## श्री आचार्य कुंथुसागर ग्रन्थमाला पुष्प नं० ४७

# श्री विद्यानंदि-स्वामि विरचितः तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकारः

(भाषा टीका समन्वितः) (षष्ठ-खंडः)

#### टीकाकार

तर्करत्न, सिद्धांतमहोदधि, स्याद्वादवारिधि, दार्शनिक शिरोमणि, श्री पं० माणिकचंद जी कौंदेय न्यायाचार्य

#### संपादक व प्रकाशक पं० वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री

(विद्यावाचस्पति, व्याख्यान केसरो, समाजरत्न, धर्मालकार, विद्यालंकार, न्यायकाव्यतीर्थ) ऑ, मत्री आचार्य कुंयुसागर ग्रंथमाला सोलापुर

RII Rights are Reserved by the Society

Bhartiya Shruti-Darshan Kendra JAIPUR

प्रति १०००

१९६९
वीर सं० २४९५

५०० मूल्य 🗪 रुपये

### संपादकीय वक्तव्य

तत्त्वार्थरलोक वार्तिकालंकार का यह छठवां खंड स्वाध्याय प्रेमी बंधुवों के हाथ में देते हुए हमें हर्ष होता है, इस खंड के प्रकाशन में भी अपेक्षा से अधिक विलंब हो गया है, तथापि उसमें हमारी विवशता ही कारण है। प्रारंभ के कुछ भागों का मुद्रण श्री महावीरजी में हुआ, स्व० श्री पं० अजित- कुमारजी की देख-रेख में यह कार्य चला, परंतु उनके आकिस्मक स्वर्गवास से यह कार्य स्थिगित रहा, अग्रिम भाग का कार्य वाराणसी में कराना पड़ा, इन सब यातायात आदि के कारण से इसके प्रकाशन में विलंब हुआ। आशा है कि हमारे बंधु क्षमा करेगे।

#### ग्रंथ परिचय

यह तो सुविदित है कि तत्वार्थ रहोकवार्तिकार तत्त्वार्थसूत्र पर सुविस्तृत नैयायिक रोही की टीका है। महर्षि विद्यानंदि ने इस महत्त्वपूर्ण रहोकवार्तिक में सर्व-प्रमेयों का सांगोपांग विचार किया है। किसी भी विषय पर कोई भी शंका'रोष न रहे इस प्रकार 'निःसंदिग्ध विवेचन प्रस्तुत रहोक-वार्तिक में है। करीब ६०० पृष्ठों के प्रथम खंड में केवल प्रथम-सूत्र की न्याख्या है। दूसरे, तीसरे, और चौथे खंड में तत्त्वार्थसूत्र का केवल प्रथम अध्याय समाप्त हो पाया है, पांचवें खंड में द्वितीय, तृतीय और चौथे अध्याय के विषयों का निरूपण है। अब प्रस्तुत खंड में पांचवें, हठे और सातवे अध्याय के विषयों पर विचार किया गया है। यह खंड भी करीब ७०० पृष्ठों का हो गया है जो आपके सन्मुख डपस्थित है।

इस खंड में आगत विषयों का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके साथ विस्तृत विषयानुक्रमणिका दी गई है। उसी से स्वाध्यायशील बंधुवों को विषयों का परिज्ञान हो जावेगा। आगामी एक खंड में ग्रंथ समाप्ति करने का हमारा संकल्प है। वह भी शीच्र पूर्ण होगा ऐसी आशा है।

विषयानुक्रमणिका देने की पद्धित का हमने इससे पूर्व के खंडों में अवलंबन नहीं किया था, परंतु कुछ मित्रों की सलाह थी कि विषयानुक्रमणिका देनेसे स्वाध्याय करने वालों को एवं संशोधक विद्वानों को सहूलियत रहती है। सो इस खंड में प्रस्तुत खंड में आगत विषयों की सूर्ची दी गई है। श्लोकानुक्रमणिका भी यथापूर्व दी गई है।

इस प्रंथ के प्रकाशन में संस्थान ने बहुत बड़ा साहस किया है। कारण सातों खंडों के प्रकाशन में संस्था के करीब पचास हजार रुपयों का ज्यय हो जायगा। तथापि एक महान् प्रंथराज का प्रकाशन होकर जैन न्याय जगत् की एक महती आवश्यकता की पूर्ति करने का श्रेय संस्था को प्राप्त होगा। ऐसे प्रंथों के एक बार प्रकाशित होने में ही जहाँ कठिनता का अनुभव होता है वहाँ बार-बार प्रकाशन तो असंभव ही है। उसमें भी विशेष बात यह है कि यह प्रंथ विद्वान् व संशोधकों के काम की चीज है। जनसाधारण के लिए यह गृह दार्शनिक विषय होने से शुष्क प्रतीत हो सकता है। हमारे करीब ५०० स्थायी सदस्य है, उन्हें तो यह ग्रंथ विवान मूल्य ही मेंट में देते हैं। हमारे सदस्यों में प्रायः समाज के प्रसिद्ध स्वाध्याय प्रेमी वंधु आ जाते हैं। अतिरिक्त सज्जन ग्रंथ को खरीदकर पढने वाले बहुत कम रह जाते है। इसलिए संस्था का ज्यय करीब-करीब साहित्य सेवा में ही उपयुक्त हो जाता है।

हमारे साधमीं बंघुवों से निवेदन हैं कि वे हमारे इस कार्य में हाथ बटावेंगे तो आगामी खंड भी शीघ्र हो प्रकाश में आ सकेगा, प्रत्येक श्रुत मण्डार, मंदिर, सरस्वती भवन, विद्यालय, महाविद्यालय, तीर्थ क्षेत्र आदि में इस प्रंथराज की एक-एक प्रति विराजमान करावें। गत वर्षों में अमेरिका आदि पर-देश के पुस्तक मंडारों में वीसों सेट गये हैं तो भारतीय प्रंथ-मंडारों के संचालकों का भी ध्यान इस और जाना चाहिये, इस प्रंथ के प्रकाशन में मदद देना या संस्था के कार्य में मदद देना भी एक प्रकार से प्रकाशन में सहायता है। १०१) देने वाले स्थायी सदस्यों की यृद्धि करना भी संस्था के कार्य में एक प्रकार की सहायता है। उन स्थायी सदस्यों को प्रंथमाला से प्रकाशित (उपलब्ध) सर्व साहित्य विना मृत्य भेट में दिये जाते हैं। आशा है कि हमारे धर्म बंधु यथासाध्य इस कार्य में सहयोग देंगे।

#### इस खड के प्रकाशन में सहायता

इस खंड के प्रकाशन में हमारी एक धर्ममगिनी ने उल्लेखनीय सहायता की है। अतः उनका संक्षिप्त परिचय करा देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं।

सहारनपुर नि॰ छा॰ धवलकीर्ति जी प्रसिद्ध धर्मात्मा थे, उनकी चार पुत्र संतति (१) छा॰ मेहर चद, (२) छा० रूपचद (३) बा० रतनचद (४) बा० नेमिचंद्र, और एक पुत्री जयवती देवी के नाम से थो। पिता श्री घवलकीर्ति नाम के अनुसार ही घार्मिक वृत्ति, सरल और भद्र प्रकृति के थे, अतः संतान में भी प्रारंभ से ही धार्मिक युत्ति आई है। श्री घ्र० रतनचंद मुख्तार और बा० नेमीचंदजी वकीं से समस्त समाज सुपरिचित है। सतत स्वाध्याय के वछ से दोनों सहोदरोंने जैन सिद्धांत का को शान आकलन किया है एव सूक्ष्मतलस्पर्शी विषयों का विवेचन उनकी लेखनी से सदा होता है, जिससे समाज के सर्व श्रेणी के छोग छाभान्वित होते हैं, भाई रतनचद्जी ने मुख्तारिगरी १९४७ में छोडकर शांतिमय जीवन को अपनाया, बा० नेमीचद्जी ने १९५३ में वकालत के व्यवसाय को छोड़कर अपनी ४९ की उम्र में ही ब्रह्मचर्य व्रत घारण कर लिया है, दोनों सहोदरों की यह पावन वृत्ति अनुकरणीय है। इनकी विहन जयवती देवी का विवाह सुछतानपुर नि॰ छा॰ महाज प्रसाद जी के पुत्र छा॰ जिनेश्वर प्रसाद जी वी॰ ए० के साथ हुआ, ला० महान प्रसाद जी तहसीलदार थे। उनके दो सुपुत्र थे। जो क्रमशः जयप्रसाद और जिनेश्वर प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध थे एव परस्पर प्रेम में बलमद्र और नारायण के समान रहते थे। छा॰ महाज प्रसाद जी के पिता ला॰ अजुध्या प्रसाद जी हिप्टी कलेक्टर थे। उनका एक पुत्र ला॰ जनेश्वरदास भी ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट व ऑ० असिस्टेंट कलेक्टर थे। ला० जनेश्वरदास की एक बहिन सहारनपुर नि॰ सुप्रसिद्ध तीर्थ भक्त स्व॰ छा० जब् प्रसाद जी से विवाही थी, उनके सुपुत्र छा॰ प्रशुस्तकुमार जी रईस आज विद्यमान हैं, इस प्रकार श्रीमती जयवंती देवी छा॰ प्रधुम्न कुमार जी की सगी मामी थी। छा॰ जिनेश्वर प्रसाव और जयप्रसाद दोनों भाइयों को कोई सन्तान नहीं थी। छा॰ जयप्रसाद का स्वर्गवास सन् १९६० में हुआ, अत्यधिक प्रेम के कारण छा० जिनेश्वर दास जी उनके वियोग को सहन नहीं कर सके। इसलिए उसी शोक से वे भी एक महीने के बाद ही स्वर्गस्य हुए, अब उनकी स्मृति में उनकी दोनों विधवा पित्वों ने एक लास रुपये नगद, और बहुत सी स्थावर संपत्ति देकर सुलतानपुर में इंटर कालेज स्थापित कराया है। सम्मेटशिखर जी, इस्तिनापुर आदि क्षेत्रों में भी कमरा आदि निर्माण कराये एवं और भी पर्याप्त टान किया है। श्रीमती जयवंती देवी ने इलोकवार्तिकालकार के इस खण्ड के प्रकाशन में ४०००) की धन राशि सहायता में टी है, हमारी प्रवल इच्छा थी कि उनके सामने ही यह प्रकाशित हो नाय पर्त

उनका स्वर्गवास २६-१२-६७ को हो गया। देवेच्छा के सामने हम विवश रहे। स्वर्ग में उनकी आत्मा को इस पावन कार्य से अवश्य प्रसन्नता होगी।

#### ऋणभार स्वीकार

इस खंड के प्रकाशन में श्रीमती जयवंती देवी ने जो सहायता दी है वह अविस्मरणीय है, हम उनके प्रति ऋणी हैं, श्री त्र० रतनचंदजी मुख्तार व श्री वा० नेमीचंदजी वकील ने ग्रंथ की विषय सूची के संकलन में, रलोकानुक्रमणिका के चयन में एवं उक्त सहायता के प्रदान कराने में सस्था के प्रति आत्मी-यता पूर्ण व्यवहार किया उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, श्री महावीर जी क्षेत्र स्थित शांतिसागर सिद्धांत प्रकाशिनी सस्था, स्व० पं० अजितकुमार जी शास्त्री और आनन्द प्रेस वाराणसी के हम आभारी है जिनके सत्प्रयत्न से यह कार्य सुकर हो सका, पांचवे अध्याय के अंत तक श्री महावीर जी में और छठे, सातवे अध्याय का भाग वाराणसी में मुद्रित हुआ। और भी जिन जिन सज्जनों का हमें इस कार्य में सत्परामर्भ व सहयोग प्राप्त हुआ उनके भी हम कृतज्ञ है।

#### अपनी बात

यह प्रथमाल परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरु देव आचार्य कुंशुसागर महाराज की स्मृति में सचालित है। आचार्य महाराज स्वय विद्वान्, लोकेपणा के धनी, विश्ववंद्य, सर्वजन मनोहर, किन तपस्वी एव
प्रभावक साधु थे, उनके द्वारा निर्मित करीब ४० ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। जो जन साधारण के लिए बहुत
ही उपयोगी सिद्ध हो चुके है। यह श्लोकवर्तिकालंकार विद्वान् समाज के लिए अध्ययन की वस्तु है।
इसे सरल व हदयंगम करने के लिए जैन समाज के वयोवृद्ध सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री तार्किक शिरोमणि,
सिद्धांत महोदिध, पं० माणिकचंद जी न्यायाचार्य ने जो विस्तृत हिंदी टीका लिखी है, वह अनुपम है।
विद्वत्समाज उनकी इस कृतिकी उपकृति के लिए सदा ऋणी रहेगा। पूज्य पंहित जी की भी उत्कठा है कि
इसका संपूर्ण प्रकाशन जीवन काल में ही पूर्ण हो जाय।

इसके प्रकाशन में ग्रंथमाला के ट्रस्टियों का सहयोग पूर्णतया रहा है। वे हमारे कार्य में सतत प्रोत्साहन देते रहते हैं, परंतु हमारे ही कार्याधिक्य के कारण सर्वकार्य दुत गित से हो नहीं पाते हैं। फिर भी वड़ी उदारता से हमारे ट्रस्टीगण, वाचक, स्वाध्याय प्रेमी इसे सहन करते हैं एवं सस्थाको अपनाते हैं यह उनकी बड़प्पन है, हम सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे।

चीर स० २४९५ वैशाख सु० ३ कल्याण भवन सोलापुर २ विनीत वर्ध**मान पारवनाथ शास्त्री** ऑ॰ मत्री, आचार्य कुथुसागर ग्रंथमाला

## तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार का मूलाधार षठ्ठ खंड पंचमोऽध्यायः

अजीव-काया धर्माधर्माकाश-पुद्गलाः ॥ १ ॥ द्रव्याणि ॥ २ ॥ जीवाश्च ॥ ३ ॥ नित्या-वस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥ आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥ निष्क्रि याणि च ॥ ७ ॥ असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥ ८ ॥ आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥ संख्येयासंख्येयारच पुद्गलानाम्।। १०॥ नाणोः ॥११॥ लोकाकाशेऽवगादः ॥ १२॥ धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥ एकप्रदेशादिपु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥ असंख्येय-भागादिपु जीवानाम् ।। १५ ।। प्रदेश-संहार-विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ।। १६ ।। गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७॥ आकाशस्यावगादः ॥ १८॥ शरीर-वाङ्-मनः-प्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १९॥ मुख-दुःख जीवित-मरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥ परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥ वर्तना-परिणाम-क्रिया-परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ शब्द-बन्ध-सौक्ष्म्य-स्थौन्य-सस्थान-मेद-तमश्र्वायातपोद्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥ अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥ मेदसंघातेम्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ मेदादणुः ॥ २७ ॥ मेद-संघाताम्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥ सद् द्रव्य-लक्षणम् ॥ २९ ॥ उत्पादव्यय-ध्रौव्य-युक्तं सत् ॥ ३० ॥ तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥ अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ३२ ॥ स्निग्धरुक्षत्वाद्वन्धः ॥ ३३ ॥ न जघन्य-गुणानाम् ॥ ३४ ॥ गुण-साम्ये सदृशानाम् ॥ ३५ ॥ द्रचिषकादि-गुणानां तु ॥ ३६ ॥ बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥ ३७ ॥ गुण-पर्ययवद् द्रव्यम् ॥ ३८ ॥ कालश्च ॥ ३९ ॥ सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥ द्रव्या-श्रया निर्भुणा गुणाः ॥ ४१ ॥ तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

इति तत्त्वार्थीधिगमे मोक्षशास्त्रे पञ्चमोऽष्याय ॥ ५ ॥

#### षष्ठोऽध्यायः

काय-वाङ्-मनः-कर्म योगः ॥ १ ॥ स आस्रवः ॥ २ ॥ शुमः पुण्यस्याशुमः पापस्य ॥३॥ सकषायाकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४ ॥ इन्द्रिय-कषायाव्रत-क्रियाः पश्च-चतुः-पश्च-पश्च-विश्वति-संख्याः पूर्वस्य मेदाः ॥ ५ ॥ तीव्र-मन्द-ज्ञाता-ज्ञात-भावाधिकरण-वीर्य-विशेषेम्यस्तिद्विश्लेषः ॥ ६ ॥ अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥ आद्यं संरम्भ-समारम्भरम्म-योग-कृत-कारितानुमत-कषाय-विशेषेस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चरचतुक्ष्वेकशः ॥ ८ ॥ निर्वतनानिक्षेप-संयोग-निसर्गाद्वि-चतुर्द्धि-त्रि-मेदाः परमू

।। १।। तत्त्रदोषिनिह्नव-मात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञान-दर्जनावरणयोः ।। १० ।। दुःख-शोक-तापाकन्दन-वध-पिरदेवनान्यात्म-परोभय-स्थानान्यसद्वेद्यस्य ।। ११ ।। भूत-व्रत्युज्ञकम्पादान-सरागसंयमादियोगः क्षांतिः ज्ञौचिमिति सद्वेद्यस्य ।। १२ ।। केविल-श्रुत-संघधर्म-देवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ।। १३ ।। कपायोदयात्तीवपरिणामश्चारित्रमोहस्य ।। १४ ।। बह्वारम्भ-पिरग्रहत्वं नारकस्यायुषः ।। १५ ।। माया तैर्यग्योनस्य ।। २६ ।। अल्पारम्भपिरग्रहत्वं माजुषस्य ।। १७ ।। स्वभाव-मार्दवं च ।। १८ ।। निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ।। १९ ।। सरागसंयम-संयमासंयमाकाम-निर्जराबालतपांसि दैवस्य ।। २० ।। सम्यक्त्वं च ।। २१ ।। योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ।। २२ ।। तद्विपरीतं शुभस्य ।। २३ ।। दर्शनिवशुद्धिर्वनयसम्पन्नता श्रील-व्रतेष्वनतीचारो-ऽभीक्ष्णज्ञानोपयोग-संवेगौ शक्तितस्त्याग-तपसी साधु-समाधिर्वयावृत्यकरणमर्हदाचार्य-बहुश्रुत-प्रवन्वन-भक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्ग-प्रभावना प्रवचन-वत्सलत्विति तीर्थकरत्वस्य ।। २४ ।। परात्म-निन्दा-प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैगोत्रस्य ।। २५ ।। तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ।। २६ ।। विद्वनकरणमन्तरायस्य ।। २७ ।।

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

#### सप्तमोऽध्यायः

हिंसाऽनृत-स्तेयाब्रह्म-परिग्रहेभ्यो विरितर्वतम् ॥ १ ॥ देशसर्वतोऽणु-महती ॥ २ ॥ तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पश्च ॥ ३ ॥ वाङ्मनोगुप्तीर्यादानिक्षेपण-सिन्त्यालोकित-पानभोजनानि
पञ्च ॥ ४ ॥ क्रोध-लोभ-मीरुत्व-हास्य-प्रत्याख्यानान्यज्ञवीची-भाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥ शून्यागारविमोचितावास-परोपरोधाकरण-भेक्ष्यशुद्धि-सधर्माविसंवादाः पञ्च ॥ ६ ॥ स्त्रीरागकथाश्रवण-तन्मनोहरांगिनरीक्षण-पूर्वरताजुस्मरण-वृष्येष्टरस-स्वश्रीरसंस्कार-त्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥ मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रय-विषय-राग-द्वेप-वर्जनानिन्पञ्च ॥ ८ ॥ हिंसादिष्विहाग्रुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥ ९ ॥ दुःखमेव
वा ॥ १० ॥ मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थानि च सत्त्व-गुणाधिक-क्रिश्यमानाविनेयेषु ॥ ११ ॥
जगत्काय-स्वभावौ वा संवेग-वराग्यार्थम् ॥ १२ ॥ प्रमत्त्योगात्प्राण-व्ययरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥
असद्विधानमनृतम् ॥ १४ ॥ अदत्तादानं स्तेयम् ॥ १५ ॥ मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥ मूर्च्छा परिग्रहः
॥ १७ ॥ निःश्च्यो वती ॥ १८ ॥ अगार्यनगारश्च ॥ १९ ॥ अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥
दिग्देशानर्थदण्डविरित-सामायिक - प्रोषधोपवासोपभोग-परिभोग-परिमाणातिथि-संविभाग-व्रत-सम्पनश्च ॥ २१ ॥ मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ ॥ शंका-कांक्षा-विचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतीचाराः ॥ २३ ॥ व्रत-शीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ २४ ॥ वन्धवध-च्छेदातिभारारोपणान्नपानिनिरोधाः ॥ २५ ॥ सिथ्योपदेश-रहोभ्याख्यान-कूटलेखिक्रया-न्यासा-

पहार-साकारमन्त्र मेदाः ॥ २६ ॥ स्तेनप्रयोग-तदाहृतादान-विरुद्धराज्यातिक्रम-हीनाधिकमानी-नमान-प्रतिरूपक्वयवहाराः ॥ २७ ॥ परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतागमनानक्षकीहा-कामतीव्रा-मिनिवेशाः ॥ २८ ॥ क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्ण-धनधान्य-दासीदास-कुप्य-प्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥ कर्ष्वाधिस्तिर्यग्व्यतिक्रमण-क्षेत्रवृद्धि-स्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ आनयन-प्रेष्यप्रयोग-शब्द-रूपा-नुपात-पुद्गलक्षेपाः ॥ ३१ ॥ कन्दर्प-कौत्कुच्य-मौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपमोगपरिमोगानर्थक्यानि ॥ ३३ ॥ अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादान-संस्तरोपक्रमणानादर-स्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ सिचत्त-सम्बन्ध-सिम्मश्रामिषव-दुः-पक्वाहाराः ॥ ३५ ॥ सिचत्तिक्षेपापिधान-परव्यपदेश-मात्सर्य्य-कालातिक्रमः॥ ३६ ॥ जीवित-मरणाशंसामित्रान्तराग-सुखानुबन्ध-निदानानि ॥ ३७ ॥ अनुप्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥ विधि-द्रव्य-दातृ-पात्र-विशेषात्तिक्रिः ॥ ३९ ॥

इति तत्त्वार्थाघिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमोञ्च्याय ॥ ७॥

# इलोकवार्तिक विषयसूची

### पंचमाध्याय

| सृत्र १                                        | 9-94           | वलाधान निमित्त                            | ५७            |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|
| अजीव कायके नाम                                 | १              | परिणामका लक्षण                            | ६३            |
| अजीवोका लक्षण                                  | <b>ર</b>       | सिद्धोमे भी ऊर्घ्वगमनरूप क्रिया है        | ६५            |
| सूत्र २                                        | १५–२१          | क्रिया व क्रियावान कथंचित् भिन्न व अभिन्न | ६६            |
| द्रव्यका लक्षण                                 | १६             | वौद्धोका खण्डन                            | ७०            |
| द्रव्यसे पर्याय कथंचित् भिन्न                  | १६             | कूटस्थ नित्य का खण्डन                     | ७२            |
| सूत्र ३                                        | <b>२</b> ४—२४  | स्त्र ८                                   | ७३-७९         |
| जीवके विषयमें वौद्धादि मतोंका खण्डन            | २१             | धर्मादिक द्रव्य मुख्य रूपसे सप्रदेशी है   | ७८            |
| सुत्र ४                                        | २५-३२          | स्त्र ९                                   | ७९~५६         |
| नियत्तिवाद पर्याय                              | २५             | अनन्तकी व्याख्या                          | ८०            |
| द्रव्यार्थिकसे द्रव्य नित्य व अवस्थित पर्याया- |                | प्रदेश और प्रदेशवानका कथचित् भेद          |               |
| यिक नयसे अनित्य व अनवस्थित                     | २६             | कथचित् अभेद                               | 50-८ <b>१</b> |
| मूर्त द्रव्यके गुण कथचित् मूर्त कथचित्         |                | अनेक द्रव्योसे वना हुआ द्रव्य अनादि और    |               |
| अमूर्त हैं                                     | ३२             | अनन्त नही हो सकता                         | ८३            |
| सूत्र ५                                        | ₹ <b>₹</b> —₹४ | वस्तुभूत कार्यका कारण उपचरितपदार्थ नही    |               |
| रूपी शब्द का अर्थ मूर्त है                     | ₹ <b>४</b>     | हो सकता मुख्य पदार्थ ही कारण होगा         | ሪሄ            |
| स्त्र ६                                        | ₹8–₹८          | अंश रहित पदार्थ सर्वन्यापी नही हो सकता    | ८५            |
| धर्म अधर्म आकाशमे एक एक द्रव्य है किन्तु       |                | व्यापकता व निर्रशमे तुल्यवल विरोध है      | ८५            |
| जीव पुद्गल कालमे अनेक द्रव्य है                | ३६             | परमाणु सावयव है                           | ८५            |
| सूत्र ७                                        | ३८-७३          | आकाशके अनन्तप्रदेशत्वकी सिद्धि            | ९२            |
| अंतरंग वहिरग निमित्तोंके मिलने पर              | •              | कल्पित पदार्थ सभी प्रकारसे अर्थक्रिया को  |               |
| देशान्तर प्राप्तिका कारण है वह क्रिया है       | ३८             | नहो कर सकता                               | ९२            |
| 'सत्' लक्षण घुद्ध द्रन्यका है                  | ४०             | यदि ज्ञान के द्वारा जाना जानेसे आकाश      |               |
| 'गुणपर्ययवत्' यह लक्षण अशुद्ध द्रव्यका है      | ४०-४१          | अनन्त नही रहेगा तो वेदके भी अनन्तपनेका    |               |
| सदृशपरिणाम ही सामान्य है                       | ४३             | प्रभाव आ जायगा                            | ९६            |
| सामान्य भी अनित्य है                           | ४३             | वस्तुको यथार्थ जानना प्रमाणका स्वभाव है   |               |
| अन्तरंग और वहिरंग कारणोके मिलने पर             |                | अत अनन्तको अनन्त रूपसे जानता है           | ९६            |
| ही क्रिया व अन्य पर्याय होती है                | <b>አ</b> ጸ     | सूत्र १०                                  | ९७-१०४        |
| तीनो जगत्मे व्यापनेवाले पदार्थीके क्रिया       |                | 'परमाणु ही स्कंघ नहीं है' इसका खंडन       | ९९            |
| नहीं होती                                      | ४५             | सूत्र ११                                  | ०४–११२        |
| <b>याल द्रव्य कालाणु रूप</b> है                | ५२             | परमाणु एक प्रदेशो है                      | १०५           |

# t 80 ]

| परमाणु द्रव्यरूप से निरश शक्ति रूपसे<br>साश है | १०९                         | सूत्र १७<br>द्रव्यकी देणान्तरमें प्राप्तिका कारण रूप | १३३—१४५          |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| धर्मादि द्रव्यो में निष्क्रियत्व व सिक्रयत्व   |                             | परिणाम गत्ति है। इसीसे विपरीत                        |                  |
| आदि अनेक विरोधी घर्मों का कथन                  | १११                         | स्थिति है                                            | १३४              |
| सत्यका अमोघ चिन्ह स्यात्कार है                 | <b>१</b> १२                 | घर्म और क्षघर्म द्रव्योके न मानने पर                 |                  |
| सूत्र १२                                       | 111-118                     | लोक अलोक विमागका अभाव हो                             | <b>A</b>         |
| यदि बाकाश द्रव्य को अपना ही आधार               |                             | जायगा                                                | १४०              |
| माना जायगा तो अन्य सव द्रव्य स्व-              |                             | निरविध के सस्यानका विरोध है                          | १४०-४१           |
| आधार क्यो न माना जाय इसका निरा-                |                             | यदि धर्म अधर्म द्रव्यको लोकाकाण प्रमाण               |                  |
| करण                                            | ११४                         | न माना जाय सो लोक अलोकका विभाग                       |                  |
| आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है अन्य द्रव्य          |                             | नही                                                  | १४५              |
| अव्यापी है बतः इनमें आधार आधेयपन               |                             | स्त्र १८                                             | 184-186          |
| वन जाता है                                     | ११४                         | आकाशको अन्य द्रव्यके अवगाहकी आव-                     |                  |
| स्य ११                                         | 9 <b>9</b> 8 — 9 <b>2</b> 4 | श्यकता नही है, क्योंकि सर्वव्यापी है                 | १४७              |
| घर्माधर्म द्रव्य सपूर्ण लोकमें क्यो है इस      |                             | स्त्र १९                                             | १४९-१५१          |
| घकाका निराकरण                                  | ११५                         | भाव वचन व भाव मन पीद्गलिक नही है                     | १५०              |
| सूत्र १४                                       | 994-996                     | सूक्ष्म पुद्गल पारीर आदिके उपादान                    |                  |
| पुद्गलका सूक्ष्म परिणमन होने के कारण           |                             | कारण है अमूर्तीक जीव प्रघान कारण नही                 |                  |
| आकाशके एक प्रदेश पर भी असस्यात                 |                             | स्त्र २०                                             | १५१-१५४          |
| ष अनन्तपुद्गल परमाणुमे स्कथ समा-<br>जाते है    | ११८                         | मरण भी चपकार है                                      | १४२              |
| सूत्र १५                                       | 996—9 <b>२</b> ०            | क्षायु जीव विपाको भी है                              | १५३              |
| प्रत्येक जीवकी लोकके असस्यातवें भाग-           |                             | स्त्र २१                                             | १५४-१५६          |
| में अर्थात् असस्यात प्रदेशोमें अवगाह है        | ११९                         | परस्परमें एक दूसरेका अनुप्रह करना                    | 6 11 14          |
| सूत्र १६                                       | 1 <b>2 9 — 1 2</b> 2        | जीवोका उपकार है<br>सूत्र २२                          | १४५<br>१५६–२०९   |
| आत्मा कथचित् मूर्तं कथचित् अमूर्त              | १२२                         | स्वकीय सत्ताकी अनुभूतिने द्रध्यको प्रत्येक           |                  |
| आत्मा नित्यानित्यात्मक है                      | १२५                         | पर्यायके प्रति उत्पाद व्यय ध्रीव्य आत्मक             |                  |
| अवयव की व्युत्पत्ति अनुसार आत्मा के            |                             | एक वृत्तिको एक ही समयमें गर्भित कर                   |                  |
| प्रदेश नहीं हैं। केवल परमाणुके परि-            |                             | िलया है, वह स्वकीय सत्ताका तदात्मक                   |                  |
| णाम की नाप करके चिह्नित किये गये               |                             | अनुभवन करना वर्तना है                                | १५७              |
| आत्माके अखड अशोको प्रदेशपनेका                  |                             | काल द्रव्य स्व और पर दोनों के वर्तन                  | 110              |
| कोरा नाममात्र कथन कर दिया है।                  |                             |                                                      | १६ <b>०-१</b> ६१ |
| इसिलये बात्माके भिन्न-भिन्न खण्ड नही           | 251                         | ना एउ ए<br>वर्तमान कालके अभावमे स्वसंवेदन अर्थात्    | (40-(41          |
| होते                                           | १२५                         | सुख दुख आदिके वेदनके अभावका प्रसग                    |                  |
| सहभावी पदार्थीमें भी आधार आधेय-<br>भाव         | १२७                         | श्रा जायगा                                           | 965              |
| निश्चयनयसे आधार आधेय सबध दो                    | , , ,                       | वर्तना आदिके द्वारा काल द्रव्यका अनु-                | १६३              |
| द्रव्योमें नही है, व्यवहारनयका सहन             | 9 # 9                       | मान होता है।                                         | १६४              |
|                                                | • • •                       | K. M. K.                                             | 1 7 0            |

# [ ११ ]

| स्वकीय जातिका परित्याग नही करके        |                           | सयोगका लक्षण                          | ३०४             |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| द्रव्यका प्रयोग और विस्नसा स्वरूप      |                           | संयोग व वंघका अन्तर                   | २०८             |
| विकार हो जाना परिणाम है                | १६९                       | पुद्गलोके परस्पर बन्वमे एकत्व संभव है |                 |
| जीवके प्रयत्नसे हुआ विकार तो प्रयोग    |                           | किन्तु जीव और पुद्गलके ववमे एकत्व     |                 |
| स्वरूप परिणाम हैं                      | १६९                       | उपचार से है                           | ३१०             |
| जीव प्रयत्नके विना अन्य अतरग विहरंग    |                           | सौक्ष्म्यका कथन                       | <b>३</b> ११     |
| कारणोंसे विस्रसा स्वरूप परिणाम होता है | १६९                       | परमाणु साश भी है निरश भी              | <b>३१</b> २     |
| परिणमन की सामर्थ्य होते हुए भी वहिरंग  |                           | सूत्र २३                              | ₹ <b>18⋛</b> ₹0 |
| कारणो की अपेक्षा रखता है               | १७०                       | अनेकान्तसे परमाणुकी सिद्धि            | ३१८             |
| वहिरग कारण है सो काल है                | १७०                       | स्त्र २६                              | ३२०-३२४         |
| वीजसे अकुर पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा     |                           | परमाणु व स्कंधकी उत्पत्तिकी सिद्धि    | ३२१-२२          |
| भिन्न है और द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा  |                           | सुन्न २७                              | ३ ४–३३९         |
| <b>अभिन्न</b> है                       | १७४–७५                    | अणुसे भेद ही उत्पन्न होता है          | 324             |
| कुमार और युवा अवस्थाओमे सदृशपना        |                           | परमाणु नित्य ध्रुव नही है             | ३३१             |
| भी है विद्शता भी है                    | १८६                       | सुत्र २८                              | ३३९–३४७         |
| संकर व्यतिकर दोपोका लक्षण              | १९२                       | सघातसे, भेदसे, संघातभेदसे चाक्षुप     | •               |
| एकान्त नित्य व एकान्त क्षणिकका खण्डन   | १९३                       | होता है                               | ३४०             |
| काल अपने परिणमनमें स्वय निमित्त है     | १९४                       | 'चचुसे मात्र रूपका ही ग्रहण होता है'  |                 |
| काल विभाव रूप परिणमन नहीं करता         | • •                       | इसका खंडन । गुण गुणीके सर्वथा भेदका   |                 |
| इसलिए अपरिणामी है                      | १९४                       | खडन                                   | ३४२             |
| क्रियाका लक्षण                         | 88X                       | सघातसे, भेदसे, दोनोसे अस्पार्शन अ-    |                 |
| परत्व अपरत्वका लक्षण                   | ८३१                       | रासन पदार्थ भी स्पार्शन रासन हो जाते  |                 |
| निश्चय ( मुख्य ) काल                   | २०१                       | कैए.                                  | ३४७             |
| व्यवहार काल                            | २०२                       | सूत्र २९                              | ३४७–३५०         |
| भूत वर्तमान भविष्य कालोकी सिद्धि       | २०४                       | सामान्य 'सत्' द्रन्यका लक्षण है       | 386             |
| व्यवहार कालकी सिद्धि                   | २०४                       | सूत्र ३०                              | ३५०−३्५७        |
| सूत्र २३                               | २०८–२१६                   | उत्पाद व्यय ध्रीव्यका स्त्ररूप        | ३५१             |
| स्पर्श आदि चारो गुण एक दूसरेके अवि-    |                           | सत्के इस लक्षणसे परमतो का खडन हो      |                 |
| नाभावी है                              | २१२                       | जाता है                               | ३५३             |
| स्त्र २४                               | २ <i>१७—</i> ३ <i>१</i> ३ | 'युक्त'का अर्थ तदात्मक सवघ है         | ३५७             |
| परमाणुँ तो शब्द आदि पर्यायोके धारी     |                           | सूत्र ३१                              | ३७७-३६०         |
| नही, क्योंकि विरोध आता है स्कंध ही     |                           | जो अतन्द्राव है व्यय सहित वह अनित्य   |                 |
| शब्द रूप होता है                       | २२१                       | है                                    | ३५७             |
| शब्द आकाशका गुण नहीं है                | २२१–२२                    | अतद्भावका अर्थ अन्यपना है             | ३५८             |
| परमाणु शन्दका उपादान कारण नही हो       |                           | स्त्र ३२                              | ३६०-३६५         |
| सकता, क्योंकि परमाणु सूक्ष्म है        | २४१–४२                    | अपित अनिपतके कारण एक द्रव्यमे नित्य   |                 |
| वंघका लक्षण                            | ३०४–३०८                   | अनित्यपना विरोधको प्राप्त नहीं होता   | ३६१             |
|                                        |                           |                                       |                 |

| द्रव्याधिक नयसे नित्य, पर्यायाधिक नयसे   | •               | स्त्र ४०                                      | ४०९–४१३     |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|
| अनित्य है                                | ३६१             | ्षाळ् अतन्त समयवाला है यह व्यवहार             |             |
| संकर आदि ८ दोषोका कथन                    | ३६२             | से है                                         | ४१०         |
| प्रमाणकी वर्षेक्षा वस्तु जात्यतर रूप है  | ३६३             | भावका अर्थ पर्याय है                          | ४११         |
| सुत्र ३३                                 | ६६५-३७४         | एक द्रव्य अपनी अपनी मिन्न-मिन्न चित्तियी      |             |
| परमाणु साधा व निरध                       | ३७२             | के बिना यह अनेक कार्योका सम्पादन              |             |
| स्त्र ३४                                 | ३७५–३८३         | नही कर सकता                                   | ४११         |
| जघन्यका अर्थ एक नहीं है किन्तु निकृष्ट   |                 | स्त्र ४१                                      | 818-818     |
| है अर्थात् जिससे कम न हो सके             | ३७६             | गुण द्रव्यके आश्रय रहते है                    | ४१५         |
| परमाणुमे सदा अवघ रहनेका नियम             | · ·             | मुख्यके अभावमें उपचार समय नहीं है             | ४१५–१६      |
| नहीं है                                  | <b>३८३</b>      | पर्यायोके निषेषके लिये 'निर्गुणा' शब्द        |             |
| स्त्र ६५                                 | ६८६-३८५         | विया गया                                      | ४१६         |
| गुण साम्य होनेपर विदृशमें वय नही         |                 | स्त्र ४२                                      | 839-853     |
| होगा                                     | ३५४             | 'तद्भाव परिणाम' द्वारा पर्याय का लक्षण        |             |
| सूत्र ३६                                 | 864-866         | कहा गया                                       | ४१८         |
| सदृश व विदृश गुण वालोका द्वि अधिक        | , , , ,         | 'पर्याय' सहभावी और क्रमभावी को                | _           |
| गुण होनेपर वय होगा                       | 350             | प्रकारको है                                   | ४१९         |
| सन्न ६०                                  | ३८८-३९३         | सक्षेपसे द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दो नय       |             |
| वद हो जाने पर अधिक गुण वाला वद           |                 | कही गई विस्तारसे तीन आवि अनेक                 | _           |
| रहे अन्य द्रव्योको स्वकीय गुणानुरूप परि- |                 | नय है ।                                       | ४१९         |
| णमन करा देता है                          | ३८९             | अध्याय ६                                      |             |
| परमाणुका परमाणुके साथ मात्र सयोग         |                 | स्त्र १                                       | 849-844     |
| सम्बन्ध नही होता है वध होकर स्कथरूप      |                 | योग आस्त्रव का कारण है अत सर्व प्रथम          |             |
| तीसरो अवस्या हो जाती है                  | ३९०-९१          | योग का कथन किया गया                           | ४३२         |
| परिणामके विना परिणामी और परिणामी         |                 | बंघ दो पदायों में होता है । अनेक पदायाँ       |             |
| के विना परिणाम नही हो सकता। तथा          |                 | को कथचित् एक हो जाने की वृद्धि को             |             |
| ज्ञानके विना आत्माका भी अभाव हो          |                 | उपजाने वाला सवन्य विशेप वध है                 | ४३३         |
| जाता है                                  | ३९३             | शरीर वचन और मन वर्गणाके आल-                   |             |
| सूत्र ३८                                 | <b>६९६</b> ~४०५ | म्बनसे आत्म प्रदेशोका परिस्पदन                | _           |
| द्रव्यका निकृत्ति लक्षण                  | ३९४             | क्रिया है                                     | とまみ         |
| सत् तथा 'गुणपर्ययवद् प्रव्य' इन दोनो     |                 | अयोग केवली और सिद्धोंके योग नहीं है           |             |
| लक्षणोका सम्बन्ध                         | ३९५             | अत दोनो अयोगी है                              | <i>እ</i> ≜ጽ |
| अनेकान्तकी सिद्धि                        | ३९८             | सिद्ध भगवान् अव्यपदेश चारित्रसे               | _           |
| सूत्र ३९                                 | 804-808         | तन्मय है                                      | 848         |
| पदार्योको क्रमवर्ती पर्यायोमें वर्तनारूप |                 | स्म २<br>केवली समुद्धातमें भी सूक्ष्म काय योग | ४६६–४६९     |
| कारण होना काल द्रव्यकी पर्याय है         | ४०६             | होता है                                       | ४३६         |
|                                          |                 |                                               |             |

| मिय्याटर्शन बादिका भी योगमें अनु-                                     | •                        | जीव अधिकरणके १०८ भेद                                                  | ४७४              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| प्रवेश हो जाता है                                                     | そまく                      | कपाय स्थानकी अपेक्षा जीवाधिकरणके                                      | ;                |
| सृत्र ३                                                               | ४३९-४४५                  | असल्यात भेद है                                                        | ४७५              |
| नम्यादर्शन थादिसे अनुरंजित योग शुभ                                    |                          | सुत्र ९                                                               | ४ <i>५७–७</i> ४४ |
| है और मिथ्यादर्जन अविसे अनुरजित                                       |                          | निर्वतना आदिके भेदोका कथन                                             | ४८१              |
| योग अशुभ है, नयोकि सम्यग्दर्शन विशुद्ध                                |                          | सत्र १०                                                               | 869-868          |
| परिणाम और मिथ्यात्व संक्लेश परि-<br>णाम है                            | የአዕ                      | प्रदोप आदिका स्वरूप                                                   | ያሪሂ<br>የሪሂ       |
| •                                                                     |                          | प्रदोप आदिके द्वारा ज्ञानावरण कर्ममे                                  |                  |
| विश्व परिणामांसे शुभ फलवाले पुद्गलो-<br>गा और सग्लेश परिणामोसे अधुभफल |                          | अनुभाग विशेष वैषता है                                                 | ४८७              |
| •                                                                     |                          | सन्न ११                                                               |                  |
| वान्ते पुरमलोका आस्रव होता है                                         | የየዩ                      | दू.स शोक आदिका स्त्रहप                                                | 898-408<br>808-  |
| योग गंख्यात, असंख्यात प्रकार तथा<br>अनन्त प्रकारका भी                 | ४४५                      | 'वेद्यका' अर्थ                                                        | ४६५              |
| सत्र ४                                                                | १४६–३४५                  | यम, नियम, कायक्लेण आदि दुःव रूप                                       | ५०२              |
| गपाय सहित जीवोक साम्परायिक कर्मी-                                     | 264-624                  | नहीं है                                                               |                  |
| गा और कपाय रहित जीवोके ईयीपय                                          |                          | <sup>भहा</sup> ह<br>सुत्र १२                                          | ५०५              |
| गर्मोका आसव होता ह                                                    | ४४६                      | भूत व्रती आदिका स्वरूप                                                | 405-490          |
| कपायका लक्षण और फल                                                    | ४४६                      |                                                                       | 400-405          |
| साम्परायका निम्ति अर्थ और कार्य                                       | 880                      | जिस जिस जातिके अनेक सुदा दुरा है<br>उतनी ही असस्य जातियोंके सद्वेद और |                  |
| ईमीपयका लक्षण व कार्य                                                 | <b>አ</b> ጸረ              | अमद्वेद्य कर्म है। क्यों कि विशेष विशेष                               |                  |
| धकपाय जीवके भी नोवामंमे स्थिति                                        |                          | कार्योकी उत्पत्ति विशेष कारणोके विना                                  |                  |
| भनुभाग पउता है                                                        | ४४६                      |                                                                       |                  |
| मक्ताय जीव परतत्र है और अकपाय                                         |                          | नहीं हो सकती                                                          | ५१०              |
| जीय परतय नहीं है किन्त अधातिया                                        |                          | स्त्र । ३                                                             | 433-433          |
| वर्गीद्य की परतत्रता भी पूर्वकपायवा                                   |                          | पेवली श्रुत संघ आदिका तथा आवरणका                                      |                  |
| फर ह                                                                  | <b>४</b> ४८– <b>४</b> ४९ | स्वरप                                                                 | ५११              |
| मृत्र ५                                                               | ४५३४६३                   |                                                                       | 493-498          |
| सामगिवक—आस्रजेक भेद                                                   | ४५३                      | द्रव्य आदि निमित्तके यशने कर्म-परिपाकको                               |                  |
|                                                                       | ४५५-४५९                  | <b>उदय फहते</b> हैं                                                   | ५,१३             |
| मृत्र ६<br>सौर आदि भारोका सर्च                                        | ४६१-४६९                  | सूत्र १५                                                              | ५१७-५१६          |
| धीर्वता पृथक् ग्रहण करनेका कारण                                       | <i>848-866</i>           | वहु, आरभ, परिगहका स्वरूप                                              | <b>ૡ</b> કૃષ     |
| इस मन्त्र भाव कर्म और भाव कर्मन                                       | ४६६                      | स्य १६                                                                | 495-493          |
| न्य कुर्ण हिनेपर भी अन्योन्ताशय दोव                                   | ४६९                      | मायामा न्यमप                                                          | 495              |
| नहीं है                                                               | ४६९                      | सूत्र १७                                                              | ي و دسوا و م     |
| ् स्थ ७                                                               | ४६६२५६                   | अ प सारमा बादिका स्वम्य                                               | 486              |
| तीय और सरीदनें से रिपकरण हैं                                          | ¥ <b>5 9</b>             |                                                                       | 482-488          |
| 程度・<br>対対・                                                            | 184-195                  | उपरेशरे विना स्थायने कोमत्ता मनू-                                     |                  |
| तिसम् व्यक्तित्र स्वर्ष                                               | 202                      | प्यामु व देवान्त्रा शास्त्र है                                        | ५१६              |
|                                                                       |                          |                                                                       |                  |

| स्त्र १९                                | <b>५१९–५</b> २१   | रात्रिमोजन व्रत                             | ५४५          |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------|
| घील व व्रतसे रहितपना चारो आयुके         |                   | स्त्र २                                     | ५४७–५४९      |
| वधका कारण है                            | ५२०               | देश और सर्वका अर्थ                          | ሂሄሩ          |
| स्त्र २०                                | ५२१               | मिथ्यादृष्टिके द्रत वालत्तप हैं             | ५४८          |
| वर्म घ्यानमे अन्वित सरागसयम आदि         | •                 | स्त्र ६                                     | ५४९          |
| वेवायुके कारण हैं                       | ५२१               | व्रतोमें स्थिरताके लिये भावना है जिससे      |              |
| स्त्र २१                                | ५२२-५२३           | उत्तर गुणो को प्राप्ति होती है              | ५४९          |
| अनन्तानुबन्धीका अभाव तथा मिष्यात्वका    | •                 | स्त्र ४                                     | ५५०          |
| विनाश हो जानेसे हिंसा स्वभाव नही        | •                 | अहिंसा व्रत की पाच भावना                    | ४५०          |
| रहता और वृत्ति विशुद्ध हो जाती है       | ५२३               | स्रभ                                        | ५५०-५५१      |
| स्त्र २२                                | ५२४               | सत्यद्रत की पाच भावना                       | ४५०          |
| योगवक्रता तथा त्रिसवादनका स्वरूप        | ५२४               | स्त्र ६                                     | 441-447      |
| स्त्र २३                                | ५२४–५२५           | अचौर्य द्रतकी पाच भावना                     | ५ <b>५</b> २ |
| योगो की ऋजुता तथा अविसवादन शुभ-         |                   | स्त्र 💌                                     | ५५२–५५३      |
| नाम कर्मका कारण है                      | ५२५               | ब्रह्मचर्य व्रत की पाच भावना                | ५५३          |
| स्त्र २४                                | ५२५–५३०           | स्त्र ८                                     | लेलई-लेलेल   |
| दर्शनविशुद्धि आदिका स्व <del>र</del> ूप | ५२६–५२९           | अपरिग्रह ( आर्किचन्य ) व्रतकी पाच           | ५५३          |
| दर्शनविशुद्धिसे अन्वित प्रत्येक भावना   |                   | भावना                                       | ४५३          |
| तीर्यंकर की कारण है                     | ५२९               | भाव्य, भावक, भावनाका स्वरूप                 | ५५४          |
| पुष्प तीन लोकका अधिपति वना देता है      | ५२६               | स्त्र ९                                     | ५५०—५५६      |
| स्त्र २५                                | <b>५</b> ३०-५३१   | अपाय और अवद्यका अर्थ                        | ५५६          |
| पर निवा आदिका स्वरूप                    | ५३०               | स्त्र १०                                    | ५५६–५५८      |
| स्त्र २६                                | પર્ <b>૧–</b> ૫૧૨ | कारणमें कार्यका उपचार कर हिंसा आदि-         |              |
| भीचैर्वृत्ति आदिका स्वरूप               | ५३१<br>५३१        | को दुख कहा है                               | ५५७          |
| स्त्र २०                                |                   | अब्रह्म भी दुख है सुख नही है                | ५५७          |
| आत्म परिणामो की शुद्धिसे पुण्यकर्मका    | <i>५६२-</i> ५६७   | स्त्र ११                                    | ५५८–५६०      |
| शुभ आस्रव और अशुद्धित पापकर्मीका        |                   | मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्य तथा सत्त्व, |              |
| अशुम आस्रव होता है                      | ५३५               | <del>विछ</del> रयमान, गुणाधिक और अविनय इनका |              |
| सूत्र १० से २७ तक इन १८ सूत्रो द्वारा   |                   | स्वरूप                                      | ५५८          |
| अनुभाग विशेष की अपेक्षा कथन है          | ५३६               | मैत्री आदि मावनाका विशेष कथन                | ४५९          |
| •                                       | 177               | स्त्र १२                                    | ५६०–५६४      |
| अध्याय ७                                |                   | स्वभाव, सवेग, वैराग्य इन शब्दोका अर्थ       | ५६१          |
| स्त्र १                                 | 488-480           | <b>आत्मा स्वरूप चितवन करनेवाळे मावित</b>    |              |
| बुद्धि पूर्वंक परित्याग करना विरति है   | ५४४               | आत्माके सवेग व वैराग्य होता है              | ५६२          |
| व्रतोका आस्रव तत्त्वमें कथन करनेका      |                   | स्त्र १६                                    | 448          |
| कारण                                    | ५४४               | प्रमत्त व योग शब्दका अर्थ                   | ४६४          |
|                                         |                   |                                             |              |

| प्राण व्यपरोपणका अर्थ                      | ५६५            | झूठ चोरी और कुशीलमेंसे प्रत्येकमे पांचों                              |         |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| प्राण व शरीर जीवसे भिन्न हैं फिर भी        |                | पाप गिंमत है                                                          | 466     |
| प्राणोका वियोग दुखका कारण है               | ५६५            | परिग्रहका लक्षण, मूच्छीपर शंका-समा-                                   |         |
| शरीर और आत्माको भिन्न माननेवाले            |                | धान तथा वस्त्र आदि भी परिग्रह है                                      | 1       |
| एकान्तवादियोके यहाँ हिंसा संभव नहीं है     | ५६६            | क्योंकि मूर्छी है                                                     | ५९०     |
| चक्रदोष                                    | <b>५६६</b> –६७ | रूड. ए<br>पिच्छी कमण्डलपरिग्रह नहीं है सूच्मसाप-                      | _       |
| स्याद्वादियोके प्राणोके व्यपरोपणसे प्राणी- |                | रायादिमे इनका त्याग हो जाता है                                        |         |
| का व्यपरोपण संभव है                        | ५६८–५७१        | श्रियादम इनका त्यान हा जाता ह                                         | ५९३     |
| जहा प्रमत्तयोग होगा वहा प्राण व्यपरो-      |                | शरार पूर्वापाणित कमका कल हु जत<br>क्षीण मोह हो जानेपर शरीर परित्यागके |         |
| पण अवस्य होगा                              | ५७०            | लिये परमचारित्रका विधान है                                            |         |
| रागादिके अभावमे हिंसा नही है               | ५७२            | •                                                                     | ५६५     |
| सूत्र १४                                   | ५७३–५७५        | मुनिके आहार ग्रहण करनेमें मूच्छी नही                                  |         |
| असत्का अर्थ अप्रशस्त है                    | ६७४            | है, क्योकि वह नव कोटि विशुद्ध आहार                                    |         |
| 'मिथ्या अनृतं' यह ठीक नही है अतिन्याप्ति   |                | ग्रहण करता है                                                         | ५९५     |
| दोष आ जानेगा                               | <i>५७</i> ४    | सूत्र १८                                                              | ५९६–५९९ |
| असत्य और सत्यकी परिभाषा                    | 408            | निश्शस्य और व्रतीपनके अग-अंगी                                         |         |
| स्त्र १५                                   | ५,५-५७९        | भाव है।                                                               | ५९८     |
| कर्म नोकर्म वर्गणाका ग्रहण चोरी नही है     |                | असंयत सम्यग्दृष्टिके शल्य रहित होनेपर                                 |         |
| किन्तु जिन वस्तुओमें छेने देनेका व्यव-     |                | भी व्रतोका अभाव है                                                    | ५९६     |
| हार होता है वही अदत्तादानको चोरी           |                | सूत्र १९                                                              | ५९९–६०२ |
| कहा है                                     | <i>५७</i> ५    | आगारका अर्थ                                                           | ५९९     |
| प्रमत्त योगसे अदत्तादान चोरी है            | ५७८            | नैगम संग्रह व्यवहार नयसे एक देश                                       |         |
| सूत्र १६                                   | ५७९-५८४        | व्रतियोका व्रतियोमे समावेश हो जाता है                                 | ५९९     |
| मैथुनकी परिभाषा                            | 400            | अनगारका अर्थ                                                          | ६०१     |
| न्नह्य की परिभा <b>पा</b>                  | ५८२            | सूत्र २०                                                              | ६०२-६०३ |
| विना प्रमादके मैथुन संभव नही है            | ५८२            | अणुत्रतोका अर्थ                                                       | ६०२     |
| स्त्री परिषहजय या उपसर्गमें मुनिके         |                | सूत्र २१                                                              | ६०४–६१३ |
| अन्नहा नही होता                            | <b>手</b> る鬼    | सात शील व्रतोके स्वरूपका कथन                                          | ६०५     |
| सूत्र १७                                   | ५८४-५ ६        | <b>प्रोप</b> घोपवास                                                   | ६१०     |
| मूर्च्छाका अर्थ । मूर्छाका कारण होनेसे वा  | ह्य            | पाच अभक्ष्यका कथन, तथा अनिष्ट यान                                     |         |
| परिग्रहको परिग्रह कहा गया                  | ሂሪሄ            | वाहनादि तथा अनुपसेव्य वस्त्रका त्याग                                  | ६११     |
| प्रमत्त योगका अभाव होनेसे ज्ञान दर्शन      |                | अतिथिसविभाग                                                           | ६१२     |
| चारित्र परिग्रह नही है                     | ሂሪሂ            | सूत्र २२                                                              | ६१३-६२१ |
| परिग्रह सब पापोका मूल है                   | ५८६            | मरणका लक्षण                                                           | ६१३     |
| परिग्रहमें चोरी व अवहा भी होता है          | ५८७            | सल्लेखनाका अर्थ                                                       | ६१४     |
| हिंसामें शेष चार पाप आ जाते है             | ४८८            | जोषिताका अर्थ                                                         | ६१६     |
|                                            |                |                                                                       |         |

# [ १६]

| सल्लेखना आत्महत्या नही है                          | ६१६          | सूत्र ६६                                    | ६४६–६४७ |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------|
| सूत्र २३                                           | ६२१—६२७      | अतिथि सविभाग व्रतके अतिचार                  | ६४६     |
| गंका आदिका स्वरूप                                  | ६२१          | स्त्र ३७                                    | ६४७—६४८ |
| प्रशंसा और संस्तवनमें अन्तर                        | ६२२          | सल्छेखनाके अतिचार                           | ६४७     |
| आगार और अनगार दोनो सम्यग्दृष्टियो                  |              | स्त्र ३८                                    | ६४९-६५० |
| पाच अतिचार है                                      | ६२२          | दानका रुक्षण                                | ६४६     |
| याम अतिपार हु<br>दर्शनमोहनीय कर्मोदयसे सम्यग्दर्शन |              | स्वका अर्थ घन है                            | ६४९     |
| अतिचार                                             | <sup>ग</sup> | अनुग्रह शब्दसे स्वमास दानका निषेष हो        |         |
|                                                    |              | जाता है क्योंकि महापकारक है                 | ६४९     |
| सूत्र २४                                           | ६२७–६२८      | सूत्र १९                                    | ६५०—६५९ |
| पाच पाच अतिचार गृहस्थके है                         | ६२८          | दानमें विशेपताका कारण                       | ६५०     |
| सूत्र २५                                           | ६२९–६३०      | विधि, द्रव्य, दातार और पात्र इन सबकी        |         |
| वध वन्धन आदिका अर्थ                                | ६२९          | विशेषता                                     | ६५१     |
| स्म २६                                             | ६३०-६३२      | विधि-द्रव्य आदिकी विशेषतामें बहिरग          |         |
| मिथ्योपदेघ आदि अतिचारोका अर्थ                      | ६३०          | और अतरग कारण प्रकारके है                    | ६५१     |
| स्त्र २०                                           | ६३२-६३३      | वानमें सक्लेश रहिततासे उत्कृष्ट पुण्य,      |         |
| स्तेन प्रयोग आदि चोरीके अतिचारोक                   | ग            | किंचित् सक्लेशतासे मध्यम पुष्प, वृहत्       |         |
| कथन                                                | ६३२          | सक्लेशतासे अल्प पुष्य होता है               | ६५२     |
| सूत्र २८                                           | ६३२–६३५      | द्रव्यसे पात्रमें यदि गुणोकी वृद्धि होसी है |         |
| परविवाहकरण क्षादि ब्रह्मचर्य व्रतके पाच            | r            | वो पुष्य होता है, यदि बोपकी वृद्धि होती     |         |
| अतिचारोका कथन                                      | ६३४          | है तो पाप वच, यदि गुण व दोष होते            |         |
| स्त्र २९                                           | ६३५–६३७      | है तो मिस्र वष होगा                         | ६४३     |
| अपरिग्रह यतके अतिचार                               | ६३५          | पात्रके अनुसार दानका फल                     | ६५४     |
| सूत्र ३०                                           | ६३७–६३८      | जैसे कृपिमें मूमि जल घाम आदि कारणो          |         |
| दिगृद्रतके अतिचारोका विशेप कथन                     | ६३७          | से बीजके फलमें विशेषता हो जाती है           |         |
| सूत्र ३१                                           | ६६८—६६९      | वैसे ही सामग्रीके भेदसे दान फलमें विशे-     |         |
| देश वृतके अतिचारोका कथन                            | きょう          | पता हो जाती है                              | ६५५     |
| सुत्र ३२                                           | ६३९-६४१      | अनेकान्तके द्वारा पर मतोका खडन              | ६५४     |
| अनर्थदण्ड वृतके अतिचारोका कथन                      | ६३९          | विशुद्ध परिणामोसे अपात्रको दिया गया         |         |
| स्त्र ३३                                           | ६४१—६४२      | दान सफल, और सम्लेशसे पत्रको दिया            |         |
| सामायिक ग्रतके अतिचार                              | ६४१          | गया दान निष्फल होता है । अशुद्ध अवस्था      |         |
| स्त्र १४                                           | ६४२–६४४      | में पात्र दान न करनेसे पुण्य वघ तथा         |         |
| प्रोपघोपवासके पाच अतिचार                           | ६४३          | अधुद्ध पदार्थके दानसे पाप वघ होता है        |         |
| स्त्र ६५                                           | ६४४–६४६      | ऐसा अनेकान्त व स्याद्वाद है                 | ६५७     |
| उपभोग परिमोगके अतिचार                              | <b>ξ</b> ૪૪  | सातवें अध्यायका साराश                       | ६६०     |

# श्रथ पञ्चमो द्ध्याय:

ध्वस्तमोहतमाः सर्व (लोका) लोकभासकंचिन्महाः। प्रवोधयेन्मनःपद्मं श्रीमान्मे जिनभास्करः ॥ १॥ ॐ नमो जिनेन्द्राय तुष्टिपुष्टिकर्त्रे

जीव तत्त्वका निरूपण कर चुकने पर श्रब श्रीउमास्वामी महाराज श्रजीव तत्त्वका निरूपण करनेके लिये पचमश्रव्यायके प्रारम्म में श्रजीव तत्त्वके भेदोंकी सज्ञाका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रको कहते है-

# - त्रजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥१॥

धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये चार पदार्थ अजीव होते हुये काय हैं अर्थात्—चेतना गुण से रहित होते हुये प्रदेशप्रचयात्मक ये चार पदार्थ है।

किमथस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरत्रेत्याह।

कोई शिष्य प्रश्न करता है कि इस सूत्र की प्रवृत्ति किसलिये उमास्वामी महाराजने यहा की है। ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्याननन्द श्राचार्य वात्तिक द्वारा समाधानको कहते है—

# अथाजीवविभागादिविवादविनिवृत्तये। अजीवेत्यादिसूत्रस्य प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥१॥

ं उक्त चार ग्रध्यायो मे जीव तत्त्व का प्ररूपेण करने के ग्रनन्तर ग्रब ग्रजीव तत्त्व के विभाग, लक्षण, ग्रादि मे पड़े हुये विवाद की विशेषतया निवृत्ति करने के लिये सूत्रकार द्वारा "ग्रजीव काया" इत्यादि सूत्र की प्रवृत्ति करना युक्त बन जाता है।

सम्यग्दर्शनिवपयभावेन जीवोहिष्टे दृष्टेष्टजीवतत्त्वव्याख्यानेऽनन्तरमजीवतत्वव्या-ख्यानमहत्येव, तत्र च लक्षणविभागविशेषलक्षणविप्रतिपत्तौ तिद्विनिवृत्यर्थास्य स्त्रस्य प्रवृत्तिर्घः दत्तप्वान्यथा निःशंकमजीवतत्त्वव्यथानात् ।

"तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्" इस मूत्र द्वारा तत्वार्थों मे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन वताया है तहा सम्यग्दर्शन के विषयभाव रके जीवन स्वका उद्देश कर चुकने पर उक्त चार ग्रध्यायो मे देखे जारहे या युक्तिप्रमाणो द्वारा ग्रभीष्ठ होरहे अथवा प्रत्यक्षे और परोक्ष प्रमाण से पंशिक्षा किये गये जीव तत्त्व का व्यास्थान कर चुकने पर उसके अव्यवहित पीछे अजीव तत्त्व का व्याख्यान करने उचित पड जाता ही है। उस अजीव तत्व में सामान्य लक्षण, विभेद, विशेपलक्षण, इन में अनेक प्रवादियों के नाना विवादों के उपस्थित होने पर उनकी निवृत्तिके लिये इस सूत्र की प्रवृत्ति होना घटित होजाता ही है। अन्यथा यानी-सूत्रकार इस मूत्रकों नहीं कह पति तो शकारहिन होकर अजीव-तत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती थी।

श्रजीवनादजीवाः स्युरिति सा ान्यलच्तणं। कायाः प्रदेशबाहुल्यादिति कालाद्विशिष्टता ॥ २ ॥ धर्मादिशब्दतो वोध्यो विभागो भेदलच्तणः। तेन नैकं प्रधानादिरूपता नाप्यनंशता ॥ ३ ॥ निःशेषाणामजीवानामिति सिद्धं प्रतीतितः। विपच्चे बाधसद्भावाद् दृष्टेनेष्टेन च स्वयम् ॥ ४ ॥

प्राण्धारण या चेतनास्वरूप जीवन नहीं होने से धर्म भ्रादिक द्रव्य भ्रजीव होजाते हैं इस प्रकार पाचो द्रव्यों में व्यापनेवाला भ्रजीव का सामान्यलक्षण निरुक्तिद्वारा कहिंद्या गया है। प्रदेशों की वहुलता करके चारो पदार्थ काय है इसकारण काल द्रव्य से विलक्षणता भ्राजाती है भर्यात् काल द्रव्य जीवन से रहित होरहा भ्रजीव तो है किन्तु भनेक प्रदेशी नहीं है भ्रत. भ्रजीव होते हुए काय वन रहे ये चार पदार्थ ही है। धर्म भ्रादि चार गव्दों की निरुक्ति से ही भिन्न भिन्न लक्षण वाला विभाग समक्ष लिया जाय तिस कारण सर्व प्रजीवोंको एक ही प्रकृति या शब्दश्रह्म या चित्राद्ध त भ्रादि स्वरूपमा नहीं है भौर वह भ्रजीवतत्व भ्रांशों से भी रीता नहीं है भर्थात्—धरित, न घरित, भ्राकाशन्ते भस्मिन्, पूरण्गलने यस्य, इन निरुक्ति—पूर्वक भ्रयों से इनका लक्षण न्यारा न्यारा साश होजाता है। साख्यों ने जैसे एक ही जड प्रकृति को मान रक्खा है वैसा हमारे यहां भ्रजीवतत्व नहीं है श्रवा वौद्ध जैसे निरश स्वलक्षणों को स्वीकार कर बैठे हैं वैसा हमारा जीव द्रव्य नहीं है किन्तु भ्रनेक प्रदेशों करके साश है। प्रत्येक द्रव्य में मनन्त स्वभाव विद्यमान है, इस प्रकार सम्पूर्ण भ्रजीव द्रव्यों के लक्षण भादिक सर्व प्रतीतियों द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। इसके विपरीत विपक्ष में दृष्ट प्रमाण भीर उष्ट प्रमाण करके स्वयमेव वाघाओं का सद्भाव है, भ्रत उमास्वामी महाराज का उक्त सूत्र निर्देष सार्थक, श्रावश्यक, व्यावृत्तिकारक, भीर भज्ञात प्रमेय का ज्ञापक है।

जीवस्योगयोगो लघणं जीवनमितिप्रतिपादितं ततोन्यदर्जावनं गतिस्थित्यवगा-हहेतुत्वरूपादिस्वरूपमन्वियसाघारणमजीवानां लघणं ।

उक्त तीन वार्त्तिको का विस्तृत विवरण इस प्रकार है कि जीव का लक्षण उपयोग है यहीं जीवन है। मूल सूत्रकार स्वयं दूसरे प्रध्याय में इसका प्रतिपादन कर चुके है। उस जीवन से न्यारा पदार्थ पर्यु दासवृत्ति द्वारा भ्रजीवन है, जो कि गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, श्रवगाहहेतुत्व, रूप रसादि रवरूप हो रहा और अन्वय-रूप से लक्ष्यों में ग्रोत पोत वर्त रहा अजीवों का साधारण लक्षण है। भावार्थ—धर्म द्रव्य में गित का हेतुपना है, अधर्म में स्थित का हेतुपना है, आकाश मे अवगाह का निमित्त कारएपना है और पुद्गल मे रूप, रस, आदि गुएा विद्यमान है एतत्-स्वरूप अजीवन नाम का भाव धर्म चारो अजीव द्रव्यो का लक्षरण है।

त्रिकालविषयाजीवनानुभवनादजीव इति निरुक्तरेच्यभिचारात्र पुनर्जीवनाभावमात्रं तस्य प्रमाणागोचरत्वात् पदार्थलच्चणत्वायोगात् भावांतरस्वभावस्येवाभावस्य व्यवस्थापनात् । काणा इव कायाः प्रदेशवाहुल्यात् कालाणुवदणुमात्रत्वाभावात् । ततो विशिष्टाः पंचैवास्तिकाया इति वचनात् ।

भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों में गतिहेतुत्व ग्रादि ग्रजीवन धर्मों का श्रनुभवन करने से अजीवतत्व है। इस अजीव शब्द की निरुक्ति का कोई व्यभिचार दोप नहीं आता है, अतः निरुक्ति द्वारा ही निर्दोप लक्ष्मण वन गया होने से सूत्रकार ने अजीव तत्व का स्वतंत्रे सूत्र द्वारा कोई लक्ष्मण नहीं कहा है। अजीव शब्द में नज् शब्द तो सदृश को ग्रह्ण करने वाला पर्यु दास है जो कि अनक्षर, अनंग, अनेकांत, अनुपम, अग श्रादि के समान भाव--श्रात्मक पदार्थ है। तुच्छ हो रहा केवल जीवन का भ्रभाव तो फिर अजीव नही है क्योंकि वह तुच्छ—ग्रभाव किसी भी प्रमास का विषय नहीं है खरविषाएं के समान तुच्छ श्रभाव किसी भी पदार्थ का लक्षण नहीं हो सकता है। जैसे "भूतले घटा-भावः यहा घट से अतिरिक्त भूतल पदार्थ जैसे घटाभाव अभीष्ट किया गया है, उसी प्रकार अधिकरण स्वरूप अन्य भाव का स्वभाव हो रहे ही अभाव पदार्थ की व्यवस्था की गयी है। भावार्थ-वैशेषिको ने सातवा पदार्थं तुच्छ ग्रभाव स्वीकार किया है उनके यहा जीव का तुच्छ-ग्रभाव ग्रजीव समभा जाता है किन्तु जैनो के यहा गति-हेतुत्व आदि अनेक गुर्गो से युक्त हो रहे जीव भिन्न पदार्थ अजीव माने गये है। जीव से भिन्न हो रहे किन्तु सत्त्व, द्रव्यत्व ग्रादि धर्मों करके जीव के सदृश पदार्थ है। ''ग्रजीव कायाः 'यहा जो काय शब्द का प्रयोग किया गया है उसमे इव शब्द का उपमा अर्थ छिपा हुआ है जिस प्रकार जीवो के शरीर पुद्गलों के पिण्ड-स्वरूप एकत्रित हो जाते है उसी प्रकार ग्रनादि-कालीन धर्मादिकों के प्रदेशों की वहुलता का तदात्मक एकत्रीभाव हो जाने से ये चार पदार्थ शरीरों के समान काय है, कालागुत्रों के समान ये चार तत्व केवल एक-प्रदेशी ग्रग्युस्वरूप नहीं है। सिद्धान्त ग्रन्थों में ऐसा वचन है कि तिस कारण से प्रनेक प्रदेशों से विशिष्ट हो रहे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, श्रीर श्राकाश ये पांच ही ग्रस्तिकाय है, एक प्रदेश के श्रितिरिक्त ग्रन्य प्रदेशों से रहित होने के कारए। कालागु द्रव्य ग्रस्तिकाय नही है।

अजीवारच ते कायारचेति समानाधिकरणवृत्तिसामध्यदिवसीयते, भिन्नाधिकर-णायां ष्ट्रतौ कथांचिद्धदेविवचायामपि कायानामेव संप्रत्ययप्रसंगात् अजीवा गां विशेषणभादात् सामानाधिकरणयायामपि वृत्तौ दोषोयिमिति चेन्न, अभेदप्रतीतेः । अजीवा एव काया इति धर्मादीनामजीवत्वकायत्वाभ्यां तादात्म्यप्राधान्ये तयोः सामानाधिकरणयोपपत्तेः ।

"ग्रजीवकायाः" इस शब्द की श्रजीव हो रहे सन्ते जो काय है, इस प्रकार दोनो पदो के वाच्यार्थ के समान ग्रधिकरण को वता रही कर्मधान्य समास-वृत्ति हो रही है, यह विना कहेही शब्द श्रीर श्रथं की सामर्थ्य से जान ली जाती है। "समर्थ पदिविधः" पद-सम्बन्धी विधियां सामर्थ्य के

आश्रित हो रही समभ ली जाती है। दोनो पदो के वाच्य श्रयों के न्यारे न्यारे श्रधिकरण को कहने वाली 'म्रजीवो के काय' यो पष्ठीतत्पुरुप वृत्ति करने पर तो म्रजीव भीर काय मे कथचित् भेद की विवक्षा होने पर भी केवल उत्तर पदार्थ-प्रधान मानी गयी तत्पूरुपवृत्ति मे कायो की ही प्रधान रूप से भली प्रतीति ,ोनेका प्रमग होतेगा । स्रयीत् 'स्रजीवोके काय' यो तत्पुरुप करने पर स्रजीव स्रयं गौगा पड़ जाता है और 'भ्रजीव हो रहे जो काय' यो कह देने पर दोनो पदार्थोकी प्रधानता रहती है। यदि यहां कोई यो ब्राक्षेप करे ''ब्रजीवांग्च ते कायाश्च'' यो विग्रह करते हुये ''विशेषण् विशेष्येर्ण्" इस सूत्र द्वारा कर्म-धारय समास करने पर भी अजीवो को विशेषरापना हो जाने से सँमानाधिकररापना ख्यापन करने वाली कर्मधारयवृत्ति मे भी यह दोष तदवस्थ है। ग्रर्थात्-प्रजीव विशेषण है भौर काये विशेष्य है। यो समान अधिकरण होते हुए भी विशेष्य हो रहे कायो की ही समीचीन प्रतीति हो सकेगी। विशेषण हो रहा भ्रजीवपना गौण पह जायगा भौर आप जैनो को दोनो की प्रधानता भ्रमीष्ट है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्यों कि यहा श्रजीव श्रौर काय दोनो की श्रमेद की प्रतीति हो रही है ''श्रजीव हो रहे ही जो काय है" इस प्रकार धर्म, यधर्म, श्रादिकोके भजीवपन श्रौर कायपन करके तदात्मकपन की प्रधानता होने पर उन दोनो का समानाधिकरणपना बन जाता है। श्रजीवपन को छोडकर कायपना जीव द्रव्य मे है श्रोर कायपन को छोडकर श्रजीवपना काल द्रव्य मे है यो व्यभिचार की रक्षा करते हुये तथा श्रजीव को विशेषण वनाते हुये कर्मधारयवृत्तिका निर्वाह कर दिया जाता है परन्तु अजीवपना इन चार कायो मे कायपना इन चार अजीवो में अभेद, अनुसार श्रोत श्रोत प्रतीत हो रहा है. श्रत इस सूत्र मे दोनो भेदो की प्रधानता रखते हुये वर्म, श्रघमं, श्राकाश, पुद्गलो का उद्देश्य कर युगपत् श्रजीवपन श्रौर तदिभन्न कायपन का विधान कर दिया गया है।

काया इत्येवास्तु इति चेक, जीवस्यापि कायत्वात् तत्व्यवच्छेदार्थत्वाद्जीव्यवस्य स्य । धर्मादीनानजीवत्विधानार्थत्वाच्च सत्रस्य युक्तमजीव्यवस्य । ति जीवा इत्येवारतु इति चेक, कालाख्वत्यदेशमात्रत्विताकरणार्थत्वात् वायग्रहरूस्य । अन्यथा तेऽस्तिकाया इति सत्रांत्र रारंभप्रसंगात् । जीवानां कायत्विधानाथेमार्भणीयमेत्र सत्रांतर्भिति चेत्, नारंभणीयं, असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेकजीवानामित्यत एव जीवानां प्रदेशवाहुल्यसिद्धेः कायत्विधानात् ति धर्माधर्मयोस्तत एव, आकाशस्य नंता इति दचनादाकाशस्य, संख्येयासख्येयानताश्च पुद्गलानामिति वचनात् पुद्गलस्य कायत्विधानसिद्धेशानिसद्धेश्यार्थकं कायग्रहण्मिति चेक, ततो धर्माद्यश्चानामियत्ताविधानात् । ति जीवस्यापि ततोऽसंख्येयप्रदेशत्विधानाक कायत्विनिधिति चेक्न, ततो जीवस्य कायत्वानुमानात् । न चात्र धर्मादीनां कायत्विधानं तत्र जीवस्य कायत्वसनुमात् शक्यमिति युक्तमिह कायग्रहण् । अस्तिकायो जीवः प्रदेशेयत्ताश्रयत्वाद्धर्मिन दिव्यदित्यनुनानप्रवृत्तेः अन्यथा दृशन्तासद्धेः ।

यहा कोई प्रतिनादो कटाश करता है कि भ्रजीव नहीं कह कर विधेय दल में 'काया' इतना ही एक पद रहो बृत्ति अविका टण्टा स्वन मिट जायगा। ग्रन्थकार कहते हे कि यह तो नहीं, कहना, भयोकि जीको भी ग्रस न्यान-प्रदेशी होने से काण्पना है, श्रन. श्रजीवो का सग्रह करते समय उस

जीव का व्यवच्छेद करने के लिये ग्रजीव पद का ग्रहरा किया गया है। दूसरी वात यह भी है कि धर्म भ्रादिको के भ्रजीवपन का विधान करने के लिये यह सूत्र है, भ्रतः भ्रजीव का भ्रह्म करना युक्तिपूर्ण है अर्थात्-ज्ञह्याद्वैतवादी सवको जीव-आत्मक ही स्वीकार करते हैं उनके प्रति धर्मादिकों मे अजीवपन का प्रतिपादन् करना सूत्रकारको आवश्यक पड़ गया है। परोपकारी आचार्य महाराज सूत्रो द्वारा ग्रज्ञात प्रमेयो का ज्ञापन कराते है। यदि वह प्रतिवादी फिर यों कहे कि तब तो 'अजीवा:', इतना ही विधेय दल रहो, काय ग्रह्ण की सूत्र मे कोई ग्रात्रश्यकता नहीं। ग्राचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि धर्मादिकों में एक - प्रदेशी या श्रप्रदेश कालागु के समान प्रदेशमात्रपन का निराकरण करने के लिये जुनकार ने काय का ग्रहण किया है अन्यथा यानी यदि यहाँ काय का ग्रहण नहीं किया जात. तो "ते ग्रिस्तिकाया:" वे धर्म ग्रादिक ग्रस्तिकाय है इस प्रकार एक न्यारे दूसरे सूत्र के आरम्भ करनेका प्रसग होता. इसी सूत्र मे काय कह देने से उस गौरव दोष से वच जाते हैं। यदि प्रतिवादी यहा यों कहे कि जीवों के कायपनका विधान करने के लिये निराला सूत्र तो आरम्भ करने योग्य ही है, ऐसी दशा में लाघव कहाँ होसकेगा ? यों कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि हमको जीवो के कायपन का विधान करनेके लिये न्यारा सूत्र नहीं ग्रारम्भ करना है "श्रस्थ्येयाः प्रदेशा धर्माधर्में कजीवानाम्" धर्मद्रव्य, ग्रंधर्मद्रव्य, ग्रीर एक जीव द्रव्य के मध्यम असल्यातासंख्यात प्रमाण यसंख्याते प्रदेश है, इस सूत्र से ही जीवों के प्रदेशों की बहलता की सिद्धि होजाने से कायपन का विधान होजाता है, प्रतः न्यारे सूत्र का आरम्भ नहीं करने से लाघव हुआ। पुनः प्रतिवादी बोल उठा कि तव तो उस ही सूत्र से धर्म श्रीर श्रधर्म द्रव्य के बहुत प्रदेश सिद्ध होय ही जायगे, श्राकाश के अनन्त प्रदेश है इस सूत्रकार के वचन से आकाश के बहुत प्रदेश सध जायगे। तथा पुद्गलो के संख्याते असल्याते और अनन्ते प्रदेश है इस सूत्रकार के वचन से पुद्गल के कायपन का विधान होना सधजाता है, ग्रतः इस सूत्र मे कार्य का ग्रहिए करना व्यर्थ है। लाघव करने बैठे हो तो ग्रच्छा लाघव करना चाहिये। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योंकि उन ''ग्रसख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवा-नाम्, अत्काशस्यानन्ताः, संख्येयासख्येयारच पुद्गलानाम्., तीन सूत्रों करके धर्म आदि द्रव्यो के प्रदेशों का इतना नियतपरिमागापना विधान कर दिया गया है।

प्रतिवादी बुरे ढगसे पीछे पडकर पुन कहता है कि तब तो उस "ग्रसंख्येयाः प्रदेशाः धर्मा-धर्में कजीवाना" सूत्र से जीव के भी ग्रसख्यात प्रदेशीपन का विधानमात्र होजाने से कायपन की विधि नहीं होसकेगी ग्रर्थात् उस सूत्र से धर्मादिक के समान जीवके भी ग्रसंख्यात प्रदेशों की ही सिद्धि होगी, कायपन की सिद्धि नहीं होसकेगी। धर्मादिकों के कायपनके लिये जब यह सूत्र किया है तबतों जीव के कायपन की विधिके लिये न्यारा सूत्र बनाना ही पड़ेगा, लाघवकी चर्चा उड़ गयी।

याचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उस सूत्र से श्रांसंख्यात प्रदेशों की विधि होते हुये जीव के कायपनका अनुमान कर लिया जाता है। किन्तु इस सूत्र में यदि धर्म आदिकों के कायपन का विधान नहीं किया गया होता तो वहां ''असंख्येया प्रदेशाः धर्माधर्मे कजीवाना" इस सूत्र द्वारा जीवके कायपनका अनुमान नहीं किया जासकेगा, इस कारण यहां मूत्र में काय का ग्रहण करना उचित है।

जीव (पक्ष) अस्तिकाय है (साध्य) प्रदेशोंके बहुत से इतने परिमाएं का ग्राश्रय होने से (हेतु) धर्म, अधर्मग्रादि के समान (अन्वयहष्टान्त) इस अनुमान की प्रवृत्ति होजाती है। अन्यथा यानी-यहां

काय का ग्रहण नहीं करने पर तो ग्रस्तिकाय होरहे धर्मादि द्रव्य-स्वरूप दृष्टान्त की ग्रसिद्धि हो जाने से जीव को ग्रस्तिकाय साधने वाला ग्रनुमान नहीं प्रवर्त सकता था ग्रतः इस सूत्र में काय का ग्रहण करना सार्थक है, तुच्छ लाधव को हम इष्ट नहीं करते हैं।

किमर्थं धर्मीदिशब्दानां वचनं १ विमागविशेषलच गप्रसिद्धः मस्तु नाम वर्मा-धर्मीकाशपुद्गला इति शब्दोपाद।नात् विमागस्य प्रसिद्धिः, विशेषलच गस्य तु कथं १ तिम-वेचनस्य लच्चणाच्यमिचारात् तद्विशेषलचणसिद्धिः। सकृत्सकलगतिपरिकामिनां सांनिष्यधा-नाद्धमः, सकृत्सकलस्थितिपरिणामिनां सांनिष्यधानाद्गतिविषयीयादधर्मः, आकाशंतेऽस्मिन् द्रन्याणि स्वयं वाकाशते इत्याकाशं, त्रिकालपूरणगलनात् पुद्गला इति निर्वचनं न प्रतिपच प्र-पयातीत्यव्यमिचारं सिद्धं।

यहां कोई प्रश्न करता है कि ग्रजीव भीर काय शब्द का प्रयोग करना सूत्र में सार्थक समभ लिया, ग्रब यह बताओं कि धम भादिक शब्दों का कथन सूत्रकारने किसलिये किया है ? इसका उत्तर ग्राचार्य कहते हैं कि विभाग करके द्रव्योंके विशेष लक्षणों की प्रसिद्धिके लिये धमं, ग्रधमं, ग्राकाश श्रीर पुद्गल इन शब्दों का स्त्रमें उपादान किया गया है।

पुन किसीका आक्षेप है कि 'धमं, अधमं, आकाश और पुद्गल इस प्रकार शब्दों का उपा-दान करकेने से अजीव काय के विभाग की प्रसिद्धि भले ही हो जाय किन्तु उनके न्यारे न्यारे विशेष लक्षणों की सिद्धि भला किस प्रकार हो सकती है ? किसी का नाम ले देने मात्रसे इतरव्यावर्तंक लक्षण नहीं वन जाता है। आचार्य महाराज इसका समाधान करते है कि उन धमं आदि शब्दों की निरुक्ति कर प्राप्त हुये यौगिक अर्थका स्वकीय लक्षणों के अनुसार कोई भी व्यभिचार दोष नहीं देखां जाता है अत उन धमं आदि के विशेष विशेष लक्षणों की सिद्धि हो जाती है। जैसे कि सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्र शब्दों की निरुक्ति द्वारा ही निर्दोष, लक्षणा प्रसिद्ध है, हा सम्यग्दर्शन का निरुक्तिद्वारा प्राप्त हुआ 'समीचीन देखना' स्वरूप अर्थ इष्ट नहीं है, अत. सूत्रकारको रूढि अर्थ या पारिभाषिक अर्थ प्रकट करने के लिये न्यारा लक्षण-सूत्र कहना पढ़ा था। जब तक निरुक्ति से लक्षण अर्थ लब्ध हो जाय तब तक लम्बी परिभाषा बनाना उचित नहीं है।

उसी ढगसे घर्म घादिको की कुछ विशेषणो के साथ निरुक्ति इस प्रकार करलेनी चाहिये कि गमन परिणाम से युक्त होरहे जितने भी जीव या पुद्गल है उन सबके युगपन् सिप्तधान या सहकारि-पन का घारण कर देने से धर्म द्रव्य कहा जाता है। भावार्थ-गमनमे उपादान कारण या प्रेरक निमित्त तो ये जीव पुद्गल ही हैं किन्तु गमन करने वाले सम्पूर्ण जीव पुद्गलो का युगपत् उदासीन कारण धर्मद्रव्य है 'बुज् धारणे,, धातुसे मन् प्रत्यय करदेने पर धर्म शब्द बनता है।

तथा कितिपय जीव, पुद्गल और घमं, अधमं, आकाश, काल, इन स्थितिपरिणामवाले सम्पूर्ण द्रव्योके एक ही काल मे सान्निध्य या सिचवपन का आधान कर देनेसे कारण अधमं द्रव्य कहा जाता है, यह अधमं द्रव्य उस गित से विपर्यय कर देनेके कारण अधमं कहा जाता है। अधमं शब्द मे पढा हुआ नज् शब्द विपरीत अर्थ का प्रतिपादक है, पुद्गल द्रव्य बने हुये पुण्य पापो से ये धमं, अधमं द्रव्य सर्वथा विलक्षण हैं। पारिभाषिक या साङ्कृतिक शब्दो मे आनुपूर्वी का साहश्य मिलाते रहना ठलुआओका अप्रासगिक कर्तव्य है।

किन्ही ग्राचार्यों के मतानुसार गित पूर्वक स्थित परिगामवाले जीव ग्रीर पुद्गल ही यहा ग्रहण करने योग्य माने गये है। ग्राकाश की निरुक्ति यो है कि जिसमें सम्पूर्ण द्रव्य युगपत् ग्रवकाश पाते रहते हैं ग्रथवा स्वयं ग्राकाश भी जिसमें ग्रवगाह पाजाता है, ग्रतः वह ग्रत्यन्त परोक्ष पदार्थ ग्राकाश है। तथा तीनो कालों में पूर जाना या गल जाना होते रहनेसे ये पुद्गल है। इस प्रकार धर्म ग्रादि चार शब्दों की निरुक्ति प्रतिपक्ष यानी विपक्ष में नहीं प्रवर्तती है, इस कारण निरुक्ति द्वारा प्राप्त हुग्रा ग्रथं ही व्यभिचार दोष से रहित होरहा विशेषलक्ष्यण सिद्ध हो जाता है।

यहा यह कहना है कि उदासीन कारण, प्रेरक कारण, श्रौर उपादानकारण इनकी शक्तियों में न्यूनता या प्रधिकता की पर्यालोचना करना व्यर्थ है, सभी श्रनन्त शक्तियों को धारते है।

कालस्याजीवत्वेनोपसंख्यानमहि कर्तव्यमिति चेन्न, तस्याग्रे वच्यमाणत्वात् । ततो वर्माधर्माकाशपुद्गलाः कालश्चेति पंचैवाजीवपदार्थाः प्रतिपादिता भवंति । तेन प्रधान मेवाजीवपदार्थो धर्मादीनामशेषाणामजीवानां प्रधानरूपत्वादिति न सिद्धं तेषां पृथगुपल्लब्धेः ।

यहा किसी प्रतिवादी का आक्षेप है कि काल द्रव्य का भी इस सूत्र में अजीवपन करके कथन करना चाहिये अन्यथा सूत्रकार की त्रुटि समक्षी जावेगी, सूत्रकार की भूल होजाने पर वात्तिक-कार को उचित है कि वे उस क्षति को पूरा करने के-लिये नवीन वात्तिक वना देवे।

ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि स्वय ग्रन्थकार "कालक्च" इस सूत्र द्वारा इस काल को ग्रागे ग्रन्थ मे ग्रजीव स्वरूप कहनेवाले हैं तिस कारण पाचवे ग्रध्यायका पूरा प्रकरण होजाने पर "धर्म ग्रधमं, ग्राकाश, पुद्गल ग्रौर काल ये पांचोही द्रव्य ग्रजीव पदार्थ समें दिये-गये होजाते है ग्रौर वैसा होजाने से साख्यों का यह मन्तव्य सिद्ध नहीं हो पाता है कि एक प्रधान (प्रकृति) ही ग्रजीव पदार्थ है क्यों कि धर्मादिक सम्पूर्ण ग्रजीव प्रधान स्वरूप ही है। बात यह है कि उन धर्म, ग्रधमं ग्रादिकों की न्यारी न्यारी उपलब्धि होरही है, ग्रतः विरुद्ध होरहे धर्मग्रादिक पाच प्रव्य भला एक प्रकृति रूप क्यमिप नहीं हो सकते हैं।

प्रधानाद्वीते दृष्टेन स्वयमिष्टेन च वाधसद्भावात्। निह प्रधानमेकप्रुपलभामहे अन्तर्विहश्च भेदानाग्रुपलच्धेः। न चैषा आंतभेदोपलिध्वधिकाभावात्। प्रधानाद्वीतग्राहक-मन्तर्मानं वाधकमिति चेक्न, तस्य तदभेदे तद्वद्सिद्धत्वात्तत्साधकत्वाभावाद् भेदोपलिध्वधिकत्वा-योगात्। ततो भेदे द्वीतिद्धिप्रसंगात्। पराभ्युपगमादनुमानं तत्साधकभेदोपलब्धेश्च वाधक-मिति चेक्न, पराभ्युपगमस्याप्रमाणत्वात्। तत्प्रमाणत्वे भेदसिद्धे रवश्यंभावात्। ततः प्रधाना-द्वीते निर्वाधं दृष्टविरोधः। तथेष्टेन च महदादिविकारप्रतिपादकागमेन तद्वाधोस्ति, तस्या-विद्योपकिन्यतत्वे प्रधानाद्वीतिसद्धिरिष ततो न स्यात्, न च प्रत्यचानुमानागमागोचरस्यापि प्रधानस्य स्वतः प्रकाशमचेतनत्वादिति न तद्वूपता धर्मादीनां।

दूसरी बात यह है कि ग्रात्म-भिन्न सम्पूर्ण चर, ग्रचर, पदार्थों को एक प्रधान-ग्रद्धैत स्वरूप मानने पर तुम साख्यों के यहा स्वयं दृष्ट ग्रीर इष्ट प्रमाणों से वाधाये उपस्थित हो जावेगी। देखिये प्रत्यक्ष प्रमागा द्वारा हम तुम सब एक प्रधान को ही नही देख रहे है क्योंकि सुख, दु.ख, द्वेष, प्रयान, प्रादि धन्तरङ्ग ग्रीर घट, पट ग्रादि वहिरग भिन्न-भिन्न हो रहे पदार्थों की उपलब्धि हो रही है पदार्थों का भिन्न-भिन्न प्रतिभास करने वाली यह उपलब्धि आन्ति ज्ञान नही है क्योंकि कोई वाधक प्रमागा सन्मुख उपस्थित नहीं है।

यदि कापिल यो कहे कि 'शिगुणमिवविकि विषयः सामान्यमचेननं प्रसवधिम," अविवेक्यादिः सिद्धस्त्रीगुण्यात् तिद्वपर्यायाभावात्, भेदाना परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेरच, इत्यादि प्रन्थ द्वारा हमारे पास प्रधान के अद्वेत का ग्राहक अनुमान प्रमाण विद्यमान है जो कि तुम्हारी भेद-उप-लिध का बाधक है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना वयोकि उस अनुमान को यदि उस प्रधान से अभिन्न मानोगे तो उस प्रधान के समान अनुमान की भी असिद्धि हो जाने से अनुमान को उस प्रधानाद्वेत के साधकपन का अभाव हो जावेगा, अतः वह अनुमान हमारी भेदोपलिध का वाधक नहीं हो सकेगा।

प्रथात् — जब प्रधानाह ते ही श्रसिद्ध है तो उससे ग्रमिस्न मोना गया ग्रेनुमान भी श्रसिद्ध है हा यदि उस प्रधान से श्रनुमान को भिन्न मानोगे तो उक्त दोप यद्यपि, टल गया किन्तु अपसिद्धान्त हो गया, श्रद्ध त को साधते हुये तुम्हारे यहा प्रधान और श्रनुमान यो है त पदार्थों की सिद्धि हो जाने का प्रसग श्राबैठा। यदि तुम कापिल यो कहो कि दूसरे विद्वान् जैन या नैयायिको के स्वीकार करने से न्यारे अनुमान को उस प्रकृति श्रद्ध त का साधक श्रीर जैनो की भेद-उपलब्धि का वाधक कह दिया है वस्तुत. हमारे यहा श्रनुमान प्रकृति-ग्रात्मक ही है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्यों कि दूसरे के स्वीकार करने को तुमने प्रमाण नही माना, यदि उसको प्रमाण मान लोगे तव तो तुम श्रीर दूसरे श्रयवा दूसरो के माने हुये अनेक तत्वों के स्वीकार करलेने से भिन्न-भिन्न पदार्थों की सिद्धि श्रवश्य हो जावेगी, तिस कारण प्रधान का श्रद्ध त मानने पर कापिलों के यहा वाधा-रहित होकर दृष्ट (प्रत्यक्ष ) प्रमाणों से विरोध ग्राया। तथा इंट श्रनुमान प्रमाण करके महत् श्रहंकार, तन्मात्राये श्रादि विकारों के प्रतिपादक श्रागम प्रमाण करके भी उस प्रधानाह त की वाधा है।

यदि उन मिन्न भनुमान, भागम, या महदादि विकारों को भू ठी भविद्यासे गढ लिया गया मान लोगे तो उस भनुमान या भागम प्रमाण से तुम्हारे भ्रमीष्ट प्रधानाह ते की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। प्रत्यक्ष, अनुमान, और भागम प्रमाणों के विषय नहीं हो रहे भी प्रधान का स्वय प्रकार, स्वरूप स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है क्योंकि कापिलों ने प्रधान को भ्रमेतन माना है किसी भी भ्रमेतन पदार्थ का स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इस कारण धर्म भादि द्रव्यों को, उस प्रधान का स्वरूप हो जाना उचित नहीं है।

एतेन शब्दाहैतहरता प्रतिविद्धा पुरुषाहैतहरतायां तु तेवामजीत्विविरोवः। न च पुरुष एवेदं सर्वमिति शक्यव्यवस्थं पुरस्तादजीवसिद्धिविधानात्।

इस उक्त कथन करके धर्म म्रादिको का शब्दाई त स्वेरूपपना निषेधा जा चुका समभ लेना चाहिये शब्दाई त पक्ष मे भी दृष्ट भीर इष्ट प्रमाणो से वाघा माती है भ्रयीत्—घर्म म्रादिक यदि शब्द-स्वरूप होते तो कानो से सुनने मे भ्राते किन्तु ऐसा नहीं है तथा पाषाएा, मिन म्रादि शब्दो का मर्थ के साथ भ्रमेद मानने पर कान के फूट जाने या जलजाने का प्रसंग भावेगा जब कि मर्थ से शब्द भ्रामिन्न माना जा रहा है। इसी प्रकार धर्म, अधर्म आदिको को पुरुषाद्वैत स्वरूप होने पर तो उन धर्मादिको के अजीवपन का विरोध आवेगा, आत्म-स्वरूप पदार्थ चेतनात्मक होते है, अजीव नही। ब्रह्माद्वैतवादी ये 'सब ग्राम, बाग, पर्वत, घट, पट, आदिक ब्रह्म-स्वरूप ही है',इस सिद्धान्त की व्यवस्था नहीं कर सकते है क्यों कि प्रथम अध्याय में 'जीवाजीवास्तव", सूत्रका व्याख्यान करते समय पहले अजीव की सिद्धिका विधान किया जा चुका है। प्रत्यक्ष-सिद्ध हो रहे अनेक चेतन, अचेतन, पदार्थों का अपलाप करना उचित नहीं है।

पृथिवयन्ते जो वायुमनो दिक्का लाकाशभेद रूपता प्यजीवपदार्थ स्यायुक्तेव, पृथिवयन्तेजो मनमां पुद्ग लाद्र व्यवयीयन्द्र जिल्लात्यं तर्त्वासिद्धेः । पृथिव्यादयः पुद्ग लाप्यीया एव भेदसंघाताम्याद्वराद्यमानत् । ये तु न पुद्ग लाप्यीयास्ते न तथा दृष्टाः यथाकाशाद्यः भेदसंघाता भ्यामुत्पयमानाश्च पृथिव्याद्य इति न ततो जात्यंतर । विभागसंयोगाभ्यामुत्पद्यमानेन शब्देन व्यभिचार
इति चेन्न, तस्यापि पुद्ग लाप्यीयत्वात् । तद्वपर्यीयत्वे तस्य विद्यः करण्यवेद्यत्विरोधात् न च भेदो
विभागमात्रं, स्कंधविद्यार गस्य भेदशदेवना भिधानात् । नापि सघातः संयोगमात्रं, मृत्पिडादीनां
स्कं परिणामस्य संवातशब्दवाव्यत्वात् । न च ताभ्यामुत्पद्यमानत्वमपुद्ग लाप्यायस्य ज्ञानादेर स्ति
येनानैकंतिको हेतः स्यात् ।

वैशेषिक नौ द्रव्यों में से पृथिवी, अप, तेज, वायु, मन, दिक्, काल, आकाश, इन आत्म- भिन्न आठ द्रव्यों को अजीव पदार्थ मानते हैं आचार्य कहते हैं कि यो अजीव पदार्थ का पृथिवी आदि आठ भेद स्वरूप होना भी युक्तिरहित ही है क्यों कि पृथिवी, जल, तेज, वायु, और मन ये पाच स्वतंत्र द्रव्य नहीं हैं, पुद्गल द्रव्य की विशेष पर्याय होने से इनको न्यारी न्यारी जाति का द्रव्यपना असिद्ध हैं, इसमें युक्ति यह है कि पृथिवी आदिक (पक्ष) पुद्गल के विकार नहीं हैं (साध्य) भेद और सघात से उपज रहे होने से (हेतु) जो पुद्गल के पर्याय नहीं है वे तो तिस प्रकार भेद और सघात से उपज रहे नहीं देखे जा रहे हैं जैसे कि आकाश. आत्मा, आदिक पदार्थ है (व्यतिरेकद्धान्त) भेद और सघात से उपजरहें पृथ्वी आदिक है। उपनय इस कारण वे पुद्गल की पर्याय ही है, उस पुद्गल से न्यारी जाति के तत्वान्तर नहीं हैं (निगमन)।

इस अनुमान में कोई वैशेषिक पण्डित अनैकान्तिक हेत्वाभास उठाता है कि कर्णादप्रणीत वैशेषिक दर्शन का सूत्र है "सयोगादिविभागाच्च शब्द-निष्पत्ति." बास को चीरते समय या कपड़े को फाड़ते समय विभाग से शब्द उपजता है तथा ताली, घन्टा, घड़ियाल वजाते समय या लोहा कासा आदि को पीटते समय संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द तो गुए है, पुद्गल का पर्याय नहीं है, भतः विभाग और सयोगसे उपजरहे शब्द करके तुम जैनो के हेतु का व्यभिचार हुआ। हेतु रहगया साध्य नहीं रहा। अन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वह शब्द भी पुद्गलसे उपादेय हो रहा पुद्गल की पर्याय है। यदि उस शब्द को उस पुद्गल की पर्याय नहीं माना जावेगा तो बहिरग श्रोत्र इन्द्रिय करके उस शब्द के जानने योग्यपन का विरोध हो जावेगा। स्पर्शन आदि पांच बहिरग इन्द्रियों करके पुद्लपर्याय ही जाने जाते हैं अर्थात्—फोनोग्राफ के तवा या चूड़ी पर पौद्गलिक शब्द हो जनाया जा सकता है, टेलोग्राम या टेलीफान में पौद्गलिक शब्द हो पाद्गलिक विजली करके

फेंका जाता है, घनगर्जन या बड़ी तोप के शब्दों से तो कान विहरे या गर्भपात, हृदयकप भादि विपत्तिया उपज जाती हैं, ये कृत्य पुद्गलपर्याय से ही सम्भवते हैं, गुए। से नहीं । हेतु में पड़े हुये मेद का भयं केवल विभाग नहीं है, पुद्गल पिण्डस्वरूप स्कन्ध के विदारण को भेद शब्द करके कहा जाता है तथा सघात का भ्रयं भी केवल सयोग ही नहीं हैं किन्तु यही, चून, के पिण्ड या तन्तु भादिके स्कन्धभूत, परिणाम को सघात शब्द करके कहा गया है, टुकड़े होजाने का और मिल जाने को स्थूल रूप से भेद और सघात का भ्रयं समक्ष लेना चाहिये। जो ज्ञान सुख, भ्रादिक पदार्थ पुद्गल पर्याय नहीं है इन को उन भेद भौर सघात से उपजरहापन नहीं है जिससे कि हमारा हेतु व्यभिचारी होजाय भ्रयात्—भेद भौर सघात से उपजरहापन हेतु निर्दोप है। भ्रयने साध्य किये गये पुद्गलपर्यायपन को सिद्ध कर ही देता है।

मेदात् पृथिवयादीनाम्रत्यत्यसंभवादसिद्धो हेतुरिति चेन्न, घटादिमेदान्कपालाद्युत्पितदर्शनात् द्वयणुकमेदादिप परमाण्द्यत्तिसिद्धेः । यथैव् हि तंत्वादिसंघातान्वयव्यित्रंकानुविधानात् पटादीनां तत्संघातादुत्पत्तिरुर्र्शिकयते तथा पटादिमेदान्वयव्यितरेकानुविधाना
त्तंत्वादीनामात्मलाभात्तद्वमेदादुत्पत्तिः सुशकाभ्युपगंतुम् । पटादिमेदामावेपि तत्त्वादिदर्शनाम
ततस्तद्पत्तिरिति चेन्न, तस्यापि तंत्वादेः कर्णसप्रवेणीमेदादेवं स्पत्तिसिद्धेः ।

यहा कोई वैशेषिक प्रतिवादी उक्त हेतु को स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास वताने का प्रयत्न करता है कि स्कन्धों का विदारण करने से पृथिवी भ्रादिकों के उपजने का भ्रसम्भव है, भ्रत जैनों का हेतु पक्ष में नहीं वर्तने से मसिद्ध है भ्रयात्—जैन जहां भेद से खण्डपट, कपिलका भ्रादि की उत्पत्ति मानते हैं वहां भी श्रवयवी के श्रवयव, पंचाणुक, चतुरणुक, त्र्यणुक, द्रवणुक, परमाणु, इस कम से प्रलय हो कर पुन द्रवणुक, त्रयणुक, चतुरणुक भ्रादि की सृष्टिप्रिक्षया भ्रनुसार ही खण्डपट, कपालिका, ठिकुच्ची भ्रादि की उत्पत्ति भी सघात से ही होती है, भेद से तो नाश मले ही हो जाय, जो कोई छोटा दुकड़ा भी उपजेगा वह भपने उपादान कारण लघु भ्रवयवोंके सयोगसे ही उत्पन्न होगा, भ्रतः जैनो का हेतु भ्रसिद्ध है।

प्रन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि घट, गेहूँ, ढेल ग्नादि का विदारण कर देनसे कपाल, चून, ढेली, श्नादि पुद्गल पर्यायों की उत्पत्ति होरही देशी जाती है। द्वषणुक के मेदसे परमाणु की उत्पत्ति हो रही भी सिद्ध है, परमाणु की उत्पत्ति में मेदके ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई उपाय नहीं है जब कि परमाणु से छोटा कोई ग्रवयव नहीं माना गया है, परमाणु नित्य द्रव्य नहीं है इसका प्रकरणवश्च निर्णय करा दिया जावेगा। देखों जिस ही प्रकार तन्तु, किनक, ग्नादि प्रवयवों के एकी-भाव के साथ ग्रन्वय गौर व्यतिरेक का अनुविधान करने से पट लूण्ड, ग्रादि ग्रवयवियों की उन श्रवयवों के सघातसे उत्पत्ति होना स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार पट (थान) लक्कड चना, ग्रादि ग्रवयवियों के भेद के साथ ग्रन्वय व्यतिरेकों का अनुविधान करने से तन्तु (सूत) चीपुटी, दौल, ग्रादि ग्रवयवों का ग्रात्मलाम होजाने के कारण उन ग्रवयवियों के भेद से ग्रवयवों की उत्पत्ति होना वहुत श्रच्छा स्वीकार किया जासकता है। कपडा फाड करके चीर चीर कर दिया जाता है, दुपट्टा काढ़ने के लिये लडकियां कपड़े में से सूत निकाल लेती हैं।

यदि यहा वैशेषिक यो कहैं कि पहिल पहिले उपजे हुये सूत की मवस्था मे कपडा, थान,

ग्रादि का भेद नहीं होते हुये भी तन्तु ग्रादिक उपज रहे देखें जाते है, ग्रत उस भेदसे उन तन्तु ग्रादिकों का उपजना नहीं बन पाता है, ग्रत स्वरूपासिद्ध नहीं तो भागासिद्ध दोष प्रवन्य लागू होगा।

ग्रन्थकार कहते है ि यह तो नहीं कहना क्यों कि उस प्रथम ही प्रथम के तन्तु ग्रादि का भी कपास (रूई) की बनी हुई पौनी का भेद होजाने से ही उपजना सिद्ध है। धुनी हुयी रूई के पिण्डो को भेद कर पौनी बनाई जाती है, पुन: चर्खा या तकली द्वारा पौनी को ऋम-पूर्वक छिन्न भिन्न कर के सूत बनाया जाता है।

यथाविधानां च तंत्वादीना पटादिमेदादुत्पत्तिरुपलच्धा तथाविधानां न तदभावे प्रतीयते इति नोपालंभः। समर्थियव्यते च मेदात्परमाख्त्रादीनाष्ठत्पत्तिः संघाताच्चेति नासिद्धो हेतुः, यतः पुद्गलपर्यायाः पृथिच्यादयो न सिद्धेयुः।

हा, कार्यकारए। भाव का सूक्ष्मरूप से विचार करने पर निर्णीत होजाता है कि जिस प्रकार चपटे या ठ गरहे तन्तु ग्रादिको की उत्पत्ति पट ग्रादिके भेद से ही होरही देखी गयी है उस प्रकार के होरहे कार्य भूत तन्तु ग्रादि की उत्पत्ति उस पट ग्रादि के भेद हुये विना नहीं प्रतीत होती है, इस कारए। हम जैनों के ऊपर कोई उलाहना या हेत्वाभास नहीं उठाया जा सकता है। सूत्रकार स्वयं भविष्य ग्रन्थ में कहेंगे ग्रीर मुक्त विद्यानन्द स्वामी करके उसका समर्थन किया जावेगा कि परमाणु की या महास्कन्धपूर्वक हुये लघुस्कन्ध ग्रादि की उत्पत्ति भेद से ही होती है तथा लघु, महान् ग्रनेक, पृथ्वी ग्रादि स्कन्धों की उत्पत्ति सघात से हो रही है, इस कारण हम दोनों का हेतु ग्रसिद्ध हेत्वाभास नहीं है जिससे कि पृथ्वी, जल ग्रादिक कार्य पुद्गल द्रव्य के पर्याय नहीं सिद्ध हो सके ग्रथीत् पृथ्वी जल, तेज, वायु ग्रीर मन ये स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है किन्तु पुद्गल के पर्याय है।

### दिशोपि नात्रोपसख्यानं कार्यमाकाशेऽन्तर्भावात् ततो द्रव्यांतरत्वाप्रसिद्धेः।

वैशेषिकों ने नौ द्रव्यों में से जीव-भिन्न ग्राठ द्रव्यों के। स्वतंत्रतया ग्रजीव द्रव्य स्वीकारकिया है इन में पृथ्वी ग्रादि पाच का पुद्गल पर्यायपना साध दिया गया है। ग्रव दिशा द्रव्य का
विचार करते हैं। वैशेषिक की ग्रोर से कोई कहरहा है कि स्वतंत्र ग्रजीव द्रव्य के प्रतिपादक इस सूत्र
में दिशा द्रव्य का भी निरूपण करना चाहिये था, सूत्रकार भूल जांय तो वात्तिककार द्वारा दिशा
द्रव्य का भी जपसंख्यान करना चाहिये। ग्राचार्य कहते है कि यह ठीक नहीं क्योंकि उसका ग्राकाश
में ग्रन्तर्भाव ग्राजाता है, ग्रतः दिशा का उस ग्राकाशसे निराले द्रव्यपन की प्रसिद्धि नहीं होपाती है,
दिशा ग्राकाशस्वरूप ही है।

स्यान्मतं, पूर्वापरादिशत्ययिवशेषः पदार्थविशेषहेतुको विशिष्टग्रत्ययत्वात् दंड्यादि-प्रत्ययनत्, योऽसौ विशिष्टः पदार्थस्तद्धेतुः सा दिग्द्रव्यं परिशेषाद्वयस्य प्रसक्तस्य प्रतिपेषात् त नो द्रव्यंतरमाकाशादिति । तदसत्, तद्धेतुत्वेनाकाशस्य प्रतिपेद्धुमशक्तेस्तत्प्रदेशश्रेणिष्वेवादित्यो-दयादित्रशात् प्राच्यादिदिग्व्यवहारप्रसिद्धेः । प्राच्यादिदिक्सम्बंधाच्च मूर्तद्रव्येषु पूर्वापरादिप्रत्यय-विशेषोत्यत्तेन परस्परापेत्त्या मूर्तद्रव्याण्येन तद्धेतवः । एकत्ररस्य पूर्वत्वामिद्धावन्यतरस्यापर-स्यागरत्वासिद्धेस्तदसिद्धौ चैकतरस्य पूर्वत्वायोगादितरेतरायश्रस्यात् उभयासत्वप्रसंगान । सम्भव है कि वंशे दिको दा यह मन्तस्य होय कि पूर्व, पिश्चम, आदिक होरहे ज्ञानिविषेष (पक्ष) किसी विशिष्ट पदार्थ को हेतु मान कर उपजे हैं (साध्य) विशिष्ट प्रत्यय होने से (हेतु) दण्डी कुण्डली, ग्रादि प्रत्ययों के समान (अन्वय दृष्टान्त)। जो कोई वह विशिष्टपदार्थ उस ज्ञान का हेतु होरहा है वह तो परिशेषन्याय से दिशा द्रव्य सिद्ध होजाता है क्योंकि प्रसगप्राप्त होरहे अन्य ग्रात्मा, ग्राकाश, पृथ्वी ग्रादि का प्रतिपेध कर दिया जाता है, तिस कारण ग्राकाशसे निराला स्वतन्त्र द्रव्य दिशा के मानना चाहिये। ग्रर्थात्--पूर्व, पिष्चम, ग्रादि ज्ञानों का कारण ग्रात्मा नहीं होसकता है क्योंकि स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष के ग्रतिरक्त ज्ञानो द्वारा पूर्व, पिष्चम, ग्रादि की व्यवस्था हो रही है, यह इससे पूर्व है, यह यहा से पिष्चम है, इस ज्ञान का कारण ग्राकाश भी नहीं है क्योंकि दिशाशों की ग्रापेक्षिक परावृत्ति देखी जाती है। शब्द का समवायिकारण ग्राकाश होता है, दिशा नहीं। पृथ्वी ग्रादिक छह द्रव्य भी उक्त प्रत्यय के कारण नहीं है क्योंकि इन में विलक्षणता प्रतीत होरही है। शतः परिशेष से नवमा स्वतत्र दिग्द्रव्य स्थीकार करना पडता है।

धाचार्य कहते है। कि वैशेषिको का यह मन्तव्य प्रशसनीय नही है। क्योंकि उस पूर्व, पिंचम, श्रादि ज्ञानों के हेतूपने करके श्राकाश का निषेध करने के लिये श्रशक्ति है। उस श्राकाश की प्रदेश-श्रोशियों में ही सूर्य के उदय अस्त आदि के वश से पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के व्यवहार प्रसिद्ध होजाते है। अर्थात्—सम्पूर्ण अलोकाकाश के ठीक मध्य मे लोकाकाश विराजमान है। लोका-काश का ठीफ मध्य सुदर्शन मेरु की जह मे विराज रहे आठ प्रदेश हैं। चार वरिफयो के ऊपर रक्खें हुये चार वरिफयो के समान उन भ्राठ प्रदेशोंके छह भ्रोर परमाग्र के समान नापलिये गये भाकाश प्रदेशों की पक्ति अनुसार छ दिशाये नियत होरही है। श्रथवा भ्रमण करते हये सूर्यके उदय भरते ढेरी वाजू, सूघी लाग, ऊपर और नीचे मनुसार छह दिशाये स्वीकार करली जाती है, इस दूसरी व्यवस्था के अनुसार दिशाभ्रोकी ढाई द्वीप में परावृत्ति होजाती है। वात यह है कि श्राकाश द्रव्य का मानना अवगाह देनेकेलिये आवश्यक ही है। आकाश के अतिरिक्त कोई निराला अनेक गूराो का पिण्ड दिशा द्रव्य नहीं है। सूर्यंके उदय भादि के भ्रशीन पूर्वंदिशा, पिचम दिशा भादि व्यवहार प्रसिद्ध हो रहे हैं। तथा सूर्योदय की भोर वन गयी पूर्वदिशा भ्रादि के सम्बन्ध से वनारस, पटना भादि मूर्व द्रव्यों मे या सिन्धुनंदी ग्रादि मे पूव, पश्चिम, ग्रादि ज्ञानिविशेषो की उत्पत्ति होजाती है, ग्रतः परस्पर की भ्रपेक्षा करके मूर्त द्रव्य ही उन एक दूसरों में पूर्व, पश्चिम, भ्रादि ज्ञान की उपजाने के कारण नहीं हैं। क्यों कि यदि मधुरा की अपेक्षा पटना को पूर्व में और पटना की अपेक्षा मधुरा को परिचम में जान लेना मधुरा, पटना, इन मूर्त द्रव्यों की अपेक्षा से ही होरहा माना जावेगा तो दानों में से एक के पूर्व पनकी नहीं सिद्धि होने पर शेप बचे हुये दूसरे का पश्चिमपना सिद्ध नहीं हो सकेगा और उस का पश्चिमपना सिद्ध नही होनेपर दो में से प्रकरण-प्राप्त इस एकका पूर्वपना नही बन सकता है, अतः अन्योन्याश्रय दोप होजाने से दोनो मूर्त द्रव्यो के पूर्व पिश्मपन के असद्भार का प्रसंग आवेगा इस कारण मूर्त द्रव्य से अतिरिक्त अखण्ड आकाश की प्रदेश श्री शियो को दिशा द्रव्य मानकर मूर्त द्रव्यो मे उस दिशा करके पूर्व पश्चिम ग्रादि व्यवहारो को साध लेना चाहिये, वैशेषिको के यहा दीधितिकार पण्डितजी तो दिशा को ईश्वर से अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानते है। किन्तु अचेतन दिशा का चेतन ईम्बर मे धन्तर्भाव करना कठिन है। हा भाकाश में सुलमतया भन्तर्भाव हो सकता है।

नन्वेवमाकाशप्रदेशश्रेणिष्वपि कुतः पूर्वापरादिप्रत्ययः सिव् ध्येत् ? स्वइति एव

तिसद्धी तस्य परावृत्त्यभावप्रसंगात । पर्मपरापेचयता तित्सद्धावितरेतर।श्रयसादुभयासत्तः प्रसवते रिति चैत्, दिक्प्रदेशेष्विप पूर्वापराद्यित्ययोत्पत्ती समः पर्यनुयोगः। द्रव्यांतरपिव व्याममन-वस्थाप्रसंगरच । यथैव हि मूर्तव्द्रयमवधि कृत्वा मूर्तेष्वेवेदमस्मात्पश्चिमेनत्यादिप्रत्यया दिण्द्रव्यहेतु कास्ततो दिग्मेदमवि कृत्वा दिग्मेदेष्वेवेपिमतः पूर्व पश्चिमेयमित्यादिष्रत्यया द्रव्यांतरहेतुकाः सन्तु विशिष्टपत्ययत्वाविशेषत् तद्भेदेष्विप पूर्वापरादि-प्रत्ययाः परद्रव्यहेतुका इत्यनवस्था । दिचु भेदेषु द्रव्यांतरमंनरेण पूर्वापरादिप्रत्ययस्योत्पत्तौ तेनैव हेनोरनैवांतिकस्यादकुनो दिक् विद्धः।

स्वपक्ष का ग्रवधारण करते हुये वैशेषिक यहा कटाक्ष करते है कि इस प्रकार श्राकाश की प्रदेशणंक्तियों में भी पूर्व, पिक्चम ग्रादि ज्ञान भला किस कारण से सिद्ध होयंगे बताग्रो ? यदि जैन यो कहै कि ग्राकाश के स्वकीय स्वरूप से ही ग्राकाश की प्रदेश-श्रेणियों में उस पूर्व, पिक्चम, ग्रादि ज्ञान होने की सिद्धि होजायगी, ऐसा कहने पर तो हम वैशेषिक कहते है कि उस पूर्व, पिक्चम, ग्रादिके ज्ञानोंके परिवर्तन नहीं होसकने का प्रसंग ग्रावेगा ग्रर्थात्—मथुरा से पटना पूर्व है वे ही पूर्व दिशा के प्रदेश कलकत्ता की अपेक्षा पिक्चम दिशा सम्बन्धी हो जाते हैं, जो ही निषध पर्वतका पूर्वीय छोर यहा से पूर्व दिशा में है वही विदेह क्षेत्र वालों के लिये पिक्चमिदशा स्वरूप होकर वदल जाता है। यदि ग्राकाशकी प्रदेशपिक्तयों में पूर्व, पिक्चम, दिशा को नियन करादिया जावेगा तो दिशाग्रों का वदलना नहीं होसकेगा।

अत्र यदि जैन परस्पर की अनेक्षा आकाश प्रदेशों में पूर्व पश्चिमपन की सिद्धि करोगे तो तुम्हारे यहां भी इतरेतराश्रय दोष होजाने से दोनो अपेक्षकोंके अभाव होजाने का प्रसग आता है।

यो कटाक्ष हो चुकने पर ग्राचार्य कहते है कि तुम वैशेषिको के यहा दिशासम्बन्धी प्रदेशोमे भी पूर्व पश्चिम, ग्रादि ज्ञानों की उत्पत्ति मे यह कूचोद्य समान रूपसे लागू हो जाता है प्रथान्-वैशेषिको ने दिशा द्रव्य एक माना है "उपाधिभेदादेकाणि प्राच्यादि-व्यपदेशभाक्" उपाधियों के भेद से दिशा द्रव्य के छह या दश भेद कर लिये गये है यहा भी ग्रन्योन्याश्रय दोप तदवस्य है परस्पर मे एक दूसरे की या मूर्त द्रव्य की अपेक्षा है। यदि मूर्त द्रव्यों में पूर्वापरादि का ज्ञान कराने के लिये दिशा द्रव्य को ग्रीर दिशा द्रव्य में पूर्व, पश्चिमादि का ज्ञान कराने के लिये ग्रन्य द्रव्यो की लम्बी कल्पना करते चले जावोगे तो वैशेशिको के ऊपर ग्रनवस्था दोप होजाने का प्रसंग ग्राता है कारग कि जिस ही प्रकार मूर्त द्रव्य को अवधि करके मूर्त द्रव्यों में ही यह इससे पिच्चम दिशा-वर्त्ती है यह इससे उत्तरदिशावर्ती है। इत्यादिक ज्ञान वैशेषिकों के यहा दिशा द्रव्य को कारण मानकर उपज जाते है उसी ढगसे दिशा द्रव्य के भेदो की ग्रवधि कर, पूर्व, ग्रपर, ग्रादि दिशा भेदो मे ही (भी) यह इससे पूर्व दिशा है श्रीर यह इससे पश्चिम दिशा है इत्यादिक ज्ञान श्रन्य द्रव्य को कार्गा सान कर हो जावो, क्योंकि विशिष्टज्ञानपना मूर्त द्रव्य और दिशा द्रव्योको कारण मानकर हुये दोनो जानो मे अन्तर रहित है तथा दिशाके उन भेदों में भो पूर्व, पश्चिम, आदि ज्ञान अन्य दीसरे द्रव्य को हेत मान कर होजायंगे यो चौथे, पांचवे, ग्रादि द्रव्यों को कारण मानते हुये ग्रनवस्था दोप ग्राता है। यदि श्राप वैशेषिक दिशाशों के भेदों में ग्रन्य द्रव्य के विना ही पूर्व, पश्चिम ग्रादि ज्ञानोकी उत्पत्ति होने को मानेंगे तो उस करके ही तुम्हारे विशिष्ट प्रत्ययत्व हेतु का व्यभिचार दोप ग्राता है, ऐसी दबा

में उस व्यभिवारी हेतु से दिशा द्रव्य की सिद्धि कैसे होसकती है ? श्रर्थात्-नही।

भावार्थ—जो दिशा द्रव्य के लिये उपाय विचार रक्षा है उसी से ग्राकाश प्रदेश श्रे शियों के विषय में हुये ग्रन्योन्याश्रय का परिहार हो जाता है प्रत्युत वैशेषिकों के ऊगर ग्रनवस्या भौर व्यभिचार दोप ग्रिधक ग्राजाता है "इत इदिमित यतस्ति ह्रव्यं लिङ्गम्" इस वैशेषिक सूत्र द्वारा न्यारे दिशा द्रव्य को मानना ग्रनुचित है।

विषुवित दिने यत्र सिवतोदेति स पूर्वो दिग्मागो, यत्रास्तमेति सोऽपर इति दिग्मेदेषु पूर्वीपरादिप्रत्ययसिद्धौ गगनप्रदेशपंक्तिष्विप तथैव तिस्सिद्धिरस्तु किमत्र दिग्द्रव्यांतर-कल्पनया तहेशद्रव्यकल्पनाप्रसंगात् । श्रयमतः पूर्वो देश इत्यादिप्रत्ययस्य देशद्रव्यमंतरेण।सु-पपत्तेः पृथिव्यादिरेव देशं द्रव्यित्ययुक्तं, तत्र पृथिव्यादिप्रत्ययोत्पत्तेः । पूर्वादिदिककृतः पृथिव्यादिषु पूर्वदेशादिप्रत्यय इति चेत्, पूर्वीद्याकाशकृतस्तत्रेव पूर्वीदिक्त्रत्ययास्तिवित व्यर्था दिक्कल्पना ।

पन्द्रह मूहूर्त का दिन श्रीर पन्द्रह मुहूर्त की रात यो दिन रात जिस दिन समान हो जाते हैं छ छ महीने पीछे श्राने वाले उस विषुवान् दिन में जिस दिशा में सूर्योदय होता है वह भाग पूर्व दिशा सम्वन्धी है श्रीर उसी दिन जहाँ सूर्य श्रस्त होजाता है वह दिशाका श्रश पश्चिम कहा जाता है, इस प्रकार वैशेषिक दिशाश्रों के भेदों में यदि पूर्व, पश्चिम, श्रादि ज्ञानों के हो जाने की सिद्धि मानेंगे तब तो श्राकाश की प्रदेश-पक्तिशों में भी तिस ही प्रकार दिन, रात, के श्रवसर पर सूर्यंके उदय, श्रस्त, श्रनुसार उन पूर्वादि दिशाश्रों की सिद्धि हो जाश्रो, यहा व्यर्थ न्यारे दिशा द्रव्य की कल्पना करके क्या लाभ निकला?

यदि इसी प्रकार लोक व्यवहार की थोड़ी थोडी मित्त पर न्यारे न्यारे द्रव्यों की कल्पता की जा॰ गी तो देश द्रव्य की कल्पना करने का भी प्रसग आयगा। देखिये यह इससे पूर्व देश है, यह देश इससे पिर्वम है, यह मालव देश है, इत्यादिक ज्ञानो का होना स्वतन्त्र देश द्रव्य के बिना नहीं वन सकता है। यदि वैशेषिक यो कहें कि पर्वत, नदी आदि स्वरूप पृथिवी, जल, आदिक नियत द्रव्यही तो देश द्रव्य हैं, न्यारे देश द्रव्यकों हमें माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य कहते हैं कि यह कहना अयुक्त है क्योंकि पृथिवी आदि द्रव्योंने यह पृथिवी है, यह जल है इत्यादि ज्ञान ही उपज सकते हैं, यह पूर्व देश है यह पिर्वम देश हैं ये विशिष्ट-ज्ञान तो पृथिवी आदिक से नहीं उपज पाते हैं। यदि बेश-षिक यो कहें कि पूर्व आदि दिशाओं द्वारा पृथिवी आदिकों में पूर्व देश, दक्षिण देश, आदि ज्ञान कर दिये जाते हैं। यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि तवतो पूर्व आकाश या पिर्वम आकाश सम्बन्धी प्रदेश श्रेगियो द्वारा उन दिशाओं में ही पूर्व आदि दिशा के ज्ञान हो जाओ, इस अवस्थामें न्यारे दिशाँ द्रव्य की कल्पना करना व्यर्थ पड़ती है।

नन्वेवपादित्योदयादिवशादेवाकाशप्रदेशश्रे गिष्टिव पृथिच्यादिष्वेव पूर्वागरादिप्रत्यय सिद्धेराकाशश्रे गिकल्पनाप्यनर्थिका भवत्विति चेत् न, पूर्वस्यां दिशि पृथिच्यादय इत्याद्याधारा-चेयव्यवहारदर्शनात् । पृथिव्याद्यिकरग्रभुताया गगनप्रदेशपंक्तेः परिकल्पनस्य सार्थकत्वात् गगनस्य प्रमाणांतरत्वतः साध्यिष्यमाण्यत्व च्च । ततो न धर्मादीनामजीवादीनां दिग्द्रव्यरूपः तोपसंख्यातव्या ।

वैशेषिक अपने पक्षका अवधारण करनेके लिये आक्षेप करते है कि इस प्रकार तो सूर्यके उदय, अस्तमन, दायाँ, वाया, आदि के वश से ही आकाश की प्रदेश—श्रेणियों के समान पृथिवी आदिकों में ही परम्परा विना आदित्य के उदय आदि से ही पूर्व, पश्चिम, आदि शानों की सिद्धि हो जायगी, अत. आकाश के प्रदेशों की श्रेणियों की कल्पना करना भी व्यर्थ ही रहो। यो कहने पर तो अन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि पूर्व दिशा में पृथिवी, पर्वत, नदी आदिक है इत्यादिक न्यारे आधार और न्यारे आध्य अनुसार व्यवहार हो रहे देखे जाते है, अत पृथिवी आदिकों का आश्रय हो रही आकाश के प्रदेशों की पक्तियों की छहों और या दशों और कल्पना करना सार्थक है।

दूसरी बात यह है कि अन्य अन्य तर्क, अनुमान, या आगम प्रमाणो से हम भविष्य प्रन्थ में आकाश को साध देवेंगे, अतः सर्व द्रव्यों को युगयत् अवकाश होने के लिये आकाश द्रव्य का मानना क्लृप्त है। उसी की कल्पित श्रे िएयों से दिशा के कर्तव्य का निर्वाह कर दिया जाता है। तिस कारण सूत्रों धर्म आदि ''अजीवकायों" को (मे) अथवा जीव, अजीव, आदि तत्वों को (मे) एक स्वतन्त्र न्यारे दिग्द्रव्य स्वरूपपन का नहीं उपसङ्यान करना चाहिये अर्थान्—सूत्रकार ने द्रव्य या तत्वों के गिनाने में कोई त्रुटि नहीं रक्खी है, दिशा द्रव्य आकाश स्वरूप है।

पृथिन्यादिरूपता त्रस्कन्धस्वरूप एवाजीवपदार्थ इत्यप्ययुक्तं, धर्माधर्मादीनामपि ततो भिन्नस्त्रभावानामजीवद्रन्याणामश्रे समर्थयिष्यमाणत्वात् । पुद्गलद्रन्यन्यतिरेकेण रूपस्कंध-स्यासंभवत्च्च सक्तं धर्मादय एवाजीवपदार्था इति ।

यहा कोई चार्वाक या बौद्ध कहते है कि पृथिवी, पर्वत, नदी, जल, श्रादि पिण्ड-स्वरूप के समान रूपस्कध स्वरूपी ही प्रजीव पदार्थ है, कोई न्यारा श्रमूर्त श्रजीव द्रव्य नहीं (यहा तावत् शब्द व्यर्थ दीख रहा है) ग्रन्थकार कहते है कि यह कहना भी श्रग्रुक्त है क्यों कि उस रूपस्कन्ध से भिन्न स्वभाव वाले धर्म, ग्रधमं ग्रादि ग्रजीव द्रव्यों का भी ग्रग्रिम ग्रन्थ में समर्थन किया जानेवाला है तथा पुद्गल द्रव्य के श्रतिरिक्त सौत्रान्तिकों के श्रभीष्ट हो रहे रूपस्कन्ध का ग्रसम्भव है, ग्रतः धर्म ग्रादिक ही ग्रजीव पदार्थ है, इस प्रकार सूत्रकार ने इस सूत्रमें बहुत ग्रच्छा कहा है, चार ये ग्रीर कहे जाने वाले काल द्रव्य इन पाच द्रव्यों से ग्रधिक या न्यून ग्रजीव पदार्थ नहीं है।

सूत्रकार महोदय के प्रति किसी विनीत पिएडत का प्रश्न है कि प्रायः सभी दार्शनिकों के यहाँ दिन्यों की मुल्यता से तत्वों की व्यवस्था की गई है तथा ''मितिश्रतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु" ''सर्वद्रव्य-पर्यायेषु केवलस्य" यहा द्रव्यो को कहा गया है वे द्रव्य की न है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज श्रियम सूत्र को कहते है—

# द्रव्याणि ॥२॥

उक्त धर्म म्रादिक चार म्रजीवकाय माने जाचुके द्रव्य स्वरूप है म्रथीत्—धर्म म्रादे व चार पदायं गुए। या पर्याय स्वरूप नहीं है किन्तु म्रनेक म्रनुजीवी, प्रतिजीवी, म्रादि गुए। के म्रविष्व- स्भाव पिण्ड-स्वरूप होरहे द्रवण क्रियापरिणत द्रव्य हैं, भविष्य मे कहे जाने योग्य जीव भीर की को मिला कर छह द्रव्य होजाते है।

म्बर्गप्रत्ययोन्पाद्विगमपर्यायेद्रू यंते द्रवन्ति व तानीति द्रव्याणि, कर्मकर्त्त साध-नश्वोपपत्तेः द्रव्यशब्द्स्य स्याद्वादिनां विराधानवतारात् । सर्वर्थकांतवादिना तु तद्नुपित्ति-विरोधात् । द्रव्यपर्यायाणां हि मेदैकांते न द्रव्याणां पर्यायेद्वेवणां तथा स्वयमसिद्धत्वात् । सिद्ध-क्ष्पेरेव हि देवदत्तामिः प्रसिद्धसत्ताका प्रामाद्रयो द्र्यमाणा दृष्टाः न पुनर्सिद्धमत्ताकरिसिद्ध-सत्ताका वन्ध्यापुत्रादिसिः क्र्यरोमाद्य इति । न च द्रव्येभ्यः पर्यायाः पृथक्सिद्धसत्त्वाः पर्याय-त्वविरोधात् द्रव्यांतरवत्-द्रव्यपरतंत्राणामे व स्वमावानां पर्यायत्वोपपत्ते।

जिस प्रकार घृत, तैल जल, यथायोग्य आगे, पीछे, वह जाते है, उसी प्रकार स्व को और पर को कारण मान कर हुये उत्पाद और व्ययसे युक्त होरहे पर्यायो करके जो वहाये जारहे हैं। अथवा उन उन पर्यायों को वहाती हुयी जो गमन कर रही है इस कारण वे द्रव्य हैं। द्रव्य शब्द के कर्म-साधनपना और कर्नृ साधनपना वनजाता है स्याद्वादियों यहां कोई विरोधदोष नहीं उतरता है। हा सर्वथा एकान्तवादियों के यहां तो विरोध होजाने से वह कर्मपना और कर्नृ पना एक में नहीं बन पाता है।

श्रणीत्— "द्रुगती" धातु से कर्म या कर्ता मे यत् प्रत्यय करने पर द्रव्य शब्द बन जाता है नदी का पानी स्वयं नीचे को वह जाता है श्रौर नहर, वम्बा, श्रादि का जल ६९ स्थानो पर नीचे की श्रोर वहा दिया जाता है। उसी प्रकार सम्पूर्ण द्रव्य प्रतिसमय उत्पाद व्ययवाले श्रनेक पर्यायों को धारते हैं, कभी द्रव्य स्वतत्र होकर पर्याये द्रव्य के पराधीन होजाती हैं। श्रौर कदाचित् पर्यायें स्वतत्र होकर द्रव्य की परतत्रता विवक्षित होजाती है। रूझ भोजनको विशेष प्रयत्न करके लीला जाता है। किन्तु चिकना, पतला, भोज्यपदार्थ स्वयमेव लिल जाता है। इसी प्रकार पर्याये द्रव्य को तीनो काल तक वही वहा रही हैं श्रथवा श्रन्वित द्रव्य ही श्रनेक पर्यायों मे श्रनुगत होरहा तीनो काल वहा जा रहा है। श्रनेकान्त वादियोके यहा विवक्षा श्रनुसार सब व्यवस्था वन जाती है।

यदि द्रव्य श्रौर पर्यायो का एकान्तरूपसे भेद मान लिया जावेगा तो द्रव्योका पर्यायो करके श्रनुगमन होना नहीं बन सकेगा क्योंकि तिस प्रकार वे पर्याये स्वयं श्रसिद्ध हैं। श्रात्मलाभ कर चुके सिद्ध स्वरूप हो होरहे देवदत्त, जिनदत्ता, श्रादिको करके द्रवर्ण या गमन किये जारहे वे ग्राम, नगर, श्रादि देखे जा चुके हैं जिनकी कि सत्ता प्रसिद्ध है। श्रसिद्ध सत्ता वाले वन्ध्यापुत्र श्रद्धविषाण श्रादि करके श्रप्रसिद्धसत्तावाले कच्छपरोम. गगनकुमुम, श्रादिक प्राप्त हो रहे फिर नहीं देखे गये हैं। सर्वभा भेदवादियों के यहा द्रव्यों से सर्वथा पृथक् होरहे पर्यायों की सत्ता सिद्ध नहीं है क्योंकि यो पर्यायपन का विरोध हो जावेगा जैसे कि एक विविक्षत्त द्रव्य की पर्याय दूसरे श्रप्रकृत द्रव्य की पर्याय नहीं कहीं जाती है।

अर्थात्—धर्मं द्रव्य की पर्याय ज्ञान नहीहै, कारण कि धर्मद्रव्यसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है । उसी प्रकार ग्रन्नि से उब्लाता को सर्वथा भिन्न मानने पर उधर उब्लातारहित भाग्नि मर जावेगी भीर इधर ग्रावार रहित हो रही उब्लाता नष्ट हो जावेगी, सिरको घड़से ग्रन्ग कर देने पर वह मनुष्य

भरंजाता है ग्रथवा एक के घड़पैर दूंसरे के सिर को या दूसरे के घड पर एक के सिर को जोड देने से दोनों मर जाते है, इसी प्रकार सर्वथा भेद पक्ष में पर्याय और पर्यायों दोनों ग्रसत् है। दो ग्रन्धों के मिल जाने पर भी रूप को देखने की शक्ति नहीं उपज पाती है। वस्तुतः द्रव्य के पराधीन होरहें स्वभावों को ही पर्यायपना वनता है जोकि कथचित् तादात्म्य पक्ष में शोभता है सर्वथा भेद में नहीं।

पृथागृता त्रिप द्रव्यतो द्रव्यारतन्त्राः पर्यायास्तत्समवायादिति चेन्न, कथिचतादातम्यव्यितरंकेण समवायस्य निरस्तपूर्वत्वात् । पर्यायभ्यो मिन्नानां द्रव्याणां च सन्वसिद्धो 
पर्यायपरिक्रल्पनावैयध्यात् । कार्यनानातः पिक्रल्पनायां त्वाभन्नपर्यायसंवंधनानात्वसिद्धित्तत्तनिन्नंधनपर्यायांतरपरिकल्पनाप्रसंगात् । सुदृरमपि गन्वा पर्यापांतरतादात्म्योपगमे प्रथमत एव
पर्यायतादात्म्योपगमे च न पर्यायद्विव्याणि द्र्यते कथिचिद्धिन्नानामेव प्राप्यप्रापक्षभावीपपत्तः ।

वैशेषिक कहते है कि द्रव्य से पृथाभूते भी होरही किन्तु द्रव्योके पराधीन होकर वतंरही पर्यायें उस नियत द्रव्य की ही वखानी जाती हें ययोकि अयुत्तसिद्धि के अनुसार आत्मा मे उन ज्ञान, आदि पर्यायो का या पृथिवी मे रूप, रसादि पर्यायो का समवायसम्बन्ध होरहा है, ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना, कारण कि कथचित् तादात्म्यसम्बन्ध के अतिरिक्तपने करके समवाय सम्बन्ध का पूर्व प्रकरणों में निराकरण किया जा चुका है। अर्थात्—समयाय का अर्थ कथिचत् तादात्म्य है। कथिच्चत् तादात्म्य सम्बन्ध से जुड़ रहे पदार्थों में सर्वथा भेद नहीं वन पाता है।

एक बात यह भी है कि पर्यायों से सर्वथा भिन्न होरहे द्रव्यों के सद्भाव की सिद्धि यदि मानी जायगी तो वैगेषिकों के यहा पर्यायों की चारों और कल्पना करना व्यर्थ होजायगा अर्थात्-उल्एाता से सर्वथा न्यारी यदि अग्नि रिक्षित रह सकती है। तो पीछे अग्नि पर उल्एाता का बोक्त लादना निरर्थक है इस ढंगमें तो कोई किसी का आत्मभूत स्वभाव या स्वभावों का आत्मभूत आश्रय नहीं ठहर पायगा सर्व निराधार निराधेय होते हुये मारे मारे फिर कर नष्ट होजायगे। यदि भेद--वादी वैशेषिक पर्यायों से द्रव्य को भिन्न मानने के लिये उनके अपने अपने नियत अनेक कार्यों की कल्पना करेंगे तबतों भिन्न भिन्न पर्यायों के अनेक सम्बन्धा को सिद्धि होजाने से पुन. उनके नियोजक कारण हुये अन्य पर्यायों की कल्पना करते रहने का प्रसग आजाने से अनवस्था दोष आता है अर्थान्-भिन्न प्रव्यों की भिन्न पर्याया को नियत करने के लिय नान। काय नियामक माने जायगे, पुन: उन कार्यों के नियोजक सम्बन्ध अनेक माने जायगे, सम्बन्ध भी भिन्न ही रहेगे उनका नियत करने के लिये पुन: अन्य पर्यायों की आवश्यकता होगी, यो चाहे कितना भी लम्बा पक्ति बढा लोजाय अनवस्था दोय मिनवार्य है।

यदि वैशेषिक बहुत दूर भी जाकर ग्रनवस्था के डर से ग्रन्य पर्यायों से साथ द्रव्य का तदा-रमकपन स्वीकार कर लेंगे तो प्रथम से ही पर्यायों के साथ द्रव्य का तदात्मकपन स्वीकार कर लिया जाय ग्रीर ऐसा होने पर पर्यायों करके द्रव्य द्रवण करने थोग्य यानी प्रान्त करने योग्य नहीं ठहर पाती है क्यों कि कथि चित्र भिन्न होरहे पदार्थों में ही प्राप्यप्रापक भाव वनता है, सर्वाया भिन्नों में नहीं। देवदत्तको ग्राम की प्राप्ति होना भिन्न प्रकार का कार्य है। ग्रनः भेद पक्षमें भा यह वन सकता है यो तो प्रव्यपन या वस्तुपन करके देवदत्त ग्रीर ग्राम में भी ग्रभेद नाना जासकता है। किन्तु यहा द्रव्य श्रीर सहभावी क्रमभावी, पर्यायोंमे पाया जारहा द्रवण स्वरूप प्राप्त होजोना यो प्राप्त करलेना दी स्थान

स्मिम होरहे पदार्थों में ही घटित है। स्यादादिनां तु भेदनयापंगात् पर्यागां द्रव्येम्यः कथंचिद्भेदे सति यथोदितपर्या-येद्र्यो प्राप्यते इति द्रव्याणि "कर्मणि यस्त्यो युज्यते" द्रवन्ति प्राप्तुनंति पर्यागनिति द्रव्याणीति च कर्तार वहुल वचनादु पपद्यते । द्रव इव भवन्तीति द्रव्यासीति चैद्रार्थे द्रव्यशन्दस्य निपातनात् ।

स्याद्वादियों के यहा तो भेद नय की विवक्षा करने ने पर्यायों का द्रव्य से कथंकित भेद होने पर पूर्व में कहे जा चुके अनुसार उत्नाद व्ययवाले पर्यायों करके जो द्रुत होते रहते हैं यानी प्राप्त किये जाते हैं इस कारण वे द्रव्य हैं, यो विग्रह करके कमें में य प्रत्यय करना युक्त पड़जाता है 'द्रु' धातु से कमें में य प्रत्यय करनेपर द्रव्य साधु वनालिया जाता है तथा जो द्रव्य स्वतंत्र होकर पर्यायों को द्रवण करते हैं। यानी प्राप्त करते हैं। इस कारण द्रव्य हैं, यो कर्ता में वहुल वचन से "य" प्रत्यय करना वन जाता है।

भ्रथित्—कमं मे य प्रत्यय करना तो न्यायप्राप्त है वहुल शब्द का वचन होने से कही कर्ता मे भी युट्प्रत्यय के समान य प्रत्यय कर लिया जाता है अथवा द्र्र यानी काष्ठ के समान जो होते हैं इस कारण ये द्रव्य हैं यो इव यानी सदृश अर्थ मे द्रव्य शब्द को निपातसे साध लिया जाता है अर्थात् —द्रव्यभव्ये इस सूत्र से निपात करके द्रव्य शब्द साबुवनालिया जाता है जैसेगाठ या चिन्हों से रिहत होरहा सुन्दर काठ मन चाहे मोगरा, मुद्गर कडी टोडा, जुमा आदि किसी भी आकार से प्रकट कर लिया जाता है। सुडील उत्तम पाषाण मे से कैसी भी प्रतिमा उकेर ली जाती है। तिसी प्रकार द्रव्य भी स्वपर या अन्तरग वहिरग कारणो अनुसार उत्पाद व्ययवाले पर्यायो करके भव्य कर लिया जाता है।

द्रव्यत्वयोगाद्द्रव्याणोत्य ।रे, तेषां द्रव्यत्ववीति स्याद्द्यश्वीत्यभिधानवत् । अधा-मेदोपचारः क्रियते यष्टियोगात् पुरुषो यष्टिरिति यथा तथापि द्रव्यत्वानीति स्यास तु द्रव्याणि ।

द्रव्यत्व जाति का समवाय सम्बन्ध हो जाने से पृथिवी भ्राहिक नौ द्रव्य माने जाते है इस प्रकार कोई दूसरे विद्वान् नैयायिक या बेशेषिक कह रहे हैं। अचायं कहते हैं। कि उनके यहां धर्म भ्राहि या पृथिवी भ्राहि के साथ "द्रव्यािया" यह पद नहीं लगसकेगा भिन्न पृथिवी में भिन्न जातिका भिन्न सम्बन्ध हो जाने से वे पृथिवी भ्राहिक द्रव्यत्व जाति वाले हैं यो 'द्रव्यत्ववित्त" ऐसा प्रयोग होसकेगा असे कि सर्वया भेद भ्रनुसार दण्ड के योग से पुरुप के लिये दण्डवान् या दण्डी यह शब्द कहा जाता है। यदि वैशिषक इस दोष से बचने के लिये यहा भ्रव भ्रमेद का उपचार यानी भ्रमेद नहीं होते हुये भी पृथिवी भ्राहिक नौ द्रव्य भौर द्रव्यत्व जाति मे भ्रमेद की कल्पना करें जैसे कि लकड़ी या छड़ी के योग से पुरुष को लकड़ी कह दिया जाता है, लाल चोला वाले पुरुषको भ्रमेद के उपचार भ्रनुसार लाल चोला कह दिया जाता है। तब तो हम जैन कहते हैं कि तौभी "पृथिव्यादीनि द्रव्यत्वानि" पृथिवी भ्राहिक द्रव्यत्व है यह शब्द कह सकोगे किन्तु पृथिवी भ्राहिक द्रव्य है भ्रमेद उपचार करनेपर यो कथमपि नहीं कह सकते हो "यष्टिः पुरुषः" यहा भ्रमेद उपचार करने से मतुम् हो तो उड़ाया गया है, तदनुसार यहां भी मतुम् को हटा कर द्रव्यत्वानि होना वाहिये।

द्रव्यत्वाभावत्वणाभावात् तच द्रव्यत्वं द्रवणं द्रव्यमिति द्रव्यशब्दाभिधेयमिय सामान्यं यदि सर्वगतामूर्तिनित्यस्वभावं द्रव्येभ्यः सर्वथा भिन्नं तदा न प्रमाणिरद्धं, द्रव्येषु सद-शपरिणामस्यैव द्रव्यत्वाख्यस्यानुवृत्तप्रत्ययहेतुत्वोपपत्तेरित्यन्यत्र निरूपणात् । अथ तदेव साद-रयं सामान्यं तदिभमतमेव पर्यायद्वेद्वयंत इति द्रव्याणीति वचनात् सादृश्यव्यंजनपर्यायत्वात् ।

वैशेषिक पुनः ग्रपना मत कहते है कि द्रव्य ग्रीर द्रव्यत्व एक ही है क्योंकि द्रव्यत्व में द्रव्यपन के ग्रभावका लक्षण विद्यमान नहीं है ग्रतः वह द्रव्यपना द्रवण-भाव स्वरूप होरहा द्रव्य है इस कारण द्रव्य शब्द का वाच्य भी द्रव्यत्व सामान्य है तब तो "पृथिव्यादीनि द्रव्यत्वानि" कह दो या "द्रव्याणि" कह दो, एक ही ग्रर्थ पडता है।

इस पर श्राचार्य कहते है कि वह द्रव्य या द्रव्यत्व रूप सामान्य भी सर्वव्यपक श्रमूर्त श्रौर नित्य स्वभाववाला माना जा रहा द्रव्यों से यदि सर्वथा भिन्न है तव तो वह प्रमाणों से सिद्ध नहीं है क्यों कि द्रव्यों में वर्तरहे सद्दशपरिणाम को ही द्रव्यत्व इस नाम से कहा गया है, यह गौ है, यह गौ है, इस प्रकार के अनुबृत्त; ज्ञानों के हेतुपने करके सदृश परिणाम ही स्वरूप गोत्व श्रादि सामान्य वन सकते हैं, इसका निरूपण श्रन्य प्रकरणों में या श्रतिरिक्त ग्रन्थों में किया जा चुका है, श्रव वैशेपिक यदि उस सदृशपन को ही सामान्य (जाति) पदार्थ कहैंगे तब तो हम जैनों को स्वीकार ही है। सिद्धात्त ग्रन्थों में ऐसा वचन है कि पर्यायों करके जो प्राप्त किये जारहे है इस कारण वे द्रव्य है ऐसी कर्मसाधन निरुक्ति कथन करदेने से द्रव्य शब्द साधु बन जाता है क्योंकि सदृशपरिणाम रूप व्यजन पर्याय ही. द्रव्यत्व पड़ता है सदृश परिणामों से श्रतिरिक्त श्रन्य गुरण या पर्याय भी द्रव्य के श्रात्मभूत शरीर है।

## धर्मादयोनुवर्तंते इति सामानाधिकरण्यात् द्रव्याणीति वचनात् । पुर्लिलगत्वप्रसग इति चेन्न, त्राविष्टलिंगत्वाद्द्रव्यशव्दस्य बनादिशब्दवत् ।

पूर्व सूत्र में कहे गये धर्मादिक शब्दों की यहा अनुवृत्ति कर ली जाती है इस कारण उनके साथ समानाधिक रणपना होने से "द्रव्याणि" ऐसा बहुवचन से इस सूत्रका निर्देश किया गया है। यदि यहां कोई यो आक्षेय करें कि उन धर्मादिकों का समानाधिक रणपने से जैसे यहा बहुवचन किया गया है उसी प्रकार पुल्लिंगपनका भी प्रसंग आता है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि द्रव्य शब्द अपने नियत लिंग को ग्रंहण कर रहा आविष्टलिंग है जैसे कि वन, भाजन, पुण्य, आदि शब्द बहुबीहि समास के विना अपने लिंग को कहीं छोड़ते हैं उसी प्रकार द्रव्य शब्द अपने गृहीत ने पुस्किलंग को नहीं छोड़ सकता है।

### कि पुनरत्रानेन सत्रेग कृतिमत्याह्—

कोई शिष्य पूछता है कि यहां सूत्रकार ने फिर इस सूत्र करके क्या क्या प्रयोजन सिद्ध किया है। इस प्रकार जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्द ग्राचार्य समाधान--कार श्रगली वार्तिक को कहते हैं—

तद्गुणादिस्वभावत्वं द्रव्याणीतीह सूत्रतः । द्रव्यल्वणसद्भावात्प्रत्याख्यातमवेयते ॥ १ ॥ सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज ने "द्रव्यािए " द्रश्नुसूत्र से धमं भादिकों को भारमा का गुरापना, श्रभावपदार्थपना, गुरा-समुदायपना, गुरासंद्भाव, भादि उन महभावपन का निराकरण कर दिया है, ऐसा जान लिया जाता हे क्यों कि पर्यायों करके द्रवे जाय या पर्यायों के सद्दा प्राप्त करते रहे इस द्रव्य के लक्षा का सद्भाव इन धमं श्रादिकों में है।

धमिधमयोरात्मगुणत्वादावाणस्य च मृतद्रव्याभावस्वमात्रस्वाम द्रम्यत्वे। निक्ष्यत्वे। पापे धमिधमीं त्रूमो नाष्याकाशं मूर्तद्रव्याभावमात्रं द्रव्यत्वत्त्यायोगात् तेषां द्रव्यव्यव्यक्षिद्रेः। कथिनत्याह—

कोई एक विद्वान यो मान रहे है। कि बैशेशिक मतानुयायी तो धर्म भीर प्रधमं को भारमा का विशेषगुण स्वीकार करते है उनके यहा चौवीस गुणों मे या श्रात्मा के चौदह गुणों मे धर्म, प्रधमं, (श्रदृष्ट) गिनाये गये है अत आत्मा के गुण होने से धर्म, श्रधमं, को द्रव्यपना नही माना जाता है। पृथिवी श्रादि नौ हो द्रव्य है तथा चार्वाक मत के अनुयायी आकाश को स्वतंत्र द्रव्य न्ती मान कर मूर्त द्रव्यो का श्रभाव स्वरूप स्वीकार करते हैं। प्रसच्यष्ट्रति से मूर्त द्रव्योका तुच्छ भ्रभाव भाकाश पहता है। प्रन्थकार कहते है कि उन वैशेशिक या नैयायिको तथा चार्वाक् या वौद्धोंके प्रति धर्म भादिकों का गुण स्वरूप भावस्वभावपना इस सूत्र करके यहा खण्डन कर दिया जा चुका निश्चय कर स्था जाता है हम ग्रन्थकार पुण्य श्रीर पाप को धर्म श्रीर श्रधमं नहीं कह रहे है तथा मूर्त इव्यों के केवल भभाव को श्राकाश भी नहीं वखान रहे हैं क्योंकि द्रव्य के सिद्धान्तित लक्षण का सम्बन्ध होजाने से उन धर्म ग्रधमं, ग्रीर श्राकाश को द्रव्य का व्यवहार होना युक्तियों से सिद्ध है। किस प्रकार है ? ऐसी जिन्नासा होने पर श्राचार्य समाधान कहते हैं—

धर्माधर्मी मतौ द्रव्ये गुणित्वात्पुदुगलादिवत् । तथाकाशमतो नेषां गुणाभावस्वभावता ॥ २ ॥ न हेतोराश्रयासिद्धिस्तेपामश्रे प्रसाधनात् । नापि स्वरूपतोसिद्धिर्महत्त्वादिगुणिस्थतेः ॥ ३ ॥

वर्म और अधर्म पक्ष) द्रव्य माने गये हैं (साध्य) गुण्वान् होने से (हेतु) पुद्गलं, ब्रात्मा, भादि द्रव्यों के समान (अन्वय दृष्टान्त) तिसी प्रकार गुण्वान् होने से आकाश भी द्रव्य है भत इन धर्म, अधर्मों, को गुण्स्वभावपना और आकाश को अभाव स्वभावपना नहीं माना जा सकता है। गुण्न्वान्पन हेतुके आश्रयासिद्ध दोष नहीं है क्यों कि उन अतीन्द्रिय धर्म, अधर्म भीर आकाशकी भागे प्रत्य में बहुत शच्छी सिद्धि करदी जावेगी अत वस्तुभूत पक्ष के प्रसिद्ध होजाने पर हमारा हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास नहीं है "पक्षे पक्षतावच्छेदकाभाव आश्रयासिद्धः" तथा महाप्रिमाण, संख्या, सयोग गति-हेतुत्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व आदि गुणों की स्थित वर्त रही होने से गुणासहितपना हेतु स्वरूप से असिद्ध भी नहीं है अर्थात् गुणीपना हेतु पक्ष में वर्तरहा होने से स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास नहीं है (पक्षे हेत्वभाव. स्वरूपासिद्ध) सम्पूर्ण वादियों ने गुण्यान् पदार्थों को द्रव्य स्वीकार किया है।

द्रव्यत्वे साध्ये धर्मादीनां धर्मिणामप्रसिद्धत्वाद्गुिणत्वादित्यस्य हेतोराश्रयासि-द्धत्वात्तत एव गुिणत्वस्यासंभवात् स्वरूपासिद्धत्वं चैत्येके। तन्न सम्यक् तेपामग्रे प्रमाणतः साधनात् तत्र महत्त्वादिगुणस्थितत्वाच्च। ततः सक्तं धर्मादयो द्रव्याणीति।

उक्त वाक्तिों का विवरण यो है कि कोई एक विद्वान यहा दोप उठारहे है कि धर्म ग्रादिकों का द्रव्यना साध्य करने पर पक्षस्वरूपधिमयों के ग्रप्रसिद्ध होजाने से "गुण्सिहतपन" इस हेतु का ग्राथ्यासिद्धना है ग्रीर तिस ही कारण से यानी जब पक्ष ही नहीं तो हेतु विचारा कहा ठहरेगा? यो पक्ष में हेतु का सम्भव (सद्भाव) नहीं होने से गुण्तित्व हेतु स्वरूपासिद्ध है। ग्राचार्य कहते हैं कि विलक्षण एक विद्वान का यह कहना समीचीन नहीं है क्यों कि ग्राण्य ग्रन्थ में प्रमाणों से उन धर्म ग्रधमं, ग्रीर ग्राकाण का साधन कर दिया जावेगा ग्रत हमारा हेतु ग्राश्र्यासिद्ध हेत्वाभास नहीं है। तथा उन धर्म ग्रादि तीनों में महत्त्व ग्रादि गुणों की स्थित होरहीं होनेसे गुण्तित्व हेतु स्वरूपासिद्ध भी नहीं है तिस कारण सूत्रकार ने इस सूत्र द्वारा यो बहुत ग्रच्छा कह दिया है कि धर्म ग्रादिक चार पदार्थ द्रव्य है ग्रर्थात्-गुण या पर्याय ग्रथवा स्वभाव एव ग्रविभागप्रतिच्छेद या ग्रभावस्वरूप नहीं है किन्तु इन सबके तदात्मकपिडभूत ग्रखण्ड द्रव्य हैं "नयोपनयैकान्ताना त्रिकालाना समुच्चयः। ग्रविभादभाव-सम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधा"यह गृरु जी समन्तभद्र स्वामी ने द्रव्य का लक्षण बहुत ग्रच्छा कहा है तथा सिद्धान्त-चक्रवर्ती नेमिचन्द्र ग्राचार्य ने "एयदिवयम्मि जे ग्रत्थपज्जया वियणपञ्जया चावि। तीदाणागदभूदा ताविदय त हबदि दव्व" यो प्राम्नात किया है। ग्रकलक देव महाराज के राजवात्तिक में कहे गये द्रव्यक्षण से तो ग्रन्थकार की परिपूर्ण सहानुभूति है, ये द्रव्य के लक्षण सब धर्मादि में सुघटित होरहे है।

श्रव वया उक्त चार पदार्थ ही द्रव्य है ? ग्रथवा क्या कोई श्रव्य पदार्थ भी द्रव्य है ? ऐसा प्रश्न प्रवर्तने पर श्रन्य द्रव्य का उपादान करने के लिये सूत्रकार इस श्रगले सूत्र को कहते हैं —

#### जीवाश्च ॥३॥

जो जीव चुके है, जीव रहे है, जीवेंगे वे अनन्तानन्त जीव पदार्थ भी द्रव्य है। यों पांच ये श्रीर कहे जाने वाले काल के साथ सम्पूर्ण द्रव्य छह हो जाते है।

#### द्रव्याणीत्यभिसम्बन्धः । तत्र बहुत्ववचनं जीवानां वैविध्यख्यापनार्थं ।

पूर्व सूत्र में कहे गये "द्रव्यािण" इसका विधेय दल की ग्रोर सम्बन्ध कर लिया जाता है। ग्रतः जीवो का उद्देश कर द्रव्यपन का विधान कर लिया जाय। उन जीवो मे बहुवचनपना तो जीवो के श्रनेकपन को प्रकट करने के लिये है ग्रर्थात्—ग्रद्धौतवािदयों के समान जीव एक ही नही है किन्तु ; संसारी मुक्त, या त्रस स्थावर, सूक्ष्म वादर, ग्रादि भेदों करके ग्रपनी ग्रपनी न्यारी न्यारी सत्ता को धार रहे ग्रनन्तानन्त जीव है।

द्रव्याणि जीवा इत्येकयोगकरणं युक्तमिति चेन्न, जीवानामेव द्रव्यत्वप्रसंगात् । धर्मादीनामप्यधिकारात् द्रव्यत्वसंत्प्रयय इति चेन्न, द्रव्यशब्द्य जीवशब्दाव्वद्धत्वाद्धमीदिभिः सम्बन्धियतुमशक्तेः । सत्यप्यधिकारे अभिश्रेतसम्बन्धस्य यत्नमन्तरेणाश्रसिद्धेः। च शन्दकरणा-त् तिसिद्धिरिति चेत्, को विशेषः स्यादेकयोगकरणे १ योगविभागे तु स्पष्टाः प्रतिपिति स एवास्तु ।

यहा कोई तर्क उठाते है कि पूर्ववर्ती "द्रव्याणि" भौर इस सूत्रं को मिलाकर 'द्रव्याणि जीवाः" इस प्रकार दोनो को जोडकर एक सूत्र करना सूत्रकार को उचित था, दो सूत्र वनानें से भौरें च शब्द डालने से गौरव होता है ? ग्रन्थकार समक्ताते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि जीवों के ही द्रव्यपन का प्रसग भावेगा अर्थात्—जीव ही द्रव्य हो सकेंगे, घर्म श्रादिक चार-या पाच पदार्थ द्रव्य नहीं हो सकेंगे।

यदि तर्की यो कहे कि धर्म ग्रादिको का ग्रिषंकार चला ग्रा रहा है ग्रतः एक योग होने पर भी धर्मादिको के द्रव्यपन का भी साथ में समीचीन प्रत्यय हो जाता है श्रीर "द्रव्याणि" यह बहुवचन भी तो किसी न किसी रोग की ग्रीषघि है। ग्राचार्य कहते हैं कि यह भी तो नहीं कहना क्योंकि एक योग करने पर द्रव्य शब्द जब जीव शब्द के साथ सर्वाङ्गीण वध जायगा ऐसा होने से उस द्रव्य शब्द का धर्मादिकों के साथ मम्बन्ध नहीं किया जा सकता है, ग्रिधकार चला ग्रा रहा होते हुये भी श्रभीष्ट पदार्थ के साथ किसी विविधात पद के सम्बन्ध करने की विशेष प्रयत्न के विना लोक व्यवहार या शास्त्रव्यवहार में प्रसिद्धि नहीं है, ग्रत जीवों को ही द्रव्यपना सिद्ध हो सकेगा। रहा "द्रव्याणि" यह बहुवचन तो बहुत से जीवों को न्यारे न्यारे स्वतन्त्र द्रव्यपन का विधान करते हुये भ्रतन्तानन्त जीव प्रव्यों की सिद्धि कराने के लिये सफल है।

यदि तकं करने वाले तुम यो कही कि इस सूत्र मे "च" शब्द करने से धर्मादिको के उस द्रव्यपन की सिद्धि कर दी जायगी, यो कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि ऐसी दशा में एक योग करने पर या दो सूत्र बनाने पर भला क्या भन्तर रहा ? भ्रर्थात्—कुछ भी नहीं। साठ भौर तीन-वीसी का भ्रर्थ एक ही है। प्रत्युत योगका विभाग कर दो सूत्र कर देने पर तो धर्मादिको के द्रव्यपन की भधिक स्पष्ट प्रतिपत्ति हो जाती है इस कारण न्यारे दो सूत्र बनाकर वह योगविभाग करना ही भ्रच्छा बना रहो यो "च" शब्द करना भी सार्थक हो जाता है।

#### किं पुनरनेन वा न्यविच्छिद्यते इत्याह-

कोई प्रश्न करता है कि प्राय सभी सूत्र ग्रनिष्ट हो रहे इतर धर्मों की व्यावृत्ति किया करते है, सूत्रकार ने इस सूत्र करके भला किसका व्यवच्छेद किया है ? ऐसी, जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार समाधान की कहते हैं।

# कल्पिताश्चित्तसन्ताना जीवा इति निरस्यते । जीवाश्चेतीह सूत्रेण द्रव्याणीत्यनुवृत्तितः ॥१॥

यहा "जीवाइच" इस सूत्र करके "द्रव्यािगा" इस पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति कर देने से वौद्धों द्वारा माने गये किल्पत चित्त सन्तान जीव हैं, इसका निराकरण कर दिया जाता है। अर्थात्—बौद्ध जन अन्वित द्रव्य को स्वीवार नहीं करते हैं असेत् का उत्पाद और सत् का विनोश मानते हुये प्रति-

क्षिण एक एक विज्ञान परिणाम को उपज रहा स्वोकार करते है, उन अनेक ज्ञान-ग्रांतमक चित्तो के किल्पत समुदाय या त्रिकाल सम्बन्धी कल्पित क्षिणिक क्षणो की सन्तान को जीव मान बैठे है, उसका निराकरण करने के लिये अनेक गुणो के आश्रय हो रहे परमार्थ-भूत जीवों को भी वास्तविक अन्वित द्वयपना इस सूत्र द्वारा जताया गया है।

नह्यपरामृष्टभेदा निरन्वयविनश्वरिचत्त्वणा एव पूर्वापरीभृताः सन्ताना जीवारूयां प्रतिपद्यत इति युक्तं, यतस्तेषां संवृत्या द्रव्यव्यवहारानुरोधतः प्रमाणतः प्रसिद्धान्वयस्वात् । प्रमाणं प्रनत्दन्त्रयप्र गाध क्रमे कत्वप्रत्यमिज्ञानं पुरस्तात्समर्थितमिति परमार्थसदेव द्रव्यत्वमनेन जीवानां स्तितं । ततः कल्पिताश्चित्तसन्ताना एव जीवा इत्येतिक्रशकृतं वेदितव्यं ।

बौद्ध यो मान रहे है कि 'अन्वय-रहित हो रहे विनाश-शील ऐसे विज्ञान परमाणुत्रोंके क्षिणिक क्षण ही वस्तुभूत है जो कि पहले पिछले समयो में आगे पीछे होचुके, हो रहे, हो गये इस ढङ्गसे स्वतन्त्र अकेले अपने अपने काल मे है, जिस प्रकार भिन्न सन्तानो का परस्पर कोई सम्बन्ध नही है, उसी प्रकार एक सन्तान मानी जा रही स्वलक्षणों की लम्बी पिक्त में एक दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं है, परस्पर में सर्वथा भेद पड़ा हुआ है। भेद पड़े होते हुये भी मिथ्या वासनाओं के अनुसार उस परमर्श नहीं किया गया है अनः समूल-चूल नष्ट हो गये, वर्तमान क्षण में वर्त रहे, और सर्वथा नवीन ढंग से उपजने वाले, ऐसे पहिले पिछले अनेक निरन्वय क्षिणिक सन्तानी स्व में पड़े हुये भेद की नहीं विवक्षा करने पर जीव नामक सज्ञा को प्राप्त हो जाते है, अतः जीव पदार्थ किल्पत है, न्यारे न्यारे चिक्तक्षण ही अकेले अकेले वस्तुभूत हैं।"

श्राचार्य कहते है कि यह बौद्धों का कहना युक्तियों से पूर्ण नहीं है, जिस कारण से कि उन जीव नामक सन्तानों का तुम्हारा यहा व्यवहार या भू ठी कल्पना करके द्रव्यपन के व्यवहार की श्रृ शुक्त लता से प्रमाणों द्वारा अन्वय प्रसिद्ध हो जायगा अर्थात्--जीवों में द्रव्यपना तुम संवृति से स्वीकार करोंगे उसी समय समीचीन युक्तियों द्वारा पूर्वापर अनेक पर्यायों में अन्वितपना अच्छा सिद्ध कर दिया जायगा उस अन्वय को अच्छा साधने वाले एकत्व ग्राह क प्रत्यिभज्ञान के फिर प्रमाणपनका पहिले प्रकरणों में समर्थन किया जा चुका है, इस कारण जीवों का द्रव्यपना वास्तविक सत् ही है।

इस बात को इस सूत्र करके सूचित किया गया है ग्रीर तैसा हो जाने से 'किल्पत चित्त सन्तान हो जीव है" इस प्रकार के इस बौद्ध मन्तव्य का निराकरण कर दिया गया समभ लेना चाहिये "एकसन्तानगाश्चित्तपर्यायास्तत्वतोन्विताः। प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्मृत्पर्याया यथेहशा." इत्यादि पहिले वात्तिको का ग्राध्ययन करलो।

पृथिन्यादीन्येव द्रव्याणि न जीवास्तेषां तत्समुदायोत्थजीवत्कायात्मकत्वात्, न्वैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति वचनात् द्रव्यांतरत्वानुपपत्तेरित्यपरः, सोपि तेनैव पराकृत इत्यावेदयति।

यहाँ चार्वाक बोल उठे कि पृथिवी ग्रादिक ही चार प्रव्य है जीव कोई तत्वान्तरभूत द्रव्य महीं है क्योंकि वे जीव तो उन पृथिवी, जल, तेज, वायु, के विशिष्ट समुदाय से उपजे हुये काय-ग्रात्मक है। हमारे ग्रन्थों में ऐसा कहा है कि चैतन्य नामक परिएति से विशिष्ट हो रहा यह शरीर ही भ्राहमां है, श्रत जीवों को पृथिवो भ्रादिक से निराला स्वतन्त्र द्रव्यपना युक्तियों से नहीं वन पाता है। श्रयात्-पिठी, गुड, महुश्रा, पानी, इनके सडाने से मदशक्ति नवीन उपज जाती है, उस मद शक्ति से युक्त हो रहा मद्य उक्त चार पदार्थों से कोई निराला तत्व या द्रव्य नहीं है, इसी प्रकार "पृथिव्यप्तेजोवायुरिति तत्वानि" "तत्समुदये शरीरेन्द्रियविपयसज्ञा तेभ्यश्चैतन्य" यह चैतन्य के उपजने की पद्धित है।

उस चैतन्य से युक्त हो रही काय को ही स्थूल-बुद्धि व्यवहारी जन जीव कह देते हैं इस प्रकार कोई दूसरा पण्डित कह रहा है। ग्रन्थकार कहते हैं कि चार्वाक पण्डित भी तिस 'द्रव्यागि' के ग्रिधकार पड़े हुये ''जीवारच" भूत्र करके पराभव को प्राप्त कर दिया गया समक लेना चाहिये, इस बात का ग्रन्थकार दूसरी वार्तिक द्वारा निवेदन किये देते हैं—

#### चमादिभूतचतुष्काच्च द्रव्यांतरतया गतिः । न तु देहगुणत्वादिरिति देहात् परे नराः ॥२॥

पृथिवी म्रादि चारो भूतो से द्रव्यातरपने करके जीव की ज्ञप्ति हो रही है, बुद्धि या चैतन्य को देह का गुरापना म्रादि तो कथमपि नही है, इसको कहा जा चुका है। इस काररा शरीर से भिन्न जीव द्रव्य है, यह सिद्धान्त निर्सीत है।

पृथिन्यादिभ्यो द्रन्यांतरं जीव इति प्रागुक्तात्साधनाव्भिमल्यण्यत्वादेविनिश्चयः।
तथा देहस्य गुणः कार्यं वा चेतनेत्यिष "न विप्रक्षगुणो वोधः तत्रानध्यवसीयते" इत्यादेवि
निरस्तत्वाभ देहगुण्यत्वादिर्जीवानामतो मेदात् द्रन्यांतराण्येव जीवाः। एवं पंचास्तिकायद्रन्य।णि
धर्माधर्माकाशापुद्गलजीवारूयानि प्रसिद्धानि मवंति।

पहिले सूत्र के अवतार प्रकरणों में कहे जा चुके भिन्न लक्षणत्व, भिन्न प्रमाणवेद्यत्व, आदि हेतुओं करके इस वात का विशेषतया निर्णय कर लिया जाता है कि पृथिवो आदिकों से निराला प्रथ्य जीव है अर्थात्—"विभिन्नलक्षणत्वाच्च भेदक्चैतन्यदेह्योः। तत्वान्तरतया तोयतेजोवदिति मीयते।। भिन्नप्रमाण वेद्यत्वादित्यप्येतेन विण्तिम्। साधितं विहरन्तक्च प्रत्यक्षस्य विभेदतः॥ "इन वाक्तिको द्वारा जीव द्रव्य को पृथिवी आदिक से निराला तत्व साथ दिया चुका है चार्वाक उस प्रन्थ को पढ ले।

तथा देह का गुण हो रहा अथवा शरीर का कार्य हो रहा चैतन्य है, क्ह चार्वाको का कहना भी 'न विम्नहगुणो वोधस्तत्रानध्यवसायत । स्पर्शादिवत्स्वयं तद्वदन्यस्यापि तथा गते. । तद्गुणत्वे हि वोधस्य मृतदेहेऽपि वेदनम् । भवेत्त्वगादिवद्वाह्यकरणज्ञानतो न किम् ॥" इत्यादि वार्तिको करके पूर्व प्रकरणो मे निराकृत किया जा चुका है, भत जीवो को देह का गुणपना, जीवित शरीर का गुणपना, पृथिवी भाविका साधारण गुणपना, मन का गुणपना, आदि सिद्ध नही होपाता है, इस कारण पृथिवी भादि से भिन्न होजाने से जीव पदार्थ न्यारे न्यारे स्वतन्न द्रव्य है किसी की पर्याय या किसी के गुण नही है और इस प्रकार व्यवस्था होचुकने पर धर्म, 'अवर्म, आकाश, पुद्गल और जीव संज्ञा वाले पान अस्तिकाय द्रव्य प्रसिद्ध हो जाते हैं।

#### , तानि पुनः---

े वे द्रव्य फिर कैसे है ? इस प्रश्न के अनुसार द्रव्यों की विशेष प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्रकार अगले सूत्र को कहते हैं।

# नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

धर्म ग्रादिक द्रव्य नित्य है अर्थात्-नीनो कालों मे वर्त रहे सन्ते कभी नष्ट नही होते है। पर्यायों का नाश भले ही होजाय किन्तु परिएगामी द्रव्य सदा विद्यमान रहते है। यदि द्रव्य ही नाश को प्राप्त होने लगते तो संसार मे कभी का शून्यवाद छाजाता और यह चराचर जगत् देखने मे नही ग्राता। तथा धर्म ग्रादिक द्रव्य ग्रवस्थित है ग्रर्थात्-ग्रपने नियत संख्या के परिमाएग का उल्लंघन नही करते है द्रव्य जितने है उत्तने ही रहते हैं, न एक घटता है ग्रीर न एक बढता है। सत् का विनाश नही होता है ग्रीर ग्रसत् का उत्पाद नही होता है, धर्म द्रव्य एक है, ग्रधम द्रव्य एक है, ग्राकाश द्रव्य भी एक है, काल द्रव्य ग्रसख्यातासंख्यात है, जीव द्रव्य स्वतंत्र होरहे ग्रनन्तानन्त है, जीवो से ग्रनन्त-गुरो पुद्गल द्रव्य है ये सब संख्याये नियत है, कोई पोल नहीं है जैसे कि मोहमद ( मुहम्मद ) के ग्रनुसार चाहे जितनी ग्रात्माये ( रूथे ) उपजा ली जाती है ग्रीर चाहे जिनको नष्ट कर दिया जाता है।

वौद्ध भी नियत संख्यावाले नित्य द्रव्योंको नहीं मानकर स्व-लक्षणों को क्षण-घ्वंसी घ्वन्सी स्वीकार कर बैठे हैं। बात यह है कि द्रव्य तो अवस्थित है ही अन्य भी गुण, पर्याय, अविभागप्रतिच्छेद, स्व-भाव, जिसके जिन जिन निमित्तो द्वारा जैसे जैसे कालत्रय में होने योग्य है वे भी सव प्रतिनियत है सर्वंत्र के ज्ञान में जैसा जिसका परिण्यमन भलका है रेफमात्र उससे न्यून, अधिक, नहीं होसकता है। भोले लोग कह देते है कि दाने दाने पर छाप पड़ी हुयी है, हम कहते है कि दानों पर ही क्या सम्पूर्ण पृथिवी, जल, वायु, जीव, कालाणु, लोहा, चांदी, रेत, मल, बूरा, काठ, अक्षर, आदि सभी पर अपने अपने नियत स्वभावों की छाप पड़ी हुयी है, सर्वंत्र कथंचित् भेद केवलान्वयी होकर ओत पोत घुस रहा है, गेहूं के एक दाने के हजारों एक एक एक चून के दुकड़ों पर और एक एक दुकड़े के अनन्त परमागुओं पर तथा एक परमागु द्रव्य के अनन्तानन्त गुणों पर एवं एक एक गुण्की अनन्त पर्यायों पर तथेव एक एक पर्वायके अनन्तानन्त अविभाग-अतिच्छेदों या स्वभावों पर छाप लग रही है "ज जस्स जिन्ह देसे जेण विहागोण जिन्ह कालिम्म" इत्यादि अन्थ करके श्री कार्तिकेय स्वामी ने बहुत अच्छा सिद्धान्त कर दिया है। एव ये उक्त द्रव्य सभी रूपसे रहित है। काके कहने में उसके अविनाभावी रस आदिका भी अहण होजाता है। भविष्य अन्थ में अकेले पुद्गल को ही रूपी द्रव्य कह देगे। अतः उससे शेप रहे द्रव्यों को रूपरिहत समभाजाय।

तंद्भावान्ययानि नित्यानि, नित्यशब्दस्य श्रीन्यवचनत्वात् सर्वदेयत्तानिष्टत्तेरवस्थि-तानि, न विद्यते रूपमेतिष्वत्यरूपाणि कृतस्तान्येवभित्याह । "तद्भावाव्ययं नित्य" प्रत्यभिज्ञान के हेतु होरहे वह के वही भाव करके व्यय नहीं होते रहने को नित्य कहा जाता है। ये धर्म प्रादिक द्रव्य "तदेव इदम्" इस प्रत्यभिज्ञान के हेतु-भूत सहभावी गुणों करके या पर्याय ग्रोर गुणों के प्रविष्वरभाव पिण्डस्वरूप करके व्यय को प्राप्त नहीं होते हैं, नित्य शब्द घृ वपन का कथन कर रहा है " िए प्रप्रापणे" धातु से ब्रुव ग्रर्थ में त्य प्रत्यय कर नित्य शब्द बना लिया जाता है, सदानियत सख्यावाले इतने परिमाणका उल्लंघन, नहीं करने से ये द्रव्य ग्रवस्थित कहें जाते हैं। ये द्रव्य श्रपने नियत प्रदेशों की सख्या का भी उल्लंघन नहीं करते हैं। इन द्रव्यों में रूप गुण विद्यमान नहीं है इस कारण ये ग्रहप माने जाते है। यहां कोई पूछता है कि वे धर्मादिक द्रव्य इस प्रकार उक्त तीन विधेय दलों से किस प्रकार विहित समभे जाय ? ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार उत्तर वाक्ति को कहते हैं—

द्रव्यार्थिकनयात्तानि नित्यान्येवान्वितत्वतः । अवस्थितानि सांकर्यस्यान्योन्यं शश्वदस्थितेः ॥ १ ॥ ततो द्रव्यांतरस्यापि द्रव्यषद्कादभावतः । तत्पर्यायानवस्थानान्नित्यत्वे पुनरर्थतः ॥ २ ॥

द्रव्याधिकनय से धर्म आदिक (पक्ष ) नित्य ही है (साध्य ) तीनो कालसम्बन्धी गुए भीर पर्यायों के पिण्ड में परस्पर अन्वय वन चुका होने से (हेतु ) इस अनुमान द्वारा धर्मादिकों को नित्य साध दिया गया है तथा धर्मादिक द्रव्य (पक्ष ) अवस्थित हैं (साध्य ) सर्वदा परस्पर में सकरपन की स्थित नहीं होने से (हेतु ) अर्थात्–एक दूसरे से न्यारे वर्त रहे ये द्रव्य परस्पर में मिल कर अपनी सत्ता को नहीं खो वैठते हैं और मिल मिलाकर अतिरिक्त द्रव्यों को नहीं उपजा लेते हैं, अपने अपने अगुरुलघु गुए। द्वारा अन्यूनानितिरिक्त होकर अवस्थित रहते हैं, तिसी कारए। छह द्रव्यों से मितिरिक्त अन्य द्रव्यों का अभाव है। द्रव्याधिक नय अनुसार परमाथं रूपसे नित्य या अवस्थित होनेपर यह बात विना कहे ही निकल आती है कि पर्याय–हृष्टि से वे धर्म आदिक अनित्य और अनवस्थित है इतर व्यावृत्ति या अतिव्याप्ति का निवारए। करने पर ही विशेषए। लगाना सफल समभा जाता है।

धर्मादीं न न्याख्याता । पंच वस्यमाणेन कालेन सह पहेव द्रध्यासि । ता न द्रव्याधिकनयादेशादेव नित्यानि, निर्वाधान्यतिज्ञानिषयत्वान्यथानुपपत्तेः । तत एवावस्थिन तानि तेषामन्यान्यसांकर्यस्याव्यवस्थानात् सर्वदा सप्तमद्रव्यस्यामाव। च्चेति सत्रकारवचनात् । पर्यायार्थादेशादनित्यानि तान्यन । स्थितानि चेति सामध्यदिवगम्यते ।

धर्म ग्रादिक पाच द्रव्यो का व्याख्यान किया जा चुका है काल द्रव्य को सूत्रकार ग्रागे कहने बाले है यो ये पांच काल के साथ मिलकर छह ही द्रव्य हैं। वे छह द्रव्य द्रव्याधिक नयकी भपेक्षा कथन कर देने से ही नित्य है क्योंकि भन्वितपने के वाधारिहत विज्ञान का विषयपना भन्यया यानी नित्य माने विना बन नही सकता है। तिस ही कारण यानी द्रव्याधिक नय भनुसार ये द्रव्य भवस्थित हैं, क्यों कि उनका परस्पर में संकर होजाने वी व्यवस्था नहीं है। एक बात यह भी है कि सूत्रकार ने जब कि है द्वियों का निरूपण किया है तो सदा कालत्रय में सातवें द्रव्य का ग्रभाव होजाने से ये द्रव्य प्रवस्थित रहते है। हां पर्यायाधिकनय से कथन करने के अनुसार वे धर्म आदिक अनित्य है और अनवि स्थित हैं, यह सिद्धान्त कण्ठोक्त विना यों ही शब्द--सामर्थ्य से जान लिया जाता है।

भावार्थ- द्रव्य ग्रीर् पर्यायोंका समुदाय वस्तु है जो कि प्रमाराका विषय है। वस्तु के श्रंशों को जानने वाले नय ज्ञान है। द्रव्याथिक नय वस्तु के नित्य, स्रवस्थित, स्रांशो को स्रीर पर्यायाथिक श्रनित्य, अनवस्थित अ'शो को जानता रहता है। द्रव्ये नित्य है, उनकी पर्यायें अनित्य है, इसी प्रकार द्रव्ये अवेस्थित है, हां उनकी पर्याये अनवस्थित हे । ब्रह्मचर्य नामक पर्यायमे जैसे सत्यव्रत, अहिंसाव्रत, इत कारित ग्रादि नौ भंग, क्षमा ग्रादि परिस्थितियों के ग्रनुसार जैसे ग्रनेक उत्तम श्रंश बढ जाते है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्याय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ग्रादि की ग्रनेक परवक्षताग्रो से न्यून, ग्रधिक, े अविभाग-प्रतिच्छेदो को लिये थंश अनवस्थित रहते है। ग्रत्यन्त छोटे निमित्तसे भी पर्याये ग्रवस्था से अवस्थान्तर को प्राप्त होरही अवस्थित नही रह पाती है। परिशुद्ध प्रतिभा वाले विचारकोकी ्संम के यह सिद्धान्त सुलभतया ग्राजाता है। न्यायकर्ता (हाकिम) ने ग्रपराधी को एक घण्टा, एक दिन, महीना, छह महीना, तीन वर्ष, सात वर्ष, श्रादि के लिये जो कारावास का दण्ड दिया है वह ताहरा ग्रपराध की ग्रपेक्षा ग्रपराधी के भिन्न भिन्न भावों का उत्पादक है, इसी प्रकार एक रुपया, दस, वीस, पाचसो, हजार, दस हजार ग्रादि का दण्ड विधान भी ग्रपराधी की न्यारी न्यारी परिएातियों का उत्पादक है, एक एक पैसे की न्यूनता या अधिकता उसी समय ताहश भावों की उत्पादक होजाती है। दीपक के प्रकाशमें मन्द कान्ति वाले कपड़े या भाण्डकी स्वल्प कान्तिका परिएामन एक गज, ्रसगज, वीसगज की दूरी पर न्यारा न्यारा है- यहां तक कि एक प्रदेश आगे पीछे होने पर मन्द चमक के ग्रविभाग प्रतिच्छेदो की संख्या मे अन्तर पडता रहता है। शिखा, मूछे भौये, आदि के वाल यद्यपि निर्जीव है फिर भी उनको कैची या छुरा से काट देने पर मर्यादा तक फिर वढ़ जाते है यदि नहीं काटे जांय तो विलक्षण परिण्ति के अनुसार भीतर से नही निकल कर उतने ही मर्यादित वने रहते है।

कहां तक कहा जाय परिणामों का विचित्र नृत्य जितना अन्त --प्रविष्ट होकर देखा जाता है जितना ही चमत्कार प्रतीत होता है, घन्य है वे सर्वज्ञदेव जिन्होंने सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिणातियों का प्रत्यक्ष कर अनेक परिणामों का हमें दिग्दर्शन करा दिया है कि अमुक वस्तु का क्या भाव है ? इसका तात्पर्य यहीं है। कि बाजारमें प्रत्येक वस्तु का मूल्य दिन रात न्यून अधिक होता रहता है इसमें भी बेचने श्रीर खरीदने--योग्य वस्तुओं के परिणामन तथा केता, विकताओं की आवश्यकता, अनावश्यकता अथवा मुलभता, दुलभता, उपयोगिता, अनुपथोगिता के अनुसार हुये परिणाम ही भाव माने गये है। मोक्षमार्ग में भी शुभ भावों की अतीव आवश्यकता है, भावोंकों भी चीन्हने वाले व्यापारों के समान मुमुक्षु जीव भी भटिति आत्म--लाभ कर लेता है। कहां तक स्पष्ट किया जाय पदार्थों के भावोंसे ही सिद्ध अवस्था

श्रीर जगत् की चमत्कार चित्र, विचित्र, परिशातियां द्यनादि से अनन्त काल तक हो रही हैं। श्रतः पर्यायों को अनवस्थित कहना समुचित ही है, नियत कारणोंसे ही प्रतिनियत पर्याये ही वनेगी जैसा कि सर्वज्ञ ज्ञान में कलक रहा है, इस दृष्टि से पर्यायों को अवस्थित कह देना भी बुरा नहीं है ''अपिता-निपतिसद्धें , तीन काल के जितने भी अक्षय अनन्तानन्त समय हैं उतने ही तो एक द्रव्य या एक एक गुग् के अनन्तानन्त परिशाम होगे और श्रधिक क्या चाहते हो ?

एतेन चिश्वकान्येव स्वलक्षणानि द्रव्याणीति दर्शनं प्रत्याख्य तं,प्रमणितः प्रकृत-द्रव्याणां नित्यन्वसिद्धेरन्यत्र प्रतीत्यमावात् । दथैकमेव द्रव्यं सन्मात्रं प्रवानाद्यद्वैतमेव वा नाना द्रव्याणां तत्रानुप्रवेशात् । परमार्थवोऽन गिर्थवानि त नीत्यपि मठमणातं प्रति यत-लच्चणमेदात्सर्वदा तेपामवस्थितत्विषद्धेः ।

द्रव्यो का नित्यपन फ्रौर पर्यायो का अनित्यपन समभाने वाले इस कथन करके वौद्धो के इस दर्शन का प्रत्याच्यान कर दिया गया है कि स्वलक्षण ही द्रव्य हो रहे क्षिणिक ही है।

ग्रयात्—वौद्धो ने श्रसाधारण, क्षिणिक, परमाणु स्वरूप, स्वलक्षणो को ही द्रव्य मानां है जो कि प्रत्येक क्षण मे ठहरकर दूसरे क्षण मे समूल-चूल नष्ट हो जाते स्वीकार किये है, श्राचार्य कहते हैं कि प्रकरण-प्राप्त धर्म श्रादिक द्रव्यो के नित्यपन की प्रमाणो से सिद्धि हो रही है, श्रन्य स्वलक्षण, चित्राद्धीत, श्रादि मे प्रतीति होने का श्रमाव है, श्रत. बौद्ध दर्शन का प्रत्याख्यान हो जाना है।

तथा ग्रह त-वादियों ने एक ही केवल सत्-स्वरूप परमन्नहा को द्रव्य माना है। ग्रथना किपलों ने प्रकृतिका ग्रह त ही श्रचेतन द्रव्य स्वीकार किया है, श्रन्यमितयों ने भी ज्ञानाह त, शब्दाह नि श्रादि स्वीकार किये हैं। श्रह तवाद अनुसार श्रनेक द्रव्यों का उस श्रेह त में ही विचार करने के पीछे प्रवेश हो जाना माना है। ग्रन्थकार कहते हैं कि द्रव्य-रूप से नित्य श्रीर पर्याय-रूप से श्रनित्य कहने वाले इस प्रकरण से इन सबका निराकरण कर दिया जाता है, साथ में इस मत का भी खण्डन किया जा चुका समम्मों कि "वे द्रव्य वास्तविकरूप से श्रनवस्थित है" जब कि प्रत्येक में नियत होरहें लक्षणों के भेद से सदा उन द्रव्यों का श्रवस्थितपना सिद्ध है, तो वे द्रव्य श्रनवस्थित कथमिप नहीं है, पर्याय मले ही श्रनवस्थित रहों।

#### श्रथारूपाणीति किं सामान्यतो वाविशेषतोः मिधीयत इत्याशंकमानं प्रत्याह ।

श्रव कोई शिष्य अच्छी श्रागका कर रहा है कि सूत्रकार ने जो "श्ररूपािण" कहा है वह क्या सामान्य रूपसे कहा गया है ? श्रथवा क्या विशेष रूप से धर्मादिकों को रूपरहित कहा गया है ? इस प्रकार श्राशका करने वाले के प्रति ग्रन्थकार वार्त्तिक द्वारा समाधान को कहते है—

अरूपाणीति सामान्यादाह न त्वपवादतः । कृपित्ववचनादग्रे पुद्गलानां विशेषतः ॥ ३॥

धर्म ग्रादिक पांच द्रव्य रूपरहित हैं, इस बातकों सूत्रकारने सामान्यरूप से कहा है, ग्रपवाद , यानी विशेपरूप से नहीं। क्योंकि ग्रगले सूत्र में पुद्गलों का विशेप स्वरूप से रूपसहितपन का वचन , कहा जाने वाला है। पुद्गल के ग्रतिरिक्त किसी भो द्रव्य में किंचित् भी रूप नहीं है।

न ित विद्यते रूपं मृतिर्येपां तान्यरूपाणीत्युत्सर्गतः पडपि द्रव्याणि विशेष्यंते, न ् पुनिर्शेषनस्तथोत्तरत्र पुद्गलानां रूपित्यविधानात् ।

जिन द्रव्यों के (में) रूप यानी मूर्ति विद्यमान नहीं है वे द्रव्य ग्ररूप है, यो उत्सर्ग रूप से यानी सामान्यरूप से छऊ भी द्रव्य 'ग्ररूपािए" इस विशेषण से विशिष्ठ होरही है किन्तु फिर विशेषरूप से कोई कोई ही प्रव्य या द्रव्यों के ग्रन्तभेंद स्वरूप कोई नियत द्रव्य ही ग्ररूप नहीं है क्योंकि उत्तर ग्रन्थ में पुद्गलों के रूपसहितपन का विधान कर दिया जावेगा। यों धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश, जीव ग्रीर काल ये सभी पाचों द्रव्य रूपरहित कह दी गयी है, कर्म ग्रीर नो-कर्म से बंधे हुये ससारी जीवको ग्रशुद्ध-पर्यायाधिक नय से भले ही मूर्त कह दिया जाय इसमे हमारी कोई क्षति नहीं है, द्रव्यदृष्टि से सभी जीव ग्रमूर्त है।

कश्चिदाह—धर्मावर्मकाल एवो जीवाश्च नामूर्तयो असर्वगतद्रव्यत्वात् पुद्गलवत् स्याद्वादिभिस्तेषामसर्वगतद्रव्यत्वाभ्युगगमान्न त्राविद्धो हेतुः, नाष्यनैकांतिकः साध्यविषये गगने सुखादौ वा पर्याये तदसम्भवादिति । सोऽत्र पृष्टव्यः का पुनित्यं मूर्तिरिति ? असर्वगतद्रव्य-परि-णामो मूर्तिरि चित् तिहं न सर्वगत द्रव्यपरिणामवन्तो धर्माद्य इति साध्यमायातं तथा च थिद्वसाधनं ।

कोई यहा वैशेषिक को एक-देशी कह रहा है कि धर्म, ग्रधमं, काल-ग्रस् ये, ग्रीर जीव (पक्ष) श्रमूर्त नहीं है (साध्य) अन्यापक द्रव्य होने से (हेतु) पुद्गल के समान (ग्रन्वय दृष्टान्त) इस अनुमान में हेतु पक्ष में वर्त रहा होने के कारसा असिद्ध हेत्वाभास नहीं है क्यों कि स्याद्वादियों ने उन धर्म श्रादिकों का ग्रसवंगत द्रव्य होना स्वीकार किया है, भले ही लोक में व्याप रहे धर्म, ग्रधमं होय किन्तु श्राकाश के समान सर्वव्यापक नहीं है, परिच्छिन्न परिमासा वाले द्रव्य ग्रमूत नहीं होते हैं "परिच्छिन्न परिमासावत्त्व मूर्ततंत्व" तथा हम वैशेषिकों का हेतु व्यभिचारी भी नहीं है क्यों कि साध्यके विपक्ष हो रहे ग्रमूर्त श्राकाश द्रव्य अथवा सुख, बुद्धि श्रादि पर्यायों में उस श्रसवंगतद्रव्यपन हेतु का ग्रसम्भव है। श्राचार्य कहते है कि यो कह रहा वैशेषिक यहां पूछने योग्य है कि बताओं भाई । तुम्हारे यहां यह मूर्ति फिर क्या पदार्थ माना गया है। यदि श्रव्यापक द्रव्य का परिस्ताम (श्रपक्रष्ट परिमासा गुरा) मूर्ति है, तो यो कहने पर हम जैन कहैंगे कि तब तो सर्वगत द्रव्यों के परिसामों को नहीं धार रहे ये धर्म ग्रादिक है यह साध्य दल कहना प्राप्त हुन्ना ग्रीर वैसा होने पर तुम वैशेषिकों के ऊपर सिद्धसाधन दोप लग वैद्या। श्रर्थात्-जैसा हम जैन मान रहे है वैसा ही तुम साधरहे हो, नवीन कार्य कुछ नही कर रहे हो। साध्य तो प्रतिवादी को ग्रसिद्ध होना चाहिये तथा हम जैनों को ग्रभीष्ट होरहे विषय पर साध्यसम हेतु नामका दोष उठाना हमें उचित नहीं दीखता है तुम उसको भी मन में समभलों। यहां परिसास के स्थान पर "परिमास" शब्द श्रव्या हम जैनता है।

श्रथ स्पर्शादिसंस्थानपरिणामो मृतिस्तद्भावान्नामून यो धर्मादय इति साध्यं तदा-तुमानवाधितः पचः कालात्ययापदिष्टरच हेतः। तथाहि--धर्मादयो न मृतिमन्तः पुद्गलादन्यते सति द्रव्यत्यादाकाशवदित्यतुमानं विवादाध्यासितद्रव्याणाममृतिन्वं साध्यत्येव । सुखाद-पर्यायेष्यभावाद्भागासिद्धत्वं हेतोरिति चेन्न, तेपामपन्नीकृतत्वात्।

यव तुम वैशेपिक यदि स्पर्श ग्रादि रचना--ग्राह्मक परिगाम को मूर्ति मानोगे भीर उस मूर्ति का सद्भाव होने से धर्म श्रादिक द्रव्य श्रमूर्तिमान् न्री है, यह साभा जायगा तव नो तुम्हारा पक्ष अनुमान प्रमाण से वाधित होजायगा श्रीर हेतु कालात्ययापिदृष्ट यानी वाधित हेत्वाभास वन जायगा धर्म श्रादिक मे स्पर्श थादि के सद्भाव का ग्रभाव है यानी स्पर्ग ग्रादिक नहीं है 'पक्षे साध्याभावो वाव है, उसी वात को ग्रन्थकार स्पष्ट कर दिखलाते हैं कि धर्म ग्रादिक द्रव्य पक्ष) मूर्ति वाले नहीं है (साध्य), पुद्गल से भिन्न होते हुये द्रव्य होने से (हेतु) श्राकांश के समान (दृष्टान्त, यह निर्दोप श्रनुमान विवाद में श्रिष्टिक होरहे धर्म श्रादि द्रव्यों के श्रमूर्तपन को साथ ही देना है, श्रतः इस निर्दोप श्रनुमान से वैशेपिकों का (या श्रायंसमाजियों का) पक्ष वाधित होजाता है, यदि जैनों के ऊपर वैशेपिक यो दोप उठावे कि सुख, इच्छा श्रादि पर्यायों में तुम्हारा पुद्गल से भिन्नपन होते हुये द्रव्यपना हेतु विद्युमान नहीं है, श्रतः हेतु भागासिद्ध हेत्वाभास है, पक्ष के एक देश में नहीं रहने वाला हेतु भागासिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। ग्रन्थकार क्र ते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उन सुखादि पर्यायों को पक्ष नहीं किया गया है, पाच द्रव्योंकों ही पक्ष कोटिमें डाला गया है, श्रतः भागासिद्ध दोप नहीं माता है।

कुतस्तेपाममूर्तित्वसिद्धिः १ सा बनान्तरादित्यमिश्रीयते । सुखादयोष्यमूर्तद्रव्यपर्यापाः न मूर्तिमन्तः अमूर्तद्रव्यपर्यायत्वादाकाशपर्यायवत् । मूर्तिमद्द्रव्यपर्यायाणां रूपादीनां कथमपूर्ति-त्वसिद्धिति चेत्र कथमपि तेपां स्वयं मूर्तिमस्तात् । मूर्त्यतराभावात् तेपाममूर्तित्वं गुरात्नादेव सिद्धयति गुरानां निर्णु यत्वसाधनात् ।

यहा यदि कोई यो पूछे कि फिर उन मुख, ज्ञान, उत्साह, आदि पर्यायो का अमूर्तपना भला किससे साधा जायगा ? इस पर हमारा यह कहना है कि अन्य साधनो से सुसादिको के अमूर्तपन की सिद्धि कर ली जाती है जैसे कि गूढ अंगार की अग्निको धूम से अतिरिक्त किसी अन्य हेतु से साध लिया जाता है सबंत्र उस साध्य को साधने के लिये एक ही हेतु का ठेका नही है, दूसरे दूसरे हेतुओ हारा अन्य अनुमान उठा लिये जाते हैं। यहा सुसादिको मे यह अमूर्तपना यो साध लिया जाता है— कि अमूर्त द्रव्यो के पर्याय होरहे सुख आदिक भी (पक्ष) मूर्तिवाले नही है (साध्य), रूप आदि संस्थान परिशातियों से रहित होरहे अमूर्त द्रव्यों के पर्याय होने से (हेतु), आकाश प्रव्य की पर्याय के समान (अन्वय दृष्टान्त)। इस दूसरे अनुमान द्वारा सुख-आदि पर्यायों के अमूर्तपन को साध दिया जाता है।

यदि यहां वैशेषिक यों कहै कि 'हमारे यहां श्रीर स्याद्वादियों के यहा भी रूप मे पुन: रूप, रस, श्रादि गुण नही माने गये हैं, रस में रूपरसादि गुण निर्मुण हुश्रा करते है, ऐसी दशा मे हम पूछते है कि मूर्तिवाल पुद्गल द्रव्य की पर्याय होरहे रूप श्रादिकों के श्रमूर्तपन की सिद्धि भला किस प्रकार करोगे ? श्रभी तक के दा श्रनुमानों से तो रूप श्रादि गुण या काली, नीली, खद्दी, मीठी श्रादि पर्यायों के श्रमूर्तपन की सिद्धि नहीं होपायी है, दानों हेतु रूप श्रादि सहभावों पर्यायों या कम नावी पर्यायों मे नहीं वर्तते हैं यों वैशोषिक के कहने पर तो श्रन्थकार कहते है कि किसी भो प्रकारसे उन रूपादिकों के श्रमूर्तिपन की सिद्धि नहीं है क्योंकि वे स्वयं मूर्तिमान पदार्थ है पुद्गल जैसे स्वयं मूर्तिमान हैं पुद्गल से कथंचित् श्रभिन्न होरहे रूप श्रादि पर्याय भी उसी प्रकार मूर्त है, हा प्रकरणप्राप्त उन रूप श्रादिकों मे दूसरे श्रमकृत रूपादि संस्थान स्वरूप पूर्ति के नहीं होने से उन रूप श्रादिकों के ग्रमूर्तपना तो गुणपना हेतु से ही सिद्ध होजाता है क्योंकि ''द्रव्याश्रया निर्मुणाः गुणाः" गुणां के गुणरहितपन की सिद्धि प्रसिद्ध है।

भावार्थ — अघटो घट े यहां नज् का अर्थ यदि अन्योन्याभाव है तब तो यह प्रयोग अशुद्ध है जब कि घट घटस्वरूप है तो वह तादात्म्यसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिता वाले घट-भेद से युक्त कथ-मिप नहीं होसकता है "घटो घटः" यह समाचीन ज्ञान "अवटो घटः" इस बुद्धि को नहीं होने देता हैं। यदि "अघटो घटः" में नज् का अर्थ अत्यन्ताभाव है तव तो यह प्रयोग ठीक है, संयोग सम्बन्धसे घटवान होरहा भूमाग अघट नहीं होसकता है किन्तु घट के ऊपर या भीतर कोई दूसरा घट सयोग सम्बन्धसे नहीं घरा हुआ है अत. दूसरे घटसे रहित होरहा यह घट अघट है। इसी प्रकार रूप आदिक क्वयं मूर्त हैं, हा रूप आदि में दूसरे मूर्ति पदार्थों के नहीं वर्तने से वे रूप आदि गुए अमूर्त सध जाते है। आत्मा जानवान है, ज्ञान ज्ञानवान नहीं है। सीप्रकार मूर्त द्रव्यों को पर्यायों में अमूत्वपना गुएा--पर्या-यत्व हेतु से साध लिया जाय। यहा वात यह है कि पुद्गल द्रव्य गुएावान होते हुये मूत है, पुद्गल के गुएा या उनकी पर्याये मूर्त नहीं है। ग्वालिया गोमान् है गाये दूधवाली है, कन्तु दूध स्वय गोमान् या दुग्धवान नहीं है, दण्डी पुरुष डढे वाला है, स्वयं दंड तो डढे वाला नहीं है, कथित तादात्म्य मानने पर पुद्गल द्रव्य के गुएा या पर्याये भी मूर्त होजाते है, पुद्गल को सकत्व या अणुये ये पर्याये तो मूर्त हैं ही। मूर्त द्रव्य के साथ वध जाने पर संमारी जोव को भी मूर्त कह दिया जाता है, श्रेष चारद्रव्य और उनके गुएा या पर्याये अमूर्त ही हैं यहा भी स्थाद्वाद सिद्धान्त अनुसार कथित्व मूर्तपना लगाना तो अशो को चेव्दा करना है, सर्वत्र विना विचार 'स्यात' को लगाने वाला पुरुष अपना उपहास कराता है।

एतेन सामान्यिवशेषसमवायानां सद्दशेतरपरिणामाविष्णमावलच्यानां मूर्तिम-द्रव्याश्रयाणां कर्मणां च मूर्तत्वममूर्तित्वं चितित बोद्धव्यं। तेषाममूर्तित्वमेवेत्यपि प्रत्या-रूपातं तेन यदुक्तं गुणकर्मसामान्यविशेषसमवाया श्रम् तय एवेति तद्युक्तं, प्रतीतिविरोधात्।

इस उक्त कथन करके इस बात का भी विचार किया जा चुका समभ लेना चाहिये कि सहशपरिगाम-स्वरूप सामान्य पदार्थ ( नाति ) श्रीर विसहश परिगाम स्वरूप विशेष पदार्थ तथा श्रविष्वग्भाव यानी श्रवृथग्भाव ( कथंचित् तादातम्य ) स्वरूप समवाय पदार्थ का भी मूर्तपन श्रीर अमुतंपन है एव मूर्तिमान पुद्गल या संसादा जाव द्वया के श्राध्यित होरहे गमन, श्रमण, श्रादि

कियाओं का भी मूर्ति-सहित-पना और मूर्तिरहितपना विचार लिया गया समक लेना चाहिये अर्थात्-वैशेपिकों ने द्रव्य, गुए, कर्म सामान्य, विशेष, समवाय, यो छह भाव पदार्थ स्वीकार किये हैं, पृष्विती, बल, तेज, वायु, और मन इन पांच अपकृष्ट--परिमाए। वाले मूर्त द्रव्योको छोड करके अवशेष चार व्यापक द्रव्य तथा गुए, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव भी अमूर्त पदार्थ माने गये है। वैशेषिकों के छह पदार्थों की परीक्षा के अवसर पर उनको वहत कुछ शोधा गया है। द्रव्य, गुए। और कर्मों की अच्छी विवेचना की गयी है, निष्य एक और अनेक मे रहने वाला ऐसा कोई सामान्य पदार्थ नहीं है, हा सहश परिएगाम या पूर्वापर विवर्तों मे व्यापने वाला परिएगाम ही सामान्य (जाति) है, तिर्यक् और उद्यंता उसके भेद है। तथा अन्त मे होने वाला और नित्य द्रव्य मे वर्त रहा विशेष पदार्थ प्रमाएगों से सिद्ध नहीं है, हा विलक्षए। परिएगाम स्वरूप विशेष पदार्थ सपूचित हे, पर्याय और व्यतिरेक जिसके भेद हो, सकते है। समवाय भी अयुत--सिद्धों का सम्बन्ध होरहा नित्य ससर्ग नहीं है किन्तु कथ-चित् तादात्म्य स्वरूप ही समवाय है। जैन सिद्धान्त अनुसार छहो द्रव्यों में सामान्य, विशेष, समवाय विद्यमान है।

हा परिस्पन्द रूप कियायें तो जीव और पुद्गल दो द्रव्यों में ही है। प्रकरण में यह कहना है कि मूर्त द्रव्यों के गुए, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तो मूर्त है क्योंकि मूर्त द्रव्य से कथित प्रिक्ष हो रहे वे मूर्त ही तो कहे जायगे, हा इन गुएा. कर्म, सामान्य. विशेष, समवायों में पुन दूसरे गुएा, कर्म, सामान्य, प्रादिक नहीं रहते हैं भौर रूप भादि संस्थान--परिएाम भी नहीं है मतः ये अमूर्त भी है अमूर्त द्रव्यों के गुएा या पर्यायें सब अमूर्त ही है, उद्वंगमन काल में मुक्त जीवों की किया भी अमूर्त ही है, भत जिन वैशेषिकों के यहा उन गुएा, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायों का अमूर्तपना ही जो वसाना गया है इस कथन से उस अमूर्तपन के एकान्त का भी खण्डन हो चुका समक्त लेना चाहिये। तिस कारएा जो वेशेषिकोंने यह कहा था कि गुएा. कम, साभान्य, विशेष, समवाय ये पांच पदार्थ अमूर्त ही है, इस प्रकार उनका वह कथन अयुक्त है क्योंकि प्रतीतियों से विरोध भाता है। देव-दत्त के पुत्र का शरीर जैसे देवदत्त का लडका है उसी प्रकार उस शरीर के हाथ, पान मस्तक, पेट, को भी देवदत्त का लड़कापन प्राप्त है, मिश्री भोठी है उसका मीठा रस भी मीठा है, हा मीठे रस में पुन. दूसरा मीठा रस नहीं घोल दिया गया है अत उसको मले ही रसान्तर से रहित कह दिया जाय एतावता मिश्री का रस एकान्त रूप से नीरस नहीं है।

श्रात्मा ज्ञानवान् है उसका ज्ञान भी ज्ञानवान् है, जिनदत्त की श्रात्मा पण्डित है साथ में जिनदत्त का शरीर उस शरीर का हाथ, पाव, पेट, मुख, भवयव भी पण्डित है, भसद्भूत व्यवहार नय से तो पण्डित की पगड़ी या दुपट्टा भी पण्डित है तभी तो उन की पगडी का विनय करते है। प्रव्यनिक्षेप के भेदो का विचार की जिये। अतः प्रतीति के अनुसार वस्तु की व्यवस्था स्वीकार कर लेनी चाहिये कुत्सित श्राग्रह करने का परिपाक श्रव्छा नहीं है।

श्रयोत्सर्गतः पुद्गलानामप्यरूपित्वप्रसक्ती तदपनादार्थभिदमाइ ।

श्रव सूत्रकार उत्सर्ग यानी सामांन्य विधि से पुद्गलों के भी रूप--रहितपन का प्रमंग प्राप्त होने पर उसका श्रपवाद (प्रतिषंध या विशेष) निरूपण करने के लिये इस श्रगले सूत्र को कहते है-

# रूपिणः पुद्गलाः ॥५॥

पुद्गल द्रव्य रूपवाले होते है ग्रर्थात्—रूप रसादि सम्थान परिगाम वाले पुद्गल द्रव्य मूर्त है ग्रतः ग्रग्वाद गो टालकर उत्सर्ग विधिया प्रवर्तती हैं। यो पुद्गल के ग्रतिरिक्त शेप पाच द्रव्यो मे पूर्व सूत्र ग्रपुसार ग्ररूपपना समभा जाय।

ह्मपशब्दस्यानेकार्थत्वेषि मृतिंमत्पर्यायग्रहणं, शास्त्रसामध्यीत्। ततो ह्मपं मृतिं-रिति गृह्यते ह्मपादिसंस्थानपरिणामो मृतिं-रिति वचनात् गुण्विशेषवचनग्रहण् वा रसादीनां तदिवनाभावाचदंतभू तत्वादग्रहणाभावात्। ह्मपेतेष्वस्तीति ह्मपिण इति नित्ययोगे कथंचिद्-व्यतरेकिणां ह्मपतद्वतामिति , पुद्गला इति बहुवचनं भेदप्रतिपादनार्थं तदेवं।

रूप शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी यहा प्रकरण अनुसार मूर्तिमान पर्याय को कहने वाले कृप शब्द का ग्रहण है क्यों कि अर्हन्तभगवान करके कहे गये और गणधर देव करके धारण किये ग्रे शास्त्र की सामर्थ्य से अथ्यह लब्ध हो जाता है कि स्वभाव, अभ्यास, श्रवण तादात्म्य आदि ये रूप शब्द के अर्थ अभीष्ट नहीं है, तिस कारण रूप का अर्थ "मूर्ति" यह ग्रहण किया जाता है। रूप, रस ग्रादि संस्थान परिणाम मूर्ति है इस प्रकार शास्त्रों में वचन है अथ्वा गुण विशेष को कथन करने वाले रूप शब्द का यहा ग्रहण है जो कि गुण चक्षुः द्वारा ग्रहण करने योग्य है या काली, नीली, आदि पर्यायों से परिणत होता है।

यहा रूप शब्द उपलक्ष्मण है म्रत उस रूप के साथ म्रविनाभाव सम्बन्ध हो जाने से उस रूप में ही म्रन्तर्भूत हो जाने के कारण रस, गन्ध म्रादिकों के नहीं ग्रहण हो सकने का भ्रभाव है भ्रथित्— रूप के भ्रविनाभावी सभी रस ग्रादिक परिणाम रूप का ग्रहण करने से पकड लिये जाते है। इन पुद्गलों में रूप विद्यमान है यो विग्रह कर कथंचित् भेद को धार रहे रूप ग्रीर उस रूप वाले पुद्गलों का नित्य योग होने पर रूप शब्द से मत्वर्थीय इन् प्रत्यय करते हुये "रूपिण." यह बहुवचन शब्द वन जाता है।

सूत्रकार ने उद्देश्य दल मे "पुद्गला. यह जस् विभक्ति वाला बहुवचनान्त रूप तो पुद्गल के भेदो की प्रतिपत्ति कराने के लिये कहा है अर्थात्—अर्णु, स्कन्ध, या परमार्गु, संख्यातवर्गराा असंख्यातवर्गराा, आहारवर्गराा भाषावर्गराा आदि पुद्गल के अनेक भेद है। तिस काररा इस प्रकार होने पर जो सूत्रकार का अभिप्राय ध्वनित हुआ उसको वार्तिक द्वारा यो समभो कि—

### अरूपित्वापवादो उयं रूपिण. पुद्गला इति । रूपं मूर्तिरिह इया न स्वभावोखिलार्थभाक् ॥१॥ रूपादिपरिणा भस्य मूर्तित्वेनाभिधानतः । स्पर्शादिमत्त्वमेतेषामुपलच्येत तत्त्वतः ॥२॥

'रूपिणा' पुद्गला. " यह जो सूत्र है सो पूर्वसूत्र में कहे जा चुके पुद्गल के ग्ररूपीयन का ग्रापवाद है यहा प्रकरण में रूप का ग्रार्थ मूर्ति समफ्ता चाहिये। सम्पूर्ण ग्रार्थों में प्राप्त होरहा स्वभाव तो रूप का ग्रार्थं नहीं है ग्रार्थात्— रूप का ग्रार्थं यदि स्वभाव या स्वरूप पकड लिया जाय तब तो सम्पूर्ण पदार्थं या सम्पूर्ण द्रव्य गुणा, पर्याये, रूपी वन बैठेगी। ग्रन्य ग्रांकर ग्रन्थों में रूप ग्रादि परिग्णाम को मूर्तिपन करके कथन किया है वस्तुत त्व रूप से इन पुद्गलों को उपलक्षणों द्वारा स्पर्श ग्रादि से सहितपना समक्ष लिया जाता है यानी रूपिण कहने से रसवन्त, गन्धवन्तः इत्यादि सव पौद्गलिक गुणों से सहितपना जान लिया जाय। संक्षिप्त सूत्र में भनेक गुणों का नाम कहा तक गिनाया जा सकता है ?

अथ प्रणामपि द्रव्याणां नानाद्रव्यत्वमाहोस्विदंक्तेकद्रव्यत्वम्रुत वेपांचिकानाद्रव्य त्वभित्याशंकायाभिदमाह ।

कोई शिष्य श्री उस्मास्वामी महाराज के प्रति शंका उठाता है कि छहों भी द्रव्यों को क्या शत्येक के ऋनेक द्रव्यपना है १ ग्रथना क्या छहों द्रव्य एक एक द्रव्य स्वरूप ही हैं <sup>२</sup> किं ना कोई कोई ही नाना द्रव्य हैं ? इस पकार आशका होने पर सूत्रकार इस अगले सूत्र को स्पष्ट कहे देते हैं—

# त्रा त्राकाशादेकद्रव्याणि॥६॥

श्राकाशपर्यन्त एक एक द्रव्य है अर्थात्—धर्मद्रव्य एक ही द्रव्य है और श्रधमें द्रव्य भी एक ही है तथा श्राकाश द्रव्य एक ही है, शेष द्रव्य भनेक होगे यह परिशेषन्याय से लब्ध होजाता है।

अभिविधावाद्प्रयोगः । एकशब्दः संख्यावचनस्तत्सवंधाद् द्रव्यस्यैकवचनप्रसंग इति चेन्न, धर्माद्यपेद्यया बहुत्वसिद्धेः । एकं च द्रव्यं च तदेकद्रव्यं एकद्रव्यं चैकद्रव्यं च एक द्रव्यागिति धर्माद्यपेद्यया बहुत्वं न विरुध्यते । एकैकमस्तु स्नप्तुत्वात् प्रसिद्धत्वाद्द्रव्यगतेरिति चेन्न वा द्रव्यापेद्ययेकत्वख्यापनार्थत्वादेकद्रव्यागीति वचनस्य पर्यायार्थादेशाद्वहुत्वप्रतिपत्तेः । इस सूत्र में श्रिभिविधि अर्थ में आड का प्रयोग किया गया है "तत्सिहतोऽभिविधि" यों प्रयुज्य-मान श्राकाश का भी ग्रहण हो जाता है। यदि ग्राड का ग्रर्थ मर्यादा होता तो ग्राकाश छूट जाता। यहा सूत्र में एक शब्द सख्या श्रर्थ को कह रहा है। इस पर किसी का प्रश्न है कि यह एक शब्द संख्या को कह रहा है तो उस संख्या-वाचक एक शब्द के साथ सम्बन्ध हो जाने से द्रव्य शब्द के भी एक वचन हो जाने का प्रसंग ग्रावेगा ? ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि धर्म ग्रादिक कित-पय द्रव्यों की प्रपेक्षा करके द्रव्य शब्द के बहुवचनपना सिद्ध है, एक हो रहा ग्रीर जो द्रव्य है, यो विग्रह कर कर्म-धारय वृत्ति श्रनुसार "एक द्रव्य" शब्द को एक वचनान्त बनालो फिर एक द्रव्य (धर्म) श्रीर एक द्रव्य (श्रधर्म) तथा तीसरा एक द्रव्य (श्राकाश) यो विग्रह कर एक-शेप-वृत्ति द्वारा "एक द्रव्याणि" यह साधु शब्द बन जाता है, धर्म श्रादिक तीन द्रव्यों की श्रपेक्षा बहुवचन का प्रयोग करना विरुद्ध नहीं पड़ता है।

यहा कोई ग्राक्षेप करता है कि "एक द्रव्यािशा" ऐसा नहीं कह कर 'एकैंक' इतना ही विधेय दल रहों क्यों कि लाघव गुगा है, द्रव्यों का प्रकरण चल रहा है, तथा लोक में ग्राकाश ग्रादिक द्रव्य रूप से प्रसिद्ध ही है। इस कारण द्रव्य की ज्ञप्ति विना कहें स्वयं हो ही जायगी, सूत्र में द्रव्य का ग्रहण करना व्यर्थ है ? ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना, द्रव्य शब्द व्यर्थ नहीं है क्योंकि द्रव्य की ग्रपेक्षा करके एकपन की प्रसिद्धि कराने के लिये 'एक द्रव्यािण' ऐसा सूत्रकार का वचन है, हा पर्याािथकनय ग्रनुसार कथन करने से बहुपने की प्रतिपत्ति होजाती है ग्रथा्त—धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश, ये द्रव्य तो एक ही एक है, किन्तु इनकी सहभावी या क्रमभावी पर्याये वहुत है।

एकसंख्याविशिष्टानीत्येकद्रव्याणि सूचयन्। अनेकद्रव्यतां हन्ति धर्मादीनामसंशयम् ॥ १ ॥ आ आकाशादिति ख्यातेः पुद्गलानां नृणामपि । कालाण्नामनेकत्विविशिष्टद्रव्यतां विदुः ॥ २ ॥

"एकद्रव्यािश" यहा मध्यम पदलोपी समास करके या धर्म से विशिष्टपन का लक्ष्य कर एकत्व संख्या से विशिष्ट होरहे ये एक एक द्रव्य है, इस प्रकार सूत्रद्वारा सूचन कर रहे श्री उमास्वामी महा-राज तीन धर्मादि द्रव्यों के अनेक द्रव्यपन को सशयरिहत नष्ट कर देते है। श्रीर श्राकाश पर्यन्त इस प्रकार सूत्रकार द्वारा उत्कृष्ट कथन कर देने से तो पुद्गल और जीवों के भी तथा कालाणुश्रों के श्रने-कत्वविशिष्ट द्रव्यपन को विद्वान् समभ लेते है।

आ आकाशादेकत्वसंख्याविशिष्टान्येकद्रव्यागीति सत्त्रयत्र केवलं द्रव्यापेच्चयानेक-द्रव्यतामेपामपास्यति किं तर्हि १ जीवपुद्गलकालद्रव्यागामेकत्वं च ततोनेकत्वविशिष्टद्रव्यता-मेपां वार्तिककाराद्यो विदुः। कथमिति चेत, उच्यते। - श्राकाश पर्यन्त एकत्व संख्या से विशिष्ट होरहे एक एक द्रव्य है, इस प्रकार सूत्र करते हुये जमास्वामी महाराज उन धर्मादिकों के द्रव्य-अपेक्षा केवल अनेकद्रव्यपन का ही निराकरण नहीं करते हैं किन्तु साथ ही जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य श्रीर कालद्रव्यों के एकपन का भी खण्डन कर देते हैं। तिस कारण वात्तिक को बनाने वाले अकलक देव आदि उत्कृष्ट विद्वान् इन जीव पुद्गल कालाणुश्रो, के अनेकत्व विशिष्ट द्रव्यपन को समीचीन जान रहे है, साथ ही सूत्र अनुसार धर्म, अवर्म, भौर आकाश का एक एक द्रव्यपन। निर्णीत कर चुके हैं। यहा यदि कोई यो पूछे कि इस प्रकार कैसे निर्णीत कर चुके हैं। यहा कि कही जा रही है कि—

# एकद्रव्यमयं धर्मः स्यादधर्मश्च तत्त्वतः । महत्त्वे सत्यमूर्तत्वात्खवत्तितिषद्भिवादिनाम् ॥ ३ ॥

यह धर्म द्रव्य धौर ग्रधमें द्रव्य (पक्ष) एक द्रव्य है। (साध्य) तत्त्व स्वरूप से महान् यानी महापरिमाण वाले होते सन्ते भ्रमूर्त होने से (हेतु)। ग्रत्यन्त परोक्ष उस ग्राकाश की सिद्धि को कहने वाले मीमासक नैयायिक, सास्य, वैशेपिक ग्रादि वादियों के यहाँ ग्राकाश के समान (भ्रन्वय दृष्टान्त) भ्रार्थान्—वैशेपिकों के महन् परिमाण वाले ग्राकाश को एक द्रव्य स्वीकार किया है, इसी प्रकार धर्म ग्रीर ग्रधमें भी एक एक द्रव्य हैं।

महत्त्वादित्युच्यमाने पुद्गत्तस्कन्धंच्यिमिचारो मा भूदित्यमूर्तत्ववचनं, अमूर्त-त्वादित्युक्ते कालाणुभिवीदिन: सुखादिभिः प्रतिवादिनोऽनेकांतो मा भूदिति महत्त्वविशेषणं । न च.मूर्तःवमसिद्धं धर्माधर्मयोः पुद्गत्तादन्यत्वे सति द्रव्यत्वादाकाशवदिति तत्साधनात्। नापि महत्त्वं त्रिजगद्वयापित्वेन साधयिष्यमाणत्वात्। ततो निरवद्यां हेतुः।

महत्त्वे सित अमूर्तत्व हेतु यह निर्दोप है यदि महत्त्वात् इतना ही कह दिया जाता तो पुद्गलनिर्मित स्कन्धों के साथ व्यभिचार होजाता। वह व्यभिचार नहीं होय इस लिये अमूर्तंपन का कथन
किया है, अर्थान्—पुद्गल ने नभोवगंगा, महास्कन्धवगंगा, सुमेर, स्वयंप्रभाचल पर्वत, स्वयभूरमग्र
समुद्र, श्रेणीवद्धविमान ग्रादि स्कन्ध महान् है। किन्तु अमूर्तं नहीं है, भत पुद्गल की स्कन्ध-स्वरूप
अनेक पर्यायों में एक द्रव्यपन नहीं ठहराया जा सकता है। यदि अमूर्तंत्वात् इन्ना ही हेतु कह दिया
जाता तो वादी विद्वान् जैनों के यहां कालपरमाणुओं या सिद्ध आत्माओं करके व्यभिचार हो जाता
तथा इस समय प्रतिवादी वन रहे नैयायिक या मीमासक के यहां अमूर्तं माने गये सुख,इच्छा, आदि
करके व्यभिचार होजाता। वह व्यभिचार नहीं होय इस लिये हेतु में महत्त्व नामक विशेषण डाला
गया है।

भावार्थं — जैनो के कालाणु और सिद्ध जीवो को अमूर्त माना गया है, किन्तु महा परिमाण वाले नहीं होने से ये एक द्रव्य नहीं है। कालाग्ये तो असख्यात है, और सिद्ध अनन्तानन्त है। प्रति-वादियों की अपेक्षा काल करके व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि वे वैशेषिक या नैयायिक काल द्रव्य को महापरिमाण वाला और अमूर्त मानते हुये प्रसन्नता पूर्वक एकद्रव्य स्वीकार कर बैठे है, अतः उनके यहा अमूर्त होरहे सुख, ज्ञान, किया प्रादि करके हुये व्यभिचार की निवृत्ति के लिये महापरिमाण यहा विशेषण देना सफल है, धर्म और अधर्म द्रव्य मे अमूर्तपना हेतु ठहर रहा है, अत स्वरूपासिद्ध नहीं है, देखिये धर्म और अधर्म (पक्ष) अमूर्त है (साध्य) क्यों कि पुद्गल से भिन्न होते सन्ते द्रव्य हैं। (हेतु) आकाश के समान (अन्वयद्यान्त)। इन अनुमान से उस अमूर्तपन हेतु को साध दिया जाता है तथा हेतु का महत्त्व विशेषण भी असिद्ध नहीं है, पक्ष मे ठहर जाता है, कारण कि तीन जगत् मे व्यापक हो रहे-पन करके धर्म और अधर्म मे महापरिमाण को भविष्य में साथ दिया जावेगा तिस कारण यह महापरिमाण वाले होते हुये अमूर्तपना हेतु निर्दोप है, इसमें कोई हेत्वामाम दोष नहीं आता है।

खग्नदाहर ग्रामि न साध्यसाधनधर्म विकलं तित्सद्धिवादिनां, तदेकद्रव्यत्वस्य साध्य-धर्मस्य च महत्त्वामूर्तत्वस्य तन्वतस्तत्र प्रसिद्धत्वात् । गगनासन्ववादिनां प्रति तस्य तथात्वे-नाग्रे साधनाद्धर्माधर्मद्रव्यदत् । तत एव नाश्रयं सिद्धो हेतुस्तदाश्रयस्य धर्मस्याधर्मस्य च प्रमा-गोन सिद्धत्वात् ।

जित अनुमान में उस ग्राकाश की सिद्धि को स्पष्ट कहने वाले वादियों के यहां आकाश उदा-हरण भी साध्यहप धर्म श्रीर साधन स्वरूप धर्म से रीता नहीं है, क्योंकि उस श्राकाश में उसके एक-द्रव्यपन स्वरूप साध्यधर्म की श्रीर तत्त्व रूप से महान् होते हुये श्रमूर्तपन स्वरूप साधन धर्म की प्रसिद्धि हो रही है। हा गगन का अद्भाव नहीं मानने--वाले चार्वाक ग्रादि वादियों के प्रति उस श्राकाश को तिस प्रकार साध्य--सहितपन ग्रीर हेतुसहितपन करके ग्रागे ग्रन्थ में साध दिया जायगा जैसा कि यहा धर्म श्रीर श्रधम द्रव्य को, तैसा एक द्रव्यपना ग्रीर महान् होते हुये प्रमूर्तपना साध दिया जाता है। जिस ही कारण से यह हेतु आश्रयासिद्ध भी नहीं है। क्योंकि उस हेतु के श्राधारभूत धर्म ग्रीर श्रधमं की प्रमाण करके सिद्धि हो चुकी है, "प्रसिद्धों धर्मी" ऐसा सूत्र है। 'पक्षे पक्षतावच्छेदकाभाव श्राश्रयासिद्धः" खर--विपाण ग्राद्य ग्रसत् पदार्थों में कोई भी वास्तिविक स्वकीय धर्म नहीं रहता है यों पक्ष में पक्ष के धर्म का नहीं रहना आश्रयासिद्धि दोप है।

नानाद्रव्यमसौ नानाप्रदेशत्वाद्धरादिवत् । इत्ययुक्तमनेकांतादाकाशेनेकता हता ॥ ४ ॥ तस्य नानाप्रदेशत्वसाधनाद्यतो नयात् । निरंशस्यास्य तत्सर्वमूर्तद्रव्येरसंगतिः ॥ ५ ॥

यदि कोई पण्डित इस हेतु में सत्प्रतिपक्ष दोप उठाता हुआ यो दूसरा अनुमान बनावे कि वह धर्म या श्रधमं (पक्ष) अनेक अनेक द्रव्य है, (साध्य) अनेक प्रदेशवाले होने से (हेतु) पृथिवी, ज़ल, आदि द्रव्यों के समान (अन्वय दृष्टान्त)। आचार्य कहते है कि यह कहना अयुक्त है क्योंकि एक-

पन को हरलेनेवाले या एकता को धारने वाले आकाश करके व्यभिचार होजाता हैं। अर्थात्—आकाश अनेक प्रदेशवान् है, किन्तु नाना द्रव्य नहीं है, एक द्रव्य है। अगले 'आकाशस्यानन्ताः" इस प्रन्य से अथवा नय युक्तियों से उस आकाश का अनेक प्रदेश सहितपना साध दिया जायगा। इस अंगरहित आकाश की उन सम्पूर्ण मूर्त द्रव्यों के साथ संगति नहीं होस कती है।

भ्रयात्—वैशेषिको ने श्राकाश को विभु द्रव्य माना है 'सर्वमूर्तिमद्व्यसयोगित्व विभुत्वं" पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्रीर मन इन सम्पूणं मूर्तिमत्द्रव्यो के साथ संयोग रखने वाला पदार्थ विभु माना गया है। यदि वैशेषिक श्राकाश के श्रंशो को स्वीकार नहीं करेंगे तो निरंश श्राकाश मला वम्बई, कलिकाता, यूरप, श्रमेरिका, स्वर्ग नरक श्रादि दूर दूर सभी स्थलो पर विराज रहे मूर्तिमान द्रव्यों के साथ कैसे संयुक्त हो सकेगा है श्रा से सहित होरहा वास या नापने का गज तो नाना देश में फैल रहे भीत या वस्त्रो पर सयुक्त होजाता है, किन्तु निरश परमाण सकृत् भिन्नदेशीय पदार्थों से चिपट नहीं सकता है, (समर्थन)।

ततो न पचस्यानुमानेन वाधा तस्याप्रयोजकत्यत् । नापि हेतोः कालान्ययापदि-ष्टतेति धर्माधर्मयोरेकद्रव्यत्वसिद्धिः।

तिस कारण हम जैनो के पक्ष की इम वैशेषिक के धनुमान करके वाधा नही धाती है। क्योंकि वह नाना-प्रदेशत्व हेतु नाना द्रव्य--पन का प्रयोजक नही है, धौर हमारे हेतु के कालात्ययाप- दिष्टपना यानी वाधितहेत्वाभासपना भी नही है, इस कारण तीसंरी वार्त्तिक द्वारा धर्म धौर भ्रधमंके एक द्रव्यपनकी। सिद्धि होजाती है भ्राकाश के एक द्रव्यपन में किसी का विवाद ही नहीं है।

यथा च तानि धर्माधर्माकाशान्येकद्रव्याणि तथा।

जिस ही प्रकार वे धर्म, अधर्म, और आकाश इव्य रूप से एक एक हैं, उसी प्रकार और भी कुछ विशेषता को लिये हुये हैं। इस बात को नमफने के लिये श्री उमास्वामी महाराज अगले सूत्र को कहते हैं—

#### निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥

धर्म, ग्रधमं, ग्रौर ग्राकाश ये तीन द्रव्य कियाग्रो से रहित है, ग्रधीत्—धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश ये केवल एक द्रव्य ही नहीं हैं, साथ में देशसे देशान्तर होना रूप किया से रहित भी है, जीव पुद्गलों के समान ग्रपने स्थान को छोड कर परक्षेत्र में नहीं चले जाते हैं।

उमयनिमित्तापेदः पर्यायविशेषो द्रन्यस्य देशांतरप्राप्तिहेतुः क्रिया, न पुनः पटा-र्थान्तरं तथाऽप्रतीयमानत्वात् गुणसामान्यविशेषसमवायवत् ।

श्रन्तरग कारण मानीगयी किया परिणमन शक्ति श्रौर वहिरंग होरहे संयोग श्रादि इन दोनों निमित्त कारणो की श्रपेक्षा रखते हुए द्रश्य का जो पर्याय विशेष देश से देशान्तर प्राप्ति का कारण है, वह किया है। फिर कोई स्वतंत्र न्यारा पदार्थं किया नहीं है, क्योंकि तिसप्रकार स्वतंत्र तस्व रूपें करके या ग्रन्य पदार्थं—पने करके कर्म की प्रतीति नहीं होरही है। जैसे कि गुए, सामान्य, विशेष ग्रीर समवाय स्वतंत्र होकर नहीं जाने जारहे है। ग्रंथीत्— वैशेषिकों ने द्रव्य से सर्वथा भिन्न स्वीकार कर गुएा, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इनको स्वतंत्र तत्त्व माना है, ग्राचार्य कहते है, कि किया ग्रंथवा गुएा, सामान्य, विशेष, समवाय भी द्रव्य की ही विशेष पर्याये है। निराले तत्त्व नहीं है, ग्रत यह किया का लक्ष्मण निर्दोष किया गया है।

यहां वैशेषिक स्वपक्ष का अवधारण इस प्रकार कहते है कि किया (पक्ष) द्रव्य से सर्वथा भिन्न निराला पदार्थ है (साध्य) उस द्रव्य के लक्षण से सर्वथा भिन्न लक्षण को धार रही होने से (हेतु) गुण, जाति, ग्रादि के समान (ग्रन्वयदृष्टान्त)। "कियावदगुणवत्समवायिकारण" इस द्रव्य के लक्षण से "एक द्रव्यमगुणं सयोगविभागेष्वनपेक्षकारणं" यह कमें का लक्षण भिन्न है, ग्रत. ग्रन्य पदार्थपन करके नहीं प्रतीत होरहापन किया में ग्रसिद्ध है, यो कहने पर तो ग्राचार्य कहते है, कि तुम वैशेषिकों के भिन्नलक्षणत्व का ग्रथं यदि कथं चित् भिन्न भिन्न लक्षणवानापन है। तब तो द्रव्य की व्यक्तियों करके व्यभिचार होजायगा, देखिये द्रव्य के पृथिवी, जल, तेज, ग्रादि ये भेद है, पृथिवी के भी घट, पट, पुस्तक ग्रादि ग्रनेक भेद तुम्हारे यहा माने गये है। इन में कथं चित् भिन्न-लक्षणपना हेतु विद्यमान है, किन्तु सर्वथा पदार्थान्तरपना साध्य नहीं है, ग्रतः वैशेपिकों का हेतु ग्रनेकान्तिक हेत्वा-गास है।

यदि वैशेषिक यो कहे कि द्रव्य के काल, ग्रात्मा, पृथिवी, ग्रादि व्यक्ति विशेषों का लक्षण द्रव्य के लक्षण से भिन्न नहीं है जो क्रियावान् है. ग्रीर गुणवान् है. तथा कार्योंका समवायि कारण है, वह द्रव्य है, द्रव्य के इस लक्षण का उन काल ग्रादिकों में सद्भाव है। ग्रतः व्यभिचार नहीं ग्रायगा, ग्रन्थ-कार कहते हैं। कि यह तो नहीं कहना क्योंकि काल ग्रादि चार व्यापक द्रव्यों में क्रियावान्पने से रिहत होरहे द्रव्य लक्षण को स्वीकार किया गया है, ग्रीर पृथिवी ग्रादि पाच मूर्नों में उस क्रियावच्च को नहीं छोड़ कर उस पूरे द्रव्य लक्षण को वखाना गया है। ग्रतः उन द्रव्य व्यक्तियों के घटित होरहे द्रव्य लक्षणों का कथंचित् भेद सिद्ध होजाता है।

श्रर्थात्—कणादमुनि प्रणीत वैशेषिक दर्शन मे ''क्रियागुणवत्समवायिकारणिमिति" द्रव्य का लक्षण कहा है, यह पूरा लक्षण पृथिवी, जल, तेज वायुं और मन मे घट जाता है, श्राकाश श्रादि स्थापक द्रव्यों में क्रिया नहीं मानी गयी है, श्रतः क्रियावस्व नहीं, श्राद्यक्षणाविष्ठक्त श्रवयंवी में गुण वस्त्व भी नही माना गया है, कार्य से कारए एक क्षण पूर्व मे रहता है, गुए उपजने के प्रथम द्रध्य निर्गुण है। यो द्रव्य के विशेप नौ भेदों में कथि चित्र मिन्न लक्षरणपना वर्त रहा है, ग्रतः व्यभिचार दोष तदवस्थ है, व्यभिचार की निवृत्ति के लिये यदि वैशेषिक द्रव्यों की विशेप व्यक्तियों को स्वतंत्र तस्त्व रूप से न्यारे न्यारे पदार्थ स्वीकार करेंगे तब तो गुए के रूप, रसादि, व्यक्तियों को या कर्म के उत्क्षेपए, श्रपक्षेपए श्रादि व्यक्तियों को एव पर-नाति, श्रपर-जाति, इन सामान्य व्यक्तियों ग्रयवा भनन्त विशेष व्यक्तियों को भी स्वतंत्र तस्त्व रूप से पदार्थान्तर पने का प्रसग प्राप्त होगा, ऐसा होने पर छहो भाव पदार्थ होने का नियम भला कैसे ठहर सकता है है सैकडों या श्रमन्ते मूलतत्त्व वन बैठेंगे।

द्रव्यत्वप्रतीतिमात्र द्रव्यलच्चणं सकलद्रव्यव्यक्तीनामिमनं तस्य कर्माणि मना-गप्यमावात् सर्वथा तिक्क्रिकलचणत्वं हेतुरिति चैत्, प्रतिवाद्यसिद्धः सद्द्रव्यलच्चणमिति कर्मण्यपि द्रव्यप्रत्ययमात्रस्य मावादन्यथा तद्सन्वप्रसंगात्।

वैशेषिक कहते हैं, कि द्रव्यत्व जाित स्वरूप करके जाितमान द्रव्य की प्रतीति होजाना केवल इतना ही द्रव्य का लक्षरण तो द्रव्य के पृथिवी म्रादि सम्पूर्ण नौऊ व्यक्ति विशेषों के मिन्न है उस द्रव्य के लक्षरण का कर्म में कदािचत् भी सद्भाव नहीं पाया जाता है, भ्रत. उस द्रव्य से संवंधा भिन्न लक्षरणपना हेतु ठीक है, किया में वर्त्त रहा हेतु द्रव्य से पदार्थान्तरपने को सांघ देगा, यो कहने पर तो ग्रन्थ-कार कहते हैं, कि कथिति मिन्न लक्षरणत्व हेतु में व्यभिचार दोष दिया जा चुका है, हा संवंधा भिन्न-लक्षरणत्व हेतु को कहो तो प्रतिवादी विद्वान जैनों के प्रति म्रसिद्ध है। पक्ष में हेतु नहीं ठहरता है। 'सद्द्रव्यलक्षरण'द्रव्य का लक्षरण सत् है इस प्रकार सत् स्वरूप द्रव्य की केवल प्रतीति करा देना इस द्रव्य का लक्षरण सद्भाव कमं में भी विद्यमान है, भ्रन्यथा यानी सत् स्वरूप द्रव्य के लक्षरण को यदि कमंमें नहीं माना जायगा तो खरविषाण के समान उस कमं के भसत्त्व का प्रसग होजावेगा, भ्रत. ''सर्वथा भिन्न लक्षरणत्व" हेतु पक्षभूत कर्म में नहीं ठहरा इस कारण तुम्हारा हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है।

न हि सत्तामहासामान्यमेव द्रव्यमिति स्याद्वादिनां दशेनं तस्याः शुद्धद्रव्यत्वोपग-मात् । गुण्यर्ययवद्द्रव्यमित्यशुद्धद्रव्यलच्चणस्य कर्मण्यमाविषि कथंचिदेकद्रव्यामिष्ठलच्चणत्वं तस्य सिद्ध्येष्ठ् सर्वथा । तच कथंचित्पदार्थान्तरत्वं साघयेदिति विरुद्धसाधनाद्विरुद्धं परैः सर्वथा पदार्थांतरत्वस्य तत्र साध्यत्वात् ।

"सद्द्रव्यलक्षरा" इस सूत्र अनुसार सत्ता नामका महासामान्य ही द्रव्य है, यह स्याद्वादियों का सिद्धान्त नहीं है। उस महासत्ता को तो हमने शुद्ध द्रव्यपन करके स्वीकार किया है, प्रर्थात्—शुद्ध द्रव्यों का निरूपण सत्स्वरूप करके किया जाता है, अनेक शुद्ध द्रव्यों में प्रत्येक होकर वर्त्त रहे अनेक अस्तित्व गुणों के परसप्रह नय द्वारा किये गये आपेक्षिक पिण्ड को महासत्ता कह दिया जाता है। अतः सूत्रकृतर कर्के कहा जाने वाला "सद्द्रव्यलक्षरा" ,यह शुद्ध द्रव्यों का लक्षरण समक्ता जाय जो कि

कथंचित् अभेद दृष्टि अनुसार शुद्ध द्रव्य की म्रोर लक्ष्य रखते हुये यावत् गुरा, किया, अशुद्धद्रव्य, पर्याय इन सम्पूर्ण सत्पदार्थों मे घटित होजाता है।

हा गुएा श्रौर पर्याय वाला द्रव्य होता है, इस श्रशुढ द्रव्य के लक्षए। का कर्म मे श्रभाव होने पर भी कथिचत् एक द्रव्य के साथ श्रभिन्न लक्षरएपना उस कर्म के सिद्ध होजावेगा श्रतः सर्वथा द्रव्य के लक्षरएपना नहीं सिद्ध होसका। वैशेशिकों का द्वितीय पक्ष श्रनुसार सर्वथा भिन्न लक्षरएपना हेतु स्वरूपासिद्ध है, श्रौर प्रथम पक्ष श्रनुसार कथंचित् भिन्नलक्षरएपना हेतु तो कर्म में द्रव्य से कथिचत् पदार्थान्तर को साध सकेगा, इस कारए। इष्ट होरहे साध्य से विरुद्ध साध्य को सिद्धि कर देने से वैशेषिकों का हेतु विरुद्ध हेत्वाभास है। क्योंकि दूसरे विद्वान् वैशेषिकों ने उस कर्म में सभी प्रकारों से पदार्थान्तरपन यानी न्यारेपन को साध्य कर रखा है, श्रतः वैशेषिकों का भिन्न--लक्षरएत्व हेतु श्रनै- कान्तिक, श्रसिद्ध श्रौर विरुद्ध दोषों से युक्त है।

कर्म सर्वथा न द्रव्यात्पदार्थान्तरं कथंचित्तक्कित्रज्ञत्त्वण्यत्वाद्गुणादिवदिति परमतसिद्धेः न चात्र कर्माप्रतिपन्नं येनाश्रयासिद्धिः साधनस्य । नापि सर्वथा पदार्थां तरत्वेन द्रव्यात्प्रतिपन्नं क्रुतिश्वत्प्रमाणात् स्याद्वादिभिः, येन धर्मिप्राहकप्रमाण वाधा । तस्य कथंचित्पदार्थां तरत्वेनैव प्रतिपन्नत्वात् न चैवं सिद्धांतिवरोधः, कर्मणः पर्यायत्वेन द्रव्यात्कथंचित्पदार्थां तरत्वव्यवस्थिन तेरुत्पाद्विनाशत्वत्वत्त्वणस्य ध्रोव्याद् द्रव्यत्तत्त्त्रणाद्भेद्दे । कर्मगुणसामान्यविशेषसमवायानां पर्यायत्त्वणसद्भावात् पर्यायपदार्थत्ववचनादन्यथातिप्रसन्तेः । प्रागमावादीनां विशेषणविशेष्य-भावादीनां च पदार्थतरत्वप्रसंगात् पदार्थशेषत्वक्वनायामेवेनैव पदार्थेन पर्याप्तत्वादन्येषां पदार्थशेषावस्थिते सत्रवेषधारणाभावादित्युक्तप्रायं ।

वैशेषिको के अनुमान का वाधक यह अनुमान है कि कर्म (पक्ष) द्रव्य से सर्वथा न्यारा भिन्न पदार्थ नहीं है (साध्य) उस द्रव्य के लक्षण से कथंचित् भिन्न, अभिन्न होरहे लक्षण को धारने वाला होने से (हेतु) गुण, सामान्य, आदि के समान। इस अनुमान द्वारा पर-मत की यानी जैनमत की सिद्धि होजाती है। इस अनुमान में पक्ष हो रहा कर्म (किया) पदार्थ अपिरज्ञात नहीं है जिससे कि हेतु के आश्रयासिद्धि नामका दोप लग बैठता अर्थात्-बाल गोपालो तक को किया प्रसिद्ध होरही है अत. हसारा " कथंचित् भिन्नलक्षणत्व " हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास नहीं है और स्याद्वादियों करके जिस किसी भी प्रमाण द्वारा वह कर्म से सर्वथा भिन्न तत्त्वपने करके भी ज्ञात नहीं है जिससे कि धर्मी को ग्रहण कराने वाले प्रमाण से वाधा आती।

हाँ द्रव्यसे कथंचित् भिन्न पदार्थपने करके ही उस कर्मकी प्रतिपत्ति होचुकी है भावार्थ -वैशे-विक यदि हमारे हेतु मे यो वाधा उठाना चाहैं कि जिस प्रमाण करके धर्मी कर्म जाना जायगा वह प्रमाण द्रव्य से भिन्न होरहे ही कर्म को जान पायगा ऐसी दशा मे द्रव्य से सर्वथा भिन्न पदार्थान्तर-पन के प्रभाव को साधने वाला हेतु वाधित होजायगा, हम स्याद्वादी कहते है कि घोड़े कादोड़ना, श्राम्न फल का पतन होना, चक्की का अमणा होना, भ्रग्निज्वाला का ऊपर जाना, जॅले यो वायु की तिरछा वहना. ये सव कियायें कियावान् पदार्थों से सर्वथा भिन्न नहीं दीख रही हैं, हाँ पहिले घोडा स्थिर था ग्रव चलने लगगया । स्थिर चाकी पीछे भ्रमण करने लग जाती है, यो कियाबान् द्रव्यसे किया का कथ-चिन् भेद ही निर्गीत है. सर्वथा भेद नहीं है, इस प्रकार कहनेसे हम ध्रनेकान्त--वादियों के यहाँ कोई जैन सिद्धान्त से विरोध नहीं भाता है क्यों कि किया होना एक पर्याय विशेष है, भत पर्याय होने के कारण क्रिया को इच्य से कथंचित् पदार्थान्तरपना व्यवस्थित है। सुवर्ण के कडे का सुवर्ण से सर्वथा भेद नही है। द्रव्य और पर्याय का समुदाय सत् है. उत्पाद व्यय भीर धीव्याँ से तदात्मक युक्त होरहा सत् पदार्थ माना गया है। पर्याय के उत्पाद और विनाश लक्षण है, उच्य मे घ्रुवंपना भ्रोतपोत होरहा है, भ्रत कर्म के उत्पाद, विनाश--स्वरूप लक्षरा का द्रव्य के लक्षरााश होरहे झौव्य से भेद सिद्ध होरहा है। क्रिया, गूरा, सामान्य, विशेष श्रीर समवा∽ के पर्यायं का लक्षरा विद्यमान है, श्रत जैन सिद्धान्त मे परिस्पन्द क्रिप क्रिया, सहभावी-क्रमभावी पर्याय स्वरूप गूण, सहश परिलाम या परापर विवर्त-व्यापी परिलाम, स्वरूप सामान्य, पर्याय व्यतिरेक-स्वरूप विशेष भीर प्रविष्वग्भाग सम्बन्ध-स्वरूप समवाय इन सब के पर्याय का लक्षरा विद्यमान है, भ्रतः इनको जैन सिद्धान्त मे पर्याय पदार्थ कहा गया है, भ्रन्यथा यानी--कर्म, गुण, श्रादि को पर्याये नहीं मान कर स्वतंत्र तत्त्व (पदार्थ) माना जायगा तो श्रति-प्रसंग होजायगा। भ्रापेक्षिक गुरा, भ्रविभागप्रतिच्छेद, प्रतियोगित्व, भ्रनुयोगित्व, भ्रादि को भी न्यारे न्यारे पदार्थ होने का प्रसग आजायगा। प्रागभाव, प्राग्सता, पश्चात्- सत्ता आदि को और विशेष्य-विधेवराभाव, भाषार भाषेयभाव, स्वरूप सम्बन्ध, तादात्म्य सम्बन्ध भादि को भी न्यारे न्यारे पदार्थ होजाने का प्रसग आवेगा। यो अनन्त मूल पदार्थ होजाने पर मला वैशेषिको के यहाँ छह या सात पदार्थों की हो व्यवस्या कहाँ रही ?

यदि वैशेषिक यो कहै कि पदार्यों की सख्या के प्रतिपादन करने वाले "धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुएएकमंसामान्यविशेषसम्वायाना पदार्थाना साधम्पं-वैधम्याम्या तत्त्वज्ञानाि श्रेयसम्" इस कर्गाद ऋषि प्रशीत सूत्र में हमने एवकार द्वारा कोई अवधारए नहीं किया है। दार्शनिक वेचारा कहाँ नक अनेक पदार्थों को गिना सकता है ? छह, सात, नौ, सोलह, पच्चीस आदि कितने ही पदार्थ गिनाये जाय तो भी संकड़ो, हजारो, पदार्थ शेष पड़े रहते है विद्वान जन उपरिष्ठात् उन वेशेष्य-विशेषशामाव आदि पदार्थों को मान ही लेते हैं। प्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार उक्त उपलक्षण पदार्थों के शेषपन करके यदि अतिरिक्त पदार्थों की कल्पना की जायगी तव तो एक ही उपलक्षरामृत पदार्थे करके पर्याप्तपना है। यानी सभी प्रयोजन सिद्ध हो जायंगे क्योंकि पदार्थ-प्रतिपादक सूत्र में छह ही भाव पदार्थों का अवधारण नहीं है, अत. कण्ठोक्त एक या दो पदार्थों से अतिरिक्त शेष अनेक पदार्थों के अवस्थित हो जाने पर सभी पदार्थ समकाये जा सकते है। इस बात को हम "जीवा-जीवासव "इत्यादि सूत्र का विवरण करते समय कह चुके हैं, प्रकरण मनुसार और भी कई बार ऐसा विवेचन किया जानुका है।

सामान्यसमनायौ कथं पर्यायौ १ नित्यत्नादिति चेन्न, तयोरिप गुणकर्मविशेषवह-नित्यत्नोपगभात् । सदशपरिणामो हि सामान्यं स्याद्वादिनां श्रविष्वग्भावश्च द्रव्यपर्याययोः समनायः, सचोत्पाद-विनाशनानेन सदशव्यक्त्युत्पादे सादश्योत्पादप्रतीतेस्तिहिनाशे च तद्विना-शमात्रभावात् ।

कलुषित--चित्त होकर वैशेषिक पूंछते है कि तुम जैनों के यहाँ सामान्य श्रीर समवाय भला किस प्रकार पर्याय माने गये है नियों कि तुम्हारे यहाँ उत्पाद व्यय वाली पर्याये ग्रनित्य मानी गयी है किन्तु नित्य होता हुन्ना, ग्रनेको मे समवेत होरहा सामान्य ग्रीर नित्य सम्बन्ध माना गया समवाय तो नित्य है ग्रतः ये दोनो स्वतत्र तत्त्व होने चाहिये। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योंकि उन सामान्य ग्रीर समवाय दोनो को भी गुए, कर्म, ग्रीर विशेष पदार्थों के समान ग्रनित्यपना स्वी-कार होजाता है। ग्रथवा वैशेषिको के यहाँ ग्रनित्य द्रव्यों के सम्पूर्ण गुणों ग्रीर नित्य द्रव्यों के भी कित्यय गुणों तथा सम्पूर्ण कर्मों को जैसे ग्रनित्य माना गया है उसी प्रकार सामान्य ग्रीर समवाय भी ग्रनित्य मानने पडेगे। विशेष पदार्थ भी हण्टान्त समक्त लिया जाय जब कि स्याद्वादियों के यहाँ सहश्वपिरणाम ही सामान्य माना गया है तथा द्रव्य ग्रीर पर्यार्थों का कथचित् तदात्मक श्रपृथन्भाव, ही समवाय सम्बन्ध है, तब तो वह उत्पादवान् ग्रीर विनाशवान् ही है क्योंकि सहश व्यक्तियों का उत्पाद होने पर साहश्य (सामान्य) की उत्पत्ति होना प्रतीत होता है ग्रीर उन सहश व्यक्तियों का विनाश होने पर उस सहश्वप (जाति) का पूरा विनाश होरहा देखा जाता है।

सादृश्यस्य व्यक्तयंतरेषु दर्शनान्नित्यत्विमितिचेन्न, वैसादृश्यस्य विशेषस्य गुग्रस्य कर्मग्रश्चैवं नित्यत्वप्रसंगात्। नष्टोत्पन्नव्यक्तिभ्यो व्यक्तयंतरेषु न तदेव वैसादृश्यादि दृश्यते ततोन्यस्येव दर्शनादिति चेत्, सादृश्यादि परमेव किन्न भवेत् तथाप्रतीतेरिवशेषात्। ततो द्रव्य-पर्याय एव क्रिया।

यदि वैशेषिक यो कहै कि एक व्यक्ति के नष्ट होने पर भी ग्रन्य दूसरी दूसरी व्यक्तियों में सहशपना देखा जा रहा है, ग्रत साहश्यस्वरूप सामान्य भी नित्य ही होना चाहिये। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि इस प्रकार तो विसदृशपन-स्वरूप विशेष पदार्थ को ग्रीर गुण को तथा कर्म को भी नित्य होजाने का प्रसंग ग्रावेगा। देखो, विलक्षण पदार्थ के नष्ट होजाने पर भी दूसरे विसदृश पदार्थ विद्यमान हैं। एक काले, पोले, या खद्दे, मीठे, गुण के विनश जाने पर भी ग्रन्य पृथि-वियों में काले ग्रादि गुण विद्यमान है, हलन, चलन, ग्रादि कर्म भी सदा किसी न किसी के होते हो रहते है, ग्रत; ये भी नित्य वन बैठेंगे।

यदि वैशेषिक यों कहै कि नष्ट होरही या उत्पन्न होरहीं व्यक्तियों से निराली ग्रन्य विद्यमान व्यक्तियों में वे ही तो वैसाद्दर्य, गुण, क्रिया, श्रादि नहीं, देखे जा रहे हैं, जो कि नष्ट या उत्पन्न व्यक्तियों में है किन्तु उन नष्ट या उत्पन्न व्यक्तियों में वर्त रहे वैसाद्दर्य आदि से दूसरे मिन्न वैसाद्दर्य आदि का ही ग्रन्य व्यक्तियों में दर्शन होरहा है, ग्रत ये श्रनित्य हैं, यो कहने पर तो हम जैन कहते है कि तब तो न्यारे न्यारे वैसाद्दर्य आदि के समान फिर साद्दर्य, समवाय, ग्रादि भी निराले ही क्यो नहीं होजायों क्योंकि तिस प्रकार न्यारे साद्दर्य या निराले वैसाद्दर्य ग्रादि की प्रतीति होने का कोई ग्रन्तर नहीं है तिस कारण सिद्ध होता है कि द्रव्य की पर्यायविशेष ही क्रिया है, द्रव्य से निराला स्वतंत्र तत्त्व कोई कर्म पदार्थ नहीं है।

गुणादीनां क्रियात्वप्रमंग इति चेक्न, ततो िशोपलचणसद्भावात । द्रव्यस्य हि देशांतरप्राप्तिहेतुः पर्यायः क्रिया न सर्वः । सर्वत्र सर्वदा कण्माक स्यादिति चेक्न, उमयनि-मित्तापेचण्वात् क्रियायास्तद्माव एव मावात् पर्यायांतरवत् । निष्क्रांतानि क्रियायाः निष्क्र-याणि धर्माधर्माकाशानि । क्रुत इत्याह ।

वैशेषिक कहते हैं कि द्रव्य की पर्याय को यदि किया कहा जायगा तब तो गुए। या सामान्य धादि को किया होजाने का प्रसंग आजायगा। जैन सिद्धान्त अनुसार गुए। आदि भी द्रव्य के पर्याय हैं, आवार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उस किया से गुए। आदि में विशेष लक्षणों का सद्भाव पाया जाता है। द्रव्य को प्रकृत देश से अन्य देशान्तर की प्राप्त का कारण होरहा द्रव्य की पर्याय तो किया है, द्रव्य की शेष सभी पर्याय किया नहीं हैं। यदि यहा कोई आक्षेप करे कि जब किया द्रव्य का अन्तरण परिणाम है तो सबं देशों में सभी कालों में द्रव्य की देशान्तर प्राप्ति जो होती रहनी चाहिये सो किस कारण से नहीं होती है बताओं आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि द्रव्य की किया नामक परिणाति अन्तरण, वहिरण, दोनों निमित्तों की अपेक्षा रखती है जब अन्तरंग, वहिरण, कारणों की योग्यता प्राप्त होगी तब उसके होने पर ही तो किया की उत्पत्ति होसकेगी जैसे कि द्रव्य की अन्य पर्याये सर्वत्र सर्वदा नहीं होती फिरती है किन्तु नियत कारणों के अनुसार कचित्, कदाचित्, ही होनी है। यहाँ तक यह निर्णीत कर दिया गया है कि परिस्पन्द स्वरूप किया से निष्कान्त हो रहे धमं, अधर्म, और आकाश द्रव्य निष्क्रिय है। किस कारण से ये तीन द्रव्य कियाओं से रहित है बताओं? इस प्रकार जिज्ञामा होने पर ग्रन्थकार वार्त्तिक द्वारा उत्तर कहते हैं—

निष्क्रियाणि च तानीति परिस्पंदविमुक्तितः। सूत्रितं त्रिजगद्व्यापिरूपाणां स्पंदद्दानितः॥ १॥ देश से देशान्तर होना--स्वरूप परिस्पन्द से छूट जाना होने के कारण सूत्रकार ने उन धर्म, ग्रांचमं, ग्रीर ग्राकाश को इस सूत्र द्वारा "निष्क्रिय" ऐसा सूचित किया है क्योंकि तीनो जगत में क्यापने वाले स्वरूपको धारने वाले पदार्थ के हलन, चलन, ग्रादि स्पन्द होने की हानि है, जो तीनो जगत में ठसाठस भर रहा है वह कहाँ जाय ? ग्रीर कहाँ से कहाँ ग्रावे ? यानी कही नहीं।

धर्माधर्मी परिस्पन्दलक्ताया क्रियया निष्क्रियो सकलजगद्व्यापित्वादाकाशवत् । परिणामलक्ताया तु क्रियया मिक्रयावेव, अन्यथा वस्तुत्विवरोधात् । स्वरूपासिद्धो हेतुरिति चेन्न, धर्माधर्मथोः सकललोकव्यापित्वस्याग्रे समर्थनात् ।

धर्म द्रव्य ग्रीर ग्रधमं द्रव्य (पक्ष) पिस्पन्द स्वरूप किया करके रिहत होरहे निष्क्रिय है (साध्य) क्योंकि सम्पूर्ण जगत् मे व्याप रहे है (हेतु) ग्राकाश के समान (ग्रन्वयद्वष्टान्त)। हाँ ग्रपिस्पन्द-ग्राहमक ग्रनेक परिणाम स्वरूप किया करके तो वे सिहत होरहे सिक्त्य ही है ग्रन्यथा यानी धर्म ग्रादि मे यदि ग्रपिस्पन्द परिणाम स्वरूप कियाये भी नही मानी जायगी तब तो ग्रपिर-णामी पदार्थों के वस्तुपन का विरोध होजायगा जैसे कि खर —विषाण कोई वस्तु नही है। यदि यहाँ कोई यो ग्रापेक्ष करे कि पक्ष मे नहीं वर्त्तने से जैनो का सकल जगत्-व्यापीपना हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है, ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कह बैठना क्योंकि धर्म, ग्रधमं के सम्पूर्ण लोक में व्याप--रहेपन का ग्रग्रिम ग्रन्थ में समर्थन कर दिया जावेगा, उतावले मत होग्रो।

# सामर्थ्यात्सिक्रयो जीवपुद्गलाविति निश्चयः। जीवस्य निष्क्रियत्वे हि न क्रियाहेतुता तनौ ॥ २ ॥

धर्म, ग्रधर्म, ग्राकाश, इन तीन द्रव्य या काल को मिला देने से चार द्रव्यों के निष्क्रियपन की सूत्र द्वारा सूचना होचुकने पर विना कहे ही ग्रन्य शब्दों की सामध्य से यह निश्चय कर लिया जाता है कि जीव द्रव्य और पुद्ल-द्रव्य कियासहित है। पुद्रगल को कियासहित माननेमें प्राय: किसी का विवाद नहीं है। हाँ वैशेषिक, नैयायिक, साख्य विद्वान् ग्रात्मा में किया होना नहीं मानते हैं कोई ग्रक्या-वादी पण्डित तो किसी भी पदार्थ में किया को नहीं मानते हैं, सिनेमा में देखे जारहे चित्रों की कियाओं के ज्ञान समान सभी कियाओं के ज्ञान भ्रान्त हैं, ग्रन्य ग्रन्य प्रदेशों पर पदार्थ दूसरा, तीसरा, उपज जाता है। पूर्व प्रदेशों पर का पदार्थ वहा ही समूल—चूल नष्ट होजाता है। इस पर हम जैनो का यह कहना है कि यदि जीव को कियारहित माना जायगा तो शरीर में किया करने का हेतुपना जीव के घटित नहीं होसकेगा। भावार्थ—हाथ, पाँव, ग्रादि शरीर में जीव ही किया को उपजाता है, यथार्थ बात तो य है कि हम हाथ को उठाते हैं यहा हाथ में ग्रोत पोत घुस रहे ग्रात्मा या ग्रात्मा के प्रदेशों को ही हम उठा रहे हैं, ग्रात्मा के उठ जाने पर उससे चिपट रहा हाथ भी उठ जाता है। बैलगाडी का ऊपरला भाग बैलों द्वारा खीचाजाता है, उससे चिपट रहे पहिये भी घिसटते जाते हैं गाड़ी पर बैठेहुए मनुष्य भी लदे जारहे हैं, ग्रात्मा शरीर की हिंदु यो में उनभरहे मांस, रक्त,

(खून) चर्म ग्रादि वातु उपघातु, ग्रौर मलो मे भी क्रिया उपजाती है। जहां तक पूंछ पहुँच जाती है, वहा पर तो घोडा पूंछ से ही डास को उडा देता है, हा, इसके ग्रातिरिक्त शरीर प्रदेश पर कभी मच्छर के बैठ जानेपर घोडे की सिक्रय भ्रात्मा वही चर्म मे कप क्रिया पैदा कर मक्खी को उडा देता है। स्वयं क्रिया-रहित पदार्थ दूसरों मे क्रिया उपजाने का प्रेरक निमित्त नहीं होसकता है। अपने ग्रपने शरीर वरावर परिमागा को घार रहे जीव के हलन, चलन, भ्रादि क्रियाभ्रो का होना प्रत्यक्ष प्रमागा से सिद्ध है।

प्रकृतेषु पंचसु द्रव्येष्वाकाशांतानां त्रयाणां निष्क्रियत्ववचने सामध्यीवजीवपुद्गली सिक्रियौ स्त्रितौ वेदितव्यौ ।

प्रकरण प्राप्त पाच द्रव्यों में श्राकाश पर्यन्त तीन द्रव्यों के निष्क्रियपन का कथन करने पर उमास्वामी महाराज ने विना कहे ही सामर्थ्य से जीव श्रीर पुद्गल के क्रिया--सहितपन का सूचन कर दिया है, यह समभ लेना च।हिये। गम्यमान पदार्थ को पुन कण्ठोक्त शब्दो द्वारा कहना व्यर्थ है, ग्रत्यन्त सक्षिप्त शब्दो द्वारा बहुत प्रमेय को कह देने वाले सूत्रकार महाराज का तो यह लक्ष्य रहना ही चाहिये।

ननु पुद्गलाः क्रियावत्तयोपलम्यमानाः क्रियावंत इति युक्तं, जीवम् त निक्रि यस्तस्य तथानुपलम्यमानत्वादिति न चोद्यं, तस्य निक्ष्कियत्वे शरीरे वियाहेतुत्विविशेषात्। ततः क्रियावानात्मान्यत्र द्रव्ये क्रियाहेतुत्वात् पुद्गलद्रव्य दित्यनुमानाज्जीवस्य क्रियावत्तो-पल्लम्मान तस्य सिक्रयत्वमयुक्तं।

यहा किसी का प्रश्न है कि कियासिहतपन करके देखे जा रहे गाडी, वायु, बादल, समुद्रजल, ग्रादि पुद्गल कियावान है, यो जैनो का कहना युक्त-पूर्ण है किन्तु जीव कियावान है, यह कहना तो उचित नही क्योंकि उस जीव की तिस प्रकार किया-सहितपने करके उपलब्धि नहीं हो रही है। ग्रात्मा सर्व व्यापक है, एक देश से दूसरे देश मे नहीं जा सकता है। ग्रन्थकार कहते है, कि यह कुचोध उठाना ठीक नहीं है, कारण कि उस आत्मा को किया रहित मानने पर शरीर में किया करने के हेतु होरहेपन का विरोध होजायगा। स्वयं दिर मनुष्य दूसरे को धन देकर धनी नहीं बनासकता है। स्पर्शरहित आकाश दूध या पानी को उप्णा नहीं कर सकता है। तिस कारण से सिद्ध होजाता है कि मात्मा (प्रश्न) कियावान है (साध्य), भन्य पुद्गलद्रव्य में किया का हेतु होने से (हेतु), पुद्गल द्रव्य के समान (मन्य-यद्दशन्त)। प्रर्थात्—जैसे कियावान ही पुद्गल दूसरे पुद्गल में किया को उपजा सकता है, कियावान ऐ जिन गाडी के डव्वों में किया कर देता है, इस प्रकार यनुमान से जीव के किया—सहित-पन का उपलम्म होजाने के कारण उस जोव को किया—सिहतपना भ्रमोष्ट करना भ्रमुक्त नहीं है।

कालेन व्यभिचारात्र हेतुर्गमको वेति चेत्र, कालस्य क्रियाहेतुत्वामावात्। क्रिया-निर्चर्तकत्वं क्रियाहेतुत्विमह साधनं न पुनः क्रियानिमित्तमात्रत्व तस्य कास्त्रादी सद्माधामा- वान्न व्यभिचारः । कालो हि क्रियापरिणामिनां स्वयं निभित्तमात्रं स्थविरगतौ यष्ठिवत्, न पुनः कियानिर्वर्तकः पर्णादौ पवनवत् ।

यदि यहाँ कोई यो दूषण उठावे कि काल तो सम्पूर्ण गित ग्रादि परिणितियों का कारण होरहा निष्क्रिय माना गया है ग्रत काल करके व्यभिचार होजाने से जैनो का ग्रन्यत्र द्रव्ये किया-हेतुत्व नामका हेतु ग्रपने सिक्रयत्व साध्य का ज्ञापक नहीं है, ग्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों काल को किया का प्रेरकहेतुपना नहीं है किया का प्रेरक होकर सम्पादन करा देना यहाँ "कियाहेतुत्व,, साधन का ग्रर्थ है किन्तु फिर किया का केवल उदासीन निमित्तकारणपना किया-हेतुत्व नहीं है, ग्रत. कियाके उस प्रेरक निमित्तपन हेतु का काल ग्रादि में सदभाव नहीं है इस कारण व्यभिचार दोप नहीं होता है।

यो समिभये कि काल तो स्वयं स्वकीय अभ्यन्तर विहरण कारण या नियत उपादान कारणो अनुसार किया स्वरूप परिण्त होरहे पदार्थों का केवल उदासीन निभित्त है। जैसे कि अति वृद्ध पुरुष को गमन करने मे लिठया थोडा सहारा मात्र देती है, या चाक को घुमाने मे नीचे की पतली कीली साधारण सहायक है। बैठे हुये बुड्ढे को लिठया बलात्कार से नहीं चला देती है। दण्ड करके कुम्हार के घुमाये विना विचारी स्थिर कील चाक को नहीं घुना देती है, इसी प्रकार काल किया का उदासीनिमित्त है। जैसे तिनका आदि में वायु प्ररेक निमित्त होरहा है उस प्रकार काल किया का स्वातंत्र्यवृत्ति से सम्पादक नहीं है। यद्यि जीवों के साथ वंघ रहा पुण्य, पाप, भी स्वय गतिरिहत होकर अन्य इष्ट, अनिष्ट, वस्तुओं को गित करने में सहायक होजाता है तथािप अप्राप्यकारी वह विभित्त कारण भले ही रहो किन्तु प्ररेक निमित्त नहीं है।

तारों में बह रहा विजली का प्रवाह जैसे पखा, ट्राम गाड़ी, ग्रादि की गतियो का निर्वर्तक विनानेवाला है वैसा ग्रहष्ट नहीं है, इसो प्रकार चुम्बक पाषाएं, भले ही लोहे का ग्राकर्षण कर उसको चिपटा लेवे किन्तु यहाँ वहाँ गमन किये विना स्वतंत्रता-पूर्वक लोहे को ठेडा, तिरछा, ऊंचा, नीचा, नहीं चला सकता हे, बौइलर से निकल रही भाप स्वयं गतिमान् होती हुई ऐ जिन को चलाने में प्रेरक कारए होजाती है। सत्य बात यह है कि मत्रशक्ति, ऋद्धि, ग्रातिशय, ग्रहष्ट, तत्र ग्रादि पदार्थ हो किया के निमित्त कारए भले ही होजाय किन्तु प्रेरक कारए वे ही द्रव्य है जो स्वयं कियावान् है म जैन कियारहित कारए से दूसरे में किया होजाने का निषेध नहीं करते है। ग्रादिभूत कियारहित गरएों से ही पहिली किया उपजेगी हाँ जो प्रकुष्ट प्रेरक होकर दूसरे पदार्थ में किया को करेगा रेजनवां कियावान् ग्रवश्य होना चाहिये। प्रकृत में जीव द्रव्य शरीर में किया का प्रेरक सम्पादक है । त. वह कियावान् ग्रवश्य होना चाहिये जैसे कि पत्तो ग्रादिक में कियाग्रो का सम्पादक वायु स्वयं केयावान् है। धीवर पालकी में वैद्य जी को लिये जा रहे है यहाँ वैद्य जी में किया पालकी द्वारा होग्रही है, पालकी में किया को धीवर कर रहे है धीवरों के शरीर में कियाग्रों को उनकी ग्रातमार्थ

कर रही है। उत्साह, इच्छा, वेग, पुरुषार्थ, शक्ति इन करके छाती में किया होरही घीवरों की टांगी को ढकेलती जाती है अथवा कौर लीला जाता है यानी गटक लिया जाता है, यहाँ भी कियाबान् ही आत्मा अपने हाथ, जवहा, गलकाक आदि शरीर के घवयवो में किया का सम्पादक है, भले ही भात्मा की किया स्वय निष्क्रिय होरहे इच्छा, प्रयत्न, उत्साह आदि से होजाय। अत. विचारशील विद्वानों को यहाँ ग्रन्थकार के '' अन्यत्र द्रव्ये कियाहेतुत्वात्, इस हेतु का अन्तरतल में अवगाह कर विचार कर लेना चाहिये।

### प्रयत्नादिग्रणस्तद्वान्न हेतुरिति चेन्न वै। गुणोस्ति तद्वतो भिन्नः सर्वथेति निवेदितम्।॥३॥

बैशेषिक कहते हैं कि आत्मा मे, सख्या, परिमाण, पृथक्तव, सयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, और भावना नामक संस्कार ये चौदह गुण हैं तिन में से प्रयत्न आदि तीन गुण ही शरीर में किया करने के हेतु हैं उन गुणोवाला आत्मा तो शरीर में किया करने का हेतु नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो कथमपि नहीं कहना क्योंकि उस गुणोवाले आत्मा से सर्वथा भिन्न होरहा कोई गुण नहीं है, पूर्व प्रकरणों में हम इस बातका निर्णय कर चुके हैं। अर्थात्-गुणी से गुण भिन्न नहीं है, जब आत्मा के गुण शरीर में किया के सम्पादक हैं तो उनसे अभिन्न होरहा आत्मा मी किया का हेतु बन बैठा।

नात्मा शरीरादी क्रियाहेतुर्निर्शु ग्रास्यापि म्रुक्तस्य तद्धेतुत्वप्रसंगात् ततोऽसिद्धो हेतुः प्रयत्नो घर्मोऽघर्मश्चात्मनो गुणो हि तन्वामन्यत्र वा द्रव्यं क्रियाहेतुरिति परेषामाशयो न युक्तः, प्रयत्नस्य गुण्यत्वासिद्धेः, वीर्यान्तरायचयोपशमादिकारणापादितो झात्मप्रदेशपरिस्पंदः प्रयत्नो नः क्रियैवेति स्पाद्धादिमिर्निवेदनात्। तथा धर्माधर्मयोरिप पुद्गलपरिणामत्वसमर्थना- ज्ञात्मगुण्यत्वं।

इस कारिका का विवरण यो है वैशेषिको का यह अभिप्राय है कि शरीर मादि मे किया का कारण भारमा नहीं है किन्तु गुण है यदि शरीर मे किया का कारण भारमा को माना जायगा तो गुणो से रहित मुक्त आत्मा को भी जस किया के हेतुपन का प्रसग होजावेगा, तिस कारण जैनो का हेतु स्वरूपासिद्ध है "आत्मा कियावान् अन्यत्र द्रव्ये कियाहेतुत्वात्" यह हेतु पक्ष मे नहीं वर्तता है। हाँ प्रयत्न, धर्म, और अधर्म ये आत्मा के तीन गुण ही शरीर मे अथवा अन्य वस्त्र, सूष्ण, ठेलाई सूक्ष्म शरीर आदि द्रव्यो मे किया के हेतु है। इस प्रकार दूसरे वैशेषिको का यह आश्य है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह उनका अभिप्राय समुचित नहीं है क्योंकि प्रयत्न को गुणपना असिद्ध है, वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम, इच्छा, आदि कारणों, करके सम्प्रादित किया गया भारमा के प्रदेशों का परिस्थान

होजाना ही प्रयत्न है वही हमारे यहाँ प्रयत्न ग्रात्मा की किया मानी गयी है, इस प्रकार स्याद्वादी विद्वानों करके निवेदन कर दिया गया है। ग्रर्थात्- ग्रात्मा का प्रयत्न ही ग्रात्मा की किया है जो कि ग्रात्मा की पर्याय ग्रात्मस्वरूप ही है यदि कोई धनिक घोडागाडी मे बैठा (लदा) जा रहा है या कोई रोगी डोली मे बैठा जा रहा है यद्यपि परनि मत्त से उस धनिक या रोगी की ग्रात्माग्रो में किया होरही है किन्तु यह उनका प्रयत्न नहीं है, ग्रतएव प्रयत्न-स्वरूप किया से युक्त होरहे ग्रात्मा को शरीर ग्रथवा ग्रन्य द्रव्यों में किया का हेतुपना कहा गया है तथा दूसरे तीसरे कारण माने गये धर्म, ग्रधम, भी पुद्गल द्रव्य के पर्याय है, इस वात का हम प्रथम ग्रध्याय में समर्थन कर चुके है, ग्रतः ये धर्म ग्रधम ग्रात्मा के गुण नहीं है, ऐसी दशा में वैशेषिकों का ग्राक्षेप सफल नहीं होसका।

सन्नप्यसौ प्रयत्नाद्रिशत्मगुणः सर्वथात्मनो भिन्नो न प्रमाणसिद्धोस्तीति निवेदनात् कथंचित्तद्भिन्नस्तु स तत्र क्रियाहेतुरित्यात्मैव तद्धेतुरुक्तः स्यात् । तथा च कथमसिद्धो हेतुः ?

"ग्रस्तुतोप न्याय" से उन प्रयत्न ग्रादि को ग्रात्मा का गुए भी मान लिया जाय तो भी वे प्रयत्न धर्म, ग्रौर ग्रधमें ये ग्रात्मा से सर्वथा भिन्न होरहे तो प्रमाएों से सिद्ध नहीं है, ग्रात्मा से कथिनत् ग्रभिन्न हो रहे ही प्रयत्न या भावपुण्य, एव भावपाप होसकते है, इसका हम निवेदन कर चुके हैं। उस ग्रात्मा से कथं नित् ग्रभिन्न होरहे प्रयत्न ग्रादिक उन शरीर या ग्रन्य द्रव्य में किया के कारए हैं, यो कहने पर तो वह ग्रात्मा ही उस किया का कारए हैं, यो कह दिया गया समभा जाता है। ग्रभेद पक्ष के ग्रनुसार एक की बान दूसरे कथिन्चत् ग्रभिन्न में भी लागू होजाती है। ग्रौर तिम प्रकार ग्रात्मा को शरीर ग्रादि की किया का कारए। पना सध जाने पर हम जैनो का दिव्ये कियाहेतुत्व यह हेतु भला ग्रसिद्ध हेत्वाभास कैसे होसकता है यर्थान्-नही।

कियाहेतुगुणत्वाद्वा लोष्ठवत्सिकयः पुमान्। धर्मद्रव्येण चेदस्य व्यभिचारः परश्रुतौ॥ ४॥ न तस्य प्रेरणाहेतुगुण्योगित्वहानितः। निमित्तमात्रहेतुत्वात्स्वयं गतिविवर्तिनाम्॥ ५॥

श्रथवा श्रात्मा को किया:-सहित सिद्ध करने का दूसरा श्रनुमान यो समिभये कि श्रात्मा (पक्ष ) सिक्य है (साध्य ) किया के हेतु होरहे गुणों को धारने वाला होने से (हेतु ) डेल के समान (श्रन्वय दृष्ट।न्त )। यदि यहा कोई वैशेषिक पण्डित दूसरे विद्वान जैनों के शास्त्रों की सम्मित श्रनु-सार धर्मद्रव्य करके इस हेतु का व्यभिचार उठावे कि जीव, पुद्लों की गित का कारण धर्म द्रव्य है या गित के हेतु होरहे "गित-हेतुत्व" नामक गुण को धारने वाला धर्म द्रव्य है किन्तु वह सिक्रय नहीं

माना गया है, ग्रभी इसी सूत्र मे धमं द्रव्य को कियारिहत साधा जा रहा है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह दोष उठाना ठीक नहीं क्योंकि उस धमं द्रव्य को किया की प्रेरणा करनेवाला हेतुभूत गुण के योगीपन की हानि है। ग्रथीत्-क्रिया का प्रेरक कारण धमं द्रव्य नहीं है, हा स्वयं गति-स्वरूप परि-णमन कर रहे जीव पुद्लों की गति-क्रिया का केवल सामान्य रूप से निमित्त कारण धमं द्रव्य है, हेतु के शरीर में प्रेरकपना घुसा हुग्रा है, ग्रत व्यभिचार दोष नहीं ग्राता है।

क्रियाहेतुगुणत्वस्य हेतोः क्रियावस्य साध्ये गगनेनानेकांत इत्ययुक्तं, तस्य क्रिया-हेतुगुणायोगात् । वायुसंयोगः क्रियाहेतुरिति चेन्न, तस्य क्रियावति तृणादी क्रियाहेतुत्वेन दर्शनात् । निष्क्रिये व्योमादौ तथात्वेनाप्रतीतेः । न च य एव तृणादौ वायुसंयोगः स एवा-काशेस्ति, प्रतिसंयोगि—सयोगस्य भेदात् वायुसंयोगसामान्यं तु न क्रिवदि क्रियाकारणं, मंदतमवेगवायुसंयोगे सस्यिप पादपादौ क्रियानुपल्च्येः ।

वैशेषिक जन व्यभिचार दोष उठाने के लिये पुन. ग्रंपनी घर-मानी प्रक्रिया ग्रंनुसार चेण्टा करते हैं कि क्रिया के हेतुभूत गुण से सहितपन हेतु का क्रियासहितपन साध्य करनेपर ग्राकाश करके व्यभिचार होजायगा। ग्राचार्य कहते हैं कि यह कहना ग्रंयुक्त है क्यों कि उस ग्राकाश के क्रियाक हेतुभूत होरहे गुण का योग नहीं है। यदि वैशेषिक यो कहैं कि ग्राकाश भीर वायुका, संयोग नामका गुण क्रिया का हेतु होरहा ग्राकाश में विद्यमान है जैसे तृणवायुसयोग तृण में क्रिया को कर देता है। सयोग दो ग्रादि द्रव्यों में ठहरता है, चल रही वायु में जो ही संयोग है वही सयोग वहां के ग्राकाश में विद्यमान है। ग्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वह वायु सयोग तो क्रियावान मानेग्ये तिनके, पत्ता, शाखा, ग्रादि में क्रिया करने के हेतुपने करके देखा गया है, क्रियारहित ग्राकाश ग्रादि में तिस प्रकार क्रिया के हेतुपने करके उस वायुसयोग की प्रतीति नहीं होती है।

दूसरी वात यह है कि जो ही वायु-संयोग तृण म्रादि में क्रिया का हेतु है वही वायु-संयोग तो माकाशमें नहीं है, कारण कि प्रत्येक सयोगी द्रव्य की भ्रपेक्षा संयोग भिन्न भिन्न है, घट भौर पट का संयोग होजाने पर घट का सयोग गुण न्यारा है भौर पट का सयोग न्यारा है, दो द्रव्यों का एक गुण सामें का नहीं होसकता है, मलीक है। हाँ सामान्य होने से दो गुणों को एक गुण भले ही व्यवहार में कह दिया जाय, वैशेषिकों ने भी दो, तीन, मादि पदार्थों में प्रत्येक में न्यारी न्यारी दिस्त, त्रिंख, संख्या का समवाय सम्बन्ध से वर्तना स्वीकार किया है। पर्वत में भागन संयोगसम्बन्ध से रहती है, यहाँ प्रतियोगिता सम्बन्ध से भगन में सयोग रहता है भौर धनुयोगिता सम्बन्ध से पर्वत में संयोग रहता माना गया है, वस्तुत: ये सयोग दो होने चाहिये, भ्रत दो संयोगयों की भ्रपेक्षा धायु संयोग उन में न्यारा न्यारा है।

हाँ सामान्य रूप ने मात्र वायुसयोग तो किसी भी द्रव्य मे क्रिया का कारण नहीं माना गया है, देखिये ग्रतीव मन्द वेगवाले वायु का संयोग होने पर भी कदाचित् बृक्ष ग्रादि में क्रिया नहीं देखी जाती है ग्रर्थात्—जीवनोपयोगी वायु सदा बहती ही रहती है कभी ग्रर्द्धरात्रि के समय या वर्षा की ग्रादि में ग्रथवा ग्रन्य ग्रवसरो पर भी सवंया मन्द वायु चलती है, तब बृक्ष, दोपक, ग्रादि पदार्थों में भी क्रिया देखने में नहीं ग्राती है, पुष्ट भीत या हुढ थम्भों को तो तीन्न वेग वाले वायु का संयोग भी हिला, जुला, नहीं सकता है, ग्रतः ग्राकाश करके "क्रिया-हेतु गुण्यत्व" हेतु का व्यभिचार दोष नहीं ग्राता है।

स्यानमतं, न क्रियावानात्मा सर्वगतत्वादाकाश्चवदित्यनुमानवाधितः क्रियावान् पुरुष इति पत्तः, कालात्ययापदिष्टश्च हेतुरिति । तदसत्, पुरुषस्य सर्वगतत्वासिद्धेः । सर्व-गतः पुरुषो द्रव्यत्वे सत्यमूर्तत्वाद्गगनवदिति चेन्न, परेषां कालद्रव्येण व्यभिचारात् साधनस्य । कालस्य पत्तीकरणाददोष इति चेन्न, पत्तस्यानुमानागमवाधानुषङ्गात् ।

वैशेषिकों का यो मन्तन्य भी होय कि ग्रात्मा (पक्ष ) क्रियावान् नही है (साध्य ) सर्वत्र न्यापक होने से (हेतु ) ग्राकाश के समान (इन्टान्त )। इस ग्रनुमान से तुम जैनो का "ग्रात्मा क्रियावान् है "यह पक्ष वाधित होजाता है ग्रीर "क्रियाहेतु-गुएग्त्वहेतु " कालात्ययापदिष्ट (वाधित हेत्वाभास ) होजाता है। ग्राचार्य कहते है कि यह उनका कहना ग्रसत्य है प्रशंसनीय नही है क्योंकि पुरुष के सर्वन्यापकपन की सिद्धि नही होसकी है ग्रर्थात् सभी ग्रात्माये ग्रपने ग्रपने गृहीतशरीर बरावर मध्यम परिमाण्वाले है। मुक्त ग्रात्मायें चरम शरीर से किंचित् न्यून लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, को धार रही है केवल लोकपूरण ग्रवस्थामे ग्रात्मा तीन लोकमे न्याप जाती है। यदि वैशेषिक ग्रात्मा को न्यापक सिद्ध करने के लिये यो ग्रनुमान उठावें कि ग्रात्मा (पक्ष ) सर्वत्र फैल रहा न्यापक है (साध्य ) द्रन्य होते हुये ग्रमूर्त होने से (हेतु ) ग्राकाश के समान (इन्टान्त )।

यहाँ रूप ग्रादि गुएगो या क्रिया, सामान्य, ग्रादि मे व्यभिचार की निवृत्ति के लिये द्रव्यपन विशेष्णा देना और पृथिवी ग्रादि मे व्यभिचार के निवारएगर्थ ग्रमूत्तंत्व कहना सार्थक है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह प्रनुमान तो ठीक नहीं। क्योंकि दूसरे विद्वान् जैनों के यहाँ स्वीकार किये गये काल द्रव्य करके - तुम्हारे हेतुका व्यभिचार दोष श्राता है। भावार्थ--वादी, प्रतिवादी, दोनोंको हेतु ग्रभीष्ट होना चाहिये ग्रन्थया वह साध्य कोटि में धर दिया जाता है। सवारी का घोडा वह होना चाहिये जो स्वयं चलता हुग्रा श्रश्ववार को भी ग्रभीष्ट स्थान पर ले पहुँचे किन्तु जो घोडी का निर्वल वच्चा (बछेडा) स्वयं सिर पर धरना पडे वह गमक (ले जाने वाला वाहन) नहीं होसकता है। देखों काल बेचारा द्रव्य है ग्रीर ग्रमूर्त भी है किन्तु सर्वगत नहीं है। यदि वैशेषिक यो कहै कि काल को भी हम पक्ष कोटि में कर लेंगे, वह भी व्यापक द्रव्य है, ग्रतः कोई दोष नहीं ग्राता है। ग्राचार्य कहते हैं

कि यह ढंग तो ठीक नहीं। व्यभिचार स्थल को पक्षकोटि में डालने का विचार रखना मच्छा नहीं है, काल को संवंगत मानने पर तुम्हारे पक्ष की अनुमानप्रमाण भ्रीर भ्रागमप्रमाण से वाघा भ्राजाने का प्रसंग भ्राता है।

तथाहि—कालोऽपर्वगतो नानाद्रव्यत्वात्-पुद्त्वविद् यनुमानं पद्मस्य वाधक। न चात्रासिद्धो हेतु : तस्य नानाद्रव्यत्वेन स्याद्वादिनां सिद्धत्वात्। नानाद्रव्यं कालः प्रत्या काशप्रदेश युगपद्व्यवहारकालमेदान्यथानुपपत्तेः। प्रत्याक'शप्रदेशं मिको व्यवहारकालः सकु-त्कुरुचेत्राकाशलंकाकाशदेशयोदिवसादिमेदान्यथानुपपत्तेः। तत्र दिवसादिमेदः पुनः क्रिया-विशेपमेदात् नैमित्तिकानां लौकिकानां च सुप्रसिद्ध एव। स च व्यवहारकालमेदो गौगः परेरभ्युपगम्यमानो मुख्यकालद्रव्यमंतरेग् नोपपद्यते। यथा मुख्यसन्त्रमंतरेग् कचिद्रपचरित सन्वमिति । प्रतिलोकाकाशप्रदेशं कालद्रव्यमेदसिद्धिस्तत्सावनस्यानवद्यत्वात् अन्यथानुप-पन्नत्वसिद्धेः।

इसी वात को स्पष्ट कह कर यो दिखलाया जाता है कि काल द्रव्य (पक्ष) ग्रव्यापक है (साध्य) ग्रनेक द्रव्य होने से (हेतु) पुद्गल के समान (हण्टान्त)। यह निर्दोष ग्रनुमान तुम्हारे पक्ष का वाधक है, इस श्रनुमान मे पड़ा हुआ हेतु ग्रसिद्ध नही है क्यों कि उस काल की नाना द्रव्यपने करके स्याद्वादियों के यहा सिद्ध कर दिया है। शौर भी लीजिये कि काल (पक्ष) ग्रनेक द्रव्य है (साध्य) श्राकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक ही समय मे भिन्न मिन्न व्यवहार कालों की ग्रन्थया यानी कालको नाना द्रव्य माने विना, सिद्धि नहीं होपाती है। इस ग्रनुमान का हेतु भी ग्रसिद्ध नहीं है, देखिये व्यवहार काल (पक्ष) प्रत्येक ग्राकाश के प्रदेशों पर भिन्न भिन्न वर्त रहा है (साध्य) क्यों कि एक ही समय उत्तर प्रान्तवर्त्ती कुरुक्षेत्र सम्बन्धी ग्राकाश ग्रौर दक्षिण प्रान्तवर्त्ती लका सम्बन्धी ग्राकाश प्रदेशों में दिवस ग्रादिका भेद श्रन्थया यानी भिन्न भिन्न व्यवहार कालको माने विना नहीं बन पाता है।

यह भी हेतु श्रसिद्ध नहीं है क्यों कि उन कुरुक्षेत्र, लका श्रादि देशों में फिर दिवस श्रादि का भेद तो कियाविशेषों के भेद से होरहा निमित्तशास्त्रज्ञाता, ज्योतिषी पण्डित श्रौर लौकिक पुरुषों के यहाँ वहुत अच्छा प्रसिद्ध ही है श्रूर्थात्—सूर्यके उदय श्रौर श्रस्त की श्रपेक्षा लंका श्रौर कुरुक्षेत्र का स्वल्प श्रन्तर पड जाता है। शीत श्रौर उण्णता में भी श्रन्तर है, श्राम्न श्रादि फलों का श्रागे पीछे पकना इत्यादि कियाये भी विशेषताश्रों को लिये हुये है। यो क्रियाविशेषों के श्रनुसार दिवस श्रादि भेद श्रौर न्यारे न्यारे स्थलों पर दिवस श्रादि भेदों करके उन व्यवहार कालों के भेद से काल को नाना द्रव्यपन साध दिया जाता है।

भिन्न, भिन्न, व्यवहार काल तो वैशेषिक, मीमासक, श्रादि सबको मानने पडते है श्रीर वह दूसरे विद्वानो करके गौए। होकर स्वीकार कर लिया भिन्न भिन्न व्यवहार कॉल तो मुख्ये काल-द्रव्यके विना नहीं वन सकता है। जैसे कि वैशेषिकों के यहां पर द्रव्य, गुएग, कर्म में मुख्य सत्ताकों माने विना कहीं सामान्य, विशेष, ग्रादि में उपचरित (गौएग) सत्ता नहीं वन पाती है इस कारएं लोका-काश के प्रत्येक प्रदेश पर भिन्न भिन्न काल द्रव्य की सिद्धि होजाती है क्यों कि श्रन्यथानुपपत्ति की सिद्धि होजाने से काल के उस नाना द्रव्यपन को साधने वाला हेतु निर्दोष है। नाना द्रव्यपनसे पुनः काल का श्रव्यापकपना सध जाता है। ग्रा ग्रात्मा को व्यापकपना साधने में दिया गया वैशेषिकों का 'द्रव्य होते हुये प्रमूर्तपना "हेतु काल द्रव्य करके व्यभिचारी है। स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष से भी ग्रात्मा का ग्रपने ग्रपने ग्रपने गरीर--परिमाण वाले का ही ग्रनुभव होरहा है।

#### कालस्यासर्वे गतत्वेऽनिष्टानुषंगपरिजिहीर्षया प्राह ।

काल को भ्रव्यापक द्रव्य मानने पर भ्रनिष्ट का प्रसग होजायगा, यो वैशेषिको के श्रभिप्राय के परिहार करने की इच्छा करके प्रन्थकार भ्रगली वार्तिक को सुन्दर कह रहे है।

### कालोऽसर्वगतत्वेन क्रियावान्नानुषज्यते । सर्वदा जगदेकैकदेशस्थत्वात् पृथक् पृथक् ॥ ६ ॥

कर्णाद मत-अनुयायी कहते है, कि काल को यदि असर्वगत द्रव्य माना जायगा तब तो इस हेतु करके परमाणु मन, डेल, गोली ग्रादि के समान काल को भी क्रियावान् वनने का प्रसंग ग्रा जा-वेगा किन्तु हम और जनभी कालको क्रिया-रहित मानते है आचार्य कहते है कि यह प्रसंग नही आपाता है क्योंकि सदा लोक के एक एक प्रदेश पर पृथक् पृपक् होकर कालाणु स्थित होरहे हैं। बात यह है कि कालाणुओं के अतिरिक्त सुमेरु पवंत, ध्रुवतारा, मनुष्य लोक से बाहर के सूर्य चन्द्र विमान, ग्रन्य भी विले, भवन, कुल-पवंत, ग्रादिक ग्रव्यापक पदार्थ जहाँ के तहाँ नियत होरहे स्थित है, हलन, चलन, नहीं करते है। उसी प्रकार ग्रसख्यात कालाणुयें भी ग्रनादि काल से ग्रन्त काल तक ग्रपने ग्रपने नियत स्थानो पर ग्रहिग होकर व्यवस्थित है, उन मे क्रिया होने का ग्रन्तरंग कारण सर्वथा नहीं है। कोई वेगयुक्त पदार्थ कालाणुग्रो मे ग्राधात भी करें तो वह ग्रमूतं कालाणुग्रो मे से ग्रव्याघात होकर परली ग्रोर निकल जायगा, जैसे से कि स्वच्छ काच चलाया, फिराया, गया फैल रहो धूप को हिला, डुला, नहीं सकता है, धूप वहां की वहां ही रहती है, कांच से उसका व्याघात या देशान्तर कर देना नहीं हो पाता है।

क्रियावान् कालोऽसर्वगतद्रन्यत्वात् पुद्गलविद्यनिष्ठानुषंजनमयुक्तं, सर्वदा लोका-काशकैकप्रदेशस्थत्वेन पृथक्-पृथक् कालाख्नां प्रसाधनात् । ते हि प्रत्याकाशप्रदेश प्रतिनियत-स्वभावस्थितयोऽभ्युपगन्तन्याः परीच्चकरन्यथा न्वहारकालभेदप्रतिनियतस्वभावस्थित्यनुप्पचेः कदान्तित्तरपराष्ट्रतिप्रसंगात् । वैशेषिक अनिष्ट प्रसंग को उठा रहे है कि काल ब्रव्य (पक्ष) कियावान् हो जाना चाहिये (साध्य) अव्यापक द्रव्य होने से (हेतु) पृद्गल के समान (दृष्टात)। प्रन्थकार कहते है कि यह हम तुम दोनो को अनिष्ट हो रहे काल के किया-सिहत पन का प्रसग उठाना अनुचित है क्यों कि सदा लोका-काश के एक एक प्रदेश पर स्थित हो रहेपन करके पृथक्-पृथक् कालाणु द्रव्यों की अच्छी सिद्धि कर दी गयी है। वे कालाणुये आकाश के प्रदेश पर अपने प्रतिनियत स्वभावों करके स्थित हो रही परोक्षक विद्धानों करके अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है, अन्यथा यानी-प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक बालाणु के नहीं मानने पर तो प्रतिनियत स्वभावों को लिये हुये व्यवहार काल के भेदों की स्थिति नहीं वन पाती है। यो तो कभी कभी उन व्यवहार काल के विशेषों की परावृत्ति हो जाने का प्रसंग हो जायगा किन्तु परावृत्ति ( रहोबदल ) होती नहीं है, अतः कालागुओं को किया-रहित और प्रत्येक प्रदेश पर नियत मान लेना उचित है।

श्रणपरिमाणानि च तानि कालद्रच्याणि स्कंघाकारत्वेन कार्यानुमितिप्रतीयमानस्य कार्यस्य प्रत्याकाशप्रदेशं सकुद्द्रच्यवहारकालमेदलच्यास्याग्धनापि कालद्रच्येण कर्तुं शक्यत्वात् । एतेन सर्वगतः काल इति पच्चस्यागमवाधोपदिशिता । कथं १ "लोयायासपएसे एक्केक्के जे ठिया हु एक्केका । रयणाणं रासी इव ते कालाय् ग्रुणेयच्वा" इत्यागमस्यावधितस्य सिद्धेः । श्रत एव द्रच्यत्वे सत्यमूर्वत्वादिति हेतुः कालात्ययापिदृष्टः कालोऽसर्वगत एव च्यवतिष्ठते । तथा चात्मनः परममहत्वे साध्येऽस्येव हेतोः कालेन च्यमचारः सिद्ध्यतीति नातस्तित्यद्विर्येन क्रियानवानात्मा क्रियाहेतुगुण्यत्वाच्लोष्ठविदत्यनुमानमनवद्यं न भवेत् । पचस्यानुमानवाधनानवताराद्धेनतोश्च कालात्ययापिदृष्टत्वाभावादिति सक्तमाकाशान्तानां निष्क्रियत्वं तद्वचनेन सामध्यांज्जीव-प्रदुगला । सिक्रयत्वप्रतिपादनं च कोलस्य वच्यमाग्यस्य निष्क्रयत्वात् ।

वे काल द्रव्य भ्रणु परिमाण वाले है क्यों कि स्कन्ध भ्राकारपने करके कार्य भ्रनुमिति द्वारा प्रतीत किया जा रहा जो प्रत्येक भ्राकाश के प्रदेश पर युगपत् व्यवहार काल के भ्रनेक भेद-स्वरूप कार्य है वह भ्रणु-स्वरूप भी काल द्रव्य करके किया जा सकता है। इस कार्यके लिये व्यापक काल या लम्बे चौड़े काल द्रव्य की भ्रावश्यकता नहीं है।

इस उक्त कथन करके वैशेषिको के काल सर्वगत है, इस पक्ष की आगमप्रमाणसे आ रही वाधा दिसलाई जा चुकी है। अनुमान प्रमाण से तो वैशेषिको के पक्ष की वाघा हो ही चुकी।

श्रागम प्रमाण से वाघा किस प्रकार ग्राती है ? उसको यो सुनो। प्राचीन किसा सिद्धान्त ग्रन्थ की गाथा है श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती ने भी द्रव्य-संग्रह ग्रन्थ मे उल्लेख किया है "लोका-काश के एक एक प्रदेश पर एक एक होकर जो रत्नो की राशि के समान स्थित हो रही है वे कालाणुये समक्त लेनी चाहिये। इस श्रवाधित हो रहे ग्रागम की सिद्धि है।

यों काल को भी पक्ष कोटि मे डालकर व्यापक सिद्ध कर रहे वैशेषिकों के पक्ष की प्रनुमान से वाधा दिखला दी जा चुकी थी, श्रब श्रागम से भी उस पक्ष की वाधा को प्रसिद्ध कर दिया है।

इसी कारण से काल को पक्ष कोटि से डालकर 'द्रव्य होते हुये अर्मू तपन " यह हेतु वाधित हेत्वाभास हो जाता है क्योंकि काल द्रव्य अन्यापक ही व्यवस्थित हो रहा है और तैसा होनेपर आत्मा को परम महापरिणाम वाला (सर्वव्यापक) साध्य करने पर इस 'द्रव्यत्वे सत्यमूर्तत्व' हेतु का काल द्रव्य करके व्यभिचार सिद्ध हो जाता है, इस कारण इस द्रव्यत्वे सित अमूर्तत्वहेतु से आत्मा के उस सर्वगत-पने की सिद्धि नही हो पाती है जिससे कि हम स्याद्वादियों का 'आत्मा कियावान है कियाके हेतु-भूत गुणों का धारने वाला होने से डेल के समान" यह अनुमान निर्दोष नहीं होता।

प्रथित—जैनियों का अनुमान निर्दोष है क्यों कि हमारे पक्ष के ऊपर अनुमान प्रमाणों द्वारा वाधाओं का अवतार नहीं है और इसी ही कारण हमारा हेतु कालात्ययापिद नहीं है। अतः सूत्रकार ने यह बहुत अच्छा कहा था कि आकाश पर्यन्त द्रव्यों के किया-रहितपन है तथा उस कथन करके परिशेष न्याय द्वारा विना कहे ही अन्य उक्त शब्दों की सामर्थ्य से जीव और पुद्गल द्रव्यों का कियासहितपना समभा दिया गया है और भविष्य ग्रन्थ में कहे जानेवाले काल द्रव्य को किया-रहित पना भी निर्णीत कर दिया है जो कि सूत्रकार के अभिप्राय के अनुसार यह छटवां वार्त्तिक और उसका विवरण काल के निष्क्रियपन का प्रतिपादन कर रहा है।

नन्ववं निः क्रियत्वेपि धर्मादीनां व्यवस्थिते ।
न स्युः स्वयमभिन्नेता जन्मस्थानव्ययिक्रयाः ॥७॥
तथोत्पादव्ययभ्रोव्ययुक्तं सिदिति लक्षणं ।
तत्र न स्यात्ततो नेषां द्रव्यत्वं वस्तुतापि च ॥ = ॥
इत्यपास्तं परिस्पंदिक्रयायाः प्रतिषेधनात् ।
उत्पादादिक्रियासिद्धरन्यथा सत्त्वहानितः ॥ ६ ॥
परिस्पंदिक्रयामुला नचोत्पादादयः क्रियाः ।
सर्वत्र गुणभेदानामुत्पादादिविरोधतः ॥ १० ॥
स्वपरप्रत्ययो जन्मव्ययो यदि गुणादिषु ।
स्थातस्त्र किंन धर्मादिद्रव्येष्वेत्रमुपेयते ॥ ११ ॥

श्रव यहा किन्ही दूसरे ही विद्वानों का प्रश्न है कि इस प्रकार प्रमाणों द्वारा घर्म श्रादि द्रव्यों के किया- रहितपन की भी व्यवस्था होचुकने पर फिर स्वय जैनों को अभीष्ट हो रही उत्पत्ति, स्थिति, श्रीर व्यय स्वरूप कियाये उनमें नहीं हो सकेगी श्रीर ऐसी दशा में सूत्रकार द्वारा किया गया तिस प्रकार उत्पाद, व्यय, घौव्यों से युक्त पदार्थ सत् है, यह द्रव्य का लक्षण उन धर्म श्रादिकों में घटित नहीं होसकेगा. तिस कारण इन धर्म श्रादिकों का द्रव्यपना श्रीर वस्तुपना भी नहीं वन पाता है, श्रर्थात्— धर्म श्रादिकों में जब कोई किया नहीं पायी जाती है तो उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य ह्रप किया श्रो के भी श्रभाव हो जाने पर धर्म श्रादिक न तो द्रव्य श्रीर न वस्तु सध सकेगे, खर-विषाण के समान श्रसत् हो जायंगे।

ग्राचार्यं कहते हैं कि यह शकाकार का कहना यो निराकृत होजाता है, कि सूत्रकार ने "निष्क्रियािए च "इस सूत्र द्वारा हलन, चलन, कम्प, ग्रादि परिस्पन्द-स्वरूप क्रिया का धमं ग्रादिक द्रव्यों मे प्रतिपेच किया है, शुद्ध घात्वर्थं—स्वरूप या भपिरस्पन्द—ग्रात्मक उत्पाद ग्रादि क्रियाये तो उनमे सिद्ध है, भ्रन्यथा धमं भ्रादिकों के सत्पने की ही हानि होजायगी । उत्पाद, व्यय, भ्रादिक क्रियायें परिस्पन्द-स्वरूप क्रिया को मूल कारण मान कर नहीं होती है। यदि हलन, चलन, ग्रादि क्रिया की भित्त पर उत्पाद, व्यय, भ्रोव्य माने जायगे तो गुणों के रूप पीत भादि भेद प्रमेदों के उत्पाद ग्रादि होनेका विरोध हो जायगा। भावार्यं—वैशेषिकों ने द्रव्यों में ही उत्क्षेपण भ्रादि परिस्पन्द स्वरूप क्रियाये मानी है। "गुणादिनिर्गुणिक्रयः" गुणों में क्रियाये नहीं रहतों है, ऐसी दशा में क्रिया-रहित गुणों में तुम्हारे विचार भ्रनुसार उपजना, नशना, ठहरना, बढना, घटना भ्रादि क्रियायें नहीं हो सकेगी।

यदि श्राप गुगा श्रादिको में स्व श्रार पर को कारण मान कर होरहे उत्पाद, व्यय श्रीर स्थित को मानेंगे तो इसी प्रकार 'धर्म श्रादि द्रव्यों में उत्पाद, व्यय, स्थितियों को क्यों नहीं स्वीकार करिल्या जाता है। भावार्थ—परिस्पन्द किया के विना जैसे गुगा श्रादिकों में अनेक अपरिस्पन्द-श्रात्मक क्रियाये होरही है, ज्ञान उपजता है, घटता है, वढता है, मुख ठहर रहा है, भावना हढ होरही है श्रादि उसी प्रकार परिस्पन्द के विना भी धर्म श्रादि द्रव्यों में उत्पाद श्रादि क्रियाये सघ जाती है। शुद्ध पर-मात्माये, श्राकाशद्रव्य, कालाग्राये, धर्म, श्रधमें, इन द्रव्यों में हलन, चलन, श्रादि के विना श्रनेक श्रप-रिस्पन्द कियाये होरही है, पट्स्थान-पतित हानि वृद्धियों के श्रनुसार अन्तरग, वहिरग कारगा-वश श्रनेक उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य होते रहते है। श्रत इनमें वस्तुपना, द्रव्यपना, वाल वाल रिक्षत होरहा श्रकुणा है।

गतिस्थित्यवगाहानां परत्र न निवंधनं । धर्मादीनि क्रियाश्नन्यस्वभावत्वात्खपुष्णवत् ॥ १२ ॥

## क्रियावस्वप्रसंगो वा तेषां वायुधरां बुवत् । इत्यचोद्यं बलाधानमात्रत्वाद्गमनादिषु ॥ १३ ॥ धर्मादीनां स्वशक्तयेव गत्यादिपरिणामिनां । यथेन्द्रियं वलाधानमात्रं विषयसंनिधौ ॥ १ ४ ॥

किसी विद्वान् का ग्राचार्यों के ऊपर ग्राक्षेप है, कि धर्म ग्रादिक तीन द्रव्य (पक्ष ) दूसरे द्रव्यों में गित स्थिति, ग्रीर ग्रवगाह के कारण नहीं होसकते हैं, (साध्य ) क्रियारहितपना स्व-भाव होने से (हेतु) ग्राकाश के फूल समान (दृष्टान्त )। यदि धर्म, ग्रधमं ग्रीर ग्राकाश को यथाक्रम से गित, स्थिति, ग्रीर ग्रवगाह देना इनका कारण माना जायगा तो वायु, पर्वत, ग्रीर जल के समान उन धर्म ग्रादिकों के क्रिया--सहितपन का प्रसग होजावेगा ग्रर्थान्—वायु क्रियासहित हो रही ही तृण ग्रादिकों की गित का निवन्ध है, पर्वत क्रिया करने की सामर्थ्य को धार रहा ही पक्षी, पशु, ग्रादि की स्थित का ग्रवलम्ब होरहा है। जल भी स्वयं क्रियावान् होरहा मछली, डेल, ग्रादि के ग्रवगाह का हेतु होरहा है। इसी प्रकार धर्म ग्रादिक भी क्रियावान् होजायगे।

ग्रन्थकार कहते हैं कि यह चोद्य उठाना ठीक नहीं है। क्यों कि ग्रपनी शक्ति करके गति ग्रादि स्वरूप परिग् होरहे पदार्थों के गमन, स्थिति, ग्रादि में धर्म ग्रादि द्रव्यों को केवल वलाधायक-पना है, जिस प्रकार कि रूप रस, ग्रादि विषयों के सिन्नधान होने पर चक्षु ग्रादि इन्द्रिया चाक्षुपप्रत्यक्ष ग्रादि की उत्पत्ति में ग्रात्माके केवल वल का ग्राधान कर देती है। भावार्थ—जैसे कि ग्रात्मा को ज्ञान करने में इन्द्रिया थोडा सहारा लगा देती है, उसी प्रकार गति, स्थिति, ग्रवगाह क्रियाग्रों में धर्म ग्रादिक तीन द्रव्य स्वल्प सहारा लगाने वाले उदासीन कारगा है, समर्थ कारगा तो गति-परिग्त या स्थित--परिग्त ग्रथवा ग्रवगाह--परिग्त पदार्थ ही है। ग्रतः धर्म ग्रादिकों के परिस्पन्द क्रिया से सिहतपन का प्रसग नहीं ग्रापाता है।

> पुंसः स्वयं समर्थस्य तत्र सिद्धेर्न चान्यथा। तथैव द्रव्यसामध्यीन्निष्क्रयाणामपि स्वयं॥ १५॥ धर्मादीनां परत्रास्तु क्रियाकारणमात्रता। नचैवमात्मनः कालिक्रयाहेतुत्वमापतेत्॥१६॥ सर्वथा निष्क्रियस्या पि स्वयं मानविरोधतः।

# त्र्यात्माहिप्रेरकोहेतुरिष्टःकायादिकर्मणि ॥ 💛 । 'तृणादिकर्मणीवास्तु पवनादिश्च सिक्रयः ॥१७॥ (षट्पदी)

विशेष शक्तिशाली कारणो की अपेक्षा विचार किया जाय तो उन चाक्षुष-प्रत्यक्ष आदि ज्ञानों में स्वयं समयं हो रहे आत्मा की ही सिद्धि है, अन्य प्रकारों से ज्ञान नहीं उपजता है। यानी-श्रात्मा के बिना मृत शरीर में वत रही इन्द्रिया ज्ञानों को नहीं उपजा सकती है।

तिस ही प्रकार द्रव्य की सामर्थ्य से स्वय किया--रिहत हो रहे भी धर्म भ्रादिकों को दूसरे जीव भ्रादिको की गति भ्रादि में किया का केवल सामान्य कारएएपना रहो।

यदि यहा कोई वैशेविक अवसर पाकर यो वोल उठे कि इस प्रकार तो क्रिया—रहित ही आत्मा को भी शरीर मे क्रिया का हेतुपना या पडेगा (प्राप्त हो जावेगा) अर्थात् क्रिया—रहित धर्म यादिक जैसे दूसरे पदार्थों मे क्रियाओं को कर देते हैं, उसी प्रकार क्रिया-रहित जीव भी शरीरमें क्रिया को उपजा देगा, फिर 'शरीरे क्रिया-हेतुत्व' हेतु आप जैनो ने आत्मा मे क्रिया-सहितपन को क्यो साधा था शाचार्य कहते हैं कि यह नहीं समक्त बैठना क्योंकि सर्वथा भी स्वय क्रियाओं से रहित हो रहे आत्मा को मानने पर प्रमाणों से विरोध आता है जब कि शरीर आदि की क्रिया करने में आत्मा प्रेरक कारण इष्ट किया गया है जैसे कि तृण पत्ता यादि की क्रियाओं में वायु, जल, विजली मादिक प्रेरक कारण माने गये हैं, दूसरों में क्रियाओं के प्रेरक कारण पवन आदिक क्रिया—सहित ही है तो उसी प्रकार आत्मा भी क्रिया—सहित होना चाहिये तभी शरीर आदि में क्रिया करने का वह प्रेरक हेतु हो सकता है।

#### वीर्यांतरायविज्ञानावरणच्छेदभेदतः। सिक्रयस्येव जीवस्य ततोंगे कर्महेतुता ॥१८॥

तिस कारण से सिद्ध हुआ कि वीर्यान्तराय कर्म भौर ज्ञानावरण कर्म के (का) विशेष क्षयो-पशम हो जाने से क्रियासहित हो रहे ही जीव को शरीर में क्रिया का हेतुपना प्राप्त होता है।

> इस्ते कर्मात्मसंयोगप्रयत्नाम्यामुपेयते । येस्तेपि च प्रतिचिष्तास्तयोस्तञ्ज्ञक्त्ययोगतः ॥१९॥ निष्कियो हि यथात्मेषां क्रियावद्वे सदृश्यतः । कालादिवत्तयेवात्मसंयोगः सप्रयत्नकः ॥२०॥

गुणः स्यात्तस्य तद्वच्च निष्क्रियत्वाविशेषतः । गुणाःकर्माणि चैतेन व्याख्यातानीति सूचनात् ॥२१॥ नतावदात्मसंयोगः केवलःकर्मकारणं । नःप्रयत्नस्य हस्तादौ क्रियाहेतुत्वहानितः ॥२२॥ नैकस्य तत्प्रयत्नस्य क्रियाहेतुत्वमीद्वयते । शरीरायोगिनोन्यस्य ततः कर्मप्रसंगतः ॥२३॥

म्रात्मा के हो रहे संयोग से श्रीर प्रयत्न से हाथ में कर्म (किया) उपज जाती है, यह सिद्धान्त जिन वैकेषिको करके स्वीकार किया गया है वे कर्गाद मतानुपायी भी उक्त कथन करके प्रतिक्षेप को प्राप्त कर दिये गये है क्यों कि उन श्रात्मा के संयोग श्रीर श्रात्मा के प्रयत्न में हाथ में उस किया को करने की शक्ति का योग नही है श्र्यांत् कर्गाद ऋषि प्रश्गीत वैशेषिक दर्शन के पाचवे श्रध्याय का पहिला सूत्र है "ग्रात्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म" श्रात्मा के सयोग श्रीर श्रात्मा के प्रयत्न से हाथ में क्रिया उपज जाती है, किया का समवायी कारण हाथ है, प्रयत्न वाले श्रात्मा का सयोग श्रसमवायी कारण है श्रीर प्रयत्न निमित्त कारण है। वैशेषिकों ने पाचवें श्रध्याय के श्रगले सूत्रो में भी कर्म पदार्थ की परीक्षा की है। हम ग्रन्थकार को यह कहना है कि साधर्म्य, वैधर्म्य श्रनुसार प्रमेय निरूपण करने वाले इन वैशेषिकों के यहा क्रियावान् पदार्थों के साथ विसदृशपना होने से जिस प्रकार निष्क्रिय हो रहा श्रात्मा वेचारा काल श्रादि के समान क्रियाओं का सम्पादक नहीं है उसी प्रकार प्रयत्न का साथी हो रहा श्रात्माका संयोग नामक गुण भी किया का कारण नहीं है क्योंकि उस श्रात्म-संयोग या प्रयत्न को उन काल श्रादिक के समान क्रियारहितपन का कोई ग्रन्तर नहीं है "दिक्कालावाकाशञ्च क्रियावद्व" धर्म्यानिष्क्रियािण" कारादात्मसंग्रहः। इसके लगे हाथ ही वैशेषिकों के इस प्रकार सूत्र करने से कि इस ।क्रेयावान् के साथ विधर्मापन करके गुण श्रीर कर्मों का भी निष्क्रियपने करके व्याख्यान किया जा जा चुका है, केवल श्रात्मसंयोग तो कर्म का कारण नहीं हो सकता है।

प्रथात—वैशेषिक दर्शन मे पाचवे ग्रध्याय के दूसरे ग्रान्हिक का वाईसवां सूत्र "एतेन कर्मािए। गुणाश्च व्याख्याता." है, इस सूत्र के अनुसार कोई भी गुण भला किया का कारण या ग्रधिक-रण नहीं हो सकता है ऐसी दशा में केवल ग्रात्म-संयोग भी तो उत्क्षेपण ग्रादि कर्म का कारण नहीं बन पाता है, ग्रात्मा के प्रयत्न को भी हाथ ग्रादि किया के हेतुपन की हानि है क्योंकि उस ग्रात्मा के ग्रक्ते प्रयत्न को किया का हेतुपना नहीं देखा जाता है, कोरा प्रयत्न यदि किया का कारण होता तो शरीर का सम्बन्ध नहीं रखने वाले ग्रन्य प्रदेशवर्ती व्यापक ग्रात्मा के उस प्रयत्न से भी किया होने का प्रसंग ग्रावेगा।

श्रथीत्— झात्मा को व्यापक मानने वाल वैद्योपिको के यहां घारीर से भितिरिक्त थम्भ या भीत में भी झात्मा विद्यमान है झात्मा का प्रयत्न गुग्गभी वहा आत्मा में समवेत हो रहा है किन्तु भींत में किया नहीं देखी जाती है जो गुग्ग वेचारे स्वयं किया रहित है वे श्रन्य द्रव्यों में किया के प्रेरक-कारल नहीं हो सकते हैं व्यापक द्रव्यका गुग्ग किसी एक देशवर्ती स्वकीय शरीर नामक उपाधिमें ही किया का श्रेरक कारण नहीं वन सकता है या तो सम्पूर्ण स्वसंयोगी पदार्थों में किया को उपजावे भ्रयवा कहीं भी किया को नहीं उपजावे।

वात यह है कि वैशेषिकों के यहा स्वीकृत व्यापक मात्मा था उसके सयोग भीर प्रयत्न गुगा भला हाथ भ्रादि में किया की उत्पत्ति नहीं करा सकते हैं।

# सहितावात्मसंयोगप्रयत्नो कुरुतः क्रियाः । इस्तादावित्यमंभाव्यमन्धयोः सहदृष्टिवत् ॥ २४ ॥

यदि वंशेषिक यो कहै कि ग्रात्मा का श्रकेला सयोग या प्रयत्न गुगा तो हाथ में क्रिया को नही उपजा सकते है, हॉ ग्रात्मा के संयोग श्रीर प्रयन्न दोनो सिहत होते हुये हाथ, पांव, ग्रादि में क्रियाश्रो को कर देते है। ग्राचार्य कहते हैं कि यह श्रसम्भव है। जैसे कि दो ग्रन्थे पुरुप साथ होकर भी दर्शन को नही कर पाते हैं श्रथात्-श्रकेला श्रकेला श्रन्था भी देख नहीं सकता है ग्रीर दो ग्रन्थे मिल कर भी चाक्षुप-प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, हमी प्रकार मिलकर श्रात्मसंयोग ग्रीर ग्रात्मप्रयत्न भी हाथ में क्रियाश्रों को नहीं उपजा सकते हैं।

# श्रद्दवादो कुरुतः कर्म नैवं कचिदद्दिटतः ॥ २५ ॥

यदि वैशेषिक पन यो कहै कि अहण्ट यानी विशेष पुण्य, पाप की अपेक्षा को कर रहे वे सयोग और प्रयत्न भने ही अत्मा में किया को नहीं कर रहे हैं किन्तु हाथ, शिर आदि में किया को कर देते हैं। यन्थकार कहीं है कि यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि इस प्रकार कहीं भी नहीं देखा गया है, विना देखी हुयी (बाल को केवल तुम्हारी प्रतिज्ञा-मात्र से स्वीकार करने की हमें टेव नहीं है।

उष्णापैचो यथा विन्हसंयोगः कलशादिषु । रूपादीन पाकजान स्रते न वन्हो स्वाश्रये तथा ॥ २६ ॥ नृसंयोगादिरन्यत्र क्रियामारभते न तु । स्वाधारे निर तस्येत्यं सामध्यीदिति चेन्न वै॥ २७॥

# वैषम्यादस्मदिष्टस्य सिद्धेः साध्यसमत्वतः । प्रतीतिवाधनाचैतद्विपरीतप्रसिद्धितः ॥ २ ॥ । साध्ये क्रियानिमित्तत्वे दृष्टांतो ह्यक्रियाश्रयः । स्यादेव विषमस्तावदिग्नसंयोग उष्णभृत् ॥ २ ॥ ॥

पुन अपि वैशेषिक वोलते है कि उष्णता की अपेक्षा रखता हुआ अग्नि का संयोग जिस प्रकार घट आदिकों में पाक से जायमान रूप, रस, आदिकों को उपजा देता है किन्तु वह विहिस्सेगा अपने आधार भून अग्नि में रूप आदिकों को नवीन नहीं उपजाता है, उसी प्रकार आत्म-संयोग आदि गुणा भी अन्य हाथ, पांच, आदि में क्रिया को वना देते हैं परन्तु अपने आधार होरहे आत्मा में क्रिया को नहीं उपजा पाने हैं क्योंकि उन आत्म-सयोग, प्रयत्न, आदि की इसी प्रकार सामर्थ्य है, कार्यकारणभाव के नियतपन में आप जैन भी व्यर्थ भगड़ा नहीं उठावेंगे। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि निश्चय से आपका हष्टान्त विषम पड़ता है उसमें तो हमारे ही इष्ट की सिद्धि होजाती है। वैशेषिकों के ऊपर साध्य-सम दोप भी लगता है और प्रतीतियों से वाधा आती है तथा वैशेषिकों के इस अभीष्ट मन्तव्य से विपरीत होरहे सिद्धान्त की अच्छी सिद्धि होजाती है। देखिये प्रकरण में क्रिया का निमित्तपना साध्य किया जा रहा है उस अवसर पर क्रिया का आश्रय नहीं ऐसा अग्निसंयोग हष्टान्त दिया जा रहा है, अत: उष्णता के साथीपन को धार रहा यह अग्निस्योग विषम हष्टान्त है। विपमहष्टान्त इष्ट साध्य को नहीं साध पाता।

यथा च स्वाश्रये कुर्वेन् विकारं कलशादिषु।
करोति वन्हिसंयोगः पुंसो योगस्तथा तनौ ॥ ३०॥
इत्यस्मदिष्टसंसिद्धिः क्रियापरिण्तस्य नुः
काये क्रियानिमित्तत्वसिद्धेः संयोगिनि स्फुटं॥ ३१॥

दूसरी वात यह है कि ग्राग्न-संयोग जिस प्रकार ग्रपने ग्राश्रय होरहे ग्राग्न मे विकार को कर रहा सन्ता ही घट, ईट, रन्ध-रहे भात ग्रादि में विकार को कर देता है, उसी प्रकार ग्रात्मा का सयोग भी ग्रात्मा मे किया को करता सन्ता ही शरीर में किया को कर देवेगा, इस प्रकार किया-परिएत ग्रात्मा के सयोगी शरीर में किया के निमित्तपन की सिद्धि होजाने से हम जैनों के इच्ट साध्य की भली सिद्धि होजाती है। ग्रात्मा का कियासहितपना मन्दबुद्धि वाल गोपालो तक मे स्पष्ट रूप से परिज्ञात होरहा है। भावार्थ—ग्रवा या भहा मे लग रही ग्राग्न का संयोग घट या ईंट में कठिनता,

रिक्त या पकता को उपजा देता है, साथ मे अग्नि के भी अनेक विकार कर देता है। अग्नि पर मोटी रोटी को सेकने से अग्नि की दशा को निहारिये वह निवंल, निस्तेज, होजाती है किन्तु वैशेषिक अग्नि मे विकार होने को स्वीकार नहीं करते हैं, अत साध्यसम दोष लागू होता है यहाँ तक ग्रन्थ-कार वैशेषिकों के ऊपर विषमता, अस्मविष्ट-सिद्धि और साध्यसमता का आपादन कर चुके हैं, अब चौथी प्रतीतिवाधा को उठा रहे हैं।

संयोगोर्थान्तरं वन्हेः कुपदेश्च तदाश्रितः। समवायात्ततो भिन्नप्रतीत्या वाष्यते न कि ॥ ३२॥ घटादिष्वामरूपादीन् विनाशयति स स्वयं। पाकजान् जनयत्येतत्प्रतिपद्येत कः सुधीः॥ ३३॥

उस भग्नि या घट भ्रादि के भ्राश्रित होरहा भग्नि या घट भ्रादि का सयोग तो समनाय-सम्बन्ध होजाने के कारण भला उन भ्राघारों से भिन्न माना गया है तब भो कथंचिन भ्राभिन्न होने की प्रतीति करके वह सबंधा भिन्न संयोग क्यो नहीं वाधित हो जावेगा ? थोडा इस बात को विचारों कि वह भ्राग्नसंयोग स्वय घट, ईट भ्रादि में कच्चे, रूप, रस, भ्रादिकों को विनाश देता है भौर पाक से जायमान पक्के रूप,रस, भ्रादिकों उत्पन्न कर देता है कौन बुद्धिमान् ऐसी भ्रमुक्त बात की प्रतिपत्ति कर लेवेगा ? भ्रर्थात्-कोई नहीं। श्राग्न के कार्य को बेचारा निगुंग, निष्क्रिय भग्नि-संथोग नहीं कर सकता है।

न चैषा पाकजोत्पत्तिप्रक्ति । व्यवतिष्ठते । वन्हेः पाकजरूपादिपरिणामाः कुटादिषु ॥ ३४ ॥ स्वहेतुमेदतः सर्वः परिणामः प्रतीयते । पूर्वाकारपरित्यागादुत्तराकारलिधतः ॥ ३५ ॥ कुटेऽपाकजरूपादिपरित्यागेन जायते । वन्हेः पाकजरूपादिस्तथा दृष्टरबाधनात् ॥ ३६ ॥ नौष्णयापेत्तस्ततो वन्हिसंयोगोऽत्र निदर्शनं । चुः क्रियाहेतुतासिद्धौ विपरीतप्रसिद्धितः ॥ ३७ ॥ चुः क्रियाहेतुतासिद्धौ विपरीतप्रसिद्धितः ॥ ३७ ॥

वैशेषिकों के यहाँ मानी गयी यह पाकजपदार्थों की उत्पत्ति की प्रिक्रिया व्यवस्थित नहीं हो पाती है। भावार्थ-परमाणु में ही पाक होने को मानने वाले पीलुपाक-वादी वैशेषिकों के यहाँ तथा परमाणु ग्रीर अवयवी दोनों में पाक होने को कहने वाले पिठर -पाक--वादी नैयायिकों के यहाँ पाक-जन्य रूप ग्रादिकों के उपजने की यह प्रिक्रिया है कि प्रथम ग्राग्न-संयोग से परमाणुग्रों में किया उपजती है, किया होजानेसे दूसरे परमाणु करके विभाग होजाता है, उस विभाग से द्वयणुक को बनाने वाले सयोग का नाश होजाता है, पश्चात्-द्वयणुकों का नाश होजाता है, उसके पीछे परमाणु में श्याम आदिका नाश होजाता है, र--पुनः परमाणु में रक्त आदि की उत्पत्ति होती है, ३-तत्पश्चात्-द्वयणुक द्वय को बनाने के अनुकूल लाल परमाणुग्रों में किया उपजती है, ४-पुनः विभाग होता है, ५ पश्चात्-परमाणुग्रों में पहिले होरहे सयोग का नाश होता है, ६-पीछे द्वयणुकों को आरम्भ करने वाला संयोग उपजता है, ७-उसके पीछे द्वयणुकों की उत्पत्ति होती है, उसके पीछे द्वयणुकोंमे रक्त ग्रादि की उत्पत्ति होती है। इसो प्रकार ग्रीर भी कई प्रक्रियाये हैं।

नैयायिको के यहा भी पाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्शो की उत्पत्ति करने में न्यून-श्रिधक, वैसी प्रिक्रया इष्ट की गया है, ये प्रवयवी मे भी पाक को मानते है किन्तु यह सब प्रमाण-वाधित है भ्रवे मे घड़ा या भट्टा मे ईट विचारी टूट फूट कर परमाणुस्वरूप दुकड़े डुकड़े नहीं होजाते है यदि कोई ई'ट पिघल जाय या विखर जाय तो फिर वह वैसी ही छिन्न, भिन्न, होकर पक जाती है क्वचित् होने वाला कार्य सर्वत्र के लिये लागू नहीं होता है, अतः यह वैशेषिकों की प्रक्रिया व्यर्थ घोष-शामात्र है। बात यह है कि अग्निसयोग से नहीं किन्तु वैशेषिकों के मतानुसार मानी गयी अग्नि नामक द्रव्य से ग्रीर जैन मतानुसार ग्रग्नि नामक अशुद्ध द्रव्य या पर्याय से घट, ईंट, ग्रादि मे पाक-'जन्य रूप, रस, ग्रादिक परिगाम उपज जाते है । जगर्च मे ग्रपने ग्रपने विशेष हेतुग्रो से सम्पूगा परि-णाम होरहे प्रतीत किये जाते हैं। पूर्वोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थितिलक्षणः परिणामः, जैनसि-द्धान्त मे पूर्वश्राकार का त्याग श्रौर उत्तर श्राकार का ग्रह्ण तथा घ्रौव्य श्रंशो करके स्थिति होने को परिखाम कहागया है, पूर्व-अनारो का परित्याग भ्रौर उत्तर--वर्ती भ्रोकारो की प्राप्ति होजाने से घट मे पहिले के पाकजन्य नहीं ऐसे अपाकज रूप श्रादिका परित्याग करके पुन. ग्रग्नि के द्वारा पाकंज रूप ग्रादिक उपज जाते है यो तिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाग से दीख जाने की कोई वाधा नही भ्राती है तिसकारण 'यहाँ उष्णता की अपेक्षा र बता हुआ अग्निसयोग नामक वैशेषिको का दृष्टान्त देना ठीक नहीं है वयोकि इस दृष्टान्त की सामर्थ्य से ग्रात्मा के कियाहेतुपन की सिद्धि होजाने पर वैशेषिको के मन्तव्य से विपरीत होरहे सिद्धान्त की प्रसिद्धि होजाती है, अत. वैशेषिकों के ऊपर प्रतीतिवाधा श्रौर विपरीतप्रसिद्धि का श्रापादन किया गया समभो।

श्रनुष्णाशीतरूपश्चाप्रेरकोनुपद्यातकः कुटः प्राप्तः कथं रूपाद्युच्बेदोत्पादकारणं ॥ ३८ ॥ वैशेषिकों ने उप्णता की अपेक्षा रखते हुये अग्नि-सयोग को पाकज रूप आदिकों का कारण बताया है, उसमे हमारा यह कहना है जब कि अनुष्णाशीत स्पर्श वाला और काले रूप वाला पूर्ववर्ती कच्चा घडा तुम वैशेपिको ने प्रेरफ भी नही माना है और उपघातक भी नही माना है, ऐसे दशा मे वह घड़ा पूर्व-वर्ती रूप आदिकों के उच्छेद का कारण और उत्तर-वर्ती पाकज रूप आदिकों के उत्पाद का कारण कैसे प्राप्त होसकता है ? अर्थात्-घट यदि प्रेरक होता तब तो नवीन रूप आदिकों का उत्पाद कर देता और यदि उपघातक होता तो पूर्ववर्ती रूप आदिकों का नाश कर देता किन्तु यह सब कार्य आपने वन्हिसयोग के उपर रख छोडा है, ऐसी दशा में समवायिकारण होरहे घट की गाँठका कोई बल रूप आदिकों के उत्पाद या विनाश में कार्यकारी नहीं हो पाता है।

गुरुत्वं निष्त्रियं लोष्ठे वर्तमानं तृणादिषु । क्रियाहेतुयंथा तद्धत्पयत्नादिस्तथेचणात् ॥ ३६ ॥ ये त्वाहुस्तेपि विष्वस्ताः प्रत्येतव्या दिशानया । स्वाश्रये विक्रियाहेतौ ततोन्यत्र हि विक्रिया ॥ ४० ॥ द्रव्यस्येव क्रियाहेतुपरिणामात्पुनः पुनः । क्रियाकारित्वमन्यत्र प्रतीत्या नैव वाष्यते ॥ ४१ ॥

" आत्मसंयोगप्रयत्नाम्या हस्ते कर्म " इस सिद्धान्त को पुष्ट कर रहे वैशेषिक पुन कहते हैं कि जिस प्रकार डेल में विद्यमान होरहा गुरुत्व नाम का गुरा स्वयं क्रियारिहत है किन्तु नृरा, पता, आदि मे क्रिया को उपजाने का हेतु है उसी के समान प्रयत्न, संयोग, आदि निष्क्रिय भी है परन्तु आदि मे क्रिया के उत्पादक हो जायेंगे क्योंकि तिम प्रकार देखा जा रहा है, डेल के साथ बन्ध रहा हलका तिनका या पत्ता भी नीचे गिर जाता है। आचार्य कहते है कि इस प्रकार जो कोई वैशेषिक पण्डित कह रहे है वे भी तो इसी उक्त कथन के ढग करके निराकृत कर लिये गये समक्त लेने चाहिये। प्रयात-केवल भारीपने किसी भी क्रिया का सम्पादक नहीं है, गिर रहा क्रियासिहत डेल ही तिनका आदि मे क्रिया को उपजाता है, विक्रिया के हेतु होरहे स्वकीय आश्रय मे विक्रिया होते हुये ही उस विक्रयावान द्रव्य से अन्य पदार्थों मे विशेष क्रिया होसकती है, अन्यथा नहीं। बात यह है कि द्रव्य की ही बड़ी देर तक पुनः पुन क्रिया के हेतुपन करके परिएति होती रहती है तभी वह द्रव्य अन्य हाथ, शरीर, तिनका, आदि पदार्थों मे क्रिया को करा देता है, यह द्रव्य का क्रियाकारीपना प्रतीतियों करके बाधित नहीं होता है, अत क्रियासहित आत्मा को ही शरीर आदि मे क्रिया का हेतुपना है, यह निर्णीत समको।

## पुरुषस्तद्गुणो वापि न क्रियाकारणं तनौ । निष्क्रियत्वाद्यथा न्योमेत्युक्तिर्यात्मिन वाधकं ॥ ४२ ॥ नानैकांतिकता धर्मद्रन्येणास्य कथंचन । तस्या प्रेरकतासिद्धेः क्रियाया विग्रहादिषु ॥ ४३ ॥

सिक्रय जीव को किया का हेतु मानने वाले जैनो के ऊपर कोई वाधा उठा रहे हैं कि आतमा अथवा उसका प्रयत्न आदि गुए। भी (पक्ष) शरीर में किया का कारए। नहीं है (साध्य) किया-रिहत होने से (हेतु) जैसे कि आकाश (अन्वयहण्टान्त)। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार जो आतमा में किया के कारए। जन वाधक कथन किया गया है वह हमारे सिद्धान्त का वाधक नदी होसकता है क्योंकि अनुमान में पडे हुये इस निष्क्रियत्व हेतु का धर्म द्रव्य करके व्यभिचार है। देखिये उस धर्म द्रव्य को शरीर आदि में किया का किसी न किसी प्रकार उदासीनरूप से अप्रेरकहेतुपना सिद्ध है। दूसरी बात यह है कि निष्क्रियत्व हेतु भागासिद्ध भी है क्योंकि पुरुष के कियासिहतपना साधा जा चुका है, गुए। को तुम भले ही निष्क्रय मानते रहो।

एवं सिक्रयतासिद्धावात्मनो निर्वेताविष । सिक्रयत्वं प्रसक्तं चेदिष्टम् ध्वगितित्वतः ॥ ४४ यादृशी सशरीरस्य क्रिया मुक्तस्य तादृशी । न युक्ता तस्य मुक्तःवविरोधात् कर्मसंगतेः ॥ ४५ ॥ क्रियानेकप्रकारा हि पुद्गलानामिवात्मनां । स्वपरप्रत्ययायत्तभेदा न व्यतिकीर्यते ॥ ४६ ॥

वैशेषिक ग्राक्षेप करते है कि इस प्रकार ग्रात्मा का कियासिहतपना सिद्ध होजाने पर तो मोक्ष मे भी ग्रात्मा के कियासिहतपन का प्रसग ग्रावेगा। यो कहने पर तो हम जैनो को कहना पड़ता है कि यह प्रसग हमको ग्रभीष्ट है, हम प्रात्मा का ऊर्ध्वंगमन स्वभाव मानते हैं, ग्राठ कर्मों का नाश तो मनुष्य लोक मे ही होजाता है पुन उर्ध्वंगमनस्वभाव करके मुक्त जीव सिद्धलोक मे विराजमान होजाते है। हा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि स्थूल, सूक्ष्म, शरीरो से सहित होरहे ससारी जीव की जिस प्रकार की किया है वैसी मुक्त जीव की किया मानना समुचित नही है, नही तो उसके मुक्तपन का विरोध होजावेगा ग्रथात्--ग्रौदारिक, वैकियिक, शरीर-धारी जीव ऊपर, नीचे, तिरछे, चलते है, धूमते है, नाचते क्रदते है, ग्रथवा सूक्ष्मशरीर--धारी विग्रहगित के जीव भी फ्रिजुगित, पािसमुक्ता, लागलिका, गोमूित्रका, गितयो जैसे जाते ग्राते है, वैसे मुक्त जीव किया को नही करते है।

कमों का क्षय होते ही उसी समय ऊर्ध्वंगित स्वभाव करके सात राजु ऊ वा गमन करके सिद्धलोक मे विराजमान होजाते है, मले ही सिद्धों मे ऊर्ध्वंगितस्वभाव सदा विद्यमान है किन्तु ऊपर धर्म द्रव्य का ग्रमाव होनेसे सिद्ध मगवान् पुन ऊपर ग्रलोकाकाश में गमन नहीं कर पाते हैं। ज्ञानावरण ग्रादि कमों के साथ सगित होजाने से पुद्गलों के समान संसारी ग्रात्माग्नों की परिस्पन्द-स्वरूप कियायें ग्रनेक प्रकार की है, स्व ग्रीर पर कारणों के श्रवीन होकर ग्रनेक भेदों को धार रही वे कियायें परस्पर मिश्रित नहीं होजाती है। भावार्थ-स्वकीय ग्रीर परकीय कारणों के वश होरही वे कियायें न्यारी न्यारी है, घोडे पर चढा हुग्रा ग्रह्ववार स्वय ग्रीर घोडे को निमित्त पाकर नाना प्रकार की भिन्न भिन्न कियाग्रों को कर रहा है, वे कियायें ग्रह्ववार से कथंचित् भिन्न ग्रमिन्न स्वरूप है।

#### सान्यैव तद्धतो येषां तेषां तद्द्यश्रून्यता। क्रियाकियावतोभे देनाप्रतीतेः कदाचन॥ ४७॥

वह किया उस कियावान से सर्वथा भिन्न ही है यह सिद्धान्त जिन वैशेषिको के यहाँ स्वी-कार किया गया है उन वैशेपिक या नैयायिको के यहाँ उन किया और कियावान दोनो का शून्यपना प्राप्त होता है क्योंकि किया और कियावान की भिन्नपने करके कदाचित भी प्रतीति नहीं होती है। प्रथात्-जैसे अग्नि को उप्णता से सर्वथा भिन्न मानने पर उष्णता के विना अग्नि की कोई सत्ता नहीं और आश्रय अग्नि के विना उष्णता भी ठहर नहीं पाती है, दोनो का अभाव होजाता है, उसी प्रकार कियावान द्रव्य को किया से भिन्न मानने पर किया और कियावान दोनो पदार्थ शून्य होजाते हैं। कोई किया या कियावान को न्यारा दिखा तो दे?।

> क्रियाकियाश्रयो भिन्नो विभिन्नप्रत्ययत्वतः । सह्यविंध्यवदित्येतद्विभेदेकांतसाधनं ॥ ४८ ॥ धर्मित्राहिप्रमाणेन हेतोर्वाधननिर्णयात् । कथंचिद्भिन्नयोस्तेन तयोर्प्रहणतः स्फुटं ॥ ४६ ॥

वैशेपिक अनुमान वनाते हैं कि किया और किया का आश्रय होरहा कियावान द्रव्य (पक्ष) ये दोनो सर्वया भिन्न हैं (साध्य)। विशेप रूप से 'भिन्न हैं' "भिन्न हैं" इस ज्ञान का विषय होनेसे (हेतु) सह्मप्रवंत और विध्य पर्वत के समान (अन्वय दृष्टान्त)। इस प्रकार यह किया और कियावान् के सवथा भेद को एकान्त से साधने वाला अनुमान है। आचाय कहते हैं कि इस अनुमान में पड़े हुये हेतु की धर्मी को ग्रहण करने वाले प्रमाण करके वाधा होजाने का निर्णय होरहा है क्योंकि पक्ष कोटि में पड़े हुये कर्षाचत् भिन्न होरहे ही उन किया और कियावान का उस धर्मी ग्राहक प्रमाण करके स्पष्ट रूप से ग्रहण होरहा है। किया और कियावान न्यारे न्यारे किसी को नही दीख रहे हैं, किया के नही उपजने पर भी ग्रयवा किया के नष्ट होजाने पर भी कियावान पदार्थ विद्यमाँन रह सकता है, ग्रत: िक्रया से कियावान को सर्वथा ग्रिभिन्न भी नहीं कह सकते है, ग्रत: िक्रया ग्रीर िक्रया-वान में कथंचित् भेद स्वीकार करना ही बुद्धिमानों को सन्तोष कराने वाला है।

> विभिन्नप्रत्ययत्वं च सर्वथा यदि गद्यते । तत एव तदा तस्यासिद्धत्वं प्रतिवादिनः ॥ ५० ॥ कथंचितु न तिसद्धं वादिनामित्यसाधनं । विरुद्धं वा भवेदिष्टविपरीतप्रसाधनात् ॥ ५१ ॥

वैशेषिको ने क्रिया और क्रियावान के सर्वथा भेद को साधने मे विभिन्नप्रत्ययपना हेतु दिया है, प्रत्यय शब्द का अर्थ ज्ञान पकड़ा जाय तो भिन्न भिन्न ज्ञान का गोचरपना अर्थ निकलता है और प्रत्यय का अर्थ कारण करने पर क्रिया और क्रियावान के कारण भिन्न भिन्न हैं, यह हेतु का अर्थ प्रतीत होता है, अस्तु—वैशेषिक चाहे किसी भी अर्थको अभिप्रेत करें हमे केवल इतना ही कहना है कि विभिन्न प्रत्ययपना किया और क्रियावान में सर्वथा कहा जा रहा है तब तो तिस ही कारण से यानी कथित्व विभिन्न प्रत्ययपना उन क्रिया, क्रियावानों में ज्ञात होजाने से प्रतिवादी होरहे जैनो के यहा वह सर्वथा भिन्न प्रत्ययपना हेतु असिद्ध हेत्वाभास है अर्थात्—जैन सिद्धान्त अनुसार सर्वथा भिन्न प्रत्ययपना हेतु तो पक्षभूत किया और क्रियावान में नहीं ठहर पाता है, अत वैशेपिकों का हेतु हवरू-पासिद्ध है। हा यदि कर्थाचत् भिन्न प्रत्ययपना हेतु कहा जाय तो प्रतिवादी जैनो को तो सिद्ध है किन्तु। वादी होरहे वैशेषिकों के यहा वह कथित्व विभिन्न प्रत्ययपना हेतु सिद्ध नहीं है, इस कारण फिर भी वह हेतु समीचीन साधन नहीं बन सका। दूसरी वात यह है कि कथंचित् विभिन्नप्रत्ययपना हेतु क्रिया और क्रियावान में कथित कथंचित् सिन्नप्रत्ययपना हेतु क्रिया और क्रियावान में कथित कथंचित् भिन्न प्रत्ययपना हेतु हिन्द होवामास होजायगा आर्त क्रियावान कर देने से वैशेषिकों का कथंचित् भिन्न प्रत्ययपना हेतु विरद्ध हेत्वामास होजायगा

#### साध्यसाधनवैकल्यं हष्टांतस्यापि हश्यताम् । सत्त्वेनाभिन्नयोरेव प्रतीतेः सह्यविध्ययोः ॥ ५२ ॥

वैशेषिको के द्वारा प्रयुक्त किये गये सह्य और विध्य पर्वत दृष्टान्तो के भी साध्यविक-लता और स घनविकलपा देखी जा रही है। सत्पने करके अभिन्न होरहे ही सह्य और विध्य पर्वतों की बाल गोपालो तक को अतीति होती है। अर्थात्—सह्य पर्वत सद्भूत है और विध्याचल भी सद्भूत है सत्पने करके या वस्तुत्व, पदार्थत्व रूप से सह्य और विध्य अभिन्न हैं, यदि सत्पने करके भी सह्य और विध्य को भिन्न मान लिया जायगा तो दोनों मे से एक के आकाश-पुष्प समान असन्पने का प्रसग आजावेगा, अतः दृष्टान्त मे वैशेषिको का "सर्वथाभिन्नत्व" नामक साध्य नही रहा और सर्वथा भिन्नप्रत्ययपना हेतु भी नही ठहरा जिन स्कन्ध या परमाणुओ से सह्य या विध्य पर्वत बने हुंगे है। उनमें भी पुद्गलपने करके अभेद है, इस कारण साध्यविकल और साधनविकल दृष्टान्त होगया।

## विरुद्धधर्मताध्यासादित्यादेरप्यहेतुता। प्रोक्तेतेन प्रपत्तव्या सर्वथाप्यविशेषतः॥ ५३॥

यदि वैशेषिक दूसरे तीसरे, ग्रादि ग्रनुमान यो उठावे कि क्रिया ग्रीर क्रियावान् (पक्ष ) सर्वा भिन्न है (साध्य) विरुद्ध धर्मों मे श्रिष्ठिल्ढ होरहे होने से (हेतु) पुद्ल ग्रीर धातमा के समान (अन्वयहण्टान्त)। प्रथवा क्रिया ग्रीर कियावान् भिन्न है विभिन्न-कर्नु कहोने से १ या विभिन्नकालवर्त्ती होने से २ ग्रथवा भिन्न भिन्न कार्यों के सम्पादक होने से ३ (हेतु)। ग्राचार्यं कहते हैं कि इस ही से यानी-भिन्न प्रत्ययपन हेतु का विचार कर देने से विरुद्ध धर्माष्यास, भिन्नकर्नु कत्व, भिन्नकार्यंकारित्व ग्रादिक हेतु शे द्वा भी ग्रसद्धेतुपना विषया कह दिया गया, भली भाति समक्ष लेना चाहिये वयोकि उक्त हेतु से इन हेतु शो मे सभी प्रकारों से कोई विशेषता नहीं है। ग्रर्थात्-विभिन्न प्रत्ययत्व हेतु पर जैसा विचार चलाया गया है उसी विचार ग्रनुसार विरुद्धधर्माष्यास ग्रादि हेतु भी ग्रसिद्ध, विरुद्ध,—हेस्वाभास है ग्रीर उन ग्रनुमानों के हष्टान्त भी साध्यविकल ग्रीर साधन—विकल होजाते है, यो विभिन्नप्रत्ययत्व हेतु से ६न हेतु ग्री का कोई ग्रन्तर नहीं है।

क्रियाकियावतोनन्यानन्यदेशत्वतः क्रिया । तत्स्वरूपविदत्येके तद्प्यज्ञानचेष्टितं ॥ ५४ ॥ लौकिकानन्यदेशत्वं हेतुश्चेद्वयभिचारिता । वातातपादिभिस्तस्यानन्यदेशैर्विभेदिभिः ॥ ५५ ॥

वैशेपिको के पक्ष से प्रतिकूल सर्वथा अभेद-वादी कोई एक विद्वान् कह रहे हैं कि किया-वान् पदार्थ से किया अभिन्न हैं (प्रतिज्ञा) दोनो का अभिन्न देश होने से (हेतु) किया और उस किया के स्वरूप समान (अन्वयदृष्टान्त)। आचार्य कहते हैं कि कापिलो का वह कहना भी अज्ञान पूर्वक चेट्टा करना है। यहाँ अभेद—वादियो से हम स्याद्वादी पूछते हैं कि अभिन्नदेशपना हेतु यदि लोक मे प्रसिद्ध होरहा अभिन्नदेश मे बृत्तिपना माना जायगा तब तो वायु और बूप या शर्वत मे बुल रहे बूरा और जल अथवा तिल और उसमे प्रविष्ट होरहे तेल आदि करके तुम्हारे उस हेतु को व्यभिचारि—हेत्वाभासपना प्राप्त होजायगा, देखो वे वात, आतप आदिक पूरे अभिन्न देश मे वक्तं रहे है किन्तु वे वात, आतप आदिक परस्पर मे विशेष हृप से भिन्न हैं, अनः हेतु के रहजाने पर भी साध्य के नहीं ठहरने से व्यभिचार दोष हुआ।

> शास्त्रीयानन्यदेशत्वं मन्यते साधनं यदि । न सिद्धमन्यदेशत्वप्रतीतेरुभयोस्तयोः॥ ५६॥

# तद्वहेशा किया तद्वान्स्वकीयाश्रयदेशकः। प्रतीयते यदानन्यदेशत्वं कथमेतयोः॥ ५७॥

यदि अभेद-वादी पण्डित यो कहै कि शाम्त्र युक्ति अनुसार सिद्ध होरहे अनन्यदेशपन को हम हेतु इच्ट करते हैं। वायु और घूप में लौकिक देश की अपेक्षा भले ही अभिन्नदेशपना हो किन्तु शास्त्र-हिच्ट से वायु का देश न्यारा है और घूप का आश्रय होरहा देश न्यारा है, सम्पूर्ण अवयवी अपने अपने समवायिकारण होरहे अवयवों में निवास करते हैं, बूरा अपने अवयवों में हैं और जल अपने अवयवों में आश्रित होरहा है, यत कोई व्यभिचार दोष नहीं आता है। आचार्य कहते हैं कि शास्त्रीय अभिन्न-देशपना यदि हेतु माना जा रहा है तब तो वह हेतु सिद्ध नहीं है अर्थात्-पक्ष में नहीं वत्तने से अनन्यदेशव्व साधन असिद्ध हेत्वाभास है क्योंक उन दोनों किया और कियावान् का भिन्न-देशवृत्तिपना प्रतीत होरहा है। देखिये किया तो उस कियावाले देश (द्रव्य) के आश्रित होरही प्रतीत होती है और वह कियावान् पदार्थ तो अपने आश्रय-भूत पदार्थ में वर्त रहा देखा जाता है। किया वौडते हुये घोडे में है और क्रियावान् घोडा तो समवाय सम्बन्ध से स्वकीय आधार होरहे अवयवों में या सयोगसम्बन्ध से भूमि देश में आश्रित होरहा है, जब ऐसी दशा है तो भला इन क्रिया और क्रियावान् का भिन्न देश में वृत्तिपना किस प्रकार वन सकता है ? अर्थात् -नहीं। ऐसी दशा में तुम्हारा हेतु असिद्धहेत्वाभास है। 'अन्यौ देशों ययो स्तावन्यदेशौ तयोर्भावः अन्य-देशत्व' यो बहुनीहि समास करना। न्यायशास्त्र में बहुनीहि समास को अधिक स्थल मिलते है: ''न कर्मधारय स्यान्मत्वर्थीयों बहुनीहिक्चेदर्थप्रतिपत्तिकरः "।

सर्वथानन्यदेशत्वमिसद्धं प्रतिवादिनः ।
कथंचिद्रादिनस्तत्स्याद्विरुद्धंचेष्टहानिकृत् ॥ ५८ ॥
धर्मिग्राहिप्रमाणेन वाधा पत्तस्य पूर्ववत् ।
साधनस्य च विज्ञेया तैरेवातीतकालता ॥ ५६ ॥

क्रिया और क्रियावान् के ग्रभेद को साधने वाले वादी ने ग्रभिन्न-देशपना हेतु दिया था उस पर हमारा यह प्रक्त है कि सवधा ग्रभिन्नदेशपना यि हेतु है ? तब तो प्रतिवादी होरहे जैनो के प्रति यह हेतु ग्रसिद्ध है। जैन सिद्धान्त-- अनुसार क्रिया श्रौर क्रियावान् का ग्राधिकरणभूत देश सर्वधा ग्रभिन्न नहीं है। लकडी को छील रहे तक्षक (बढई) की क्रिया का ग्राधारभूत देश न्यारा है ग्रौर क्रियावान् तक्षण का ग्रधिकरण स्थान उससे भिन्न है। हाँ यदि कथिन्व ग्रभिन्नदेशपना हेतु कहा ज्ञायगा तब ती वह वादी को विरुद्ध पड़ेगा कथेंचित् ग्रभिन्नदेशपना हेतु सर्वधा ग्रभेद को नही साधता हुग्रा कथेंचित् ग्रभेद को साधेगा यो वह हेतु सर्वधा ग्रभेद—वादी के इष्टिसिद्धान्न की हानि को करने वाला हुग्रा। एक वात यह भी है कि धर्मी को ग्रहण करने वाले प्रमाण करके तुम्हारे पक्ष की वाधा उपस्थित होजाती है जैसे कि पूर्व मे किया ग्रौर क्रियावान का सर्वधा भेद मानने वाले को

वाधा उपस्थित हुई थी, जो प्रमाण पक्ष मे हुये किया और कियावान् को ग्रहण करेगा वह उनको कथित्व श्रभिन्न ही जानेगा तथा तुम्हारे सर्वथा श्रभिन्नदेशपन हेतु का उन वायु, धूप, श्रादि करके ही कालात्ययापदिष्टपना भी समभा जाता है श्रर्थात्-किया श्रीर किथावान् प्रमाणो द्वारा सर्वथा श्रभिन्न नही प्रतीत होरहे है, भतः सर्वथा श्रनन्यदेशत्व हेतु वाधित हेत्वाभास है।

निष्कियाः सर्वथा सर्वे भावाः स्युः चिणिकत्वतः । पर्यायार्थतया लिघ्धं प्रतिचणिववर्तवत् ॥ ६० ॥ इत्याहुये न ते स्वस्थाः साधनस्याप्रसिद्धितः । न हि प्रत्यचतः सिद्धं चिणिकत्वं निरन्वयं ॥ ६१ ॥ साधर्म्यस्य ततः सिद्धेर्वहिरन्तश्च वस्तुनः । इदानीतनता दृष्टिर्न चणच्चियणः क्वचित् ॥ ६२ ॥ कालांतरस्थितेरेव तथात्वप्रतिप्रत्तिनः । (पद् पदी )॥ ६३ ॥

यहाँ वौद्ध कह रहे है कि सम्पूर्ण पदार्थ (पक्ष ) सव ही प्रकारों से किया—रहित हैं (साध्य) क्षिएक होने से (हेतु )। पर्यायार्थ स्वरूप से प्रात्मा लाभ कर रहे प्रतिक्षण होने वाले परिणाम के समान (इण्टान्त )। धर्यात्—वौद्ध लोग किसी भी पदार्थ में किया को नही मानते है, फॅका जा रहा हैल या दौडता हुआ घोडा उन उन प्रदेशों में सर्वया नवीन ढंग ने उपजता जा रहा है, पूर्व समय में जिन आकाश के प्रदेशों पर घोड़ा उपजा था, दूसरे समय में उसका सर्वथा विनाश होकर अगले प्रदेशों पर नवीन घोडे का असत् उत्पाद हुआ है, यही ढंग कोसो तक के प्रदेशों पर सत् का विनाश और असत् का उत्पाद करते हुये मान लेना चाहिये। पर्याय—पदार्थ ही धात्मलाभ करता है, द्रव्य कोई वस्तु नहीं है, प्रतिक्षण में होने वाली तद्देशीय पर्याय जैसे कियारहित है उसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ कियारहित हैं। सिनेमा में फिल्म के वहीं चित्र दौडते नहीं है केवल दूसरे दूसरे चित्र आते जाते हैं, और देखने वालों को उन्हीं के दौडने, घूमने, नाचने का अम होजाता है।

मानारं कहते है कि इस प्रकार जो कह रहे हैं वे वौद्ध भी स्वस्थ नही है, रोगी पुरुष ही ऐसी भ्रण्ट सण्ट भयुक्त बातो को कह सकता है, क्योंकि उनके कहे हुये क्षिंगिकत्व हेतु की प्रमाणों से सिद्ध नही हुई है, देखिये निरन्वय क्षिंगिकपना प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध नही है वहिर्ग घट, पर्वत, काष्ठ, सुवर्ण, मादि वस्तुम्रों के भ्रोर अन्तरंग भ्रात्मा भ्रादि वस्तुम्रों के सघमीपन यानी भ्रन्वयसहित-पन की उस प्रत्यक्ष से सिद्धि होरही है जो कोई पदार्थ एक ही क्षण तक स्थायी होकर क्षणिक होता तो इस ही काल मे बृत्तिपने करके उसका दर्शन होता किन्तु कही भी क्षणमात्र मे क्षय होजाने वाले पदार्थ का इस एक ही समय काल मे बृत्तिपने करके दर्शन नही होता है। कालान्तर तक स्थित की ही तिस प्रकारपने करके प्रतिपत्ति होरही है। बिजली, प्रदीप, बुद्बुदा, भ्रादि पदार्थ भी भ्रनेक क्षणों तक स्थित रहते है, भ्रत. प्रत्यक्ष प्रमाण से भन्वय-रहित होरहे सर्वथा क्षणिकपन की प्रतीति नहीं होती है।

# नानुमानाच तिसद्धं तद्धेतोरनभीचणात्। सत्त्वोत्पत्त्यादिहेतुश्चेन्न तत्रागमकत्वतः।। ६४॥ विरुद्धादितया तस्य पुरस्तादुपवर्णनात्। प्रपंचेन पुनर्ने ह ति चारः प्रतन्यते॥ ६५॥

दूसरे अनुमानप्रमाण से भी वह क्षिणिकपना सिद्ध नहीं होता है, क्यों ि उस क्षिणिकपन को साधने वाला समीचीन हेतु नहीं देखा जा रहा है, यदि वौद्ध यो कहैं कि हम क्षिणिकत्व को साधने के लिये सच्वात् उत्पत्तिमच्वात्, कृतकत्वात्, यानी--सत्पना, उत्पत्तिसहितपना, कृतपना आदि आदि हेतु देंगे। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों ि उस क्षिणिकपन को साधने में वे हेतु गमक अर्थात् साध्य के ज्ञापक नहीं है, विरुद्ध, वाधिन, आदि हेत्वाभास रूप से उन हेतुओं का पहिले प्रकरणों में विस्तार से वर्णन किया जा चुका है. यहाँ उनके विचार को पुनः नहीं फैलाया जाता है, अतः क्षिणिकत्व हेतु से सम्पूर्ण पदार्थों में सर्वथा निष्क्रियपना सिद्ध करना उचित नहीं है। जो कि "निष्क्रिया. सर्वथा सर्वे भावा स्युः क्षिणिकत्वत." बौद्धों करके कहा गया था।

कथंचिनिनिष्क्रयत्वेन साध्ये स्यात्सिद्धसाधनं । तिन्नश्चयनयादेशात्त्रसिद्धं सर्ववस्तुषु ॥ ६६ ॥ व्यवहारनयात्तेषां सिक्रयत्वप्रसिद्धितः । भूतिर्येषां िक्रया सैवेत्ययुक्तं सान्वयत्वतः ॥ ६७ ॥

यदि सम्पूर्ण भावो को कथंचित् कियारहितपन करके साधा जायगा तब तो हम जैन तुम्हारे ऊपर सिद्धसाधन दोष उठा देवेंगे क्योंकि निश्चयनय की अपेक्षा कथन करने से सम्पूर्ण क्स्तुओं में वह कियारहितपना प्रसिद्ध ही है, अर्थात् निश्चयनय से सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने शुद्ध स्वरूप में सदा तिष्ठते हैं। जाना, श्राना, घटना, वढना, ठहरना, ठहराना, श्रादि कियाये उसमें नहीं होती हैं, व्यवहारनय से ही उन पदार्थों के कियासहितपन को प्रसिद्धि होरही है, निश्चयनय तो वस्तु के शुद्ध निविकल्प अंशों को प्रहण करता है, जिन वादियों के यहाँ पदार्थों के भवन यानी नवीन उत्पत्ति को ही किया माना गया है, वह सवंथा असत् पदार्थों की उत्पत्ति स्वरूप किया भी युक्त नहीं है क्योंकि पदार्थों के अन्वयसहितपना विद्यमान है, पूर्वकालवर्त्ती पर्यायों में श्रोत-प्रोत होकर द्रव्य या गुणों का अन्वय प्रविष्ट होरहा है, सवंथा असत् का उत्पाद होना अलीक है ॥

नित्त्यत्वात्सर्वभावानां निष्क्रियत्वं तु सर्वथा । यैरुक्तं तेप्यनेनैव हेतुना दूषिता हताः ॥ ६८ ॥ सर्वथा तन्मतध्वंसात्प्रमाणाभावतः क्वचित्। कथचिन्नित्यताहेतुर्यदि तस्य विरुद्धता ॥ ६६ ॥ कथंचिन्निष्क्रयत्वस्य साधनात् च्चिष्कादिवत्। ततः स्युर्निष्क्रयाः सर्वे भावाः स्यात्सिक्रयाः सह ॥ ७० ॥

हा तो जिन पण्डितो ने क्रटस्थ नित्य होने के कारण सम्पूर्ण पदार्थों का सर्वधा क्रियारहित-पना वस्तान दिया है वे पण्डित भी इस हेतु करके दूषित कर दिये जा चुके हैं, इस ही कारण वे हर लिये गये है अर्थात्-आचार्यों ने क्षिणिक-वादी वौदों के असत्-वाद का खण्डन करके जैसे पदार्थों के क्रियारहितपन को नहीं सघने दिया है, उसी प्रकार सर्वथा सत्-वाद का प्रत्याख्यान कर नित्यवादियों के यहाँ पदार्थों के निष्क्रियत्वकी सिद्धि नहीं हो पाती है। सभी प्रकारों से उन नित्य-वादियों के मत का खण्डन होजाता है, किसी भी घट, घोडा, गाडी, वारण, ग्रादि पदार्थ में सर्वथा नित्यत्व या निष्क्रियत्व को साधने वाला कोई प्रमाण नहीं है। हां कथंचित् नित्यत्व उनमे अवश्य पाया जाता है, ग्रत यदि कथंचित् नित्यपन को हेतु कहोंगे तब तो वह हेतु विषद्ध होजावेगा, जैसे कि क्षिणिकत्व, कृतकत्व, ग्रादिक हेतु विषद्ध हेत्वाभास होगये थे। क्योंकि कथंचित् नित्यपना हेतु तो सर्वथा निष्क-यपन के विपरीत कथंचित् निष्क्रियपन का साधन करेगा। तिस कारण ग्रव तक सि हुगा कि सम्पूर्ण पदार्थ ''स्यात् (कथंचित्) निष्क्रियप है ग्रीर साथ ही ''स्यात्सिक्रय' है, यह स्याद्वाद सिद्धान्त श्रेयस्कर है।

> विरोधादिप्रसंगश्चेन्न हष्टे तदयोगतः । चैत्रेकज्ञानवत्स्वेष्टतत्त्ववद्धा प्रवादिनाम् ॥ ७१ ॥ स्वेष्टं तत्त्वमनिष्टात्मश्रून्यं सदिति ये विदुः । सदसद्रुपमेकं ते निराकुयुः कथं पुनः ॥ ७२ ॥

पदार्थों को निष्क्रिय और साथ ही सिक्क्य साधने मे विरोध, वैयधिकरण्य, स्राय, उमय, सकर, व्यतिकर, अनवस्था, अप्रतिपत्ति, अभाव, आदि दोषों का प्रसग आवे, यह तो नहीं सममना क्यों कि प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा 'अनेक धर्म-प्रात्मक देखें गये पदार्थ में उन विरोध आदि दोषों का योग नहीं है, जैसे कि वौद्ध प्रवादियों के यहाँ नोल, पीत, आदि अनेक आकार वाला एक चित्रज्ञान स्वी-कार किया गया है, अथवा अन्य नैयायिक, मीमांसक, आदि प्रवादियों के यहाँ अपने अपने इष्ट तत्त्व जैसे स्वीकार किये जाते हैं। मावार्थ-रिलेष्म रोगी को दूध हानिप्रद है, और नीरोग पुरुष को दूध लाभप्रद है, साहूकार को दीपक इष्ट है, चोर को अनिष्ट है, चलतीहुई रेलगाडी में बैठा हुआ मनुष्य चल भी रहा है, यो क्रियासहित होरहा भी क्रियारहित है। बौद्धों ने अनेक आकार वाले एक चित्र-आत को इष्ट किया है, उस ज्ञान में नानापन के साथ एकपना विद्यमान है वैशेषिक या नैयायिकों ने

भी सामान्य के विशेष होरहे द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, ग्रादि को माना है, सभी प्रवादी विद्वान् ग्रनिष्टतत्त्व से रिहत होरहे, इष्ट तत्त्व को स्वीकार करते हैं, ग्रतः वह इष्ट तत्त्व विचारा स्वरूप की अपेक्षा सत्रूप है, ग्रीर पररूप होरहे ग्रनिष्ट तत्त्व की ग्रपेक्षा ग्रसत्रूप है, जो विद्वान् ग्रनिष्टग्रात्मक पदार्थों से शून्य होरहे ग्रपने 'इष्ट तत्त्व को सत् इस प्रकार जान रहे है वे श्राचार्यों करके सिद्धान्तित किये गये सत्स्वरूप ग्रीर ग्रसत्स्वरूप एक पदार्थ का फिर किस प्रकार निराकरण कर सकेंगे ? ग्रथीत्-नही।

### निष्क्रियेतरताभावे वहिरंतः कथंचन । प्रतीतेर्वाधशून्यायाः सर्वथाष्यविशेषतः ॥ ७३ ॥

वहिरंग पदार्थ ग्राँर ग्रन्तरंग पदार्थों मे निष्क्रियपन ग्रीर उससे भिन्न सिक्रिययन के सद्भाव होने मे वाधको से जून्य होरही प्रतीति होरही है, ग्रतः पदार्थों को कथिचत् निष्क्रिय ग्रीर सिक्रिय स्वीकार कर लेना चाहिये, सभी प्रकार, से कोई विशेषता नही है। कि ग्रासहितपन ग्रीर कि पारहितपन दोनों की ग्रन्तररहितप्रसिद्धि होरही है, इस प्रकरण मे ग्रात्मा को सिक्रिय मानना युक्तिपूर्ण है। यहाँ तक इस सूत्र का विवरण समाप्त हुग्रा।

" यजीवकाया धर्माधर्माकाणपुद्गला " इस सूत्र मे काय शब्द का ग्रह्ण कर देने से इन द्रव्यों के नाना प्रदेशों का श्रस्ति व तो निश्चित हुया किन्तु उन प्रदेशों की ठीक संख्या का परिज्ञान नहीं होसका है, कि किस द्रव्य के कितने कितने प्रदेश है ? ग्रतः उन प्रदेशों की नियत संख्या का ज्ञान कराने के लिये श्री उमास्वामी महाराज इस ग्रियम सूत्र को कहते है— ।

# "असंख्येयाः प्रदेशा धर्मार्भेकजीवानाम्॥ =॥

धर्म द्रव्य श्रीर श्रधमं द्रव्य तथा एक जीव द्रव्य के श्रसख्याते प्रदेश है, श्रर्थात्-जगत् में धर्म द्रव्य एक ही है, श्रीर श्रधमं द्रव्य भी एक ही है, जीवद्रव्य अनन्तानन्त है, ग्रतः पूरे वर्म द्रव्य श्रीर श्रधमं द्रव्य तथा एक जीव द्रव्य इन में से प्रत्येक के लोकाकाश के प्रदेशों वरावर मध्यम श्रसख्याता-सख्यात गिनती वाले श्रसंख्याते प्रदेश है, पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घरती है वरकी के समान उतने घन चौकोर श्राकाश स्थल को प्रदेश कहा जाता है, सकोच, विस्तार स्वभाववाला जीव भले ही कर्मों से निर्मित छोटे या वडे शरीर के वरावर होय किन्तु केवल-समुद्धात करते समय लोकपूरण श्रवस्था में सम्पूर्ण लोकाकाश को व्याप लेता है।

#### प्रदेशेयत्तावधारणार्थिमिदं धर्माधर्मयोरेकजीवस्य च । कृतः पुनरसंख्येयप्रदेशता धर्मादीनां प्रसिद्ध्यतीत्यावेदयति ।

धर्म, अधर्म, और एक जीव के प्रदेशों की इतनी परिमाणपन-संस्था का अवधारण करने के लिये यह सूत्र प्रारम्भा गया है। यहाँ कोई शिष्य प्रश्न करता है कि धर्म आदिको का फिर असं- ख्यातप्रदेशीपना भला किस प्रमाण से प्रसिद्ध होजाता है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्दे भाचार्य भ्रम्भिन वार्तिको द्वारा समाधान का निवेदन करे देते है।

> प्रतिदेशं जगद्व्योमव्याप्तयोग्यत्वसिद्धितः । धर्माधर्मेकजीवानामसंख्येयप्रदेशता ॥ १ ॥ लोकाकाशवदेव स्याचासंख्येयप्रदेशभृत् । तदाधेयस्य लोकस्य सावधित्वप्रसाधनात् ॥ २ ॥ अनन्तदेशतापायात् प्रसंख्यातुमशक्तितः । न तत्रानंतसंख्यातप्रदेशत्वविभावना ॥ ३ ॥

लोक-सम्वन्धी माकाश के प्रत्येक प्रदेशो पर व्यापने की योग्यता की सिद्धि होजाने से धमं, ग्रधमं, ग्रौर एक जीव के ग्रसख्यात प्रदेशों से सहितपना है. धमं ग्रौर ग्रधमं से घरा हुगा तथा एक एक जीव से घर जाने योग्य यह परिमित जगत् वेचारा लोकाकाश के समान ही ग्रसख्याता-सख्यात प्रदेशों को घार रहा है, क्यों कि जिस भ्रधिकरणभूत लोक के घमं, ग्रधमं ग्रौर एक जीव द्रव्य, ये ग्राधेय होरहे हैं, जस लोक का छहों श्रोर ग्रवधि-सहित पना विद्या साथ दिया है। ग्रनन्त प्रदेशी-पन का ग्रमाव होजाने से इन तीन द्रव्यों के भ्रान्त प्रदेशों से सहितपन का विचार करना नहीं चाहिये। श्रोर एक, दो, तोन, चार बादि ढग से विद्या गिनतों करने के लिये सामध्यं नहीं होने से सख्यात प्रदेशीपन का भी विचार नहों करना चाहिये। तव तो ग्रनन्त ग्रौर संख्यात से शेष वचे ग्रसख्यात प्रदेश ही इन तीन द्रव्यों में स्वीकार करने याग्य हैं, जगत् श्रेणों के घन-प्रमाण मध्यम श्रसख्यातासख्यात प्रदेश धर्मादिकों के प्रसिद्ध होजाते हैं।

न झय लोकां निरविः प्रतीतिविरोधात्। पृथव्या उपरि सावधित्वदर्शनात् पार्श्वतोधस्ताच सावधित्वसंभवनात् तद्वदुर्पार लोकस्य सावधित्वसिद्धेः। सर्वतः श्रपर्यता मेदि-नीति साधने सर्वस्य हेतोरप्रयोजकत्वापत्तेः। प्रसिद्धे च सावधी लांके तद्विकरणस्याकाशस्य लोकाकाशसंज्ञकस्य सावधित्वसिद्धेः।

यह लोक छहो भ्रोर मर्यादारहित नही है। मर्यादारहित मानने पर समीचीन प्रतीतियों से विरोध भाजावेगा क्यों क पृथवी के ऊपर मर्यादासहितपना देखा जाता है, भ्रौर पसवाडों में या नीचे भी भ्रविध्यहितपन की सम्भावना होरही है, इसी प्रकार (के समान) श्रिष्ठक ऊपर देशों में भी लोक का भ्रविध्यहितपना सिद्ध होजाता है। "यह पृथवी सब भोर से पर्यन्तरहित है," इस बात को साभने में जितने भी हेतु दिये जावेंगे, भ्रपने भ्रपर्यन्तपन साध्य के साथ भ्रनुकूल तर्क नहीं मिलने के कारण सभी हेतु भो के भ्रप्रयोजकपन का प्रसग भ्राजावेगा यो वे भ्रपने साध्य को नहीं साध सकेंगे। भतः इस लोक के भ्रविध्यहितपन की प्रसिद्धि होजाने पर उस अगत् के भ्रविकरण होरहे लोकाकाश नामक भ्राकाश का भ्रविध्यहितपन सिद्ध होजाता है।

परिशेषादसंख्येयप्रदेशत्वसिद्धिः। तथाहि न तावल्लोकाकाशमनंतप्रदेशं शश्वद-संहरणधर्मत्वे सित सावधित्वात् पंचाणुकाकाशवत् । त्र्रसंहरणधर्मत्वादित्युच्यमानेऽलोकाकाशेन व्यभिचार इति सावधित्ववचनं, सारधित्वादित्युक्तिप पुद्गलस्कंधेनानंतपरमाणुकेनानेकांतो माभूदिति शश्वदसंहरणधर्मकत्वे सतीति विशेषणं ।

पिशेष न्याय से लोकाकाश के ग्रसख्यातप्रदेशीपन की सिद्धि होजाती है। उसी को विशदरूप से यो समिभ्रिये कि सब से पिहले लोकाकाश क्रनन्तप्रदेशवाला तो नहीं है, (प्रतिज्ञा) सर्वदा
सहार धर्म से रिहत होते सते ग्रविधसिहतपना होने से (हेतु) पाच ग्रगुग्रो करके वने पचागुक से
धिरे हुए पाँचप्रदेशी ग्राकाश के समान (ग्रन्वयदृटान्त)। यह श्रनुमान प्रशस्त है, यदि वैशेषिको के
मतानुसार पचागुक हुण्टान्त लिया जायगा तो एक सौ वीस परमागुन्नो का पंचागुक माना जायगा
क्योंकि दो परमागुन्नो का एक द्वागुक श्रीर तीन द्वागुको का एक त्र्यगुक तथा चार त्र्यगुको का
एक चतुरगुक एव पाच चतुरगुको का एक पंचागुक। यो एक पंचागुक ने ग्राकाश के ग्रधिक से ग्रधिक
एक सौ वीस प्रदेशो को घेर लिया है, ग्रस्तु, लौकिक या परीक्षको की समानबुद्धि का विषय होरहा
किसी भी ढंग का पचागुक हुण्टान्त बना लिया जाय।

इस म्रनुमान में कहे गये हेतु के यदि केवल म्रसकोचधमंपन इतने विशेषण दल को ही हेतु कहा जायगा, तव तो अलोकाकाश करके व्यभिचार होजायगा। देखिये म्रलोकाकाश सहारधर्मवाला नहीं है, किन्तु म्रनन्त-प्रदेश वाला है, म्रतः हेतु के रहने पर भौर साध्य के नहीं ठहरते हये व्यभिचार दोष हुमा।

इस व्यभिचार की निवृत्ति के लिये हेतु का विशेष्य दल ग्रविधसहितपना कहा गया है, ग्रलोकाकाश ग्रविधसिहत नहीं है, ग्रविधसिहतपना इतना केवल विशेष्यदल के कथन करने पर भी ग्रनन्त परमाणु वाले पुद्गल स्कन्ध करके व्यभिचार नहीं होजावे, इस लिये सर्वदा ग्रसहरण्धर्मपना होते सन्ते ऐसा विशेषण दल प्रयुक्त कियागया है। ग्रनन्त परमाण से बना हुग्रा पुद्लस्कन्ध घडा या लड्डू ग्रविधसिहत है किन्तु ग्रनन्तप्रदेशीपन के ग्रभाव वाला नहीं है, सदा ग्रसहार धर्म वाला होते सन्ते इस विशेषण से व्यभिचार का वारण होजाता है, क्योंकि घडा, लड्डू, ग्रादि पुद्गल स्कन्ध तो संकुचित होजाने वाले या नाशशील हैं। यो हम जैनो का प्रयुक्त हेतू निर्दोप है।

न चैतदसिद्धं साधनसद्भागत्। शश्वदसंहरणधर्मकं लोकाकाशमजीवत्वे सत्यमूर्तद्रव्यत्वादलोकाकाशवत्। न द्यलोकाकाशं कदाचित्संहरणधर्म सर्वदा परममहत्त्वाभावप्रसंगात्
तथा न संख्यातप्रदेशं लोकाकाशं गणनया प्रसंख्यातुमशक्यत्वादलोकाकाशवदेवेति नानंतसंख्यातप्रदेशत्वं तस्य विभावयितुं शक्यं। परिशेषादसंख्येयप्रदेशं लोकाकाशं सिद्धं। ततो धर्माधर्मेकजीवा स्त्वसंख्येयप्रदेशाः प्रतिप्रदेश तावदसंख्येयप्रदेशं लोकाकाश्विधार्यत्वात् यन्न तथा
-सम तथा यथेकपरमाणुरिति निरवद्यो हेतु , अन्यथानुपर्णत्तसद्भावात्।

यह हेतु पक्ष में वर्त रहा है, श्रसिद्ध हेत्वाभास नही है क्यों कि हेतु को साधने वाले दूसरे शनुमान का सद्भाव है। लीजिये, लोकाकाश (पक्ष) सर्वदा श्रसहार धमंवाला है, (साध्य) श्रजीव होते सन्ते श्रमूर्त द्रव्य होने से (हेतु) श्रलोकाकाश के समान (श्रन्वय दृष्टान्त)। श्रलोकाकाश कदाचित् भी संहार धमं वाला नही है, क्यों कि श्रलोकाकाश को सहार धर्मी मानने पर सदा परममहत्त्व परिमाण के श्रभाव का प्रसग होजायगा, कदाचि भी सकुचने वाला पदार्थ सदा परम महापरिमाण का श्राश्रय नही वना रह सकता है, श्रतः लोकाकाश श्रनन्त-प्रदेशी नही है यह सिद्ध हुश्रा तथा वह लोकाकाश (पक्ष) सख्याते प्रदेशो वाला भी नही है (साध्य)। क्यों कि लोकाकाश के प्रदेशो की एक, दो, तीन चार, सौ, पाचसौ, हजार, लाख, कोटि, श्रादि गिनती करके श्रच्छी सल्या करने के लिये किसी की सामध्य नही है (हेतु), श्रलोकाकाश के ही सम न (श्रन्वय दृष्टान्त)। इस प्रकार उस लोकाकाश के श्रनन्तप्रदेशीपन शौर सख्यात-प्रदेशीपन का सिद्धचार नही किया जा सकता है, परिशेष से श्रसख्यात प्रदेश वाला ही लोकाकाश सिद्ध होजाता है।

भावार्थ— सस्या-प्रमाण के संख्यात, ध्रसंख्यात ग्रीर ध्रनन्त नीन भेद है, तिनमे ग्रसंख्य ग्रीर ग्रनन्त के परीत, युक्त और द्विकवार यो तीन भेद है। उक्त सातसंख्याग्रो के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, यो तीन तीन भेद कर इकईस भेद वाला सख्या—मान है, इन मे से मध्यम ग्रसख्यातासंख्यात का विशेष भेद यहाँ लिया गया है। तिस कारण से इस सूत्र द्वारा यह सिद्ध हुग्ना कि धर्म, ग्रीर एक जीव द्रव्य तो (पक्ष) ग्रसख्यात प्रदेश वाले है (साध्य)। क्योंकि उतनी ही ग्रसंख्यातासख्यात रूप संख्या को घार रहे ग्रसख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर इन तीन द्रव्यों के व्यापने की योग्यता है (हेतु), ग्रर्थात्—जितने ही धर्म ग्रादि के प्रदेश है। ठीक उतने ही लोकाकाश के प्रदेश है, जो तिस प्रकार साध्य वाला नहीं है। यानी ग्रसख्यातप्रदेशी नहीं है, वह तिस प्रकार हेतुमान नहीं है, यानी लोकाकाश को व्यापने की योग्यता नहीं रखता है। जैसे कि एक परमाणु (व्यतिरेकदृष्टान्त) इस प्रकार हमारा हेतु ग्रन्थथानुपपत्ति का सद्माव होने से निद्रांष है। ग्रसिद्धि, व्यभिचार ग्रादि कोई भी दोप इस हेतु मे नहीं है।

#### नन्वत्र जीवस्यैकविशेषणं किमर्थिमत्यारेकायामिदमाह ।

यहाँ किसी की शका है कि सूत्रकार ने इस मूत्र मे जीव का विशेषण 'एक' किस लिये दिया है। इस प्रकार ग्राशकां होने पर ग्रन्थकार इस समाधान को कहते हैं—

### एक जीववचः शक्तेर्नासंख्येयप्रदेशता । नानात्मनामनंतादिप्रदेशत्वस्य संभवात् ॥ ४ ॥

सूत्र मे एक जीव के कथन की सामर्थ्य से सिद्ध होजाता है, कि झनेक जीवों को असख्यात प्रदेशीपना नहीं है। नाना जीवों के तो अनन्त आदि प्रदेश होते सम्भवते हैं। अर्थात्—यहाँ आदि प्रदेश को यो घटित किया जा सकता है कि जघन्य युक्तानन्त प्रमाण अभन्य जीवों के मिल कर सम्पूर्ण प्रदेश मध्यम युक्तानन्त प्रमाण होजाते हैं। समस्त सिद्धों के प्रदेश इन से भी अनन्तानन्त गुणे मध्यम अन-

न्तानन्त रूप है। तथा सम्पूर्ण जीवों के तो इनसे भी अनन्त गुणे मध्यम अनन्त।नन्त प्रदेश है, जीवों की राशि श्रीर असख्यात प्रदेशों का गुणा करने पर विवक्षित जीवों के पिण्ड के प्रदेशों की संख्या निकल श्राती है, हा किसी भी एक जीव के प्रदेश तो असंख्याते ही है।

एकजीववचनसामध्यान नानाजीवानामसंख्येयप्रदेशत्वं तेषां अनंतप्रदेशत्वस्यानंता-नंतप्रदेशत्वस्य च संभवात् ।

सूत्रकार द्वारा एक जीव के वचन की सामर्थ्य से नाना जीवो का असख्यात प्रदेशीपना नहीं सिद्ध होपाता है, क्यों कि उन नाना जीवों के अनन्तप्रदेशीपना और अनन्तानन्तप्रदेशीपना सम्भव रहा है।

कुतः पुनर्धमिदीनां सप्रदेशत्वं सिद्ध यतोऽसख्येयप्रदेशता साध्यत इत्याशंकां निराचिकीपुराह।

पुनः किसी विनीत शिष्य की शका है, कि फिर यह बताग्रो कि धर्मादिको का प्रदेशों से सिंहतपना भला किस प्रमाण से सिद्ध होजाता है ? जिससे कि उनका ग्रसख्येयप्रदेशों से सिंहतपना साधा जाता है, इस प्रकार की ग्राशंका का निराकरण करने की इच्छा रखते हुये ग्रन्थकार ग्रगली वाक्ति को कहते है।

# सप्रदेशा इमे सर्वमूर्तिमद्द्रव्यसंगमात् । सक्रदेवान्यथा तस्यायोगादेकाणुवत्ततः ॥ ५॥

ये धर्म, ग्रधमं, ग्रादिक द्रव्य (पक्ष) प्रदेशों से सिंहत ही है, (साध्य) एक ही वार में सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ सम्बन्धी होजाने से (हेतु)। ग्रन्यथा—यानी इन धर्मादिकों को सप्रदेशी माने विना उन सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ उनके सम्बन्ध होजाने का श्रयोग होजावेगा जैसे कि एक परमाण प्रदेश सिंहत नहीं होने के कारण सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ युगपन् सम्बन्ध नहीं कर पाता है (व्यतिरेक दृष्टान्त)। तिस कारण से ये धर्म ग्रादिक ग्रनेक प्रदेश वाले है, (निगमन) यो यह उक्त सिद्धान्त पृष्ट होजाता है।

#### न हि सक्रत्सर्वमूर्तिमद्द्रव्यसंगमः देसप्रशत्वमंतरेगा घटते धर्माशीनामेकपरमाणुवत्। ततोमी धर्माधर्मेकजीवास्ते सप्रदेशा एव।

प्रदेशों से सिहतपन के विना धर्मादिकों का युगपत् सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ संयोग होजाना घटित नहीं होपाता है, जैसे कि प्रदेशों के विना निरंश एक परमाणु का एक ही समय में सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ सम्वन्ध नहीं होपाता है, तिसकारण से ये जो धर्म, अधर्म, और एक जीव द्रव्य है वे स्वारमभूत प्रदेशों से सिहत ही हैं।

मुख्यप्रदेशाभावादुपचिरताः प्रदेशास्तेपामिति चेत् कुतस्तत्र तदुपचारः ? सक्तृत्रा-नादेशद्रव्यसंबन्धादेव तस्य सप्रदेशे कांडपटादी दर्शनादिति चेत् तद्वनमुख्यप्रदेशसद्भावे को

#### दोषो १ श्रनित्यत्वप्रसगः सावयवस्यानित्यत्वप्रसिद्धेर्घटादिवदिति चैत्, कथंचिद्नित्यत्वस्येष्टत्वा-ददं।पोयं । सर्वथानित्यत्वेर्थक्रियाविरोधात् । सर्वस्य कथंचिद्नित्यत्वस्य व्यवस्थापनात् ।

कोई पडित कहते हैं कि उन धर्म भ्रादिकों के प्रदेश मुख्य नहीं है, भ्रत उपचार से ही उनके प्रदेश मान लिये जाओ। यो कहने पर तो ग्रन्थकार पूछते हैं, कि उन धर्मादिकों में किस कारण से उन प्रदेशों का उपचार किया जाता है, वताओं ? यदि तुम यो कहों कि धर्म भ्रादिकों का एक ही समय में नाना देशों में वर्त रहे द्रव्यों के साथ सम्बन्ध होरहा है, इस ही कारण इन में प्रदेशों का उपचार है क्योंकि प्रदेशों से सहित होरहे हो देश, परदा, वास भ्रादि में उस भ्रनेक देश-वर्ती द्रव्यों के साथ युगपत् सम्बन्ध होजाने का दर्शन होरहा है।

यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते है कि उन्हीं डेरा ग्रादिकों के समान धर्म ग्रादिक में भी मुख्य प्रदेशों का सद्भाव मानने पर भला कौनसा दोष ग्राता है, वताग्रों । यदि तुम यो कहों कि मुख्य प्रदेश मानलेने पर काण्ड पट ग्रादि द्वां के भी ग्रानित्यपन का प्रसग ग्राजायगा क्यों कि अवयवों से सहित होरहे सावयव पदार्थों का ग्रानित्यपना प्रसिद्ध है, जैसे कि सावयव घट, पट, ग्रादिक ग्रानित्य है। यो कहने पर तो ग्राचार्य कहते हैं कि धर्म ग्रादिकों का कथि चत्-ग्रानित्यपन यह हमारे यहां कोई दोष नहीं है, कथि चत्-ग्रानित्यपना धर्म ग्रादिकों के इष्ट किया गया है, यदि धर्म ग्रादिकों को सर्वया नित्य माना जायगा तो कूटस्थ नित्य पदार्थ के ग्रायं किया होने का विरोध होजावेगा, पर्यायों की भ्रापेक्षा सम्पूर्ण पदार्थों के कथि चत्-ग्रानित्यपन की व्यवस्था करा दी गयी है, ग्रतः धर्म ग्रादिकों के ग्रानित्यपन का भय करना व्यथं है।

## जीवस्य सर्वतदुद्रव्यसंगमो न विरुध्यते । लोकपूरणसंसिद्धेः सदा तद्योग्यतास्थितेः ॥ ६ ॥

एक जीव का भी सम्पूर्ण उन मूर्निमान द्रव्यों के साथ सम्वन्ध होना विरुद्ध नहीं पहता है, केविल-समुद्धात के अवसर पर लोक-पूर्ण अवस्था में एक समय तक सम्पूर्ण मूतंद्रव्यों के साथ सम्बन्ध होने की योग्यता अवस्थित रहती है, अर्थात्—जैसे तीन गज लम्बा फैला हुआ चादरा तीन गज भूमि को छूरहा है, छोटीसी घरी कर देने पर भी संकुचित चादरे में तीन गज भूमि को स्पर्ध करने की योग्यता सदा विद्यमान है, इसी प्रकार चीटी, मक्खी, घोड़ा आदि अवस्थाओं में भी जीव के तीनों लोक में फैल जाने की योग्यना विद्यमान है। हो जीव के अलोकाकाश में व्यापने—योग्य अनन्तानन्त प्रदेश नहीं हैं। वैशेषिकों ने भी ''सर्वमूर्तिमद्द्रव्यसयोगित्व व्यापकत्व 'यो आत्मा का व्यापक-पना इन्द्र किया है, अन्तर इतना ही है कि वैशेषिक या नैयायिक तो सम्पूर्ण आत्माओं का सर्वदा व्यापक वना रहना अभीष्ट करते हैं और हम स्याहादी आत्मा का परिमाण तत्कालीन गृहीत घरीरों के चराबर स्वीकार करते हैं। हा वैक्रियक समुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात, केविलसमुद्धात, अव-प्याओं आत्मा के प्रदेश लोक में बहुत फैल जाते हैं, लोक-पूर्ण अवस्था में तो तीन सौ तेतालीस

घन रांजू प्रमाण लोक को कोई एक जीव व्याप्त कर लेता है, हाँ सम्पूर्ण लोक मे फैल जाने की योग्यता सम्पूर्ण जीवों के सदा विद्यमान है।

जीवो हि लोकपूरणावस्थायां सकृत्सर्वमूर्तिमद्द्रव्यः संवध्यते इति सिद्धान्तसद्-भावाज स्याद्वादिनां तस्य सकृत्सर्वमूर्तिमद्द्रव्यसंगमो विरुध्यते, शेपावस्थास्विप तद्योग्यत्व्या-वस्थापनात्। एतेन धर्माधर्मयोः सर्वथा प्रतिदेशं लोकाकाशव्याप्तिवदेकजीवस्यापि तद्व्या-प्तियोग्यत्वस्थितेरसंख्येयप्रदेशत्वसाधने हेतोरसिद्धः परिहृता वेदितव्या। तथा योग्यतामं-वरेण धर्मादीनां शश्वत्तद्व्याप्तिविरोधात्। परमाणुवत् कालाणुवद्वा तद्व्याप्तिः साधिय्यते चाप्रतः।

जीव नियम से लोक-पूरण ग्रवस्था मे सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यो के साथ युगपत्सम्बन्ध कर लेता है, इस प्रकार सिद्धान्त का सद्भाव होने से स्पाद्धादियों के यहा उस जीव का युगपन् सम्पूर्ण मूत द्रव्यों के साथ संयोग होना विरुद्ध नहीं पडता है क्यों कि लोकपूरण के ग्रतिरिक्त शेष श्रवस्थता श्रो में भी जीव के उस सर्वमूर्तिमद्द्रव्य-सम्बन्ध की योग्यता का व्यवस्थापन होजाता है। इस कथन करके धर्म ग्रौर ग्रधमं के सभी प्रकारों से लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर व्यापजाने के समान एक जीव के भी उस लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर व्यापने की योग्यता स्थित हो जाती है, इस कारण ग्रस-स्थेय प्रदेशों के सिह्तपना साधने पर हेतु के स्वरूपिसद्ध दोष का परिहार कर दिया गया समक्त लेना चाहिये क्यों कि तिस् प्रकार लोक-व्यापकपन की योग्यता के विना धर्मादिकों के सर्वदा उस लोकमें व्यापकपन का विरोध होजावेगा जैसे कि पुद्रमल परमाणु प्रथवा कालाणु के लोक में व्यापकपन की योग्यता का विरोध है, ग्रौर भी ग्रिगम ग्रन्थों से (में) इन धर्म ग्रादिकों का उस लोक में व्यापकपन साध दिया जावेगा, यहाँ इतना ही कथन पर्याप्त है। धर्माधर्मेक-जीवाः (पक्ष) ग्रसंस्थेय-प्रदेशाः (साध्य) प्रतिप्रदेशं तावदसंस्थेय-लोकाकाशव्याप्तियोग्यत्वात् (हेतु) इस ग्रनुमान का हेनु पक्ष में विद्यमान है, जो कि ग्रपने साध्य को पक्ष में साध देता है।

#### अथाकाशस्य कियतः प्रदेशा इत्याह ।

ग्रव महाराज यह बताग्रो कि ग्राकाश द्रव्य के कितने प्रदेश है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्रकार उमास्वामी महाराज ग्रग्रिम सूत्र को कहते है—

## श्राकाशस्यानंताः ॥ ६ ॥

श्राकाश द्रव्य के अनन्न प्रदेश है। अर्थात्—यहां अनन्त पद से जिन-हुट कोई मध्यम अनन्तानन्त ग्रह्ण करना चाहिये, अनन्त नाम को एक संख्या विशेष है। जिसका अन्त नही आवे ऐसा अनन्त यहा अभीष्ट नही है। उत्कृष्ट असख्यानासंख्यात से एक वढ़ा देने पर ही जघन्य अनन्त होजाता है, केवलज्ञान या श्रुतज्ञान की अपेक्षा इकईसो भी सख्याओं का परिमाण किया जा सकता है, कोई अशक्यता नहीं है। हा अक्षय-यनादि अक्षय-अनन्त को उसी स्वरूप से जान लेना या गिन

लेना प्रमाणज्ञानं की कार्य है। जीव राशिसे अनन्तगुणी पुद्गल राशि है, पुद्गलों से अनन्त-गुणी काल समयों की राशि है। भूत, भविष्यत काल के समयों से अनन्तान-तगुणे श्रेणीका प्रलोकाकाश के प्रदेश है, इनके घन प्रमाण सम्पूर्ण आकाश के अनन्तानन्त प्रदेश है। यो परिनाण किया जा सकता है, कोई पोल नहीं है। हाँ जिसका अन्त नहीं वह अनन्त है, यह केवल अनन्त शब्द की निरुक्ति की जा सकती है। प्रकृत्यर्थ नहीं करना चाहिये।

प्रदेशा इत्यत्वर्वते । पूर्वस्रत्रे वृत्त्पम्ररणातत्र वृत्तिनिर्देशे हि प्रदेशानामसंख्येय-शन्दोपाधीनां न्यवस्थानात्केवलानामिहानुवृत्तिर्न स्यात्, तत एवासंख्येयप्रदेशा इति वृत्तिनिर्देशे लाघवेषि वाक्षिनिर्देशोऽसख्येयाः इति कृत इहोत्तास्त्रवेषु च प्रदेशप्रदर्णं मा भूद्यतो गौरविमिति ।

पूर्व सूत्र से "प्रदेशा. " इस पद की अनुवृत्ति कर ली जाती है. तिस ही कारण से पहिले सूत्र मे प्रदेश शब्द की असंख्येय शब्द के साथ कमंघारयवृत्ति नहीं की गयी है। यदि वहा कमंघारय समास वृत्ति अनुसार निर्देश कर दिया जाता तो " असर्यय-प्रदेशा "पद वन जाता " विशेषण् विशेष्यण् वहुरा " के अनुसार असंख्येय शब्द को विशेषण् रखने वाले विशेष्यभूत प्रदेशों की व्यवस्था होजाने से केवल प्रदेशों की यहाँ अनुवृत्ति नहीं होसकेगी "एकयोग-निर्दिण्टानां सह वा निवृत्ति. सह वा प्रवृत्ति "या तो असख्येय और प्रदेश दोनों शब्दों को अनुवृत्ति होती या एक की भी नहीं होपाती। तिस ही कारण से यद्यपि समास करने पर "असख्येय-प्रदेशा. " इस प्रकार समास वृत्ति पूर्वक कथन करने मे लाघव है, फिर भी सूत्रकार ने "असख्येया: "यह पद न्यारा रखते हुये वाक्य का कथन किया है। यहां "आकाशस्यानन्ता " इस सूत्र में और अगले दो सूत्रों में पुन प्रदेश शब्द का प्रहण् नहीं होवे जिससे गौरव होजाता अर्थाच्-गौरव दोप का परिहार करने के लिये "प्रदेशा. " शब्द को असमसित रखा है, उसकी यहाँ अनुवृत्ति कर लो जाती है।

श्रंतोऽनसानिमह गृह्यते, श्रविद्यमानां श्रतो येषां त इमेऽनंताः प्रदेशा इत्यन्यपदार्थ-निर्देशोय । ते चाकाशस्येति मेदनिर्देशः कथाचित्प्रदेशप्रदेशिनोर्भेदांष्यचः १ सर्वथा तयोर-मेदे प्रदेशिनः स्वप्रदेशादेकस्मादर्थान्तरस्वामावात् प्रदेशमात्रत्वप्रसंग इति प्रदेशिनोऽसन्वं। तदसन्वे प्रदेशस्याप्यसन्वमित्युमयासन्वप्रसिक्तः।

यहाँ सूत्र मे अन्त का अर्थ अवसान ग्रहण किया जाता है, जिनप्रदेशो का अन्त विद्यमान नहीं है, वे प्रदेश, ये अनन्त है, इस प्रकार बहुन्नीहि समास द्वारा अन्य पदार्थ को कथन करने वाला इस सूत्र में "अनन्ता "यह निर्देश है। वे अनन्त प्रदेश आकाश द्रव्य के है, इस प्रकार षष्ठचन्त भीय प्रथमान्त पदो के अनुसार सूत्रकार द्वारा भेदपूर्वक कथन किया गया है, क्योंकि अंगमूत प्रदेश और अंगी होरहे प्रदेशी इनका कथंचित्-भेद होना युक्तियों से सिद्ध है। यदि सभी प्रकारों से उन प्रदेश और प्रदेशी द्रव्यों का अभेद माना जायगा तब तो प्रदेशवाले द्रव्य को अपने एक प्रदेश से भेद नहीं होने के कार्ण केवल एकप्रदेशघारीपन का प्रसंग होगा, यो प्रदेशी द्रव्य का अभाव हुआ जाता है। इस प्रकार प्रदेश और स्मार उत्रेश और

श्वी-दोनों के असरेवकी प्रसग आया। भावार्थ — प्रदेशी द्रव्य का एक प्रदेश के साथ अभेद मानने र "द्रव्य " एक--प्रदेशवान् हुआजाता है, एक प्रदेश वाला द्रव्य तो परमाणु के समान प्रदेशी नहीं हहा जा सकता है, जब प्रदेशी कोई नहीं रहा तब प्रदेश भी कोई नहीं ठहर सकता है, यों दोनों का अभाव होजायगा, अतः एक आकाश और उसके अनंन्त प्रदेशों का सर्वया अभेद नहीं मान कर कथं- चित् अभेद स्वीकार करना चाहिये।

सर्वथा तद्मेदे पुनराकाशस्य च द्रव्यप्रदेशा द्रव्याणि वा स्युर्णणादयो वा १ यदि द्रव्याणि तदाकाशस्यानेकद्रव्यत्वप्रसंगो घटादिवत् । तथा च सादिपर्यवसानत्वं तद्वदेव न हानेकद्रव्यारव्धं द्रव्यं किचिदनाद्यनंतं दृष्टिमिष्टं वा परस्य । गुणाः प्रदेशा इति चेन्न, गुणांतराश्रयत्वित्रोधात् साधारणगुणा हि स'योगविभागसंख्यादयस्तत्रेष्यंते घटसंयोगोन्यस्या-काशप्रदेशस्य कुट्यसंयोगोन्यस्य करविभागोऽन्यस्य दृष्टविभागोन्यस्येति संयोगविभागयोः प्रतीतेः । एकः खस्य प्रदेशो द्वी चेति सख्यायाः संप्रत्ययात् परो गगनप्रदेशोऽपरो चेति पर-त्वापरत्वयोग्ववोधात् पृथगेतन्मात् पाटलिपुत्राकाशप्रदेशाचित्रक्टाद्याकाशप्रदेश इति पृथनत्व-परोपलम्भात् तथावटाकाशप्रदेशान्महान् मन्दराकाशप्रदेश इति परिभाणस्य सन्धियात् ।

यदि फिर आकाश श्रोर उसके प्रदेशों का सर्वथा भेद माना जायगा तब तो बताश्रों वे आकाशद्रव्य के सर्वथा भिन्न पड़े हुये प्रदेश भला द्रव्यपदार्थ है श्रथवा क्या गुगा, कर्म, सामान्य, ग्रादि पदार्थ माने जायगे? बताश्रों यदि वे अनेक प्रदेश द्रव्य हुए है, तब तो श्राकाश को प्रनेक-द्रव्य-पन का प्रसंग श्रावेगा जैसे कि घट श्रादिक अनेक द्रव्य माने गये हैं, किन्तु वैशेषिक। ने श्राकाश को एक द्रव्य स्वीकार किया है "तत्त्वं भावेन"।। २६ ॥ "शब्दिलगाविशेषाद्विशेषिलगाभावाच्च" ३०॥ इन दो सूत्रों से श्राकाश का एकद्रव्यपना साधा गया है, आकाश के प्रदेशों को द्रव्य मानने पर श्राकाश अनन्त द्रव्य हुये जाते है, और तैसा होने पर उन घट श्रादिकों के ही समान श्राकाश को सादिपना और सान्तपना भी प्राप्त होजायगा श्रनेक द्रव्यों से श्रारम्भा जा चुका कोई भी द्रव्य श्रनादि और श्रनन्त नहीं देखा गया है।

तथा उन दूसरे पण्डित वैशेषिकों के यहाँ अनेक द्रव्यों से बनाये गये घट, पट, आदि द्रव्यों का अनादि अनन्तपना इष्ट भी नहीं कियागया है। यदि उन प्रदेशों को द्रव्य नहीं मान कर गुरा-स्वरूग माना जाय तो यह भी ठीक नहीं पड़ेगा क्यों कि तब तो उन गुरास्वरूप प्रदेशों में अन्य गुरा के श्राश्रयपन का विरोध होजायगा, गुरा में दूसरे गुरा नहीं रहा करते हैं " निर्गु गा गुरा।" "गुरा।-दिनिर्गु गिक्तयः " ऐसा जैनों ने और वैशेषिकों ने स्वीकार किया है। जब कि आकाश-सम्बन्धी उन प्रदेशों में संयोग, विभाग, संख्या, आदि साधारण गुरा वर्त रहे वैशेषिकों ने इष्ट किये है।

देखिये ग्राकाश के अन्य प्रदेश का घट के साथ संयोग होरहा है, ग्रीर ग्राकाश के दूसरे ही अन्य प्रदेश का भीत के साथ संयोग होरहा है, यो प्रदेशों में सयोग गुग ठहर जाता है। तथा ग्राकाश के प्रन्य प्रदेशों का हाथ से विभाग होरहा है, ग्रीर ग्राकाश के दूसरे ग्रन्य प्रदेश का दण्ड के साथ

विभाग होरहा है, यह प्रदेशों में विभाग गुण रह गया। इस प्रकार आकाण के प्रदेशों में संयोग और विभाग गुणों की प्रतीति होरही है। श्राकाश का एक प्रदेश श्रीर आकाश के दो प्रदेश, तीन प्रदेश, इत्यादि ढग से प्रदेशों में संख्या गुण का भी भले प्रकार प्रत्यय होरहा है। यह भाकाश का दूर-वर्ती प्रदेश परे है, और यह निकट-वर्ती प्रदेश श्रपर है, यो आकाश के प्रदेशों में परत्व और श्रपरत्व गुणों का परिज्ञान होरहा है। तथैव पटना-सम्बन्धी आकाश के इस प्रदेश से चित्रकूट, मथुरा, उज्जैन श्रादि के भाकाशप्रदेश पृथक् है, इस प्रकार आकाश के प्रदेशों में पृथक्तव गुण का उपलम्भ होरहा है। तथा घट-सम्बन्धी आकाश के प्रदेश से मन्दराचल-सम्बन्धी आकाश का प्रदेशस्थल महान् है, यो प्रदेशों में परिमाण गुणका अच्छा निर्णय होरहा है।

इस ढग से प्रदेशों में सयोग, विभाग, सल्या, परत्व, ग्रपरत्व, पृथवत्व, परिमाण, ये सात सामान्यगुण पाये जाते हैं। वैशेपिकों के यहा बुद्धि, सुख, दु न्त्र, इच्छा, द्वेप प्रयत्न, धम, भधमं, भावना, रूप,
रस, गध, स्पर्श, स्नेह, सासिद्धिकद्रवत्व और शब्द, ये सोलह विशेष गुण हैं, और सस्या, परिमाण,
पृथवत्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, वेग और नैमित्तिकद्रवत्व ये दस सामान्यगुण है द्रवत्व
भीर संस्कार के विशेपभेद दोनों भ्रोर श्रागये हैं यो चौवीस गुणों की संख्या छव्वीस होगयी है।
भतः गुणवान होने से श्राकाश के प्रदेश गुणस्वरूप नहीं होसकते हैं।

प्रदेशिन्येवाकाशे सयोगादयो गुणा न प्रदेशेष्विति चेन्न, अवयवसंयोगपूर्वकः वय'व-संयोगोपगमाद्द्वि-ततुकशीरणसंयोगवत् । पटादीनामाकाशप्रदेशसंयोगमं रिणाकाशप्रदेशसंयो-गोऽपरः एकवीरणस्यासिद्धः। सिद्धे तन्त्वेकसंयोगे द्वितंतुकसयागप्रसंगात् मंथोगज ायोगा नावः।

प्रदेशो और प्रदेशो के भेद को माननेवाले वैशेषिक कहते हैं कि प्रदेशो वाले आकाश में ही सयोग, विभाग, आदिक गुण है प्रदेशों में कोई गुण नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि अवयवों के संयोग-पूर्वंक होरहा अवयवीं का संयोग तुम्हारे यहाँ स्वीकर किया गया है, जैसे कि दुस्ता और वीरण का संयोग है। अर्थात्-हस्त पुस्तक सयोग से शरीर पुस्तक संयोग जो हुआ है वह अवयव संयोग-पूर्वंक अवयवीं का सयोग वैशेषिकों के यहाँ माना गया है, तृण या डशीर से वने हुये और तन्तुओं को स्वच्छ या विरल करने वाले साधन को वीरण ( बू श ) कहते है। एक तन्तु और वीरण के सयोग से हुआ दो दो तन्तुओं के साथ वीरण का सयोग संयोगज सयोग है। वैशेषिकों ने सयोग के एक कर्मजन्य, उभयकर्मजन्य और संयोगज-सयोग यो तीन भेद माने हैं, बाज पक्षी और पर्वंत का संयोग अन्यतर कर्म-जन्य है। यहा एक बाज में किया हुयी है, पर्वंत में नहीं। लडने वाले दो मेंढाओं का उभय-कर्मजन्य सयोग है। वया एक बाज में किया हुयी है, पर्वंत में नहीं। लडने वाले दो मेंढाओं का उभय-कर्मजन्य सयोग है। वया एक बाज में किया होकर वह सयोग हुआ है, कपाल और वृक्ष के सयोग से घट और वृक्ष का सयोग तो सयोगजसयोग है। यह अवयव के सयोग पूर्वंक हुआ अववयी का सयोग है। पट आदिकों का आकाश के प्रदेशों के साथ सयोग होजाने विना आकाश प्रदेश में दूसरा सयोग सिद्ध होने पर दो तन्तुओं के साथ संयोग होने का प्रसंग है, अत आकाश है, एक तन्तु के साथ सयोग सिद्ध होने पर दो तन्तुओं के साथ संयोग होने का प्रसंग है, अत आकाश के सयोगजसयोग का अभाव हुआ। भावार्थ—आकाश के प्रदेशों में संयोग को नहीं मानने वाले वैशेष्ट

क ग्राकाश में एक कर्मजन्य सयोग को नहीं मान सकते हैं, क्यों कि ग्राकाश में तो किया है नहीं।
र दूसरा संयुक्त होने वाला द्रव्य यदि किया को करें भी तो जहाँ वह पहिले था वहाँ भी ग्राकाश
द्यमान था, ऐसी दशा में दो में से एक की किया से हुग्रा सयोग ग्राकाश में मानना व्यर्थ है।
या उभय कर्मजन्य सयोग भी ग्राकाश में ग्रलीक है, तीसरा सयोगजसंयोग तभी वन सकता है जब
श्रवयव सारिखे ग्राकाश प्रदेशों में संयोग माना जाय। यदि वैशेपिक पण्डित ग्राकाश के प्रदेशों में
योग को नहीं मानते हैं, तो ग्राकाश में संयोगजसंयोग नहीं वन पाता है, ऐसी दशा होने पर ग्राकाश
संयोग गुण का ग्रभाव हुग्रा।

एतेन विभागजविभागाभावः प्रतिपादितः। संख्या पुनिर्द्धित्वादिकाकाशे प्रदेशि-यनुपपन्नेव तस्येकत्वात्। एतेन परत्वापरत्वपृथक्त्वपरिमाग्गभेदाभावः प्रतिनिवेदितः तत्रै-व्यादिवत्। ततः स्वप्रदेशेष्वेवैते गुणाः सिद्धा इति न गुणाः प्रदेशा गुणित्वात् पृथि-व्यादिवत्।

इस ही कथन करके श्राकाण मे विभागजन्य विभाग का श्रभाव भी प्रतिपादन कर दिया ।या समभो। श्रयांत्—हस्त श्रीर वृक्ष का विभाग होजाने से शरीर श्रीर वृक्ष का विभाग हुग्रा विभा- ।ज विभाग कहलाता है, जब श्राकाश के प्रदेशों में विभाग गुएए नहीं माना जाता है, तो वैशेषिकों के यहां श्राकाण में भला विभागज विभाग कैसे ठहर पायेगा ?। श्रन्यतर कर्म-जन्य चील श्रीर पर्वत का विभाग है, केवल चील उड कर पर्वत से श्रलण होजाती है तथा उभयकर्मजन्य भिडे हुये दोनों में हों का विभाग एवं कारएामात्र विभाग जन्य विभाग श्रीर कारएगाकारएग विभाग जन्य विभाग ये विभाग गजिवभाग है। ग्राकाश के प्रदेशों में विभाग माने विना श्राकाश में विभाग गुएग का श्रभाव होजाता है। तीसरा गुएग फिर दित्व, श्रादिक संख्यातो प्रदेशवाले श्राकाश से श्रसिद्ध ही है, क्यों वह श्राकाश द्रव्य एक माना गया है, श्राकाशके प्रदेशों में ही द्वित्व श्रादिक संख्याये ठहर मकती है। इस उक्त कथन करके परत्व, श्रपत्व, पृथक्तव, श्रीर परिमाएग विशेषों का श्रभाव भी श्राकाश में है, प्रतिवादी के सन्मुख इस वात का बहुत श्रच्छा निवेदन कर दिया गया है क्योंकि उस श्रकेले श्राकाश में उन परत्व, श्रपत्व, श्रपत्व, पृथक्तव, परिमाएग ये गुएग सिद्ध होजाते है। इस कारएग श्राकाश के प्रदेश (पक्ष) गुएग पदार्थ नहीं है (साध्य) गुएगवान होने से (हेतु) पृथिवी, जल, श्रादि द्रव्यों के समान (श्रन्यद्यद्यन्त)। यहां तक श्राकाश के प्रदेशों का गुएगपना निषद्ध कर दिया है।

नापि कर्माणि तत एव परिस्पन्द।त्मकत्वाभावाच । नापि सामान्याद्योतुवृत्तिप्रत्य-यादिहेतुत्वाभावात् । पदार्थांतराणि खप्रदेशा इत्ययुक्तं । पट्पदार्थनियमविरोधात् ।

श्राकाश के प्रदेश तिस ही कारण से यानी गुणवान् होने से तीसरे माने गये कर्मपदार्थं स्वरूप भी नहीं हैं क्योंकि कर्म गुणों के घारी नहीं है, दूसरी बात यह है कि परिस्पन्द-ग्रात्मकपन का श्रभाव होजाने से वे प्रदेश कर्मादार्थं स्वरूप नहीं हैं, कर्म होते तो हलन, चलन, श्रादि किसी भी क्रियास्वरूप होते किन्तु यह वैशेषिकों ने इटट नहीं किया है। तथा श्राकांश के वे प्रदेश सामान्य,

विशेष, समवाय ग्रीर श्रभाव पदार्थ स्वरूप भी नहीं है वयोकि श्रनुष्ट्रित्रत्यय ग्रादि के हेतुपन का ग्रभाव है, ग्रर्थात्—यह घट है, श्रीर यह घट है, तथा यह भी घट है। इत्यादिक भनुवृत्ति प्रत्यय का हेतु जैसे घटत्व सामान्य है, वैसे अनुवृत्त ज्ञान के कारण प्रदेश नहीं है श्रीर यह इससे व्यावृत्त है, यह इससे व्यावृत्त है, ऐसे व्यावृत्तिज्ञान के कारण नहीं होने से वे प्रदेश विशेष पदार्थ भी नहीं हैं अयुतिसद्ध पदार्थों का "यहा यह है" इम ज्ञान के कारण नहीं होने से वे प्रदेश समवाय पदार्थ भी नहीं है, भाव पदार्थ स्वरूप प्रदेश भला भभाव पदार्थ स्वरूप कैसे होसकते हैं?। गुणवान होने से भी प्रदेश इन सामान्य श्रादि पदार्थ स्वरूप नहीं है क्यों सि सामान्य ग्रादि मे गुण नहीं पाये जाते हैं। यदि वैशेषिक यो कहै कि श्राकाश के प्रदेश इन छह पदार्थों से श्रतिरिक्त भन्य पदार्थ स्वरूप होजायों ग्रन्थकार कहते हैं। कि यह इनका कहना श्रयुक्त है क्यों कि "जगत् के सम्पूर्ण भाव पदार्थ छह ही है" जो कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, उनके यहाँ माने गये हैं, इस नियम का विरोध होजायगा।

श्रत एव न मुख्याः खस्य प्रदेशा इति चेन्न, मुख्यकार्यकरणदर्शनात । तेपामुप-चिरतत्वे तदयोगात । न द्युपचिरतोग्निः पाकादाञ्चपयुज्यमानो दृष्टस्तस्य मुख्यत्वप्रभंगात्। प्रतीयते च मुख्यं कार्यमनेकपुद्गलद्रच्याद्यवगाहकलच्यां ।

पुन वैशेशिक यदि यो कहै कि इस ही कारण यानी छह पदार्थों के नियम का विरोध नहीं होय, भ्रत धाकाश के प्रदेश वास्तविक मुख्यपदार्थ कोई नहीं है, कल्पित या उपचरित है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उन प्रदेशों करके मुख्य कार्य का करना देखा जाता है, वस्तु-भूत कार्य का कारण उपचरितपदार्थ नहीं होसकता है, उन प्रदेशों के कल्पि होने पर उस मुख्य कार्य के किये जाने का अयोग है। देखिये मिट्टी का भग्नि रूप बना हुआ खिलीना या भ्रग्नि का चम-कीले पदार्थ में पडाहुआ प्रतिविम्ब भ्रथवा "भ्रग्निर्माणवक." आदि उपचरित भ्रग्नि है, यह कल्पित भ्रग्नि पकाने, जलाने, सुखाने भादि कार्यों में उपयोगी होरही नहीं देखीगयी है, यदि कल्पित भ्रग्नि पाक आदिकों कर देती तो उसको मुख्य भ्रग्निपनेका प्रसग भ्राजावेगा किन्तु भाकाशके प्रदेशोंसे होरहा भ्रनेक पुद्गलद्रव्य, जीवद्रव्य भ्रादिका भ्रवगाह करदेना स्वस्त्र मुख्य कार्य प्रतीत होता है।

निरशस्यापि विश्वन्वाचयुक्तमिति चेत् कयं विश्वनिरंशो वेति न विरुद्ध्यते । नतु प्रमाणिसद्धत्वाद्वादिप्रतिवादिनोराकाशे विश्वत्वामावाक विप्रतिषिद्धं । तत एव निरंशत्व सिद्धिः । तथाहि-निरंशमाकाशादि सर्वजगद्व्यापिः वात् यक्त निरंशं न तत्त्रया दृष्ट यथा घटादि सर्वजगद्व्यापि चाकाशादि तस्माकिरंशमिति कश्चित् । तदसमीचीनं, हेतोः पद्माव्यापकत्वात् प्रमाणी निरंशे तदमावात् ।

यदि वैशेषिक यो कहे कि मुख्य प्रदेशों से रहित होरहे निरंश भी प्राक्ताश के व्यापक होने के कारण वह अनेक द्रव्यों को अवगाह देना युक्त वन जाता है। यो कहने पर तो भाषायं कहते हैं कि -भाकाश को विभु कहना और निरंश कहना यह किस प्रकार पूर्वापर विरुद्ध-नहीं महेगा ? भर्याद्र-, म्रंशो से रहित है, वह परमाणु के समान सम्पूर्ण स्थानों में कैसे फैल सकता है ? अथवा जो प्रापक होरहा है वह निरश कैसे होसकता है ? यह तुल्य-बल विरोध है। पुनरिप वैशेषिक अपने स का अवधारण करते है, कि वादी. प्रतिवादी, होरहे चेशेषिक और जैन दोनो के यहाँ आकाश व्यापकपन का सद्भाव प्रमाणों से सिद्ध है, अतः निरंशपन और विभुपन का कोई तुल्यवल वाला वरोध नहीं प्राप्त हुआ, तिस ही करण से यानी विभुपन से ही आकाश के निरशपन की सिद्धि होजाती है, उसको स्पष्ट रूप से यो समिक्त्रये कि आकाश, काल, आदि पदार्थ (पक्ष) अंशो से हित है (साध्य) सम्पूर्ण जगत् मे व्यापनेवाले होने से (हेतु) जो पदार्थ अशो से रहित नहीं है, वहं तिस प्रकार सम्पूर्ण जगत् मे व्यापनेवाले होने से (हेतु) जो पदार्थ अशो दे रहित नहीं है, वहं तिस प्रकार सम्पूर्ण जगत् मे व्यापनेवाले आकाश आदि है (उपनय) तिस कारण से आकाश आदि हि (उपनय) तिस कारण से आकाश आदि है (नगमन)। इस प्रकार यहाँ तक कोई वैशेषिक कह रहा है।

ग्राचार्य कहते है कि वैशेषिक का वह कथन समीचीन नही है, क्योंकि पक्ष के एक देश में हेतु नही व्यापता है निरंश परमाणु में उस हेतु का ग्रभाव है, ग्रतः सर्व जगत् व्यापकपना हेतु भागा-सिद्ध हेत्वाभास है। ''पक्षैकदेशेहेत्वभावो भागासिद्धि" यह भागासिद्धि का लक्षण है।

तस्या विवादगोचरत्वाद०चीकरणाददोप इति चेन्न, सांशपरमाखुवादिनस्तत्रापि वित्रतिपत्तेः पचीकरणोपपत्तेः । साधनांतरात्तत्र निरंशत्विसद्धेरिहापचीकरणमिति चेत्, एवं ति न किश्चत्पचाव्यापको हेतुः स्यात्। चेतनास्तरवः स्वापात् मनुष्यविद्रयत्रापि तथा परि-ह रस्य संभवात् । शक्य हि वक्तु ंषु तरुषु न स्व'पादयोऽसिद्धास्त एव पचीकियते, नेतरे तत्र हेन्वंतराचेननत्वप्रसाधनात् ततो न पचाव्यापको हेतुरिति ।

वैशेषिक कहते है कि वह परमाणु तो वैशेषिक. नैयायिक, जैन, मीमांसक, किसी के यहाँ भी विवाद का विषय नहीं है, सभी विद्वान् परमाणु को निरंश मानते हैं, अतः परमाणु को पक्ष कोटि में नहीं किया गया, है. तब तो भागासिद्ध दोष नहीं आया। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि परमाणुओं को अंशों से सहित कहने वाले वादी पण्डित का उस परमाणु में भी निरंशपन का विवाद खडा हम्रा है। प्रथम जैन विद्वान् ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उद्वं, अधः, यो छहों और से अन्य छह परमाणुओं को चिपटाने वाले छह पहलों करके सहित होरहे परमाणु को शक्ति की अपेक्षा षडश मान लेते हैं, अतः विवाद पडजाने से परमाणु का भी पक्षकोटि में कर लेना बन जाता है, उस में हेतु के नहीं वर्तने से वैशेषिकों के ऊपर भागासिद्ध दोष खडा हम्रा है।

यदि वैशेषिक यो कहै कि उस परमाणु मे अन्य चरमावयवत्व आदि हेतु से निरंशपन की सिद्धि करली जायगी, अतः यहां इस अनुमान मे परमाणु का पक्षकोटि में ग्रहण करना उचित नहीं जंचा है। आचार्य कहते है कि थो कहोगे तब तो इस प्रकार कोई भी हेतु पक्ष में अन्यापक (भागा-सिद्ध) नहीं होसकेगा। देखिये भागासिद्ध का प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि वृक्ष (पक्ष) चेतन है (साध्य) स्वाप यानी शयन करना पाया जाने से (हेतु) सो रहे मनुष्यों के समान (अन्वयहण्टान्त) यो सोते हुये वृक्षों मे तो स्वाप हेतु है और निद्रा कर्म की उदय उदीरणा से रहित होरहे, जागते वृक्षों,

में स्वाप हेतु नहीं ठहरा किन्तु सभी वृक्षों को पक्ष बनाया गया है, श्रतः यह हेतु पूरे पक्ष में नहीं क्यापने के कारण भागासिद्ध हेत्वाभास है। यहां भी तिस प्रकार भागासिद्ध दोष के परिहार का सम्भव होरहा है। देखिये वादी के द्वारा यो कहा जासकता है कि जिन वृक्षों में शयन, भग्नक्षत-सरों हण, आदि परिणाम असिद्ध नहीं है, वे ही वृक्ष यहां पक्ष कोटि में किये जाते हैं श्रन्य स्वाप आदि से रहित होरहे कम्पित या जागृत वृक्ष यहां पत्त नहीं किये गये हैं। उन जागते वृक्षों में आहार करना, फलना, प्रांत हेतुओं से चेतनपन की अच्छे उन से सिद्धि करादी जावेगी, तिस कारण यह स्वाप हेतु भी पक्ष में अव्यापक यानी भागासिद्ध नहीं हो सकेगा। यहाँ तक वैशेषिकों के " सर्व जगत-व्यापित्व" हेतु को भागासिद्ध बता दिया गया है।

किल कालात्ययापदिष्टो हेतुर्निरंशत्वसाधने सर्वजगद्व्यापित्वादिति पद्मस्यानुमा-नागमवाधितत्वात् सांग्रमाकाशादि सकुद्मिश्रदेशद्रव्यसंबन्धत्वात्काण्डपटादिवदिति गगनादेः सांशत्वानुमानवचनात्। अत्र हेतोः मामान्यादिभिर्व्यमिचारासंभवात्। तेषां सकुद्भिश्रदेश— द्रव्यसबंधस्य प्रमाणसिद्धस्यामावात्। तथा धर्माधर्मे कजीवलोकाकाशानां तुल्य'संख्येयप्रदेश-त्वात् प्रदेशसमवाय इत्याद्यागमस्यापि तत्सांशत्वप्रतिपादकस्य सुनिश्चिन म'म द्व धकस्य सद्मावाध ।

वैशेषिको का आकाश आदि के निरंशपन को साधने मे दिया गया "सर्वजगद्व्याकपना होने से "यह हेत् कालात्ययापदिष्ट । वाधित ) हेत्वाभास भी है, क्योकि 'भ्राकाश भ्रादि निरंश हैं' इस पक्ष को अनुमान और आगम प्रमाएगो से वाधितपना है। आकाश, आत्मा आदिक पदाथ (पक्ष) म्नंशो से साहत है, (साध्य) एक ही वार मे भिन्न भिन्न देशवर्ती द्रव्यो के साथ सम्बन्ध कर रहे होने से (हेत् ) काण्डपट, पदी, कनात, भीत आदि के समान (अन्वयष्टण्टान्त )। इसप्रकार आकाश आदि के सांशपन को साधने वाले प्रनुमान का वचन है, इस प्रनुमान मे पड़े हुये हेतु का सामान्य (जाति) विशेष, म्रादि करके व्यभिचार दोष होजाने का असम्भव है, क्योंकि उन सामान्य म्रादिकों के एक ही वार मे भिन्न देशीय द्रव्यों के साथ सम्बन्ध होजाने की प्रमाएं। से सिद्धि नहीं होपाती है, वैशेषिको द्वारा माना गया नित्य, एक, अनेकानुगत, सर्वंगत, ऐसे सामान्य की प्रमाएगे से सिद्धि नहीं होसकी है, घट या पट के पूरे देशों में व्याप रहें सहशापरिमारा-स्वरूप घटत्व, पटत्व भादि सामान्य यदि केंतिपय भिन्नदेशीयद्रव्यो से सम्बन्घ रखते हैं तो वे सामान्य साथ मे साश भी हैं, अतः व्यभिचार दोष की सम्भावना नही है, यह वैशेषिको के अनुमान की इस अनुमान से वाधा प्राप्त हुई। तथा वैशेषिको के अनुमान की आगम-प्रमाण से यो वाधा पाती है कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य भौर लोकाकाश के तुल्य रूप से असंख्यातासख्यात प्रदेश है, इस कारण इन चारो का समप्रदेशत रूप से सम्बन्ध होरहा है, इत्यादिक माकाश भादि को साशपने के प्रतिपादक भागम का मी सद्भाव है, जिन श्रागमो के वाघक प्रमाणो के श्रसम्भवने का बहुत श्रच्छा निर्णंय होचुका है।

भावार्थ-द्वादशागों के विषय का वर्णन करते हुये माचार्यों ने समवायाग का निरूपण करते समय धर्म, भादिक चार के तुल्य असंख्यात प्रदेशी होने से द्रव्यसमवाय इब्ट किया है। राजवा-

ति में भी "श्रुतं मितपूर्वं द्वचनेकद्वादाशभेद " इस सूत्र के व्याख्यान में लिखा है कि धर्मास्तिकाय श्रीर श्रधर्मीस्तिकाय तथा लोकाकाश एव एक जीव के तुल्य संख्या रूप श्रसंख्यात प्रदेश होने के कारण एक प्रमाण (नाप) करके द्रव्यों का समवाय होजाने से परस्पर में द्रव्यसमवाय है, इस प्रकार श्रनुमान श्रीर श्रागम प्रमाणों से वाधित होरहा वैशेषिकों का श्राकाश में निरशत्व को साधने वाला हेतु कालात्ययापदिष्ट है।

यद्प्युच्यते निरंशमाकाशादि सदावयः नारभ्यत्वात् परमाणुवदिति तद्प्यनेन निरस्त, हेतोः कालान्ययापदिष्टत्वाविशेषात् । किं च यदि सर्वथा सदावयवानारभ्यत्वं हेतु-स्तदा प्रतिवाद्यसिद्धः पर्यायाथिदेशात् पूर्वपूर्वाकाशादिप्रदेशेभ्य उत्तरोत्तराकाशादिप्रदेशोत्पत्ते-रारभ्यारंभकभावोषपत्तेः । अथ कथंचित्सदावयवानारभ्यत्वं हेतुस्तदा विरुद्धः, कथंचित्रिरंश-न्दस्य सर्वथा निरंशत्वविरुद्धस्य साधनात् । कथंचित्रिरंशत्वस्य पाधने सिद्धसाधनमेव पुगद्-लस्कंधवत्सव दावयवतिभागाभावात् सावयवत्वाभावोपगमात्

श्रीर भी वैशेषिको द्वारा जो यह कहा जाता है कि श्राकाश श्रादि (पक्ष ) निरश है, (साघ्य) सवदा श्रवयवों से नही ग्रारम्भने योग्य होने से (हेतु) परमाण के समान (ग्रन्वय दृष्टान्त )। इस प्रकार वैशेषिको का यह श्रनुमान भी इसी कथन करके निराकृत होगया समभो, क्योंकि पूर्व श्रनुमान के हेतु समान इस श्रनुमान के हेतु का भी कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासपना श्रन्तररिहत है, दूसरी वात यह भी है कि वैशेषिक यदि सर्वथा सदा श्रवयवों से श्रनारम्यपन को हेतु कहेंगे तब तो प्रतिवादी होरहे जैंनो को यह वैशेषिकों का हेतु ग्रसिद्ध (हेत्वाभास) पड़ेगा क्योंकि पर्यायाधिक नय की श्रपेक्षा कथन करने से पूर्व स्वय-वर्ती श्राकाश श्रादि के प्रदेशों से उत्तरोत्तर समयवर्ती ग्राकाश श्रादि के प्रदेशों की उत्पत्ति होरही मानी जाती है, श्रतः श्रारम्य, श्रारम्भक भाव वन रहा है।

भावार्थ—पर्याय--हिष्ट से स्राकाश या उसके प्रदेश स्रादि सभी पदार्थ प्रतिक्षण उपजतेरहते हैं, पूर्व समय--वर्ती पर्याय कारण होती है, सौर उत्तर समय--वर्ती पर्याय कार्य माना जाती है स्राकाश के प्रदेश भी उत्तर समय--वर्ती स्राकाशीय प्रदेशों को या प्रदेशों के पिण्ड स्राकाश को उपजाते रहते हैं, ऐसी दशा में सभी प्रकारों से स्रवयवों द्वारा स्रवारम्यपना हेतु स्राकाश में नहीं रहता है, स्रतः वैशेषिकों का हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है। हाँ स्रव यदि कथंचित् सदा स्रवयवों से स्रवारम्यपन को हेतु कहोंगे तब तो वैशेषिकों का हेतु विरुद्ध हेत्वाभास होगा क्योंकि वह हेतु साध्य किये गये सर्वधा निरंशत्व से विरुद्ध होरहे कथंचित् निरंशत्व का साधना करेगा। तथा स्राकाश में कथंचित् निरंशपन का साधन करने में हम जैनों की स्रोर से वैशेषिकों के ऊपर सिद्धसाधन दोप ही भी है, क्योंकि जिस प्रकार प्रद्गाल स्कन्धों में सदा स्रवयवों का विभाग है, वे टूट, फूट, जाते है जुड़ मिल जाते हैं, उस प्रकार स्राकाश में सदा स्रवयवों का विभाग नहीं है, स्रतः स्राकाश में सावयवपने के स्रभाव को हम जैन के यहां नहीं स्वीकार किया गया है, इस कारण जिस कथंचित् निरंशपन को हम जैन प्रथम से ही मानते स्रारहे हैं, उसके लिये ही साप पुनः स्रनुमान रचने का घोर परिश्रम कर रहे हैं, जो कि व्यर्थ है।

स्यानमतं, नाकाशदीनां प्रदेशा प्रख्याः संति स्वतोऽप्रदिश्यमानत्वात् परमाण्यवत् । पटादीनां हि प्रख्याः प्रदेशाः स्वतोऽवधार्यमाणाः सिद्धा इति । तद्युक्तं, परमाणोरेकप्रदेशा-मावप्रसंगात् छवास्यः स्वतं।ऽप्रदिश्यमानत्वाविशेषात् । परमाण्यरेकप्रदेशोत्यन्तपरं। सत्वाद-स्मदादीनां स्वतोऽप्रदिश्यमान इतिचेत् तत एशाकाशादिप्रदेशाः स्वतोऽप्रदिश्यमानाः संत्वस्मदादिमः । अतीद्रियार्थदिशानां तु यथा परमाणुरेकप्रदेशः स्वतःप्रदेश्यस्तथाकाशादिप्रदेशो-पीति स्वतोऽप्रदिश्यमानत्वादित्यसिद्धो हेतः । पटादिद्वधणुकाद्यवयवरनेकांतिकश्च, तेषामस्म-दादिमः स्वतोऽप्रदिश्यमानानामिष मावात् ।

सम्भव है वैशेषिकों का यह मन्तव्य होय कि ग्रांकाश ग्रांदिकों के प्रदेश (पक्ष) मुख्य नहीं है (साध्य) स्वतः एक एक प्रदेश द्वारा नापने के ढग से नहीं प्रदेशित किये जारहे होने से (हेतु) परमाण के समान (ग्रन्वय हुंग्टान्त)। जिस कारण से कि पट, घट, वृक्ष, ग्रांदिकों के मुख्य प्रदेश है तिस ही कारण से वे स्वत प्रदिष्ट होकर श्रवधारण किये जा रहे सिद्ध है। श्रांकाश में यह बात नहीं है अतः ग्रांकाश के मुख्य प्रदेश नहीं है। श्रांचार्य कहते हैं कि वैशेशिकों का यह कथन युक्तिरहित है क्योंकि यो तो परमाण के माने जा रहे एक प्रदेश के श्रमाव का प्रसंग होजावेगा, कारण कि श्रम्पत्र छत्तस्य जीवों करके परमाण में भी स्वतः श्रप्रदिष्यमानपना श्रांकाश के समान श्रन्तररहित विद्यमान है। यदि वैशेषिक यो कहे कि परमाण तो एक प्रदेशवाला है ही, किन्तु श्रद्यन्तपरोक्ष होने से हम श्रांद छत्तस्य जीवों को स्वतःनापने योग्य प्रदिश्यमान नहीं होपाता है श्रयवा परमाण का एक प्रदेश तो श्रनुमान या श्रांगम से स्वीकार करने योग्य है, श्रंगुलिनिदेश करने के समान सूक्ष्म परमाण के प्रदेश को स्वतःप्रदेशद्वारा श्रंकित नहीं किया जा सकता है।

प्राचार्य कहते है कि तिस ही कारण से यानी ग्रत्यन्त परोक्ष होने से ग्राकाश, काल, ग्रादि के प्रदेश भी हम ग्रादि ग्रन्थल जीवो करके स्वत. नहीं प्रदेशने योग्य होरहे होजाओ, हाँ ग्रतीन्द्रियम्प्री का प्रत्यक्ष करने वाले सर्वज्ञ जीवो के तो तिसप्रकार एक प्रदेश वाला परमाण अञ्ज लिनिर्देश से भी भर्थिषक स्वतः प्रदेशने योग्य है, तिस प्रकार ग्राकाश ग्रादि के प्रदेश भी स्वतः प्रदेश करने योग्य है। इस प्रकार वैशेपिको का "स्वत ग्रप्रदिष्यमानत्वात्" यह हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है। तोसरा दोष यह है कि पट ग्रादि के समान द्वपण्यक, त्र्यण्यक, ग्रादिको करके यह हेतु व्यभिचारी भो है, क्योंकि हम ग्रादिको करके स्वतः नहीं प्रदेशित किये जारहे भी उन द्वयण्यक का सद्भाव है ग्र्यात् व्यण्यक, त्र्यण्यक ग्रादि ग्रयवा पट ग्रादि के भी एक परमाण्यवगाही प्रदेशों का स्वत प्रदिश्यपना नहीं है, फिर भी उनके प्रदेश माने गये है, ग्रत हेतु के रहने पर द्वयण्यकादिकों में साध्य के नहीं बरतने से वैशेपिको का स्वत ग्रप्रदिश्यमानस्व हेतु व्यभिचारी हेत्वाभास है।

कि च कथंचित्सांशमाकाशादि परमाणुमिरेकदेशेन युज्यमानत्वात् स्कंषवत् । तस्य तैः सर्वात्मना सयुज्यमानत्वे परमाणुमात्रत्वप्रसंगात् । तथा चाकाशादिवद्वत्वापिः । एक बात यह मी है कि भाकाश भादि द्रव्य (पक्ष ) कथंचित् भ शो से सहित है (साध्य )

एक बात यह भा ह कि भाकाश आगद प्रवा ( पदा ) पत्पाप प पा ( ताहर ए र ताहर ए र ताहर ए र ताहर एक प्रवेश करके संयुक्त होरहे होने से (हेतु ) घट, पट, मादि स्कन्ध

के समान ( दृष्टान्त )। यदि प्राकाश को साश नहीं माना जायगा श्रौर उसे आकाश का उन परमाएग्नों के साथ सम्पूर्ण स्वरूप से सयोग होरहा स्वीकार किया जायगा तब तो श्राकाश को परमाएं के
बरावर होने का प्रसग श्राजायगा श्रर्थात्—देखो, विचारो, जो पदार्थ एक प्रदेशीय या निरश परमाएं के साथ भीतर बाहर ऊपर, नीचे, सर्वात्मना संयुक्त होरहा है, वह परमाएं के बरावर ही है।
यदि परमाएं से उस संयुक्त पदार्थ का परिमाएं वढ जायगा तो समक लेना चाहिये कि उस संयुक्त
पदार्थ का कुछ श्र'श परमाएं के साथ चिपटा नहीं था जैसे कि एक रुपये का दूसरे रुपये के साथ एक
भाग मे संयोग होजाने से दो रुपयों की गड़डी बढ जाती है, सर्वाग रूप से एक रुपये का दूसरे रुपये
के साथ संसर्ग मानने पर तो दो रुपये मिल कर भी एक रुपये बरावर ही होंगे। केशाग्र मात्र भी वढ
नहीं सकेगे। इसी प्रकार श्राकाश का सर्वाग रूप से एक परमाएं के साथ सयोग होजाने पर वह
ग्राकाश परमाएं के वरावर होजायगा श्रौर तैसा होने पर ग्रनेक परमाएं श्रो साथ श्राकाश का
सर्वात्मना सम्बन्ध मानने पर ग्राकाश धर्म ग्रादि द्रव्यों के ग्रनेकपनकी ग्रापत्ति होगी जो कि हम, तुम,
दोनों को इष्ट नहीं है।

स्यानमतं, नैकदेशेन सर्वात्मना वा परमाणुभिराकाशादियु ज्यते । कि तिह १ युज्यते एव यथावयवी स्वावयवैः सांमान्यं वा स्वाश्रयैरिति । तदसत् साध्यसमत्वाचिदर्शनस्य तस्याप्यवयव्यादेः सर्वथा निरंशत्वे स्वावयवादिभिरेकांततो भिन्नेर्न संबंधो यथोक्तदोषानुषंगात् कात्सन्ये कदेशव्यतिरिक्तस्य प्रकारांतरस्य तत्संवधनिबंधनस्यासिद्धेः । कथंचित्तादात्म्यस्य तत्सं- बंधत्वे स्याद्वादिमतसिद्धिः, सामान्यतद्वतोरवयवावयविनोश्च कथंचित्तादात्म्योपगमात् । न चैवमाकाशादेः परमाणुभिः कथंचित्तादात्म्यभित्येकदेशेन संयोगोभ्युपगतव्यः । तथा च सांश-त्वसिद्धिः ।

धाँधलवाजी करते हुये वैशेषिकों का यह मत होय कि परमाण श्रादिकों के साथ श्राकाश श्रादि द्रव्य न तो एक देश करके संयुक्त होते है। जिससे कि श्राकाश श्रादि सांश होजाय और सर्वांग रूप से भी श्राकाश श्रादिक द्रव्य उस परमाण के साथ संयुक्त नहीं होजाते है। जिससे कि श्राकाश का परिमाण परमाण के समान होजाता या श्रनेक परमाणश्रों के साथ संयुक्त होजाने से श्राकाश द्रव्य श्रनेक होजाते। तो यहा किस ढंग से परमाण ध्रादिकों के साथ श्राकाश श्रादिक युक्त होते है? इस शंका पर हम वैशेषिकों का सक्षेप से यही राजाज्ञा-स्वरूप उत्तर है, कि वे श्राकाश श्रादिक द्रव्य परमाणश्रों के साथ संयुक्त हो ही जाते है। जैसे कि श्रपने श्रवयवों के साथ श्रवयवी सम्बन्धित हो जाता है। श्रथवा सामान्य (जाति) श्रपने द्रव्य, गुण, या कर्म नामक श्राश्रयों के साथ सम्बन्धित हो जाता है।

ग्राचार्यं कहते हैं कि इस प्रकार वैशेषिकी का वह कथन प्रशसनीय नही है। क्योंकि उनका दिया हुग्रा ग्रवयवी या सामान्य स्वरूप दृष्टान्त साध्यसम है, अर्थात्—जैसे परमाग्रग्नों के साथ ग्राकाश

श्रादि का सयोग किसी ढंग से साधा जारहा है। उसी प्रकार भवयवी श्रीर सामान्य का अपने भव-यव या श्राश्रयों के साथ सार्ग, करना भी साधने योग्य है। उनका सार्ग जैसा आप मानंते हैं, वैसा कोई निर्णीत नहीं होसकता है। वौद्धोंने भवयवों में भवयवी के वर्तने पर जो श्राक्षण किये थे उस पर भी वैशेषिकों ने कोरी प्रचण्ड नरपित की श्राज्ञा के समान युक्तियों से रीता उत्तर दिया है। बात यह है कि अवयवों में अवयवी रहता है, सामान्यवान में सामान्य रहता है, किन्तु वैशेषिक जिस ढग से कहते हैं उस रीति से नहीं। वैशेषिकों के अनुसार उस अवयवी या सामान्य, भादि को भी यदि सर्वथा निर्श मानलिया जायगा तो एकान्त रूप से भिन्न होरहे स्वकीय भवयव श्रादिकों के साथ सम्बन्ध नहीं होसकता है, क्योंकि ऊपर कहे गये अनुसार दोषों का प्रसाग भाता है। पूर्णां क्य से या एक देश से इन दो के भ्रतिरिक्त उक्त सम्बन्ध के कारण होरहे भ्रन्य प्रकारों की भ्रसिद्ध है, भ्रत. वैशेषिकों के हष्टान्त में भी वे ही दोप खंडे हुये है, श्रसिद्ध हष्टान्त से साध्य की सिद्धि नहीं होसकती है।

यदि कथचित् तादात्म्य को उनका सम्बन्ध स्वीकार किया जायगा तव तो स्याद्वादियों के मत की सिद्धि होजाती है क्यों कि सामान्यवान् का एवं अवयवों और अवयवी का कथंचित् तादात्म्य सम्बन्ध हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। किन्तु इस प्रकार परमाणुष्ठों के साथ आकाश आदि का कथंचित् तादात्म्य सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है क्यों कि ये सर्वथा भिन्न द्रव्य हैं, कथंचित् मिन्ना पिन्न पदार्थों में तो कथंचित् तादात्म्य सम्बन्ध बन सकता है, अब अनेक परमाणु के साथ एक आकाश द्रव्य का-एक देश करके ही सयोग स्वीकार करना पढ़ेगा और तैसा होने पर एक देश, एक देश यो अनेक देश होजाने से आकाश के साथपन की सिद्धि होजाती है।

कि च सांशमाकाशादि श्येनमेषाद्यन्यतरोभयकर्मजसंयोगविभागान्यथानुपप्तेः । श्येनेन हि स्थाणोः संयोगो विभागश्चान्यनरकमजस्तत्रोत्पणं कर्म स्वाश्रयं श्येनं तदाकाश- प्रदेश।द्वियोज्य स्थापवाकाशदेशेन संयोजयति ततो वा विभिद्याकाशदेशांतरेण संयोजयतीति प्रतीयते, न चाकाशस्यैकदेशामावे तद्वटनात्, कर्मणाः स्वाश्रयान्याश्रययोरेकदेशत्वात्।

एक बात यह भी है कि आकाश आदिक पदार्थ (पक्ष ) स्वकीय आंशो से सहित है साध्य) संयुक्त या विभक्त न्यों में से किसी एक द्रव्य में हुई किया से उत्पन्न हुआ रयेन (बाज पक्षी) या मनुष्य आदि का संयोग और विभाग तथा संयुक्त या विभक्त दोनो द्रव्यों में उपजी किया से जन्य मेंढा, मल्ल, आदि के सयोग और विभाग ये अन्यया यानी आकाश आदि को संयोग और विभाग मलें अन्यतरक में के जन्य हुआ है। यहा यो सम्भिये कि, उन रथेन में उत्पन्न हुआ कमें अपने आधार होरहें रथेन को आकाश के उस प्रदेश से वियोग करा कर स्थाए। से अविष्ठ होरहे आकाश के प्रदेश के साथ सयोजित करा देता है, अथवा वह अन्यतर कर्म उस संयुक्त प्रदेश से विभिन्न कर यानी विभाग कराआकाश के अन्य प्रदेश के साथ संयुक्त करादेता है इस प्रकार प्रतिति होरही है। आकाश के एक एक देश के साथ हुये स्थान विभाग करा अवित् हो स्थान वह अन्यतर कर्म उस प्रतिति होरही है। आकाश के एक एक देश के साथ संयुक्त करादेता है इस प्रकार प्रतिति होरही है। आकाश के एक एक देश के साथ संयुक्त करादेता है इस प्रकार प्रतिति होरही है। आकाश के एक एक देश के साथ संयुक्त करादेश के साथ हुये संयोग या विभाग की घटना नहीं होसकती है, किया भी स्वकीय आश्रय में हो या अन्य आश्रय में उपज गगी होय, आकाश के एक देश मे वर्त

रहे द्रव्य ही में पायी जा सकती है, ग्राकाश के सर्वदेशवर्ती द्रव्य मे किया नहीं होपाती है। क्यों कि ऐसा कोई कियावान् द्रव्य ही नहीं है।

एतेन मेपयोक्तमयकर्मजः संयोगो विभागश्चाकाशस्याप्रदेशत्वे न घटत इति निवे-दितं, क्रियानुपपत्तिश्च तस्याः देशांतरप्राप्तिहेतुत्वेन व्यवस्थितत्वात् देशांतरस्य चाऽसंभवात् । -तत एव परत्वापरत्वपृथकत्वाद्यनुपपत्तिः पदार्थानां विज्ञेया । तत्सकल्मस्युपगच्छतांजसा सांश-माकाशादि प्रमाण्यितव्य ।

इस्ंउक्त कथन करके इस वात का भी निवेदन कर दिया जा चुका समभलों कि दो मेढाश्रों का दोनों की कियाश्रों से उपजा सयोग अथवा विभाग ही श्राकाश को प्रदेशरहित मानने पर नहीं घटित होपाता है। दूसरी बात यह है कि श्राकाश को निरश मानने पर पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्रीर मन इन में से किसी भी द्रव्य को कोई किया नहीं वन सकती है, क्यों कि वह किया तो अन्य देशों की प्राप्त का कारण होकरके व्यवस्थित होरही है। ग्रर्थात्—जब श्राकाश के प्रदेश नहीं है, तो प्रकृत देश से दूसरे देशों में प्राप्त कराने वाली किया कथमि नहीं वन सकती है। किस देश से कौनसे दूसरे देशों पर पदार्थ को रक्खें श्राकाश को निरंश मानने वालों के यहाँ देशान्तर का तो असम्भव है। नथा तिस ही कारण से यानी देशान्तरों असम्भव होने से पदार्थों के परत्व, ग्रपरत्व, पृथवत्त्व, द्रवत्व, गुरुत्व श्रादि की श्रसिद्धि होना समभ लेना चाहिये अर्थात्—ग्राकाश के प्रदेश होने पर ही सहारनपुर से काशी की अपेक्षा अयोध्या अपर है, पटना पर है, यो पटनासम्बन्धी परत्व और श्रयोध्या सम्बन्धी अपरत्व गुण वन सकते है श्रन्यथा नहीं।

सप्रदेश आकाश के देश, देशान्तर मानने पर ही पदार्थों का एक दूसरे से पृथग्भाव वनता है, वस्त्र से मैल पृथक होगया, यं गुलीसे नख को पृथक कर दिया, ये सब आकाशके अनेक-प्रदेश मानने पर ही सम्भवते है। वैशेषिको ने आद्य स्पन्दन (वहना) का असमवायी कारण द्रवत्व गुण माना है, और आद्य पतन का असमवायी—कारण गुरुत्व गुण स्वीकार किया है, जब आकाश के प्रदेश ही नहीं है तो कौन द्रव्य कहा से बह कर कहाँ जाय ? और भारी पदार्थ कहा से गिर कर कहां 'पड़े ? समभ में नहीं आता है। तिसकारण उन संयोग, विभाग, किया, परत्व, अपरत्व, पृथवत्व आदि सम्पूर्ण सुव्यवस्थाओं को स्वीकार करने वाले वैशेपिक या अन्य वादी करके आकाश, आत्मा, आदि द्रव्यों को अतिशोद्य प्रामाणिक मार्ग अनुसार साश स्वीकार कर लेना चाहिये।

#### कुतः पुनराकाशस्यानंताः प्रदेशा इत्यावेदयति ।

महाराज फिर यह बताश्रो कि श्राकाश के श्रनन्त प्रदेश भला किस ढंग से सिद्ध कर लिये जाते है ? सम्भव है कि सप्रदेश सिद्ध करिदये गये श्राकाश के सख्यात या श्रसंख्यात ही प्रदेश होवे ? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार श्रीग्रम वात्तिक द्वारा श्रावेदन करते है।

> अनंतास्तु प्रदेशाः स्युराकाशस्य समंततः । लोकत्रयाद्वहिः प्रांताभावात्तस्यान्यथागतेः ॥ ६ ॥

छहो स्रोर से या सब स्रोर से स्नाकाश के प्रदेश तो स्ननन्तानन्त ही हो सकते है (प्रतिज्ञा) तीनो लोक से वाहर नियत प्रान्त का स्नभाव होने से (हेतु)। स्नन्यथा यानी लोक से बाहर प्रान्त का स्नभाव नहीं मानने पर तो उस स्नाकाश की गित यानी क्रिप्त नहीं होसकेगी। वैशेषिकों के मत स्नुसार सर्वगतपना भी नहीं सम्भवेगा, स्नल्प देशों में वर्त रहा द्याकाश सल्पगत बन वैठेगा।

अनंतप्रदेशमाकाशं लोकत्रयाद्वहिः समंततः प्रांतामावात् यकानंतप्रदेशं न तस्य ततो वहिः समन्ततः प्रांतामावो यथा परमायवादेः इत्यन्यथानुपपिलक्षणो हेतुः स्वसाध्यं सावयत्येव । ततो वहिः समततः प्रान्तामावस्यामावे पुनराकाशस्य गत्यमावप्रसंगात् मावेषि कथमाकाशस्य गतिरित्याह ।

श्राकाश द्रव्य (पक्ष ) अनन्त प्रदेशवान् है (साध्य) तीनों लोक से वाहर सब भ्रोर से प्रान्त का प्रमाव होजाने से (हेतु)। जो अनन्त प्रदेश वाला नहीं है, उसका उम तीनो लोक से वाहर सब भ्रोर प्रात का भ्रमाव नहीं पाया जाता है जैमें कि परमाणु, घट, पट, भ्रादिका प्राताभाव नहीं है, (व्यितरेक दृष्टान्त)। इस प्रकार अन्यथानुपपत्ति नामक असाधारण लक्षण से युक्त होरहा हेतु अपने साध्य को साध ही देता है। उस लोकत्रय से वाहर समन्ततः आकाश के प्रान्ताभाव का भ्रमाव माना जायगा यानी प्रान्तमाग मान लिये जायगे तो फिर आकाश द्रव्य की अप्ति होने के भ्रभाव का प्रसंग भ्राजायगा। कोई प्रश्न करता है कि लोक से बाहर आकाश के प्रान्तों के अभाव का सद्भाव मानने पर भी भला आकाश की अप्ति किस प्रकार होजायगी? बताओ, ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य महाराज उत्तर वार्त्तिक को कहते हैं।

जगतः सावधेस्तावद्भावो वहिरवस्थितिः। संतानात्मा न युज्येत सर्वथार्थिकियाच्तमः॥ २॥ न गुणः कस्यचित्तत्र द्रव्यस्यानभ्युपायतः। तदाश्रयस्य कर्मादेरपि नैवं विभाव्यते॥ ३॥ द्रव्यं तु परिशेषात्स्याच्तनभो नः प्रतिष्ठितं। प्रसक्तप्रतिषेधे हि परिशिष्टव्यवस्थितिः॥ ४॥

सब से प्रथम यहाँ विचार करना है कि चराचर वस्तुझो का पिण्ड होकर यह जगत् मर्यादा-सिहत है, चाहे तीन लोक माने जाय या सात भुवन भ्रथवा चौदहभुवन मादि माने जाय इनकी भ्रविध भ्रवश्य मानी जायगी। भ्रविधसिहत इस जगत् से बाहर भी कोई भावात्मक पदार्थ भवस्थित है जो कि किल्पत सन्तानस्वरूप तो नही उचित है, क्योंकि अर्थिकिया करने में बह समर्थ है, किल्पत पदार्थ सभी प्रकार से भर्थिकिया को नही कर सकता है, "नहि मृण्मयो गौर्वाह-दोहादावुपयुज्यते" भ्रत. वह भाव-पदार्थ बौद्धो के यहा माने गये भनुसार किल्पत सन्तान स्वरूप नहीं माना जा सकता है। पृथिवी. जल, ग्रादिस्वरूप भी वह नहीं है, क्यों ये सब लोक के भीतर ही है। लोक से वाहर का भाव पदार्थ रूप, रस, ग्रादि गुएा-स्वरूग भी नहीं होसकता है क्यों कि उस गुएा के ग्राश्रयभूत किसी भी एक पृथिवी ग्रादि द्रव्य को वहा स्वोकार नहीं किया गया है। इसी प्रकार कर्म (किया), सामान्य (जाति) ग्रादि के सम्भवने का भी वहाँ विचार नहीं किया जा सकता है क्यों कि उनके ग्राश्रयभूत हो रहे द्रव्य का ग्रभाव है, द्रव्य के विना ये विचार कहा ठहर पायेंगे?। हाँ पृथिवी, वायु, ग्रात्मा, गुएा, ग्रादि का निषेध करते हुये "पिरशेषन्याय" से जो कोई द्रव्य वहा जगत् के बाहर ठहर पायेगा वहीं तो हम स्याद्वादियों के यहां ग्राकाश द्रव्य प्रतिष्ठित है, "प्रसक्तप्रतिषेधे परिशिष्ट--संप्रत्ययहेतु. परिशेष: "क्यों कि प्रसंग-प्राप्त पदार्थों का युक्तियों से निषेध कर चुकने पर ग्रन्त में जो परिशिष्ट (बच) रह जाता है, उसकी "परिशेषन्याय" ग्रनुसार व्यवस्था कर दी जाती है। ग्रर्थात्-जगत् के बाहर कोई पृथिवी ग्रादि द्रव्य नहीं है, केवल ग्राकाश द्रव्य है।

श्रनंता लोकधातवः इत्याकाशत्ववादिनां दर्शनमयुक्तं प्रमाणाभावात । स्वभाव-विप्रकृष्टानां भावाभावित्रचयासंभवात् संभवे वा स्वतः चित्रसंगात् तदागमस्य प्रमाणभूत-स्यानभ्युपगमात् । ततः सावधिरेव लोको व्यवतिष्ठते तस्य च स्वतो विद्यः समंतादभावस्ता-वित्सद्धः स च नीरूपो न युज्यते प्रमाणाभावात् । भावधर्मस्वभावो न गुणः, कर्म, सामान्यं, विशेषो वा, कस्यचिद्द्रव्यस्य तदाश्रयस्यानभ्युपगमात् परिशेषाद्द्रव्यमिति विभाव्यते । प्रस-क्तप्रतिषेषे परिशिष्टव्यवस्थितः तदस्माकमाकाशं सर्वतोऽविधरहितमित्यनंतप्रदेशसिद्धः ।

लोक नामक धातुये अनन्न हैं अर्थात्—लोक तीन, सौ, हजार लाख, आदि इतने ही नहीं है किन्तु सख्यात, असंख्यात, से भी वढ कर अनन्त है। आचार्य कहते है कि इस प्रकार आकाशनत्व को मानने वालो का दर्शन अयुक्त है क्योंकि इस में कोई प्रमाण नहीं है, अथवा आकाश को तत्व मानने वालों के यहां लोकों को भी अनन्त कहने वाला दर्शन अयुक्त है, इस विषय का कोई प्रत्यक्ष या अनुमान अथवा आगम प्रमाण नहीं है। स्वभाव से विप्रकृष्ट (व्यवहित) हो रहे चाहे किन्ही भी अती-विद्रय पदार्थों के भाव या अभाव का निश्चय करना असम्भव है, फिर भी चाहे किसी भी अतीन्द्रिय पदार्थों का सद्भाव मान लिया जायगा तो सभी दार्शनिकों के यहाँ स्वतः ही क्षति होने का प्रसग आजावेगा, चाहे कितने भी मन-माने सूक्ष्म पदार्थ मान लिये जावेंगे और चाहे किसी भी परमाणु, आकाश, कर्म, काल द्रव्य आदि स्वभावविप्रकृष्ट पदार्थों का अभाव कर दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से तो अनन्त लोकों की सिद्धि नहीं होसकती है, और जिस आगम में लोक अनन्त लिखे हुये है, उस आगम को प्रमाणभूत स्वीकार नहीं किया गया है, तिस कारण से मर्यादासहित ही लोक व्यवस्थित होता है।

उस पञ्च द्रव्य समुदाय या षट् द्रव्यसमूह--स्वरूप मर्योदित लोक का अपने से वाहर सब श्रोर अभाव तो सिद्ध ही है किन्तु वह लोक का अभाव निःस्वरूप या प्रसज्यपक्ष अनुसार तुच्छ अभाव रूप माना जाय यह तो उचित नही है क्योंकि इस विषय मे कोई प्रमाण नही है। इस परिमित लोक के वाहर भी कोई भाव--पदार्थ ठहर सकता है, पर्यु दास नामक अभाव के अनुसार वह लोक के वाहर लोक का भ्रभाव माना गया माव धमं स्वभाव होरहा पदार्थ किसी रूप भ्रादि चौवीस गुए स्वरूप भी नही है, अथवा उत्क्षेपए। आदि पाच कमं स्वरूप भी नही है, इसी प्रकार वैशेपिको के यहाँ माने गये सामान्य अथवा विशेप पदार्थ—स्वरूप भी नही है, क्योंकि उन गुए। आदि के आश्रय होरहे किसी भी द्रव्य को वहाँ स्वीकार नहीं किया गया है, स्वकीय आधार के विना गुण आदि किसका आश्रय पाकर ठहरे?। तव तो परिशेपन्याय से वह कोई द्रव्य ही विचारा जा सकता है। प्रसग—प्राप्तों का निपेष्ठ कर चुकने पर बच रहे परिशिष्ट प्रार्थ की व्यवस्था होजाती है, श्रतः वही द्रव्य हम स्याद्वादियों के यहा आकाश माना जा रहा है. अर्थात्—लोक के वाहर पृथिवी, जल आदि तो हो नहीं मकते है, क्योंकि वहा उनके ठहरने या गमन का हेतु अधमं या धमं द्रव्य नहीं है, इस कारण से वहा जीव द्रव्य भी नहीं है, जहा पुगद्ल, जीव, धमं अधमं और कालद्रव्य पाये जाते हैं वह तो लोक ही है, लोक से वाहर सब थोर से अवधिरहित होरहा आकाशद्रव्य है, इस कारण आकाश के अनन्तानन्त प्रदेशो-की सिद्धि होजाती है, यो आकाश की जिंदत और श्राकाश के प्रदेशों की सिद्धि कर दी गयी है।

परेषां पुनरनन्ता लोकघातवः सतोपि यदि निरतगस्तदा द्यांतरालप्रतीरि स्यात् सर्वथा तेषां निरंतरन्वे वैंकं लोकघातुमात्रं स्यात् परेषां लोकघातुनां तत्र नुप्रवेशात ए देशेन नैरन्तर्ये सावयवत्वं तदवयवेनापि तदवयवांतरैः सर्वत्मना नैरंतर्ये नदेकाः यवमात्र स्थात्, तदे—कदेशेन नैरन्तर्ये तदेव सावयवन्वमे स्मनन्तपरमाणुनां सर्वत्मना नैरन्तर्ये परमाणुमात्रं जगद्भवेत तदेकदेशेन नैरंतर्ये सावयवत्वं परमाणुनां । तन्नानिष्टं इति मांतरा एव लोकवात : प्रतिपर्माणु वक्तव्याः । तदन्तर एवाकाशमेवोक्तव्यापादनादनंतप्रदेशमायातं ।

दूसरे वादी पण्डितो के यहाँ फिर लोकधातुये अनन्त होरहे सन्ते भी यदि वे अन्तररहित हैं. तब तो उनके मध्य मे पडे हुये अन्तराल की प्रतीति नही होनी चाहिये। दूसरी वात यह है कि सर्वथा उनका अन्तररहितपना माननेपर केवल एक ही लोकधातु हो सकेगा, अनेक लोक कथमपि नही माने जासकेंगे क्योंकि अन्तररहित अवस्था मे अन्य सम्पूर्ण लोक धातुओं का उस एक ही लोक मे पनुप्रवेश होजायगा। जैसे कि एक लोक मे पड़े हुये प्रान्त या देशों का उसी लोक मे अन्तर्गाव होजाता है, यदि लोकों का परस्पर मे एक देश करके अन्तररहितपना माना जायगा तव तो लोक सावयंव होजायगे क्योंकि अवयंवों से सहित होरहे पदार्थों का एकदेश या प्रान्तदेश अथवा मध्यदेश करके निरतरपना या सान्तरपना सम्भवता है। तथा उस अवयंवों के एक देश होरहे अवयंव करके उसके अन्य अवयंवों के साथ सम्पूर्ण रूप से यदि निरतरपना माना जायगा तो वह पूरा अवयंवी केवल एक अवयंव-प्रमाण (वरोवर) होजायगा।

इसी प्रकार उस छोटे अवयवी स्वरूप अवयव के एक देश करके अन्तराल का अभाव माना जायगा तो फिर वही अवयव—सिहतपना प्राप्त होना है। इस प्रकार अन्त मे जाकर सब से छोटे चर-मांवयव होरहे अनन्तं प्रमागुओं का सम्पूर्ण स्वरूप से निरन्तरपना स्वीकार करने पर यह जगत केवल एक परमागु—वरोवर होजायगा। यदि परमागु के वरोवर उस जगत् का फिर एक देश करके अन्तरालाभाव माना जायगा तो परमागुओं को अवयव से सिहतपन का प्रसग प्राप्त होता है, जो कि

किसी भी वादी, प्रतिवादी, विद्वान् को इष्ट नहीं है, इस कारण निरन्तरपन के पक्ष का परित्याग कर लोक धातुओं को अन्तरसिंहत ही स्वीकार कर लेना अच्छा है। सूक्ष्मद्वष्टि से विचार करने पर प्रत्येक परमाणु को अन्तर-सिंहत कहना उचित पडता है, प्रत्येक प्रत्येक परमाणु अनुसार वे लोकधातुयें अन्तराल सिंहत है ग्रीर वह अन्तर यानी व्यवधान ही तो आकाश है, या वह अन्तर आकाश ही तो है, इस प्रकार अनन्त लोक-धातुओं को मानने वाले वादी के उक्त मन्तव्य का खण्डन कर देने से यह प्राप्त होता है, कि एक आकाशद्रव्य अनेक प्रदेशों में फैल रहा अनन्तानन्त प्रदेशों वाला है।

श्रात्तोकतमःपरमाणुमात्रमतरिमित चेन्न, श्रात्तोकतमःपरमाणुभिरिप सान्तरैभिनि-तच्यं । तन्नैरंतर्ये प्रतिपादितदोषानुपंगात् । तदंतराएयाकाशप्रदेशः एवेत्यवश्यभावि नभोऽनं-तप्रदेश ।

यदि कोई यो कहै कि लोकधातुग्रो या परमाणुग्रो को न्यारा न्यारा करने के लिये अन्तर—
सिंहत मानना ठीक है किन्तु वह अन्तराल आकाश पदार्थ स्वरूप नहीं मानकर केवल अवश्य माने जा
हे आलोक अन्धकार, और परमाणुस्वरूप ही अन्तर माना जाय अथवा प्रकाश होने पर आलोक के
परमाणुग्रो स्वरूप और अन्धकार में तमः के परमाणुग्रो स्वरूप वह अन्तराल मान लिया जाय
व्यर्थ में अत्यन्तपरोक्ष आकाश द्रव्य के मानने की आवश्यकता नहीं दीखती है। अन्थकार कहते हैं,
कि यह तो नहीं कहना क्यों कि शालोक के और अन्धकार के परमाणुए भी तो खण्ड, खण्ड, होकर
न्यारे न्यारे द्रव्य है, उनकों भी अन्तरालसहित होना चाहिये तभी उन छोटे छोटे परमाणुग्रो के स्व—
तंत्र द्रव्यपन की रक्षा होसकनी है, यदि उन आलोक परमाणुग्रो या अन्धकारपरमाणुग्रो का निरन्तरपना स्वीकार किया जायगा तो अभीकहे जा चुके दोषों का प्रसंग होगा।

ग्रर्थात्—एक देशकरके निरन्तरपना मानने पर ग्रनेक परमाणुग्रो का सावयवपना मानना-पड़ेगा ग्रीर सर्वात्मना निरन्तरपना (ससर्ग) मानने पर केवल परमाणु के वरावर जगत् हुग्रा जाता है, जोिक किसी को भी इन्ट नहीं है, ग्रत. लोक घातुग्रो ग्रथवा प्रत्येक परमाणुग्रो तथा ग्रालोक परमाणुग्रे ग्रीर तमः परपाण्यें उन सब के प्रन्तर होरहे ग्राकाश प्रदेश ही है, इस कारण लोक के वाहर ग्रनन्तानन्त प्रदेशो काला ग्राकाश द्रव्य ग्रवस्य मावी है, लोक के वाहर एक ग्रखण्ड ग्राकाश द्रव्य ग्रवस्तानन्त क्षेत्र में फैल रहा है। घी से भरी हुई कढाई में दसो पूडियों को डाल देने पर उन पूड़ियों के सब ग्रीर फैल रहा हुत जैसे उनके परस्पर में ग्रन्तर है, उसी प्रकार ग्रनेक पदार्थों का ग्रन्तर ग्राकाश द्रव्य होसकता है, हाँ ग्रन्तरालरहित पदार्थों में ग्राकाश का ग्रन्तर मानना कोई प्रयोजनसाधक नहीं है, भले ही उन ग्रखण्ड, ग्रिच्छद्र, स्कन्ध ग्रादि पदार्थों में भीतर वाहर सथ ग्रीर ग्राकाश द्रव्य ग्रीत पोत धुस रहा है या वे पदार्थ उस ग्राकाश में सर्वाङ्ग डूव रहे है।

आगमज्ञानसंवेद्यमनुमानविनिश्चितं । सर्वज्ञैर्वा परिच्छेद्यमप्यनंतप्रमाणभाक् ॥ ४ ॥ आकाश द्रव्य का अनन्तप्रदेशीपना निर्दोष आगम प्रमाण से जानने योग्य है, तथा निर्दोष हेतु से उत्पन्न हये अनुमान प्रमाण द्वारा भी आकाश का अनन्तपदेशीपना विशेषरूप से निष्टिचंत कर लिया जाता है, अथवा सर्वेश जीवो करके भी अनन्त प्रदेशीपना विषय करने योग्य है, इस प्रकार आगम, अनुमान, और प्रत्यक्ष प्रमाणो करके जाना जा रहा आकाश अनन्तप्रदेशों के परिमाण की धार रहा है।

#### यद्भिज्ञानपरिच्छेद्यं तत्सांतमिति योव्रवीत्। तस्य वेदो भवादिर्वा नानंत्यं प्रतिपद्यते॥ ५॥

यहां कोई कुतकें उठाता है कि जो विज्ञान करके जानने योग्य है, वह सान्त ही है, अनन्त नहीं। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार जो कटाक्ष कह चुका था उस पण्डितके यहा वेद अथवा महेरवर, काल, बीज, वृक्ष सन्तान आदिक पदार्थ फिर अनन्तपन को नहीं प्राप्त होसकों। अर्थात्-ज्ञान से परिच्छेद्य वेद है, ईरवर को भी आगम ज्ञान से जाना जाता है, युक्तियों से सन्तान का ज्ञान होजाता है किन्तु ये ज्ञेय होकर भी अनन्त माने गये हैं। इसी प्रकार आकाश द्रव्य भी परिच्छेत्र होकर अनन्त होसकता है, ये बात दूसरी है कि अनन्त को अनन्तपने करके ही जाना जायगा, सान्तपने करके नहीं। यो कुतर्की का सान्तत्व को साधने में दिया गया "विज्ञान परिच्छेद्यत्व हेतु व्यभिचारी हन्ना"।

स्वयं वेदस्येश्वरस्य पुरुषादेव। श्रनाद्यनन्तत्वं क्रुतिश्चतप्रमागात् परिच्छिद्षपि तत्सादिपर्यन्तत्वं प्रतिचिष्ठप्रमानाश्यानाशस्यानुमानाशमयोगिप्रत्यचः परिच्छिद्यमानस्यानंतत्वं प्रतिचि-पतीति कथं स्वस्थः १ प्रमाणस्य यथावस्थितवस्तुपरिच्छेदनस्वमावत्वादनंतस्यानंतत्वेनेव परि-च्छेदने को विरोधः स्यात् संख्यातासंख्यातादेस्तथा परिच्छेदनवत् । ततः सक्तमाकाशस्यानताः, प्रदेशा इति ।

वेद का, ईर्वर का, ध्रथवा धारमा, प्रकृति, ध्रादि का, ध्रमादि ध्रमन्तपना किसी भी प्रमाण से स्वय जान रहा सन्ता भी और उन वेद भ्रादि के सादि सान्तपन का खण्डन कर रहा सन्ता भी यह वादी फिर अनुमान, ध्रागम, और सवंज्ञप्रत्यक्ष इन प्रमाणों करके जाने जा रहे ध्राकाश के अनन्त-पन का खण्डन कर देता है, इस प्रकार कहने वाला वादी स्वस्थ्र किसप्रकार कहा, जासकता है । किसी झेय पदार्थ को अनन्त माने और दूसरे जेय पदार्थ को यो ही मनमाना सान्त कह दे, वह वादी उन्मत्त ही कहा जा सकता है । भाई, वात यह है कि प्रमाण का स्वभाव तो जो पदार्थ-जैसे व्यवस्थित. है, उस वस्तु का उसी धन्यून, अनितिरक्त, रूप से ज्ञान कर लेना है, ध्रमन्त पदार्थ का ध्रमन्तपने करके ही ज्ञान करने मे भला कौन सा विरोध ध्राजायगा श्रयात्—कोई नही । जिस प्रकार सख्यात या ध्रसख्यात भादि की तिसप्रकार संख्यातपने या, ध्रसंख्यातपने भादि करके ठीक परिच्छित्ति हो आती, है, प्रथवा ध्रसख्यातासंख्यात की प्रसंख्यातासख्यात रूप करके ज्ञित है, उसी प्रकार ध्राकाश के प्रदेशों का ध्रमन्तानन्तरूष्य से ज्ञान होजाता है किसी स्यूलवुद्धिवाले पुरुष को यदि कोई सूक्ष्म पदार्थ या कठिन पदार्थ समक्त मे नही ध्राकर ध्रज्ञ य होरहा है, फिर भी उस ध्रक्षय पदार्थ को भज्ञ य—पने करके ज्ञय कह सकते है, केवलज्ञानके भविभागप्रतिच्छेद सबसे वही उत्कृष्ट ध्रमन्तानन्त्र, नामकी संख्या वाले है,

प्रलीकिक गरिएत श्रांनुसार वे भी इक इसवे संख्यामान द्वारा परिमित है, श्राकाश के श्रनन्तानन्त प्रदेश भी सर्वज्ञ के प्रत्यक्ष में हस्तामलक वत् देखे जारहे परिमित है, हा वे श्रनन्तानन्त श्रवश्य हैं, तिस कारएा सूत्रकार ने यो इस सूत्र में बहुत श्रच्छा कहा था कि श्राकाश द्रव्य के श्रनन्तानन्त प्रदेश है। यहाँ तक इस सूत्र का व्याख्यान समाप्त हुश्रा।

धर्म, श्रधर्म, एक जीव ग्रीर श्राकाश यों चार श्रमूर्त द्रव्यों के प्रदेशों का परिमाण जाना जा चुका है, श्रव महाराज बताश्रो कि मूर्त पुद्गर्लों के प्रदेशों का परिमाण कितना है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज श्रगले सूत्र को कहते हैं।

# संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

पुद्गल द्रव्यों में से किसी के सख्यात प्रदेश है, किसी अशुद्ध पुद्गल द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है, और च शब्द करके समुच्चय किये गये अनन्त प्रदेश भी किसी पुद्गल स्कन्ध के माने जाते है।

#### प्रदेशा इत्यनुवर्तते । च शब्दादनंताश्च समुचीयते । कुतस्ते पुगद्लानां तथेत्याह ।

इस सूत्र मे " ग्रसंख्येया प्रदेशा धर्माधर्में कजीवानाम् " इस सूत्र से प्रदेशाः इस पद की ग्रमुवृत्ति होरही है ग्रौर च शब्द से पूर्वसूत्रोक्त " ग्रनन्ताः " इस वाच्यार्थं का समुच्चय कर लिया जाता है, ऐसी दशा मे इस सूत्र का यो ग्रर्थ होजाता है कि पुद्गलों के सख्येय, ग्रसंख्येय ग्रौर ग्रनन्त प्रदेश हैं। कोई यहा यदि यो प्रश्न करें कि पुद्गलों के तिस प्रकार संख्यात, ग्रासंख्यात, ग्रौर ग्रनन्ते वे प्रदेश किस प्रमाण से भला सिद्ध होजाते है वताग्रो ? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार उत्तर-वार्त्तिक को कहते है।

### संख्येयाः स्युरसंख्येयास्तथानंताश्च तत्त्वतः । प्रदेशाः स्कंधसंसिद्धेः पुगदुलानामनेकधा ॥ १ ॥

पुद्गल द्रव्यों के प्रदेश संख्यात प्रौर श्रसंख्यात तथा अनन्त होसकते है, (प्रतिज्ञा) क्यों कि वास्तिविक रूप से पुद्गलों के अनेक प्रकार के स्कन्धों की अच्छी सिद्धि होरही है, (हेतु)। अर्थात्— जितने परमाण्यवगाही प्रदेश कहे जायेगे। पुद्ग्णलस्कन्ध में आकाश के प्रदेशों की लम्बाई, चौड़ाई, अनुसार प्रदेश नहीं माने गये हैं जैसे कि धर्म, अधर्म, एक जीव और आकाश में माने गये थे किन्तु पुद्गलों में तो परमाण्यों की गिनती अनुसार प्रदेशों की संख्या नियत की गयी है, भले ही आकाश का क्षेत्र उनमें वहत थोड़ा होय या अधिक से अधिक परमाण्यों की संख्या बराबर संख्यातप्रदेशी या असंख्यात प्रदेश वाला होय। अनन्त प्रदेश वाले आकाश में तो कोई पुद्गल द्या ठहरता ही नहीं है क्यों कि पुद्गलों का अवस्थान असंख्यात प्रदेशवाले लोकाकाश में ही है अलोकाकाश में नहीं।

मक्येयप्रमायवारव्धानामनेकथा-स्कंधानामसंख्यातानंतानंतप्रमायवारव्धाना च सिद्धः पुद्गज्ञानां स्युरवं संख्येयारचासख्येयारचानंतारच प्रदेशास्तन्वतः सकलवाधवैधुर्यात्।

सस्याते परमाणुश्रो करके श्रारम्भे गये श्रनेक प्रकार के स्कन्धो की भले प्रकार प्रमाणो से सिद्धि होरही है तथा श्रसंख्यात परमाणुश्रो या श्रनन्त-परमाणुश्रो श्रथवा श्रनन्तानन्त परमाणुश्रो से वनाये जा चुके श्रनेक प्रकारके पौद्गलिक स्कन्धो की भलो तिद्धि होरहा है, इस कारण से पुद्गलों के इस प्रकार सख्येय श्रीर श्रसंख्येय तथा श्रनन्त प्रदेश होसकते है क्योंकि तान्त्विक रूप से सम्पूर्ण वाधाश्रो का रहितपना देखा जाता है श्रर्थात् वाधा-रहित प्रमाणो से जिसकी सिद्धि है उस पदार्थ का सद्भाव श्रवश्य स्वीकार करने योग्य है। जैसे कि स्वकीय या पर के सुखदु:खो का श्रस्तित्व जान लिया जाता है।

नतु च स्कंधस्य ग्रहणं तदारमकावयवग्रहणपूर्वकं तदग्रहणपूर्वकं वा १ प्रथमपचेऽनतशः परमाण्नां तदवयवानामतीद्रियत्वादग्रहणे स्कंधाग्रहणमिति सर्धाग्रहणमवयव्यसिद्धेः,
क्षितीयपचेऽत्र सकलावयवश्रूत्येपि देशेऽवयविग्रहणप्रसगः कित्रयावयवग्रहणप्रदेकेणि स्कंग्रहणे सर्वाग्रहणमेव कित्रप्यात्रयमाना प्रमाण्नाः परमाण्नां व्यवस्थानाचेषां च ग्रहणासंमवात्। ततो न परमार्थतः स्क वसंसिद्धिः अनाद्यविद्यावशादत्यासन्नेष्ठ संसृष्टेषु विहरंतश्च
परमाणुषु तदाकारग्रतीतेः तादशकेशादिष्वण्यन्याकारग्रतीतिवदिति करिवत्

यहाँ कोई अवयवी को नहीं मानने वाला बौद्ध-वादी शका करता हुआ स्वपक्ष का अव-धारण करता है कि स्कन्य का ग्रहण क्या उसको बनाने वाले अवयवो के ग्रहणपूर्वक होगा? अथवा क्या उसके आरम्भक अवयवो का पूर्व मे ग्रन्थ नहीं कर फटिति अवयवी का ग्रहण होजावेगा? वताओ। प्रथम पक्ष ग्रहण करने पर उस स्कन्य के अवयव होरहे कई वार अनन्ते अनन्ते परमाणुओं का अतीन्द्रियपना होने के कारण नहीं ग्रहण होने पर स्कन्य का ग्रहण नहीं होसकता है, इस कारण सम्पूर्ण पदार्थों का ग्रहण नहीं होसका क्यों कि अवयवी पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकी है। अर्थात्— परमाणुभूत अवयव तो न्तीन्द्रिय हैं और अवयवीको हम वौद्ध मानते नहीं है, ऐसी दशा में किसी भी पदार्थ का ग्रहण नहीं हुआ। यहां दूसरा पक्ष लेने पर तो यानी-पूर्व में अवयवीका ग्रहण नहीं होते हुये भी स्कन्य का ग्रहण होजाता है जो मानने पर सम्पूर्ण भवयवों से रीते होरहे भी देश में अवयवी के ग्रहण होजाने का प्रसग आवेगा।

यदि जैन या नैयायिक यो तीसरा पक्ष उठावें, कितने ही एक थोड़े से अवयवो का ग्रहण पूर्व मे होने पर पुन स्कन्ध का ग्रहण होजाता है तो भी हम बौद्ध कहते हैं कि यो मानने पर भी सभी अवयवो या अवयवियो का अग्रहण ही होगा क्यों कि स्कन्ध के कितपय अवयव होरहे भो तो अनक्ते परमाण्ड्यों की आप जैनों के यहाँ व्यवस्था को गयी है, अत. कितने ही एक अवयवभूत अनन्ते परमाण्ड्यों का ग्रहण करना असम्भव है, तिस कारण वास्तविक रूप से स्कन्ध की समीचीन सिद्धि नहीं होसकती। हाँ अनाि काल से लगी हुई अविद्या के वल से जीवों को आत निकटवर्ती हो रहे किन्तु एक दूसरेके साथ नहीं सर्सात हैये विहरण परमाण और अन्तरण परमाणुओं उस स्कन्ध आकार की

प्रतीति होजाती है जो कि भ्रान्त है जैसे कि तिस प्रकार के श्रित निकट--वर्ती श्रौर परस्पर नहीं सम्बन्धित होरहे केश धान्य, वालुका करण ग्रादि में भी उन ग्राकारों से न्यारे श्राकारों की प्रतीति-कीजाती है। भावार्थ-न्यारे न्यारे केशों के श्रित निकट होजाने पर कवरी, वैनी, चुट्ट, जटा, श्रादि प्रतीतिया होजाती है, न्यारे न्यारे श्रनेक धान्यों को मनुष्य एक धान्यराशि कह देते हैं, इसी प्रकार न्यारे न्यार परमाणुश्रों के समीपवर्ती होजाने पर उनको भ्रान्तिवश जन स्कन्ध कह देते हैं। वस्तुतः सूक्ष्म, ग्रसाधारण, क्षिणिक परमाणुथे ही यथार्थ है, कालान्तरस्थायी, स्थूल, साधारण, माना जा रहा भ्रवयवा या स्कन्ध तो वस्तुभू। पदार्थ नहीं है, यहां तक कोई बौद्ध पण्डित कह रहा है।

तस्यापि सर्भाग्रहणमवयन्यसिद्धेः। परमाणको हि वहिरंतर्वाऽबुद्धिगोचरा एवा-तींद्रियत्वात् न चावयवी तदारब्धोभ्युपगतः इति पर्वस्य वहिरंगस्यात्रगस्य चार्थग्रहण कथं विनिवार्यते ?।

ग्रब ग्राचार्यं कहते हैं कि उस बौद्ध पण्डित के यहा भी (हो) सम्पूर्णं पदार्थों का ग्रहरण नहीं होपाता है क्यों कि श्रवयवी पदार्थं की सिद्धि उन्हों ने नहीं मानी है, तथा वहिरग और अन्तरग स्वलक्षरण परमार्णुये ग्रथवा विज्ञानपरमार्णुये तो ग्रतीन्द्रिय होने के कारण बुद्धि के विषय ही नहीं है ग्रीर उन परमार्ण्यों से बनायागया अवयवी पदार्थं बौद्धों ने म्बीकृत नहीं किया है, इस प्रकार सम्पूर्णं वहिरगपदार्थं श्रीर अन्तरंग पदार्थों का ग्रहरण नहीं होसकना भला किस प्रकार दूर किया जा सकता है ? ग्रथीं — बौद्धों के यहाँ किसी भी पदार्थं का ज्ञान नहीं होपाता है।

त्रथ केचित्संचिताः परमाणव एव स्वप्रत्यणि शेषादिदि ज्ञानणि च्छे द्यस्वभागा जायंते तेषां प्रहण्यसिद्धेन सर्वाप्रहणमिति मतं तद्षि न समीचीनं, कदाचित्कचित्कस्यचित्परमा- णुप्रतीत्यभावात् । एकाहि ज्ञानसिक्षवेशी स्विधयानाकारः परिस्फुटमवभासते । परमाणव एव चैतनात्मन्यविद्यमानमप्याकारं । थवं यांसं कुतिश्चिष्ठिश्रमाद्द्र्यं तेति चेत्, कथंचित्प्रतिमातासते तम्रपद्द्र्ययेयुरप्रतिमाता चा १ न तावत्प्रतिभाताः सर्वत्र सर्वदा, सर्वथा सर्वस्य तदुण्दर्शनप्रसंगात, प्रतिभ तो ए. ते तम्रपद्द्र्यं त सच्चादिनाकेशादिवाद्यंत चेन्न । परमाण्यत्वादिनापि तेषां प्रति-मातत्वप्रसंगात् ।

अब बौद्ध यो कहते हैं कि हम परमाणुम्रो की सदा उत्पत्ति मानते रहते हैं कोई कोई एकत्रित हुये परमाणु ही स्वकीय कारणो की विशेषता से इन्द्रियजन्य ज्ञानो करके जानने योग्य स्वभाव वाले उपज जाते है, उनका ग्रहण होना सिद्ध है इस कारण सम्पूर्ण पदार्थों का ग्रग्रहण नही हुम्रा, कितपय हष्टच्य परमाणुम्रो का उन्द्रियो द्वारा ग्रहण होचुका है, बौद्धों का यह मत है। ग्रव माचार्य कहते हैं कि बौद्धों का वह मन्तव्य भी समीचीन नहीं है क्योंकि कभी भी, कहीं भी, किसी भी, ग्रल्पज व्यक्ति को परमाणुम्रो की प्रत्यक्ष प्रतीति होने का ग्रभाव है। जब कि एक ही स्कन्ध बेचारा ज्ञान में स्थूल रचनाम्रों को धारने वाला प्रतीत होरहा है, जो कि ग्रपने को जानने वाली बुद्धि करके भ्रनाकार होरहा पूर्ण स्पष्ट रूप से प्रतिभास रहा है ग्रथांत्-ग्रथों के प्रतिविक्षों के नहीं धाररहा भीर स्व को

भी जानने वाला ज्ञान भ्रनाकार है, हा उस ज्ञान द्वारा स्थूल भाकार वाला एक भ्रवयवी स्पष्ट जान

यदि-बौद्ध यहा यो कहै कि परमाणुर्ये ही चेतन श्रात्मा मे नही विद्यमान होरहे भी ग्रति स्थल श्राकार को किसी एक भ्रान्तिज्ञान से दिखला देती है जैसे कि स्थूलदर्शक मोटे काच करके छोटा पढार्थ भी वहुत वडा दीखने लग जाता है, यो कहने पर तो भ्राचार्य बौद्ध से पूछते है कि वे परमाणुर्ये किसी ·न किसी प्रकार प्रतिमासित होचुकी सन्ती उस स्थूल झाकार् को दिखलावेंगी ? झथवा क्या नहीं प्रति-भासित होरही परमाणुर्ये भी श्रविद्यमान, स्थूल, श्राकार को चेनन श्रात्मामे दिखल। देवेगी ? बताश्री। द्वितीय पक्ष भ्रनुसार नही प्रतिभासित हुयी परमाण्ये तो विज्ञान मे स्थल भ्राकार को नही दिखला-सकती हैं क्योंकि यो मानने पर नो सभी स्थानो पर सभी कालों में, सभी प्रकार, सम्पूर्ण जीवों के, उस स्थूल याकार के दीख जाने का प्रसग यावेगा वयोकि परमास्त्रमो का अप्रतिभास तो सर्वत्र सर्वदा सव जीवो के सुलभतया विद्यमान है। हाँ प्रथम पक्ष धनुसार धाप बौद्ध यो कहें कि वे परमाणुर्ये सत्त्व, वस्तुत्व, आदि करके प्रतिमासित हो रही सन्ती ही उस स्थूल आकार को दिखला देती हैं, जैसे कि सत्त्व, पदार्थत्व, ग्रादि रूप करके प्रतिभासित होरहे ही केश, धान्य, सूत, भ्रादिक उन कबरी, धान्य-राशि, रस्सा भादि रण्ल ग्राकारों को दिखला देते है। ग्राचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि जव भाप बौद्ध परमाणुम्रो को सर्वा गीए। प्रतिभासित कर चुके है, तो परमाणुत्व, सूक्ष्मस्व क्षिण्कित्व, स्वलक्षणत्व भ्रादि स्वरूप-करके भी उन परमाण्यों के प्रतिभासित हो चूकनेपन का प्रसंग भ्रायगा किन्त यह बात अलीक है, किसी भी अविग्दर्शी को परमाण का परमाणपन आदि धर्मी करके स्पष्ट प्रतिभास नही होपाता है।

सत्यं, तेनाप्रतिमाता एव परमाणवः ' एकस्यार्थस्वमावस्य प्रत्यक्षस्य स्वतः स्वयं। कीन्यो न दृष्टो मागः स्याद्वा प्रमाणः परीच्यते" ॥ इतिवचनात् केवल तथा निश्चयानुन्यचे-स्तेपामप्रतिमातत्वमुच्यते । " तस्माददृष्टस्य मावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः । आंतेनिश्चीयते नेति साधनं संप्रवर्तते " ॥ इति वचनात् सन्वादिनैव स्वमावेन तत्र निश्चयोत्पत्तरम्यासप्रक-रण्युद्धिपाटवार्थित्वलचणस्य तत्कारणस्य भावाद्वस्तुस्वभावात् । वस्तुस्वमावो द्वोष परं प्रति प्रातीतिकानुमवपटीयान् कचिदेव स्मृतिवीजमाधचे प्रवोधयति चांतरं संसारमिति चेत्, कथ-मेवं सन्वादेरण्यत्वादिस्वमावः परमाणुषु मिन्नो न मवेद्विरुद्धधर्माच्यासात् सद्वविष्यवत् ।

वौद्ध कहते है कि ग्राप जैनो का कहना सत्य है उस परमाणुत्व ग्रादि स्वभाव करके नहीं प्रतिभासित होरहे ही परमाणुर्ये उस ग्राकार को विखलाते है यह द्वितीयपक्ष हमको भ्रभीष्ट है, हमारे बौद्धग्रन्थों में इसप्रकार का कथन है कि श्रयं के एकस्वभाव का जब स्वतः ही ग्रपने भाप प्रत्यक्ष ज्ञान होगया है, तो उस पदार्थं का कौनसा ग्रन्थभाग देखा जा चुका, भला प्रमाणों करके परितः नहीं देखा गया है श्रयात्—पदार्थों में भ्रनेक स्वभाव तो नहीं हैं किसी का एक वार प्रत्यक्ष कर लेने पर उस पदार्थं का पूर्णं कप से प्रत्यक्ष होजाता है, कोई भाग ग्रद्ध नहीं रहता है, केवल इतनी वात है कि तिस प्रकार निरुष्य की उत्पत्ति नहीं होने से उन परमाणुन्नों का ग्रप्रतिभासितपना कह दिया जाताः है, हमारे गन्थों में यह भी कथन है कि तिसकारण देखे जा चुके पदार्थं के सम्पूर्णं गुण देखे जा चुके समर्भ

लेने चाहिये, हॉ कदाचित् भ्रान्ति होजाने से यदि किसी गुएए का निश्चय नहीं किया जा सकता है तो -साधन की प्रवृत्ति होती है, यानी--हेतु के द्वारा उस ग्रनिर्णीत गुएए का निश्चय कर लिया जाता है। भावार्थ--जैसे ग्रसाधारएए, सूक्ष्म, परमाएए स्वरूप, स्वलक्षरए के क्षिए कपन का ज्ञान निर्विकल्पक प्रत्यक्ष द्वारा उसी समय हो चुका था क्योंकि देखे जा चुके पदार्थ में कोई न्यारे न्यारे ग्रनेक ग्रंश नहीं है। जिसमें कि कुछ ग्रंशों को जान लिया जाय ग्रौर कितप्य स्वभावों को छोड दिया जाय। बात यह है कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करके पदार्थका सर्वागीए प्रत्यक्ष होजाता है किन्तु ग्रनादि--कालीन वासना से जीवों के उत्पन्न होगये भ्रान्ति ज्ञान ग्रनुसार उस क्षिए क पदार्थ में कालान्तरस्थावीपन या नित्यपन स्थूलपन ग्रादि का ज्ञान हो जाता है, इस भ्रान्ति को दूर करने की सामर्थ्य निर्विकल्पक ज्ञानमें नहीं है, ग्रतः " सर्व क्षिए सत्त्वात् कृतकत्वाद्वा" इस निश्चयज्ञानात्मक ग्रनुमान करके देखे जा चुके ही क्षिए करव का निर्ण्य कर लिया जाता है, इसी प्रकार परमाएए को जान चुकने पर ही उसके सम्पूर्ण स्वभावों का उसी समय दर्शन होचुका था, केवल कुछ गुएएों का तिस प्रकार निश्चय नहीं उपजने से परमाएए को ग्रीतभासित कह दिया जाता है।

सत्व, पदाथत्व, म्रादि स्वभावो करके ही उन परमागु स्वरूप विषयो मे निश्चय की उत्पत्ति होती है क्योंकि वस्तु के स्वभाव अनुसार उस निश्वय के कारण होरहे १ अभ्यास, २ प्रकरण, ३ बुद्धि-पाटव भीर ४ अथित्व स्वरूपो का वहाँ सद्भाव है। वस्तु का यह स्वभाव है कि प्रतीति के अनुसार श्रनुभव कराने मे अतीव दक्ष होरहा वह स्वभाव वस्तु के किसी ही श्रम्यस्त अश मे दूसरे स्मरग करता जीव के प्रति स्मृति के बीज का भाधान कर देता है, भ्रन्य अनम्यस्त या अवुद्धि--गोचर भ्रंशो मे नहीं। ग्रीर संसार--वर्ती प्राणियो को ग्रिभन्न परमाणु मे भी यो ग्रन्तर--प्रबोध करा देता है। अर्थात्- परमाणु के सत्तवगुण मे अभ्यास, प्रकरण, बुद्धिपटुता और अभिलाषुकतायें विद्यमान है, अतः परमागु के सत्त्व-स्वभाव की प्रतीति फटिति होजाती है, किन्तु परमाग के प्रग्तत्व या क्षिणिकत्व स्वभाव मे अभ्यास आदिक नहीं हैं, अतः उसका शीध स्मरण नहीं होपाता है, एक परमाण में भी संसारी जीव स्वभावो करके भेद को समक बैठते है, अत हम बौद्धो का कहना ठीक है कि अप्रतिभा-सित परमाण् भी अपने मे अविद्यमान होरहे स्यूल आकार को किसी विश्रम से दिखला देते है, यों वौद्धों के कहने पर तो ग्रन्थकार कहते है कि इस प्रकार परमाण्यों में भ्रण्तव, क्षिणकत्व. भ्रादि स्वभाव भला सत्व ग्रादि स्वभावो से भिन्न क्यो नही हो जायगे क्योंकि निश्चितत्व ग्रीर ग्रनिश्चितत्व धर्मी का उनमे श्रध्यास होरहा है जैसे कि सह्य श्रीर विनध्य पर्वत विरुद्ध धर्मी से श्रधिरूढ होने के 'कारएा भिन्न भिन्न माने गये है, परमाए। के कुछ धर्मो का निश्चय है, ग्रौर ग्रन्य स्वभावो का निश्चय नही, ऐसी दशा मे परमाण् के स्वभावों का भेद होजाना ग्रनिवार्य है। बौद्धों के कहने से ही परमाण् ंमे अनेक अंश सध जाते है।

यदि षुनिनश्चयस्यावम्तुविषयत्वात्र तद्भावाभावाभ्यां वम्तुस्वभावभेद इति-मतं, तदा कथ दर्शनस्य प्रमाणोनरभावव्यवस्था निश्चयोत्पन्यनुत्पत्तिभ्यां विपर्ययोपजननानुप-जननाभ्यामिति तद्वयवस्थानुषंगात्।

यदि फिर बौद्ध यों कहै कि निश्चय ज्ञान तो वस्तु को विषय नही किया करता है, निर्विक न्पक प्रत्यक्ष ही वस्तु को छूता है, निश्चय द्वारा कल्पित अंश जाने जाते हैं इस कारण उस निश्चय

के सद्भाव श्रीर श्रभाव करके वस्तु के स्वभावों में भेद नहीं होसकता है। श्राचार्य कहते हैं कि वौद्यों का यदि यह मत है तब तो निश्चय की उत्पत्ति करके निर्विकल्प प्रत्यक्ष के प्रमाग्णपन श्रीर श्रप्रमाग्णपन की व्यवस्था भला किस प्रकार होगी ? यो तो विषयंय जान की उत्पत्ति श्रीर श्रनुत्पत्ति करके भी दर्शन के उस प्रमाग्णपन या श्रप्रमाग्णपन की व्यवस्था होजाने का प्रसग श्रावेगा। भावार्थ—वौद्यों ने निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में निश्चय जान की उत्पत्ति होजाने से प्रमाग्णपना म्वोकार किया है, श्रीर जिस देखे हुये भी विषय में पञ्चात् निश्चय उत्पन्न नहीं हुग्रा है, उस दर्शनका श्रप्रमाग्णपना व्यवस्थित किया है जैसे कि नीलस्वलक्षरा का प्रत्यक्ष कर पीछे यह नील ही है, ऐसा निश्चय उपज गया तव तो उस निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की प्रमाग्णता मानी जायगी श्रीर यदि स्वलक्षरात्व या क्षिणिकत्व का पीछे निश्चय ज्ञान नहीं उपज सका है तो उनका निर्विकल्पक दर्शन हो चुकने पर भी उस दर्शन की श्रप्रमाग्णता ही समभी जाती है इसपर हमें यह कहना है कि दर्शन में प्रमाग्णता श्रीर श्रप्रमाग्णता के व्यवस्थापक निश्चय को वस्तु का निश्चय करने वाला नहीं माना जाय यह शाहचयं है, यदि वस्तु को नहीं विषय करने वाले कूठे ज्ञानों को प्रमाग्णता या श्रप्रमाग्णता का व्यवस्थापक मान लिया जायगा तो विषयंग्रान या संशय भी प्रमाग्णपन श्रीर प्रप्रमाग्णपन की व्यवस्था करा देंगे। मूर्ख या श्रपराधी पुरुष भो न्यायकी गद्दी पर बैठ कर श्रण्ट सण्ट शासन करने लगजावेगा कौन राकता है ?

दर्शनप्रामायगहेतुर्यथार्थिनश्चय ए । दृष्टार्थाध्यवमायित्वात्र विवर्ययः संशयो वा विद्विपरितत्वादिति चेद्व्याहतमेतत् स्वलचणानालम्बनश्च निश्चयो दृष्ट थीध्य भायी चित तनः स्वलचणाध्यवसायी स्वलचणालंवन एवेति वस्तुविपयो निश्चयोन्यथानुपपत्तेः सिद्धः । एवं च तद्भावाभावाभ्यां वस्तुस्वभावमेदोवश्यंभावीति सन्बद्रव्यत्वादि-स्वभावेन निश्चीयमानाः परमाणवो श्रणुत्वादिस्वभावेन चाऽनिश्चीयमाना नानाम्बभावाः सिद्धा एव । केशादित्वेन निश्चीयमानाः प्रविपत्तव्यादेना चाऽनिश्चीयमानाः प्रतिपत्तव्याः । सर्वथा तद्निश्चये तत्र विश्रमाभावप्रसंगात् तद्भावे श्रातिप्रसन्तेः ।

वौद्ध कहते है कि दर्शन मे प्रमाणपन का कारण तो यथार्थनिश्चय ही है क्यों निर्विल्पक-प्रत्यक्ष द्वारा देखे जा चुके अर्थ का अध्यवसाय (निर्ण्य) करने वाला निश्वय ज्ञान है, विपर्ययज्ञान अथवा सश्चय ज्ञान तो निर्विकल्पक दर्शन में प्रमाणता के सम्पादक नहीं है क्यों कि वे उससे विपरीत हैं, यानी हुट अर्थ का अध्यवसाय नहीं करा सकते हैं। यो बौद्धों के कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि यह कहना परस्पर व्याघात दोष युक्त है, एकान्त-वादी बौद्धों को ऐसी वात कथमि नहीं कहनी चाहिये। एक और निश्चय को स्वलक्षरण को नहीं विषय करने वाला कहा जाता है, और दूसरी और निश्चय को हुट अर्थ का अध्यवसाय करने वाला माना जाता है, इसमें उसी प्रकार व्याघात दोष आता है, जैसे कि अपनेको धज्ञानी मानता हुआ कोई पुरुष स्वयको सर्वज्ञ कहबैठे। देखों जो निश्चय-ज्ञान तुम बौद्धों के यहाँ वस्तुमूत माने गये स्वलक्षरण को आलम्बन नहीं करेगा वह हुट अर्थ का अध्यवसाय करने वाला नहीं है, और जो ज्ञान हुट अर्थ का अध्यवसाय करता है, वह स्वलक्षरण को विषय अवश्य करता है, वह स्वलक्षरण को विषय अवश्य करता है।

स्वलक्षण को विषय करने वाला ही स्वलक्षण-ग्रध्यवसाय करसकता है, तिस कारण सिद्ध हुग्रा कि स्वलक्षण का ग्रघ्यवसाय करने वाला ज्ञान (निश्चय) स्वलक्षण को ग्रालम्बन (विषय) करने वाला ही होना चाहिये। इसप्रकार ग्रन्यथानुपपत्ति से यह सिद्ध हुग्रा कि निश्चय ज्ञान वस्तुभूत को विषय-करने वाला है, ग्रन्यथा यानी वस्तु को विषय करने वाला नही मानने पर अनुपपत्ति यानी निश्चय ज्ञान करके हुष्ट ग्रथं के ग्रध्यवसाय की सिद्धि रही होपाती है। ग्रीर इस प्रकार उस निश्चय के सद्भाव ग्रीर ग्रभाव करके परमाणस्वरूप वस्तु के स्वभावों का भेद ग्रवश्य ही होजावेगा, इस कारण सत्व, द्रव्यत्व, पदार्थत्व ग्रादि स्वभावों करके निश्चय किये जारहे ग्रीर परमाण्य श्रवश्य श्रनेक स्वभाव वाले सिद्ध हो ही जाते है, जैसे कि केश, धान्य, ग्रादिपने करके निश्चय को प्राप्त होरहे ग्रीर विरलपन, ग्रससृष्टपन, सान्तरालपन, ग्रादि करके नहीं निश्चय किये जारहे वे परमाणु समक लेने योग्य है।

यदि सभी प्रकारों से उन परमाण्य्रों का निश्चय नहीं माना जायगा जो कि वौद्धों ने परमाण्य्रों के अप्रतिभातपन का पक्ष लेरखा है, तब तो विभ्रम के भी भ्रभाव होजाने का प्रसग होगा ऐसी
दशा में बौद्धों का यह कहना शोभा नहीं पायगा कि परमाण् एं हो अविद्यमान होरहे स्थूल ग्राकार को
किसी विभ्रम से दिखला देती है, यदि बौद्ध परमाण्युओं का सर्वथा ग्रनिश्चय होने पर भी उन में
भ्रान्तिज्ञान होने को स्वीकार कर लेगे तब तो ग्रतिप्रसग होजायगा यानी--मरीचिकाचक के नहीं होने
पर भी जल की भ्रान्ति उपज जानी चाहिये, सीप के नहीं होनेपर भी या सोते हुये पुरुष को भी रजत
चादी का भ्रान्तिज्ञान होजाना चाहिये, बात यह है कि लम्बी पड़ी हुयी वस्तु को जानकर ही रस्सी में
सांप का ज्ञान होसकता है, ग्रन्यथा नहीं।

सन्तादिना च निश्चयमानोवयवी वहिर्न परमाण्य इत्ययुक्तं, सर्वानिश्चयेऽवयव्य-सिद्धेः। तह्यं मूल्यदानक्रियणः परमाण्यः। प्रत्यचबुद्धावात्मानं च न समर्पयित प्रत्यच्चतां च म्बं कुर्वन्तौति ततः परमार्थसंतः पुगद्लानां स्कंघा द्वचणुकादयोऽनेकविधा इति तेषां सख्येषा-दिप्रदेशाः प्रातःतिका एव ।

बौद्ध कहते है कि सत्व, द्रव्यत्व, ग्रादि स्वभावो करके ग्रवयवी का निश्चय किया जा रहा है जो कि ग्रवस्तुभूत है, इसका ज्ञान भी ग्रज्ञान सारिखा है किन्तु वहिरंग परमाण्यें तो सत्व ग्रादि करके नही निश्चय की जा रही है, ग्रतः वे ग्रप्रतिभात ही रही। ग्रन्थकार कहते है कि बौद्धों का यह कहना युक्तियों से रीता है, क्यों कि तुम्हारे पूर्व कथन--ग्रनुसार सम्पूर्ण पदार्थों का निश्चय नहीं होने पर ग्रवयवी की भी सिद्धि नहीं है, जब तुम वौद्ध सत्व ग्रादि करके भी परमाण् का निश्चय होना नहीं मानते हो तबतो वे परमाण् मूल्य नहीं देकर खरीदने वाले हुये, यह बड़ा भारी दोषग्राया। प्रत्यक्षबुद्धि मे परमाण्यें ग्रपने को समर्पण नहीं करती है, ग्रौर ग्रपना प्रत्यक्ष होजानापना स्वीकार कर रही हैं यह "ग्रमूल्यदान क्रयित्व" दोष है, तिस कारण से पुगद्लों के ग्रनेक प्रकार द्वयणुक, त्र्यण्क ग्रादि स्कन्ध ग्राप बौद्धों को परमार्थ रूप से सद्भूत मानने पढ़ेगे। यो इस सूत्र द्वारा कहे गये उन पीगद्दिक स्कन्धों के संख्येय, ग्रसख्येय ग्रादि प्रदेश तो प्रतोतियों ग्रनुसार सिद्ध ही होजाते है कतिपय

स्यूल, स्कन्धो का चक्षुश्रो से प्रत्यक्ष होरहा है, किन्तु सूध्म स्कन्ध या परमाण्झों को धनुमान या ग्रागम ज्ञान से जान लिया जाता है, प्रतीतियो के अनुसार सार वस्तुकी व्यवस्था है, श्रीर वस्तु की व्यवस्थिति अनुसार समीचीन प्रतीतिया होजाती है। ज्ञापकपक्ष मे एक को जानकर उससे प्रज्ञात को, जानने मे कोई अन्योन्याश्रय दोष नही श्राता है।।

" संख्येयासंख्येयाश्च पुगद्लाना " इस सूत्र में सामाम्य रूप से पद्गलों के प्रदेशों का निरूपण किया गया है, यों त्रविशेष रूप से कथन होने के कारण एक पुद्गल परमाणु के भी उस प्रकार अनेक प्रदेश होजायं , ऐसी त्राशंका उपस्थित हो 1ने पर उसका निपंध करनेके लये सूत्रकार इस अगले सूत्र को कहते हैं।

## नाणोः॥ ११॥

परमाणु के प्रदेश नही है। अर्थात्-अण् केवल एक प्रदेश परिमाण वाली है, अतः जैसे आकाश के एक प्रदेशके पुन: अन्य प्रदेश नही है, उसी प्रकार एक अविमाणी परमाणु का भी अप्रदेश-पना जान लेना चाहिये। जब कि परमाणु से कोई छोटा पदार्थ जगत् मे नही है तो इस परमाणु के प्रदेश कैसे भिन्न किये जा सकते है ? अतः " अतादि अत मज्भं अत्तत्तं एवे इन्दियेगेज्जं " ऐसे सूक्ष्म अर्णु के दो तीन आदि कितने भी प्रदेश नहीं माने गये है।

संख्येयासंख्येयाश्च प्रनेशा इत्यनुवर्तेनात्त एवाणो : प्रतिषिष्यंते । तथा च--

पूर्व सूत्र से संख्येय, घसख्येय तथा च शब्द करके लिये गये ग्रनन्त ग्रीर प्रदेश इन पदो की ग्रनुवृत्ति कर लेने से वे संख्यात, ग्रसंख्यात, ग्रीर ग्रनन्त प्रदेश ही ग्रणु के इस सूत्र द्वारा प्रतिषद्ध किये जाते हैं ग्रीर तैसा होने पर सूत्र का ग्रय ऐसा होजाता है कि—

#### नाणोरिति निषेधस्य वचनान्नाप्रदेशता । प्रसिद्धी वैकदेशत्वात्तस्याणुत्वं न चान्यथा ॥ १ ॥

भगा के प्रदेश नहीं हैं इस प्रकार सूत्रकार द्वारा निषेध का कथन कर देने से उस अगु का अप्रदेशपना या प्रदेश रहितपना नहीं प्रसिद्ध होजाता है क्यों कि उस अगु का एक प्रदेश माना जा रहा है, अन्यथा यानी अगु का एक भी प्रदेश नहीं मानने पर तो खर-विपाण के समान उसका अगुपना ही रूपिश्वित रहे सकेगा अर्थात् जब अगु स्वयं एकप्रदेश परिमित है तो किर उसके दूसरे प्रदेश नहीं आहिये। एक आ रुपया पुन. दो,तीन, आदि रूपयो वाला नहीं है। एक वात यह भी है कि एयादीया के अन्यस्था ने हिन्द अपृति सक्षा नियादीण शियमा कदित्त सण्णा मुणेदन्वा "जन सिद्धान्त में के अन्यस्था ने सन्ता है, गुण के स्वयं निर्णुण है उसी प्रकार एक प्रदेश वाला भी कराय में सन्ता है।

यावस्तुर

चायोः प्रदेशस्य प्रदेशी कः ेशी च ? चेत् तदुभयस्वभानन्वोपपत्तेः । प्रदेशित्वस्वभाग्त्वस्याति स्कंधावस्थायां तद्भावान्यथानुवपत्तेः प्रदेशत्वस्वभावः पुद्गद्रच्यत्वात् । एकेन प्रदेशेन पुद्गत्तद्रव्यस्याप्रदेशित्वे द्वचादिप्रदेशैरप्यप्रदेशित्वप्रसंगात् विरुद्धं चेदं परमागुरेकप्रदेशोऽप्रदेशी चेति प्रदेशप्रदेशिनोर्न्योन्याविनाभावात् प्रदेशिनमंतरेण प्रदेशस्यासंभवात् खपुष्पवत् प्रदेशमंतरेण च प्रदेशिनोनुपपन्तस्तद्वदेव ।

एक प्रदेशवाला भी अगु नहीं होता है, यह कहना तो उचित नहीं है क्यों कि यो तो उस परमागु के अवन्तुपन का प्रसंग आजावेगा सर्वथा एक भी प्रदेश ने रहित तो खर--विषाण यादि असत् पदार्थ ही है। यहां किसी की शंका है, कि यदि अगु को एक प्रदेशस्त्ररूप माना जायगा तो भला प्रदेशवाला प्रदेशी यहां कौन पदार्थ होसकेगा रिप्रदेशों के विना कोई एक भी प्रदेश स्थिर नहीं रह सकता है। इसके उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं, कि स्पर्श, रस, आदि गुणों का आश्रय होने से वह गुणवान परमागु ही प्रदेशी है, ऐसा हम जैन सिद्धान्ती सिहगर्जना करते हुये वोलते हैं। शकाकार पुन कहता है, कि वह प्रदेश होरहा ही परमागु भला प्रदेशी किस प्रकार हो सकता है वयों कि विरोध है, स्वयं धन ही तो धनवान नहीं होजाता है, स्वयं वच्चा वच्चे--वाला नहीं है।

यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि उस परमाणु में दोनो स्वभावों से सहितपना वन रहा है। देखिये प्रदेशीपन स्वभाव तो इस परमाणु के विद्यमान है ग्रन्थया स्कंध ग्रवस्था में परमाणुग्रों के उस प्रदेशीपन भाव की सिद्धि नहीं होसकेगी, परमाणु में प्रदेशीपन ग्रात्मभूत हे। तभी तो कितपय परमाणुग्रों के बंधजाने पर स्कन्ध दशा में वह प्रकट हो जाता है, तथा पुद्गल द्रव्य होने से प्रदेशपन स्वभाव स्पष्ट ही है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश स्वरूप परमाणु ही तो है, यदि पुद्गल द्रव्य को एक प्रदेश करके प्रदेशीपना नहीं माना जायगा तो दो, तीन, ग्रादि प्रदेशों करके भो उसके ग्रप्य-देशीपन (प्रदेशी नहीं होसकने) का प्रसग ग्रावेगा। यहां किसी का यह कहना विरुद्ध है कि परमाणु एक प्रदेश वाना होरहा ग्रप्यदेशों है, जैन--सिद्धान्त ग्रमुसार प्रदेश ग्रीर प्रदेशा का परस्पर में ग्रविना-भाव होरहा है। प्रदेशों के बिना प्रदेश का ग्रसम्भव है, जैसे कि ग्राकाश का कूल प्रवंशी नहीं होता स्वयं प्रदेश भी नहीं है। तथा प्रदेश के बिना प्रदेशी की भी सिद्धि नहीं है, उस ख पुष्प के समान हो समभको ग्रतः प्रदेश होता हुग्रा भी परमाणु प्रदेशी है।

तत एव न प्रदेशो नापि प्रदेशी परमाणुरिति चेन्न, द्रव्यत्वविरोधात् गुणादिवत् । न चाद्रव्यं परमाणुगुणवन्वात् स्कथवत् । न चाप्रदेशप्रदेशिस्वभाव किंचिद्द्रव्य सिद्ध । गगना दिसिद्धमिति चेन्न, तस्यानंतादिप्रदेशत्वसाधनंन प्रदेशित्वव्यवस्थापनात् ।

यहा नैयायिक कहते है तिस ही कारण यानी प्रदेश और प्रदेशों का अविनाभाव होने ने हमारे यहा परमाणु प्रदेश स्वरूप भी नहीं है। श्रीर प्रदेशवान भी परमाणु नहीं माना गया है। ग्रन्थ-कार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यो कहने से परमाणु के द्रव्यपन का विरोध हो जायगा जैसे कि गुण, कमं शादिक पदार्थ प्रदेश न होते हुये भी प्रदेशी नहीं है। ग्रतः वे द्रव्य नहीं है, इसी प्रकार परमाणु भी द्रव्य नहीं हो सकेगा किन्तु यह परमाणु श्रद्रव्य तो नहीं है। क्योंकि स्पर्श श्रादि गुणों से सिहत है जैसे कि गुणवान होने से पुद्गल स्कन्ध द्रव्य माना जाता है। दूसरी वात यह है, कि प्रदेश श्रीर प्रदेशी स्वभावों से रिहत तो जगत् में कोई द्रव्य ही सिद्ध नहीं है। यदि वैशेषिक यो कहै कि श्राकाश, श्रात्मा, ग्रादिक द्रव्य न तो प्रदेशस्वरूप हैं ग्रीर न प्रदेशिस्वरूप हैं किन्तु वे द्रव्य रूप से सिद्ध हैं। ग्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उन ग्राकाश ग्रादि के श्रनन्न, ग्रस-स्यात, ग्रनन्तानन्त ग्रादि प्रदेशों से सिहतपन का साधन कर देने से प्रदेशीपन की व्यवस्था करा दी गयी है।

स्याद।कृत ते अनेकप्रदेशः परमाखुर्द्रच्यत्वाद् घटाकाशादिवदिति । तदसत्— धर्मिग्राह्रकप्रमाखवाधितःवात् पत्तस्य कालात्यय।पदिष्टत्वात् हेतोः कालेन व्यभिचार।च । स्या द्वादिनां मीमांसकानां च शव्दद्रव्येखानेकांतात् ।

यदि तुम कटाक्ष-कर्ताभ्रो का यह चेष्टित होय कि परमाणु (पक्ष) भ्रनेकप्रदेशो वाला है, (साच्य) द्रव्य होने से (हेत् ) घट, ग्राकाश, ग्रात्मा, ग्रादि के समान । ग्रन्थकार कहते हैं कि तुम्हारा वह कथन प्रशसनीय नहीं है क्यों कि पक्ष होरहे परमाण स्वरूप धर्मी को ग्रहण करने वाले प्रमाण करके वाधित होजाने से द्रव्यत्व हेतु कालात्ययापदिष्ट (वाधितहेत्वाभास ) है अर्थात्-जो कोई प्रमाण परमाए को जानेगा वह चरमावयव होरहे परमाए। को केवल एक प्रदेश रूप ही जान पावेगा यदि इसमे भी भ्रनेक प्रदेश माने जायगे तो उन भ्रनेक प्रदेशों में पड़े हये एक प्रदेश का जहां सद्भाव होगा वह परमारण व्यवस्थित किया जायगा वहुत दूर भी जाकर जब कभी परमारा सिद्ध होगा वह एक प्रदेश स्वरूप ही निर्गीत किया जायगा, ऐसी दशा मे भी परमाग्नुके ध्रनेक प्रदेश स्वीकार करते जाना कालात्ययापिदिष्ट है, यानी एक प्रदेशपन, इस की सिद्धि होच्की पून साधनकाल के श्रभाव होजाने पर त्मने हेत् प्रयुक्त किया है, यो साध्याभाव का निर्णय होचुकने पर द्रव्यत्व हेतु से झनेकप्रदेशत्व की सिद्धि नहीं होसकती है। दूसरा दोष यह है कि द्रव्यत्व हेतू का काल द्रव्य करके व्यभिचार माता है, काल भला द्रव्य तो है किन्तु अनेक प्रदेशो वाला नहीं है। तीसरी वात यह है कि स्याद्वादी और मीमासको के यहाँ माने गये शब्द द्रव्य करके व्यभिचार भाता है, वैशेषिक या नैयायिक भले ही शब्द को गुरा मानें किन्तु स्पर्श, वेग, सयोग, आदि गुरा। का धारी होने से शब्द का द्रव्यपना निर्सीत है। भ्रायवा इस पक्ति का अर्थ यो कर दिया जाय कि स्याद्वादियों के यहाँ काल द्रव्य से व्यभिचार है, भीर मीमासको के यहाँ माने गये शब्द द्रव्य करके व्यभिचार भाता है. मीमासक द्रव्य मानते हुये शब्र को प्रदेशों से रहित स्वीकार करते हैं किन्तु स्याद्वादी तो शब्द को मशुद्ध द्रव्य मानते हुये साथ ही भ्रनेकप्रदेशी भी इंट्ट कर लेते है।

तथाहि-घट(दिमिद्यमानपर्यन्तो मेद्यत्वान्यथ।तुषपत्तेः योऽसौ तस्य पर्यन्तः स परमाग्रुरिति परमाग्रुप्रहिणा प्रमाणेनानेकप्रदेशित्वं वाध्यते तस्यानेकप्रदेशत्वे परमाणुत्व-विरोधात् ।

ग्रन्थकार ने वैशेषिकों के द्रव्यत्व हेतु को वाधित कहा था उसी को स्पष्ट कर यो दिखलाते हैं कि घंट, पट, ग्रादिक पदार्थ (पक्ष ) छोटे छोटे भवयव रूप से छिन्न, मिन्न, किये जारहे पर्यन्तभूत किसी चरमावयव पदार्थ को धार रहे है, भन्यथा यानी भन्तपर्यन्त उनके छोटे छोटे द्वक है होजाना

नहीं माना जायगा तो भेद्यपना नहीं बन सकता है (हेतु) जो भी कोई पदार्थ सब से अन्त में जाकर उस घटादि अवयवों का पर्यन्त होगा वह परमागु है, इस प्रकार परमागु को ग्रहण करने वाले प्रमाग करके अनेक प्रदेशी पना वाधित होजाता है। यदि उस अन्तिम अवयव को अनेकप्रदेश वाला माना जायगा तो उसके परम अगुपनका विरोध होजावेगा। परम अगुतो वहीं होमकता है जिससे फिर कोई छोटा अवयव न कभी हुआ, न है, न होगा, "अगोरप्यगीयान् न परो वर्तते"।

## अष्टप्रदेशरूपाणुवादो उनेन निवारितः । तत्रापि परमस्कन्धविदभावप्रसंगतः ॥ २ ॥

इस उक्त कथन करके रूप--परमाणु के भ्राठ प्रदेशों के प्रवाद का निवारण किया जा चुका समभ लो। एक कारण यह भी है कि उस ग्रणु के ग्राठ प्रदेश मानने के प्रवाद में भी बड़े लम्बे चौड़े स्कन्ध की प्रतीति होने के ग्रभाव का प्रसग ग्राता है। भावार्थ-ग्राठ दिशा, विदिशाग्रो, से दूसरे दूसरे म्राठ परमागुग्रो का बध होजाने की म्रपेक्षा जो परमागु के म्राठ प्रदेश माने गये है, वहां भी एक देश या सर्व देश का विकल्प उठा देने पर परमागु का प्रदेशों से रहितपना ही सिद्ध होता है। वस्तुत: परमारा का एक ही प्रदेश है, और उस प्रदेश की व्यञ्जन नयि वरफी के समान छह पैल वाली है, तदनुसार एक परमारा के साथ चार दिशाग्रो ग्रौर ऊपर नीचे यो छह परमारा बंधसकते हैं, ग्रने-कान्त वाद मे परमाण के एक देश या सर्व देश करके दूसरे परमाणु का बंध जाना घटित होजाता है। शक्ति की अपेक्षा छह अंश वाला परमाण साधा जा चुका है, परमाण के आठ अंश मानने वाले को ऊर्ध्व ग्रौर ग्रध: ग्र'श ग्रवश्य मानने पडेंगे इस मे एक बडाभारी दोष यह भी होगा कि ग्राठ पैल. वाले अनेक पदार्थ छिद्र रहित होकर सघन बन्ध नही सकते है जैसे कि गोल गोल पदार्थों का छिद्र-रहित पिण्ड नही वन सकता है, तथा दिशा विदिशाग्रो सम्बन्धी ग्राठ पैल वाले पदार्थ का ऊपर ग्रीर नीचे का पैल बहुत वडा होजाता है किन्तु परमाणु के ग्रश एक से होने चाहिये यदि परमाण के समतल में छह पैल माने जाय ग्रीर ऊपर नीचे दो पैल मानकर यो श्राठ प्रदेशों की कल्पना की जायगी तो यद्यपि छह पैल वाले पदार्थों का अच्छे ढग से समतल मे छिद्ररहित बन्ध होसकता है किन्तु ऊपर नीचे के पैल बहुत बड़े होजाने से ग्रंशों में छोटापन, बडापन ग्राजाता है परमाणु को घन समचत्रस (वरफी के समान) मानने पर ये कोई श्रापत्तिया नहीं श्राती है श्रतः परमारा के श्राठ श्र'श या दश भ्रं श श्रथवा गोल भ्राकार का मानना ठीक नही जंचता है।

परमाण्नामनेकप्रदेशत्वाभावे सर्वात्मनैकदेशेन च संयोगे पिराडेपि अणुमात्रप्रसक्तेः सावयवत्वेऽनवस्थाप्रसंगाच परमस्कंधस्य प्रनीतिविरोधाद्ष्टप्रदेशरूषाणुभिद्यमानपर्यन्तः
सर्वदा स्वयमभेद्यः सिद्धचित न पुनरनंशः परमाणुस्तस्य बुद्धचा परिकल्पनादिति केषांचिद्ष्टप्रदेशरूपाणुवादः सोप्यनेनैव प्रदेशपरमाणुस्कंधस्य वचनेन विचारितो द्रष्टच्यः, रूपाणोरष्टप्रदेशस्य सर्वदाप्यभेद्यत्वायागात् । तथाहि-भेद्यो रूपाणुः मूर्तत्वे सत्यनेकावयवत्वात् घटवत् । नात्र
हेतोराकाशादिभिरनेकांतो मूर्तिमन्त्वे सतीति विशेषणान्तेषाममूर्तत्वात् । ततः परमाणुरेकप्रदेश
एव भिद्यमानपर्यन्तः सिद्धः ।

परमाणु के श्राठ प्रदेश को मानने वाले कहते हैं कि यांद परमाणुश्रो के श्रनेक प्रदेशों से सिहतपना, नहीं माना जायगा तो सर्वा गरूप से सयोग होजाने पर पिण्ड में भी केवल श्रणु वरावर वनेरहने का प्रसग श्रावेगा क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाण् में सर्वा गीण प्रविष्ट होजायगी श्रौर उसी में तीसरी, चौथी, श्रादि यणुये सर्वात्मना श्रन्त प्रविष्ट होजायगी तो ऐसी दशा में सुमेरु पर्वत भी अणु के वरोवर छोटा वन वैठेगा श्रीर यदि एक देश करके परमाण् श्रो का सयोग माना जायगा तव तो सावयवपना होने पर श्रनवस्था दोप का प्रसंग श्रावेगा कारणा कि पहिले से ही जिस पदार्थ के कितपय श्रवयव होते हैं, उसी पदार्थ के कई एक एक देशों की कल्पना करके उसका एक देश करके सयोग होजाना वन सकता है, और यो पहिले से ही कितपय श्रवयवों करके गढ गया वह श्रवयवी पदार्थ हुया उन पूर्ववर्ती अवयवों के सयोग में भी एक देश करके सशोग होने की कल्पना करते करते यो लम्बी धारा बढती चलीजायगी, इस प्रकार श्रनवस्था होजाती है, याहे सर्वात्मना संयोग मानो चाहे एकदेशेन सयोग मानो वहे स्कन्ध की प्रतीति होने का विरोध श्राता है, श्रत हम कहते हैं कि वह श्राठ प्रदेशों वाला रूपाणु उत्तरोत्तर भेदा जा रहा श्रन्त में जाकर सिद्ध होजाता है जो कि सदा किसी करके भी स्वय पुन भेदने योग्य नहीं हैं, किन्तु वह परमाणु फिर श्र शो से रहित नहीं हैं, श्रस्पदादि जीवों को प्रत्यक्षज्ञान द्वारा श्रवेद्ध होरहे उस साश परमाणु की बुद्धि करके परिकल्पना कर ली जाती हैं। इस प्रकार किन्ही विद्वानों का रूपाणु के श्राठ प्रदेशों का मानने वाला प्रवाद हैं।

ग्रन्थकार कहते है कि वह कुत्सित पक्ष का परिग्रह भी इस ही प्रदेश—स्वरूप परमाग्छो से वनजाने योग्य स्कन्ध के कथन करके विचार कर दिया गया देख लेना चाहिये। ग्रर्थात्—स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार एक प्रदेश वाले परमाग्ग का सर्वात्मरूप से या एक देश रूप से संयोग होजाने पर अनेक अग्र अग्रमात्र भी होसकते है और वह स्कन्ध स्वरूप भी परिग्रम जाते है, कोई दोप नहीं आता है, तुम्हारे ग्राठ प्रदेशवाले रूपाग्र के सदा भी मभेद्यपन का अयोग है, घाठ प्रदेश वाले पदार्थ के पुन-रिप कितपय दुकडे होसकते है, इसी बात को स्पष्ट करके यो प्रनुमान द्वारा दिखलाया जाता है कि रूपाग्र (पक्ष) भेदने योग्य है, (साध्य) मूत होते सन्ते अनेक अवयवो वाला होने से (हेतु) घट के समान (अन्वयद्दष्टान्त)।

यहा हमारे हेतु का आकाश आदि करके व्यभिचार दोष नही आता है क्योंकि मूर्तिवाला होते सन्ते इस प्रकार हेतु मे विशेषण दे रखा है, वे आकाश आदि तो अमूर्त है, तिस कारण घट, कपाल, कपालिका, पहण्क, पंचाण्क यो भेद को प्राप्त होरहा सन्ता सब से अन्त मे जाकर एकप्रदेशवाला ही परमाण् सिद्ध होता है, भतः भव्ट प्रदेशवादी भले ही उसको रूपाणु कहे या बौद्ध उसको स्वलक्षण कहै, नैयायिक परमाणक कहै, जैन उसको भ्रण कहैं। वात यह है कि भन्तिम सब से छोटा अवयव केवल एक प्रदेश स्वरूप है, हा उसकी व्यंजनपर्याय समधनचतुरस्र है, मगड़ा वढाना व्यर्थ है, परोक्ष-पदार्थों का निर्णय भ्रप्तोक्त आगमो से बहुत विदया होता है।

नन्वेवं परमस्कन्धप्रतीत्यमावप्रसग इति चेन, तस्याष्टप्रदेशाणवादेपि समानत्वात्।

परमाण को ग्राठ प्रदेश का कहने वाले पण्डित यहाँ शका करते है कि इस प्रकार परमाणु का एक ही प्रदेश मानने पर तो वड़े लम्बे चौड़े महान् स्कन्ध को प्रतीति होने के ग्रभाव का प्रसग ग्रावेगा क्यों कि परमाण के ग्रनेक प्रदेश तो नहीं है, ऐसी दशा में ग्रनेक परमाणुग्रों के संयुक्त होजाने पर भी पिण्ड ग्रणुमात्र ही बना रहेगा। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि वह बड़े स्कन्ध की प्रनीति नहीं होना तो तुम्हारे ग्राठ प्रदेश बाली ग्रणु को कहने वाले प्रवाद में भी समान है, ग्राठ प्रदेश बाले ग्रणु का एक देश करके सयोग मानने पर छिद्र रह जाते है, ऊपर नीचे के स्थल भर नहीं पायगे ग्रीर एक देश का पक्ष लेने पर ग्रनवस्था दोप भी ग्राता है, ग्रतः सम्पूर्ण रूप से सयोग मानने वाला दूसरा पक्ष ही लेना पड़ेगा। ऐसी दशा में पिण्ड ग्रणु मात्र रह जायगा ग्रीर बड़े पिण्ड की प्रतीति नहीं होसकेगी, इस बात को ग्रन्थकार स्वय विशद रूप से ग्रग्निम वार्तिको द्वारा कहते है।

यथाणुरणिभर्नान।दिक्कैः संबंधमादधत्। देशतोवयवी तद्वत्प्रदेशोन्यैः प्रदेशतः ॥ ३॥ सर्वात्मना च तैस्तस्यापि संबंधेणुमात्रकः। पिंडः स्यादन्यथोपात्तदोषाभावः ममो न किम्॥ ४॥

जिस प्रकार एक मध्य-वर्ती परमाण् इधर उघर नाना दिशाश्रों मे वर्त्तरहे नाना परमाणुश्रों के साथ सम्बन्ध को सब श्रोर से घारण कर रहा सन्ता एक एक देश की अवेक्षा से वह प्रदेश यानी परमाण् सबयवी हुश्रा जाता है, उसी के समान उस शबयबी के पहिले से भी अनेक देश थे उन श्रन्य प्रदेशों के साथ भी एक एक देश करके सम्बन्ध धारने पर अनव-था दोष का प्रसंग श्राता है। हां दितीय पक्ष श्रनुसार सम्पूर्ण रूप से भी उन नाना दिशा-वर्ती अनेक परमाण्यों के साथ उस मध्य-वर्त्तो परमाणु का सम्बन्ध मानने पर तो पिण्ड श्रण् मात्र होजायगा श्रन्यथा यानी जैन सिद्धान्त श्रनुसार अन्यप्रकारों से सम्बन्ध मानने पर यदि गृहीत दोपोका श्रभाव किया जायगा तो प्रदेशमात्र परमाणु को मानने वालों के यहां भी वह दोष का श्रभाव क्यों नहीं समान रूप में लागू होगा रिश्वर्य ह्वय रूप से निरश श्रीर जित्क रूप से साश परमाण् का श्रन्य दिशा-वर्ती परमाण्यों के साथ बन्ध होजाने पर महान स्कन्ध की प्रतीति होजाती है, यह श्राचार्यों करके माना गय। निर्दोष मार्ग है।

अष्टप्रदेशोपि हि रूपाणु पूर्विदिदिग्गतरूपाएवंतग्प्रदेशैरेकशः संवंश्रमधितिष्ठ-न्नेकदेशेन कात्स्न्येन वाधितिष्ठेत १ एकदेशेन चेदद्यशे प्रदेशः स्यात्परमाणुवत तथा चान-वस्था परापरप्रदेशपरिकल्पनात् कात्स्न्येन चेत् िण्डोऽणुमात्रः स्यात् रूपाणुप्रदेशेष्द्रष्टासु रूपा-एवंतरप्रदेशानां प्रवेशाचेपां च परस्परानुप्रवेशात्। तथा च परमस्कधप्रतीत्यभावः।

यहाँ हम जैन प्रश्न उठाते है कि ग्राठ प्रदेशो वाला भी रूपाण पूर्व ग्रादि दिशाशो मे प्राप्त होरहे ग्रन्य ग्रन्य रूपाण स्वरूप प्रदेशों के साथ एक ही वार सम्वन्व को प्राप्त होरहा सन्ता क्या एक देश करके ग्रथवा क्या पूर्ण रूप करके ही संसर्गित होगा वताश्रो यदि रूपाण एक देश करके ग्रन्य रूपाणुत्रों के नाथ नम्बन्धित होगा तब तो परमाणु के समान तुम्हारे यहा माना गया प्रदेश स्वरूप रूपाण अवयव अवयवी होजावेगा अवयवी के ही एक देश हुआ करते हैं और तिस प्रकार उस अवयवी के भी पूर्व अवयवो के साथ एक एक देश करके सम्वन्ध—व्यवस्था मानने पर उत्तरोत्तर अनेक प्रदेशों की कल्पना करने से अनवस्था दोप आता है। द्वितीय पक्ष अनुसार सर्वांग रूप से सम्वन्ध मानने पर तो अनेक प्रदेशों का पिण्ड विचारा केवल अशु के समान परिमाशावाला होजायगा क्यों कि प्रकरणप्राप्त रूपाणु के आठों प्रदेशों में अन्य रूपाणुओं के प्रदेशों का सर्वाङ्गी ए प्रवेश हो जायगा और उनका भी परस्पर में अनुप्रवेश होजावेगा यो असस्य परमाण्यों का परस्पर में परिपूर्णरूप से सम्वन्ध होजाने पर पिण्ड एक परमाणु के बरावर ही वन जायगा और तैसी दशा में घट, पट, पर्वत, भीत आदि वहे वहे स्कन्धों की प्रतीति होने का अभाव होजायगा।

श्रथ महतः स्कन्धस्य प्रतीश्यन्यथानुपपत्त्या प्रकारातरेण रूपाणुप्रदेशानामन्य-रूपाणुप्रदेशैः संवधसिद्धेः कात्स्नये कदेशपन्नोपात्तदोपामावो विभाव्यते परमाणुनार्माप प्रकारां-तरेण संवधस्तत प्रवेति समानस्तत्पन्नोपात्तदोपामावः। वन्यते च परमाणुनां वंधपरिणामहेतुः स्निग्वरूचत्वादिति परिणामविशेषः प्रकारान्तरमिति नहोच्यते—

श्रव यदि श्राप यो विचार करें कि बहे वहे स्कन्धों की प्रतीति का होना भन्यथा वन नहीं सकता है, अतः एक देश और सम्पूर्ण देश इन दो प्रकारों से श्रितिरक्त तीसरे रूपाणु के प्रदेशों का अन्य रूपाणु प्रदेशों के साथ सम्वन्ध होजाने की सिद्धि कर ली जाती है, अतः सवाँगीएता या एक देश इन दो पक्षों में उपादान किये गये दोषों का श्रभाव विचार लिया जाता है, तब तो हम जैन कहेंगे कि तिस ही कारण से तुम्हारी रूपाणुश्रों के समान हमारे यहा मानी गयी परमाण्श्रों का भी उसी तीसरे प्रकार करके यानी कथचित् एकदेश और कथचित् सबंदेश भथवा स्निग्ध रूक्षपन इस ढंग करके—सम्बन्ध स्वीकार कर लिया जाता है, इस कारण उस पक्ष में उपादान किये गये दोषों का श्रभाव समान है।

श्रशीत्—ग्राठ प्रदेश वाली परमाण् को मानने वालो के यहाँ जिस ढंग से मनवस्था दोष का निवारण कर दिया जाता है, तथा पिण्ड के अणुमात्र होजाने और परम स्कन्ध की प्रतीति नहीं होस-कने का जैसे निवारण किया जाता है, उसी नीति के अनुसार एक प्रदेश वाली परमाणु को स्वीकार करने वाले जैनो के यहाँ भी उक्त दोषों का परिहार होजाता है, सूत्रकार द्वारा इसी अध्याय में स्निग्ध रूक्षपने से वन्ध होता है, "स्निग्ध रूक्षपने के अविभाग-प्रतिच्छेदों का द्वाधिकपना स्वरूप परिणाम-विशेष ही तीसरा प्रकार है, जो कि एकदेशेन ससर्ग कराता हुमा परमाणुओं करके वहे पिण्ड को बना देता है, और कदाचित् अनेक परमाणुओं का पिण्ड सर्वात्मना ससर्ग होजाने पर अणुमात्र ही रह जाता है, तभी तो इस छोटे से लोक में अनन्तानन्त परमाणुओं निरापद विराजमान है, विचित्र विजित्र कारणों से पदार्थों की भनेक प्रकार परिण्यतिया वन बैठतो हैं। अनेकान्तवादियों के यहाँ एक देश और सर्व देश दोनों पक्ष स्वीकृत होजाते हैं। हा उन पक्षों के घटना की प्रति को समक्ष लेने पर पुन भव-यवी और अवयवों के कार्यकारणभाव में कोई शका नहीं रहती हैं। उस न्यारे प्रकार को सूत्रकार स्वयं कहैंगे, इस कारण यहाँ श्री विद्यानन्द स्वामी करके इस विषय में कुछ नहीं कहा जाता है।

## विद्यादजीवकायानां द्रव्यत्वादिस्वभावतां । एवं प्राधान्यतः प्रोक्तां समासात् सुनयान्वितास् ॥ ५ ॥

प्रजीव कायो के सुनयो करके ग्रन्वित होरहे ग्रौर सक्षेप से ग्यारह सूत्रो द्वारा इस प्रकार ग्रुच्छे कहे जा चुके प्रधानरूप से द्रव्यत्व, नित्यपन, रूपित्व, निष्क्रियत्व ग्रादि स्वभावो को समभ लिया जाय ।

धर्मादीनामजीवकायानामादिस्त्रोक्तानां द्रव्यत्वस्वभावो जीवाना च प्राधान्येन वेदि-तव्यो गुग्धभावेन वर्यायत्वस्वभावस्यापि भावात् । शुद्धद्रव्यस्य हि सन्मात्रदेहस्य पर्याया एवा-जीवकाया जीवाश्च तस्यैकस्यानतपर्यायस्यातिसंचेपतोभिमतत्वात् । एकं द्रव्यमनंतपर्यायमिति वचनात् ।

पत्तम अध्याय के '' अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः '' इस श्रादिसूत्र में कहे जा चुके धर्म, श्रधमं, श्रादि का द्वितीय सूत्र द्वारा कहा गया द्रव्यपन-स्वभाव, श्रीर तृतीयसूत्र द्वारा कहा गया जीवों का भी द्रव्यपन स्वभाव, प्रधानता करके समक्त लेने योग्य है, क्यों कि गौएा रूप से उक्त धर्म, श्रधमं, श्राकाश, पुद्गल और जीवद्रव्यों के पर्यायपन स्वभाव का भी सद्भाव है, श्रर्थात्—एकान्त रूप से इन सब को द्रव्य ही कहते जाना ठीक नहीं है, ये किसी अपेक्षा पर्याय भी है जब कि सिद्धान्त शास्त्रों में इस प्रकार निर्णीत है, कि ''सत्'' केवल इतने ही शरीर को धार रहे शुद्ध द्रव्य की ये श्रजीव काय श्रीर जीव सब पर्याय ही है उस श्रनन्त पर्यायों वाले एक सत् का श्रतिस क्षेप से कथन करना प्रभीष्ट है, एक द्रव्य है, और उसकी श्रनन्ती पर्याये हैं, इस प्रकार प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है। भावार्थ — '' श्र'श-कल्पनं पर्याय '' श्रंशों की कल्पना करना यह पर्याय का सिद्धान्त-लक्षण है। शुद्ध संग्रहनय की अपेक्षा एक ही सत् स्वरूप वस्तु के ये जीव, धर्म, श्रादि सब पर्याय है, '' सत्ता सव्वपयत्था सविस्स हवा श्रगुन्तप ज्ञाया रे भगोप्पाद धुवत्था सव्पित्र विषयों की श्रपेक्षा तो ये धर्म श्रादिक पर्याय है हो किन्तु सत् पदार्थ के श्रंश होने के कारणा भी ये पर्यायों है, हा इनमे पर्यायपना गौण रूप से है, प्रधान रूप से ये स्वतंत्र न्यारे न्यारे श्रवण्ड श्रसकीणं द्रव्य ही है।

तथा नित्यत्वावस्थितत्वारूपत्वैकद्रव्यत्वनिष्क्रियत्वस्वभावोऽपि प्राधानयेनैव तेषा गुणभावेनानित्यत्वानवस्थितत्वसरूपत्वानेकद्रव्यत्वस्वभावानामपि भावात तेषामनुक्तानामपि गम्यमानत्वात्
समासतोमिधानात् । तथैव सुनयान्वितत्वोपपत्तेरन्यथा दुर्नयान्वितत्वप्रसंगात् । द्रव्यार्थान्वित्यत्वेपि पर्यायार्थदेशाद् नित्यत्वोपगमाद्न्यथार्थक्रियाविरोधाद्वस्तुत्वायोगात् । तथा द्रव्यतोवस्थितत्वेपि पर्यायतोनवस्थितत्वसिद्धेरित्यवयवावस्थानाभावात् । तथा स्वरूपतो प्रदूपत्वैपि
मृतिमद्द्रव्यसवंधात्तेषां सद्भपतवव्यवहारात् ।

तथा इस पांचवे अध्याय में चौथे, पाचवे, छठवे, सातवे, सूत्रो द्वारा नित्यपन, अवस्थितपन,

श्ररूपपन, एकद्रव्पपन, नििक्तियम, स्वभाव भी प्रधानता करके ही उन धमें ग्रादिकों के समभने चाहिये, गौग रूप से धर्मादिकों के ग्रानित्यपन, श्रनवस्थितपन, सरूपपन प्रनेकद्रव्यपन, स्वभावों का भी सदभाव है, पुद्गल के रूपीपन के समान सक्षारी जीव का रूप-सहितपन स्वभाव भी वर्त्त रहा है, श्रत सूत्र में नहीं कहें गये भी उन स्वभावों को श्रर्थापत्त से जान लिया जाय। सूत्र में तो सक्षेप से ही कथन हुआ करता है। तिस प्रकार कथन करने पर ही सुनयों से श्रन्वितपना वन सकता है अन्यथा यानी सूत्र में कहें गये स्वभावों का ही एकान्तरूप से हठ किया जायगा तो दुनयों से श्रन्वितपन का प्रसग श्रावेगा देखिये द्रव्य को ही विपय करनेवाले द्रव्यायिक नय से उन धर्मादिकों का नित्यपना होते हुये भी पर्यायाधिक नय श्रनुसार कथन करने से उनका श्रनित्यपना स्वीकार किया जाता है, श्रन्यथा यानी सर्वथा क्रूटस्थ नित्यद्रव्यपन मानने पर तो धर्म श्रादिकों में श्रर्थ-क्रिया होजाने का विरोध होने से वस्तुपन का श्रयोग होजायगा। तथा द्रव्यरूप से श्रवस्थित होते हुये भी पर्यायरूप से धर्म ग्रादिकों का श्रनवस्थितपना सिद्ध होरहा है, इस कारण अवयवों का नियत श्रवस्थान नहीं होसका श्रर्थात्र द्रव्ये तो इयल परिमाण रूप से नियत होरही परिगिणित हैं किन्तु पर्याये श्रवस्थित नहीं हैं। तिसी प्रकार स्वकीय स्वरूप से धर्मादिकों का रूपरहितपना होते हुये भी मूर्तिमान द्रव्यों के साथ सम्बन्ध होजाने से उन धर्मादिकों के गौगारूपेण रूपसहितपन का व्यश्वार कर लिया जाता है।

तथैकद्रव्यत्वेषि विभागापेच्या तिष्ठमागिवव्यायामनेकद्रव्यत्वोषपत्तेः। परिस्पंद-क्रियया निष्क्रियत्वेषि तेषामवस्थितत्वादिक्रियया साक्रयत्वात् । एवमसंख्येयप्रदेशत्वादयोषि प्रवानमावेनैव घर्मादीनां गुणभावेन संख्येयप्रदेशत्वादिस्वभावानामप्यविरोधात् परिमिततद्भा-पेच्या संख्योषपत्तेरिति सर्वत्र स्यान्काः सत्यलांछनो द्रष्टव्यम्तस्यानुक्तस्यापि सामध्यीत् सर्वत्र प्रतीयमानत्वादिति प्रकरणार्थोषसङ्कतिः।

तथा " आ आकाशादेकद्रव्याणि " यो एकद्रव्यपन होते हुये भी विभाग की अपेक्षा करके उन धर्म आदिको के विभाग की विवक्षा करने पर अनेकद्रव्यपना भी युक्तिसिद्ध है, अत. गौण्रूप से धर्म, अधर्म, और आकाश का अनेकद्रव्यपना स्वभाव भी मान लिया जाय। तथा हलना, चलना, भ्रमण्करना, चढना, उतरना, आदि परिस्पन्दरूप किया करके उन धर्म, अधर्म, आकाश, द्रव्यो का निष्क्रियपना है तो भी धात्वर्यस्वरूप, अवस्थितपन, अस्तित्व, द्रवण आदि अपरिस्पन्द रूप कियाओं करके कियासहितपना है, इसी प्रकार आठवें, नवमे सूत्रों करके कहे गहे धर्म आदिको के असंख्येय-प्रदेशीपन आदिक स्वभाव भो प्रधानरूप करके ही समसे जाय गौण्रूपसे तो सख्यातेप्रदेशोसे सहितपन आदि स्वभावों का भी कोई विरोध नहीं है परिमित होरहे उन उन भावों की अपेक्षा करके धर्म आदिकों के अल्पदेशीय प्रदेशों की संख्या करना वन जाता है इस प्रकार सभी स्थलों पर सत्य का अमोध चिन्ह होरहा स्यात्कार देख लेना चाहिये शब्दो द्वारा नहीं कहे गये भी उस स्यात्कार की केवल अन्य उक्त शब्दों की सामर्थ्य से सर्वत्र प्रतीनि कर ली जाती है।

वस्तु के चाहे किसी भी स्वभाव का निरूपण किया जाय वहा कण्ठोक्त नही कहनेपरभी भनेकान्त का द्योतक स्यात्पद उपस्थित होजाता है, भ्रत पाचवें भ्रष्याय के उक्त ग्यारह सूत्रो द्वारा कहे गये स्वभावों में स्याद्वादसिद्धान्त की योजना कर लेनी चाहिये। इस प्रकार प्रकरणप्राप्त अर्थ का उपसंहार होचुका है, भव सूत्रकार दूसरे प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं।

अब कहे जा चुके धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, आदि द्रव्यों के अधिकरण की प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्रकार इस अगले सूत्र को कहते हैं—

## लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२॥

धर्म, ग्रधर्म ग्रादि द्रव्यो का इस तीन सौ तेतालीस घन राजू प्रमाण लोकाकाश मे ग्रवकाश होरहा है। वाहर ग्रलोकाकाश मे नही।

धर्मादीनामित्यभिसंबंधः प्रकृतत्वादर्थवशाद्धिमक्तिपरिणामात् । लोकेन युक्तमा-काशं तत्रावगाहः । कुत इत्याह ।

पूर्व सूत्रों के अनुसार धर्म, अधर्म, आदिकों का प्रकरणप्राप्त होने से यो उद्देश्य दल की ओर सम्बन्ध कर लिया जाता है कि धर्मादिकों का लोकाकाश में अवगाह है। आद्यसूत्र में और तृतीयसूत्र में प्रथमा विभक्ति वाले धर्म आदिकों का वचन है, किन्तु कृदन्त अवगाह किया की अपेक्षा पष्ठचन्त पद की आवश्यकता है, अतः अर्थ के वश से विभक्ति का बदलकर विपरिणाम कर लिया जाता है, धर्म, अधर्म पुद्गल, जीव काल इन पाच द्रव्यों का समुदाय लोक है, लोक करके युक्त होरहा जो ठीक मध्यवर्त्ती आकाश है, वह लोकाकाश है, उस लोकाकाश में धर्म आदिकों का अवगाहन होर हो, जैसे कि समुद्र में जल, मगर, मछली, आदि का अवगाह होरहा है। कोई आतुर पुरुष पूछता है कि यह लोकाकाश में धर्म आदि द्रव्यों का अवगाह होरहा भला किस प्रमाण से निर्णीत किया जाय ? यों जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार उत्तर वाक्तिक को कहते है।

## लोकाकाशेवगाहः स्यात्सर्वेषामवगाहिनां । बाह्यतोसम्भवात्तस्माल्लोकत्वस्यानुषंगतः ॥ १ ॥

श्रवगाह करने वाले सम्पूर्ण पदार्थों का लोकाकाश में श्रवगाह है, उस लोक से वाहर ग्राकाश से श्रतिरिक्त किसी भी द्रव्य के श्रवगाह का ग्रसम्भव है, यदि लोक से वाहर श्रलोकाकाश में भी कुछ द्रव्यों का श्रवगाह माना जायगा तो उस श्रलोकको लोकपन का प्रसंग होजायगा।

न हि लोकाकाश। द्वाह्यतो धर्माद्योऽवगाहिनः संभवन्त्यलोकाकाशस्यापि लोका-काशत्वप्रसंगात् । ननु च यथा धर्मादीनां लोकाकाशेऽवगाहस्तथा लोकाकाशस्यान्यस्मिन्नधि-करणेऽवगाहेन भवितव्यं तस्याप्यन्यस्मिन्नित्यनवस्था स्यात्, तस्य स्वरूपेवगाहे सर्वेषां स्वात्म-न्यवावगाहोस्त्वत्याशंकायामिद्युच्यते ।

लोकाकाश से वाहर की श्रोर श्रवगाह करने वाले धर्म श्रादिक द्रव्य नहीं सम्भवते हैं, श्रन्यथा मलोकाकाश को भी लोकाकाशपन का प्रसंग श्रावेगा जो कि किसी भी वादी प्रतिवादी, को इष्ट नहीं है। पुन: यहाँ किसी का प्रश्न है कि जिस प्रकार धर्मादिकों का लोकाकाश में श्रवगाह है उसी १५

प्रकार लोकाकाश का किसी अन्य अधिकरण मे अवगाह होना जाहिये और उस अन्य का भी किसी तीसरे निराले अधिकरण मे अवगाह होना चाहिये, तीसरे का भी चौथे आदि मे अवगाह मानते मानते अनवस्था दोष होगा। यदि उस अनवस्था दोष के निराकरण के लिये उस लोकाकाश का स्वकीय निज रूपमे अवगाह माना जायगा तव तो उसी प्रकार सम्पूर्ण द्रव्यो का अपनी अपनी निज आत्मा (शरीर) मे ही अवगाह होजाओ, व्यर्थ मे अधिकरणो के निरूपण की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार आश्वका उपस्थित होने पर ग्रन्थकार करके यह समाधान कारक वार्त्तिक कहा जाता है।

#### लोकाकाशस्य नान्यस्मित्रवगाहः क्वचिन्मतः। आकाशस्य विभुत्वेन स्वप्रतिष्ठत्वसिद्धितः॥ २॥

लोकाकाश का फिर कही भी अन्य प्रधिकरण में अवगाह होना नहीं माना गया है क्यों कि आकाश सर्व व्यापक है इस कारण आकाश के स्व में ही प्रतिष्ठित बने रहने की सिद्धि होचुकी है। भावार्थ—अनन्तानन्त राजू लम्बा, इतना ही चौडा, और ठीक इतना ही ऊंचा, समघन चतुरस आकाश द्रव्य है, उसके ठीक मध्य के चौदह राजू ऊचा तथा दक्षिण उत्तर साद राजू लम्बा और पूर्व पश्चिम सात. एक, पाच, एक राजू चौडा इतना तीनसौ तेतालीस घन राजू प्रमाण भाग को लोका-काश किल्पत कर लिया है लोकाकाश और अलोकाकाश का अभेद सम्बन्ध है, आकाश द्रव्य व्यापक है उससे वडा कोई द्रव्य नहीं है जो कि आकाश का आधार होसकता था, अत. आकाश द्रव्य स्वप्र-तिष्ठित है, और अन्य द्रव्यो का उस आकाश में अवगाह है। आचारसार और त्रिलोकसार में अलो-काकाश को वरफी के समान घनसमचतुरस्र सिद्ध किया है।

ततो नानवरथा नापि सर्वेषा स्वात्मन्येवावगाहस्तेपामविश्वत्वात्, परस्मिश्वधिक-रगोऽवगाहोपपत्तेरन्यथाधाराधेयव्यवहारामार्वात् ।

तिस कारण से यानी आकाश के स्वप्रतिष्ठितपन की सिद्धि होजाने से अनवस्था दोष नहीं आता है, तथा सम्पूर्ण द्रव्यों के स्वकीय स्वरूप में ही अवगाह होजाने का प्रसंग भी नहीं आता है क्योंकि वे धर्म आदिक पाच द्रव्ये अव्यापक हैं, अतः अव्यापक पदार्थों का दूसरे व्यापक अधिकरण में अवगाह होना युक्ति-सिद्ध है, अन्यथा यानी-दूसरे पदार्थों में द्रव्यों का अवगाह नहीं मान कर निश्चय नय अनुसार स्वात्मा में ही सब का अवगाह माना जायगा तो जगत् प्रसिद्ध आधार आध्यपन के व्यवहार का अभाव होजायगा जो कि इष्ट नहीं है ? अतः प्रमाणदृष्टि और व्यवहार नय के अनुसार खो व्यवस्था है उसकी प्रतिपत्ति करों।

उस लोकाकाश में अवगाहितपने करके अवघारण किये जा रहे न्यारी न्यारी द्रव्यों के अवस्थान वा मेद होना सम्मव है. अतः उस विशेष अवस्थान की प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज अगले सूत्र को कहते हैं।

धर्माधर्मयोः क्रत्सने ॥ १३ ॥

सम्पूर्ण लोकाकाश मे अन्तरालरहितपने करके धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह होरहा है।

लोकाकाश्वनगाह इत्यनुवर्तनीयं। कुरस्न इति वचनाच्देकदेश एव धर्माधर्मयोर-वगाहो व्युदस्तः कुतस्ती कुरस्नलोकाकाशावगाहिनौ सिद्धावित्याह ।

लोकाकाश में अवगाह है, इन प्रकार पूर्व सूत्रोक्त पदो की यहा अनुवृत्ति कर लेनी चाहिये सम्पूर्ण लोकाकाश में अवगाह है, इस प्रकार कथन कर देने से उस लोकाकाश के एक ही देश में धर्म और अधर्म के अवगाह का निराकरण किया जा चुका है। यहां किसी जिज्ञामु का प्रश्न है कि किस कारण से वे धर्म और अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाश में अवगाह होरहे सिद्ध है, बताओ ? ऐसी जिज्ञासा होने पर श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर-वार्त्तिक को कहते है।

## धर्माधर्मो मतौ कृत्स्नलोकाकाशावगाहिनौ । गच्छत्तिष्ठत्पदार्थानां सर्वेषामुपकारतः ॥ १ ॥

धर्म और श्रधमं द्रव्य तो सम्पूर्ण लोकाकाण में अवगाह करने वाले माने गये है (प्रतिज्ञा) क्यों कि गमन कर रहे और ठहर रहे सम्पूर्ण पदार्थों का उपकार किया जा रहा होने से। भावार्थ— सम्पूर्ण लोकाकाश में गमन कर रहे पदार्थों का उपकार धर्म द्रव्य से होता है, और ठहर रहे पदार्थों का ठहरा देना-स्वरूप उपकार श्रधमं द्रव्य करके होता है, श्रतः ये दोनो द्रव्य लोकाकाश मे ठसाठस श्रवगाह कर रही मानी गयी है।

न हि लोकत्रयवितां पदार्थानां सर्वेषां गतिपरिणामिनां स्थितिपरिणामिनां च गतिस्थित्युपप्रही युगपदुपकारो धर्माधर्मयोरेकदेशवर्तिनोः संमवत्यलोकाकाशिप तद्गतिस्थिति-प्रसंगात्। ततो लोकाकाशे गच्छत्तिष्ठत्पदार्थानां सर्वेषां गतिस्थित्युपकारमिच्छता धर्माधर्मयोः कृतस्ने लोकाकाशेऽवगाहोभ्युपगंतच्यः।

देखो बात यह है कि गित नामक परिणाम को धार रहे और स्थित नामक परिणाति की प्राप्त कर रहे लोकत्रयवर्ती यथायोग्य सम्पूर्ण पदार्थों के गित-उपग्रह भौर स्थिति—उपग्रह ये एक साथ होरहे उपकार तो एक एक देश में वर्त्तरहे धर्म द्रव्य भौर श्रधमं द्रव्यके द्वारा नहीं सम्भवते हैं। अन्यथा प्रलोकाकाक में भी उन पदार्थों की गित और स्थिति होने का प्रसंग आजावेगा अर्थात्—एक देश में ठहर रहे धर्म या अधर्म द्रव्य यदि पूरे लोकाकाश में पदार्थों की गित या स्थिति को करा देवेंगे तब तो यहाँ एक कोने में बैठ कर अलोकाकाश में भी पदार्थों को चला देगे या ठहरा देंगे ऐसी दशा में अलोकाकाश में भी जीव और पुद्गल का गमन या स्थापन होजाने से लोक, अलोक, का विभाग नहीं बन सकेगा तिस कारण लोकाकाश में ही गमन करते हुये और ठहरते हुये सम्पूर्ण पदार्थों के गित-उपकार या स्थित-उपकार को चाहने बाले पण्डित करके धर्म और अधर्म द्रव्य का यम्पूर्ण खोकाकाश में अवगाह होना स्वीकार कर लेना चाहिये।

लोकाकाश में अमूर्त हो रहे धर्म, अधर्म, द्रव्यों के अवगाह का प्रतिपादन कर अब उनसे विपरीत मूर्तिमान् अप्रदेश अगु और संख्यात, असंख्यात, अनन्त प्रदेशों वाले पुद्गल द्व्यों के अवगाह की विशेष प्रतिपत्ति कराने के लिये पन्यकार अगले सूत्र को कहते हैं।

# एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

एक प्रदेश को आदि कर सख्यात, असख्यात, प्रदेशों में पुद्गल द्रव्यों का अवगाह विकल्प-नीय है। प्रयात्—तद्गुएविज्ञान वृत्ति द्वारा एक प्रदेश भी पकड लिया जाता है, एक प्राकाश के प्रदेश मे एक परमाणु का भवगाह है। भौर वद्ध या भवद्ध होरहे दो, तीन, सैकडो, भसंख्याते, भनन्ते पर-माराम्यो का भी भवगाह है, दो प्रदेशो पर दो, तीन, संख्याते, भ्रसंख्याते, भनन्ते, वद्ध या भवद्ध पर-माराभो का भवगाह है, हा तीन प्रदेशो पर तीन, चार, संख्यात भादिक वद या भवद परमाणुभो का भ्रवकाश है। दो प्रदेशो पर एक परमाणु कथमपि नही ठहर सकती है। तीन परमाणु यदि दो प्रदेशो पर ठहरेंगी तो भवद दशा मे एक प्रदेश पर दो भौर दूसरे प्रदेश पर एक यो तीन पर-मारा ठहर जायगी किन्तु दो प्रदेशोमे एक, एक प्रदेश पर डेढ डेढका वाट होकर तीन परमारा नहीं ठहर पाते है, तीन परमाराष्ट्रांका बन्ध होजाने पर तो एक नवीन अग्रुद्ध पुद्गल पर्याय उपज जाती है। भ्रत एक त्र्यापुक भ्रवयवी का एक प्रदेश में या दो प्रदेशों में भ्रथवा तीन प्रदेशों में भ्रवस्थान होजाता है। एक परमांग्रा का दूसरे या तीसरे परमाग्रा के साथ सर्वात्मना बन्ध होजाने पर त्र्यगुक केवल परमाणु के वरावर धाकार वाला बन जायगा। तथा एक परमाणु के साथ दूसरे परमाणु का सर्वा-त्मना बन्ध होजाने पर भ्रौर नीसरे का एक देश से वन्ध होजाने पर त्र्यणुक का सस्थान द्विप्रदेशी द्वयण्क के समान होगा, हा तीनो अरणुभो का एकदेशेन बन्ध होजाने पर त्र्यणुक तीन प्रदेशो को घर कर बैठ जावेगा। शक्ति रूप से परमागा के छ भंश साथे जा चुके है। मत. भ्रप्रदेश भगा का भी एकदेशेन या सर्वात्मना बन्ध या सयोग मान लेना भ्रनिष्टापत्ति नही है। एव भ्रनेक जातीय पुद्गल स्कत्थों का लोकाकाश में एक, दो, सौ, भादि संख्यात, असंख्यात प्रदेशों में भवगाह होरहा है भवगाह शक्ति के योग से अनन्तानन्त बादर या सूक्ष्म पुद्गल इस असख्यात-प्रदेशी लोकाकाश में निर्विधन विराज रहे है।

अवगाह इत्यनुवर्तते लोकाकाशस्येत्यर्थवशाद्विमक्तिपरिणामः तेन लोकाकाशस्येक-प्रदेशेष्वसख्येयेषु च पुद्गलानामवगाह इति वाक्यार्थः सिद्धः । कथमित्याह—

"लोकाकाशेऽवगाह" इस सूत्र से यहां "भवगाह" इस शब्द की अनुदृत्ति करली जाती है, और लोकाकाशे इस सप्तमी विभक्ति वाले पद की विभक्तिका अर्थ के वशसे षष्ठी विभक्ति रूप परि-वर्तन कर लिया जाता है तिस कारण इस प्रकार वाक्य का अर्थ सिद्ध होजाता है कि लोकाकाश के एक, दो, तीन, आदि सख्यात प्रदेशों में एक, दो, तीन, आदि सख्याते या असख्याते अथवा अनन्ते परमाण्यों का अथवा इन से वने हुये स्कन्नों का अवगाह है। तथा लोकाकाश के असख्यात प्रदेशों पर असख्याते या अनन्त परमाण्यों अथवा इन से वने हुये पुद्गल स्कन्नों का अवगाह है। कोई पूछता है कि इस प्रकार थोड़े से प्रदेशों पर बहुत से अणु या स्कन्नोंका अवगाह होजीना मंत्रा किसे

प्रकार समभ लिया जाय ? ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्द ग्राचार्य वार्तिको द्वारा उत्तर को कहते है।

तस्यैवैकप्रदेशेस्ति यथैकस्यावगाहनं परमाणोस्तथानेकाणुस्कंधानां च सौच्म्यतः ॥ १ ॥ तथा चैकप्रदेशादिस्तेषां प्रतिविभिद्यतां । सोवगाहो यथायोग्यं पुद्गलानामशेषतः ॥ २ ॥

उस ही लोकाकांग के एक प्रदेशमें जिस प्रकार एक परमाणु का अवगाह होरहा है, तिसी प्रकार अनेक अणु अथवा अनेक स्कन्धों का भी सूक्ष्म परिणाम होजाने से अवगाह होजाता है और तिस प्रकार उन पुद्गलों का सम्पूर्ण रूप से वह एक प्रदेश आदि में होरहा अवगाह यथायोग्य प्रत्येक में विभाग प्राप्त कर लिया जाओ अथवा प्रत्येक विभेद को प्राप्त होरहे पुद्गलों का सम्पूर्ण रूप से यथायोग्य एक प्रदेश आदि अवगाहस्थान है, उसी को सूत्रकार ने कहा है कि आकाश के एक प्रदेश, दो प्रदेश, संख्यात आदि प्रदेशों में पुद्गलों का अवगाह भजनीय है।

तस्यैव लोकाकाशस्यैकप्रदेशे यथैकस्य परमाणोरवगाहनमस्ति निर्वाधं तथा द्वया-दिसख्येयानां स्कंधानामपि परमसौदम्यपरिणामानां। तद्वद्वचादिप्रदेशेषु च यथैकत्वपरिणाम-निरुत्सुकानां द्वचादिपरमाणुनामवगाहस्तथा द्विज्यादिसंख्येयासंख्येयानन्तपरमः ग्रुमयस्कधाना-मपि तादृशात् सौद्म्यरिणामादित्यशेषतो यज्ञायोग प्रविभव्यतां।

ग्रसख्यात-प्रदेशी उस ही लोकाकाश के एक प्रदेश मे जिस प्रकार एक परमाणु का वाधा रहित होकर अवगाहन होरहा है, तिसी से प्रकार उस एक प्रदेश मे दो, तीन, सौ, लाख, कोटि, सख्याते परमाण्य्रो और स्कन्धो का भी परमसूक्ष्मपन परिणामवालों का अवगाह होरहा है, असख्याते और अनन्ते भी परमाण्य्रो और स्कंधो का अवगाह है। और उसी एक प्रदेश के समान दो, तीन, आदि प्रदेशों मे जिस प्रकार एकत्व परिणाति के उत्सुक नहीं होरहें दो, तीन, सख्यात, ग्रसख्यात, आदि अबद्ध परमाण्य्रो का अवगाह है, तिसी प्रकार उन दो आदि प्रदेशों मे दो, तीन, पचास, हजार, खर्व, सख्यात, अनन्ते, परमाण्य्यों से तादात्म्य रखते हुये तन्मय होरहे स्कन्धों का भी अवगाह होना समक्त लिया जाय, उन परमाण्य्यों ही समान तिसी जातिके सूक्ष्मपन परिणाम से पुद्गल का अशेष रूप से यथायोग्य होरहे अवकाशकी अच्छी विकल्पना कर ली जाओ, कोई विरोध नहीं आता है।

न च पुद्गलस्कंधानाम् तादृशसौद्मयपरिणामोऽसद्धः स्थूलानामपि शिथिलाव-यवकपीसपिंडादीनां निविडावयवदशायां सौद्मयदर्शनात्, कृष्मांडमातुलुंगविल्वामलकविद्र-सौद्मयतारतम्यदर्शनाच कचित्कामणस्कंधादिषु परमसीद्मयानुमानात् महत्त्वतारतम्यदशनात् कचित्परममहत्त्वानुमानवत्। यहाँ कोई यदि यो कटाक्ष करें कि पुद्गलस्कन्धों का तिन परमाण् श्रो के समान सूक्ष्मता स्वरूप परिणाम हो जाना तो श्रसिद्ध है, प्रन्थकार कहते हैं कि यह कटाक्ष उचित नहीं है कारण कि स्थूल होरहे भी शिथिल श्रवयव वाले कपासनिर्मित रूर्ड के पिण्ड, बुरादा, रेल, ग्रादि स्कन्धों का दवा देने पर किठन श्रवयवों के सयोग हाजाने की दशा में सूथ्मपना देखा जाता है। तथा कूष्माण्ड-(तौमरा) विजौरा, वेल, ध्रामला, वेर. कालीमिरच, वायविरंग, सरसो ध्रादिमें सूथ्मपना का तरतमपना देखा जाता है, श्रा किन्ही २ ज्ञानावरण श्रादि कमों के पिण्डभूत कामंण्यस्कंघ, तैजस शरीर श्रादि में भी परमसूथ्मपन का श्रनुमान कर लिया जाता है जैसे कि पोस्त, मूग, मटर, सुपारी बहेडा, ध्रमरूद, खरबूजा, पेठा, घडा, कपडा, प्रासाद, पर्वत ग्रादि में बडप्पन के तरतमभाव का दर्शन होने से कही श्राकाश में परम महापरिमाण का ध्रनुमान होजाता है। एक घर में सैकडो दीपकों के प्रकाश भरपूर होकर समाजाते हैं, बात यह है कि ऊंटनी के दूध से भरे हुये पात्र में उतना ही मधु ( शहद ) ध्राजाता है, द्ध में बूरा समा जाता है बुमुक्षित पारा सोने को खा जाता है ग्रीर वोफजतना ही रहता है, बालू, रेत, या राख में पानी समा जाता है, इत्यादि स्थूल पदार्थ मी ग्रन्य स्थूल पदार्थों को जब श्रवकाण दे रहे हैं तो सूथ्मपरिणामधारी श्रनन्ते पदार्थों का श्राकाण के एक दी, तीन श्रादि संख्यात, श्रसख्यात, प्रदेशों पर ध्रवगाह होजाने में कौन भ्राच्चर्य है ?। ग्रत ग्रसख्यात-प्रदेशी लोका-काश में श्रनन्तानन्त वादरपुद्गलों और सूथ्म पुद्गलों का निरावाध श्रवस्थान होरहा है।

पुद्गलों का श्रवगाह ज्ञात कर लिया श्रव कमप्राप्त जीव द्रव्यों का श्रवगाह किस प्रकार है १ ऐसी जिज्ञासा होने पर सृत्रकार श्री उमास्वामी महाराज श्रगले सूत्र को कहते हैं।

## असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५॥

उस लोकाकाश के एक असल्यातवे भाग को श्रादि लेकर पूरे लोकाकाश तक असंख्यात प्रकार के स्थानों में जीवों का श्रवगाह होरहा समक्त लेना चाहिये।

लोकाकाशस्येति संवधनीयं अवगाहो माज्य इति चानुवर्तते । तेनासंख्येयमागे अस्यव्येयप्रदेशे कस्यचिज्जीवस्य सर्वजधन्यश्रीरस्य निन्यनिगोतस्यावगाहः, कस्यचिद्द्वयोग्त्-द्संख्येयमागयोः कस्यचित्त्र्यादिषु सर्वेस्मिश्च लोके स्यादित्युक्तं मत्रति ।

सप्तमी विभक्ति के स्थान मे बदली हुयो पष्ठी विभक्ति वाले " लोकाकाशका" इस प्रकार यहा सम्बन्ध कर लेने योग्य है, अवगाह और भाज्य इन दो पदो की भी यहा पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति करली जाती है, तिस कारण इस सूत्र का वाक्य वनाकर अर्थ यो होजाता है कि उस लोकाकाश के असंख्येय प्रदेश वाले होरहे तद्योग्य असख्यातवें भाग मे किसी एक जीव का यानी शरीर की सब से छोटी जघन्य अवगाहना वाले नित्यनिगोदिया का अवगाह होरहा है और किसी एक जीव का लोक के दो असंख्यातवें भागों मे अवकाश होरहा है। एवं किसी किसी जोव का लोकाकाश के तीन, चार, संख्याते, असंख्याते, उन असख्येय भागों मे अवस्थान होरहा है, केविल समुद्धात करते समय लोकपूर्ण राण अवस्था मे तो सम्पूर्ण लोक मे वह एक जीव फैल जाता है, यह इस सूत्र द्वारा कहा गया समभा जाता है।

भावार्थ—कोई भी जीब किसी भी पर्याय में असंख्यात प्रदेशों से कमती एक, दो, सो, लाख, सख्याते प्रदेशों में नहीं ठहर पाता है, जीव की सब से छोठी व्यंजनपर्याय भी असंख्यात प्रदेशों को घेर रही है, स्च्यंगुल के असंख्यातवें भाग में भी असख्याती उत्सिंपिणी, अवसिंपिणी के समयों से अत्यधिक प्रदेश विद्यमान हैं। सूक्ष्मिनगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के पश्चात् तीसरे समय में घनागुलके असंख्यातवें भाग स्वरूप सब से छोटी जवन्य अवगाहना है, इस अवगाहना से एक, दो, आदि या असख्याते प्रदेशों बढती हुयी अगले समयों में इसी जीव की अथवा अन्य जीवों की भी अवगाहनायों है, सूक्ष्म निगोदिया की अवगाहना से दूनी अवगाहना को या तिगुनी अवगाहना को लोकाकाश के दो या तीन असख्यातवे भाग कहा जा सकता है किन्तु जघन्य अवगाहना से एक, दो, पाच, सौ, सख्याते, प्रदेशों से बढी हुयी अवगाहना को तो एक संख्यातवे भाग और दो असख्यातवे भागों की मध्यम दशा समभना और इस माध्यम को चार, पाच, आदि के बीचों में भी लागू कर लेना चाहिये।

सूत्रकार या व्याख्याकार ने इनका कण्ठोक्त निरूपण नहीं किया है फिर भी "तन्मध्यपित-तस्तद्ग्रहणेन गृह्यते " अनुसार उन सब का ग्रहण होजाता है। एक बात यह भी है कि जब लोक के सैंकडो या असख्याते, असख्याते भागों को मिला देने पर भी लोक का असख्यातवां भाग रिक्षत रह जाता है तो जघन्य अवगाहना के ऊपर दो, चार, दस, वीस, पचास, प्रदेशों के बढ जाने पर लोक के असंख्यातवे भाग में कोई क्षित नहीं आती है, इसी प्रकार अवगाहनाओं के बढते वढते घनागुल का सख्यातवा भाग, पूराघनागुल, संख्यातेघनागुल, होता हुआ महामत्स्य का सांडे बारह करोड, योजन क्षेत्रफल वाला जीवसस्थान होजाता है, मारणान्तिक समुद्घात या दण्ड कपाट, प्रतर, अवस्थाओं में लोक का वहुत बडा असंख्यातवा भाग या सख्यातवा भाग अथवा कुछ कम लोक बराबर भी जीव की अवगाहना होजाती है जो कि लोकाकाश के उतने उतने प्रदेशों को घेर लेती है।

#### नानाजीवानां केषांचित्साधारणशरीराणामेकस्मिन्नसंख्येयमागेवगाहः, केषांचिद्-द्वयोः सख्येयमागयोस्त्रयादिषु चासंख्येयमागेष्विति माज्योवगाहः।

साधारणशरीर वाले किन्ही किन्ही अनन्तानन्त जीवो का लोक के एक ही असख्यातवे भाग में अवगाह है, और किन्ही किन्ही नाना जीवो का लोक के दो असख्यातवें भागों में और तीन आदि यानी चार, सौ, संख्यात, असख्याते, भी असख्येप भागों में इस प्रकार अवगाह होजाना विकल्पनीय है। भावार्थ—साधारण नामक नामकर्म का उदय होने से वादर या सूक्ष्म जीव होजाते हैं, जिन अनन्तों जीवो का आहार क्वास, उत्क्वास, जन्म, मरण, साधारण हैं, वे जीव साधारण निगोदिया है। इस लोक में असख्यातलोंक प्रमाण स्कन्ध हैं, एक एक स्कन्ध में असख्यात लोक के प्रदेशों वरावर अण्डर है, एक एक अण्डर में असख्यात लोक—प्रमाण आवास है, एक एक आवास में असंख्याती पुलवियां है, एक एक पुलवी में वादर निगोदिया जोवों के असख्यात लोक प्रमाण शरीर है, एक एक शरीर में सिद्ध राशि से अनन्त गुणे अथवा अतीत काल के समयों से अनन्त गुणे निगोदिया जीव अपने स्वकीय शरीरों को लिये हुये भरे हुये हैं। ये अनेक जीव लोक क एक असंख्यातवें भाग दा, तोन, आदिअस - स्यातवें भागों में अवगाहित होरहें है।

न चैक्स्य तदसंख्येयभागस्य द्वर्याद्यसंख्येयमार्गानां चासख्येय प्रदेशस्वारिशेयात्

मर्वजीवानां समानोवगादः शंकनौयः। श्रसंख्येयस्पासंख्येयविकल्पत्वात्। तत्सद्धं लोकाकाशै-कासंख्येयप्रदेशपरिणमनत्वाद्द्वधाद्यसंख्येयमागानामिति नानास्वावगाहसिद्धः।

यदि यहा कोई यो शंका करे कि उस लोक के एक असंख्यातवे भाग का और दो, तीन, आदि असंख्यातवे भागों का जब असख्येय प्रदेशपना अन्तररहित है। तव तो इस कारण सूक्ष्म जबन्य निगोदिया या सूक्ष्म वातकायिक जीव तेजस कायिक, त्रीन्द्रियक, चतुरिन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, महामत्स्य, अथवा समुद्घात करने वाले यो सम्पूर्ण जीवोका अवगाह समान होजायगा। अन्यकार कहते हैं कि यह जका तो नहीं करनी चाहिये असख्यातके क्यों कि असंख्याते भेद है, जैसे कि संख्यातों के सख्याते भेद होसकते हैं। अतः वह अनेक प्रकारोका अवगाह होना सिद्ध होजाता है, लोकाकाश के भेद सस्याते दो, तीन, आदि सख्यात, असख्याते भी असख्येय भागों की परिणति लोकाकाश एक असख्येय भाग होरहे प्रदेशों स्वरूप होजाती है। अर्थात्—कई असंख्यातवें भाग मिलकर भी लोक का एक असंख्यातवा भाग वन जाता है। इस प्रकार अनेक जीवों के नाना स्वरूप अवगाहों की सिद्धि होजाती है। दसों के दसों भेद हैं, सैंकडों के सैंकडों प्रकार है, इसी प्रकार असख्यातवें भागों के असख्याते प्रभेद हैं।

धर्मादी ां सकललोकाकाशाद्यवगाहव चनसामध्यीन्लोकाकाशस्यैकस्मिन्नेकस्मिन् प्रदेशे चैकैकस्य कालपरमाणोरवगाहः प्रतीयते तथा च सूत्रकारस्य नासंग्रहदोपः।

धर्म, अधर्म, पुद्गल मादि द्रव्यो का सम्पूर्ण लोकाकाश या लोक के घ्रसक्ष्येय भाग ग्रादि में स्वयाह होजाने का सूत्रकारद्वारा कण्ठोक्त निरूपण करने की सामर्थ्य से यह प्रतीत होजाता है कि लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक एक काल परमाणु का ध्रवगाह होरहा है। श्रौर तिस प्रकार होने से सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज के ऊपर कोई 'नहीं संग्रह करने का' दोष लागू नहीं होता है।

मावार्थ—सूत्रकार ने धर्म, ग्रधमं, पुद्गल, ग्रौर जीव द्रव्यो के ग्रवगाह का सूत्र द्वारा निरूपण किया है, श्राकाश द्रव्य तो स्वयं श्रपने में ही श्रवगाहित होरहा है। किन्तु छठे काल द्रव्य के श्रवकाशस्थान का सूत्र द्वारा निरूपण नहीं किया, श्रतः ग्रवगाहित द्रव्यों का निरूपण करते हुये सूत्र-कार ने काल द्रव्य का साग्रह नहीं करपाया है। यह श्रसग्रह दोष खटकने योग्य है। इस ग्राक्षेप का उत्तर ग्रन्थकार लगे-हाथ यो दियं देते हैं, कि बहुत से प्रमेय विना कहे ही ग्रर्थापत्या उक्त शब्दों की सामर्थ्य से लब्ध होजाते हैं। जब कि धर्म, श्रौर ग्रधमं, का निवास स्थान पूरा लोक कहा, परचात् पुद्गलों का एक प्रदेश ग्रादि अवगाह स्थान कहा, पुन जीवों का ग्रसस्ययमाग ग्रादि कहा, ऐसी दशा में कालाणग्रो का लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थान पाजाना स्वत ही लब्ध होजाता है, इस कारण ग्रसग्रह दोष कथमिप नहीं ग्राता है।

ननु च लोकाकाशप्रमागत्वे जीवस्य व्यवस्थापिते कथं तदसल्येयमागावगाइनं न विरुद्ध्यत इत्याशंक्याह ।

यहा किसी की शका है कि " ग्रसख्येयाः प्रदेशा वर्माधर्में कजीवानाम् " इस सूत्र करके जीव के प्रदेशों की जब लोकाकाश प्रमास व्यवस्था करा दो जा चुकी है, तो किर उस लाक के ग्रसख्यात वें भाग ग्रादि में जीव का 'ग्रवगाह होजाना किस प्रकार भला विषेद्ध नहीं पडता है बतायों ? वैशे पकों के विचार अनुसार सम्पूर्ण लोक में प्रत्येक जीव का व्यापक होकर अवगाह होना चाहिये ऐसी योग्य आशंका उपस्थित होजाने पर सूत्रकार इस अगले सूत्र को कहते है।

# प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥१६॥

जीव सम्बन्धो प्रदेशों के संकोचन श्रीर प्रसारण से श्रसाख्येय श्रादि भागों में जीव की वृत्ति होजाती है, जैसे कि प्रदीप का छोटे बड़े स्थलों में सहार ग्रीर विसर्प हो जाने में श्रन्तराल-रहित श्रव-काश होजाता है। भावार्थ—छोटे घर में दीपक का प्रकाश पूर्ण रूप से उतने में सम। जाना है श्रीर बड़े घर में वही प्रकाश श्रविरल फंल कर समा जाता है। प्रदीप के निमित्त से हुश्रा प्रकाश भी प्रदीप का ही परिगाम है, श्रतः प्रदीप-श्रात्मक है। यद्यपि घर में फंलरहे श्रन्य पुद्गल स्कन्ध ही प्रकाशित स्वरूप परिगाम गये है, तो भी वह प्रदीप का हो शरीर है जैसे कि प्रचण्ड प्रग्नि को कारण मानकर हुये यहा वहा दूर तक के उष्णता वाले पदार्थ सब श्रान्त के श्रग माने जाते है। जल रहा काठ कुछ देर में सब का सब श्रग्नि होजाता है, श्रतः प्रदेशों के सहार या विसर्प में प्रदीप का दृष्टान्त श्रनुप-योगी नहीं है। यो दृष्टान्त के सभी धर्म तो दाष्टान्त में नहीं पाये जा सकते है। कुछ तो श्रन्तर रहता ही है, श्रन्यथा वह दृष्टान्त ही नहीं समभा जावेगा, दार्ष्टान्त वन वैठेगा।

#### श्रसंख्येयमागादिषु जीवानामवर्गाहो भाज्य इति साध्यत इत्याह ।

लोक के ग्रसाख्येय भाग ग्रादिको मे जीवो का विकल्पना करने योग्य प्रवगाह होरहा है, यह यहा साधा जाता है (प्रतिज्ञा) प्रदेशसाहार-विसर्पाम्याम् यह हेतु है, प्रदीप दृष्टान्त हे। इशी वात को ग्रन्थकार वार्तिको द्वारा कहते है।

न जीवानामसंख्येयभागादिष्ववगाहनं। विरुद्धं तत्प्रदेशानां संहारात्प्रविसर्पतः॥ १॥ प्रदीपवदिति ज्ञेया व्यवहारनयाश्रया। आधाराधेयतार्थानां निश्चयात्तदयोगतः॥ २॥

जीवों का लोक के असंख्यातवे भाग भ्रादिकों में ग्रवगाह होना विरुद्ध नहीं है (प्रतिज्ञा) उन जीवों के प्रदेशों का संहार होने से और विसर्प होने से (हेतु)। प्रदीप के समान (ग्रन्वय— हिन्दान्त)। इस अनुमान-अनुसार पदार्थों के व्यवहार का ग्रवलम्ब लेकर " ग्राधार ग्राधेयभाव " वन रहा जान लेना चाहिये, हा निश्चय नय से तो ग्रथों के उस ग्राधार ग्राधेय भाव का योग नहीं है। भावार्थ—निश्चयनय से सम्पूर्ण पदार्थ ग्रपने ग्रपने शुद्ध स्वरूप में ग्रवस्थित है, न कोई किसी का ग्राधार है ग्रीर न कोई किसी का ग्राधार है ग्रीर न कोई किसी का ग्राधेय है, हा व्यवहार न्य से ग्राधार ग्राधेय-व्यवस्था होरही है,

वस्त्र के समान जीव स्वकीय प्रदेशों का संकोच या विस्तार होजाने से लोकाकाश मे श्रनेक भवगाहे-नाम्रो-भनुसार श्राश्रित होरहा है।

श्रमूर्तस्वमावस्याप्यात्मनोऽनादिसंवंध प्रत्येकत्यात् कथंचिन्मूर्ततां विस्रतो लोका-काशतुन्यप्रदेशस्यापि कार्मगाशरीर-वशादुवाचं स्ट्मशरीरमि चितिष्ठतः शुष्कचर्मवत्संकोचनं प्रदेशानां संहारस्तस्येव वादरशरीरमि चितिष्ठतो जले तेलबिह्सर्पणं विप्रदेशानां सर्पस्ततोऽसं-ख्येयमागादिषु वृत्तिः प्रदीपवन्न विरुघ्यते । न हि प्रदीपस्य निराप्यानमोदेशाववृतप्रकाशपरि-माग्यस्यापि शरावमानिकापवरकाद्यावरणवशात् प्रकाशप्रदेशसंहारिवस के कस्यचिद्सिद्धी यतो न हष्टांतता स्यात् ।

यद्यपि प्रत्येक श्रात्मा का निज स्वभाव श्रमूतपना है तथापि प्रवाह रूप से श्रनादि कालीन सन्बन्ध को प्राप्त होरहे पुद्गल के प्रति ( साथ ) कथं चित् एकपना होजाने से श्रात्मा कथ चित् मूर्त-पन को घारण कर रहा है, लोकाकाश के प्रदेशों के समान श्रस्त्यात प्रदेशों के धारी भी ऐसे मूत श्रीर कामंण शरीर के वशसे प्रहण किये गये भूक्ष्म शरीर को घारण कर रहे श्रात्मा का सूखे चमड़े समान सकुचित होजाना ही श्रात्माके प्रदेशोंका सहार है. संहारका श्रयं नाश नहीं है। श्रीर श्रसंख्यात प्रदेशी, मूतं, वादर शरीरमे श्रिष्ठान करते हुये उस ही श्रात्माका जल मे तैलके समान फैलजाना—रूप विस्थं ही प्रदेशों का प्रसर्प है, तिस कारण से प्रदीप के समान जीव का लोक के श्रसंख्यातवे माग श्रादि स्थानों वर्त जाना विरुद्ध नहीं पडता है। श्रर्थात् मूत श्रात्मा मूर्त होरहे सूक्ष्म, स्थूल शरीरों श्रनुसार सकुचित विस्पित होरहा सता लोक के श्रनेक छोटे, बड़े स्थानों में वर्त रहा है, चमड़ा या रवड़ के सिकुड जाने पर उनके प्रदेश नष्ट नहीं होजाते हैं एवं जल में तेल के फैल जाने पर तेल के नवीन प्रदेशों की उत्पत्ति नहीं होजाती है, इसी प्रकार जीवों के प्रदेशों में कोई उत्पाद या विनाश नहीं है।

बाल्य-भवस्था के शरीर की युवा भवस्था मे वढ जाने पर याहार वगंगा के प्रदेशों की वृद्धि अनुसार सर्वथा न न वि व्यजन पर्याय उपज गयी है, भीर युवा से वृद्ध होने पर जीगां शीगां वृद्ध शरीर की व्यजन पर्याय शरीरोपयोगी पुदगलों की अधिक हानि अनुसार नशीन रीत्या उत्पन्न होगयी है, किन्तु वाल्य-भवस्था से युवा पुरुष की आत्मा का केवल प्रदेश विस्तार होगया है और थकेवृद्ध की आत्मा का केवल प्रदेश सकोच हागया है, प्रदेशों की वृद्धि या हानि नहीं हुयी है, भने ही भात्मा की व्यजन पर्याय उतनी ही मान ली जाय फिर भी शरीर की व्यजन पर्याय और भात्मा की व्यजन पर्याय मे महान् अन्तर है, बुद्धिमान् पुरुष इस रहस्य को समक्ष लेवे। इस सूत्र मे कहा गया प्रदीप हण्डान्त प्रकरण प्राप्त साध्य के सवथा उपयोगी है, भावरण-रहित लम्बे, चौड़े, आकाश के प्रदेशों मे दूर तक मर्यादित प्रकाशने के निर्णाम को धारने वाले भी प्रदाप का सरबा, मौनी, घड़ा, डेरा, गृह, आदि भावरणों के वश से होरहे प्रकाश-भात्मक प्रदेशों के सहार और विसर्प दीखरहे सन्ते किसी भी वादी प्रतिवादी के यहा भसिद्ध नहीं है, जिससे कि दापक को इष्टान्तपना नहीं होसके भर्षात्— लम्बे, चौड़े प्रकाशों वाला दीपक छोटे छोटे स्थानों में निरन्तराख मर्यादित होजाता है, भतः यह हिन्दान्त बहुत अच्छा है।

स्यादाकृतं, नात्मा प्रदेशसंहारितसपैवान् मम् तहन्य.शदाकाशशदिति । तद्युकं,

पद्मस्य वाधितप्रमाणत्चातः। तथाहि—ग्रान्मा प्रदेशसंहारविसर्पवानस्ति महाल्पपिमाणदेशव्या-पित्वात् प्रदीपप्रकाशवदित्यनुमानेन तावत्यचो वाध्यते।। न चात्र हेतुरसिद्धः शिश्चशरीर-व्यापिनः पुनः कुमारशरीरव्यापित्वप्रतीतेः। स्थूलशरीर-व्यापिनश्च सतो जीवस्य कुशशरीर-व्यापित्वसंवेदनात्। न च प्वीपरशरीरविशेषव्यापिनो जीवस्य भेद एव प्रत्यभिज्ञानामावप्रसं-गात्। न वेह तदेकत्वप्रत्यभिज्ञानं श्रांतं वाधकाभावादित्युक्तत्वात्।

सम्भव है कि नैयायिक या वैशेषिको का यह भी मन्तव्य होवे कि ग्रात्मा (पक्ष ) स्वकीय प्रदेशों के सहार और विसर्प को नहीं धारता है (साध्य) अमूर्त द्रव्य होने से (हेतु) आकाश के समान (अन्वयदृष्टान्त)। किन्तू इस प्रकार वैशेषिको का वह अनुमान तो युक्तियो से रीता है, क्यों कि उनके पक्ष की अनुमान या आगमप्रमागों से वाधा प्राप्त होरही है, उन्ही वाधक प्रमागोको स्पष्ट कर यो कहाजाता है कि ग्रात्मा (पक्ष ) ग्रपने प्रदेशों के सहार ग्रौर विसर्प को तदात्मक होकर धारने वाला है, ( साध्य ) वह परिमागा वाले और ग्रल्प-परिमागा वाले देशो मे व्यापक होजाने से (हेतु) प्रदीप के प्रकाश समान (अन्वयहण्टात)। सव से प्रथम इस निर्दोष अनुमान करके वैशे-पिकों का पक्ष (प्रतिज्ञा) वाधित होजाता है। देखो इस अनुमान मे कहा हेतू असिद्ध नहीं है, कारण कि वालक के छोटे शरीर मे व्याप रहे श्रात्मा का पश्चात्-कूमार श्रवस्था के वड़े शरीर मे व्याप जाना प्रतीत होरहा है तथा स्थूल शरीर मे व्याप रहे सन्ते जीवका पुनः क्रश शरीर होजाने पर वहाँ व्यापक होरहेपन का सम्वेदन होरहा है। यदि यहाँ कोई यो आक्षेप करे कि शिशु-ग्रवस्था का जीव न्यारा है, श्रीर कुमार श्रवस्था का जीव भिन्न है, मोटे करीर वाले जीव से पतले उस कारीर मे ठहर रहा जीव पृथक् है, पहिले पिछले शरीर-विशेषों मे व्यापने वाले जीव का भेद ही है। ग्राचार्य कहते हैं कि यह श्राक्षेप नहीं चल सकता है क्योंकि एकत्व प्रत्यभिज्ञानके श्रभावका प्रसंग होजावेगा। जो मैं वालक था वहीं मैं श्रव युवा हूँ, मेरा मोटा शरीर अब पतला होगया है, ऐसे आत्मा के एकत्व का ज्ञापक करने वाले प्रत्यिभज्ञान होरहे हैं। यहा हो रहे वे एकत्व प्रत्यिभज्ञान भ्रान्त नहीं हैं क्योंकि प्रत्यिभज्ञान के वाधक प्रमाणो का स्रभाव है इस वात को हम पूर्वप्रकरणो मे कई वार कह चुके हैं।

तथागमवाधितश्च पत्तः स्याद्वादागमे जीवस्य ससारिणः प्रदेशसंहारिवसर्पवन्त-कथनात् । न च तदप्रमाणत्वं सुनिर्णीतासंभवद्वाधकत्वात् प्रन्यन्तार्थप्रतिपादकागमवत् । सर्व-गतन्वादात्मनो न प्रदेशसंहारिवसर्पवन्त्रमाकाशवदिति चेन्न, तस्यासर्वगतत्वसाधनात् ।

तथा वैशेषिको का ग्रात्मा मे प्रदेशो के सहार ग्रीर विसर्प के ग्रमाव को साधनेवाला पक्ष हमारे ग्राप्तोक्त श्रागमसे वाधित होरहा है क्योंकि स्याद्वाद सिद्धान्त मे संसारी जीव को प्रदेशों के सहार श्रीर विसर्प से सहितपन का कथन किया गया है, "लोगस्स ग्रसखेज्जदिभागप्पहृदि तु सन्वलोगोित, ग्रप्पपदेशविसप्पण संहारे वावडों जीवों" इत्यादिक ग्रयवा इन में भी पूर्ववर्त्ती उन ग्रागम वाक्यों को ग्रप्रमाण नहीं कह सकते हो क्योंकि वाधक प्रमाणों के नहीं सम्भवने का श्रच्छा निर्ण्य हो चुका है। जैसेकि प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा जाने गये धर्य के प्रतिपादक ग्रागम का ग्रप्रमाणपना नहीं है। मर्थात्-कोई सज्जन देहली या ग्रागरा को देखकर दूसरे स्थान पर वहाँ के दृश्यों का सच्चा वर्णन

कर रहा है, उन सज्जन के वावयों से जत्पन्न हुआ आगम ज्ञान जैसे प्रमाण है, उसी प्रकार सर्वज्ञ आम्नाय से प्रतिपादित आगम भी प्रमाण है, श्रत अनुमान और आगम प्रमाण से वैशेषिको का पक्ष वाधित हुआ।

पुन वैशेषिक वोलता है कि सर्वगत होने के कारण आत्मा का स्वकीय प्रदेशों के सहार भीर विसर्प से सहितपना नहीं वनता है जैसे कि सर्वव्यापक आकाश अपने प्रदेशों के संकोच या विस्तार को लिये हुये नहीं है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उस आत्मा का अव्यापकपना साधा जा चुका है, ससारी आत्मा अपने उपात्त शरीर के परिमाण है और मुक्त आत्मा चरम शरीर से कुछ न्यून परिमाणवाला है, अतः अव्यापक आत्मा के प्रदेशों का सकोच या विस्तार होसकता है।

येपां पुनर्वटकणिकामात्रः सहस्रवा मिन्नो वा केशाग्रमात्रोंगुष्ठपर्वप्रमाणो वान्मा तेपां सर्वशरीरे स्वसंवेदनिवरोधः, नस्याश्च-सचारित्वात्तथा संवेदने सकलशरीरेषु तथा संवे-दनापत्तरेकात्मवादावतरणात । शक्यं हि वक्तुं सकलशरीरेष्वेक एवात्माश्चप्रमाणोप्याशु-संचा-रित्वात् संवेद्यत इति तत्र।श्वेवाचेतनत्वप्रसगोऽन्यत्र संचारणादिति चेत्,शरीरावयवेष्वपि तन्धु-क्तिष्वचेतनत्वप्रसन्येव चोपशरीरेकदेशस्य सचेतनत्वोपपत्तरिति यन्किचिदेतत् यथाप्रतीतिशरीरपरिमाणानुविधायिनो जीवस्याम्युपगमनीयत्वात् ।

जिन प्रतिवादियों के यहाँ फिर श्रात्मा का परिमाण वट-वृक्ष के छोटे वीज की कनी बरो-वर माना गया है अथवा हजारों प्रकार (वार) छिन्न भिन्न किये गये वाल के अग्रभाग प्रमाण अत्यन्त छोटा आत्मा माना गया है अथवा अंगूठे की पमोली वरावर आत्मा का परिमाण इष्ट किया है, उन पण्डितों के यहाँ सम्पूर्ण जरीर में आत्मा के स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष होने का विरोध होगा। अर्थात्—छोटासा आत्मा शरीर में जहाँ होगा वहा ही आत्मा का स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष होसकेगा, हाथ, पाव, पेट, मस्नक, सर्वत्र आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होसकेगा। दुःख, सुख भी छोटे से ही शरीर भाग में अनुभव किये जा सकेगे, पूर्णशरीराविच्छन्न आत्मा में नहीं। यदि वे पण्डित यो कहैं कि छोटी आत्मा का प्रत्यन्त शीन्न सचार होजाने से तिस प्रकार सम्पूर्ण शरीर में ज्ञान, सुख, धादि का सम्वेदन होजाता है जैसे कि अत्यन्त शीन्न अमरण कर रहे चाक पर लगगई काली बूंद सब श्रोर दीख जाती है। यो कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि तब तो मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, वृक्ष, श्रादि के सम्पूर्ण शरीरों में तिस प्रकार शीन्न सचार होजाने से एक ही आत्मा के सम्वेदन का प्रसग आजावेगा अतः श्रद्ध तवा-दियों के समान एक ही आत्मा के प्रवाद का अवतार हुआ जाता है।

यो नि संशय कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण शरीरो मे अगु के समान परिमाण को बार रहा एक ही आतमा है, अगु-परिमाण वाला एक ही आतमाभी शीघ्र शीघ्र संचार करनेवाला होनेसे सम्पूर्ण शरीरो मे सवेदा जाता है। अर्थात्—जैसे हाथी, बैल, मनुष्य, आदि प्रत्येक के शरीरमे वट किशामा या केशाप्र, अथवा अ गूठा के वरावर परिमाण का धारी छोटा आतमा यहाँ, वहा, शीघ्र गमन करने के के कारण सम्पूर्ण शरीर मे सम्विदित होजाता है, उसी प्रकार जगत मर के प्राणियो का भी आतमा एक ही छोटा सा मानलिया जाय, विजली की गति से भी अतीव शीघ्रगति होजाने से वह एक ही

छोटा आत्मा सम्पूर्ण शरीरों में सम्विदित होता रहेगा। यदि वे पण्डित यो कहै कि उन सम्पूर्ण शरीरों में एक ही आत्मा के माननेपर तो शीघ्र ही अन्य अन्य शरीरों में सचार होजाने से उन त्यक्तों के अचे-तनपन ( मरजाने ) का प्रसग आजायगा एक भाव के सचार से उसके अनेक अभावों के शीघ्र आग-मन का काल बहुत है, अत' सम्पूर्ण शरीरों में तो एक छोटी आत्मा नहीं मानी जा सकती है, हाँ एक शरीर में अल्प-आत्मा को मानने में कोई विपत्ति नहीं दीखती है।

ग्रन्थकार कहते हैं कि यो तो एक शरीर के उस छोटी श्रात्मा करके छोड़े जा चुके ग्रनेक श्रवयवों में भी श्रचेतनपन का प्रसंग श्राजावेगा। हाँ उस छोटी सी श्रात्मा से युक्त होरहे ही स्वल्प शरीर के एक देश को सचेतनपना बन सकेगा, ऐसी दशा में शरीर के स्वल्पभाग को छोड़ कर श्रव—शिष्ट सम्पूर्ण शरीर मृत बन जावेगा। शीघ्र घूमते हुये चाक पर जैसे काली बूंद चारों श्रोर दीखजाती है, उसी प्रकार उससे श्राप्तक देर तक काली बूंद से रीता स्थान दीखता रहता है, गाडी के पांहयों का श्रमण होने पर श्ररों से भरे हुये स्थान के समान ग्ररों से रीता स्थान भी खूब दीखता है, ऐसी दशा में यह श्रात्मा का श्रगु—परिमाण या श्रंगुष्ठ—परिमाण मान लेना मनचाहा जो कुछ भी श्राग्रह पकड़ लेना मात्र है, कोई युक्त मार्ग नहीं है, प्रतीनियों का उल्लंघन नहीं करके उपात्त शरीर के परिमाण का श्रनुविधान करने वाले ही जीव को परिशेष में स्वीकार कर लेना श्रावस्यक होगा, उसी प्रकार श्रपने श्रपने शरीर परिमाण वाले ही श्रात्मा की सम्पूर्ण जीवों को प्रतीति होरही है।

तथा सित तस्यानित्यत्वप्रसंगः प्रदीपविद्यति चेन किंचिदिनिष्टं, पर्यायादिशा-दातमनोऽनित्यत्वसाधनात् । द्रव्याथिदेशात्तिन्यत्ववचनात् प्रदीपवदेव । सोपि हि पुद्गल-द्रव्याथिदेशात्त्रत्त्य एवान्यथा वस्तुत्वविरोधात् ।

प्रतिवादी कहता है कि तिसप्रकार अपने विनश्वर शरीर का अनुकरण कररहा अनुनयकारी (खुशामदी) आत्मा यदि शरीर के परिमाण ही घट, वढ, जाता है तव तो उस आत्मा के अनित्यपन का प्रसंग आता है जैसे कि अपने आवारकों के परिमाण अनुसार घट रहा और बढ रहा प्रदीप या दीपकप्रकाश अनित्य है। आचार्य कहते हैं कि यह प्रसंग तो हम को कुछ भी अनिष्ट नहीं है, पर्यायार्थिक नय अनुसार कथन करने से आत्मा का अनित्यपना साध दिया गया है, हाँ द्रव्याधिक नय अनुसार कथन करने से ही उस आत्मा के नित्यपन का "नित्यावस्थितान्यरूपाणि" इस सूत्र द्वारा निरूपण किया गया है, प्रदीप के नित्यपन समान ही। अर्थात्—जब कि वह प्रदीप भी पुद्गलद्रव्य अर्थ का कथन करने अनुसार द्रव्याधिक नयमे नित्य ही है, उसी प्रकार आत्मा भी द्रव्याधिकनय अनुसार नित्य है, अन्यथा यानी द्रव्याधिक नयमे नित्य ही है, उसी प्रकार आत्मा भी द्रव्याधिकनय अनुसार नित्य है, अन्यथा यानी द्रव्याधिक नयमे वित्य ही है, उसी प्रकार यादि आत्मा या प्रदीप को नहीं माना जायगा तो इनके वस्तुपन का विरोध होजावेगा द्रव्य और पर्यायो का तदात्मक समुदाय ही वस्तु है, केवल नित्यद्रव्य या केवल पर्यायें तो खरविषाण या कच्छपरोमों के समान असत् है।

जीवस्य सावयवत्वे मंगुरत्वे वावयविश्वरणप्रसंगो घटवदिति चेन्न, आकाशादि-दिनानेकांनात् । न ह्याकाशादि कथंचिदिनत्योपि मावयवोपि प्रमाणसिद्धो न भवति । न चावयविश्वरणं तस्येति प्रतीतं । यहा पुन. वैशेषिक ग्राक्षेप करते है कि जीवका यदि भ्रवयव-सिहतपना भ्रथवा भ्रनित्यपना पाना जावेगा तो जीवके भ्रवयवो का फट जाना टूटजाना, नष्ट भ्रष्ट हो-जाना रूप विशरण होजाने का प्रसग भ्राता है जैसे कि भ्रवयवो से सिहत होरहे भगुर घट के भ्रवभ्रव टूट फूट, छिन्न,भिन्न होजाते हैं। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि भ्राकार भ्रादि करेके व्यभिचार दोप होजावेगा देतिये पर्यायाधिक नय करके भ्राकाश भ्रादि कर्थवित् श्रनित्य भी भ्रीर भ्रवयवोसे सिहतभी प्रमाणो से सिद्ध न होवे यह नहीं समभ वैठना किन्तु उस भ्राकाश भ्रादि के भ्रवयवो का टूट फूट.जाना तो प्रतीत नहीं होता है भ्राकाश का प्रवित्न भिन्न भिन्न प्रान्तों में वर्त रहा भ्राकाश सावयव है भ्रीर कूटस्थिनत्य भी नहीं है भ्राकाश की पूर्व समय--वर्त्ती पर्याय से उत्तर समय की पर्याय न्यारी है भ्रत. सावयव भ्रीर भंगुर होते हुये भी भ्राकाश का छिन्न भिन्न होना नहीं देखा जाता है, भ्रत तुम्हारा हेतु व्यभिचारी हुआ।

किंचिदातमनोवयवा न विशिष्वैतेऽकारग्रपूर्वकन्वादाकाशा दिप्रदेशवत् एसमग्रवेकप्रदेशवद्वा । कारग्रपूर्वका एव हि पटादिस्कथावयवा विशिष्यमागा दृष्ट ग्तथाश्रयग्वेनावयवव्यपदेशात् । श्रवयूयने विश्लब्यंते इत्यवयवा इति व्युत्पत्तेः नचैवमातमनः प्रदेगाः, परमाग्रुपरिमाग्रेन प्रदिश्यमानतया तेषां प्रदेशव्यवदेशादाका गादिप्रदेशवत् । ततो न विशागां

जैन सिद्धान्त यह है कि श्रात्मा के कुछ भी श्रवयव जीएां शीएां नही होते हैं (प्रतिज्ञा) क्यो कि भारमाने भवयव भकाररा-पूर्वक हैं जैसे कि भाकाश धर्म, भादिके भनेक प्रदेश भयवा परमाण का एक प्रदेश कारण-पूर्वक नहीं होनेसे छिन्नमिन्न नहीं होपाते हैं कारण कि पट घट. पुस्तक ग्रादि स्कन्धो के कारगा-पूर्वक हुये भवयव तो टूट फूटे जारहे देखे गये हैं भात्मा, भाकाश, भादिके नही । भर्थात्-पौनीसे सत श्रीर सूत से कपडा बनता है, यहाँ वस्त्र के भवयव कारणपूर्वक वने हैं, इसी प्रकार घट के भवयव भी कपाल, कपालिका, स्थास, यादि से बने है, यतः घट, पट, के भवयव तो विशीगं होजाते हैं किन्तु म्रात्म द्रव्य या म्राकाश के मलण्ड मवयव (प्रदेश) तो कारगो को पूर्ववर्त्ती मानकर उपर्जे नही हैं केवल तिस प्रकार मात्मा या माकाशके माश्रयपने करके उन प्रदेशोमे मनयनपनेका व्यवहार होजाता है 'मन' उपसर्ग पूर्वेक 'यू मिश्रगामिश्रग्यो ' घातु से अप् प्रत्यय करने पर अवयव शब्द बन जाता है। चारो भोर से विश्लेष को प्राप्त होजाय इस प्रकार "भ्रवयव" इस शब्द की व्याकरण द्वारा व्युत्पत्ति की गयी है, इस व्यूत्पत्तिके अनुसार भ्रात्मा, भ्राकाश, परमाणु, इनमे भ्रवयव-सहितपना घटित नहीं होता है म्रात्मा के इस प्रकार विभाग को प्राप्त हो रहे मुख्य प्रदेश नही मानेगये हैं केवल परमाग्रु के परिमारा की नाप करके चिन्हित किये जारहेपने से उन धात्मा के अखण्ड अ'शो को प्रदेशपन का कोरा नाम मात्र कथन कर दिया है जैसे कि आकाश, धर्म, आदि के विष्कम्मक्रम से की गयी अ शकल्पना अनुसार प्रदेश या भवयवो का केवल व्यवहार कर लिया जाता है तिसकारण भ्रात्मा के प्रदेशों का खिन्न, भन्न, होजाना नही वन पाता है। वस्तुत देखा जाय तो अवयव शब्दका मुख्य अर्थ तो घट, पट,भादि खण्डि-तानेकदेश भ्रशुद्ध द्रव्यो मे ठीक घटित होता है भ्रवयवो मे भ्रवयवी की पृत्ति मानी जाय भ्रथवा भ्रवयवों मे भवयवोका वर्तना माना जाय हमको दोनो भ्रभीष्ट हैं किन्तु यह प्रक्रिया कारण-पूर्वक उपजने वाली म्रशुद्ध द्रव्यों में है, भ्राकाश या भ्रात्मा के भंशों में तो उपचार भ्रवयवपनका निरूपण किया गया है।

जीवस्याविभागद्रव्यत्वादाकाशादिवत् नावयवविश्वरणमविभागद्रव्यमात्मा अमूर्त-त्वानुभवात् । प्रसाधितं चास्यामूर्तद्रव्यत्वमिति न पुनरत्रोच्यते । तदेव लोकाकाशमाधारः कात्स्न्येनैकदेशेन वा धर्मादीनां यथासंभव धर्माद्यः पुनराधियास्तथाप्रतीतेव्यवहारनयाश्रयादिति विश्लेयार्थानामाकाशधर्मादीनामाधाराधेयता घटोदकादीनामिव वाधकाभावात् ।

एक बात यह भी है कि ग्रविभागी द्रव्य होने से(हेतु) जीव के श्रवयवों का विशरण नहीं हो-पाता है (प्रतिज्ञा) श्राकाश, परमाणु, श्रादिक समान(ग्रन्वय दृष्टान्त)। इस श्रनुमान में पड़ा हुम्रा हेतु स्वरूपासिद्ध नहीं है उस हेतु को यो सिद्ध(पक्षवृत्ति) समिभयेगा कि श्रात्मा(पक्ष)कालत्रय में भी विभाग को प्राप्त नहीं होने वाला द्रव्य है (साध्य)श्रम् तपन का श्रनुभव कर रहा होने से(हेतु)। इस श्रनुमान का हेतु भी श्रसिद्ध नहीं है क्योंकि इस ग्रात्मा का श्रमूतंद्रव्यपन पहिले प्रकरणोमे श्रच्छा साधा जा चुका है इस कारण फिर यहा श्रमूतंद्रव्यपन की सिद्धि नहीं कहीं जाती है, श्रतः श्राकाशशके समान श्रात्मा या उनके प्रदेशों का फटना, दूटना, फूटना,श्रादि का प्रसग हम जैनों के ऊपर नहीं श्रापाता है।

तिस कारण इस प्रकार सिद्ध हुआ कि धर्म, अधर्म जीव, आदि, द्रव्यों का यथासम्भव पूर्ण रूप करके अथवा एक देश करके वह लोकाकाश आधार है और धर्म आदिक द्रव्य फिर आधेय हैं क्यों- कि व्यवहार नय का अवलम्ब लेनेसे तिसप्रकारकी प्रतीति होरही है। यो आकाश, धर्म, आदिक पदार्थों का आधार- आधेय भाव समभ लेना चाहिये। जैसे कि घड़ा पानी का, क्रूँड़ा दही, आदि का आधार आधेयपना प्रसिद्ध है। लोक प्रसिद्ध होरहे आधार आधेयभाव में वाधक प्रमाणों का अभाव है।

#### न तेषामाधाराधेयता सहभावित्वात् सच्येतरगोविषाणविद्तयेतद्वाधकमिति चेन्न; नित्यगुणिगुणाभ्यां व्यभिचारात् ।

यहाँ कोई पण्डित आघार आघेय भाव का वाधक यो अनुमान खड़ा करते है कि उन आकाश और धर्म आदिको का ''आघार आघेय भाव" सम्बन्ध नही है (प्रतिज्ञा) साथ साथ वर्त रहे होने से (हेतु) गाय के डेरे और सीधे सोगसमान (अन्वयहटान्त), यह वाधक प्रमाण है। अर्थात्—गाय का डेरा सीग सीधे सीगपर बैठा हुआ नही है, और एक साथ ही होजानेके कारण सीधा सीग भी डेरे सीग पर स्थित नहीं है, इसी प्रकार अनादिकालसे आकाश और धर्म आदि द्रव्य साथ साथ विद्यमान है, ऐसी दशामे किसको आधार और किसको आधेय कहा जाय? जब कि आधार पहिले वर्तता है, और आधेय पीछे उस पर आकर बैठ जाता है। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि नित्यगुणी और उसके नित्यगुण करके व्यभिचार होजायगा अर्थात्—अनादि निधन आकाश द्रव्यमे अनादि निधन परम महत्व गुण ठहर रहा है, आत्मा मे द्रव्यत्व, वस्तुत्व, आदि नित्य गुण सर्वदा से आधेय होरहे है, अतः सहभावी पदार्थों मे भी आधार आधेय भाव देखा जाने से तुम्हारा सहभावित्व हेतु व्यभिचारी हेत्वाभास है।

न लोकाकाशद्रव्ये धर्मादीनि द्रव्याण्याधेयानि युनसिद्धत्वाद्र्नककालद्रव्यवदिति चेन्न, कु'डबद्रादिभिरनेकांतात् । साधारणशरीराणामात्मनामि प्रस्परमाधाराधेयत्वोपगमा द्रवमनुष्यादीनां दर्शनात् साध्यशून्यप्रदाहरणं ।

यहाँ कोई पण्डित लोकाकाश श्रीर धर्मादि द्रव्यो के साधारश्रावेयभाव का निराकरण करने के लिये अनुमान बोलता है कि लोकाकाश स्वरूप द्रव्य मे वर्म आदि स्वरूप द्रव्ये तो आश्रित नही होरही हैं, (प्रतिज्ञा ) क्यों कि ये युक्त सिद्ध पदार्थ है, (हेतु ) भ्रनेक काल द्रव्यों के समान ( अन्वयहप्टान्त )। श्रर्थात्—सयोगसम्बन्ध के उपयोगी होरही युन-सिद्धि जहा वर्त रही है, उन पदार्थों मे आधार शाधेय भाव नहीं है, तभी तो काल परमागुष्यों में प्राचार आध्य भाव नहीं है, ज्ञान आत्मा, या घट रूप, अथवा धरिन उष्णता आदिक समवायसम्बन्धवाले अयुत-सिद्ध पदार्थों का आधार आधेयपना उचित है। माचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों भि युत-सिद्धत्व हेत्का क्रुंडा, वेर, थाली, दही, दण्ड, दण्ही, ग्रादि करके व्यभिचार दोष ग्राता है अर्थात् -कुण्ड, वेर, ग्रादि युत-सिद्ध पदार्थों का वहत श्रच्छा श्राधार श्राघेय भाव वनरहा है जब कि साधारण शरीर वाले ग्रनन्त ग्रात्माग्री का भी परस्पर मे भाधार भाधेयपना स्वीकार किया गया है, 'साहारणमाहारो साहारणमाणपाणगहण च। साहारण जीवाएां साहारए।लक्खए। भिएवं "एक निगोदिया जीव के प्राधित भ्रनेक जीव वर्त रहे है वह भी दूसरों के भ्राश्रित होरहा है, यो संयुक्त जीवों में भी परस्वर भाषार भाष्य भाव सुलभ है, घोड़ेके ऊपर मनुष्य बैठा हुआ है, चौकी पर पुस्तक है, यहा घोडा, मनुष्य, श्रादिक यूत-सिद्ध पदार्थों के भी निर्दोष माधार श्रावेद माव देखा जाता है, अत. तुम्हारे हेतु मे व्यमिचार दोप तदवस्य है। मनेक काल द्रव्यो का उदाहरण भी साध्यशून्य है, कारण कि नीचे ऊपर के कालाग्रुश्रो मे उपचार से आधेय भाव वन जाता है भ्रथवा भनेक काल द्रव्य को उपलक्ष्मण मान कर घोडा, मनुष्य, भ्रादि को भी दृष्टान्त कह दिया जायगा, ऐसी दशा मे अश्व, पुरुष भादिको मे साध्य दल के नही वर्तने से दृष्टान्त साध्य से रीता होगया।

न तानि तत्राघेयानि शश्वदसमवेतत्वे सित सहमावादिति चेन्न, हेनोरन्यथानुपपनिन्यमासिद्धेः । न हि यत्र यदाधेयं तत्र शश्वत्समवेतं तदसहमावि च सर्व दृष्टं व्योमादौ
नित्यमहत्त्वादिगुणस्याधेयस्य शश्वत्समवेतस्य सिद्धावि तदसहमावात्रतीतेः, कु द्वादौ वदरादेराघेयस्य सहमावसिद्धाविप शश्वत्समवेतत्याप्रसिद्धिरिति सम्रुदितस्य हेतोः साध्यव्यावृत्तौ व्यादरयमावादप्रयोजको हेतुः । नमःपुद्गानद्रव्याम्यां व्यभिचाराच 'न हि नमसि पुद्गानद्रव्यमाधेयं न मवति 'तस्य तदवंगाहित्वेन प्रतीतस्तद्धियत्वसिद्धेः पयसि मक्ररादिवत, तत्र तस्य
शश्वदसमवेतत्वे सित सहमावश्व हेतुः प्रसिद्धः । खे पुद्गानद्रव्यस्य सदा समवायासंमवानित्य
त्वेन सहमावत्वेपि विपचिपि मावाद तस्य व्यभिचारं एव ।

पुनरिप लोकाकाश को धर्म भादिकों का भाषार नहीं सिद्ध होने देने वाला पण्डित कह रहां है कि उस लोकाकाश में वे धर्म भादिक द्रव्ये (पक्ष ) भाश्रित नहीं है (साध्य ) सर्वदा समवाय सम्बन्ध करके नहां वर्तमान हारहो सन्ता सदा साथ हो वर्तना होने से (हेतु)। भर्षात्—भटमें रूप कंदाचित् संमवाय सम्बन्ध से रहता है, श्रात्मा मे ज्ञान कभी कभी समवाय से रहता है, सदा वही रूप या ज्ञान नही वना रहता है। दण्ड, पुरुष, घोडा,मनुष्य, श्रादिका सहभाव नही है, अतः इनका श्राधार श्राधेय भाव वन जाता है किन्तु जिन पदार्थों का सदा प्रसमवेतपना है, श्रीर सहभाव है, उन में श्राधार ग्राधेय भाव नही है जैसेकि बैलके डेरे (वाये) श्रीर सीधे दाये सीगमे या साथ घरे हुये अनेक घड़ो श्रादि मे श्राक्षय श्राश्रयी भाव नही है। यन्थकार कहते है कि यहतो नही कहना क्योंकि हेतुके ग्रन्थथानुपपत्ति स्वरूप नियम की सिद्धि नही है, देखिये' जो पदार्थ जिस श्रधिकरण मे श्राधेय होरहे हैं, वे सभी पदार्थ उस श्रधिकरण मे सर्वदा समवाय सम्बन्ध से वर्तमान होय श्रीर सहभाव रखने वाले नहीं होय ऐसा कोई नियन नहीं है। श्राकाश, श्रात्मा, श्रादि श्रधिकरणों मे महत्व, संख्या श्रादि गुण श्राधेय होरहे सर्वदा समवाय सम्बन्ध से वर्तमान है, ऐसे सदा समवेतपन की सिद्धि होते हुये भी उन श्राधार श्राधेयों का सहभाव नहीं होना प्रतीत नहीं होता है, तथा कूँडा श्रादि मे वेर श्रादि श्राधेयों के सहभाव की सिद्धि होते हुए भी कुण्ड, वदर, श्रादि संयुक्त पदार्थों का सर्वदा समवेतपना श्रप्रसिद्ध है। इस प्रकार सत्यन्त विशेषण से युक्त होरहे समुदित हेतु की साध्य की व्यावृत्ति होने पर व्यावृत्तिका श्रभाव होजाने से तुम्हारा हेतु ग्रप्रयोजक है, यानी श्रनुक्तल तर्क नहीं मिलने से श्रविनाभावका श्रभाव होजानेके कारण उक्त हेत् साध्य का प्रयोजक नहीं है, अन्यथानुपपत्ति ही तो हेतु का प्राण है।

तथा श्राकाश श्रीर पुद्गल द्रव्य करके व्यभिचार दोप भी श्राता है श्रर्थात्—श्राकाश श्रीर पुद्गल का सदा श्रममवेपना होते हुए सहभाव है किन्तु श्राधारश्राधेयभाव का श्रमाव नहीं है, यानी श्राधार श्राधेय भाव है। श्राकाश में पुद्गल द्रव्य प्राधेय नहीं होय, यह नहीं समक वैठना क्योंकि उस श्राकाश की उस पुद्गल के अवगाहकपन करके प्रतीति होरही है, ग्रत: पुद्गल को उस श्राकाश का श्राधेयपना सिद्ध है जैसे कि नदीजलमें मगर, कछवा, श्रादिक श्राधेय होरहे हैं, श्रत: व्यभिचार स्थल होरहे श्राकाश श्रीर पुद्गल द्रव्य में साध्य नहीं रहा किन्तु उस श्राकाशमें उस पुद्गल द्रव्य का सदा श्रममवेतपना होते सन्ते सहभाव होरहा हेतु तो प्रसिद्ध है, द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ सयोग सम्बन्ध होसकता है, समवाय नहीं। श्रत: श्राकाशमें पुद्गल द्रव्य के सदा समवाय होने का श्रसम्भव है तथा श्राकाश द्रव्य श्रीर पुद्गल द्रव्य के नित्यपन होने के कारण सहभावपना भी है, ऐसी दशा होने पर भी तुम्हारा हेतु विपक्ष में भी विद्यमान रहता है, श्रत: उस हेतु का व्यभिचार दोप तदवस्य ही है।

तयोः पत्नीकरणेत्र पत्तस्य प्रमाणवाधः कालात्ययापदिष्टश्च हेतुः खपुद्गलद्रच्य-योरावाराधेयताप्रतीतेः । पुद्गलपर्याया एव घटाद्यः खस्याधेयाः प्रतीयंते न च द्रव्यमिति चेन्न, पर्यायेभ्यो द्रव्यस्य कर्थनिद्व्यतिरंकात् तदाधेयत्वे तस्याप्याधेयत्वसिद्धेः । ततः स्क लोका-काशधमीदिद्रव्याणामाधाराधेयता व्यवहारनयाश्रया प्रतिपत्तव्या वाधकाभावादिति निश्चयन-यान्न तेपामाधाराधेयता युक्ता व्योमवद्द्धर्मादीनामपि स्वरूपेवस्थानादन्यस्यान्ययत्र स्थिती स्वरूपसकरप्रसंगात् ।

03

यदि पूर्व-पक्षी पण्डित यो कहे कि उन आकाश और पुद्गल द्रव्य को पक्षकोटि मे कर लिया

जावेगा यानी आकाश और पुद्गल का भी आधार आधेय भाव नही है, हेतु रह गया तो क्यां हुआ वहा साध्य भी रह गया कोई व्यशिचार दोष नही है। यो इस पक्ष के लेंनेपर प्रन्थकार कहते है, कि तुम्हारे पक्ष की प्रमाणों से वाधा उपस्थित होती है, तथा हेतु वाधित—हेत्वाभास हुआ जाता है क्योंकि आकाश और पुद्गल द्रव्य का आधार आधेयपना वालकों तक को प्रतीत होरहा है। कौन विचारशील मनुष्य आकाश, पुद्गल, और अन्य पर्याय या द्रव्यों के प्रसिद्ध आधार आधेयपन को मेट सकता है? यदि वह पण्डित यो कहे कि पुद्गल द्रव्य के पर्याय होरहे घर, पट, पुस्तक, आदिक ही आकाश के आधेय होरहे प्रतीत किये जाते हैं, अनादि काल से सहचारी होरहा नित्य पुद्गल द्रव्य तो आकाश का आधेय नही है।

श्रयात्—पीछे आया सेवक भले स्वामी के श्राश्रय पर यातनामी को सहता हुग्रा निर्वाह करे किन्तु भाई बन्छुम्नो का नाता रखने वाला सदा सहचारी प्रभुम्नो के समान नित्य द्रव्य तो किसी के भाश्रित नहीं है। माचार्य कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों पर्यायों से द्रव्य का कथिचन् भ्रमेद है सर्वया भेद नहीं है जब ग्राकाश के शाध्रेय वे पुद्गल पर्याय है। तो पर्यायों से भ्रमिन्न उस पुद्गल द्रव्य को भी शाध्रेयपना सघ जाता है सहचारी या भाई बन्धु भी बुद्धिवयोग्रद्ध अथवा कुलमान्य या राजा बन गये बन्धु के साथ भ्राश्रित होकर रहते हैं। माता, पिता, गुरुभो और पुत्र शिष्यों में व्यवहार—सम्बन्धी ग्राश्रय आश्रितपना है। श्राचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु भी एक दूसरेक ग्राश्रित या भ्राश्रय होजाते हैं, यहा प्रकरणामें मुख्य भाघार ग्राधेय भाव सिद्ध करा दिया है, तिस कारण हमने इस सूत्रकी दूसरी वार्तिक में यो बहुत ग्रच्छा कहा था कि लोकाकाश और धर्म भ्रादिक द्रव्यों का व्यवहार नय का श्राश्रय लेते हुये बहुत ग्रच्छा वन रहा भ्राधार ग्राधेय भाव समक्ष लेना चाहिये। इस लोक-प्रसिद्ध भ्राघार ग्राधेय भाव का कोई वाधक नहीं है। हा निश्चय नय से तो उन लोकाकाश भीर धर्म ग्रादिकों का ग्राधार ग्राधेय भाव मानना उचित नहीं है, क्यों कि व्यवहार निश्चय दोनों से जैसे भ्राकाश स्वय भ्रापने में ही भ्राश्रित होरहा है उसी प्रकार धर्म, भ्रधर्म, पुद्गल ग्रादि द्रव्यों का भी भ्रपने भ्रपने स्वरूप में मुवस्थान होरहा है, यदि ग्रन्य पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ में स्थित मानी जावेगी तो द्रव्यों के भ्रपने भ्रपने निज स्वरूप के सकर दाष हो जाने का ग्रसग भावेगा।

भावार्थं—परमार्थं रूप से सम्पूर्णं पदार्थं ग्रंपने ग्रंपने स्वरूप में लवलीन है, ग्रात्मा में ज्ञान है, पुद्गल में रूप है। लोकाकाश में घम श्रादिक है। इस व्यवहार को निश्चय नय नहीं सह सकता है, निश्चय नय निर्विकल्प है। यदि ज्ञान को भारमामें घरा जायगा तो ,कारण वश वह ज्ञान भाकाश में भी बैठ जावेगा। ध्रमं द्रव्य में रूप गुर्ग विराज जावेगा, कोई रोक नहीं सकता है बात यह है कि सम्पूर्ण पदार्थं ग्रंपने श्रंपने स्वरूप म निमग्न हैं। कुण्ड ग्रंपने कुण्ड स्रारूप में है, श्रोर जल ग्रंपने निज रूप में लवलीन है, घोडा स्वकीय श्रं शो में स्थिर हं मौर सवार ग्रंपने को स्वय डाटे हुये है, यदि सवार ग्रंपने शरीर को डाटे हुये नहीं होता तो उसकी ग्रंपली या बाह श्रंपवा नाक गिर पहती किन्तु ऐसा होता हुमा नहीं देखा जाता है, देवदत्त के साथ लगे हुए वस्त्र, खाट. भीत ग्रांदि जैसे देवदत्त के स्वारमभून नहीं हैं। उसी प्रकार देवदत्त का स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर भी देवदत्त-ग्रात्मक नहीं है, तभी तो एकेन्द्रिय जीव और सिद्ध जीव में निश्चयनय अनुसार कुछ भी ग्रन्तर नहीं है। यदि द्रव्य में ग्रन्तर होता तो जीव की मोक्ष ही नहीं होसकती। यो ग्रंत लोकाकाश स्व-भाषों में एकरस होग्हा है भौर धर्म ग्रादिक द्रव्य ग्रंपती ही छुन में तन्मय हैं। कोई किशो का ग्राता स्वरूप वालाग मात्र मो

, नहीं देता है ग्रौर न दूसरे का लेता है। यदि स्वरूपों के लेने देने का प्रमुक्तम होता तो जीव जड ग्रौर जड़ चेतन द्रव्य बन बैठता ग्रौर यो कितने ही द्रव्यों का नाश कभी का होचुका होता किन्तु ऐसा नहीं है "नैवासतो जन्म सतो न नाश: " यह श्री समन्त-भद्राचार्यका वाक्य है, ग्रन: निञ्चय नय ग्रनुसार ग्राधार श्राधियभाव नहीं है। हाँ प्रमाण दृष्टि ग्रौर व्यवहार नय से ग्राधार ग्राधिय व्यवस्था है।

स्वयं स्थास्नोरन्येन स्थितिकरण ननर्थकं स्वयमस्थास्नोः स्थितिकरणमसंभाव्यं शश-विषाणवत् । शक्तिक्रपेण स्वयं स्थानशीलस्यान्येन व्यक्तिक्रपतया स्थितिः क्रियत इति चेत्तस्यापि व्यक्तिक्रपा स्थितिस्तरभ्वभावस्य वा क्रियेत । न च तावत्तत्स्त्रभावस्य वैयथ्यीत् करण्व्यापार-स्य, नाप्यतत्स्वभावस्य खपुष्पवत्करणानुपपत्तेः।

निश्चयनय से ग्राश्रय ग्राश्रयी भाव नहीं है इस बातको ग्रन्थकार ग्रौर भी पृष्ट करते हैं। कि जो स्वय ग्रपनी स्थित रखने के स्वभाव को धारे हुये हैं, उसकी ग्रन्य पदार्थ करके स्थिति का किया जाना व्यथं है, क्यों कि वह तो ग्रपनी स्थिति में किसी ग्रन्य की ग्रपेक्षा नहीं रखता है, हाँ जो स्वय स्थिति स्वभाव को धारे हुये नहीं हैं। शशा के विषाण समान उसकी स्थिति का किया जाना ग्रसम्भव है, भावार्थ—"सत्पुत्रश्चेत् रक्षितघनेन किं। कुपुत्रव्चेत् संचितधनेन किं" सुपुत्र है तो धन एकत्रित करने से क्या लाभ श्रीर कुपुत्र है तो भी धन इकट्ठा करने से क्या प्रयोजन सधेगा यानी कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जो पदार्थ ग्रनादि काल से ग्रपने स्वरूप में स्थित है उसकी लोकाकाश या ग्रंदव ग्रादि करके स्थिति किया जाना व्यथं है। ग्रौर जो खरविषाण के समान स्वयं स्थिति-शील ही नहीं है, सहस्रो ग्रधिकरणों के जुटाने पर भी कहीं उसकी स्थिति नहीं की जा सकती है।

यदि व्यवहार नय का पक्ष लेने वाले यो कहे कि जो पदार्थ शक्ति रूप करके स्वयं स्थिति स्वभाववाला है। अन्य अधिकरणों करके व्यक्तिरूप से उसकी स्थिति कर दी जाती है, यानी अप्रकट रूप से पदार्थ स्वय स्थिति-शील है, अपने ही आप मे रहता है। हां प्रकट रूप से वह अन्य आश्रयों करके अपने ऊपर घर लिया जाता है, यो कहने पर तो ग्रन्थकार पूछते है कि उस शक्तिरूप से स्थिति शील पदार्थ की भी जो दृश्य होरही प्रकट स्वरूप स्थिति करदी जाती है, क्या वह व्यक्ति स्थिति स्वभाव वाले की ग्रायगी श्रयथवा व्यक्त स्थिति स्वभाव से रिहत भी पदार्थ को कही पर बैठाया जा सकता है। बताओ अथम पक्ष अनुसार उस व्यक्त स्थिति स्वभाव वाले पदार्थका तो अन्य करके स्थापन करने का व्यापार व्यर्थ है जैसे कि सूयं को दूसरे करके प्रकाशित करना व्यर्थ है. और द्वितीय पक्ष अनुसार उस प्रकट स्थिति स्वभाव से रीते पदार्थ का भी आकाशपुष्प समान स्थिति करा देना बन नही सकता है, असम्भव है, अतः कोई पदार्थ भी किसी अन्य पदार्थ पर स्थित नही रहता है "वव भवाव श्रात्मित "आप कहा है इसका सब से बढ़िया उत्तर यह है कि हम अपने ही स्वरूप मे प्रतिष्ठित है, सम्पूर्ण पदार्थ स्वय स्थितिशील हैं।

कथमेवग्रुत्पत्तिविनाशयोः करणं कस्यचित्तत्स्वभावस्यातत्स्वभावस्य वा केनचि-त्तत्करणे स्थितिपत्तोक्तदोषानुषंगादिति चेन्न कथमपि तिन्नश्चयनयात्सर्वस्य विस्नसोत्पाद्व्य-यधौन्यव्यवस्थितेः । व्यवहारनयादेवोत्पादादीनां सहेतुकत्वप्रतीतेः।

कोई व्यवहारी पुरुप कार्यकारणभाव या स्थाप्यस्थापकभाव को मान रहा ब्राचार्य महाराज से प्रश्न करता है कि जब कारणो करके नवीन रीति से स्थिति का करना नही होसकता है, तब तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ के उत्पत्ति श्रीर विनाश का करना भला किस प्रकार बन सकेगा ? क्यों कि उस उत्पत्ति स्वभाव वाले भ्रथवा उस उत्पत्ति स्वभाव को नही घारने वाले पदार्थ का यदि किसी भी उत्पादक कारए। करके करना होगा तो स्थिति पक्षमे कहे गये दोषो का प्रसग झाता है. तथा इसी प्रकार से उस विनाश स्वभाव वाले पदार्थ का अथवा नही विनाशशील पदार्थ का यदि किसी विना-गंक कारए। करके सम्पादन किया जायगा तो भी स्थिति पक्षमे कहे जा चुके दोपो का प्रसग भाता है, ग्रर्थात-उत्पत्ति स्वभाव वाले की उत्पादक कार्या द्वारा उत्पत्ति किया जाना व्यर्थ है जैसे कि ग्रम्निमे उष्णता को उपजाना व्यर्थ है, भ्रौर स्वय उत्पादस्वभाव को नही घारने वाले पदार्थ की खरविषाण के समान उत्पत्ति होने का असम्भव है तथैव नाश-शील पदार्थ का अन्य नाशक पदार्थ करके नष्ट करना व्यथं है जैसे कि जल के बबूले का नाश करना अपार्थक है। और खरविषाग्रसमान विनाश-शील को नहीं थारने वाले का नाशक कारगों करके नष्ट किया जाना असम्भव है। माचार्य कहते है कि यो कहने पर तो हम यही उत्तर देंगे कि किसी भी प्रकार से वह उत्पत्ति भीर विनाशका करना नही होता है, निश्चयनय से सम्पूर्ण पदार्थों के उत्पाद, व्यय, और ध्रवपन की स्वभाव भनुसार व्यवस्था होरही है। ग्रर्थात्-ग्रनादि काल से सम्पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय, घौव्य-ग्रात्मक स्वतःसिद्ध है, निश्चय नय अनुसार उत्पत्ति, विनाश और स्थिति होने में किसीभी कारण की अपेक्षा नहीं है, हा व्यवहार नयसे ही पदार्थों की उत्पत्ति श्रादिकों का कारणो करके सहितपना प्रतीत होरहा है, यानी क्यवहार मे उत्पादक कारणो से उत्पत्ति. नाशक कारणो से विनाश भीर अधिकरण या स्थापको करके स्थिति होरही देखी जाती है।

श्वणश्चर्यकान्ते तु सर्वथा तदमावः शाश्वतैकांतवत् । सवृत्या तु जन्मैव सहेतुकं, न पुनविनाशः स्थितिश्चेति स्वरुचिवरचितदर्शनोपदर्शननात्रं नियमहेत्वमावात् ।

वौद्धों के मन्तव्य अनुसार यदि एक क्षाण ही ठहरते हुये सम्पूर्ण पदार्थों का द्वितीय क्ष्ण में नाश होजाने का एकान्त आग्रह स्वीकार किया जायगा तब तो सभी प्रकारों से उन उत्पत्ति, विनाश, स्थितियों का अभाव होजायगा जैसे कि सर्वथा नित्यपन के एकान्त में उत्पाद आदिक नहीं बनते हैं। वौद्धों ने इस इष्टान्त को बढ़ी प्रसन्तता से इष्ट किया है, क्रूटस्थनित्य की उत्पत्ति और विनाश तो अलीक है ही। ध्रुवपना भी अपरिंगामी में नहीं बन पाता है। इसी प्रकार बौद्धों के क्षिणकत्व पक्षमें किसकी उत्पत्ति होय? कौन पूर्वं नर्सी उपादान भला किस उपादेय स्वरूप परिग्णमें? भौर किससे किसका विनाश होय? कौन पूर्वं अधाकारों का त्याग कर उत्तर-आकारों का उपादान करे । ध्रुवपना तो ग्रसम्भव ही है, क्योंकि ध्रुवपना भी पर्यायम श है, द्रव्यांश नही। कार्लान्तर-स्थायी परिग्णामी-पदार्थों में ही तीनो घटित होते हैं।

वौद्ध मान बैठे हैं कि सम्वृति यानी व्यवहार से तो उत्पत्ति ही हेतुमो से सहित है किन्तु फिर विनाश और स्थिति तो कारणो वाले नहीं है अर्थात्-उत्पत्ति के लिये कारणो की भ्रमेक्षा है, विनाश होना तो कारणो के विना ही स्वामांविक है, इसी प्रकार स्थिति पक्ष बाले पण्डित कारणों के

विना हुई ही स्थित को स्वाभाविक स्वीकार करते है। ग्राचार्य कहते है कि यह तो उन दिश्चितिकों का ग्रपनी रूचि ग्रनुसार मनमानी विरचित किये दर्शन (सिद्धान्त) का केवल दिखलाना है, क्यों कि इसमे नियम करने वाले हेतुका ग्रभाव है यदि व्यवहार नयसे उत्पत्ति का कारण इष्ट किया जाता है, तो स्थित ग्रौर विनाशका भी कारणो--जन्यपना ग्रनिवार्य होगा ग्रौर परमार्थ रूप से नाश या स्थिति को वैस्रसिक मानोगे तो उत्पाद को भी कारण-रहित मानना ग्रावश्यक होगा। ग्रद्धंजरतीय न्याय का पचडा लगाना ग्रमुचित है।

ततो नास्ति निश्चयनयाद्भावानासाधाराधेयभावः सर्वथा विचीयमाणस्यायोगातका-र्यकारं सभाववदिति स्याल्लोकाकाशे धर्मादीनामवगाहः स्यादनवगाह इति स्याद्वादप्रसिद्धिः।

तिस कारण से सिद्ध होता है कि निश्चय नय से पदार्थों का " श्राघार श्राघेयभाव " नही है, क्योंकि परमार्थ रूप से विचार किये जारहे श्राधार श्राघेयपन का सभी प्रकारों से अयोग है जैसे कि निश्चय नय अनुसार कार्यकारणभाव की घटना नहीं होसकती है, न कोई किसी को वनाता है, ग्रौर न कोई किनी से वनता है, कोई किसी का वाध्य या वाधक नहीं है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, गुरु-शिष्यभाव, जन्य-जनकभाव, ये सब व्यवहारनय अनुसार है। इस प्रकार स्यात् यानी कथिचत् व्यवहार नयकी अपेक्षा लोकाकाश में धर्म, अधर्म आदि द्रव्यों का अवगाह होरहा है श्रौर कथंचित् निश्चय नय के विचार अनुसार लोशाकाश में धर्म आदिकों का अवगाह नहीं है, इस प्रकार अजेय स्याद्वाद सिद्धान्त की सम्पूर्ण जगत् में प्रसिद्धि होरही है।

यहा तक द्रव्यों के अवगाह देने और प्राप्त करने का प्रकरण समाप्त हुआ।

अग्रिम सूत्र का अवतरण यों है कि यहा पर कोई यो ग्राश का कर बैठे कि धर्म ग्रादिक छहो द्रव्य एक स्थान मे ग्राकाश-प्रदेशो पर यदि विराज रहे है तब तो धर्म ग्रादिको का प्रदेशो के पर-स्पर प्रवेश होजाने से एकपना प्राप्त होजाता है ? इसका उत्तर यह है कि परस्पर ग्रत्यन्त सक्लेष होने पर भी कोई द्रव्य ग्रपने स्वभाव को नही छोडता है। इस पर ग्राशंका करने वाला कहता कि यदि इस प्रकार धर्म ग्रादिको का स्वभाव न्यारा न्यारा है तो वह स्वभाव-भेद ही ग्राति शोध्र क्यो नहीं कह दिया जाता है ? इस प्रकार सकेत करने पर ही मानो सूत्रकार महाराज ग्रगले सूत्र को कहते हैं—

# गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः॥ १७॥

जीव ग्रीर पुद्गलों का गित-स्वरूप उपग्रह होना धर्म द्रव्य का उपकार है तथा जीव ग्रीर पुद्गलों का (ग्रथवा सम्पूर्ण द्रव्यों का) स्थित-स्वरूप उपग्रह होना ग्रधमें द्रव्य का उपकार है। भावार्थ-द्रव्यों की गित कराने में उदासीन कारण,धर्म द्रव्य है ग्रीर स्थिति कराने में उदासीन कारण श्रधमें द्रव्य है।

द्रव्यस्य देशांतरप्राप्ति-हेतुः परिणामो गतिः, तद्विपरीता स्थितिः । उण्याोऽतु-यहः गतिस्थिती एवीपप्रही स्वपदार्था वृत्तिर्न पुनर्न्यपदार्था धर्माधर्मावित्यवचनात् । नाष्यत्य-तरपदार्था गतिस्थित्युष्प्रहाविति द्विवचननिर्देशात् । तस्यां हि सत्यामुष्प्रहस्यैकत्वादेकःच-नमेव स्यात् । गतिस्थित्योरुप्प्रहो गतिस्थित्युप्प्रह इति पावसाधनस्यापप्रहशब्द य पष्ठीवृत्ते-र्घटनात् । तस्य कर्मसाधनत्वे स्वसदाथेवृत्तेरेवोपपत्तेः गतिस्थिती एवोपगृद्धोते इत्युपप्रही ।

द्रव्य की प्रकृत देश से देशान्तर मे प्राप्ति कराने का हेतु होरहा परिगाम गित कहाजाता है थ्रीर द्रव्य को उसी देश में ठहराये रखने का कारण्यूत होरहा उस गित स्वरूप परिगाम से विरित्त परिगाम तो स्थित है, इस सूत्र मे पडे हुये उपग्रह शब्द का धर्थ थ्रनुग्रह है, "गितिस्थित्युपग्रहों" शब्द की निरुक्ति नो यो करनी चाहिये प्रथम "गितश्च स्थितिश्च " यो द्वन्द्व-वृत्ति द्वारा "गितिस्थिती" शब्द बना लिया जाय पश्चात् गित-स्थिती ही स्वरूप जो दो उपग्रह है यो कर्यधारय के उपयोगी विग्रह को कर स्वकीयपदो के अर्थ को प्रधान रखने वाली समास वृत्ति करली जाय किन्तु फिर गितिस्थिती जिनके उपग्रह है, ऐसी स्वघटकावयव पदार्थों से श्रितिरिक्त ग्रन्य पदार्थ को प्रधान करने वाली बहुन्नीहिसमास वृत्ति तो नहीं की जाय, कारण कि "वर्माधर्मी" ऐसा प्रथमान्तरूप सूत्रक र करके नहीं कहा गया है।

प्रश्नित् —गितिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मों "ऐसा होता तव तो जिनके उपग्रह गित श्रौर स्थिति हैं वे धर्म श्रौर श्रध्म है, यह श्रर्थ सुष्ठित होजाता किन्तु सूत्रकार ने "धर्माधर्मयो "ऐसा षष्ठवन्त पद दिया है, श्रत स्वपदार्थप्रधान समास करना श्रच्छा है। तथा दा मे से किसी एक ही पदार्थ को प्रधान रखने वाली वृत्ति भी नहीं करनी चाहिये क्यों कि सूत्रकार ने "गितिस्थित्युपग्रहों "इस प्रकार प्रथमा के द्विचचान्त रूप का प्रयोग किया है, श्रन्यतर पदार्थ को प्रधान रखनेवाली उस वृत्ति के करने पर तो उपग्रह का एकपना होने से एक वचन ही होता। श्रर्थात् —गित श्रौर स्थिति के उपग्रह यो एक ही उत्तर पदार्थ को प्रधान करने वाली षष्ठी तत्युरुषवृत्ति की जाती तो उपग्रह भाव का एकपना होने से "गितिस्थित्युपग्रहः" ऐसा एकवचन का कथन किया जाता। भाव पदार्थ को दो या बहुत प्रकार करके कथन करना श्रनुचित है। गित श्रौर स्थिति का उपग्रह करना गितिस्थित्युपग्रहः है, यो उप उपसर्गपृवंक ग्रह धातु से भाव मे अप प्रत्यय कर साघे गये उपग्रह शब्द की षष्ठी समास वृत्ति से घटना होसकती थी। द्विचचन होने के कारण उस उपग्रह शब्द को यदि कमें मे अप प्रत्यय कर साधा जायगा तब तो श्रपने घटकावयव पदार्थों को प्रधान रखने वाली कमधारय वृत्ति से ही "गितिस्थत्यु-पग्रहौं " शब्द की सिद्धि होसकती है जविक गित श्रौर स्थिति ही तो श्रनुग्रह प्राप्त किये जारहे हैं, इस कारण कमें मे श्रप् प्रत्यय करके द्विचचनान्त " उपग्रहौं " शब्द ठीक सप्त जाता है।

न च कर्मसाधनस्वेप्युपप्रहशब्दस्योपकारशब्देन सह सामानाधिकरण्याञ्चपात्रः गतिस्थित्युपप्रहो उपकार इति उपकारशब्दस्यापि कर्मसाधनस्वात् । न चैव्द्वपकारशब्दस्य दिवचनप्रमंगः सामान्योपक्रमादेकवचनोपपचेः पुनिविशेपोपक्रमेपि तदपरिश्यागात् ''साघोः कार्य तपाश्चते " इत्यादिवत् ।

यहां कोई यह शंका उपस्थित करे कि उपग्रह शब्द की कर्म में प्रत्यय कर सिद्धि करने पर भी उपकार शब्द के साथ यो समान अधिकरण्पना नही बन सकता है कि दो गित स्थितियों के दो उपग्रहीत हुये जो हैं वह एक उपकार है, अर्थात्-भावसाधन करने पर तो समान-अधिकरण्पना वनता ही नहीं था जब कि उपकार तो धर्म और अध्म में वत्ता है और गित स्थितियों तो जीव-पुद्गलों में है, इस कारण् कर्मसाधन निरुक्ति की गयी फिरभी कर्म में साधे गये उपग्रह शब्द का भाव पुद्गलों में है, इस कारण् कर्मसाधन निरुक्ति की गयी फिरभी कर्म में साधे गये उपग्रह शब्द का भाव में साधे गये उपकार के साथ समान अधिकरण्पना नहीं बन सकता है ? ग्रन्थकार कहते हैं कि यह शका नहीं करनी चाहिये क्योंकि विधेयदलमें पड़ा हुआ उपकार शब्द भी कर्म में घत्र प्रत्यय कर साधा गया है। फिर कोई यदि यो आक्षेप करें कि उपग्रह के समान इस प्रकार तो उपकार शब्द के भी दिवचन होजानेका प्रसग आवेगा ? आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सग्रहनय अनुसार सामान्य का उपकाम कर देने से एक वचन का प्रयोग बनना सध जाता है, पश्चात् विशेषों का प्रकरण होने परभी उस एक वचन का परित्याग नहीं किया जाता है जैसे कि साधु का कार्य तपस्या करना और शास्त्र अभ्यास करना है, "साधी: कार्य तपःश्र ते" "मितश्रतावधिमनः पर्ययकेवलानि ज्ञानम्" इत्यादि स्थलों पर सामान्यमें उपात्त किया शब्द भलेही विशेषों का उपक्रम होने पर भी अपनी गृहीत सख्या को नहीं छोड़ता है।

ननु स्वपदार्थायां वृत्तानुगग्रहवचनमनर्थकं गितिस्थिती धर्माधर्मयोरुपकार इतीयता पर्याप्तस्वात् । अमिधर्मयोरनुग्रहमात्रवृत्तित्वरूपापनार्थं गितिस्थित्योरनिर्वर्तककारणत्वप्रतिपन्यर्थं चापग्रहणिमत्यप्ययुक्तं, गितिस्थिती धर्माधर्मकृते इत्यवचनादेव तिसद्धेः । उपकारवचनाज्जीव-पुद्गलानां गितिस्थिती स्वयमारममाणानां धर्माधर्मौ तदनुग्रहमात्रवृत्तित्वादुपकारकाविति प्रतिपत्तेः । यथासंख्यनिवृत्त्यर्थमुपग्रहवचनिमत्यप्यसारं, तद्भावे तदनिवृत्तः । शक्यं हि वक्तुं जीवस्य गत्युपग्रहो धर्मस्योपकारः पुद्गलस्य स्थित्युपग्रहोऽधर्मस्योपकार इति यथासंख्यमुपग्रहवचनम्बद्धाविप जीवपुद्गलानां वहुत्वाच्च द्वास्यां पमत्वाभावादेव यथासंख्यनिवृत्तिसाद्धने तद्ये तद्वचन युक्तं । धर्मधर्मस्यां यथासख्यप्रतिपन्यर्थं गितिस्थित्युपग्रहाविति वचन व्यवतिष्ठते तेन गत्युपग्रहो धर्मस्य स्थित्युपग्रहः पुनर्धर्मस्यति प्रतीयते ।

पुन यहा किसी की शका है कि स्वकीय पदार्थों को प्रधान रखने वाली समास वृत्ति के करने पर तो सूत्र में उपग्रह शब्द का निरूपण करना व्यर्थ पडता है '' गतिस्थिती धर्माधर्मयोरूपकार:,, गित श्रीर स्थित करादेना तो धर्म श्रीर श्रधर्म द्रव्यका उपकार है, यो केवल इतना कहदेने से ही तात्यर्य की सिद्धि होजाती है। सम्भव है यहा कोई यो समाधान कहै कि पदार्थों की गित श्रीर स्थिति के करने में धर्म श्रीर ग्रधमं की केवल प्रनुग्रह करा देना ही प्रवृत्ति है इस भावको प्रसिद्ध कराने के लिये सूत्रकार ने उपग्रह शब्द डाला, तथा गित श्रीर स्थितिके सम्पादक कारण धर्म श्रीर श्रधमं नहीं है इस बातकी प्रति-पृत्ति कराने के लिये सूत्र में उपग्रह शब्द ग्रहण कियागया है। शंकाकार कहता है कि उपग्रह शब्द का यह का यह भी प्रयोजन दिखलांना युक्ति-रहित है क्योंकि धर्म करके की गयी गित श्रीर स्थिति हैं ऐसा सूत्र कथन नहीं होनेसे ही उस प्रयोजन की सिद्धि होजाती है। श्र्यात्-उनको उक्त दो प्रयोजन श्रमीष्ट होते तो "गितिस्थितो धर्मावर्मकृते" ऐसा सूत्र कर देते किन्तु सूत्रकार ने ऐसा उपदेश नहीं दिया है अवश्र

सिद्ध होजाता है कि गति और स्थितिके प्रधान कर्ता धर्म और ग्रधर्म नहीं है। सूत्र में उपकार शब्द का कथन कर देने से यो प्रतिपत्ति को प्रेरक होकर स्वय श्रारम्भ कर रहे जीव । श्रोर पुद्गलों की उन गति भीर स्थितियों में केवल श्रनुग्रह करने की प्रवृत्ति होजाने के कारण धर्म और श्रधर्म उपकारक है।

पुन शकाकार अपनी शका को पुष्ट कर रहा है कि श्री श्रकलक देव के मन्तव्य अनुसार यदि कोई यो कह बैठे कि यथासंख्य की निवृत्ति करने के लिये सूत्र में उपग्रह शब्द कह गया है। ग्रयीत्गति भ्रीर स्थिति तो धमं और अधमं का उपकार है के बल इतना ही कह दिया जाय तो जीवो की गति परिग्राति करा देना धमं का उपकार होसकेगा यो पुद्गलो की गति-परिग्राति धम का उपकार नहीं हो सकेगा तथा पुद्गलोकी स्थिति करा देना धमंका उपकार वन जायगा जीवोकी स्थिति करा देना धमंका उपकार वन जायगा जीवोकी स्थिति करा देना धमंक का उपकार नहीं होसकेगा, यो संख्याकम अनुसार प्रतीति होजायगी उसकी निवृत्तिके लिये उपग्रह शब्द कहा गया है वह व्यर्थ होकर ज्ञापन कर देता है कि यथासहय नहीं है।

शंकाकार कहता है कि यह किसी का कहना भी निस्सार है क्योंकि उस उपग्रह शब्द का सद्भाव होने पर भी उस यथासंख्य की निवृत्ति नहीं होनेपाती है जब कि उपग्रह शब्द के होने पर भी यां कहा जा सकता है कि जीवकी गितमें अनुगृह करना धमं द्रव्यका उपकार है और पुद्गल की स्थितिस्वरूप अनुग्रह करना अधमं द्रव्यका उपकार है। इस प्रकार उपग्रह शब्दका पद्भाव होने पर भी वह यथासंख्य बनारहता है, निवृत्त नहीं होने पाता है। हाँ एक बात यह है कि जोव और पुद्गल तो बहुत है अर्थात् "जीवाक्च" रूपिए. पुद्ला, एकप्रदेशादिषु भाष्य. पुद्लाना, असख्येयभागादिषु जीवाना, इन सुत्रोके अनुसार और द्रव्योकी गराना अनुसार जीव और पुद्गल बहुत है धमं और अधमं इन दोनों द्रव्यो के अनुसार उन बहुतों की समता नहीं होसकती है इस ही कारण यथासंख्यकी निवृत्ति होना सिद्ध होजाता है फिर उस यथासख्य की निवृत्ति के लिये तो उस उपग्रह शब्द का कथन करना युक्त नहीं है।

मावार्य— धर्म भीर अधर्मके समान यदि जीव श्रीर पुद्गल भी एक एक द्रव्य होकर दो ही होते तबतो यथासख्य लागू होता किन्तु जब जोव श्रीर पुद्गल प्रनन्त द्रव्य हैं तो ऐसी दशामे भनन्तो का दो के साथ सामानाधिकरण्य नही बनसकेता है, अत जीवोको गति धर्मका उपकार और पुद्गलोकी स्थिति अधर्म का उपकार, यह अर्थ करना ही श्रलीक है। हा उपग्रह शब्द के नही ग्रह्ण करने पर भी जीव और पुद्गलो की गति करना धर्मका और जीव या पुद्गलोकी स्थिति करना ग्रधमें का उपकार है, यह अर्थ हो सम्पन्न होता है फिर सूनकार ने उपग्रह शब्द क्यो दिया ? यहा तक श्राक्ष प करते ह्ये शकाकार ने अपने मतको पुष्ट किया है। अब ग्रन्थकार समाधान करते हैं कि घर्म और श्रवमके साथ यथा-संख्यात श्रीर स्थितिको प्रतिपत्ति हीय इसलिये सूनकारका गति स्थित्युपग्रही, यो उपग्रह शब्दका निख्यण करना व्यवस्थित होजाता है तिस कारण इस समीचान भर्य को प्रतिपत्ति होजातो है कि गति स्वंद्य ग्रनुग्रह करना धर्म को उपकार है। भावार्य-यदि सूत्र मे उपग्रह शब्द नही डाला जाता तो गति और स्थिति दोनो ही धर्म के उपकार बन वैठते तथा अधर्म के उपकार भी गति और स्थित दोनो होजाते, अत यथासख्य की प्रतिपत्ति कराने के लिये उपग्रह शब्द सार्थक है। श्री श्रकलंक देव के विचार—श्रनुसार यथासंख्यकी निवृत्तिके लिये उपन्यह शब्द का प्रयोग करना बताया साथक नही है।

नर्जे गेतिस्थित्युप्रमही धर्मस्थाधर्मस्य च प्रत्येकिमिति कश्चित्, सोपि न स्थितवादी उपकाराविति वचनादिप तिसिद्धिः गतिरुपकारो धर्मस्य स्थितिरधर्मस्येत्यभिसंबंधन्वात्।

यहां कोई पुन: प्रश्न करता है कि 'गितिस्थित्युपग्रही धर्मस्याधर्मस्य च प्रत्येकं' गित श्रीर स्थिति रूप उपग्रह करना तो प्रत्येक होकर धम श्रीर श्रधर्म का उपकार है, इस प्रकार कोई पण्डित श्रालाप कर रहा है। ग्रन्थकार कहते है कि वह भी व्यवस्थित पदार्थ के कहने की देव को रखने वाला नहीं है, क्यों कि "उपकारों "इस कथन से भी उस प्रयोजन की सिद्धि होजाती है, गित-स्वरूप उपकार धर्म का श्रीर स्थिति—स्वरूप उपकार तो श्रधर्म का है यो दोनों में दो श्रीरसे सम्बन्ध होजायगा इसके लिये उपग्रह शब्द डालना या प्रत्येक शब्द डालना निष्प्रयोजन है "गितिस्थित्युपकारी धर्माधर्मयो: "इतना ही सुत्र पर्याप्त है।

तिकिमिदानीयुपग्रहवचनं ? न कर्तव्य । कर्तव्यमेवोपकारशब्देन कार्यसामान्यस्या-भिषानात् गतिस्थित्युपग्रहाविति कार्यविशेषकथनात् । तेन धर्माधर्मयोर्न किंचित्कार्यमस्तीति वदिन्यार्यते धर्माधर्मयोरुपकारोस्तीति वचनात् । किं पुनस्तत्कार्यमित्यारेकायां गतिस्थित्युप-ग्रहावित्युच्यते गतिस्थितीः इति तयोस्तद्निर्वर्त्यत्वात् धर्माधर्मौ हि न जीवपुद्गलानां गति-स्थिती निर्वर्तयतः । किं तर्हि ? तदनुग्रहावेव ।

पुनरिप कोई भ्राक्षेप करता है कि तब तो ऐसा भ्रवसर उपस्थित होने पर उपग्रह शब्द क्यो बोला जाता है ? सूत्र मे उपग्रह का ग्रहण तो नहीं करना चाहिये यथा-सख्य की प्रतिपत्ति भी उपग्रह शब्द के विना होसकती है जैसे कि अभी आपने प्रतिपादन कर दिया है कि धर्म का उपकार जीव पुद्गलो की गति करा देना और अधर्म का उपकार जीवपुद्गलो की स्थिति करा देना है। अब ग्रन्थ-कार सिद्धान्त उत्तर कहते है कि सूत्र मे उपग्रह शब्द का ग्रहण करना ही चाहिये कारण कि उपकार शब्द करके कार्यसामान्य का कथान किया गया है भ्रौर "गतिस्थित्युपग्रही "यो उपग्रह शब्द करके कार्यविशेष का प्ररूपण सूत्रकार द्वारा किया गया है, तिस कारण धर्म ग्रीर ग्रंधमं का कोई कार्य ही नहीं है, इस प्रकार कह रहे किसी साख्य या ग्रन्य वादी के मन्तव्य का निवारण कर दिया जाता है क्योंकि धर्म श्रीर श्रधर्म का कुछ न कुछ उपकार अवस्य है, ऐसा सामान्य रूप से कथन किया गया है। इस पर फिर कोई यो प्रश्न करे कि उन धर्म ग्रीर ग्रधम का काय क्या है ? ऐसी ग्राशका होने पर " गतिस्थित्युपग्रही " यहा उपग्रह शब्द को डाल कर उद्देश्य दल कह दिया गया है, यानी धर्म श्रीर श्रधमं के विशेषरूपसे काय गति-स्वरूप उपग्रह ग्रौर स्थिति-स्वरूप उपग्र; है, यदि उपग्रह को नही कर गितिस्थिती " इतना ही कहा जाता तो विशेष कार्यों की प्रतिपत्ति नही होसकती थी। जैन सिद्धान्त भ्रनुसार प्रत्येक वस्तु किन्हीं न किन्ही सामान्य भीर विशेष कार्यो का प्रति समय सम्पादन करती रहती है, सामान्य के विना विशेष भीर विशेष के विना सामान्य खरविषाणवत् है, भ्रतः गति भीर स्थिति तो धर्म और अधर्म के विशेष कार्य है। यहां सामान्य कार्य उपकार का और विशेष कार्य गति स्थितिश्रों का कोई समय भेद या स्वरूपभेद नहीं है, केवल सामान्य के साथ तदात्मकविशेष श्रीर विशेष

के साथ कथिचत् तदात्मक सामान्य की प्रतिपत्ति कराते हुगे ग्रन्थकार ने सामान्य भौर विशेष दो कार्यों को दिखला कर सूत्रकार के उपग्रह शब्द को सार्थक सिद्ध कर दिया है।

यहा इतना विवेक रखना चाहिये कि यद्यपि धमं और अधमं छणकार गित और स्थिति स्वरूप अनुप्रह हैं फिर भी वे दोनो गित स्थितियाउन धमं भौर अधमं द्रव्य करके स्वतत्रतया सम्पादित नहीं की
जाती है, कारण कि धमं और अधमं नियम से जीव और पुद्गलों को गित भौर स्थिति को नहीं वनादेते हैं, यानी प्रेरक कारण नहीं हैं तो फिर धमं अधमं ये गित स्थिति में क्या करते हैं ? इसका उत्तर
यही है कि धम् और अधमं उन गित और स्थितिश्रोका अनुप्रह ही करते हैं, चलाकर बनाते नहीं हैं।
गित भौर स्थिति के सम्पादक कारण जीव और पुद्गल ही हैं धमं और अधमं तो उन बन रही गित
स्थितियों पर केवल अनुप्रह कर देते हैं। जैसे कि मछलों के गमन में जल और पिथकों के ठहराने में
छाया अनुप्राहक मात्र है, कारक नहीं। यह बात उपग्रह शब्दके डालने पर ही व्यवस्थित होसकती है,
अनुप्राहक भौर प्रेरक कारण में महान् अन्तर है।

#### कुत इत्येव ।

ग्रन्थकार के प्रति किसी का प्रश्न है कि इस प्रकार धर्म द्रव्य ग्रौर अधर्म द्रव्य के सामान्य कार्य ग्रौर विशेष कार्य दो है, यह किस प्रमाण से समका जाय ? ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार उत्तर-वार्तिको को कहते हैं।

सक्रत्सर्वपदार्थानां गच्छतां गत्युपग्रहः । धर्मस्य चोपकारः स्यात्तिष्ठतां स्थित्युपग्रहः ॥ १ ॥ तथैव स्यादधर्मस्यानुमेयाविति तौ ततः । ताद्दकार्यविशेषस्य कारणाव्यभिचारतः ॥ २ ॥

युगपत् गमन करने वाले सम्पूर्ण पदार्थों की गित करने में अनुग्रह करना तो धर्म द्रव्य का उपकार है और तिस ही प्रकार ठहर रहे सम्पूर्ण पदार्थों की अक्रम से होरही स्थिति में अधर्म द्रव्यका उपकार समक्ता जायगा, इस कारण वे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनो उन गत्युपग्रह तथा स्थित्युपग्रह कार्यों करके अनुमान करने योग्य है, जैसे कि धूमसे अग्नि का अनुमान कर लियाजाता है तिस प्रकार के कार्य विशेष का स्वकीय कारणों के साथ कोई व्यभिचार नहीं है। अर्थात्-गमन करने वाले सम्पूर्ण पदार्थों का युगपत् गमन और ठहरने वाले अखिल पदार्थों का युगपत् ठहरे रहना इन दोनो कार्यों के अव्यभिचरित कारण नियत हो रहे धर्म और अधर्म द्रव्य है। इन्द्रियग्राह्य अविनाभावी कार्य हेतु से अतीन्द्रिय कारण की ज्ञप्ति कर ली जाती है।

क्रमेग सर्वपदार्थानां गतिपरिणामिनां गत्युपप्रहस्यं स्थितिपरिणामिना स्थित्युपप्रहस्यः

च चित्यादिहेतुकस्य दर्शनाच धर्माधर्मनिबंधनत्विमित चेन सकुद्ग्रहणात्। सकुद्पि केषां-, वित्यदार्थानां तस्य चित्यादिकृतत्विसिद्धेश्च तिनिमित्तत्विमत्यिप न मंत्रच्य, सर्वप्रहणात्। ततः सकु-त्सवंपदार्थगितिस्थित्युपप्रश्ची सर्वलोकच्यापिद्रच्योपकृतौ सकुत्यवंपदार्थगितिस्थित्युपप्रहत्वान्यथा- नु ग्पत्तेरिति कार्यविशेपानुमेयो धर्माधर्मौ । न हि धर्माधर्मीस्यां विना सकुत्सर्वार्थानां गतिस्थि-त्युपप्रहौ मभाव्येते, यतो न तद्व्यभिचरिणौ स्थातां

हेत् दलमे पडे हये सकृत् ग्रीर सर्व इन दो पदो का कृत्य यो समभना कि यदि कोई कहे गति स्वरूप परिएात होरहे जीव भ्रौर पुद्गल स्वरूप सम्पूर्ण पदार्थों के क्रम से गति उपग्रह का कारए। तो पृथिवी, जल, ग्रादि द्रव्य है ग्रीर स्थिति परिएात होरहे सम्पूर्ण पदार्थों की क्रम कम से स्थिति ग्रनुग्रह करने के हेतु तो भूमि, वृक्षच्छ।या, ग्रादि होसकते हैं, ऐसा देखा जाता है ग्रत गति-उपग्रहका काररा धर्मद्रव्य श्रीर स्थित-उपग्रहका कारण श्रधर्मद्रव्य नहीं मानना चाहिये। ग्रन्थकार कहते है कि यहतो नहीं। कहना क्योंकि सकृत् शब्द का ग्रहण होरहा है सम्पूर्ण पदार्थों की ऋम से गति स्थितिया भने ही पृथिवो ब्रादिक से होजांय किन्तु प्रक्रम से गति और प्रक्रम से स्थिति तो धर्मद्रव्य करके ही होसकती है। तथा यदि फिर भो कोई यो कहै कि किन्ही किन्ही थोडे से पदार्थों की वह गति श्रौर स्थितिश्रो का किया जाना पृथिवो ग्रादिकसे भी सिद्ध होसकता है,ग्रतः उन गति स्थितियोके निमित्त कारण पृथिवी ग्रादिक बन वेंठेगे। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह भी नहीं मान बैठना चाहिये ज्यों कि हेत्र कोटि में सर्व का ग्रहण होरहा है सम्पूर्ण द्रव्योकी युगपत् गति या । स्थिति तो पृथिवी स्रादिक से नही होसकती है, धर्म या भ्रधमं द्रव्य से हो होगी तिस कारण से यो अनुमान बनाया जाता है कि युगपत् होरहा सम्पूर्ण पदांथीं का यथायोग्य गति-अनुंग्रह और सर्व पदार्थों का युगपत् स्थिति-अनुग्रह ये दोनो (पक्ष) सम्पूर्ण लोक मे व्यापक होरहे द्रव्यो करके उपकृत है (साध्य) क्योंकि ग्रक्रम करके सम्पूर्ण पदार्थों की गति श्रौर स्थित रूप अनुग्रह होना ग्रन्यथा यानी लोकव्यापक द्रव्यों, के विना नहीं होसकता है (हेतु ) इस प्रकार कार्य विशेषो करके घर्म और अधर्म द्रव्य अनुमान कर लेने योग्य हैं। कारए। कि धर्म और अधर्म के विना युगपत् सम्पूर्ण पदार्थों के गनि-उपग्रह श्रौर स्थिनि-उपग्रेह सम्भवनेयोग्य नहीं हैं जिससे कि वे गति उप-ग्रह ग्रीर स्थिति-उपग्रह होरहे उस लोक-व्यापक द्रव्यके साथ ग्रव्यभिचारी नही होते। यानी उक्त हेतुका ग्रपने साध्यके साथ निर्दोष ग्रविनाभाव है कोई व्यभिचार विरोधादि दोषो की सम्भावना नहीं है।

ताभ्यां विनै व परस्परतः सभाव्येते ता विति चेत् किसिदानीं युगपद्गच्छतां सर्वेषां तिष्ठतो हेनवः पर्वे, तिष्ठनां च सक्तत्सर्वेषां गच्छ : पर्वेषां आहोस्वित् केचिदेव केषांचित् ? न तावत्प्रथमः पच्चः परस्पराश्रयप्रसंगात् नापि द्वितीयः श्रेयान् सर्वार्थगतिस्थित्युप्रह्याः सर्व- लोकव्यापि द्रव्योपकृतत्वेन सा व्यत्वात् प्रतिनियनार्थगतिस्थित्यनुप्रह्योः कादाचित्कयोः प्रति- विशिष्ट्याः चित्यादिद्रव्योपकृतत्वास्युपगमात्।

यदि यहाँ कोई प्रतिवादी यो कहै कि प्रकृत हेतु का साध्य के साथ भ्रविनाभाव नही है उन धम, अधमं द्रव्यों के विना ही परस्पर करके सम्पूर्ण अर्थों के वे गतिभनुग्रह स्थित-भनुग्रह सम्भव जाते हैं, घोडा सवार को चला रहा है, सवार घोड़े को चला रहा है, पर घोडा सवार को ठहरा लेता है भौर सवार घोडेको ठहरा लेता है। पिथक को छाया ठहरा लेती है, वायु तृग्गोको उडादेती है मूढा या कुर्सी मनुष्यको वैठाये रखता है। ठहरा हु प्रा लाल सिगनल या नहीं मुका हुआ सिगनल रेलगाडी को ठहरा लेता है और हरा या मुका हुआ सिगनल रेलगाडीकी गित होजाने में अनुग्राहक है तथा गमन कर रही वायु परदे वाली नावकी गतिको करादेती है और निषेचके लिये हिलाया गया हाथ भागन्तुक को ठहरा देता है, यों गमन करने वाले पदार्थ दूसरोकी स्थित करानेमें भ्रथवा स्थित वाले पदार्थ दूसरोके गमन करानेमें सहायक होरहे हैं, इत्यादिक भ्रनेक पदार्थ परस्पर गमन भीर स्थितिको करा रहे हैं इसके लिये धमें और श्रधमं द्रव्य कुछ भी उपयोगी नही।

यों कहने पर तो भ्राचार्य विकल्प उठाते हैं कि इस अवसर पर युगपत् गमन कर रहे सम्पूर्ण पदार्थों के गितअनुग्रह में कारण क्या सम्पूर्ण ठहर रहे पदार्थ हैं? भौर एक साथ ठहर रहे सम्पूर्ण पदार्थों के कि स्थित-अनुग्रहमें कारण क्या सभी गमन कर रहे पदार्थ हैं? अथवा क्या कुछ थों हे से पदार्थ ही कुछ अन्य थों हे पदार्थों के गित-अनुग्रह या स्थित-अनुग्रह करने में कारण माने गये हैं? बताभी पहिला पक्ष ग्रहण करना तो ठीक नहीं पढ़िगा क्यों कि अन्योन्याश्रय दोष होजाने का प्रसग आना है गमन करने वाले पदार्थों कारण ठहरने वाले होय और ठहरने वालोंके कारण गमन करने वाले पदार्थ होय, यह असम्भव-गिमत परस्पराश्रय दोष है । सम्पूर्ण पदार्थ तब गमन कर सके जबकि सभी पदार्थ ठहरे हुऐ होय और सभी पदार्थ ठहरे कब, जब कि सभी पदार्थ गमन करे, यह असम्भव-गिमत परस्पराश्रय दोष है तथा दूसरा पक्ष ग्रहण करना भी श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण भर्थों के गित-उपग्रह और स्थिति-उपग्रह को सस्पूर्ण लोक में व्याप रहे द्रव्य द्वारा उपकृतपने करके साध्य किया गया है प्रतिनियत हुये कित्यय भर्थों के कभी कभी होने वाले प्रस्थक विशिष्ट होरहे गृति-अनुग्रह और स्थित-अनुग्रह का पृथवी भादि द्रव्यों द्वारा उपकृतपना हम जैन स्वीकार कर चुके हैं, श्रत कतिपय द्रव्य किन्ही परिमित द्रव्यों के भर्ग-ग्राहक है, यह दूसरा पक्ष लेना उचित नहीं है।

गगनोपुकुतत्वात् सिद्धसाधनमिति चेन्न, स्रोकास्रोकविमागामावप्रसंगान्स्रोकस्य सावधित्वसाधनात् निरवधित्वे संस्थानवस्विधरोधात् प्रमाणामावाच्च ।

यहां कोई आक्षे प करता है कि जैनो द्वारा दिये गये अनुमान में सिद्धसाधन दोष है। क्यों कि सर्वत्र लोकालोक में क्याप रहे आकाश द्रव्य करके उपकृत होरहें गत्युपग्रह और स्थित्युपग्रह सिद्ध ही है। इस क्लृप्त होरहे आकाश के द्वारा साधने योग्य कार्य के लिये नवीन धर्म अधर्म द्रव्यों की कल्पना करना ठीक नहीं है, आकाश करके अवगाह और गित—अनुग्रह, स्थिति—अनुग्रह ये कार्य निपटा दिये जायंगे- अत आप जैन भाई सिद्ध पदार्थ आकाश का ही साधन कर रहे हैं। ग्रन्थकार कहते हैं. कि यह तो नहीं कहना क्यों कि यो आकाश के मानने पर और धर्म, अधर्म, द्रव्यों के नहीं स्थीकार करने पर तो लोक और अलोक के विभाग के अभाव का प्रसंग होजावेगा, जहां तक आकाश में धर्म, अध्म द्रव्य तो लोक और अलोक के विभाग के अभाव का प्रसंग होजावेगा, जहां तक आकाश में धर्म, अध्म द्रव्य

पाये जाते, है, उतना मध्यवर्ती तीनसौ तेतालीस घन-राजू प्रमाण लोकाकाश है, शेष अनन्तानन्त रज्जु लम्बा, चौडा, मोटा, अलोकाकाश है, लोक को पूर्व प्रकरणों में मर्यादा-सहित साधा जाचुका है यदि लोक को मर्यादा-रहित माना जायगा तो विशेष आकार में सहितपन का विरोध होजावेगा तथा लोक को मर्यादा-रहित साधने वाले प्रमाणों का भी अभाव है।

भावार्थ-अलोकाकाश के सब भ्रोर से ठीक बीच मे यह लोक श्रनादि काल से विरचित है, जोिक चौदह राजू ऊंचा ग्रौर दक्षिए। उत्तर सात राजू लम्बा है। हा लोककी पूर्व पश्चिम मे नीचे सान राजू उसके ऊपर सात राजू तक कमसे घटकर एक राजू और वहासे कमसे बढ कर साढे दस राजू तक पांच राजू तथा पुनः कम से घट कर चौदह राजू की ऊ चाई तक एकराजू चौड़ाई है। लोक के छहो म्रोर वातवलय हैं, इस प्रकार पाव फैलाकर म्रौर कमर पर हाथ रख खडे हुये पुरुप के समान लोक की आकृति है, जो कि उक्त प्रमाण अनुसार छहो श्रोर मर्यादा सहित है। इस लोक की मर्यादाको धर्म द्रव्य ग्रीर अधर्म ने ही व्यवस्थित किया है। अन्यथा सर्वत्र जीव श्रीर पुद्गलों की अव्याहत गति या स्थिति होजाने से लोक ग्रीर ग्रलोक का कोई विभाग नहीं होसकेगा। एक बात यहाँ यह भी विचा-रने की है, कि सम्पूर्ण आकाश द्रव्य अनन्तानन्त-प्रदेशी है अनन्त का अर्थ कोई पण्डित मर्यादा रहित होरहा करते हैं, सम्भव है इसी प्रकार असंख्यात का अर्थ संख्या से अतिकान्त होरहा करते होंय किन्तु यो अर्थ करना स्थूल हिंड से भले ही थोडी देर के लिये मान्य कर लिया जाय परन्तू सिद्धान्त हिंडसे उक्त दोनों ग्रर्थ ग्रनुचित हैं। ग्रसख्यात की भी सख्या की जासकती है, ग्रौर ग्रनन्तानन्त भी सवंज्ञ ज्ञान द्वारा गिने जा चुके मर्यादित है जब कि उत्कृष्ट सख्यात को गिना जा सकता है। तो उससे एक श्रिधिक जघन्य परीतासंख्यात को क्यो नही गिना जा सकेगा? इसी प्रकार जब श्रसंख्यातासख्यात की मंयादा बांधी जाती है, तो उससे एक अधिक परीतानन्त की मर्यादा करने मे कौन सी बुद्धि की नोंक घिस जायगी<sup>?</sup>

संख्यामान के ही तो इकईस भेद है, जो कि सख्यात, परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात, संख्यातासख्यात, परीतानत, युक्तानन्त, अनन्तानन्त के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद अनुसार है। संख्यामान के ग्यारहवे भेद होरहे मध्यम असंख्यातासख्यात नामक गणाना के किसी अवान्तर भेद मे लोकाकाश के प्रदेश परिगणित है तथा वीसवी संख्या मध्य-अनन्तानन्त के किसी भेद मे अलोकाकाश या सम्पूर्ण आकाश के प्रदेश गिन लिये गये है "पल्लघणविंदगुल जगसेढी लोय पदर जीवघण। तक्ती पढमं मूल सव्वागास च जा जाणेज्जो "यो त्रिलोकसार मे सर्वाकाश के प्रदेश गिना दिये है। साधारण पुरुष जिसप्रकार दश, वीस, पचास रुपयो को गिन लेता है, इससे भी कही अधिक स्पष्ट रूपसे केवल- शानी महाराज अलोकाकाश के प्रदेशोको अटिति गिन लेते है। वरफी के समान समघन चतुरस्र अलो-काकाश की छहीं दिशाओं मे मर्यादा है।

लोक के ठीक बीच सुदर्शनमेर की बीच जड में पडे हुये आठ प्रदेशों से यदि अलोकाकाश को नापा जायगा तो पूर्व, पिरचम, उत्तर दक्षिण, ऊर्ध्व, अध., छहो ओर डोरी ठीक नाप की पड़ जायगी। हा चौकोर पदार्थ के बीच से तिरछे नापे गये कौने तो बढ़ ही जायगे यदि केवल अलो-काकाश के ही छहो दिशा की ओर प्रदेश गिनने होय तो लोकाकाश के नीचे या ऊपर के प्रदेशों से दक्षिण या उत्तर दिशा-सम्बन्धी प्रदेश तो साढ़े तीन, साढ़े तीन राजू बढ़ जायगे कारण कि लोक की क चाई चौदह राजू है। श्रीर दक्षिण उत्तर लम्बाई सर्वंत्र सात राजू है, ग्रतः दक्षिण या उत्तर किसी भी एक श्रोर श्रलोकाकाशके प्रदेश क चाई या निचाई से साढे तीन राजू ग्रधिक फैल रहे माने जायगे। इसी प्रकार मध्य लोक मे एक राजू चौढे लोकाकाश से पूर्व या पिक्चम राजू के श्रलोकाकाश के प्रदेश तो दक्षिण उत्तर की श्रपेक्षा तीन तीन राजू श्रधिक विस्तृत है। श्रीर ऊपर नीचे की श्रपेक्षा साढे छह छह राजू श्रतिरिक्त हैं, यो विवेचन करने पर श्रुतज्ञान द्वारा श्रलोकाकाश की व्यजन पर्थाय मर्थादा-सहित प्रतीत होजाती है। सर्वंज्ञ भगवान तो श्रनन्तानन्त राजू लम्बे, चौढे, कंचे मर्यादा वाले अलोकाकाश को स्पष्ट देख रहे हैं। जैसे कोई साधारण मनुष्य पचास गज लम्बे, चौढे, चौकोर प्रासाद को देख रहा है।

उस मर्यादित म्रलोकाकाक वाहर कुछ नहीं है। भैस के शिरपर लम्बे काठिन्यगुण्युक्त सीग विद्यमान है। भ्रत. बैल या भैस के शिर पर हाथ फेरने वाले को ऊपर सीगो का परिज्ञान होजाता है, किन्तु घोडा या गर्दभके शिर पर हाथ फेरने वालोको ऊपर कुछ भी नहीं प्रतीत होता है। इसी प्रकार भलोकाकाश के बाहर न कोई पोल है, न कोई जीयद्रव्य है, भौर न पुद्गलादि द्रव्य हैं, खर-विपाण के समान वहा कुछ भी तो नहीं है। प्रकरण में यह कहना है कि लोक या भ्रलोक को मर्यादारहित मानने पर भ्राकृति—सहितपन का विरोध होगा, इस कथन में भ्रन्थकार को कुछ भ्रम्वरस है। ग्रत प्रमाणोका भ्रभाव, यह दूसरी युक्ति दी गयी है। वस्तुत विचाराजाय तो भ्राकाश, काल, जीव केवलज्ञान, ये सभी मर्यादासहित हैं। भ्रत इनकी भ्राकृति यानी—व्यजन पर्याय भ्रवश्य है, जो केवलज्ञानी भ्रात्माकी व्यजन पर्याय है वही केवलज्ञान का संस्थान है। भ्रत कोई भस्वरस नहीं है, इकईसवी उत्कृष्ट भ्रनन्तानन्त सख्याके भ्रनुसार केवलज्ञान के भ्रविभाग प्रतिच्छेदों की मर्यादा परिगिण्ति है। उत्कृष्ट भ्रनन्तानन्त सख्याके भ्रनुसार केवलज्ञान के भ्रविभाग प्रतिच्छेदों की मर्यादा परिगिण्ति है। उत्कृष्ट भ्रनन्तानन्त में भी दस वीस सख्या को मिलाकर इस सख्या को वढाया जा सकता है। किन्तु क्या करें उस संख्याद्वारा संख्या करने योग्य कोई वस्तुभूत पदार्थ ही नहीं है, सख्येयों में नहीं घटित होने वाली कोरी संख्याभ्रो को जैनसिद्धान्त में व्यर्थ गिनाया नहीं गया है। ऐसी भ्रपार्थक, निस्सार बातों को कहने या सुनने के लिये किसी के पास भ्रवसर नहीं है।

तभी तो वनधारा मे " धासण्णाघणा मूलं " भौर दिरूप घनघारा मे " चरिमस्स दुचरिमस्स पर्णेव घण केवलव्विदिकसदो। तम्हा विरूवहीणा सगवरगसला हवे ठाए।" तथा दिरूप घनाघन घाग मे " चरमादिच उक्करस य घणाघणा एत्यरोव संभवदि। हेदूमिणदो तम्हा ठाए च उहीण वग्मसला" श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त च कवर्तीको कहना पडा है। भले ही बहुत सी मध्यवत्ती सख्याध्रोके सख्येय पदार्थ जगत् मे नहीं हैं, फिर भी उनसे अधिक या न्यून के अधिकारी भावों के विद्यमान होने से ठीक ठीक गिर्णित बनाने के लिये मध्यम अस्वामिक सख्याध्रो का निरूपण करना भी अनिवाय पड जाता है। पुद्रगल परमाणु एक समय मे चौदह राजू गमन कर सकती है, तदनुसार बीच २ के अनेक स्थानो पर परमाणु के पहुँचने पर समय से भी छोटा काल नापा जा सकता था किन्तु कोई भी पूरा कार्य माधे समय या चौथाई समय अथवा समय के किसी अन्य छोटे भाग मे न हुआ, न होरहा है, न होगा, अतः काल की सब से छोटी मर्यादा "समय" बाघ दी गयी है। इसी प्रकार वडा स्कन्ध बनने के लिये जब पुद्रगल परमाणुओं के एक एक भाग मे दूसरी दूसरी परमाणुये अपने अपने भाग से चिपटती है। या बघती हैं तदनुसार परमाणु से भी छोटा दुकड़ा किल्पत किया जा सकता है। किन्तु हम क्या कर तीनो काछ मे पुद्रगस परमाणु से भी छोटा दुकड़ा अद्याद पर्याय इप से न हुआ, न है, न होगा, अतः परमाणु काछ मे पुद्रगस परमाणु से भी छोटा दुकड़ा अद्याद पर्याय इप से न हुआ, न है, न होगा, अतः परमाणु

हो छोटे द्रव्य की श्रन्तिम मर्यादा है। इन दृष्टान्तो से हमें श्रलोकाकाश को मर्यादा-सिंहत कहने में कोई प्रमाशो से वाध। नहीं श्राती है। तो लोकाकाश को निरवधि कथमिप नहीं कह सकते हो।

प्राय. पौराणिक, नैयायिक, भीमासक, ग्रौर श्राष्ठुनिक पण्डित, लोक को सावधि मानते है। निरविध मानने में कोई प्रमाण नहीं है, लौकिक स्थूल गिण्ति से गिनती नहीं होसके एतावता अलौकिक गिणित से भी इन श्राकाश श्रादि को समर्यादित कहना श्रनीति है। जैन सिद्धान्त श्रनुसार एक एक परमाणु एक एक प्रदेश, एक एक समय श्रौर एक एक ग्रविभाग प्रतिच्छेद की ठीक ठीक गिनती या मर्यादा होरही है। जीव राशि से पुद्गल राशि अनन्तगुर्णी श्रविक है, मुक्त जीवों को अपेक्षा ससारी जींव श्रनन्तानन्त गुर्णो है। सिद्ध राशि भी प्रनादि है, जीव राशि भी श्रनादि है फिर भी सिद्धराशिका अनादिपन जीव राशि के ग्रनादित्व से पौने नौ वर्ष छोटा है। नौ महीने गर्भ में ठहर कर पुनः जन्म लेरहा मनुष्य शीधातिशीघ्र ग्राठ वर्ष पदचात् संयम को ग्रह्ण करता सन्ता कतिपय श्रन्तमुँ हूर्तों के परचात् सिद्ध-ग्रवस्था को प्राप्त कर सकता है। श्रतः सिद्ध-राशि के श्रनादिकाल से जीव-राशि का श्रनादि काल पौने नौ वर्ष वड़ा है।

तथा व्यवहार काल या भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालो के समयो से अलोकाकाश के प्रदेश भ्रमन्तानन्त गुरो है इतने बडे भ्रलोकाकाश की भी मर्यादा है, लोक के ऊपर नीचे सम्बन्धी भ्रलोकाकाश से दक्षिए। उत्तर का श्रलोकाकाश बड़ा है श्रौर लोक के दक्षिए।, उत्तर, वाजू के श्रलोकाकाश से मध्य लोक के इधर उधर पूर्व पिरचम फैला हुआ अलोकाकाश बढा हुआ है। वृद्ध विद्वानो से सुना है, कि सुंदर्शन मेरु के वरावर एक लाख योजन लम्बा, चौडा, गोल, लोहे का गोला बनाया जाय वह प्रत्येक समय मे एक राजू की गति अनुसार यदि पतन करै तो भी पूर्ण भविष्य काल के अनंन्तानन्त समयो में भी भ्रलोकाकाश के तल तक नहीं पहुँच पायगा इस हुष्टान्त को सुन कर भ्रव निर्सीत हुष्टान्न को यो समिभये कि जम्बू द्वीप के बराबर गढ लियागया लोहे का गोला प्रति समय यदि भ्रनन्तराजू भी पतन करें श्रथवा एक समय मे श्रनन्त राजू चल कर दूसरे समय मे उस श्रनन्त से श्रनन्तगुरो श्रनन्तानन्त राजू गमन करै यो तीसरे, चौथे, म्रादि समयो मे पूर्व पूर्व से म्रनन्त गुणा चलता चला जाय फिर भी भविष्य काल के अनन्तानन्त समयो मे अलोकाकाश की सडक को पूरा नही कर सकेगा, कारएा कि " तिविह ज्हण्यारांत वग्गसलादल द्विदी सगादि पद। जीवो पोग्गलकाला सेढी श्रागास तप्पदरम्। " इस गाथा धनुग्रार काल समय राशि से ग्रनन्त स्थान ऊपर जाकर ग्राकाश श्रेगी की वींगतवार स्वरूप वर्ग शलाकाये मिलती हैं, उनसे भ्रनन्त स्थान ऊपर जाकर भ्राकाशश्रेणी के अर्द्धच्छेद निकलते हैं। उनसे भ्रनन्त स्थान ऊपर श्रेणी ग्राकाश की सख्या भाती है, श्रेणी ग्राकाश के घन प्रमाण सम्पूर्ण ग्राकाश प्रदेश है।

यह दृष्टान्त केवल किएत है, क्योंकि धर्मद्रव्य के नहीं होने से कोई भी पुद्गल द्रव्य लोक बाहर गमन नहीं कर सकता है, केवल इस दृष्टान्त द्वारा गिएत मात्र दिखाकर उसकी मर्यादा वता दी गयी है, कि व्यवहार काल से अलोकाकाश इतना बड़ा है। इससे कुछ न्यून या अधिक बड़ा नहीं है। तथेव भूत काल के अनन्तानन्त समयों से भविष्य काल के अनन्तानन्त समय अनन्तानन्त गुरो है, इस प्रकार श्री केवलज्ञानी भगवान महावीर स्वामी ने प्रतिपादन किया है, महावीर स्वामी की दिव्य भाषा के समय से अब तक असङ्यात समयों की बृद्धि भूतकाल में होचुकी है, और भविष्य काल में असंख्यात समयों की हानि होचुकी है, सम्भव है अनन्तानन्त करण कालों के परचात् कोई सर्वज अगवान् यो

उपदेश देवे कि श्राज ठीक मध्यान्ह या अपराण्ह के समय भूतकाल और भविष्यकाल दोनो तराजू के पलढे समान बराबर होजाय, पश्चात् भूतकाल वढता जाय और भविष्यकाल छोटा होता जाय यों द्रव्य, काल, क्षेत्रो की ठीक ठीक गिनती कर मर्यादा बाध दी गयी है।

भाव की व्यवस्था यों समिभये कि अलोकाकाश के प्रदेशों से धनन्तानन्त गुणे प्रम निगी-दिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव के जघन्य ज्ञान के अविभागप्रतिच्छेद है। दिख्प वर्गधारा में प्रतर आकाश की सख्या को समभा कर "धम्माधम्मा गुरु लघु इगिजीवागुरुलघुस्स होति तदो। सुहमिणिअपुण्ण-गाणे अवरे अविभाग पिछछेदा" ऐसा त्रिलोकसारमें कहा है। इस गणित में एक भी संख्या की न्यूनता या अधिकता नहीं है। यह नाप "वामन तोले पाव रत्ती" के न्याय अनुसार ठीक ठीक की गयी है।

जघन्य ज्ञान के श्रविभाग प्रतिच्छेदों से प्रनन्तानन्त गुएँ। केवलगान के श्रविभाग प्रतिच्छेद है, यद्यपि केवल ज्ञान के श्रविभाग प्रतिच्छेदों की इकईसवी उत्कृष्ट भनन्तानन्त नामक सख्या में भी एक दो, दस, वीस, संख्यात, श्रसंख्यात कोई भी संख्या वढायी जा सकती है। श्रोर वढी हुई उस किएत संख्या से केवल ज्ञान के श्रविभाग प्रतिच्छेद न्यून भी कहे जा सकते हैं। तथापि सच्चे गणितज्ञ की यही नीति है, कि वह ठीक ठीक सख्या वाले पदार्थों का उसी नियत संख्या श्रनुसार निरूपए। करं। केवलज्ञान के श्रविभाग प्रतिच्छेदों से श्रविक सख्या वाला पदार्थ कोई इस चराचर जगत् में गिनने योग्य ही नहीं है। श्रतः सवंज्ञ देव ने उत्कृष्ट श्रनन्तानन्त से श्रविक किसी वाईसवी सख्या का उपदेश नहीं दिया है। यो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों की नियत सख्या या श्रनन्तानन्त सख्याश्रो पर पर्याप्त रूप से प्रकाश ढाला जा चुका है।

यहाँ किसीका यह कुतर्क नही चल सकता है कि अनादि और अनन्तकी भी जब मर्यादा हो चुकी तो उनका कभी न कभी अन्त आही जायगा? निर्णात विषय यह है कि सक्षय अनन्त राश्चि का भलें ही क्यय होते होते अन्त आजाय किन्तु अक्षय अनन्त राश्चियों में पड़े हुये जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, कालें समय, आकाश प्रदेश, जघन्य ज्ञान या केवलज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद इनका अन्त नहीं आ सकता हैं हों जीव द्रव्यों की मोक्ष होने पर या काल समयों के व्यती 1 होने पर व्यथ होते होते न्यूनता अवस्य होजायगी, क्षय नहीं होगा। व्यय-सद्भाव सत्यिप नवीन वृद्धेरभाववत्वं चेत्। यस्य क्षयों न नियतः सोन- न्तो जिनमते मिरातः।

ग्राक्ष प कर्ता का लक्ष्य ग्राकाश क्षेत्र या भाव पदार्थ नही है हां द्रव्य ग्रीर काल मे यह शंका उपस्थित की जा सकती है कि छह महीने ग्राठ समयों में छहसौ ग्राठ जोवों के मुक्त होते होते कभी न कभी ससारी जीव राशि का भन्त होजायगा ग्रीर भविष्यकाल में से न्यून होते होते कदाचित कॉल समय राशि का श्रवसान होजाय किन्तु पहिले कहा जा चुका है कि वह जीव राशि या काल राशि का भनन्तानन्त इतना बडा है। कि उसका कभी पूर्ण विराम नहीं होसकता है यद्यपि जीव राशि से कॉल समय अत्यिषक है, फिर भी वे दोनो भक्षयानन्त हैं।

जैसे शून्य० का किसी भी। वही सक्या से गुणा किया जाय तीन, चार, शादि संख्या का प्राप्त करना मसम्भव है। उसी प्रकार किसी गुणाकार द्वारा शून्य से एक, दो, संख्या लाना भी मस-, स्थव है, द्रव्यो की ठीक ठीक अन्यूनातिरिक्त गिनती कर देने वाले सर्वज्ञ देव' के वचनो पर किसी कुलक का सलाद नही हासकता है, वे सनादि का सनादि रूप से हो ठोक ठोक जान एहें है सी सनन्त की

भ्रतन्तिक्ष से परिज्ञात कर रहे है। भला ये भी कोई बलात्कार शोभता है कि अनादि को जानते हुये के उसकी भ्रादिको जान बैठें या अनन्तिको जानते हुए उसका अन्त कर बैठें। यो जानना तो एक प्रकार का मिंध्याज्ञान होगा जो कि सम्यग्ज्ञानी सर्वज्ञके ग्रसम्भव है। विकास सिद्धान्त को मानने वाले भावो को ग्रनादि ग्रनन्त ग्रवश्य मान लेगे। मुर्गी ग्रण्डा या बीजवृक्ष का ग्रनादित्व निःसशय प्रसिद्ध है, वैसा ही क्षेत्र, काल, द्रव्यो मेंभी ग्रनन्तपना संगुक्त है। परिशेष में यह कहना है-कि ग्रसख्यात या ग्रनन्ते पदार्थ भी ग्रविधसहित है। मर्यादित लोक में ही जीव ग्रादि पाच द्रव्य निवास करते है।

यदि पुनलोकिकदेशविद्विच्योपकृती सकलार्थ-गतिस्थित्युपग्रही स्यातां तदापि लोका संक्षित्रभागांसिद्धिः कविच्छितमानयोधिमीस्तिकाययोः सर्वलोकाकाशे इवालोकाकाशेषि सर्वार्थगतिस्थित्युपग्रहोपकारित्वपसक्तेरतस्य लोकत्वापनाः। ततः सर्वगताभ्यामेव द्रव्याभ्यां सकलार्थगतिस्थित्यनुग्रहोपकारिभ्यां भवितव्यं तौ नो धर्माधर्मी।

फिर शकाकार के विचार अनुसार सम्पूर्ण अर्थों गित-उपग्रह ग्रौर स्थिति-उपग्रह यदि लोक' के एक देश मे वर्त रहे द्रव्यों करके उपकार प्राप्त किये जाते होते तो भी लोक ग्रौर ग्रलोंक के विभाग को सिद्धि नहीं हो पाती क्योंकि लोक में कही वर्त रहे धर्मास्तिकाय ग्रौर ग्रधमंस्तिकायों को जैसे ग्रित-उपग्रह को सिद्धि नहीं हो पाती क्योंकि लोक में अथवा वहा विद्यमान पदार्थों के गित-उपग्रह ग्रौर स्थित-उपग्रह का उपकारकपना स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार लोकाकाश के किसी कौने मे धरे हुए धर्म, ग्रधमं करके ग्रलोकाकाशमें भी सम्पूर्ण ग्रथोंके गित-उपग्रह ग्रौर स्थिति श्रमुग्रहके उपकारकपनका प्रसग ग्राजा-यगा ग्रौर ऐसा होने से उस ग्रलोकाकाश को भी लोकपन की ग्रापत्ति ग्राजायगी जो कि ग्रलोक का लोकपना किसीको भी इष्ट नहीं है, तिस कारण लोक में सर्व त्र व्यापक होरहे ही धर्म, ग्रधमं, द्रव्यों को सम्पूर्ण ग्रथों की गित ग्रौर स्थित स्वरूप अनुग्रह करने में उपकारी होना चाहिये यानी-लोकमें सर्वगत होरही द्रव्ये ही सम्पूर्ण ग्रथों की गित ग्रौर स्थित के ग्रनुग्रह करने में उपकारी होसकती है। ग्रव्या-पक द्रव्ये उक्त कार्यको नहीं निभासकेगी वस वहीं लोक में सर्वगत होरहीं द्रव्ये हम स्याद्वाद-सिद्धान्तियों के यहा धर्म ग्रौर ग्रथमं इस नाम से प्रख्यात है।

श्रीम सूत्र का अवतरण यो समिभये कि कोई जिज्ञासा करता है कि परोक्ष होरहे अतीन्द्रिय धर्म और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व यदि उपकार के सम्बन्ध करके नियत किया जाता है तो उनके अध्यवहित उत्तर कहे गये अत्यन्त परोक्ष आकाश का अधिगम करने मे भला क्या उपाय है ? जिसप्रकार का कि अवलम्बकर अतीन्द्रिय आकाशकी आधुनिक पण्डितोको ज्ञाप्ति होजाय आकाश तो सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणु से भी अत्यव्यक्षिक अत्यन्त परोक्ष है ऐसी अभिलाषा प्रवर्तने पर सूत्र कार महाराज अग्रिम सूत्र को कहते है।

#### **ऋकाशस्यावगाहः ॥२८॥**

भवगाह करने वाले जीव, पुद्गलादि सम्पूर्ण द्रव्यो को भवकाश देना यह भ्राकाश का उपकार है। उपकार इत्यनुवर्तते । कः पुनरवर्गाहः श्रवगाहनमवगाहः स च न कमेस्थर्तस्यासि-दुर्त्वाल्लिंगत्वायोगात् । कि तिहै ? कर्त्वर्स्थ इत्याहं। पूर्व सूत्र से उपकार इस गब्द की अनुवृत्ति कर ली जाती है तदनुसार अवगाह देना आकाश का उपकार है यह अर्थ घाटित होजाता है। यहाँ कोई पूछता है कि यह अवगाह मला क्या पदार्थ है ? इसका उत्तर यो है कि अवगाहन कियाको ही यहां अवगाह लिया गया है अर उपसंग्र्वक" गाह विलो- इने,, धातु से भावमे घत्र अत्यय कर अवगाह शब्द बना लियागया है और वह अवगाह यानी अनुप्रवेश तो कर्म में स्थित होरहा नहीं है क्यों कि कर्म में स्थित होरहे उस अवगाह की सिद्धि नहीं है. अत: उस कर्मस्थ अवगाहको आकाश द्रव्यका ज्ञापक लिगपना नहीं वन सकता है। अर्थात्' जल अवगाहते मत्स्यः मछली जल को अवगाह करा रही है, इस प्रकार "जीवादय" आकाश अवगाहन्ते, जीव आदिक पदार्थ आकाश को अवगाह रहे हैं ऐसा कर्त्ता होरहे जीव आदिकों अवगाह किया ठहर जाती है किन्तु कर्म होरहे आकाश में क्रिया नहीं ठहरती है, भलेही िक्चयनय अनुसार आकाश स्वयं ठहर जात्र किन्तु भेद पक्ष की षट्कारकी अनुसार वह सिद्धान्त गौण पड़ जाता है। जवतक आकाश ही सिद्ध नहीं है तो उस आकाश कर्म मे अवकाश किया तो सुतरा असिद्ध होगी। ऐसी दशा में वह अवगाह आकाश का ज्ञापक हेतु नहीं होसकता है फिर वह अवगाह कैसा माना जाय ? ऐसा आन्नेप होने पर प्रन्थकार उत्तर देते हैं कि कर्त्ताओं में ठहररहा अवगाह प्रसिद्ध है वह आकाश का ज्ञापक हेतु भी होसकता है इस वात को प्रन्थकार अगली वार्तिकद्वारा स्पष्ट कहते है।

#### उपकारोवगाहः स्यात् सर्वेषामवगाहिनां । श्राकाशस्य सक्तनान्यस्येत्येतदनुमीयते ॥१॥

भवगाह करने वाले जीव आदि सम्पूर्ण द्रव्यो को एक ही वार मे भवगाह दे देना यह आकाश का ही उपकार हो सकता है, अन्य किसी द्रव्य का नही । यह उक्त सूत्र अनुसार अनुमान कर लिया जाता है। अर्थान्-''सक्नत्, और ''सर्वेषा,, पदो का उपस्कार कर हेतु कोटि मे डालते हुये विज्ञपुरुष द्वारा आकाश को जानने के लिये अनुमानप्रमास बना लिया जाता है।

जीवादयो द्यवगाहकास्तत्र प्रताति (अद्धरवान्तिगमवगाह्यस्य कस्यिवृत् यत्तद्वगाद्यः । सक्रत्सर्वार्थानां तदाकाशमिति कर्षः स्थादवगाहादनुमीयते । गगनादन्यस्य तथामावानुपपत्तेः ।

जब कि जीव श्रादिक पदार्थ वहा श्राकाश में श्रवगाह कर रहे समीचीन प्रतीतियों से सिट हैं इस कारण किसी न किसी श्रवगाह करने योग्य द्रव्य के वे जापक लिंग होसकते हैं। एक ही वार में सम्पूर्ण पदार्थों का जोभी कोई वह श्रवगाह करने योग्य पदार्थ है वह श्राकाश है इस प्रकार कर्ता में स्थित होरहे श्रवगाहसे श्राकाशका श्रनुमान करिलया जाता है। श्राकाशके श्रतिरिक्त श्रन्य किसी परार्थ के तिसप्रकार श्रुपन सम्पूर्ण श्रयों को श्रवगाह देना नहीं वन सकता है। श्रतः "जीवादयः श्राकाश श्रवगाहन्ते,, इस प्रतीति श्रनुमार यो श्रनुमान वना लिया, जाता है कि, सकृत सर्वपदार्थावगाहोपग्रहः (पक्ष) सर्वलोकालोकच्यापिद्रव्योपकृतः (साध्यदल) सकृत्सवंपदार्थावगाहान्यथानुपपत्तेः (हेतु) यः साध्यन्तान् न स हेतुवान यथा कृटस्थलोहो बर्ज वा (व्यतिरेकहष्टान्त)।

ं आलोकतमसोरवगादः सर्वेषामवगाहकानां जलादेर्भस्मादिव दिति चेक, तयोरप्यवगादक-त्वाद्वगाद्वांतरसिद्धेः । यहाँ अत्यन्त परोक्ष आकाश को नहीं मान रहा कोई लौकिक पण्डित आक्षेप करता है कि दिन में आलोक और रात्रि में अन्धकार इन दोनों में सम्पूर्ण अवगाह करने वाले जीवादि पदार्थों का अवगाह होजायगा जैसे कि किसी पात्रमें ठूस कर भर दी गयी राख में पुनः जल का अवगाह होजाता है या पानी, ऊंटनी के दूध; आदि में जिस प्रकार वूरा ,मधु आदि का अवगाह होजाता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों के व आलोक और अन्धकारभी कहीं न कही अवगाह करने वाले पदार्थ है यदि जीव आदिकों का आलोक और अन्धकारमें अवकाश प्राप्त करना माना जायगा तो पुनः उन आलोक और अन्धकारके लिये भी अवगाह करने योग्य किसी अन्य अधिकरणकी सिद्धि माननी पडेगी इससे यही अच्छा है कि प्रथम से ही सवका अवगाह्य पदार्थ एक मान लिया जाय।

भावार्थ—मन्द अन्धकार में गांढ अन्धकार प्रविष्ट होजाता है और गांढ अन्धकार में अति निविड अन्धकार समा जाता है इसीप्रकार दोपक के प्रकाश में दूसरे, तीसरे. आदि दीपका के प्रकाश प्रविष्ट होजाते है सूर्य के तेजस्वी आलोक में भी विजली या टौर्च का प्रकाश प्रविष्ट होही जाता है खिडकी खोलते ही आलोक भी पोल रूप घरोमें घुस आता है यो आलोक या अन्धकार भी कही न कही अवगाह पाने के लिये लालायित रहते है अत. परिशेष में जाकर सब का अवगाह करने योग्य आकाश ही ठहरता है यद्यपि भस्म में जल, पानीमें बूरा, काठ में कील, चमें में तेल, रोटी में घी इत्यादि अधार आधार आध्य भाव लोक-प्रसिद्ध है। व्यवहार नय से ये सब सन्य भी है किन्तु सूक्ष्म हिष्ट से विचारने पर यही निर्णीत होगा कि भीतमें बैठा हुआ आकाश ही कील को स्थान देरहा है। भस्म स्वयं आकाश में है, भस्म में आकाश स्रोत प्रोत ठस रहा है वह आकाश ही जल को अवकाश दे देता है यत: "आकाश शस्यावगाह",, इसका अर्थ "अवगाह देना आकाश का ही उपकार है" यो कर दिया जाय तो अनुचित नहीं है।

नन्वे माकाशस्याप्यवगाहकत्वादन्यदवगाहां कल्प्यतां तस्याप्यवगाहकत्वे अपरम-वगाह्यामित्यनवस्था स्यादिति चेन्न, आकाशस्यानंतस्यामृतेन्य व्यापिनः स्वावगाहित्वसिद्धेर-वगाह्यांतरासंभवात् । न चेवमालोकतमसाः सर्वार्थानां व। स्वावगाहित्यप्रसक्तिरस्वगतत्वात् । न च किचिदसर्वगतं स्वावगाहि दृष्ट, मत्स्यादेर्जलाद्यवगाहित्वदर्शनात् ।

यहा कोई शंका उठाता है कि इस प्रकार तो जीव ग्रादि के समान ग्राकाश भी श्रवगाहक है ग्रतः ग्राकाश को श्रवगाह देने के योग्य किसी ग्रन्य पदार्थ की कल्पना कर ली जाय ग्रौर उस दूसरे ग्रवगाह्य का भी श्रवगाहकपना मानते सन्ते नीसरे, चौथे, ग्रादि ग्रवगाह्य पदार्थों की कल्पना करते करते यो ग्रनवस्था होजायगी। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि ग्राकाश पदार्थ सब से बडा ग्रनन्तानन्त-प्रदेशी है, ग्रमूत है, व्यापक है। इस कारण दूसरों को श्रवगाह देनेवाला होते हुगे ग्राकाश में स्वयं को भी ग्रवगाह देनापन सिद्ध है। इस कारण उस श्राकाश के लिये स्वातिरिक्त ग्रन्य ग्रवगाह्य पदार्थ का ग्रसम्भव है। किन्तु इम प्रकार ग्रालोंक ग्रौर ग्रन्थकार को तो सम्पूर्ण ग्रथों का ग्रौर ग्रपना भी ग्रवगाहीपना प्रसगपाप्त नहीं होता है। कारणिक वे ग्रसवंगत द्रव्य ग्रपना ग्रौर सम्पूर्ण द्रव्यों का ग्रवगाह्य नहीं होसकता है। कोई भी ग्रव्यार्पक पदार्थ स्वयं ग्रपना ग्रपने में ग्रवगाह्य करने वाला नहीं देखा गया है। मछली, सुई ग्रादि का जल, पत्ता ग्रादि में ग्रवगाहकपना देखा जाता है। भने ही जल ग्रादिको मछली ग्रादि का ग्रवगाह्य कह दिया जाय या निश्चयनय ग्रनुसार सम्पूर्ण पदार्थों

का अपने अपने मे अवगाह होना मान लिया जाय फिर भी व्यवहार नय और निश्चयनय तथा प्रमाण इष्टि से एक आकाश पदार्थ ही स्व और अन्य सम्पूर्ण पदार्थों का अवगाह्य प्रतीत होरहा है।

सर्वार्थानां चिणिकपरमाग्रुस्वमावत्वात् अवगाश्चावगाहकमावामाव इति चेक्, स्यूर्लास्य-ग्सावारगार्थप्रतीतेः न चेयं श्रांतिर्वावकामावात् एकस्यानेकदेशकालच्यापिनोर्थस्यामावे सर्व-स्यून्यतापत्तेः। भावे पुनरवगाद्यावगाहकमाविरोध एवाघाराधेयमावादिवत्

श्राधार श्राधेय भाव हिस्य हिंसक भाव, श्रादि को नही मानने वाले बौद्ध कहरहे हैं! कि सम्पूर्ण पदार्थ क्षिणिक है और परमाणु स्वरूप हैं, अत. भवगाह्य भवगाहक भाव का भभाव है। अर्थात-कालान्तर-स्थायी पदार्थ यदि होते तवतो पहिले से वर्त रहे आचार के ऊपर कोई भाषेय ठहर ज़ाता, इसी प्रकार लम्बे, चौढे, स्थूल या व्यापक पदार्थ पर उससे कुछ छोटा पदार्थ ग्रवगाह कर लेता है, किन्तु जब परमासु स्वरूप ही छोटे छोटे पदार्थ हैं। भीर वे भी एक क्षरा जं वित रह कर दूसरे क्षस में मर जाते है, ऐसी दशा में कोई किसी का आधार या कोई किसी का आधेय नहीं होसकता है। मर रश मनुष्य मर रहे घोड़े पर नहीं चढ सकता है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि प्रामाणिक प्रवो को स्थूल और स्थिर तथा साघारण प्रथों की प्रतीति होरही है। तुम्हारे मन्तव्य प्रनु-सार सुक्ष्म, ग्रस्थिर भौर विशेष स्वरूप ही भर्ष की स्वप्न मे भी प्रतीति नहीं होती है। यह प्रतीति भ्रान्तिज्ञान रूप नही है, क्योंकि इस समीचीन प्रतीति का कोई वाधक नहीं है। यद भ्रनेक देश भीर श्रनेक कालो मे व्याप रहे स्थल भौर कालान्तर-स्थायी एक भ्रन्वित पदार्थ का भ्रभाव माना जायगा तो सम्पूर्ण पदार्थों के शून्य होजाने की भापत्ति भावेगी। याती भनेक देशव्यापी।पदार्थों को नही मानने पर दृष्टि गोचर सम्पूर्ण स्यूल पदार्थों का धमाव तो हो ही जायगा, हा सूक्ष्म पदार्थ रह जायगे किन्तु उन सूक्ष्मो को यदि अनेक-काल-व्यापी नही मानकर क्षाणिक स्वीकार किया जायगा तो उत्तर क्षणमे समुलचुल विनाश जाने पर पुन विना उपादान के किसी की भी उत्पत्ति नहीं होने पायगी भीर पहिले भी तो उपादानके विना सूक्ष्मपदार्थ नही उपज सकेगा यो बौद्धोके विचार भनुसारहो शून्यवाद छा जायगा हा यदि भ्रनेक देश या भ्रनेक कालोमे व्याप रहे पदार्थोका सद्भाव मानोगे तब तो फिर भ्रवगाह्य भव-गाहक माव का विरोध ही नहीं है। जैसे कि आधार-आधेय माव, कार्य-कारण भाव, वाध्य-वाधक भाव, ग्रादि का कोई विरोध नहीं है।

प्रयात्—मीमासक, नैयायिक, वैशेषिक, जैन ये विद्वान तो आधार प्राधेय भाव, कार्य कारण भाव, आदिकको निर्विवाद स्वीकार करते ही हैं किन्तु बौद्धोको भी आधार प्राधेय, भाव मानना आवहयक पढ जाता है। क्षिण्कित्व, सत्व प्रादि धर्म पदार्थ में ठहरते हैं, पक्ष में हेतु रहता है। बौद्ध उत्पाद को कारणसहित स्वीकार करते हैं, भले ही वे विनाश को निर्हेतुक मानें, प्रतः उत्पाद्ध प्रौर उत्पादक पदार्थों का कार्य-कारण भाव प्रभाष्ट हुन्ना तथा क्षिण्कत्व का ज्ञान कालान्तर—स्थायीपन के समारीप का वाधक माना गया है। सौत्रान्तिकों के द्वैतवाद पर विज्ञानाई तवादी योगाचार वाधा उठाते हैं, यो "वाध्य वाधक भाव" क्लूप्त होजाता है। साध्य प्रौर हेतु में ज्ञाप्यज्ञापक भाव तो सभी दार्शनिकों को स्वीकृत है, इसी प्रकार 'भवगाह्य ग्रवगाहक भाव" सुप्रसिद्ध है।

शीतवातातपादीनामभिक्षदेशकाल्तया प्रतीतेः स्वावगाद्यावगाहकमावसिद्धिः । परः स्परमवनाहाज्यपत्तौ मिक्षदेशत्वप्रसंगान्लोष्ठद्वयवत् । ततो यथाप्रतीति-नियतानामवगाहकानां

### प्रतिनियतमवगाह्यं सिद्धं तथां सकृत्सर्वावगः हिनामवगोह्यमाकाशमनुमन्तव्यम्।

जाड़े की ऋतु मे बायु चलते समय घाममे बैठ जाते है। उस अवसर पर शीतता, वायु, घाम, घृल, आदि पदार्थों की उसी अभिन्न देश और उसी अभिन्न काल मे वृत्ति बन करके प्रतीति होरही है, इस कारण अपने मे ही अवगाह्यपन और स्वयं मे ही अवगाहकपन की सिद्धि होजाती है। यदि शैत्य वायु, घाम, आदिक का परस्पर मे एक दूसरे को अवगाह देना बन रहा नही माना जायगा तव तो उन शीत आदि के न्यारे न्यारे देशों में वृत्ति होने का प्रसग आवेगा जैमे कि दोनों डेल परस्पर में अवगाह नहीं देते हुये अपने अपने न्यारे न्यारे देशों में वर्त रहे है। तिस कारण सिद्ध होता है, कि समीचीन प्रतीति का उल्लघन नहीं कर जिस प्रकार प्रतिनियत होरहे विशेष विशेष अवगाहकों के प्रतिनियत होरहे प्रवगाह्य पदार्थ सिद्ध है। उसी प्रकार युगपत् सम्पूर्ण अवगाह करने वाले जीव आदि पदार्थों का अवगाह करने योग्य आकाश द्रव्य है। यह युक्तिपूर्वक मान लेना चाहिये।

ग्रथीत्—मत्स्य का ग्रयगाह्य जल है, भीत मे कील घुस जाती है, ग्र धेरे मे मनुष्य छिप जाता है। इत्यादिक रूपसे विशेष २ मछली ग्रादि ग्रवगाहको के विशेष जल ग्रादि ग्रवगाह्य पदार्थ तो प्रसिद्ध ही हैं, इसी प्रकार एक ही वार मे सम्पूर्ण ग्रथों का ग्रवगाह करने योग्य ग्राकाश पदार्थ स्वीकार कर-लेना चाहिये।

सूत्रकार महाराज के प्रति किसी का प्रश्न है कि आकाश का उपकार आपने अवगाह देना कहा सो परिज्ञात कर लिया अब यह बताओं कि आदि सूत्रमें उस आकाश ने अनन्नर कहे गये पुद्गलों का उपकार क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र की कहते हैं।

## शरीर वाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥१६॥

श्रौदारिक श्रादि शरीर, वचन, मन, प्राग्ग, ग्रपान ये पुद्गलों के उपकार है। प्रथात्—जीवों के उपयोग में श्रारहे पाँचों शरीर तो श्राहार ग्रादि वर्गणाश्रों से बन रहे सन्ते पुद्गलरूप उपादान कारणों के उपादेय हैं, वचन भी पुद्गलों के बनाये हुये हैं। हृदय में श्राठ पाखुरी वाले कमल समान बन रहा द्रव्य मन भी मनोवर्गणा नामक पुद्गलों से निर्मित है। उदर कोठे से बाहर निकल रही वायु उच्छवास नामक प्राग्ग श्रीर वाहर की भीतर खीची जा रही वायु नि:श्वास स्वरूप ग्रपान भी पुद्गलों से सम्पादित है। श्रतः संसारों जीवों के प्रनि इन शरीर श्रादिकों का सम्पादन कर देना पुद्गलों का उपकार है,स्पर्शन श्रादि इन्द्रियाँ श्रीर वहिर्भू त भोग्य,उपभोग्य विषय भी पुद्गलोंके उपकार (कार्य) है।

उपकार इत्यत्वर्तनीय, तत्र शरीरमौदारिकादि व्याख्यातं। वाक् द्विधा—द्रव्यवाक् भाववाक च । तत्रेह द्रव्यवाक् पौद्गलिकी गृद्धते। मनोपि द्विविध, द्रव्यभाविकल्पात्। तत्रेह द्रव्यमनः पौद्गलिक ग्राह्मं, प्राणापानौ श्वासोच्छ्यासौ। त एते पुद्गलानां शरीरवर्गणादी-सामनीन्द्रयाणाग्रुपकारः कार्यमनुमापकिमत्यावेदयति।

सत्रहवें सूत्र से " उपकार " यह पद यहां अनुवृत्ति कर लेने योग्य है। उन सूत्रोक्त शरीर आदिकों में उत्तरवर्त्ती वाक् आदिकों का अधिष्ठान होरहा आदि में कहागया शरीर तो यहां औदा-रिक आदि लेना चाहिये भौदारिक, वैक्रियिक, आदि शरीरोका हम व्याख्यान कर चुके हैं। पौद्गीलिक म्राहार वर्गणा से म्रोदारिक, वैक्रियिक, भ्रोर म्राहारक, शरीर वन जाते हैं। तेजोवगंणा से तेजस प्रौर कामंणवर्गणा से कर्म शरीर वने हुए हैं। वचन दो प्रकार का है, एक द्रव्य-वचन दूसरा भाववचन तिनमे भाव वचन भात्मा का प्रयत्न विशेष है। अत यहा पौद्गलिक पदार्थोंमे उन दो वाणिम्रो में से पुद्गलसे उपादेय होरहे द्रव्य वचन काहो ग्रहण किया जाता है, भाषावर्गणा ही तो वचन रूप परिणम जाती है। मन भी द्रव्य श्रीर भाव इन भेदो से दो प्रकार का है, उन दो मे यहाँ पुद्गल-निर्मित द्रव्य मन का ग्रहण करना वाहिये। गुण दोष विचार म्रादि स्वरूप भाव मन तो म्रात्मा की पर्याय है, मत. यहाँ पुद्गल-निर्मित पदार्थों मे भावमन का ग्रहण नही है।

म्रयात्—म्रगले सूत्र मे पुद्गल के निमित्तसे जीव के होने वाले भाव कहे जायंगे वहां भाव वाक या भाव मनका उपसंख्यान किया जा सकता है। क्यों कि भाव वाक तो वचनों को वनाने वाला श्चात्मा का विशेष विशेष शरीर स्थानो मे ज्ञान पूर्वक प्रयत्न विशेष करना है इसमे पौद्गलिक भगी-पाग प्रकृति भौर देशघाति प्रकृतियो का उदय निमित्त रूप से भ्रपेक्षग्रीय है। तथा छन्नस्थो के पाये जारहे लब्धि भौर उपयोग स्वरूप मनमें भी पौद्गलिक देशघाति प्रकृतियोका उदय या भ्रवलम्बन भूत पदगलकी भ्रपेक्षा है, मान वाक् या भावमनमे पुर्गल उपादान कारण नही है इसी कारण श्रीविद्यानन्द ब्राचार्य ने राजवात्तिक श्रौर सर्वार्थसिद्धि की नययोजनासे निराला निर्णय कराया है। पुद्गल को भाव वाक या भावमन का उपादान कारण तो वे भी नही मानते है प्राण, भ्रपान तो इवाम, उच्छ्वास रूप हैं। जो कि श्राहार वर्गणा से वन जाते हैं " ग्राहारवग्गणादो तिण्णि सरीराणि होति उस्सासी। शास्सासो विय तेजो वग्गगासघादु तेजगं ॥ भासमण वग्गणादो कमेण भासामण च कम्मादो भट्टविय-कम्मदन्व होदित्ति जिरोहि गिदिंहु " (जीवकाण्ड गोम्मटसार)। वे सव दार्गनिको के यहा प्रसिद्ध होरहे ये शरीर, वचन, मन, प्राण, श्रीर श्रपान तो शरीर श्रादि के उपयोगी होरही श्रतीन्द्रिय श्राहार वर्गेगा म्रादिको के उपकार स्वरूप कार्य है। जो कि कार्य-लिंग होरहे सन्ते मतीन्द्रिय वर्गगाम्रो का भ्रत्मान करा देते हैं। जैसे कि भ्रग्नि का कार्य होरहा धूम भोटमे धरी हुई भ्रागका ज्ञापक लिंग होकर भ्रनुमान भान करा देता है। भ्रर्थात्—दृष्यमान शरीर भ्रादि कार्यों से कारण होरही प्रतीन्द्रिय वर्ग-शामो का भनुमान कर लियाजाता है, इसी बात का ग्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी भ्रग्निम वार्तिक द्वारा ग्रावेदन करे देते हैं।

शरीरवर्गणादीनां पुद्गलानां स संमतः। शरीरादय इत्येतैस्तेषामनुमितिभवेत्॥ १॥

ये शरीर, वचन, आदिक तो शरीरोपयोगी सूक्ष्म आहार वर्गणा आदिक पुद्गलो के वह उपकार हैं यो भच्छे प्रकार मान लिया गया है, इस कारण इन उपकार यानी कार्यों करके उन कारण भूत पौद्गलिक वर्गणाओं का अनुमान ज्ञान होजावेगा जैसे कि गत्युपग्रह से धमं का, स्थित्युपग्रह से अधमं द्रव्य का और भवगाहक जीवादिकों के सकृत् अवगाह से अवगाह्य आकाश का भनुमान किया जा चुका है।

मंति शरीरवाङ्मनोवर्गणाः प्राणापान।रंमकाश्च सद्माः पुद्गताः शरीरादिकार्या-त्यथातुपपत्तेः न प्रधानं कारण शरीरादीनां मृतिम्बामावादात्मःत्। न समृतिमतः परिणामः कारणं हव्यं। जगत् में शरीरोपयोगी ग्राहार वर्गणा, तेजोवर्गणा, कार्मणवर्गणाये ग्रीर वचनोपयोगी भाषा वर्गणाये तथा मन को वनाने वार्ला मनोवर्गणाये एवं प्राण् ग्रीर ग्रपान को बना रही ग्राहार वर्गगाये ये सूक्ष्म पुद्गल विद्यमान है (प्रतिज्ञा) क्यों कि शरीर, वचन, ग्रादि कार्य ग्रन्यथा यानी सूक्ष्म पुद्गलों के विना वन नहीं पकते हैं (हेतु)। इस ग्रनुमान में पड़ा हुग्रा हेतु ग्रपने साध्य को साध देता है। शरीर, वचन ग्रादिकों का कारण वह साख्यों के यहा मानी गयी प्रकृति तो नहीं है (प्रतिज्ञा) क्यों कि सत्वगुणा, रजोगुण तमोगुणों की साम्य-ग्रवस्था स्वरूप ग्रतीन्द्रिय ग्रव्यक्त प्रकृति को मूर्तिसहित पन का ग्रमाव है (हेतु) श्रात्मा के समान (इष्टान्त)। नहीं मूर्तिमान् यानी ग्रमूर्त पदार्थ का परिणाम भला मूर्तिमान् पदार्थों का कारण होरहा नहीं देखा गया है। ग्रमूर्त ग्रात्मा जैसे शरीर ग्रादि मूर्त कार्यों का उपादान कारण नहीं है, उसी प्रकार ग्रमूर्त प्रधान के परिणाम शरीर ग्रादिक नहीं होसकते हैं।

पृथिव्यादिषरमास्वः कारणिमिति केचित्, तेषां सर्वेष्यिशिषेण पृथिव्यादिषरमास्वः शरीराद्यारंभकाः स्यः प्रतिनियतस्वभावा वा १ न तावदादिविकल्पोऽितष्टप्रसंगात्। द्वितीय-कल्पनायां तु शरीरादिवर्गसा एव नामांतरेसोक्ता भवेयुरिति सिद्धोऽस्मित्सद्धान्तः।

वंशेषिक कहते है कि पृथिवो, जल, श्रादि के परमाणुये ही शरीर श्रादिको के कारण है। श्रयांत्—मनुष्य, तियंच, सपं, कीट, वृक्ष, श्रादि के शरीर तो पृथिवी परमाणुश्रों से वन जाते है, श्रीर वरुण लोक मे रहने वाले जीवो के शरीर जल परमाणुश्रों से निष्पन्न होजाते हैं। सूर्य लोक श्रादि में पाये जारहे तेंजस शरीर तो तेजः परमाणुश्रों से उपजते हैं, पिशाच श्रादिकों के वायवीय शरीर वायु परमाणुश्रों करके किये जाते हैं। शब्द का समवायी कारण श्राकाश है, मनोद्रव्य किसी से भी नहीं उत्पन्न होरहे नित्य है। श्राण श्रीर श्रपान नामके विषय तो वायु परमाणुश्रों से उपज जाते हैं। इस प्रकार कोई पिण्डत कह रहे हैं। इस पर ग्रन्थकार पूछते हैं कि उन वैशेषिकों के यहा क्या सभी पृथिवी श्रादि परमाणुये विशेषता-रहित होकरके शरीर श्रादि को बनाने वाली होगी? श्रयंवा क्या प्रतिनियत स्वभावों वाली परमाणुये इन शरीर श्रादिको वनावेगी? बताश्रो, पहिला विकल्प तो ठीक नहीं पड़ेगा क्योंक वैशेषिकों के यहा श्रनिण्ट का प्रसंग होजायगा।

श्रयीत—वैशेषिक यदि चाहे जिस जाति की परमाणुश्रो से चाहे जिस कार्य का वन जाना मान लेगे तव तो जलीय परमाणुश्रो से तंजस शरीर या पाणिव परमाणुश्रो से वायवीय शरीर वन जायगा श्रीर ऐसी दशा मे पृथिवी, जल, तेज, वायु, परमाणुश्रो की चार जातियों का कारण रूप से समर्थन करना विरुद्ध पडेगा,एक ही पुद्गल तत्व मान कर कार्य-निर्वाह होसकता है। हा दूसरी कल्पना करने पर तो वैशेषिको द्वारा दूसरे दूसरे नामों करके वे हमारी श्रभीष्ट होरही शरीर श्रादि वर्गणायेही कह दी गयी हुई समभी जायगी, इस प्रकार हम जैनो का सिद्धान्त ही प्रसिद्ध हुशा। ग्रलं विस्तरेण।

सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज के प्रति किसीका प्रश्न है कि क्या इतना ही पुद्गलो करके किया गया उपकार है श्रथवा क्या अन्य भी पुद्गलो करके जीवो लिये उपयोगी उपकार किया जाता है ? ऐसी जिज्ञसा होने पर सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज अगले सूत्र को कहते हैं।

## सुखदुःखजीवितमरणोपप्रहाश्च॥२०॥

प्रीति या प्रसन्नता स्वरूप ऐन्द्रियक सुख, संक्लेश या परिताप स्वरूप दुःख, प्रांगा मंपान स्वं-रूप क्रियाविशेष का विच्छेद नही होना-स्वरूप जीवित, श्रीर प्रारा श्रपान किया श्रो का उच्छेद स्वरूप मरणा ये अनुग्रह भी जीव के पुद्गल करके किये गये उपकार हैं। उपग्रह शब्द के प्रकरणप्राप्त होने पर भी पुन: सूत्रकार करके कहा गया उपग्रह शब्द तो पुद्गल का पुद्गल के ऊपर उपकार करना व्वतितः करता है। च शब्द करके अन्य भी पूद्गल--निष्ठ निमित्त कार्या निरूपित कार्यता वाले हास्यः रित वेद. उच्चाचरण, नीचाचरण,भोग, उपभोग, भ्रादिका समुच्चय होजाता है। भ्रर्थात् विस्मृति करादेना, भ्रजान भाव रखना, म्रादि भी पुद्गल--जन्य उपकार है। यदि घोर भ्रपमान या इट्ट वियोग-जन्य दु ख म्रादि का स्मरण बना रहे तो ये मोही मनुष्य विना मृत्युकालके वीच मे ही भ्रपमृत्यु को प्राप्त होजाय, ऐसी अवस्था मे विस्मृति मैया उसकी रक्षा कर लेती है, तत्वज्ञान के अनुपयोगी दुरूह, कवाय-वर्द्धक ज्ञे योका, प्रज्ञान वना रहना ही विशेष लाभप्रद नही तो रही पदार्थीके ज्ञान उन ग्रावश्यक भेदविज्ञानो के स्थानों को प्रथम से ही उसी प्रकार घेर लेगे जैसे कि घरमे व्यर्थका क्रुष्टा, कचडा, ग्रनावश्यक पडा हुआ स्वास्थ्य को विनाश रहा सन्ता पुन: भ्रावश्यक पदार्थों को स्थान नही देने देता है, मानसिक या शारीरिक कार्य करने वालो के निकट स्थान मे सोरहा या श्रालस्य मे बैठाहुश्रा मनुष्य उनके कार्यों मे विष्न डालता रहता है, व्यर्थिके संकल्प, विकल्प, या प्रनावश्क ज्ञान तो इससे भी कही ग्रत्यधिक भारी क्षति को करते रहते है। इन ठलुबा ज्ञान या अर्थसकल्पो से पर-जन्म ही नही विगर रहा है साथ मे प्रतिक्षरण शारीरिक, मानसिक, मार्थिक क्षतियां भी प्रपरिमित उठाई जा रही है, अत मरण के समान ये, भी पूद्गलकृत उपकार सम्भव जाते है।

#### पुद्गलानाम्रुपकार इत्यमिसंबंधः केषां पुनः पुद्गलाना मिमे कार्यमित्योह ?

पूर्व सूत्रोसे पुद्गलाना, ग्रीर 'उपकार', इन दो पदोकी ग्रनुवृत्ति कर सूत्रके पहिली ग्रीरं पिछलीं भोर सम्बन्ध करलेना। तब मर्थ इस प्रकार होजायगा कि पुद्गलोके यो सुख, दु ख,जीवित भीर भर ग्र में ग्रनुग्रह भी उपकार है। कोई जिज्ञासु यह पूछ ॥ है कि किन किन पुद्गलो के फिर ये सुख मार्दिक कार्य हैं ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार इस ग्रगली वार्तिक को कहते है।

### सुखाद्युपप्रहारचोपकारो-जीवविपाकिनास्। सातवेद्यादिकर्मात्मपुद्गालानामितोनुमा॥१॥

जीक मे विपाक को करने वाली सातावेदनीय, असातावेदनीय आदि. कर्मस्वरूप पुद्गलों का उपकार जीव के लिये सुख आदि अनुग्रह करना है, इन सुख आदि उपग्रहों से उन कारणभूत, अतिनित्रय, पुद्गलों का अनुग्रह करना है। अर्थात् जीव के सुख आदि होना पुद्गल को तिमित्त पाकर हुये अनुग्रह है, मरण भी एक अनुग्रह है आर्मिक दृष्टिसे वैराग्य को प्राप्त होरहे पुरुष को समाधिमरण प्रिय है क्याधि, पीडा, शोक, आदि से आत्तं होरहे पुरुष को मरण प्यारा लगता है और न भी प्यारा लगे तो हमें क्या। पुद्गलोंसे जो प्रिय या अप्रिय कार्य बनाये जाते हैं उन नैमित्तिकोका यहाँ निरूपण करदिया गया है नैतिक दृष्टि अनुसार अनेक मनुष्य यो कहवेते हैं कि यदि मनुष्य या तिर्मल मर्रानहीं को सो, दो सौ वर्ष मे स्थान या खाद्य की प्राप्त अश्वस्य होजाय मरना तो नवीनदाका एक पूर्व रूप है इत्यादि। यो मरण स्वरूप उपकारको विशेषना कर्स्लीजाय।

सुर्व तस्चेत्सद्वेद्यस्य कर्मणः कार्यं, दुःखमसद्वेद्यस्य, जीवितमायुपः, मरणमसद्वेद्य-स्यैवायुःच्चये सति, तद्द्यात्परमदुःखात्मना तस्यानुभवात् । ततः सातवेद्यादिकर्मात्मनः पुद्गलाः सुखाद्य पग्रहेभ्योऽनुमीयंते । अत्रोपग्रहवचन सद्वेद्यादिकर्मणां सुखाद्य त्पत्तौ निमित्तमात्रत्वेनानु-ग्राहकत्वप्रतिपत्यर्थे परिणामकारण जीवः सुखादीनां तस्यैव तथापरिणामात् । अत एव जीविव-पाकित्वं सद्वे वेद्यादिकर्मणां जीवे तद्विपाकोपल्च्धेः ।

पुद्गल कृत उपकारों में वह सुख तो सातावेदनीय कर्म का कार्य है ग्रसाता वेदनीय कर्मका कार्य दु:ख है, ग्रागुष्प कर्मका कार्य जीवित रहना है, ग्रसाता वेदनीयका ही कार्य मरण है क्यों कि भुज्य-मान श्रायु कर्म के निषेकों का क्षय होने के ग्रवसर पर विकिष्ट जाति के उस ग्रसातावेदनीय कर्म का उदय होजानेसे परम दु:खस्वरूप करके उस मृत्युका ग्रनुभव होता है तिस कारण सिद्ध हुग्राकि सातावे-दनीय ग्रादि कर्मस्वरूप होरहे पुद्गल तो जीव के इन सुखादि श्रनुग्रहों करके ग्रनुमान कर लिये जाते है। इस सूत्र में उपग्रह शब्द की ग्रनुग्रुति या ग्राकर्षण होसकता था फिर भी सूत्रकार ने यहाँ उपग्रह शब्द करा है उसका प्रयोजन यह प्रतिपत्ति करा देना है कि जीवके सुखादि की उत्पत्ति करने में सातावेदनीय ग्रादि कर्म केवल निमित्त होकरके श्रनुग्राहक है शरीर ग्रादि के उपादान कारण जैसे पुद्गल हैं, उस प्रकार सुखादि के उपादान कारण जीव है क्योंकि उस जीवकी ही तिस प्रकार सुख ग्रादि रूप करके परिण्यित होती है इसी ही कारण सातावेदनीय ग्रादि कर्मों को जीव--विपाकी प्रकृति कहा गया है "ग्रहुत्तरि ग्रवसेसा जीविववाई मुणेयव्या" क्योंकि जीव में उन सातावेदनीय ग्रादि कर्मों का विपाक होरहा देखा जाता है।

नन्यायुः भवविषाकि श्रूयते तत्कथ जीवविषाकि स्यात् १ भवस्य जी विश्विणामत्व-विवचायां तथा विधानाददोषः । तस्य कथांचिदजीवपरिकामविशेष्तवे वा जीवपरिकामात्राद्भे-दिववचायामायुभवविषाकि प्राक्तिमित न विरोधः।

यहा किसीका प्रश्न है कि शास्त्रोमे आयुष्य कर्मको भविवाकी सुना जारहा हे "आऊिए। भव विवाई खेतिववाई य आर्गुपूर्वीओ ,, चारो आयुओ का देव मनुष्य तिर्यन, नरक इन भवो में, विपाक होता है तो फिर आपने आयु को जीव-विपाकी प्रकृति किस प्रकार कह दियाहै नहीं कहना चाहिये था, इसका उत्तर ग्रन्थकार यो देते हैं कि चारगतियोमे प्रनेक भव ग्रह्म करना जीवोका ही विभाव परि-एगाम है, अतः भव को जीव का परिएगाम होनेकी विवक्षा होने पर तिस प्रकार भेद गएगा कर देने से कोई दोष नहीं आता है, अर्थात्—जीव-विपाकी प्रकृतियोमे ही भव-विपाकी आयुष्य प्रकृति गिनली जाती है। ऐसी दशा में जीवविपाकी, पुद्गलविपाकी, क्षेत्र-विपाकी यो सम्पूर्ण कर्मो के तीन ही भेद या क्षेत्र विपाकी आनुपुर्व्य को भी जीव-विपाकीमें गिनलेन पर जीव-विपाकी और पुद्गलविपाकी यो कर्मों के दो ही प्रकार कहदिये जाते है। हाँ यदि उस भव को कथचित् अजीव की पर्याय—विशेष, माना जायगा तब तो जीव के यावत परिएगामो से भेद की विवक्षा करने पर आयु को शास्त्रों में अच्छे ढग करके भवविपाकी कहा जा चुका है। इस प्रकार आयु को जीवविपाकी या भवविपाकी कह देने से कोई पूर्ण पर विरोध नहीं आता है " अपितानिपतिसिद्धः"।

नन्वामरणादिपुद्गत्तानां सुखाद्युषप्रहे द्वत्तिदर्शनाचेषां सुखाद्युषप्रह उपकारोस्त्व-ति चेका, तेषामनतुमेयश्वात् नियमामावाच्च कस्यचिकदाचित्त्सुखोषप्रहे वर्तमानस्यापि नंधना-देरपरस्य दुःखाद्युपप्रहेपि दृत्यविरोधाक नियमः (सद्वेद्य।दिकर्माणि सुखाद्युपप्रहे प्रतिनियतस्व--मावान्येवान्यथा तत्संमावनातुपपचेरिति तेम्यस्तद्तुमानम् ।

पुन: किसीका प्रश्न है कि केवल अतीन्द्रिय कर्मों ही सुख भादिका अनुप्राहक क्यो मानाजाता है जब कि आभरण (भूषण) वस्त्र, गृह, रसायन, घडी, चहमा, वाहन, वायुयान, मोटरकार, रेलगाडी, अस्त्र, शस्त्र, विष, विद्युत आदि पुद्गलों की भी जीव के लिये पुल्व आदि अनुप्रह करने में प्रवृत्ति होरही देखी जा रही है भत उन भूषण आदिकों का भी सुख आदि अनुप्रह करने में उपकार होजाओं। प्रत्यकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि मूषण, विष, आदि तो अनुमान कर लेने योग्य नहीं हैं बालक, बालिकाओं, तक को भूषण भादिका सुख आदि के अनुप्राहकपने करके प्रत्यक्ष होरहा है, शास्त्र में अनुमान करने योग्य या आगमगम्य पदार्थों का परिज्ञान कराया जाता है अतः इन्द्रियग्राह्म पौद्रिक कार्य पदार्थों करके अनुमान कर लेने योग्य अतीन्द्रिय सूक्ष्म कारण—आत्मक पुद्गलों के निरूपण भवसर में प्रत्यक्षसिद्ध पुद्गलों के कहने का प्रकरण नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आमरण श्रादि करके सुख श्रादि होने का कोई अन्वयव्यतिरेक पूर्वक नियम नहीं है किसी किसीको कभी कभी सुख अनुग्रह करनेमे वत्तंरहे भी बन्धन श्रादिकी दूसरोके सुख श्रादि अनुग्रहमें भी प्रवृत्ति होनेका कोई विरोध नहीं है। यानी "पित्तलाभरणवित्तलाभतस्तुष्टिमावहित पामरी नरी। निह्न स्वर्णमिणिभूषित पुनर्भारमावहित सानृपाङ्गना"। गहने, कपडे,, सुख के उत्पादक होते हुये भी लूट या डाके के प्रकरण पर दुख के उत्पादक होजाते हैं, बैल गाडियो से उतनी दुषंटनामें नहीं होती हैं जितनी कि मोटरकार रेलगाडी भादि से होती है। घी या तेल के दोपक से भाखों को लाभ ही है, बिजलीके उजालेसे भाखोंको विशेष क्षति होती है, श्रत. भाभरण भादि का सुखादि भनुग्रह करने मे प्रति नियत स्वभाववाले ही है प्रन्यथा यानी श्रतीन्द्रिय कर्मोंके विना उन सुख श्रादि श्रन्ग्रहों के होने की सम्भावना नहीं सिद्ध होती है इस कारण श्रविनाभावी उन मुख श्रादिकों से उन सातावेदनीय श्रादि सूक्ष्म पुद्गल का श्रन्मान होजाता है। श्रल पल्लवितेन।

धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश श्रौर पुर्गल इन चार ग्रजीव द्रव्यो का उपकार ज्ञात कर लिया गर्व जीवो करके होने वाले उपकार को सूत्रकार ग्रगले सूत्र में कहते हैं।

## परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥२१॥

परस्पर के (मे) अनुग्रह करना जीवो का उपकार है मर्थात्- शिब्य का उपकार उपदेश प्र-दान द्वारा गुरू करता है और गुरूक भनुकूल प्रवर्तन, पाव दावना, नमस्कार करना, गुग्रा कीर्तन, इक्ट-वस्तु समर्पण ग्रादि करके शिब्य, गुरू का उपकार करता है, राजा प्रजा, या पिता पुत्र, ग्रादि में भी इसी प्रकार परस्पर भनुग्रह किया जाना समभलिया जाय।

उपकार इत्येतुवर्वते, ततः परम्परं जीवानामनुमानमित्याह ।

यहाँ "उपकारः" इस शब्द की अनुवृत्ति कर की जाती है तिस कारण जीवों के परिदृश्यमान उपकारों कर्के परस्पर में अनुग्रह करने वाले जीवों का अनुमान होजाता है, इसी बात को ग्रन्थकार अगली वार्तिक द्वारा स्पष्ट कह रहे हैं।

### जीवानामुपकारः स्यात्परस्परमुपग्रहः । संतानान्तरवद्भाजां व्यापारादिरतोनुमा ॥१॥

परस्पर मे एक दूसरे का अनुग्रह करना जीवो का उपकार होसकता है, ग्रन्य सन्तानों के समान उस उपकार करके जीवोका अनुमान होजाता है, सन्तानान्तरको धारनेवाले जीवो के व्यापार आलिगन, शिक्षा आदिक है इनसे उन सन्तानान्तरों का अनुमान होजाता है। भावार्थ-अल्पन्न जीवो को दूसरों की आत्माओं का प्रत्यक्ष होना नहीं है, व्यापार करना, वचन बोलना, आदि करके अन्य सन्तानों का अनुमान कर लिया जाता है, इसी प्रकार परस्पर के उपग्रह स्वरूप उपकार करके अनुग्राहक जीवो का अनुमान कर लिया जाता है।

संतानांतरमाजो हि जीवाः परस्परमसंविदात्मानः कार्यतोनुमेयाः म्युनं पुनरैक्यभाजः । तच्च कार्यं परस्परग्रपग्रहः । स च व्यापारादिरालिंगनादिवाहनादिभिव्यापारः । अनुनयनं हितप्रति-पादनादिव्याहारः । स च परस्परग्रपलम्यमानः संनानांतरत्व साधयतीति तदनुमेयाः संतानांतर-भाजो जीवाः ।

सन्तानान्तरोको घारने वाले जीव जब कि परस्परमे असिविदित स्वरूप है यानी अपनी आत्मा का तो स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष होसकता है दूसरोकी आत्माओं का स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष नहीं होपाता है तथा वे सन्तानान्तर-वर्ती जीव अव्यभिचारी कार्य हेतुओं से अनुमान करने योग्य होसकते हैं किन्तु फिर वे सन्तानान्तरवर्ती जीव ब्रह्माह तवादियों के विमर्षण अनुसार एकता को धारने वाले तो नहीं है वह अनेक सन्तानवर्ती जीवों का कार्य तो परस्पर में एक दूसरे का अनुग्रह करना है और वह अनुग्रह तो व्यापार करना, विनय करना, लेन देन करना बाइना बाटना, आदि है, आलिंगन करना, प्रेमालाप, गुह्म आख्यान ग्रादि और वाहन (घोडा सवार को लाद लेजाता है और सवार घोड़े को पौष्टिक भोजन, मदन, टहलना, खुजाना, ग्रादि करके प्रसन्न रखता है। श्रध्यापन ग्रादि कियाओं करके व्यापार करना वह अनुग्रह है और अनुनय करना तो हित मार्गका प्रतिपादन, सुन्दर आख्यान ग्रादिक वचन बोलना है और वह जीवों के परस्परमे देखा जारहा अनुग्रह तो अन्य सन्तानोकी सिद्धि करा देता है. इस कारण सन्तानान्तरों को घारनेवाले ग्रनेक जीव उस परस्परोपग्रह करके अनुमान कर लेने योग्य है। पूर्व सूत्रों के विवरण में भी इसीढंग से धर्म आदि चार द्रव्यों का अनुमान कर लेना कहा जा चुका है।

परस्परं संवृत्या संतानान्तरव्यवहार इत्ययुक्तं पुरूपाद्वैतवादस्य पूर्वमेव निरस्त-त्वासंवेदनाद्वौतवादवत्।

यहाँ कोई ऋद तवादी आक्षेप करता है कि संसार मे एक ही परब्रह्म है परस्पर मे न्यारी न्यारी सन्तानों के होरहे व्यवहार तो भूठी कल्पनाओं से गढ़ लिये गये हैं जैसे कि शरीर मे एक अखण्ड आ-रमा के भी खण्ड मान लिये जाते हैं, मेरे सिर मे पीड़ा है, पाव मे सुख है आदि। अन्थकार कहते है कि

यह श्रद्ध तवादियों का कहना 'युक्ति रहित है क्यों कि बौद्धों के संवेदनां हैं तवाद के समान पुरुषां हैं तवाद का पूर्व प्रकरणों में ही निराक्षण किया जा चुका है। शुभ श्रशुभ कर्म, विद्या सविद्या, सष्टित्त परमार्थ, रोगी नीरोग, वद्धमुक्त, ये सब द्वै नवाद में ही सुध पाते हैं, श्रत सूत्रकार का "जीवाना" यह बहुवचन पद श्रौर "परस्पर में एक दूसरे का उपग्रह" ये दोनों पद श्रनीव उपयोगी समभे गये है यहां तक पाँचवें द्रव्य-जीवों का उपकार कह दिया है।

श्रव मुत्रकार महाराज के प्रति किसी का प्रश्न है कि उपकारो द्वारा सत् पदार्थोंके भनुमान कराने के भनसर पर सद्भूत छठे काल द्रव्य के उपकार का कथन करना भी भावश्यक है ऐसे जिज्ञासु के उत्तर-स्वरूप भ्रग्निम सूत्र को श्री उमास्वामी महाराज कहते हैं—

### वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

वर्तना, परिणाम,िक्रया परत्व ग्रीर धपरत्व ये काल द्रव्यके उपकार है। भ्रर्थान्-निश्चय काल करके छहो द्रव्यो की वर्ताना होती है। ग्रीर व्यवहार काल करके ग्रपरिस्पन्दात्मक परिणाम या परिस्पन्द-श्रात्मक क्रिया ग्रीर कालकृत छोटापन, वडापन, ये धनुग्रह होते रहते हैं।

वर्त्यते वर्तनमात्र वा वर्तना, वृत्तेगर्यन्तात्कर्मणि मावे वा युक् तस्यानुदात्तेन्वात्ताच्छी-लिको वा युच् वर्तनशीला वर्तनेति ।

प्रत्येक पदार्थ मे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यो, करके प्रति समय जो वर्ताई जाती है, वह वर्त्तना है। स्थवा नवीन से कुछ जीगां होना स्वरूप वर्त्तन मात्र ही वर्तना मानी गयी है। पदार्थाः वर्तन्ते, कालः प्रेरयित, इति काल पदार्थान् वर्त्तयित। वर्त्तयित। हेतु कालः, वर्त्यन्ते पदार्था कालेन। अथवा वर्त्यते इति माव मात्रं। यहा यदि "करगाधिकरगायोश्च" इस सूत्र करके वर्तते अनया या वतते अस्या यो दिग्रह कर बृतु घातु से करगा मथवा मधिकरगा मे युट् प्रत्यय किया जाता तो टकार इत् होने से स्त्रीलिंग की विवक्षा मे हो प्रत्यय प्राप्त होता, वर्त्तना पद ठीक नहीं वन सकता था अत वर्तना शब्द को यो वना लिया जाय कि " बृतु वर्तने" घातु से िंग प्रत्यय कर पुनः ण्यन्त बृतु घातु से कर्म मथवा भाव मे युच् प्रत्यय कर लिया जाता है। यु को अन करते हुये स्त्रीलिंग की विवक्षा होने पर भाट् प्रत्यय कर वर्त्तना शब्द वना लिया जाता है। अथवा वृतु धातु का अनुदात्त इत् संज्ञक-पना है, तभी तो यह भारमनेपदी है। अनुदात्त इन होने से "अनुदात्ते तक्ष्य हलादे." सूत्र करके तच्छील अर्थ मे प्रयुक्त किया गया युच् प्रत्यय कर लिया जाय वर्त्तन स्वभाव रूप पदार्थ ही वर्त्तना है। यो तत् शील यस्या इस प्रकार ताच्छीलिक युच् प्रत्यय होजाता है, वर्त्तनशील ही वर्त्तना है। इस प्रकार वत्तना शब्द की निरुक्ति द्वारा यथायोग्य अर्थ निकाला जा सकता है।

का पुनिरंगं ? प्रतिद्रन्यपर्यायमंतनीतैकसमया स्वसतानुभूतिर्वर्तना । द्रन्य वर्त्यमाणं तस्य पर्यायां द्रन्यपर्यायं द्रन्यपर्यायं प्रति प्रतिद्रन्यपर्यायं झन्तर्नीत एकः समयोन-पेत्यंतर्नीतैकसमया । का पुनरसौ ? स्वसत्तानुभूतिः स्वस्यैव स्वत्ता अन्यासाधारणी जन्मन्ययश्रीन्यवत्त्रिकसमया । 'उत्पादन्ययश्रीन्ययुक्तं सत्' इति वत्त्रनात् । न हि सत्तात्यंतं भिन्ना स्वाश्रयादृपपद्यते । बुद्धश्मिधानानुप्रवृत्तिर्त्तिगेनानुभीयमाना सैकैवेत्ययुक्तं, सादृरयोपनारात्त-

देकत्व प्रत्ययप्रवृत्तिः। जीवाजीय-तद्भेद् प्रभेदं, संवध्यमाना विशिष्टा शक्तिभिरनैकत्व मास्कंद-तीति स्वसत्ताया अनुभृतिः सा वर्त्तना वर्त्यमानत्वात् वर्तनमात्रत्वाद्वा तदुच्यते।

किसी का प्रश्न है कि यह वर्तना फिर क्या पदार्थ है ? ग्रन्थकार इसका समाधान यो देते है, कि जिस स्वकीय सत्तां की ग्रनुभूति ने द्रव्य की प्रत्येक पर्याय के प्रति उत्पाद, व्यय, श्रीव्य-श्रात्मक एक वृक्ति को एक ही समय मे गिमत कर लिया है। वह स्वकीय सत्ता का तदात्मक रस स्वरूप श्रनुभवन करना वर्ताना है, यहा ज्ञान स्वरूप ग्रनुभव नहीं लिया गया है। किन्तु स्वकीय केवल उत्पाद, व्यय, श्रीव्यों की ग्रुगपत् प्रवृत्तिरूप सत्ता की प्रत्येक पदार्थ मे पाई जाने वाली एक-रसता ग्रहण की गई है। इस वर्त्तना के श्रकलक लक्ष्मण का ग्रथं इस प्रकार है कि "उत्पादव्ययश्रीव्य-युक्तं सत्, सद्द्रव्य- लक्षणं गुराप्यंयवद्द्रव्य" इनसूत्रों करके द्रव्य का लक्षणं भविष्य मे कहा जाने वाला है। उस द्रव्य की पर्याय को द्रव्यपर्याय कहा जाता है। द्रव्य-पर्याय, द्रव्यपर्याय के प्रति जो वह प्रतिद्रव्य पर्याय है, यो षर्ठीतत्पुरूष पूवक श्रव्ययीभाव समास वृत्ति की गयी है। जिसने एक समय को श्रन्तरंग मे प्राप्त कर लिया है, वह "श्रन्तर्नितेकसमया" है। फिर वह श्रन्तर्नितेकसमया क्या है ? इसका उत्तर स्वकीय सत्ता का श्रनुभव करना है, केवल श्रपनी ही सत्ता को स्वसत्ता कहा गया है। श्रन्य पदार्थों मे साधारण रूप से नही पाई जा रही वह सत्ता है, इसका स्पष्ट श्रथं यह है कि उत्पत्ति, व्यय, श्रीर धौंव्यों की एकपने करके वृत्ति होना सत्ता है। स्वय सूत्रकार का इस प्रकार वचन है, कि उत्पाद, व्यय, धौंव्यों से युक्त यानी नदात्मक वर्त रहा सत्त है।

वैशेपिक विद्वान् सत्ता को अन्य अनेक पदार्थों मे साधारण रूप से वत्तं रही एक, नित्य, तथा स्वकीय प्राश्रय होरहे द्रव्य, गुण, कर्मों मे सवंथा भिन्न स्वीकार करते है । वैशेषिक दशंन के प्रथम अध्याय मे सूत्र है "द्रव्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तर सत्ता" किन्तु यह वैशेषिकों का मन्तव्य युक्तिसिद्ध नहीं बन पाता है क्योंकि अपने आश्रय मानेगये द्रव्य आदि से सर्वथा भिन्न होरही सना जाति प्रतीत नहीं होती है। वैशेषिक यो मान बैठे है कि पृथिवी द्रव्य, जल द्रव्य, आत्मा द्रव्य इत्यादिक द्रव्य द्रव्य ऐसे शब्दों की पीछे प्रवृत्ति होना स्वरूप ज्ञापक हेतु करके वह द्रव्यत्व जाति जैसे एक है, उसी प्रकार सद सत् द्रव्यं सन है, गुणः सन् है, कमं सत्त है, इस आकार की बुद्धि और शब्दों की अनुप्रवृत्ति होना स्वरूप लिग करके अनुमित की जारही वह सत्ता जाति एक ही है "सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता"।७। वेशेषिक दश्तंन के सातमे अध्याय का सूत्र है। सत् इस प्रकार का ज्ञान या लोकव्यवहार जिससे द्रव्य, गुण, कर्मों मे होता है वह सत्ता है। ग्यारहवासूत्र यह है, कि "सदिति लिगाविशेपादिवशेषांलगाभावा-च्चैको भाव।। १७." द्रव्य गुण कर्मों मे सत् सत् ऐसा ज्ञापक लिंग विशेषता-रहित होकर प्रवर्तता है, श्रीर सत्ताके विशेषोका सूचक कोई अन्य लिंग नहीं है, इस कारण भाव यानी सत्ता पदार्थ एक ही है।

श्राचार्यं कहते है कि वैशेषिको का कहंना अयुक्त है क्योंकि सहशपन के उपचारसे उन सत्ताश्रों के एकपने का ज्ञान प्रवर्त जाता है। हां वस्तुत विचाराजाय तो जीव, अजीव, पदार्थ और उनके भेद प्रभेद होरही अनेक व्यक्तियों के साथ अविष्वस्थाव सम्वन्धको प्राप्त होरही वह सत्तां या सत्तायें विशिष्ट शक्तियों करके अनेकपन को प्राप्त कर लेती हैं अर्थात्—अनेक द्रव्यगुरा कर्मों मे यदि एक सत्ता व्यापती तो अन्तराल मे अवश्य दीखती। दूसरी बात यह है कि घट के उपजने पर वह सत्ता कहां से आकर घट के साथ सम्वन्धित होजाती है ? बताआ, यदि वहा ही प्रथम से विद्यमान थी तो आश्रयके विना भला

कैसे ठहरी रही ? तथा घट के फूट जाने पर वह तुम्हारी नित्य, व्यापक, मानीगयी सत्ता विचारी विना ग्राश्रय के कैसे ठहरी रह सकती है ?

श्रत "नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्य" यह लक्षण ठीक नही है। हा " सहक्षपिरणामित्तर्यक् सामान्य " यह लक्षण समुचित है। जगत् मे प्रत्येक पदार्थ की सत्ता न्यारी न्यारी है, हा महण होने मे उन अनेक सत्ताओं मे एकपन का उपचार भले ही कर लिया जाय जैसे कि दूसरे दिन भी उसी शीशी मे से शौषिष्ठ दे देने पर रोगी कह देता है कि वैद्य जी । यह तो वही शौषिष्ठ है, जो कि कल खाई थी किन्तु कल वाली शौषिष्ठ नो कल ही खाई जा चुकी है। यह तो उसके सहश है, इसी प्रकार सत्ता मे एकपन का व्यवहार होजाता है। अपने श्रपने न्यारे न्यारे श्रगुरुल गुण्ण-अनुसार अस्तित्व गृण्ण की पारेणित होरही सत्ता भी न्यारी न्यारी है। "स्वपरादानापोहनव्यवस्थापाद्य खलु वस्तुनो वस्तुत्व" सभी वस्तुयें अपने अशो को पकडे रहती हैं और दूसरो के सत्वो का परित्याग करती रहनी हैं किसी के भी न्यारे न्यारे श्र शो का अन्य किसी के साथ सिम्मश्रण या एकीभाव नही होसकता है। ऐसी स्वकीय स्वकीय सत्ता की जो अनुभृति यानी एकतानता है, वह वर्तना है। कर्म मे युच् करने पर वर्त्ताया जा रहापन होने से वह वर्तना कह दी जाती है। अथवा भाव मे युच् करने पर केवल वर्ता देन। इस किया मात्र से वह वर्तना कह दी जाती है।

भावार्थ—प्रत्येक पदार्थ प्रति समय उत्पाद, व्यय, घ्रौव्य स्वरूप परिग्रमन करता सन्ता भ्रपनी निज सत्ता का एक रस लेरहा वर्तना मे निमग्न है उस वर्तना का उपादान कारण वह वह पदार्थ है। हा वर्तना का निमत्त कारण कालद्रव्य है अतः काल द्रव्य का उपकार वर्तना इष्ट की गयी है। विशेष यह कहना है, कि कई विद्वान् जैसे धर्म द्रव्य गित कराने मे उदासीन निमित्त है उसी प्रकार वर्तना करानेमे कालको उदासीन कारण मान लेते हैं। फिर भी वर्तयता या परिण्मियता काल का निमत्त-पना कुछ प्रोरकता को लिये हुये है, सभी कारणो को एक ही ढंग से कार्य करने के लिये नही हाका जाता है। घट की उत्पत्ति मे कुलाल, चक्र, होरा, मिट्टी, श्रद्धव्द, रासम, दण्ड आकाश, काल ये सब न्यारे न्यारे कर्त्तंच्यो द्वारा कारण होरहे हैं। निगोदराशि से जीव को निकाल कर व्यवहार राशि मे लाने के भवसर पर कालागुश्रो का प्रभाव (जौहर) धनुमित होजाता है। सम्यक्त्वादि की प्राप्ति या नियत काल मे फल, पुष्प, वृत्ण, वल्ली भ्रादि के लगने भ्रयवा ऋतु परिवर्तन मे जहाँ काल लिख को कारणा माना गया है। एव भ्रव्यमी, चतुर्दशी पर्व भ्रव्यान्हिका, दशलक्षण पर्व, कल्याण दिवस भादि की शक्तिभ्रो का निरूपण है। वहा व्यवहार काल की भी सामध्यं का अनुमान लगाया जा सकता है, "दश्वपरिवट्ट क्वो जो सो कालो हवेइ ववहारो" (इन्य संग्रह) गित कराने मे धर्म द्रव्य की उदा-सीनकारणता भ्रीर उक्त कार्यों मे काल की निमित्त—कारणता का भन्तर स्पष्ट है।

श्रन्तर्नितेकसमयः स्वसत्तानुभवो भिदा । यः प्रतिद्रव्यपर्यायं वर्तना सेह कीर्त्यते ॥ १ ॥ यस्मात्कर्मणि भावे च ग्यंताद्वर्तेः स्त्रियां युचि । वर्तनेत्यनुदात्तेत्ताच्छील्यादौ वा युचीष्यते ॥ २ ॥ उक्त वर्तनाका वार्तिको द्वारा ग्रन्थ कार करके यो विवरण किया जा रहां है कि द्रव्यके प्रत्येक पर्याय के प्रति जो एक समय का अन्तरंग मे प्राप्त करता हुआ भेदिववक्षा अनुसार स्वकीय सत्ता का अनुभव है, वह यहा प्रकरणमें वर्तना वखानी जाती है, जिस कारण से कि वर्तना शब्द की व्याकरण द्वारा सिद्धि यो की जाती है कि िए प्रत्ययान्त वित्त धातु से कर्म था भाव में युच् प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग की विवक्षा होतेसन्ते ''वर्तना " यह शब्द निष्पन्न होजाता है अथवा अनुदात्त इत् होने से ताच्छील्य, अधिकरण, आदि अर्थमे युच् प्रत्यय करने पर वर्तना शब्द बन गया इष्ट कर लिया जाता है

धर्मादीनां हि वस्तूनामेकस्मिन्नविभागिनि । समये वर्तमानानां स्वपर्यायैः कथंचन ॥ ३ ॥ उत्पादव्ययधीव्यविकल्पर्बहुधा स्वयं । प्रयुज्यमानतान्येन वर्तना कर्म भाव्यते ॥ ४ ॥ प्रयोजनं तु भावः स्यात्स चासौ तत्प्रयोजकः । काल इत्येष निणीतो वर्तनालच्चणोंजसा ॥ ५ ॥

बहुत प्रकार उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यो के विकल्प स्वरूप ग्रपनी पर्यायों करके एक ग्रविभागी समय में किन्ही न किन्ही कारणो अनुसार स्वय वर्तन कर रहे धर्म आदिक छहो वस्तुओं की जो अन्य किसी प्रयोजक कारण करके प्रयुज्यमानपना है। वह वर्तना नाम की किया विचारलो जाती है। भावार्थ—धर्मादिक छहो द्रव्ये ग्रपने अन्तरंग, वहिरंग कारणो अनुसार प्रत्येक समय में अपनी अपनी अनेक उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यो, के विकल्प स्वरूप पर्यायों करके ग्रनेक ढगो से स्वय वर्त रही हैं। तथापि किसी अन्य प्रयोजक कर्ता करके इन धर्मादिकों में प्रीरतपना विचार लिया जाता है। बस वहीं वर्तना इस प्रयोजक कर्ता काल के द्वारा किया गया उपकार है। प्रयोजक काल का भाव तो धर्मादिकों का वर्ता देना प्रयोजन है, ग्रीर वह जो उनका प्रयोजक यह काल है। इस प्रकार यह निर्दोष रूप से वर्त्तना नामक लक्षण को धार रहा काल द्रव्य निर्णीत होजाता है। नवगणी या दशगणी का कर्ता प्रयुज्य होजाता है, ग्रीर ण्यन्त का कर्ता प्रयोजक होजाता है। प्रयोजक का प्रयोग यहा वर्तना नामक परि-एति है, जोकि युक्तियों से शीध समभली जाती है।

प्रत्यच्तोऽप्रसिद्धापि वर्तनास्माहशां तथा । व्यावहारिककार्यस्य दर्शनादनुमीयते ॥ ६ ॥ यथा तंदुलविक्लेदलच्चणस्य प्रसिद्धितः । पाकस्यौदनपर्यायनामभाजः प्रतिच्चणं ॥ ७ ॥ सूच्मतंदुलपाकोस्तीत्यनुमानं प्रवर्तते । पाकस्यैवान्यथेष्टस्य सर्वथानुपपचितः ॥ ५ ॥

### तथैव स्वात्मसद्भावानुभूतौ सर्ववस्तुनः । प्रतिच्रणं वहिर्हेतुः साधारण इति धुवम् ॥ ६ ॥ प्रसिद्धद्रव्यपर्यायवृत्तौ वाह्यस्य दर्शनात् । निमित्तस्यान्यथाभावाभावान्निश्चीयते बुधैः ॥ १० ॥

हम सारिसे मल्पज्ञ जीवो के यहा प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध नही भी होरही वर्तना तिस प्रकार व्ययहारोपयोगी कार्य के देखने से मनुमित होजाती है। जिस प्रकार कि चावलो का म्रान्तिसयोग मनुसार खदर, वदर, होकर पकना-स्वरूप पाक की प्रसिद्ध होजाने से यह भ्रनुमान प्रवर्त जाता है कि भात इस नाम को घारने वाली पर्याय का पूर्व मे प्रत्येक क्षण मे सूक्ष्म रूप से चावलो का पाक हुमा है। भ्रन्यथा यानी प्रतिक्षण सूक्ष्मरूप से पाक होना यदि नही माना जायगा तो इब्ट होरहे पाक को सभी प्रकारों से सिद्धि नहीं होसकती है। भावार्थ—प्रत्येक क्षण मे सूक्ष्म परिणाम करता हुमा बालक जिसप्रकार युवा होजाता है। उसी प्रकार भागन द्वारा चावलो को प्रकाने पर भी क्रम क्रम मे सूक्ष्म पाक होते होते भात वन सका है, भ्रन्यथा नहीं। श्रत उन यजीन्द्रिय सूक्ष्म पाको का जैसे भ्रन्मान कर लिया जाता है। उसी प्रकार वर्तना का भ्रनुमान कर लिया जाता है। सम्पूर्ण वस्तुभों के प्रत्येक क्षण मे होने वाले भ्रपने निज सद्भाव के भ्रनुभव करने मे कोई साधारण विहरण हेतु है। यह निश्चित मार्ग है, द्रव्यो की प्रसिद्ध होरही पर्यायों के वर्तने में भी विहरण निमित्त कारण देखा जाता है। भ्रन्यथा उन पर्यायों के भाव का भ्रमाव है, भ्रतः भ्रन्यथानुपर्णत्त द्वारा विद्वानों करके उस भ्रतीन्द्रिय भी वर्तना का निश्चय कर लिया जाता है।

### आदित्यादिगतिस्तावन तद्धेतुर्विभाव्यते । तस्याप स्वात्मसत्तानुभूतौ हेतुव्यपेत्तणात् ॥ ११ ॥

मुख्य काल को नहीं मानने वाले श्वेताम्बर कहते हैं कि सूर्य चन्द्रमा आदि की गति या ऋतु अवस्था, आदि उस वर्तना की प्रयोजक हेतु होजायगी। इस पर ग्रन्थकार कहते हैं, कि सूर्य आदि की गति तो उस वर्तना का हेतु नहीं हैं। यह बात यो विचार ली जाती है कि उन सूर्य आदि के गमन या ऋतु की भी स्वकीय निज सत्ता के मनुभव करने में किसी अन्य हेतु की विशेषतया अपेक्षा होजाती है। अत. अन्य हेतु काल द्रव्य का मानना श्वेताम्बरों को भी आवश्यक पढ़ेगा।

### न चैवमनवस्था स्यात्कालस्यान्याञ्यपेचाणात् । स्ववृत्तो तत्स्वभावत्वात्स्वयं वृत्तेः प्रसिद्धितः ॥ १२ ॥

यदि कोई यो कहे कि घर्मादिक की वर्तना कराने में काल द्रव्य साधारण हेतु है भौर काल द्रव्य की वर्तना में भी वर्त्तयिता किसी भ्रत्य द्रव्य की धावश्यकता पडेगी भौर उस ग्रन्य द्रव्य की वर्तना करानेमें भी द्रव्यान्तरों की भाकाक्षा वढ़ जानेसे ग्रनव्स्था दोष होगा। ग्रन्थकार कहते हैं कि हमारे यहां इस प्रकार भनवस्था दोष नहीं भावा है क्यों कि काल को भन्य द्रव्य की व्यपेक्षा नहीं है भवनी वर्तना करने में उस काल का वहां स्वभाव है क्यों कि दूसरों के वतना कराने के समान काल द्रव्य की स्वय

निज में वर्तना करने की प्रसिद्धि होरही है जैसे कि ग्राकाश दूसरों को ग्रवगाह देता हुन्ना स्वय को भी ग्रवगाह दे देता है, ज्ञान ग्रन्य पदार्थों को जानता हुन्ना भी जान लेता है।

### तथैव सवभावानां स्वयं वृत्तिर्न युज्यते। हब्देब्दवाधनात्सर्वादीनामिति विचितितम् ॥१३॥

यहा किसी का यह कटाक्ष करना युक्त नहीं है कि जिस प्रकार काल स्वयं अपनी वर्त्तना का प्रयोजक हेतु है उस ही प्रकार सम्पूर्ण पदार्थों की स्वमेव वर्तना होजायगी कारण कि घट, पट आदि सम्पूर्ण पदार्थों को स्वय वतना का प्रयोजक हेतुपना मानने पर प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणों करके वाधा आती है, इस बात का हम पूर्व प्रकरण में विशेष रूप से विचार कर चुके है, प्रदीपका स्वपरोद्योन्तन स्वभाव है, घट का नहीं। कतक फल या फिटिकरी स्वय को और कीच को भी पानी में नीचे बैठा देते है, वायु या फेन नहीं।

न दृश्यमानतैवात्र युज्यते वर्तमानता । वर्तमानस्य कालस्याभावे तस्याः स्वतो स्थितेः ॥१४॥ प्रत्यचासंभवासक्त रनुमानाद्ययोगतः। सर्वप्रमाणनिन्दुत्या सर्वश्रून्यत्वशक्तितः ॥१५॥

मुख्य काल ग्रौर व्यवहारकाल को नहीं मानने वाले बौद्ध यहा कटाक्ष करते हैं कि वर्तमान काल कोई पदार्थ नहीं है, निविकल्पक दर्शन द्वारा जो पदार्थों की हरयमानता है वही वर्तमानता है ग्रत एव इस ग्रन्यापोह रूप धर्म को ही वर्तना कहा जा सकता है, इसके लिये इतने लम्बे चौडे कार्य कारगा भाव के मानने की अवश्यकता नहीं। आचाय कहते हैं कि यह बौद्धों का कहना युक्तिपूर्ण नहीं है क्यों कि वर्नमानकाल का प्रभाव मानने पर उस हरयमानता की स्वयं भ्रपने भ्राप से व्यवस्था नही होसकती है क्योंकि "दृशि प्रक्षिग्" धातु से कर्म मे यक् करते हुये पुन. वर्तमानकाल की विवक्षा होने पर "शानच" प्रत्यय करने पर दृश्यमान बनता है, दूसरी वातयह है कि वर्तमान कालके नही मानने पर प्रत्यक्ष प्रमा-गा के ग्रसम्भव होजानेका प्रसग होगा क्योंकि वर्तमान कालीन पदार्थोंको इन्द्रिय, ग्रनिन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष जानते है, प्रत्यक्ष को मूल मान कर अनुमान आदि प्रमारा प्रवर्तते है अतः प्रत्यक्ष प्रमारा का असम्भव होजानेसे अनुमान आदि प्रमायोकी योजना नही हासकती है, ऐसी दशामे सम्पूर्ण प्रमायोका अपलाप होजानेसे सर्व पदार्थोंके शून्यपनका प्रसंग ग्रावेगा जो कि किसीका भी इष्ट नही है, ग्रत. वर्तमान कालका मानना अत्यावश्यक है। जो पण्डिन यो कड़ देते है कि 'वर्तमानाभाव: पतत. पतित पतितव्य कालोपपत्ते:' श्रर्थात्-वर्तमानकाल कोई नही हैं क्योंकि वृत्त से पतन कर रहे फल का कुछ देश तो पतित होकर भूत-काल के गर्भ मे चला गया है और कूछ नीचे पड़ने योग्य देश भावष्य काल मे ग्राने वाला है ग्रन: भूत पतित और भविष्य पतिनव्य काल ही है। उन पण्डितो की यह तक निस्सार है जब कि फल का वर्स-मान काल मे पतनहोरहा प्रत्यक्ष सिद्ध है, वतमान को मध्यवनी मान कर ही भूत, भविष्य काल माने जा सकते है, ग्रन्यथा नहीं।

### ः स्वसंविदद्वयं तत्विमच्छतः सांप्रतं कथम् सिद्धचे न वर्तमानोस्य कालः सृद्धमः स्वयंप्रभुः॥१६॥

जो बौद बहिरग सम्पूर्ण पदार्थों को नहीं मान कर स्वसम्वेदनाह त को ही तस्व इच्छते हैं उनके यहा वर्तमान काल में वर्त रहा सम्वेदनाह त भला किस प्रकार सिद्ध नहीं होगा १ और ऐसा मानने पर इस सम्बेदनाह तका स्वयं प्रभु होरहा और परम सूक्ष्म वर्तमान काल सिद्ध नहीं होवे १ यानी वर्तमानकाल भवश्य सिद्धहोजावेगा । क्षिण्यक-वादी बौद्धों को बढी सुलभता से वर्तमान क्षरण इष्ट करना पढ़ेगा कारणिक वर्तमान क्षरणमें पदार्थकी सत्ता मा ते हुये उन्होंने दूसरे क्षरणमें पदार्थों का स्वभाव से होरहा विनाश इष्ट किया है "द्वितीयक्षणवृत्तिष्वंसप्रतियोगित्व क्षिण्यकत्वं,।

### ततो न भाविता द्रस्यमाणता नाप्यतोतता। दृष्टता भाव्यतीतस्य कालस्यान्यप्रसिद्धितः॥१७॥

तिसही कारण मिवष्यमे दर्शनका विषय होजाना यह दृक्ष्यमाणना ही भविष्यता नही है भीर तिस ही कारण दृष्टता ही अतीतपना भी नही है क्योंकि अन्य भी भविष्य मे होने वाला भावी काल और होचुके अतीत काल के ओत प्रोत चले भारहे अन्वय की प्रसिद्धि होरही है। ज्ञान करके देखा जा-चुकापन या देखाजायगापन केवल इतना स्वभाव ही भूतकाल या भविष्यकाल नहीं है किन्तु यथार्थ मे पदार्थों के परिणामयिता भूत, वतमान भविष्य, काल हैं।

गतं न गम्यते तावदागतं नैव गम्यते।
गतागतिविनिमु कं गम्यमानं न गम्यते।।१८।।
इत्येवं वतेमानस्य कालस्याभावभाषणं।
स्ववाग्विरुद्धमाभाति तिन्निषेधे समत्वतः।।१९।।
निषिद्धमनिषिद्धं वा तद्द्धयोन्मुक्तमेव वा।
निषिध्यते न हि कैवं निषेधो।वाधरेव वा।।२०॥

कोई पण्डित कहते हैं कि कोई पथिक मार्ग मे गमन कर रहा है जितना मार्ग वह गमन कर चुका है वह फिर गमन नहीं किया जाता है क्योंकि वह गत होचुका और जो मविष्य मे भाने योग्य मार्ग है वह भी गमन नहीं किया जा सकता है कारण कि वह तो भविष्य काल मे गमन किया जावेगा भव गत और मागत मार्गसे रहित कोई गम्यमान स्थल शेष नहीं रहा तो वह नहीं गमन किया जायगा ऐसी दशा मे गत और गमिष्यमाण से प्रतिरिक्त वर्तमानका कोई गम्यमान शेष नहीं रहता है।

भाषा स्ववचन-विरद्ध प्रतीत होरहा है क्यों कि उस वर्तमान कालके सभाव को वसानते हैं उनका भाषा स्ववचन-विरद्ध प्रतीत होरहा है क्यों कि उस वर्तमानके निषेधमें भा समान रूपसे वैसे ही आक्षेप प्रवर्त जाता है हम जैन उन वतमान काल का निषेध करने वाले पण्डिता से पूछते है कि प्राप निषिद

पदार्थं का निषेध करते हो ? अथवा नही-निषिद्ध पदार्थं का निषेध करते हो ? अथवा वया निषिद्ध और अनिषद्ध उन दोनो स्वभावो से रहित होरहे ही पदार्थका निषेध करते हो ? तीनो पक्षोमे इस प्रकारका निषेध नहीं बन सकता है, विधि हो बन बंठेगी. निषेध कहा रहा ? अर्थात्-निषिद्ध का निषेध करने पर सद्भाव उपस्थित होजाता है और अनिषिद्ध का निषेध करते हुये वदतोच्याघात दोप है फिर भी विधि ही आई तथा जो निषिद्ध भी नहीं और अनिषिद्ध भी नहीं उसका परिशेष में जाकर विधान होजाता है, निषिद्ध नहीं, अनिषिद्ध भी नहीं यो दोनों में से किसी भी एक का निषेध करते ही फट दूसरे का विधान होजाता है, यो व्याधात हुआ जाता है अथवा सत् का निषेध भी नहीं होसकता है, विरोध है, खरविषाणके समान। असन् पदार्थका भी विषेध नहीं होसकता है, अतः वर्तमान कालका भी निषेध अशक्य होगया। बात यह है कि कुचोद्यो द्वारा किसी भी सदूभूत पदार्थं का निषेध या असद्भूत पदार्थं का विधान करना अन्याय है।

क वाभ्यपगमः सिद्धचे त प्रतिज्ञाहानिसंगतः।
तस्य स्वयं प्रतिज्ञानाद्धर्तमानस्य तत्वतः ॥२१॥
तथैव च स्वयं किंचित्परेरभ्यपगम्यते।
तथैव गम्यते किं न क्रियते वेद्यतेषि च॥२२॥
संवेदनाद्धयं तावद्विदितं नैव वेद्यते।
न चाविदितमात्मादितत्वं वा नापि तद्द्वयं॥२३॥
इति स्वसंविदादोनामभावः केन वार्यते।
वर्तमानस्य कालस्यापन्हवे स्वात्मविद्विषां॥२४॥

इस प्रकार कुतर्क करने वाले बौद्धों के यहाँ भला किस निर्णीत पदार्थ में स्वीकृति कर लेना सिद्ध होसनेगा नयों कि प्रतिज्ञाहानि दोषका प्रसंग ग्राता है जब कि वास्तिवक रूप से उस वर्तमान काल की उन्हों ने स्वयं प्रतिज्ञा करली है तिस ही प्रकार दूसरों करके जो कुछ स्वीकार किया जाता है उसको बौद्ध जब स्वयं स्वीकार कर लेते है ग्रीर उस ही प्रकार प्राप्त कर लेते है तो फिर भला वह क्यों नहीं किया जायगा ? ग्रीर क्यों नहीं जाना जायगा।

प्रयात्- स्वीकार कर लेना प्राप्त कर लेना विधान कर लेना, जान लेना ये सब वर्तमान काल के स्वीकार कर लेने पर ही बन सकते है। केवल सम्वेदनाह त बादियों का शुद्ध सम्वेदनाह त तो नहीं जानाजाता है जो ग्रंश उसका पूर्व में ज'ना जा चुका है वह वर्तमान में नहीं जाना जा सकता है ग्रीर नहीं जाने जा चुके ग्रात्मा ग्रादिक तत्व तो कथपि नहीं वेदे जाते हैं तथा उन विदित ग्रीर ग्रविदित का ह्य ग्रथवा ज्ञान ग्रीर ग्रात्मा का ह्य तो ग्रद्ध तवादियों के यहां नहीं जाना जाता है. इस प्रकार वर्तमान काल का ग्रंपन्हव (छिपजाना) मानने पर ग्रपने निज ग्रात्मा के साथ विद्वेष करनेवाले वीद्वो के यहां स्वसम्वेदन ग्रादिकों का ग्रभाव किस के द्वारा रोका जा सकता है ? ग्रर्थात्-वर्तमान काल का

नवी मानने पर स्वसम्वेदनाद्वीत, चित्राद्वीत ग्रादिका श्रभाव होजावेगा, कोई रोक नही सवता है विदित अंश जाना नहीं जा सकता है श्रीर श्रविदित श्रश भी नहीं जाना जाता, तंबतो कुछ भी नहीं जाना जाता है।

## न संवित्संविदेवेति स्वतः समवतिष्ठते। ब्रह्म ब्रह्मेव वेत्यादि यथाऽभेदाप्रसिद्धितः २५॥

सम्वेदन सम्वेदनस्वरूप ही है इस प्रकार मम्वेदनाह्न की अपने आप ही से व्यवस्था नहीं होजाती है जैसे कि अहा कहा कहा है, शब्द शब्द ही है, शत्यादि व्यवस्थायें स्वतः नहीं प्रतिष्ठित होपाती तुम्हारे यहा मानी गयी हैं। बात यह है कि अभेद-वादियों के मन्तव्य अनुसार उस अभेद की प्रमाणों से प्रसिद्धि नहीं है। यदि सम्वेदनाह्न तवादी अपने सम्वेदनकी स्वतः सिद्धि स्वीकार करेंगे तो ब्रह्माह्न त-वादी भी अपने परम ब्रह्मकी स्वतः सिद्धि अभीष्ट करलेंगे, शब्दाह्न त-वादी भी आढटेंगे, यो सभी अनिष्ट तत्वों की स्वतः सिद्धिया होने लगेंगी।

तत्स्वसंवेदनस्यापि संतानमनुगच्छतः।
परेण हेतुना भाव्यं स्वयं वृत्यात्मनां न सः ॥२६॥
वर्तनेवं प्रसिद्धा स्थात्परिणामादिवत् स्वयं।
ततः सिद्धान्तसूत्रोक्ताः सर्वेमी वर्तनादयः॥२७॥

निस कारण स्वसम्वेदन की भी सन्तान को अनुगमन कर मान रहे बौद्धों के यहा उस सतान को चलाने का कोई दूसरा हेतु होना चाहिये। अत कालद्रव्य का मानना आवश्यक है। हा जो स्वय वर्तना स्वरूप परिणमरहे पदार्थ हैं, उनका वर्तियता वह काल कोई न्यारा हेतु नहीं है। इस प्रकार वौद्ध अथवा कोई भी दार्शनिक हो उनके यहा पदार्थकी वर्तना प्रसिद्ध हो ही जाती है जैसे कि परिणाम आदिक स्वय प्रसिद्ध मानने पहते हैं। तिस कारण सिद्धान्त सूत्रों में वे सभी वर्तना, परिणाम, आदिक वहुत अच्छे कहे गये हैं, किसी भी प्रमाण से वाधा उसस्थित नहीं होती है।

#### श्रत एवाह

इम ही कारण से प्रत्थकार भाग्रम वार्तिक मे यो स्पष्ट कह रहे है-

## कालस्योपप्रहाः प्रोक्ता ये पुनर्वर्तनादयः । स्यात्त एवोपकारोतस्तस्यानुमितिरिष्यते ॥ २ ॥

फिर जो सूत्रकार ने कालके वर्तना, परिशाम द्यादिक उपग्रह बहुत अच्छे कहे है। दे ही वर्तना आदिक काल के उपकार होसकते है। इन वर्तना आदिक ज्ञापक लिंगो से उस अतीन्द्रिय काल का अन्-मान होजाना अभीष्ट किया जाता है, जैसे कि पूर्व सूत्रों के अनुसार घर्म आदिक का अन्मान किया जा मुका है। दत्तना हि जीद पुर्गलधमधिमीकाशानां तत्सत्तायाश्च साधारगयाः सूर्यगः यादं नां च स्वकार्यविशेषः नुमितस्वमावानां वहिर्गकारणापेचा कार्यत्वात्तदुलपाकवत्। यत्तावहिर्गंग कार्णं स कालः।

जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रधमं ग्रीर ग्राकाश द्रव्यो की तथा उन मे साधारण रूप से पायी जा रही उनकी सत्ता की एवं ग्रपने ग्रपने कार्य विशेषो से ग्रनुमित होरहे स्वभावोंको धारने वाले सूर्य गमन ऋतुप्रभाव, ग्रादि की वर्तना (पक्ष) ग्रवश्य विशेषा कारणो की ग्रपेक्षा रखती है (साध्य) कार्य होने से हेतु ) चावलों के पाक समान (ग्रन्वय दृष्टान्त)। जो उस वर्तना का विहरण कारण होगा वह तो काल द्रव्य ही होसकता है ग्रर्थात्—चावलों के पकने मे जैसे विहरण कारण ग्राप्त है. उसी प्रकार जीव ग्रादि द्रव्यों की वर्तना वराने मे ग्रीण उनकी सत्ताके वर्ताने मे ग्रथवा सूर्यणित, वर्षा होना, ऋतुकार्य ग्रादि के वर्ताने मे विहरण कारण काल द्रव्य है।

ननु कालवर्तनया व्यभिचारः स्वयं वर्तमानेषु कालागुषु तद्भावात । न हि काला-गावः स्वसत्तानुभूतौ प्रयोजकमपरमपेद्धंते पर्वप्रयोजकन्वभावत्वान्व स्वप्रयोजकन्वभावत्व । सर्वप्रयोजकन्वभावत्व विशेषात् । खस्य स्वावगाहहेतुन्व । सर्वेद्धन्व स्वप्रयोजकन्व सर्वेद्धन्व । सर्वेद्धन्व स्वस्त्रप्रिच्छेदकत्वाभावे सव्वत्व विशेषात् । दिशः स्वस्मिन् प्रविपरादिप्रत्ययहेतुन्व सर्वेत्र प्रविपरादिप्रत्ययहेतुन्व सर्वेत्र प्रविपरादिप्रत्ययहेतुत्व विशेषवद्वेति वेचित् ।

यहाँ कोई पण्डित प्रश्न उठाते है, कि उक्त कार्यात्व हेतु का काल द्रव्यकी वर्तना करके व्यभि-चार ग्राता है क्योंकि स्वय ग्रपने ग्राप वर्तना कर रहे कालागुन्नों में उस वहिरग कारग की ग्रपेक्षा स्वरूप साध्य का ग्रभाव है। देखिये कालागुन्ने ग्रपनी सत्ता का ग्रमुभव करना स्वरूप वर्तना में किसी दूसरे प्रयोजक हेतु की ग्रपेक्षा नहीं करती है। क्योंकि उन कालागुन्नों का स्वभाव सम्पूर्ण द्रव्यों की वर्तना करने में प्रयोजकपना है, यदि वे कालागुन्ने स्वय ग्रपनी ही वर्तना करने में प्रयोजक नहीं मानी जावेंगी तो उनके सर्वप्रयोजक स्वभाव होने का विरोध ग्राजावेगा, जैसे कि ग्राकाश को ग्रपने स्वय ग्रवगाह का हेतुपना नहीं मानने पर सम्पूर्ण द्रव्यों के श्रवगाह देने के हेतुपन स्वभाव होने का विरोध होजाता है। सबको ग्रवगाह वही दे सकता है जो स्वको भी ग्रवगाह देता है। सब में स्व सव से पहिले ग्राता है। इक्षी प्रकार काल द्रव्य स्वय ग्रपनी वर्तना करने में प्रयोजक हेतु होगा तभी सबका वर्तियता होसकता है।

प्रथवा दूसरा हण्टान्त यह है कि सर्गज्ञ का विज्ञान यदि अपने निजरूप का परिच्छेदक नहीं माना जायगा तो उसके सबको जान लेने स्वभावका विरोध होजायगा सर्वज्ञ का विज्ञान स्वको जानता हुआ ही सर्व का ज्ञाता बन सकता है। अथवा तीसरा हण्टान्त यो समिभ्ये कि दिशा को अपने मे पूव पश्चिम, आदि ज्ञानो का हेतुपना नहीं मानने पर सम्पूर्ण पदार्थों में पूर्व, पश्चिम, ज्ञान करने के हेतुपन का जैसे विरोध होजाता है। यानो दिशाये स्व में पूर्व, पश्चिम, आदि का व्यवहार कराती हुई ही मूर्त द्रव्यों में पूर्व आदि व्यवहार को कराती हुँ, अन्यथा अनवस्था होजायगी। भावार्थ—आकाश स्वयं अपना अवगाहक है ज्ञान स्वयं अपना परिच्छेदक है। दिशा स्वयं अपने को पूर्व आदि व्यवस्था करा-

देती है। इसी प्रकार काल द्रव्य की वर्तना स्वय होरही है, ऐसी दशा में हेतु के रहजाने पर साध्य के नहीं रहते सन्ते काल वर्तना करके व्यभिचार हुन्ना, यो कोई पण्डित कह रहे हैं।

कालवर्तनाया श्रनुपचरितक्षपेशासद्मावात् यस्यासावन्येन वर्त्यते तस्या सा ग्रुख्य-वर्तना कर्मसाधनत्वात्तस्याः । कालस्य तु नान्येन वर्त्यते तस्य स्वयं स्वसत्तावृत्तिहेतुत्वाद्वन्यथा नवस्थाप्रसंगात् ततः कालस्य वतो वृत्तिरेवोयचारतो वर्तना वृत्तिवर्तकयो निमामावानग्रुख्य-वर्तनानुपपचेः ।

ग्रब ग्राचार्य उत्तर कहते हैं कि मुख्यरूप से काल वर्तना का ग्रसद्भाव है। जिस द्रव्य की वह वर्तना ग्रन्य द्रव्य करके वर्तायी जाती है, उसकी वह मुख्य वर्तना है। क्योंकि कर्म में निरुक्ति कर उस वर्तना को साधा गया है। कालद्रव्य की वर्तना तो ग्रन्य द्रव्य करके नहीं वर्तायी जाती है। कारण कि वह काल स्वय ग्रपनी सत्ताकी षृत्ति का कारण है। ग्रन्यथा यानी काल के वर्त्ताने में भी ग्रन्य वर्तियता द्रव्य की ग्रपेक्षा होगी तो प्रनवस्था दोष का प्रसग ग्रावेगा तिस कारण काल की स्वय ग्रपने भाप से षृत्ति होजाना ही उपचार से वर्तना मानी गयी है क्योंकि षृत्ति ग्रीर वर्तकके विभाग का ग्रभाव होजाने से काल के मुख्य वर्तना की सिद्धि नहीं होपाती है।

भ्रयात्—दूसरे मनुष्य करके माल खरीदने पर तो विक्रंता के यहा वेचने का व्यवहार मुख्य सममा जाता है। स्वयं खरीद लेने से विक्रय व्यवहार नहीं मानाजाता है, उसी प्रकार जहाँ भिन्न द्रव्य प्रयोजक हेतु है। उन जीब भ्रादि पाच द्रव्यों की वर्तना तो मुख्य है, भ्रौर स्वय हेतु होजाने से कालकी वर्तना केवल उपचरित है। भ्रत उपचरित यानी भ्रसद्भूत पदार्थ करके हेतु का व्यभिचार दोष नहीं हुआ करता है, एक द्रव्य वर्तने योग्य होता और दूसरा द्रव्य वर्तने का कारक वर्तक होता तव तो मुख्य वर्तना होसकती थी, भ्रन्यथा नहीं।

शक्तिमेदाचयोर्विमागे तु सा कालस्य यथा ग्रुख्या तथा च वहिरंगनिमिचापेषात्वं वर्तकशक्तेर्विहरगकारणत्वात् ततो न तया व्यमिचारः।

यदि वह पण्डित यो कहै कि जैसे ज्ञान में वेद्य और वेदक दोनो शक्तिया विद्यमान हैं। प्रदीप में स्व-प्रकाशत्व भीर पर-प्रकाशत्व दोनो शक्तिया हैं, इसी प्रकार काल द्रव्य में वर्त्यत्व भीर वर्तकत्व भिन्न भिन्न शक्तिया हैं। शक्तियों के मेदसे उन वृत्ति भीर वर्तक पदार्थों का विभाग होजाया यो कहने पर तो भ्राचार्य कहते हैं, कि ठीक है यो तो जिस प्रकार वह काल की वर्तना मुख्य सघ जाती है उस ही प्रकार विहरग निमित्तों की भ्रमेक्षा होना साध्य भी घटित होजाता है। क्यों कि काल की कयिवत भिन्न मान ली गयी वर्तकत्व शक्ति यहां काल के वर्ताने में विहरग कारण पड़ गयी है, तिस कारण उस कालवर्तना करके व्यभिचार दोष नही हुआ कालवर्तना में हेतु रह गया तो क्या हुआ साध्य भी तो साथ ही साथ ठहर गया है। ऐसी दशा में व्यभिचार दोष नही भाता है।

श्रकालवृत्तित्वे सित कार्यत्वादिति सिवशोषणो वा हेतुः सामध्यदिवसीयते । यथा पृथिव्यादयः स्वतोर्थान्तरभृतद्वानवेद्याः प्रमेयत्वादित्युक्तेप्यज्ञानस्वे सतीति गम्यते, श्रन्यथा ज्ञानेन स्वयं वेद्यमानेन व्यभिचारप्रसंगात । श्रयवा "कार्यत्वात् " इतना ही हेतु नहीं समक्ता जाय " श्रकालवृत्तित्वे सित " यह विशेषण् जोड दिया जाय काल वर्तना ही व्यभिचार स्थल होसकता है। श्रतः तद्भिन्नत्व का निवेश कर देना उचित है, विना कहे ही शब्दों की सामर्थ्य से यह निर्णीत कर लिया जाता है कि ग्रन्थकार ने यहां कालवर्तना से भिन्न होते हुये कार्यपना यो विशेषणासहितहेतु कहा है। जैसे कि किसी ने यह श्रनुमान कहा कि पृथिवी, जल श्रादिक पदार्थ (पक्ष) स्व से भिन्न होरहे ज्ञान करके जानने योग्य है। साध्य) प्रमेय होने से (हेतु) यो केवल प्रमेयत्व हेतु कह देने पर भी ज्ञानभिन्नत्वे सित यह विशेषण विना कहे ही जान लिया जाता है। श्रन्थथा स्वयं श्रपने श्राप वेदे जारहे ज्ञान करके व्यभिचार दोप होजाने का प्रसग श्राजावेगा, प्रमेय तो ज्ञान भी है किन्तु वह स्व से निराले श्रन्य ज्ञान करके वेद्य नही है। ज्ञान तो स्वसम्वेद्य है।

गम्भीर विद्वानों के वाक्य सोपस्कार होते हैं, श्रीभप्राय को नहीं समक्ष कर कोरे शब्दों पर ही से व्यभिचार दोप उठा देना तुच्छता है। गम्भीरता का पाठ पढ़ने वालों को ऐसे तुच्छ कमीनेपन से ग्रपने को वचातेरहना चाहिये यद्यपि यह कार्य कठिन है। किन्तु ग्रसम्भव नहीं। तुम्हारा मित्र ग्राम को जारहा है तुमने उससे कहा कि सम्भवत: मेह पड़ेगा, ग्रतः छतरी लेते जाग्रो। वह मित्र मेह नहीं वरसने का ग्राग्रह करता हुन्ना छतरी को नहीं लेगया, देव योग से मार्ग में मेह वरसा ग्रौर मित्र वेचारा वस्त्र तथा ग्रन्य सामान के साथ भीग गया ग्रौर लौट कर मित्रने सम्पूर्ण व्यवस्था सुनाई। मित्र की दशा को सुनकर तुम्हें इतनी गम्भीरता वनाई रखनी चाहिये जिससे कि क्रिटित यह शब्द नहीं निकल पड़े कि हमने तभी तुमसे कहा था कि छतरी लेते जाना। तात्पर्य यह है कि पक्ष के प्रयोग की सामध्यं से ग्रन्थकार का यही ग्रामप्राय जंचता है कि वे हेतु दल में "कालवतनाभिन्नत्वे सितं" इतना विशेषण लगा रहे हैं।

नन्त्रत्र प्रमेयत्वादेवेत्यवधारणात्तदप्रमाणत्वे सतीति विशेषणमनुक्तमि शक्यमव-गंतुमन्यत्र तु कथमिनि चेत्, कार्यत्वादेवेत्यवधारणाश्रयणादन्यत्राप्यकारणत्वे सतीति विशेषण तावद् गम्यते कारणं च युगपत्सकलवृत्तिमतां वृत्तां कालवृत्तिरित्यकालवृत्तित्वे सर्ताति विशेषणं लम्यत एव सामर्थ्यात् ततो न प्रकृते हेता विशेषिमच्छता हेत्वंतरं ।

सन्तुष्ट नहीं हुये उस विद्वान् का पुनः प्रश्न है कि सभी वाक्यों में अवधारण लग जाते हैं। इस बात का जैन भी मानते हैं "पृथिव्यादय स्वतो अर्थान्तरभूत-ज्ञान-वेद्याः प्रमेयत्वात् " इस अनुमान में प्रमेयत्वात् एव" इस प्रकार अवधारण कर देने से प्रमाण भिन्नत्वे सित यह विशेषण विना कहे भी जाना जा सकता है किन्तु अन्य स्थल पर यानी "वतंना विहरणकारणापेक्षा कार्यत्वात् इन अनुमान में वह "कालवर्तनाभिन्नत्वे सित "यह विशेषण भला किसप्रकार जाना जा सकता है।

श्रयात्—प्रमेयपना ही जहाँ है वह अपने से अर्थान्तर होरहे ज्ञान के द्वारा वेद्यपना है यद्यपि ज्ञान प्रमेय है तथा साथमे प्रमाण भी है अतः केवल प्रमेय ही तो ज्ञान भिन्न पदार्थ पृथिवी, जल आदिक ही होसकते हैं। अतः "प्रनाणभिन्नत्वे नित" यह विशेष ए विना कहे ही निकल पड़ता है, किन्तु आप जैनों के अनुमान में कालवनना भिन्नत्वे सिन यह विना कहे यो हो नहीं टरक पड़ेगा। यो आक्षेप करने पर तो प्रन्थकार समाधान करते हैं, कि यहा भो कार्यत्वादेव इस प्रकार एव द्वारा प्रव्यारणका आश्रय य सेने से हुनारे इसरे प्रवृत्यान में मा " प्रकारणका सित्र हैं । उन लिया

जाता है, जो अन्य द्रव्य करके की गयी कार्यरूप हो वर्तनाये हैं। वे ही पकेंडी जायगी, स्व करके की गयी अथवा जो कथिवत् कारणा भी होसकती हैं, वह काल वतना नहीं ली जासकेंगी कार्य कहने से कारणास्व से रीते कार्य ही ग्रहण किये जासकते हैं। जब कि सम्पूर्ण वृत्तिमान् पदार्थों की ग्रुगपत् वृत्ति-कराने मे कारण कालवृत्ति है इस कारण श्रकाल वृत्ति यह विना कहे ही भाजाता है। श्रकालवृत्ति सित यह विशेषण विना कहे ही सामध्यं में लब्ध हो ही जाता है।

भ्रयात्-कूटस्थ काल द्रव्य नो अन्य द्रव्यो के वर्ताने मे कारण नही है स्वय भ्रपनी वर्तना कर रहा ही काल दूसरो का वर्तियता है, श्रतः काल के समान काल को स्वया वर्तना भी श्रन्य द्रव्यो के वर्ताने मे प्रयोजक हेतु होजाती है, यम श्रीर धर्मी मे कथं ित् श्रमेद है। जव 'कालविताभिन्नत्वे सित" इतना विशेषण स्वत. ही प्राप्त होगया तो जैनो के ऊपर हेत्वन्तर नामक निग्रहस्थान नहीं हुग्ना प्रक-रणप्राप्त हेतू मे विशेष की रक्षा रखनेवाले वादी के ऊपर हेत्वन्तर निग्रह स्थान उठा दिया जाता है. '' मविशेषोक्ते हेती प्रनिषिद्धे विशेषिमच्छतो हेत्वन्तर" यह गौतमसूत्र है जिस प्रकार किसी ने मनुमान कहा कि शब्द म्रनित्य है। क्योंकि उसका वाह्य इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष होता है, किन्तू नित्य मानी गयी शुट्टत्व जातिका भी वाह्य इन्द्रिय करके प्रत्यक्ष हाता है। अतः प्रतिवादीने शब्दत्व जाति करके व्यभि-चार उठा दिया ऐसी दशा मे वादी " सामान्यवत्वे सति " यह विशेषण लगा देता है । सामान्य मे पुनः दूसरा सामान्य नही टिकता है, अत. शब्दत्व सामान्य सामान्यवान् नही है, यो व्यभिचार दोप तो टल गया किन्तू वादी का हेश्वन्तर नामक निग्रह-स्थान होगया। इस प्रकार हम जैनो के ऊपर यह हेत्वन्तर निग्रहस्थान नहीं लागू होता है क्यों कि हमने हेतु में कोई विशेष भ्र श नहीं जोड़ दि गा है " कालवर्तना-भिन्नत्वे सति " इतना कार्यत्व हेतु का विशेषण ता ग्रन्थकार के श्राभप्राय मे पहिले ही से था जैसे कि · पवतो विन्हिमान् घूमात् " यहाँ " सयोग सम्बन्धेन " यह विशेषण तो अनुमान प्रयोक्ता को प्रथम से ही अभिप्रत है। उसका शब्द से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रन्यथा अमवाय सम्बन्ध से धूम भ्रपने भ्रवयवो मे रहा वहा वन्हि के नही वतने से व्यभिचार दोष भ्राजाता । प्रकरणप्राप्त कार्यत्व हेत् मे कोई नवीन विशेषण लगाने को इच्छा नहीं की गई है।

नन्वेदं कालवृत्ते (कार्यत्वे तया व्यभिचारामावादनर्थकं विशेषणोपादानामित चेम, प्रयीपार्थादेशात्कायत्वस्य तत्र माशात्तया व्यभिचारप्रमंगात् तत्परिहारार्थे विशेषणोपादानस्यान-र्थकत्वायोगात् । ततां वर्तनोपका कालसत्तां साधयत्येव ।

पुन कोई पण्डित मनुनय करते हैं कि कालकी वर्तना जब कार्य ही नहीं है तो कार्यत्व हेतु के नहीं ठहरने पर उस कालबृत्तिकरके व्यभिचार होजाने का श्रभाव है, श्रत. "श्रकाल बृत्तित्वे सित इस विशेषण्या हेतु दलमे उपादान करना व्यथ है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि पर्याण्यक नय करके कथन करने से उस कालवर्तनामें कार्यत्व हेतुका सद्भाव है। पर्याण्यिकनयसे सम्पूर्ण पदार्थ कार्य हैं श्रत. उस कालवर्तना करके व्यभिचार होजानेका प्रसग श्राजाता है, उस व्यभिचार दोष का परिहार करने के लिये श्रकाल कित्वे सित इस विशेषण्य के ग्रहण्य करने को व्यथंपन का श्रयाग है। यानी विशेषण्य लगाना सार्थ के है। तिस कारण्य से सिद्ध होता है कि वर्तना नामका उपकार यह जापक हेनु उस ध्वतीन्द्रिय परमार्थ काल की सत्ता को साध ही देता है।

कः पुनः परिणामः ? द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगविस्तसालच्यो विकारः परिणामः तत्र विस्तसापरिणामोनादिरादिमांश्च। चेतनद्रव्यस्य तावत्स्वजातेश्चे तनद्रव्यत्वाख्याया श्चपरित्यागेन जीवत्वभव्यत्वाभव्यत्वादिरनादिरोपशिमकादिः पूर्वाकारपरित्यागा जहद्वृत्तिरा-दिमान् स तु कर्मोपशमाद्यपेत्तत्वाद पौरुषेयत्वाद्वे स्निसिकः। श्चितनद्रव्यस्य तु लोकसंस्थानमदरा-कारादिरनादिरिन्द्रधनुरादिरादिमान् पुरुषप्रयत्नान पेत्तत्वादेव वैस्निसकः।

यतना का व्याख्यान हो चुका अब महाराज यह बताग्रो कि सूत्र मे वर्तना के पश्चात् कहा गया परिशाम फिर भला क्या पदार्थ है ? इसका समाधान करते हुये ग्रन्थकार कहते है कि स्वकीय जाति का परित्याग नहीं करके द्रव्यका प्रयोग ग्रीर विस्नसा स्वरूप विकार होजाना परिगाम है द्रव्य का जीवके प्रयत्नसे हुम्रा विकार तो प्रयोगस्वरूप परिगाम है भ्रौर उन जीवप्रयत्नो की नही म्रपेक्षा करके श्रन्य अन्तरग वहिरग कारणोसे विस्रसा स्वरूप परिणाम होता है। उन दोनो प्रकार के परिणामो मे विस्रसा नामक परिणाम दो प्रकार है एक अनादि और दूसरा आदिमान यानी सादि है। तिनमे चेतन द्रव्यका तो चेतनद्रव्यत्व नामक श्रपनी निज जातिका नहीं परित्याग करके होरहा जीवत्व, भव्यत्व, ग्रभव्यत्व, ज्ञत्व, ग्रादि स्वरूप ग्रनादि परिगाम है। ग्रथित्-चेतन जीव द्रव्य ग्रनादि काल से जीवत्व म्रादि परिगामो को धार रहे हैं। जो भव्य जीव है वे ग्रनादिकाल से विना ही प्रयत्न के भव्यत्व रूप परिरामन मे लवलीन है ग्रीर जो जगत् मे जघन्य युक्तानन्तप्रमारा ग्रमव्य जीव है पुरुपार्थ विना ही श्रनादि से अभव्यत्व परिएाति मे तत्पर होरहे है, जीवत् परिएाम तो सबका अनादि, अनन्त है तथा चेतन द्रव्य के श्रीपश्चिक, क्षायोपश्चिक श्रादिक परिलाम तो श्रादिमान हैं क्योंकि उपश्चमसम्यवत्व. मतिज्ञान म्रादि परिएातियो मे पूर्व भ्राकारोका परित्याग भ्रीर म्रजहद्वात्त यानी ज्ञानत्वेन या जीवत्वेन धील अंश वना रहता है, कर्मके उपशम आदि की अपेक्षा होनेसे इन परिग्रतियों में जीव का पूरुपार्थ कोई प्रधान हेत् नहीं माना गया है, वे श्रीपशमिक श्रादि भाव तो कर्मों के उपशम. क्षयोपशम, श्रादि की अपेक्षा रखने वाले होने से जीत्र के पुरुषार्थ करके नहीं उपजने के कारण वैस्रसिक समभे गये है यो चेतन द्रव्य के अनादि और सादि वैस्रसिक परिणामो को उदाहरण सहित कह दिया है। अचेतन द्रव्य के तो लोककी रचना, सुदर्शन मेरु की रचना सूर्य चन्द्रमाग्रो की रचना, श्रादि परिएगम ग्रनादि होरहे वैस्रसिक है और इन्द्रधनुष बादल भ्रादिक भ्रनेक परिशाम भ्रादिमान हैं इनमे पुरुषप्रयत्न की भ्रपेक्षा नहीं है, इस कारण ये अचेतन पुद्गल द्रव्यके वैस्नसिक परिणाम कहे जाते है।

प्रयोगजः पुनदीनशीलमावनादिश्चेतनस्याचार्थोपदेशलक्षणपुरुपप्रयत्नापेक्तवात्, घटसंस्थानादिरचेतनस्य कुलालादिपुरुषप्रयोगापेक्तवात् धर्मास्तिकायादिद्रव्यस्य तु वस्त्रसिकोऽ संख्येयप्रदेशित्वादिरनादिः परिणामः। प्रतिनियतगत्युपप्रहहेतुत्वादिः आदिमान्। प्रयोगजो यत्रा-दिगत्युप्रहहेतुत्वादिः पुरुषप्रयोगापेक्तवात्।

दूसरा प्रयोग से जन्य परिगाम फिर चेतन द्रव्य का तो दान करना, शील पालना, भावना भाना, भ्रष्ट्ययन करना, सयम पालना ग्रादिक हैं क्यों कि ग्राचार्य महाराज के उपदेशस्वरूप पूरुष प्रयत्न

की अथवा जीवपुरुवार्थकी अपेक्षा रखकर वे परिगाम उत्पन्न हुये है तथा अचेतन द्रव्य पुद्रगलका-प्रयोग जन्य परिगाम तो घट की रचना, पट कीरचना, आद है क्यों कि कुम्हार, कोरिया, आदि पुरुषों के प्रयोग की इनकी उत्पत्ति में अपेक्षा रहती है हा अचेतनद्रव्यों में धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का वेस्निक धनादि कालीन परिगाम तो असंख्येयप्रदेशीयना, नित्यपना, अवस्थितपना, रूपरहितत्व आदि हैं, हो प्रतिनियत होरहे अदब आदि की गति में अनुग्रह करने का हेतुपन या बुक्षों की स्थित करने में अनुग्राहकपन आदिक तो आदिमान वैस्निक परिगाम है धर्मास्तिकाय आदिके इन परिगामोकी उत्पत्ति में किसी जीवके प्रयत्नकी आवश्कता नहीं है। हा धर्मास्तिकाय आदि अचेतन द्रव्योके प्रयोगजन्य परिगाम तो इस प्रकार हैं कि छापने, सीने आदि के यत्र ( मशीने ) बैलगाडी, आदि के गति उपग्रह का हेतुपना धर्म का अथवा चलतेहुये घोडे के ठहरने पर स्थिति का अनुग्रहकपन अधर्म द्रव्यका, ठोकी जारही कील को अवगाह देना आकाश का, व्यायाम द्वारा शरीर की वर्तना काल का अनुग्रह है क्योंकि इन परिग्गितियों के उपजने में जीवों के प्रयोगों की सहकारिस्वेन अपेक्षा है।

समर्थीप विदर्गकारणापेचः परिणामत्वे सति कार्यत्यात्, ब्रीझादिवदिति यच-स्कारण वाझं स कालः।

ये कहे जा चुके वैस्नसिक और प्रयोगजन्य विकार यद्यपि समर्थं हैं यानी अपने उपादान कारण उस द्रव्य को अन्तरंग कारण मानते हुये उपजाते हैं फिर भी विकार (पक्ष ) वहिरग कारण की अपेक्षा रस्ता है (साध्य ) परिणाम होते सन्ते कार्य होने से हेतु) धान चावल, मूंग भादि के समान अर्थात्—जैसे चावल या मूग मे पकने की शक्ति अन्तरंग मे विद्यमान है तथापि जल, अग्नि, आतप, आदि वहिरग कारण मिलने पर ही उनका परिपाक होता है। यहा प्रकरण मे जो उनका वहिरग कारण है, वही काल द्रव्य है यह समकाना है।

परिणामोऽसिद्ध इति चेन्न, वाधकाभावात परिणामस्यामावः सन्वासन् । योदींपो-पपचेरिति चेन्न, पचान्तरत्वात् । न हि सन्नेव वीजादावंकुरादिः परिणामस्तत्परिणामत्वविरो-घाद्वीजस्वात्मवत् । नाप्यसन्नेव तत एव खरविषाणवत् किं ति १ द्रव्यार्थादेशात् सन् पर्या-यार्थादेशादसन् न चामयपचमावी दोपोन्नावतरति सदसदेकांतपचाम्यामनेकांतपद्मस्यान्यत्वात् हिमकत्वपारदारिकःवाम्यामहिमकापारिदारिकत्ववत् विश्वक्तगुद्धश्चं ठीम्यां तरस्योगवद्वा जात्यं-तरस्वाच्च रसांतरसंमवात् । एतेन विराधादयः वरिद्द्ताः दृष्टच्याः ।

यहां कोई कूटस्थिनित्यवादी पिण्डत माक्षेप करता है कि द्रव्यों का परिगाम होना। सद नहीं होगाता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि परिगामों के सद्भाव का कोई वाष्ट्रक प्रमागा नहीं है। ग्रनेक घट, पट, पुस्तक, कोष, मितज्ञान ग्रादि परिगामों का साक्षात्कार होरहा है। पुन. ग्राक्षेपकार पिण्डन कहता है कि परिगाम का जगत में ग्रभाव है क्योंकि सद्भाव मानने पर भौर ग्रसद्भाव मानने पर ग्रनेक दोष उपस्थित होजाते हैं। देखिये वीज भं कुर-स्वरूप करके परिगात माना जाता है, यहां हम कूटस्थ-वादी जैनो से पूछते हैं, कि यदि भं कुर मवस्था में वीज है। तब तो भ कुर का अभिव होगया। जैसे कि पहिले वीज भवस्था में ग्रंकुर नहीं था, दो अवस्थाये एक साथ नहीं ठहर पाति है। यदि भं कुरमें वीज का मसत्व माना जाना जायगा तब तो भं कुर रूप से वीज की परिगाति

नहीं घटित होती है। क्योंकि अंकुर में वीजपन स्वभाव का अभाव है, अत. सद्भाव या असद्भाव दोनो पक्षो मे दोष खडा होजाता है ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि सर्वथा सदभाव भीर सर्वथा ग्रसद्भाव इन दो पक्षो से निराला तीसरा कथचित् मदसत्वका पक्ष हमने ग्रहण किया है। वीज भविष्यमे ग्रं कुर होनेवाला है। वालक भागे जाकर युवा होजायगा यहा हम वीज भ्रादिमे म कुर म्रादि परिगामो को सर्वथा विद्यमान होरहे ही नहीं मानते हैं। यदि वीज अवस्था में भी अंक्र भ्रवस्था मान ली जाय तो ग्रंकर को उस वीज का परिगाम होने का विरोध हो जावेगा जैसे कि वीज की निज ग्रात्मा का परिणाम वीज ही है, ग्र कुर नहीं। दुग्ध काल में ग्रविद्यमान होरहा दहीं तो दूध की पर्याय कही जा सकती है, विद्यमान दूध की स्वा-मा ही तो दूध का विगरिगाम नही है, तथा वीज ग्रादिक मे सर्वथा ग्रसत् ही मान लिया गया भी ग्र'क्र ग्रादिक उसका परिगाम नहीं होसकता है। तिस ही कारण मे यानी उस वीज के परिगाम होजाने का अ कुर को विरोध आजाने से (हेत् ) जैसे कि वीज मे सर्वथा श्रविद्यमान होरहा खरविषाए। बीज का परिगाम नही है। यदि यहा कोई यो पूछे कि परिणामी मे सद्भूत माना जा रहा भी परिणाम नही है, श्रीर परिणामीमे श्रविद्यमान होरहा भी परिणाम उसका परिगाम नही है तो परिगामी मे कैसा क्या होरहा परिगाम उसका परिगाम वहा जायगा ? वतास्रो । इसके उत्तर मे हम जनो को यही कहना है । कि द्रव्यार्थिक नय द्वारा कथन करने से परिएामी मे परिएाम सन है। तभी तो कारए। मिलने पर परिएामी फट उस परिएाम स्वरूप परिगात होजाता है। श्रीर पर्यायाथिक नय द्वारा कथन करने से परिगामी मे परिगाम का सद्भाव नहीं है, तभी तो उस असद्भूत परिगाम को उपजाने के लिये कारणकूट जोडना पडता है।

भावार्थ—परिएाम होने का द्रव्य सतत विद्यमान है, किन्तु वह पर्याय विद्यमान नहीं है। धार्मिक पुरुष पवके दिनोमे एकाशन करता है, रोटी, दाल, दूध पानी भ्रादि खाद्य पेय द्रव्यों में भ्राहार वंगणाये विद्यमान है। उन खाद्य पदार्थों की उदराग्नि, पर्याप्ति, भ्रादि करके कुछ देर में मास, रक्त, ग्रास्थि, मल, भूत्र, स्वरूप परिएाति होजावेगी किन्तु भोजन करते समय वह मास, रक्त, म्रादि पयाये खाद्य पदार्थों में विद्यमान नहीं है, यही साख्य सिद्धान्त भ्रौर जैन सिद्धान्त में अन्तर है भ्रंत उस ब्रती के व्यवहार चारित्र में कोई दोप नहीं लगता है। व्यवहार चारित्र की भिक्ति पर्यायाधिक नय मनुसार उनउन विशेष पर्यायों पर डटी हुई है, द्रव्याधिक नय का विषय यहां गौण पड जाना है, ग्राहारवर्गणा ही तो रक्त, मास, ग्रादि रूप पारएाति करने वाली है, ग्राकाशकी रोटी, दाल, रस, रक्त ग्रादि स्वरूप परिएाति नहीं होसकती है।

स्वस्त्री-सन्तोष या अचौर्यत्रत भी पर्यायदृष्टि से ही पलते हैं, अन्यथा अन्य भी अनेक स्त्रिया भूत पूर्व जन्मोमे ब्रतीकी बल्लभाये बन चुकी हैं। दूसरोंका धन भी पूर्व जन्मोमे ब्रती का होचुका होगा तब तो उन के ग्रहण मे दोष नहीं होना चाहिये। बात यह है कि सर्वथा सत् पक्ष और सर्वथा असत् पक्ष इन दोनो पक्षो मे होने वाले दोष का यहां कथिचत् सत्त्वासत्व पक्ष मे ग्रवतार नहीं होपाता है। क्योंक सत् एकान्त का पक्ष श्रीर असत् एकान्त का पक्ष इन दोनो पक्षो से कथिचत् सदसत् इस ग्रनिकान्त पक्ष का भेद भाव है जैसे कि हिसकपन, और परगरा-सेवीपन दोषो से श्रहिसकपन और परदारा-सावापीपन गुण विभिन्न है। अर्थात्—कतिपय हिसक जीव भले ही परदारा-सेवी नहीं होय क्योंकि हिसक के कूर परिणाम होते हैं और परदार-सेवन मे स्नेहपुंज की श्रावश्यकता है। अथवा कतिपय परदार-सेवी जीव भले ही हिसक नहीं होय क्योंकि हिसक के कूर भावों की आवश्यकता होजानी

है। कम से कम जिस परस्त्री से उनका स्नेह है, उसकी हिंसा करना उनको ग्रिभित्र त नहीं है। तथापि कोई कोई दुष्ट जीव परदारा-सेवी होते हुये भी हिंसक होरहे हैं। परस्त्री करके ग्रन्य पुरुष के ऊपर म्नेह करने की शंका होजाने पर वे उस परदारा की हिसा तक कर देते है, पर-पुरुष रत म्त्रिया भी ग्रपने रिसक को मार डालती मुनी गयी है। किन्तु जो धर्मात्मा जीव सुदर्शन सेठ के समान है, हिंसक नहीं है, भीर परदार-सेवी भी नहीं है वह उन हिंसक ग्रीर पारदारिक दूषित पुरुषों से तीमरी ही जाति का सज्जनोत्तम है।

दूसरा दृष्टान्त यो ममिभये कि एक दूसरेमे पृथक् भूत होरहे धकेले गृड और अकेली सोठ के सयोग से उपजा हुआ अगुद्ध द्रव्य तीसरे ही प्रकारका है, अकेला गुड या सोठ जिस रोग को दूर नहीं कर सकते हैं उस विशेष जाति की खासी को मिला लिये गये गुड और सोठ मिटा देते हैं। क्योंकि दोनों की मिलकर पुन तीसरी ही जाति की न्यारी परिणति होजाती है। अकेले नकेले गुड या सोठ के रस से मिले हुये गुड सोठ का रस तीसरी जाति का उपज जाता है, इसी प्रकार कर्णंचित् सदसत्व पक्ष मे कोई उभय दोष नहीं प्राप्त होता है। इस उक्त कथन करके अकेकान्त पक्ष मे विरोध शादिक दोपों का भी परिहार कर दिया ना चुका देख लेना चाहिये अर्थान्—विरोध, वैयधिकरण्य, सग्य, सकर व्यतिकर अनवस्या, अभाव, अप्रतिपत्ति ये दोष अनेकान्त ,पक्ष मे नहीं आते हैं। उभय दोष के समान विरोध आदि दोषों का उपद्रव भी द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, नामक सामान्यविशेष या चित्रज्ञान, सयुक्त गुड सोठ, आदि दृष्टान्तों करके दूर भगा दिया जाता है।

किं च परिगामस्य प्रतिषेवो न तावत्सतः सन्तादेव परिगामप्रतिषेववत् मतोपि प्रति-षेघे परिगाम-प्रतिषेत्रस्यापि प्रतिषेघप्रसंगात् प्रतिषेघाभावः । अय प्रतिषेधः सत्वास प्रांत-षिच्यते नत ए । परिगामोपि न प्रतिषेद्धच्य इति स एव प्रतिषेधाभावः । नाष्यसतः प्रतिषेधः असत्विधः असत्विधः असत्विधः असत्विधः असत्विधः असत्विधः असत्विधः असत्विधः ।

एक बात यह भी है कि परिणाम का जो प्रतिषेध किया शाता है, उसमे हम दो पक्ष उठाते हैं कि सद्भूत परिणाम का प्रतिषेध किया जाता है ? भयवा मसत् होरहे परिणाम का निषेध किया जाता है ? वताभा : प्रथम पक्ष भनुसार विद्यमान होरहे सन् परिणाम का तो प्रिपेध नही होसकता है । कारण कि वह परिणाम सन् ही है जैसे कि क्रूटस्थ-वादियों के यहाँ परिणाम के सद्भूत माने गये प्रतिषेध का निषेध कसे होसकता है । जब कि परिणाम का प्रतिषेध विद्यमान माना गया है तो मला उसका निषेध कसे होसकता है ? यदि सद्भूत पदार्थ का भी निषेध कर दोगे तो परिणाम के भी निषेध होजाने का प्रसग आवेगा, ऐसी दशामे प्रतिषेध हो ही नहीं सकता है । दो भगान भाव रूप होजाते हैं । निषेध का निषेध कर दियाजाय तो विधि सिद्ध होजाती है । यदि क्रूटस्थवादी भव यो कहे कि परिणाम का प्रतिषेध को विद्यमान है । इस कारण नहीं निषेधा जाता है प्रन्थकार कहते हैं, कि तिस ही कारण परिणाम भी प्रतिषेध करने योग्य नहीं है । इस प्रकार वही परिणाम के प्रतिषेध का भगाव होगया यानी परिणामका सद्भाव बन गया । तथा द्वितीय पक्ष भनुसार असत् होरहे परिणाम का भी प्रतिषेध भसत् होनेके कारण ही नहीं होसकता है " सिजनः प्रतिषेधों न प्रतिषेध्य को प्राप्त मही होसकता है, भन्यथा प्रतिषेध नहीं होसकता है । सर्वथा भसत् होरहा पदार्थ कभी प्रतिषेध को प्राप्त नहीं होसकता है, भन्यथा प्रतिषेध को निविषयपन का प्रसंग भावेगा । जैसे वस्तुभूत विषय के नहीं होने

से स्वप्नज्ञान या भ्रान्तज्ञान निविषय है, उसी प्रकार प्रतिषेध के षष्ठधन्त प्रतियोगी विषय का ग्रभाव होजानेसे प्रतिषेध निविषय होजायगा।

स्वरिवपाण्यातिषेवः कथिमिति चेत्, न कथमिति सन्वाद्येकांतवादिनामिति वृमः । तद-नेकांतवादिनां तु क्यिचित्कदाचित्कथित् सत एवान्यत्रान्यदान्यथा प्रातिषेथ इति सर्वमनश्चम् ।

ग्रन्थकार के प्रति किसी का प्रश्न है कि तब तो खरिवपाण का प्रतिषेध किस प्रकार कर सकोगे? यहाँ तो प्रतिषेधका प्रतियोगी कोई वस्तु भूत विषय नहीं है, यरयाभाव. स प्रतियोगी। यो कहने पर तो ग्राचाय कहते हैं, कि सर्वया सन्व या सर्वथा ग्रान्त ग्रादिक एकान्तका ग्राग्रह कर रहे वादियों के यहा किसी भी प्रकार से खरिवषाण का निगेध नहीं होसकता है। ऐसा हम ढिढोरा पीट कर स्पष्ट कह रहे हैं, हा उन कथित्वत सन्व ग्रादि का प्रनेकान्त मानने वाले सिद्धान्तियोके यहा तो कही न कही, कभी न कभी, किसी भी प्रकार से, सन् होरहे ही पदार्थका ग्रन्य स्थल पर ग्रन्य काल मे दूसरे प्रकारों से निषेध किया जा सकता है। यो कहने पर हम स्याद्धादियों के यहा सम्पूणं व्यवस्था निर्देश सिद्ध होजाती है। बान यह है कि जगत् मे खर भी है बैल, भैस प्रादि के सिर पर विपाण भी विद्यमान है केवल खरके सिर पर विषाणोका ग्रमाव साध दिया जाता है। ग्रष्टिसहस्रीमे ग्रद्ध त शब्द: स्वामिधेय-प्रत्यनीकपरमार्थापेक्षों नज्पविखण्डपदत्वादहेत्विभधानवन् इस ग्रनुमान द्वारा बढिया निरूपण कर दिया गया है। श्री ग्रकलक देव ने तो मन्दूक को चोटी ग्रथवा खर के विषाण को भी ग्रनेक युक्तियों से पुष्ट करके स्वकीय स्याद्वाद वाणी का वैभव दण्याया है।

मर्वथैकांतस्य प्रतिपेधः कथिमित चेत्, कोऽयं सर्वथैकांतः। इदमेवेत्थमेवेति वा धिमेंगो धर्मस्य वाभिमननिमिति चेत्, तिर्वे तस्य सत एव नििष्यसाधनमेन प्रतिपेधः। स्वरूप-प्रतिपेधे तु मर्वथा प्रतीतिविशेधः स्यात्। दर्शनमोहोदये सित सदाद्येकांताभिनिवेशस्य मिथ्या-दर्शनिविशेषस्य प्रत्यानमवेद्यन्वात्। निर्विषयत्वसाधने तु तस्य न प्रतीतिवाधा प्रतीयमानस्य प्रस्तुति सन्वाद्यंशस्य धर्मत्वात्। नायं पर्वथा सन्वाद्येकांताभिनिवेशस्य दिषयो वस्त्वंशः सर्वथा विशेधात्।

पुनः कोई प्रश्न करता है कि आप जैन सर्वथा एकान्त का भला प्रतिषेघ किस प्रकार करोगे क्यों कि सर्वथा एकान्त को सद्भून मानने पर उसकी विधि हुई जाती है। एकान्तको जानने वाला ज्ञान प्रमास होजायमा, असत् एकान्तका आप निषेध होना इष्ट नहीं करते है। यह विकट समस्या उपस्थित हुई। यो कहने पर तो प्रन्थकार कहते हैं, कि भाई यह सर्वथा एकान्त भला क्या पदार्थ है? बताग्रो, यह यही है, अथवा इस ही प्रकार है, यो धर्मी अथवा धर्मको कदाग्रह पूर्वक माने जाना यदि सर्वदा एकान्त इष्ट है, यो कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि तब तो उस सत् भूत ही सर्वथा एकान्त के ग्राभिनवेश को विषयरहित साधन कर देना ही उसका प्रतिषेध है यानी सर्वथा एकान्त के ज्ञान का कोई वस्तुभूत विषय नहीं है जैसे कि स्वप्नज्ञान तो परमाथं है किन्तु उसका विषय वस्तुभूत नहीं है। इसी प्रकार मिध्याद्याद्यों के यहा सर्वथा एकान्त का ग्राग्रह है किन्तु वह कोरा मन्तव्य निविषय ही है।

एकान्त के मन्तव्य या भ्रान्त ज्ञानों के स्वरूप का निषेध कर देने पर तो सभी प्रकार प्रतीतियों से विरोध ग्रावेगा स्वसम्बेध होरहे मिथ्यावर्शन या मिथ्याज्ञानका ग्रपलाप नहीं किया जा सकता
है। ग्रसत्य-भाषी पुरुष को मार डालना नहीं चाहिये, हाँ उसको दूपित या ग्रपराधी कह सकते हो
क्योंकि दर्शन मोहनीय कमं का उदय होने पर प्रत्येक ग्रात्मा में सत्, ग्रसत्, ग्रादि एकान्तों के ग्रीमनिवेध स्वरूप मिथ्यादर्शन विशेष का वेदन किया जा रहा है। उस स्वसम्बेध पदार्थ का निपेध नहीं
किया जा सकता है, हाँ उस एकान्त ग्राग्रह को विषय-रहित साधने पर तो प्रतीतियों में वाबा नहीं
ग्राती है। वस्तु में प्रतीयमान होरहे सत्य, ग्रसत्व, ग्रादि ग्र शो को धमं मान लिया जाता है उनमें
सर्वथापन का निषेध यो करा दिया जाता है. कि सभी प्रकारों में सत्य या ग्रसत्य ग्रादिक एकान्तो क ग्रामिनिवेश का विषय होरहा यह वस्त्वश सवंथा नहीं है। क्योंकि विरोध ग्राजावेगा, हा कथित् वह वस्त्वश है। ग्रर्थात्—जो सवंथा है वह वस्तु का ग्रंश नहीं ग्रीर जो वस्तु का ग्रंश है। वह सवंथा एकान्त स्वरूप नहीं। हा कोई भी सत्त्व ग्रादिक वहीं सुलभता से कथित्व वस्तु के ग्रंश होसकते हैं, कोई विरोध नहीं ग्राता है।

एतेन प्रधानादिप्रतिपेधो व्याख्यानः प्रधानाद्यमिनिवेशस्य नििप्यत्वमाधनात्। ततो नैकांतेनासतः प्रतिपेध इति सत एव परिणामस्य कथान्वनप्रतिपेधोपपत्तः । विधा नामावः।

इस उक्त कथन करके सत्त्व गुरा. रजोगुरा, तमोगुरा, स्वरूप प्रधान या नित्य. एक, परमब्रहा. जगत् कर्त्ता ईश्वर भ्रादि के प्रतिषेधोका भी व्याख्यान कर दिया समक्तना चाहिये। साख्य या भद्दैत-वादी श्रथवा नैयायिक पण्डितो को प्रधान भ्रादि अपने इष्ट तत्वो का भ्रभिनिवेश हो गृहा है उस भिनिवेश को निर्विपय सिद्ध कर देने से ही प्रधान भ्रादिके प्रतिषेध का तात्पर्य सध जाता है, मंत्र द्वारा सर्प को निर्विष कर देना अथवा उससे कथचित् वचे रहना ही सर्पका निर्पेध है, भ्राहसक धार्मिक पुरुष सर्प को मारते नहीं हैं। तिस कारण से सिद्ध हुम्रा कि एकान्त रूप से असत् पदार्थका प्रतिषेध नहीं बनता है इस कारण सद्भूत होरहे ही परिणाम का कथचित् क्वचित् प्रतिषेध होजाना वन पाता है, अतर सभी प्रकारों से परिणाम का भ्रभाव नहीं हुम्रा, प्रत्युत परिणाम की सिद्धि कर दी गयी है।

स्यानमतं, नास्ति परिणामोन्यानन्यत्वयोदोंपादिति नोक्तःवातः। उक्तमत्रोक्षर्, न अयं वीजादकुरमन्यमेव मन्यामहे तदपरिणामत्वप्रमंगात् पदार्थान्तरवत्। नाप्यनन्यमेशंकुरामान्य-तुषंगात्। किं तिहे १ पर्यायार्थदेशाद्वीजादंकुरमन्यमनुमन्यामहे द्रव्यार्थादेशादनन्यमिति पदा-नत्रानुसर्णाव्दोषामावास्र परिणामामावः।

कूटस्य-वादियों का सम्भवत यह भी मन्तव्य होवे कि परिणाम (पक्ष ) नहीं हैं (साध्य ) परिणामी से परिणाम को भिन्न मानने पर अथवा अभिन्न मानने पर दोनों पक्षों में दोष प्राप्त होते हैं अर्थात्-यदि वीजसे अ कुर को भिन्न माना जायगा तो वीज का परिणाम अ कुर नहीं होसकता है जैसे सह्य पर्वत का परिणाम विन्ध्य नहीं है तथा यदि वीजसे अ कुर को अभिन्न माना जायगा तो भी बीज की परिणाति अ कुर नहीं होसकती हैं, जैसे घट की परिणाति घट ही नहीं है, ऐसी दशामें वीजसे अ कुर कोई न्यारा पदार्थ नहीं ठहरता है। अन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि इसका समाधान हम कह चुके हैं। इस विषय में यो उत्तर कहा जा चुका है कि हम जैन वीजसे अ कुर को सर्वथा भिन्न ही नहीं मान रहे हैं क्यों कि वीजसे अ कुर को भिन्न मानने पर अ कुर को उस वीज का परिणाम नहीं

होने का प्रसग ग्रावेगा जैसे कि सर्वथा भिन्न कोई दूसरा पदार्थ इस प्रकृत पदार्थ का परिगाम नही है, दूधका परिगाम इंट नही है ग्रीर मिट्टीका परिगाम दही नही है। नथा हम जैन वीजसे ग्रंकुर सर्वथा ग्रिभन्न ही होय ऐसा भी नहीं मानते है, यो मानने पर ग्रंकुरके ग्रभावका प्रसंग ग्रावेगा। वीज से वीज ही होता रहेगा ग्रंकुर भी वीज ही बन जायगा।

प्रतिवादी यदि यो पूछे कि परिणामी से परिणाम को भिन्न भी नहीं कहते हो श्रीर श्राप जैन श्रभिन्न भी नहीं कहते हो तो फिर श्राप कैसा क्या कहते हो ? इस प्रश्न पर हम जैनोका समाधान यह है कि पर्यायाधिक नयके कथनानुसार वीजसे श्रंकुरको हम भिन्न मानरहे है.श्र कुरकी उत्पत्तिसे पहिन्ते वीज मे श्रंकुर पर्याय नहीं थीं पीछे उपजी अतः वीज पर्यायसे श्रंकुर पर्याय न्यारी है, हा द्रव्याधिक नय श्रनुसार कथन करने में वीज से श्रंकुर श्रभिन्न है जो भी पुद्गल द्रव्य वीज रूप परिण्त हुआ है उसी पुद्गल द्रव्यकी श्रंकुर स्वरूपसे परिण्ति होने वाली है, द्रव्य वह का वही है, इस प्रकार कथंचित् पर्याय दृष्टि से भेद और द्रव्य दृष्टि से श्रभेद इस तीसरे पक्ष के श्रनुसरण करने से स्याद्वादियों के यहा दोषोका श्रभाव है, श्रतः परिणामका श्रभाव नहीं होसका,परिणामकी सिद्धि होजाती है। पहिले सर्वथा भेद शौर दूसरे सर्वथा श्रभेद इन दो पक्षों से निराले 'कथचित् भेदाभेद' इस तीसरे पक्ष का श्रालम्बन ले रक्खा है।

व्यास्थिताव्य वस्थितदोषात्परिशामाभाव इति चेन्नानेकांतात्। न हि वयमंक्करे वीजं व्यवस्थितमेव न्नु महे विराधादकुराभाव प्रसंगात्। नाष्यव्यवस्थितमेवांकुरस्य वीजपरिशामत्वा-भावप्रसंगात् पदार्थान्तरपरिशामत्वाभाववत्। कि तिहि १ स्याद्वीजं व्यवस्थितं स्याद्व्यवस्थित-मंकुरे व्याकुर्महे । न चैकांतपद्यभावी दाषो ८ नेकांतेष्वस्तीत्युक्तप्राय । स्याद्वादिनां । ह वीज-शरीरादेरेव वनस्पतिकायिको वीजोंकुरादिः स्वशरीरपरिशामभागिममतो यथा कललशरीरे मनुष्यजीवोर्चु दादिस्वशरीरपरिशामभादित न पुरन्यथा सः । तथा संति—

पुनः कोई पण्डित ग्राक्षेप करते है कि व्यवस्थित ग्रीर ग्रव्यवस्थित पक्ष मे दोष जानने से परिणाम कोई पदार्थ नही ठहरता है अर्थात्-वीज का ग्रंकुरपने करके परिणाम होने पर हम पूछते हैं कि ग्र कुर मे वीज व्यवस्थित है ? ग्रथवा व्यवस्थित नहीं है ? बताग्रों। यदि ग्र कुर मे वीज प्रथम से ही व्यवस्थित है तव तो वीजकी व्यवस्था होजाने के कारण ग्रंकुर का ग्रभाव होजायगा, एकत्र वीज ग्रीर ग्रंकुर दोनो ग्रवस्थाग्रोके एक साथ ठहरे रहनेका विरोध है ग्रीर यदि ग्रंकुरमे वीज ग्रव्यवस्थित माना जायगा तब तो वीज की ग्रंकुरक्ष से परिणाति नहीं होसकेगी। सर्वथा भिन्न होरहे ग्रव्यवस्थित कप पदार्थ करके यदि कोई परिणामन करने लगेगा तो जल ग्रग्नि स्वरूप करके ग्रथवा पुद्गल जीवरूप-करके परिणात होजावेगा जो कि इष्ट नहीं है, श्रतः जंनो के यहा परिणाम पदार्थ का ग्रभाव होगया।

ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि व्यवस्थित, ग्रन्थवस्थित पक्षों में ग्रनेकान्त माना जा रहा है हम जैन श्रं कुरमे जीवको व्यवस्थित ही नहीं कह रहे है जिससे कि दो अवस्था ग्रोका विरोध होजाने से श्रं कुर के अभावका दोष प्रसग होजाय। तथा अं कुरमे वीजको अव्यवस्थित भी नहीं व्यान रहे हैं जिससे कि श्रं कुर को वीज के परिगामपनके अभाव का प्रसंग होजावे जैसे कि सवथा भिन्न दूसरे पदार्थ का परिगाम उससे सवथा भिन्न कोई निराला पदार्थ नहीं हाता है, यानी धर्म मे सधर्म द्वय

भव्यवस्थित है, भत धर्म द्रव्य का परिगाम भव्यमं द्रव्य या स्थितिहेतुत्व नही होसकता है तो हम जैन क्या कहते हैं दस प्रश्न पर हमारा समाधान यह है कि भं कुरमे वीज कर्यंचित् व्यवस्थित है भीर कथ-चित् भव्यवस्थित है, इस प्रकार हम जिज्ञासुम्रोको व्युत्पत्ति करा रहे हैं। एकान्तपक्षो मे भ्राने वाले दोष भ्रानेकान्तो मे प्रवेश नहीं पाते हैं इस वात को हम कई वार पूर्व प्रकरगों मे कह चुके हैं।

निर्णीत सिद्धान्त यह है कि स्याद्वादियों के यहा बीज, शरीर, पुष्प ग्रादिक ही से वनस्पति काय को घारने वाला सजीव वीज उपजताहै और वह वीजात्मा अ कुर, फल, भ्राटि स्वरूप होरहा भ्रपने शरीर के अनुसार स्वरूप परिशाम को घारने वाला भ्रभीप्ट किया गया है जैमें कि मातृ गर्भ में प्रथम मास के कलल शरीर में मनुष्य जीव उपज कर (जन्म लेकर) भ्रवृद भ्रादि भ्रपने शरीर की पर्यायों को यो घारता रहता है न्य प्रकारों से फिर वह परिशामों को नहीं घारता है भ्रथात्-पहिले सूखा बीज जह है पुन वनस् तिकायिक जाव उसमें उपज जाता है तव वह वीज अ कुर लघुवृक्ष, महाचृक्ष आदि परिशामों को घार लेता है जैसे कि म तृगर्भ में पहिले महीने कलल शरीर में मनुष्य जाव उपज कर पुनः पेशी अर्जुद, भ्रादि रूप करके परिशामन करता हुआ नौ महीने में वालक शरीर होकर परिशाम जाता है भीर तसा होने पर जो व्यवस्था होनी है उसको सुनो।

मनुष्यनामकर्मायुषोदयात्प्रतिपद्यते ।
कललादिशरीरांगोपांगपर्यायरूपताम् ॥२६॥
स जावत्वमनुष्यत्वप्रमुखेरन्वयैर्यथा ।
ब्यवास्थतः स्वकायेषु परिणामेष्वशेषतः ॥३०॥
कललादिभिः पुनः पूर्वर्भावैः कमवर्तिभिः ।
ब्यतिरिक्तैः परत्रासौ न ब्यवस्थित ईच्यते ॥३१॥
तथा वनस्पतिर्जीवः स्वनामायुर्विशेषतः ।
वनस्पतित्वजीवत्वप्रमुखेरन्वयैः स्थितः ॥३२॥
स्वशरीरविवर्तेषु वोजादिषु परं न तु ।
पूर्वपूर्वेण भावेन तु स्थितः क्रमभाविना ॥३३॥

माता पिता के रजः धौर वीर्य का गर्भमे योग्य सम्मिश्रण होने पर स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव मनुसार वहाँ कोई विवक्षित जीव जन्म ले लेता है, मनुष्य गित संज्ञक नामक नं और प्रायुष्य कर्म इन दोनो कर्मों का भौर इनके महचारी मन्य भनेक कर्मोंका उदय होजाने से वह जीव कलल भादिक शरीर के भ गोपाग पर्याय स्वरूपों को प्राप्त कर लेता है। वह जीव कलल, घन, वाल्य, कौमार भादि भवस्थाओं में जीवत्व मनुष्यत्व, द्रव्यत्व भादिक भन्वयों करके जिसप्रकार भपनी भपनी निज पयायों में पूर्णास्प से व्यवस्थित होरहा है भाग किर मिन्न भिन्न हाएहे एवं कम से विवर्त कर एहे ऐसे कर्मन

म्नादिक पूर्व पूर्व भावों करके वह जीव परलेर भावोमें व्यवस्थित होरहा नही देखा जा रहा है। अर्थात् मिन्तित भावों करके सम्पूर्ण परिशामों में जीव म्रोत पोत होरहा है। किन्तु व्यतिरेकी पर्यायों करके पहिली पिछली पर्यायों कोई पर्याय व्यवस्थित नहीं है, पहिले 'यथा' का यहाँ 'तथा' के साथ मन्वय है उभी प्रकार वनस्पतिकायिक जीव भी अपने योग्य नाम कर्म और विशेष प्रकार की तिर्यच म्रायु का उदय होने से वनस्पतिपन, जीवपन, चेतनत्व, म्रादि मन्वयों करके मपने शरीर के विवत्तं होरहे वीज म्रादिकों में व्यवस्थित है किन्तु कम से होने वाले पूर्व पूर्व भावों करके तो परले परले भावों में व्यव- िथत नहीं है। पर्यायों में द्रव्य तो अन्वित होना है, पर्यायों में म्रगली, पिछली पर्यायों म्रोत, प्रोत नहीं घुसी रहती है '' सर्व सर्वत्र विद्यते " यह साख्य का सिद्धान्त म्रनेक दोषों से भरपूर हैं।

भावार्थ — इस मनुष्य शरीर की गभंमे ही अनेक अवस्थाएं होजाती है सुश्रुत में लिखा हुआ है — 'प्रथमे मासि कलल नायते, द्वितीये शोतोष्णानिलं रिभिप्रपच्यमानाना महाभूताना सङ्घातो घन. सन्जायते, यदि पिण्ड पुमान् स्त्रीचेत् पेशो नपुं सकञ्चेदर्जुं दिमिति । तृतीये हस्तपादशिरसा पचिपण्डका निवंत्तंतेऽङ्ग-प्रत्यङ्गविभागश्च सूक्ष्मो भवति । चतुर्थे सर्वाग-प्रत्यंग-विभाग प्रव्यक्ततरो भवति, गर्भ-हृदय-प्रव्यक्तभावाच्चेतनाधातुरभिव्यक्तो भवति कस्मात् तत्स्थानत्वात्तस्माद्गर्भश्चतुर्थेमास्यभिप्राय-मिन्द्रियार्थेषु करोति द्विहृदया च नारी दौहृदनीमाचक्षते । पचमे मनः प्रतिबुद्धत् भवति, पष्ठे बुद्धिः सप्तमे सर्वाग-प्रत्यगावभागः प्रव्यक्ततरः । अष्टमेऽस्थिरीभवत्योजः, नवमदशमेकादशद्वादशानामन्यतम-रिस्न् जायते ।" चरक संहिता मे यो उल्लेख है " स तु सर्वगुर्णवान् गर्भत्वमापन्नः प्रथमे मासि संमूद्धितः सर्वधातु-कलनीकृतः खेटभूतो भवत्यव्यक्त-विग्रहः सदसद्भूतागावयव दितीये मासि घनः सम्पद्यते पिण्डः पेश्यर्जुं दवा तत्र घनः पुरुषः स्त्री पेशी अर्बुं द नपु सकर्मं, तृतीय मासि सर्वेन्द्रियािण सर्वागावयवाश्च यौगपद्येनाभिनिवर्त्तन्ते, चतुर्थे मासि स्थिरत्वमापद्यते गभ , पचमे मासि गभस्य मासशिणितोपचयो भवन्त्यधिकमन्यभ्यो मासेभ्यः, षण्ठे मासि गर्भस्य वलवर्णोपचयो भवत्यधिकमन्यभ्यो मासेभ्यः, सप्तमे मासि

वाग्भटकृत अष्टागहृद्य के शारीर-स्थान में गर्भ की अवस्थाओं का यो निरूपण किया है।
'' अव्यक्तः प्रथमें मासि सप्ताहात्कललो भवेत्। गर्भः पुंसवनान्यत्र पूर्वं व्यक्ते. प्रयोजयेत्।
दितीये मासि कललाद्धनः पेश्यथवाऽर्जु दम्। पुस्त्रीक्लीवाः क्रमात्तेभ्यः,। व्यक्ती भवित मासेऽस्य तृतीये
गात्रपचकम्,। चतुर्थे व्यक्ततागाना चेतनायाश्च पंचमे। पष्ठे स्नायु शिरारोम-बलवर्णनखत्वचाम्।
सर्वे सर्वांगसम्पूर्णो भावेः पुष्यित सप्तमे-। श्रोजोऽष्टमे संचरित माता पुत्रौ मुहु. क्रमात्। शस्तश्च नवमे
मासि।

गभः सर्वेभविराप्यायते सहसा, श्रष्टमे मासि गर्भरच मातृतो गर्भतरच माता रसहारिगीभि. सवाहिनी-

त्रात्पर्य यह है कि कलल, अर्बु द ग्रादि गभ के परिए। मो ग्रीर जन्म के पोछे बाल, कौमार, युवत्व, ग्रादि परिए। मोमे जीवत्व, जैसे व्यवस्थित है उसीप्रकार वीज, अंकुर ग्रादिमे वनस्पित कायि-कत्व ग्रादि धर्म व्यवस्थित है। जैन सिद्धान्त अनुसार परिए। मो की उत्पत्ति का कम यही है कि पहिले युक्शोिए। तका गरण होने पर वह पुद्गलिपण्ड अवेतन रहता है पश्चात् उसमे कही श्रन्य गित से श्राक्तर मनुष्य जन्म लेता है। जीव के पुरुषार्थ श्रीर कर्मों के उदय अनुसार उस पुद्गल पिण्डके मरए। अव-स्था तक अनेक परिए। महोते रहते है इसी प्रकार अवेतन वीज मे क्षिति, सलिल, ग्रादि योग्यकारए।

भिम् हरोजः परस्परत ग्राददाते"।

का प्रकृरण मिलने पर वनस्पतिकायिक जीव वहा जन्मता है पश्चात्-उसके धंकुर, पते, शांखा, उप-शाखा, आदि परिणाम होते रहते हैं एकेन्द्रियजाति, तिर्यंच्छायु आदि कमों के अधीन होरहा वह जीव वीज, अंकुर, आदि परिणामों को घारता है, अतः अनादि पारिणामिक चेतन्य द्रव्यकी अपेक्षा वह सत् है और पूर्वापर परिणामों के सक्रमण आदि की अपेक्षा असत् है। यो व्यवस्थित और अव्यवस्थित पत्तों में अनेकान्त का साम्राज्य है।

स्यानमतं, न वीजमंकुरादित्वेन परिणमते युद्धयमावप्रसंगात् यो हि यत्परिणामः स न ततो यद्धमान् हष्टो यथा षयः-परिणामो द्रव्यादिः, वीजपरिणामश्चांकुरादिस्तरमाम ततो यद्धिमान् हित वीजमात्रमकुरादिः स्यादतत्परिणामो वेति । उक्तं च-"किं चान्यद्यदि तदीजं गच्छेदंकुरतामिह । वियुद्धिरंकुरस्य स्यात्कथं वीजादपुष्कलात् । अथेष्ट ते रमेगींमैरीदकेश विवर्धते । नन्चेव सित वीजस्य परिणामो न युज्यते । आलिप्त जतुना काष्ठं यथा स्यूचन्त्वमुच्छति । तन्त काष्ठं तथैवासते जतु चात्र विवर्धते ।। तथैव यत्र तद्धीजमास्ते येनात्मना स्थितं । रसाश्च यद्धि कुर्वेति वीजं तत्र करोति किम् ।। इति तदेतदनालोचिततत्ववचन, तद्ख्देरन्यहेतुकत्वात् ।

परिणाम होने का निराकरण करने वालो का स्यात् यह भी मन्तव्य होवे कि वीज तो (पक्ष) भ कुर भादिपने करके नही परिणाम सकता है (साध्य) निर्धा कि वृद्धि के भ्रभाव का प्रसंग हो जावेगा (हेतु)। देखों नो पदार्थ जिस परिणाम को धारता है वह परिणाम उस परिणामी पदार्थ से वृद्धिवाला नहीं देखा गया है जिस प्रकार कि दूध का परिणाम दही या विलोडित तक भ्राविक उतने ही परिणाम वाले रहते है वढ नहीं जाते हैं, भातानिवतानी भूत तन्त्रभों से पट का परिणाम बढ नहीं सकना है व्या प्रित्वक हष्टान्त) वीज का परिणाम जब अकुर मादिक माने जा रहे हैं (उपनय) तिन कारण उस वीज से अकुर भादिक वृद्धि को लिये हुये नहीं होने चाहिये।

इस अनुमान अनुसार वीजके परिमाणवरावरही उसके अ कुर आदि परिणाम होने चाहिये किन्तु वीजसे अ कुर, लमुबुक्स, आदि परिणाम बहुत वहे हुये देखे जाते हैं अत वे वीजके परिणाम नहीं होसकते हैं हमारे इस तक अनुसार अन्य प्रन्थों में भो यो कहा है कि दूसरी वात यह है कि वह बीज यदि यहा अ कुरपने को प्राप्त होजायगा नो ऐसी दशा में उस छोटे बीज से मला अ कुर की विशेषवृद्धि किस प्रकार होसकेगी? इस पर अब कोई यो इष्ट करें कि भूमि-सम्बन्धी और जल सम्बन्धी रसो करके वह अ कुर वढ जाता है यानी वीज में भूमिरस और जलरस मिलजाते हैं, अत रत्ती भर के बीज से एक तोला या एक छटाक का अ कुर बढजाता है, ऐसी दशा में हम आक्षेपकार अनुनय करते हैं कि इस प्रकार होने पर तो बीज का परिणाम बहु अ कुर होय यह उचित नहीं है। यो तो भूमि, जल, और बीज इन तीनो का परिणाम अ कुर कहा जा सकेगा, अकेले बीज का परिणाम अ कुर नहीं होसकेगा जिसअकार कि रोगन या लेप करने पर लाख करके चारो और से लीप दिया गया काठ स्थूल पन को आप होजाता है किन्तु सच पूंछों तो वह काठ तिस ही प्रकार पतला भीतर बना, रहता है, इस काठ से तो लाख बढ़ जाती है, रूई के भरे गूदड वस्त्रों को पहिनने वाला मनुष्य मोटा नहीं कहा जासकता है तिस ही प्रकार गहा वह बीज जिस स्वरूप से हा रहा विद्यान है वह उतना ही बना रहेगा ही पृथिवी

म्रादिक के रस वृद्धि को कर लेते है उस में बीज क्या कर लेता है ? कुछ भी नहीं । ग्रत वीज का परिणाम इतना बढ़ा हुग्रा ग्रं कुर कथमिप नहीं होसकता है। ग्राचार्य कहते है कि यह उन पण्डितों का वचन तत्त्वोंकी नही-पर्यालोचना करते हुये होरहा है, समीचीन विचार करने पर वे ऐसा नहीं कह सकते है क्यों कि वीज का परिणाम ग्रं कुर है किन्तु उस ग्रं कुर की वृद्धि का कारण कोई म्रन्य ही है, उसकों यो स्पष्ट समिन्नये।

यथामनुष्यनामायुःकर्मोदयविशेषतः।
जातो बालो मनुष्यात्मा स्तन्याद्याहारमाहरन् ॥३४॥
सूर्यातपादिसापेचः कायाग्निबलमादधन् ।
वीर्यातरायविच्छेदविशेषविहितोद्भवं ॥३५॥
विवर्धते निजाहारसादिपरिणामतः ।
निर्माणनामकर्मोपष्टंभादभ्यंतरादिप ॥३६॥
तथा वनस्पतिर्जीवः स्वायुर्नामोदये सति ।
जीवाश्रयोंकुरो जातो भौमादिरममाहरन् ॥३०॥
तप्तायस्पंडवत्तोयं स्वीकुर्वन्नेव वर्धते ।
आत्मानुरूपनिर्माणनामकर्मोदयाद्ध्रु वस् ॥६८॥

इस कारिकामे पढे गये 'यथा' का इसके आगे सेतीसवी वार्तिकमे कहे जाने वाले 'तथा' शब्दके साथ अन्वय है। जिस प्रकार मनुष्य गित नामकमं और मनुष्य आयु. कर्म का विशेष रूप करके उदय होजाने से मनुष्य आत्मा बालक उपज जाता है वह बालक मानृ दुग्ध, गोदुग्ध, आदि आहारका आहार लेता हुआ और विहर गमे सूर्य के आत्प आदि की अपेक्षाको धार रहा सन्ता शरीरकी उदराग्नि अनुसार और अन्तरंगमे वीर्यान्तराय कर्मके किये गये विशेष क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये बलका आधान करता हुआ बढता रहता है तथा अपने आहार किये गये पदार्थके रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि मज्जा, शुक्र आदि परिणामो से और अभ्यन्तर मे होरहे निर्माण नाम कर्म के उदय का उपष्टम्भ हो जाने से भी बालक बढता चला जाना है, उसी प्रकार वीज मे कारणवश जन्म ले चुका वनस्पतिकायिक जीव भी अपने आयुष्य व नाम कर्मका उदय होने पर जीव का आश्रय होरहा वही वीज अथवा वीज का आश्रय होरहा वह जीव भला मिट्टी, जल, आदि के रसो का आहार करता हुआ अंकुर होजाता है जैसे तपाया गया लोहे का पिण्ड सब ओर से जल को खीच कर अपने आत्मसात् कर लेता है उसी प्रकार वह वीज मे बैठा हुआ जीव पृथियी, जल-सम्बन्धी रसो के माहार को स्वीकार करता हुआ हो अंकुर रूप करके बढ जाता है, अन्तरंगमे अपने अनुकूल निर्माण नामकर्मका उदय भी निश्चित रूपसे अपेक्षणीय है, अन्तरंग, विहरंग दोनो कारणो के मिलने पर कार्य-सिद्धि होती है, अन्यथा नही, अतः केवल वीज ही अ कुर रूप

स्वरूप नही बढ गया है किन्तु जीव द्वारा आहार किये गये पृथिवी भादि के रसों अनुसार भंकुर बढ पाया है, अन्य भी अन्तरंग वहिरंग कारण अपेक्षणीय हैं।

ततो न षृद्धमानोंकुरादेः। यदप्युक्त,यो यत्परिगामश्च ततो न षृद्धिमान् रुप्टो यथा चीरपरिगामो दध्यादिने चीरादिति । तत्र हेतुः कालात्ययापदिष्टो धर्मिष्टप्टांतप्राहक-प्रमागानाधितत्वात् धर्मी ताबद्वीजपरिगामोंकुरादिस्ततो ष्रुद्धिमानेव प्रतिभासमानः कथं चा ऽ ष्रद्धिमाननुमातुं शक्यः। दृष्टांतश्च शीतचीरस्य तप्यमानोन्यो न चीरपरिगामो धर्मोद्वतित द्धिपरिगामो वा चीराद्षुद्धिमनुपल्लस्यमानः कथं तद्षुद्धयमावसाध्ये निद्श्ने।

तिस कारण भ्र कुर भ्रादि की शृद्धि का भ्रभाव होजाना यह दोष हम जैनो पर लागू नहीं है क्यों कि वीज से शतिरिक्त भी पदार्थ अ कुर की वृद्धि में कारण होरहे हैं भीर भी जो भ्राक्षेपकार ने जो यह कहा था कि जो जिसका परिणाम है वह उससे शृद्धिको धार रहा नहीं देखा गया है जैसे कि जमादिये गये दूच का परिणाम दही. मिथत भ्रादिक उस दूध से बढे हुये नहीं पाये जाते हैं। एक सेर दूधका दही एक सेरसे भ्रधिक परिमाण वाला नहीं होपाता है। इस प्रकार कहने पर तो हम जैन यो उत्तर कहते ह कि उस भ्रमुमानमें कहा गया हेतु वाधितहेत्वामास है क्यों कि धर्मी और हष्टान्तको ग्रहण करने वाले प्रमाणों करके उसके साध्य में वाधा प्राप्त होजाती है। देखिये यहाँ धर्मी तो वीज का परिणाम होरही भ कुर मादि अवस्था है किन्तु वह भ कुर भादि तो उस परिणामी वीज से वृद्धि को धार रहा ही देखा जा रहा है, ऐसी दशा में नहीं-वृद्धि को धारने वाला इस साध्य का भ्रमुमान किस प्रकार किया जा सकता है?

प्रयात्-"तत्परिणामत्व" हेतुसे "ततोवृद्धयमाव" इस साध्यकी सिद्धि नही होमकती है जो प्रमा-ण पक्ष को जानेगा उसी समय वह साध्य मे वाघा को उपस्थित कर देगा तथा इष्टान्त भी वृद्धयमाव को नही साधने देता है। ठण्डे होरहे दूध का तपाया जारहा दूध परिणाम कोई प्रन्य नहीं है प्रयवा उद्माता से उद्धर्तन कर दिया गया दही परिणाम भी कोई दूध से न्यारा नहीं है, भले ही वह दूध से बढ़ती को प्राप्त होरहा नहीं देखा जा रहा है वे दिध ग्रादि भला वृद्धिग्रमावको साध्य करने मेह्न्टा-न्त किस प्रकार होसकते हैं ? अर्थात्-नहीं। मावार्थ-वीज का परिणाम भ कुर ठीक है किन्तु यह वृद्ध-पुक्त देखा जा रहा है, हा क्षीर का परिणाम माना जा रहा दही भले ही बढ़ता नहीं है किन्तु वह उस दूध का न्यारा परिणाम हो नहीं है, ठण्डा दूध उद्मा दूध, दही, मिथत, तक ये सब एक भपेक्षा दूध ही हैं, ग्रत. परिणामी से न्यारे परिणाम के वृद्धचमाव को साधने में हुन्टा न्त नहीं होसकते हैं।

तत्परिणामत्वादित्यसिद्धं च साधन परिणामामाव वादिनः । पराम्युपगमाद तिस्सद्धौ ष्टद्धिसिद्धिरपि तत एव स्यात् सर्वथा विशेषामावात । तम शृद्धधमावात् पार्यः मामावाः स्याद्धादिनां प्रति साधियतुं शक्यः, परिणामामावात् शृद्धधमावः सर्वथेकांतवादिनः प्रसिद्धधस्येव जन्माधमाववदिति निवेदितप्रायं ।

दूसरा दोष यह भी है कि परिशामों के श्रमाव को कहने वाले वादियोंके यहां तत्परिशामत्व यह हेतु सिद्ध नहीं है, श्रतः श्रसिद्धहेत्वाभास भी है। पक्ष में हेतु नहीं ठहरता है। यदि क्रटस्य वादी थों कहै कि परिगाम-वादी नैयायिक, जैन, ग्रादि दूसरे विद्वानों के स्वीकार कर लेने से तदनुसार हम भी उस परिगाम की सिद्धि मान लेते हैं। इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि तब तो तिस ही कारण से यानी दूसरोके स्वीकार कर लेने मात्र से वृद्धि की सिद्धि भी होजाग्रो, सभी प्रकारों से कोई विशेषता नहीं है। दूसरे विद्वानों का एक स्वीकृत ग्रंश माना जाय और दूसरा प्रतीतसिद्ध ग्रंश नहीं माना जाय यो श्रद्धंजरतीय न्याय का अनुसरण करना प्रशस्त माग नहीं है, तिस कारण वृद्धि का ग्रभाव होजाने से परिगामका ग्रभाव यह स्याद्वादियोंके प्रति नहीं साधा जा सकता है। हा सर्वथा एकान्त वादियों के प्रति परिगाम का ग्रभाव होजाने से वृद्धि का ग्रभाव प्रसिद्ध कर दिया ही जाता है। जैसे कि सर्वथा नित्यपन या सर्वथा क्षिणकपन को मान बैठे एकान्त—वादी पण्डितों के यहा जन्म, श्रस्तत्व ग्रादिक का ग्रभाव प्रसिद्ध होजाता है, इस बात का हम पूर्व प्रकरणों में कई वार निवेदन कर चुके है। ग्रभी चौथे ग्रध्याय के ग्रन्त में भी जन्म, ग्रस्तित्व, विपरिगाम, वृद्धि, ग्रपक्षय और विनाश इन विकारों की स्याद्वाद सिद्धान्त ग्रनुसार प्रक्रिया मानने पर ही सिद्धि बताई जा चुकी है, ग्रन्थया नहीं।

न हि निन्यैकांते परिशामोम्ति. पूर्वाकारविनाशाजहद्वृत्तोत्तराकारोत्पादानभ्युपग-मात् स्थितिमात्रावस्थानात् न च व्थितिमात्र परिणामः तप्य पूर्वीत्तराकारपरित्यागोपादान-भावस्थितिलक्षणत्वात् ।

सर्वथा नित्यपन का एकान्त मानने पर परिगाम होना नही बन पाता है क्यों कि परिगाम का अर्थ तो पूर्व आकार का विनाश और कुछ ध्रुव अशों को नहीं छोड़ कर वर्तना तथा उत्तर आकार का उत्पाद होना है "पूर्वोत्तराकारपरिहार।वाप्तिस्थितिलक्षग्पपिग्गामेनाथं कियोपपत्तेश्व" किन्तु नित्य एकान्त में उक्त परिगाम होना नहीं स्वोकार किया गया है वहाँ तो केवल स्थिति ही अवस्थित रहती है, पूर्व आकार का त्याग और उत्तर आकारों का ग्रह्म नहीं सम्भवते है। केवल धौव्य अश करके स्थित होना ही तो परिगाम नहीं है, क्यों कि उस परिगाम का लक्षम पूर्व आकार का परित्याग और उत्तर आकर का उपादान तथा ध्रुव भाव (आकार) की स्थित इतना अखण्ड है।

सदा स्थास्नोरात्मादेरथीन्तरभूतोतिशयः कुतश्विदुपजायमानः परिणाम इति चेत्, स तन्येति कुनः ? तदाश्रयत्वादिति चेत् , कथमेकस्वमावमात्मादि वस्तु कदाचित्कन्यचि-द्विश्वयस्याश्रयः कदाचित्त्वन्यस्येति संमाव्यते ? स्वभाविशेषादिति चेत्, तिह येन स्वभाव-विशेषाश्रयः कस्यचिद्धावो येन वानाश्रयः स ततोनर्थान्तरभूतश्चेत्तिन्त्रियः । स ततोर्थान्तरभूतश्चेत्तस्यत्वेत्तातिशेषः । स ततोर्थान्तरभूतश्चेत्तस्यत्वेत्तरभूतश्चेत्तरभूतश्चेत्तरभूतस्वभाविशेषाभ्युपगमे कथं ततोर्थान्तरभूतोतिश्यः परिणामस्तदाश्रयः स्यात् ।

नित्यैकान्तवादी कहते हैं कि सर्वथा स्थिति-शील होरहे श्रात्मा, ग्राकाश, ग्रादिक ग्रथों से सर्वथा भिन्न पदार्थ होरहा ग्रतिशय ही किन्ही कारणों से उपज रहा सन्ता परिगाम है, परिगामी से परिगाम ग्रभिन्न नहीं है। यो कहने पर तो ग्रन्थकार पूछते हैं, कि वह भिन्न पड़ा हुग्रा ग्रतिशय स्वरूप

परिगाम उस आत्मा आदि का है, यह किस्से निर्गीत किया जाय बताओ ? यदि तुम नित्यैकान्त-वादी यो कहो कि भिन्न पड़ा हुआ भी अतिशय उस आत्मा के आश्रय पर आश्रित है, अतः वह आधेय होरहा म्रतिशय उस अधिकरण भूत मात्मा का कहा जा सकता है। यो कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि एक स्वमाव वाले कूटस्थ भ्रात्मा शादिक वस्तुये कभी तो किसी एक भ्रतिशय के भ्राश्रय होजाय भीर कदाचित् किसी अन्य अनित्य अतिशय के आधार होजाय यह किस प्रकार सम्भावना होसकती है ? अर्थात् एक स्वभाव वाला पदार्थ एक ही अतिशय को धार सकेगा भिन्न भिन्न काल मे न्यारे २-जन्य म्रतिशयों को नहीं घार सकेगा क्यांकि क्रूटम्थ नित्य पदार्थ ठीक एक मा ही रहता है यदि नित्य-कान्तवादी इस पर यो कहै कि ब्रात्मा ब्रादिक किसी विशेष स्वभाव से कभी कभी किसी किसी ब्रति-शय के श्राश्रय होजायगे यो कहने पर हम जैन श्रापादन करते हैं, कि जिस विशेष स्वभाव करके वह भ्रात्मा पदार्थ किसी एक अतिशय का श्राश्रय है। भ्रयवा जिस स्वभाव करके किसी दूसरे भ्रतिशय का वह उस समय आश्रय नहीं है, वह स्वभाव विशेष उस फ़ुटस्य आत्मा से यदि अभिन्न होगा तब तो उस श्रात्मा के कूटस्यनित्यपन के एकान्त का विरोध होजावेगा क्योंकि वह स्वभाव विशेष तो सर्वदा नहीं ठहरेगा, उससे श्रभिन्न श्रात्मा भी कथंचित् श्रनित्य वन जायगा, स्वभाव विशेषको कारगाो से जन्य ही तो मानोगे। हा यदि वह स्वभावविशेष उस भ्रात्मासे भिन्न होगा तव क्रूटस्थनित्यपन तो उसका रक्षित रह गया किन्तु सर्वथा भिन्न पढा हुमा "वह स्वभावविशेष उस म्रात्मा का है" यह कैसे व्यं नहत कर लिया जाय १ सर्वथा भिन्न पढ़ा हुम्रा पदार्थ या तो किसी का भी नही है। म्रयवा सवका उस पर एकसा ग्रिधकार है। यदि नित्य एकान्त-वादी यो कहे कि भाश्रय ग्रात्माके वह स्वभाव विशेष ग्राश्रित होरहा है, इस कारण " वह स्वभावविशेष उस म्रात्मा का है" ऐसा व्यवहार कर लिया जाता है। जैसे कि श्राश्रित होने से जिनदत्त का सेवक देवदत्त कह दिया जाता है।

यो कहने पर तो हम जैनो को कहना पडता है कि पुन वही तर्क चलाया जायगा कि वह एक स्वभाववाला नित्य ग्रात्मा कभी कभी न्यारे न्यारे स्वभावविशेष या ग्रतिशयों का ग्राष्ट्रय कैंसे होसकता है दस पर ग्रापकी ग्रोर से वही स्वभाव विशेष उत्तर कहा जायगा, यो वही तर्क ग्रोर समाधान ग्रनुसार ग्राकाक्षाशान्ति नहीं होने के कारण ग्रनवस्था दोष होजायगा। वहुत दूर भी जाकर स्वभाव विशेष को उस स्वभाववान् ग्रात्मा से कथंचित् ग्रामिन्न होरहा स्वीकार करोगे तव तो उस ग्रात्मा से भिन्न माना जा रहा ग्रतिशय स्वरूप परिणाम किस प्रकार उस ग्रात्मा के ग्राश्रित होसकेगा ग्राय्यात्—जब स्वभाव विशेष ग्रामिन्न होकर ही उस ग्रात्मा के ग्राश्रित होसकता है, उसी प्रकार मले ही ग्रतिशय स्वरूप परिणाम माना जाय किन्तु वह ग्रात्मा ग्रादि से कथचित् ग्राभिन्न ही होगा ग्रोर ऐसी दशा मे कूटस्थिनिस्यपन का एकान्त रक्षित नही रहा।

यो यथा यत्र यदा यतोतिशयस्तस्य तथा तत्र तदाश्रयीमाव इत्येवं रूपें कस्त्रमा-वत्वादात्मादिमावस्यादोष एवेति चैत्रे कात्मादिमावपिष कपनात् विरोधः, पृथिव्याद्यतिशया-नामेकात्मातिशयत्वप्रसंगात् । शक्यं हि वक्तुमेक एवात्मैवंभूतं स्वमावं विक्तिंत् येन प्रथा यत्र यदा पृथिव्याद्यतिश्याः प्रभवंति तेषां तथा तत्र तदाश्रयो मकतीति । तदितश्या एव तेन पुन-रत्यद्रव्यातिश्य इति । द्रव्यांतरामावे कुतोतिशयाः स्युरात्मनं।ति चेत्, श्रित्श्यांतरंभ्यः एत् चान्येषि परेभ्योतिश्यंभ्य इत्यनाद्यतिशयपरम्पराभ्युपगमादन्तुपाल्यमाः। क्तरस्थिनित्यवादी कहते है कि जो जिसप्रकार जहां जिस समय जिससे ग्रितिशय उपजता है। उसका उस प्रकार वहा उस समय ग्राश्रय कार्या है। ग्राह्म कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि ग्राप क्रुटस्थवादियों को एक ग्रात्मा, ग्राकाश ग्रादि भावों की परिकल्पना करने से विरोध उपस्थित होजायगा। पृथिवी, जल ग्रादि ग्रातिश्यों को एक ग्रात्मा के ग्रातिशय होजाने का प्रसग होजायगा, हम यो नियम से कह सकते हैं कि एक हो ग्रात्मा इस प्रकारके होरहे स्वभावों को घार लेता है, कि जिस करके जिस प्रकार, जहा, जब, पृथिवी—ग्रादिक ग्रातिशय उत्पन्न होते हैं उनका उस प्रकार वहा, तब, ग्राश्रय होजाता है, इस प्रकार वे पृथिवी ग्रादिक उस ग्रात्मा के ग्रातिशय ही है। किन्तु किर ग्रन्य व्रव्यों के ग्रातिशय नहीं है। क्रूटस्थ नित्यवादी कहते हैं कि पृथिवी ग्रादिक द्रव्यों का ग्रभाव मानने पर वे ग्रातिशय ग्रात्मामें भला किन कारणोंसे उपज जायगे गे यो कहने पर तो यही कहा जा सकता है कि ग्रन्य ग्रातिशयों से उपजते रहेगे इस प्रकार ग्रनादि काल से ग्रातिशयों की परम्परा का स्वीकार कर लेने से कोई उलाहना नही ग्रासकता है।

अस्त्येक एवात्मा पुरुषाद्वेताभ्युपगमादित्यपरः तस्यापि नात्मातिशयः परिणामो द्वैतप्रसंगात् । अनाद्यविद्योपदिश्वनः पुरुपस्यातिशयः परिणाम इति चेत् , ति न वास्तवः परिणामः पुरुषाद्वेतवादिनोस्ति ।

ऐसे अवसर पर अपने पक्ष को पुष्ट हुआ देख कर ब्रह्माद्व तवादी वोल उठते हैं कि जगत् में एक ही तो आत्मा है क्यों कि पुष्वाद त-वाद को स्वीकार कर रखा है। इस प्रकार किसी अपर पण्डित के कहने पर आचाय कहते हैं, कि उस ब्रह्माद तवादी के यहा भी आत्मा का अतिशय होरहा परिणाम नहीं माना जा सकता है। क्यों कि निराले अतिशय स्वरूप परिणाम और परमब्रह्म को मानने से द त-वाद का प्रसग हो जावेगा यदि अद त वादी यो कहै कि अनादि काल से लगी हुई अविद्या करके उप-दिश्त होरहे परम ब्रह्म का अतिशय ही परिणाम है, वस्तुतः एक परम पुरुष ही पदार्थ है, अन्य कोई नहीं। यो कहने पर तो अन्थकार कहते हैं कि तब तो पुरुषाद्व तवादी के यहां वास्तविक परिणाम नहीं सिद्ध हुआ, अविद्या के द्वारा दिखलाये गये कुठ अतिशय को परिणाम मानने पर यथार्थ परि गाम की सिद्ध नहीं होपाती है, अतः कूट य नित्यवादी या ब्रह्माद तवादों के यहां परिणाम नहीं बन पाता है।

योष्याह, प्रधानादनर्थान्तरभूत एव महदादिः परिणाम इति, सोप्ययुक्तवादी, सर्वथा प्रधानादिमनस्य महदादेः परिणामत्विवर्शधात् प्रधान-स्वात्मवत् तस्य वा परिणामत्व-प्रसंगात् महदादिवत्, ततो न प्रधानं परिणामि घटते नित्यैकस्वभावत्वादात्मवत् ।

जो भी सांख्य यो कह रहा है कि सत्वगुरा, तमोगुरा, रजोगुरा, की साम्य श्रवस्था रूप प्रधा-नसे महत, ग्रहंकार, ग्रादि परिसाम होरहे श्रभिन्न है "प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्गराश्च षोडशकः तस्मादिष षोडशकात्पचम्य. पचभूतानि "। ग्रन्थकार कहते हैं कि वह सांख्य भी ग्रुक्तिरहित पदार्थों के कहने की टेव को धारता है। क्योंकि प्रवान से सभी प्रकार ग्रमिन्न होरहे महत्तत्व, ग्रहंकार धादि को परिशामपन का विरोध है, जैसे कि प्रधान से ग्रिमिश्न होरहा प्रधान का स्वात्मा तो प्रधान ही परिशामी का परिशाम नहीं है। दूसरी वा। यह है कि श्रिमिश्न पदार्थ हो यदि परिशाम होने लगे तो महत् श्रादि के समान उस प्रधान को परिशामपन का प्रसंग श्राजावेगा तव तो महत् श्रहकार भादि परिशामी होजायंगे श्रीर प्रकृति उनका परिशाम वन जावेगी तिस कारण साख्यों के यहा माना गया प्रधान तो परिशामवाला नहीं घटित होता है। क्योंकि सर्वथा नित्यपन ही उसका एक स्वभाव है, जैसे कि कापिलों के यहा एकान्त से नित्य न्वभाव होने के कारण क्रटस्थ शास्मा परिशामी नहीं माना गया है (परार्थीनुमान)।

यदि पुनः प्रधानम्य महदादिरूपेगाविभीवितरोमावाम्युपग्मात् परिगामित्वमिन-भीयते तदा स एव स्याद्वादिभिरभिधीयमानः परिगामो नान्यथेति नित्यन्वैकांतपन्ने परिणा-माभावः।

यदि फिर कापिल यो कहे कि हम ग्रात्मा के क्टस्थिनित्यपन से निराले प्रकार के प्रधान का महन्, श्रहकार, तन्मात्राये, ग्रादिरूप करके ग्राविर्माव भौर तिरोभाव को स्वीकार करते हैं, हाँ उत्पाद या विनाश हमको श्रमीष्ट नहीं है ग्रत. श्राविर्मूत, तिरोभूत होरहे ग्रपने ग्रमित्र परिणामो के मनु-सार प्रधान का परिणामीपना कहा जाता है। ग्राचार्य कहते है कि तव ती स्याद्वादियों करके वहीं परिणाम कहा जा रहा है, प्रकट होजाना, ख्रिप जाना ग्रादि श्रन्य प्रकारों से परिणाम नहीं बनता है। भर्थात ग्राविर्माव, तिरोभाव, का ग्रार्थ कथाचित् उत्पाद, विनाश, मानने पर ही निश्चन्तता होसकेगी। ग्रम्न में मास या मल का सद्माव मानना ग्रनुचित्त है, ग्र गुलीके श्रग्रमाग पर हाथियों के सौ मुण्डों का समा जाना स्वस्थ पुरुष नहीं कह सकता है ग्रतः स्याद्वाद सद्धान्त ग्रनुसार ही परिणाम बनता है। नित्यपन के एकान्त पक्ष में परिणाम का ग्रमाव है 'न हि नित्यकान्ते परिणामोऽस्ति" यहा से प्रारम्भ कर ग्रव तक इस प्रकरण का विवरण कर दिया है।

चियाकैकांतिपि चयाद्ध्वस्थितेरमावात् परियाभावाः, पूर्वचयो निरन्वयविनाशा-दुत्तरचयोत्पादः परियाम इति चेत्, कस्य परियामिन इति चक्तव्यं १ पूर्वचयस्यवेति चेमः, तस्यात्यंतविनाशात्तदपरियामित्वाच्चिरतनविनष्टचयावत् ।

सम्पूर्ण पदार्थों को एकक्षरणस्थायी मानने के एकान्त पक्ष मे भी परिशाम नहीं बनता है। क्यों कि क्षा से ऊपर दूसरे समयों में पदार्थों की स्थित का ध्रमाव है, ऐसी दशा में कौन किस स्वरूप परिशाम ' जो जीवित रहेगा वह भानन्द भोग सकेगा, मरेहुये पदार्थ के लिये कुछ भी नहीं है। यदि बौद यो कहें कि पहिले क्षा में प्रन्वयरहित होकर पदार्थ का विनाश होजाने से उत्तर—वर्ती दूसरे क्षा में नवीन पदार्थ का उत्पाद होना परिशाम है, यो कहने पर तो हम जैन पूछते हैं कि वह उत्तर क्षा में नवीन पदार्थ का उत्पाद होना परिशाम है ' यह तुमको स्पष्ट कहना चाहिये यदि पूर्व क्षा वर्ती उत्पाद माना किस परिशाम वह उत्तर क्षण-वर्ती उत्पाद माना गया है, यह ती भाष बौद नहीं कह सकते हैं। क्यों कि उस पूर्व क्षण-वर्ती पदार्थ का भत्यन्त रूप से भनन्त काल तक के लिये विनाश हो चुका है, अतं वह पूर्व क्षण-वर्ती पदार्थ का भत्यन्त रूप से भनन्त काल तक के लिये विनाश हो चुका है, अतं वह पूर्व क्षण-वर्ती पदार्थ का भत्यन्त क्षा परिणामी नहीं होसकता है। होचुका है, अतं वह पूर्व क्षण-वर्ती पदार्थ इस उत्तर क्षण-वर्ती पदार्थका परिणामी नहीं होसकता है। से कि बहुत काल पहिले विशेषतया नष्ट हाचुका क्षण (स्वसंक्षणपदार्थ) इस वर्तमान कालीन

उंत्पादं का परिणामी नही माना गया है। यानी एकदिन पहिले मर गये अथवा पवास वर्ष पहिले मर गये बाबा आज इस समय गुड को नही खा सकते हैं।

कार्यकारणभाव एव परिणामिभाव इति चेन्न, चिलिकैकांते कार्यकारणभावस्य निर-स्तर गत् क्रमयौगपद्यविरोधान्तित्यत्वैकांतवत् । संवृत्त्या कार्यकारणभावे तु न वास्तवः परिणा-भिभावः क्योरिचदिति चणिकैकान्तपचे परिणामाभावः सिद्धः ।

वौद्ध कहते हैं कि कार्यकारण भाव ही परिणाम परिणामीभाव है। पहिला क्षण कारण है, म्रतः परिणामी है। म्रोर उत्तर क्षण-वर्ती स्वलक्षण कार्य है, ग्रतः परिणाम है। ऐसी म्रवस्था में हम बौद्धों के यहां परिणाम वन जायगा। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कह बैठना क्यों कि क्षणिक पक्ष का एकान्त ग्रहण करने पर कार्य कारण भाव का निराकरण होचुकता है क्यों कि क्षणिक एकान्त में क्षम ग्रीर योगपद्य होने का विरोध है जैसे कि सर्वथा नित्यपन के एकान्त में क्रम ग्रीर योगपद्य घटित नहीं होते हैं, ग्रतः कायकारणभावका निराकरण होजाता है। कारक पक्षमें कार्यकारण भावके व्यापक क्षम ग्रीर योगपद्य हैं जैसे कि ज्ञापक पक्ष में कार्य कारण भाव के व्यापक ग्रन्वय ग्रीर व्यतिरेक हैं। यदि वौद्ध भूठी कल्पना या व्यवहार से कार्य कारण भाव को स्वीकार करेगे तव तो किन्ही एक नियत दो पदार्थों का होरहा परिगाम परिणामी भाव वास्तिवक नहीं होसकता, इस प्रकार क्षणिक एकान्त पक्षमें परिणाम होने का ग्रभाव तिद्ध होगया।

सवेदनाद्यद्वेते तु दूरोत्मारित एव परिणाम इति सकलसर्वर्थेकांतवादिनां परिणा-माभारावृद्ध्यभावो श्रव्ह्ययद्यभाववद्रतिष्ठते । स्याद्वादिनां पुनः परिणामप्रसिद्धेषु क्ता कस्य-चिद्वृद्धिः स्वकारणमन्त्रिपातादपत्तयादिवत्तथाप्रतीतेर्वाधकाभावात् ।

कोई कोई वीद्ध पण्डित तो सम्वेदन, चित्र, ग्रादि का ग्रह ते मान बैठे है, ग्राचार्य कहते है कि सम्वेदन ग्रादि के ग्रह ते पक्ष में तो परिणाम बहुत ही दूर फेक दिया गया है। एक ही पदार्थ भला क्या परणाम ग्रीर परिणामी होसकता है यानी देवदत्त का इकलौता लड़का जेठा, मिक्तना, या किनिष्ठ, नहीं होसकता है। इर प्रकार सम्पूणं सर्वया एकान्त-वादियों के यहां परिणाम की घटना नहीं होने से पृद्धि का ग्रभाव व्यवस्थित होजाता है, जैसे कि ग्रपक्षय, विनाश, ग्रादि का ग्रभाव हो जाता है, हा स्याहादियों के यहां तो फिर परिणाम की समीचीन तथा प्रसिद्धि होजाने से किसी ग्रभ की शृद्धि स्वकीय पृद्धि के कारणों का सिन्नपत होजाने से समुचित वन जाती है। जैसे कि ग्रपने ग्रपने कारणों का सान्निध्य होने से ग्रपक्षय, ग्रस्तत्व, ग्रादिक सघ जाते हैं। तिस प्रकार की होरही प्रतीति का कोई वाधक प्रमाण नहीं है। जायते, ग्रस्त. विपरिणमते, व्हते, ग्रपक्षयते, विनद्यति. ग्रपने ग्रपने कारणों भनुसार होरहे इन छह विकारों की वालक वालिकाग्रों तक को प्रतीति होरही है। यहाँ तक परिणामाभावात् पृद्धथभाव: सवर्थकान्तवादिन: "इस कथन का उससंहार कर दिशा गया। है।

परिणामां हि करिचत् पूर्वपिणामेन महशा यथा प्रदीपादं करिलाहिः, करिचहि-सहशो यथा तस्येच कज्जलाहिः, करिचत्सहशासहशो यथा सुर्धास्य व टकादः। तत्र पूर्वसं-स्थानाद्यपरित्यामे सित परिणामाधिक्यं वृद्धिः, महशेनरपरिणामो यथा ालकस्य कुमारादिभावः। जगत्में परिणाम अनेक प्रकारके हैं. नैमित्तक भाव भी अनेक प्रकारके हैं कोई कोई परिणाम तो पहिले पहिले परिणामों से सहश होता है, जैसे कि प्रदीप श्रादि की ज्वाला, किलका भ्रादि हैं, प्रदीप की किलका से किलका पुन. किलका से वेसी ही किलका यो घण्टो तक दीपक महश परिणामों को धारता रहता है। हा कोई कोई परिणाम तो विसहश यानी परिणामी से विलक्षण होता है जैसे कि उस ही प्रदीप श्रादि के काजल, घुन्ना रात्व. भ्रादि परिणाम हैं तथा कोई कोई परिणाम कुछ अशो में परिणामों के सहश श्रीर अन्य भ्रा शो में परिणामों से विलक्षण होता है जैसे कि सुवर्ण के ककण, श्रादि परिणाम है। यहां सोनापन सहश है किन्तु पहिले फांसेकी भ्राकृति सवंथा विसहश होकर ककण.हनली, कुण्डल भ्रादि रूप होगई है। उन परिणामों में पहिले सस्थान (रचना) श्रादिका परिखाग नहीं होते सन्ते परिणाम की श्रधिवता होजाना तो वृद्धि है जो कि सहश श्रीर विसहण परिणामस्वरूप है जैसे कि वालक का कुमार श्रादि अवस्था रूप वृद्धि परिणाम है, यहा वालक की ही कुमार अवस्था में वृद्धि होगयी है जिसके कारण मातृदुग्ध श्रम्न, जल सूर्याताप, उदराग्नि, वीर्यातरायक्षयोपश्रम श्रादि भी कहे जा चुके हैं।

सदश एवायिनत्ययुक्तं, विसदशप्रत्ययोन्वत्तेः । सर्वथा साद्यये वालकुमाराद्यवस्थांः कुमाराद्यवस्थायामिव वालप्रत्ययोन्वित्रप्रस्थात्, वालकाः स्थायां वा कुमारादिप्रत्ययोत्वित्रसंकेः सर्वथा विसदश एव वालकपरिणामान्कुमारादिपरिणाम इन्यपि न प्रातीतिकं स एनार्यमिति प्रत्यवस्य मावात् । आंतोसी प्रत्यय इति चेन्न वाधकाभावादान्मिन स एवां प्रत्ययवत् । ववत्र नस्य आतत्त्वोपगमे नेरात्स्यवादालवनप्रसंगः । न चानी श्रेयान् यत्यव मद्द्ये नर्पर्यामात्मना वस्तुनः साधनात्, प्रत्यभिन्नानस्यामेद्- प्रत्ययस्य । प्रामाययव्यवस्थापनात् । ततो युक्तः मद्दशेतरपरिग्रामात्मको वृद्धिपरिणामः ।

वृद्धि नामक विकार को सहश, विसहश, दोनो स्वरूप नहीं मानते हुये कोई कहते हैं कि वह वृद्धिपरिगाम तो सहश ही है वैसा का वैसा हो वालक पुन. कुमार या युवा हाता हुआ वढ जाता है कोई विलक्षण्ता नहीं दीखती है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह कहना युक्तियोसे रहित है क्योंकि बालक से कुमार होजाने पर विसहशपनेका ज्ञान भी उपजता है किसी किसी वालक का तो अगली प्रवस्थामों में वहुत ग्रन्तर पढ जाता है यदि वालमवस्था और कुमार धादि ध्रवस्थामों को सभी प्रकारों से सहश ही माना जागगा तो कुमार धादि ध्रवस्था में भी वालक है, ऐसे ज्ञान के उपजने का प्रसंग धावगा ध्रयवा वालक ध्रवस्था में कृमारपन, युवापन, श्रादिक ज्ञानों की प्रतीति उपजने का प्रसंग धाजायगा कृमार को वालक या वालक को कृमार कोई नहीं कहता है।

इसके विपरीत कोई दूसरे विद्वान् यो कह रहे है कि वालक परिएाम से कुमार ग्रादिक परि-रााम सर्वथा विसद्दश (विलक्षरा) ही है। आचार्य कहते है कि यह भी सिद्धान्त प्रतीतियो पर भारूढ नहीं कहा जासकता है, कारणिक वहीं वालक कुमार होगया है, इस प्रकारके प्रत्ययका स्माव है ऐसी दशा में वालक से कुमार को सर्वथा विलक्षरण नहीं कहा जा सकता। माता, पिता या अन्य गुरू जन उसी वालक को कुमार, युवा, ग्रादि ग्रवस्था पर्यन्त वढता हुआ देख रहे है। यदि कोई पण्डित यो कहे कि वह प्रत्यिमज्ञान स्वरूप प्रत्यय तो भ्रान्त है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उस प्रत्यिमज्ञान का कोई वाधक प्रमाण नहीं है, जैसे कि ग्रात्मा में यह वहीं है इस प्रत्यिमज्ञान के वाधकों का स्रभाव हो जाने से वह प्रत्यिभज्ञान स्रभान्त समभा जाता है, सीप में हुये चादी के ज्ञान का "यह चादी नहीं है,, ऐसा वाधक ज्ञान परचात् उपज जाता है, स्रतः सीप में चादी का ज्ञान भ्रान्त है किन्तु माता की गोद में पड़ा हुस्रा वही वालक कम कम से कुमार, युवा, बृद्ध, होजाता है, इन प्रत्यिभज्ञानों का वाधक कोई समीचीम ज्ञान नहीं है।

प्रत्यभिज्ञान की प्रमाणता पर ग्रास्था नहीं रखने वाले पण्डित यदि सभी स्थलों पर उा प्रत्यभिज्ञान को भ्रान्तपना स्वीकार करेंगे तब तो नैरात्म्यवाद के श्रवलम्ब करने का प्रसंग ग्रावेगा किन्तु वह बौद्धों के यहा नैरात्म्यवाद का श्रवलम्ब किया जाना श्रेष्ठमार्ग नहीं है क्यों कि कालान्त न्स्थायी श्रथवा ग्रनार्द श्रनन्त ग्रात्माकी सिद्धि हो चुकी है जो ग्रात्माको या ग्रात्माके स्वभावों को श्रयदा श्रन्य पदार्थों के धर्मों को स्वीकार नहीं करते है वे श्रवश्य नैरात्म्यवादी है, श्रतः बाल्य, कौमार्य, ग्राि श्रवस्थाग्रोमे हुमा एकत्व प्रत्यिमज्ञान प्रमाण है, जिस कारण से कि पहिले प्रकरणों में महश, विसद्धा, परिणाम म्बंक, या सामान्य विशेषात्मक वस्तु की सिद्धि की जा चुकी है प्रत्यभिज्ञान ग्रथवा ग्रमेद को विषय करने वाले ज्ञानों की प्रमाणाना का व्यवस्थापन होचुका है। तिस कारण से यह कहना सर्वांग युक्तपूर्ण है कि बृद्धिस्वरूप होरहा परिणाम तो सद्दश परिणाम ग्रौर विसदशपरिणात्मक है, केवल सद्दश् ही या केवल विसद्दश ही नहीं है।

एतेना चयपरिगामो व्याख्यातः। यथा म्थूलम्य कायादेः मदशेतर-प्रत्ययसद्भावात् स्दशे रात्मक इति । विसदशपरिगामो जन्म तस्यापूर्वप्रादुर्भावलच्चात्, तथा विनाशः पूर्व- विनाशस्य पूर्वप्रादुर्भावस्य पूर्वप्रादुर्भावस्य । तद्व्यतिरिक्तस्य विनाशस्याप्रतीतेः।

इसं कथन करके अपक्षय नाम के परिणाम का भी व्याख्यान कर दिया गया समक्त लो।
अर्थात् -पुष्ट शरीर वाला युवा पुरुष जब बुड्ढा होता हुआ कुछ क्षीण होजाता है अथवा कोई रोगी
या दिरद्र पुरुष क्षीणशरीर होजाता है उसका वह अयक्षय भी कुछ साहत्य और कुछ वैसाहत्य को लिये
हेये सहशेतरपरिणाम स्वस्प है। जिस प्रकार कि मोटे होरहे शरीर, मिण, आदिक का अपक्षय होने
पर सहशपन और विसहशपन को जानने वाले ज्ञान के विषयताका सद्भाव होजाने से वे काय आदिक
पदार्थ सहश, विसहश, परिणाम-आत्मक है। कृष्ण पक्ष मे ज्ञीण होरहा चन्द्रमा, शाण पर घिसी गर्या
मिण, वर्षा के पत्रचात् शरद ऋतु की निदया, इनका अनक्षय परिणाम भी समान असमान उभयारमक है।

हा जन्म नामक परिणाम तो विसद्दश परिणाम कहा जा सकता है, नयोकि सर्वथा अपूर्व पदार्थ का प्रादुर्भाव होना उस जन्म का लक्षण है। घोडा मर कर मनुष्य उपज गया या मनुष्य मर कर स्वग मे देव का जन्म पाता है, वत्ती, तेल आदि मे किलका विलक्षण होरही उपजती है, यहा अन्वित होरहे किसो श्रीव्य अंशकी विवक्षा नहीं की गयी है। तिस प्रकार जन्म, अन्तित्व आदि छः भावों मे गिनाया गया विनाश परिणाम भो विसद्दश परिणाम कहा जाता है क्योंकि पहिली पर्याय का विनाश होजाना अपर्व पर्याय के प्रादुर्भाव स्वरूप है 'कार्योत्पाद क्यों हेतो." गेहुओं का क्षय चून का उत्याद क्य है। इस अपूर्वअवस्थाके प्रादुर्भावसे अतिरिक्त किसी तुच्छ विनाशकी प्रतीति नहीं होरही है। नैया- यिकोका-सा तुच्छ व्वंस हमको अभीष्ट नहीं है, अपूर्व प्रादुर्भावको हम विसद्दशपरिणाम कह ही चुकेहै।

ध्वंसामानीस्त्रीति प्रत्यपिष्यत्वादिति चेत्, ततश्च मावस्वमावस्वे नीरूपत्वप्रसंगात् ।

नास्तीति प्रत्ययविषयरूपसन्द्रावास्त्र नीरूपत्वमिति चेत्. तर्हि भावम्बभाव एव विनाशः स्वमा-वत्वादुत्पादवत् । प्रागमाचेतरेतरामाबात्यन्तामाबानामप्यनेनैव मावम्बभावता व्याख्याता ।

यदि वैशेषिक यो कहैं कि "ध्वंस रूप भ्रमाव है" ऐसी प्रतीतिका विषय होनेसे विनाश पदार्श तो भाव पदार्थों से न्यारा है। यो कहने पर तो हम जैन कहेगे कि उस प्रतीतिसे यदि ध्वस वो ग्रमाव रवभाव वाला माना जायगा तो नीरूपपने का प्रसंग भावेगा यानी उस तुच्छ ध्वंस के कोई भी स्वभाव या धर्म नही होनेके कारण वह घ्वस निस्स्वभाव होजायगा निस्स्वभाव पदार्थ खरविषाणवत् प्रसत् है, फिर भी वैशेषिक यो कहै कि "नही है" इस प्रकार के ज्ञान की विषयता इवंस मे है अत इवंस के उस विषयतास्वरूप धर्म का सद्भाव होने से नीरूपपन यानी स्वभावरहितपन का प्रसंग नही आदेगा। यो कहने पर तो हम जैन कहेगे कि तव तो विनाश पदार्थ भाव का ही स्वभाव रहा (प्रतिक्रा) स्वभाव होने से (हेतू ) उत्पाद के समान ( अन्वयदृष्टान्त )। म्रतः उत्तर पर्यायस्वरूप ही पूर्व पर्याय का वि-नाश है जो कि विनाश स्वरूप परिणाम उस पूर्व कालीन परिणामी से विसदृशपरिणाम स्वरूप है। इस उक्त कथन करके ही प्रागभाव धन्योन्याभाव धीर ग्रत्यन्ताभावका भी भावस्वमावपना वसान दिया गया है अर्थात् प्रागभाव ग्रादिक चारो भ्रभाव भावस्वरूप ही पडते हैं इसका निर्णय ग्रन्थकार ने भ्रष्टसहस्री ग्रन्थ मे भ्रच्छा कर दिया है। 'कार्यस्य भात्मलाभात्प्रागभवनं प्रागभावः" कार्य के भात्म-लाभ से पहिले काय का नहीं होना प्रागभाव है, जो कि कार्य के भव्यवहित पूर्व-वर्त्ती या कायके सम्पूर्ण पूर्व-वर्ती परिगामो म्वरूप है। ऋजुसूत्रनयापंगात् उपादानक्षग् एवोपादेयस्य प्रध्वस , ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा उपादेय परिणाम, का उत्पाद ही पूर्व समय वर्ती उपादान का प्रध्वंस है। 'स्वभावान्तरा-त्स्वभावन्यावृत्ति अन्योन्याभाव " किसी दूसरे स्वभावसे प्रकृत स्वभाव की व्यावृत्ति होना भ्रन्योन्याभाव है जैसे घट पट नहीं हैं यो घट या पट की स्वकीय परिरातियों स्वरूप ही अन्योन्याभाव है, याद स्वभा-वान्तरो ते स्वभावकी व्याकृत्ति कालत्रय वृत्ति होजाय तो वे आत्मा, आकाश आदिकी मिथ परिण्तिश ध्रत्यन्ताभाव समभी जाती है। संक्षेप से ध्रभावों को भाव रूप इसी ढगसे समभ लिया जाय। यो वृद्धि, भ्रपक्षय, जन्म भौर विनाश इन चार परिगामो (विकारो ) के सहशपन या विसहशपन ध्रथवा जमय-पन का विचार कर दिया गया है।

तनु च यथा स्वमावव न्वाविशेषेपि घट । ट्योनीनातवं विशिष्टप्रत्यथविषयन्व। चया मावाभावयोर पि क्षिष्टप्रत्यथविषयन्व। चया मावाभावयोर पि क्षिष्टप्रत्यथविषयन्व। चया प्रतत्वाद् घटस्य पटान्मक न्वासिद्धः, पटस्य वा घटात्मक स्वानुपपत्तेः कथ चिक्रानात्व व्यवस्थितेः । मावात्मक त्वेन तु स्वमावतः स्य व्याप्तिसिद्धे सर्वत्र माद्यात्ममतरेण स्वमाववस्वाप्रमिद्धे रमावस्य ततं। भावात्मक त्वमिद्धे रप्रात्वं चंघनात् । तत्र विशिष्टप्रत्ययस्तु पर्यापविशेषादु प्रचाते एव घटे नवपुराणादिप्रत्ययवत् । यथैव घटो नवः पुराण इति विशिष्टप्रत्ययतामात्ममात्कुर्वक्षिप घटात्मतां न जहाति तथा मावोस्ति नास्तीति विशिष्टप्रत्ययं विषयता स्वीकुर्वक्षिप न मावत्वमिवशेषःत्

यहाँ वैशेषिको का पुन' स्वमन्तन्य भवघारण है कि स्वभावसिहतपन के विशेषतार्रहित होते हुये भी घट भौर पट मे तिस प्रकार विशिष्ट ज्ञान का विषय होजाने के कारण नानापन है, शीतको पट दूरकर देता है,कपड़ा तोड़ा मरोडा जा सकता है, घट नहीं। घट पानीको धारता है, कठिन है, पट ऐसा नहीं है, उसी प्रकार भाव ग्रीर ग्रभाव में भी न्यारे न्यारे विशेष प्रत्ययों का गोचरपना होने से ग्रनेकपन होजावेगा। "द्रन्यमस्ति, गुगाः ग्रस्ति, कमं ग्रस्ति" ये ज्ञान भावों को विषय करते है ''प्राक् नासीत्, पश्चान्न भविष्यति, इतरत् इतरत्र नास्ति ग्रन्यत् ग्रन्यत्र कालत्रयेऽपि नास्ति" ये ज्ञान ग्रभावों को विषय करते है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों विषय वटपने करके स्वभावसहितपना व्याप्त नहीं है ग्रतः घट को पटस्वरूपपना ग्रसिद्ध है ग्रीर पटको घट-ग्रात्मकपना बन नहीं सकता है, इस कारगा घट, पट, दोनों में कथंचित् नानापन की व्यवस्था समुचित होरही है। हाँ भावग्रात्मकपन करके तो स्वभावसहितपनको व्याप्ति सिद्ध है, ग्रतः सर्वत्र भाव-ग्रात्मक बने विना ग्रभाव को स्वभाव-सहितपना ग्रप्रसिद्ध होजायगा तिस कारगा ग्रभाव को तुच्छ या निरुपाख्य नहीं मानते हुये जैनों के यहा भाव-ग्रात्मकपन की सिद्धि का कोई प्रतिबन्धक नहीं है।

प्रथात्-ग्रभावों में ग्रनेक स्वभाव तभी रह सकते हैं जब कि ग्रभावों को भावग्रात्मक माना जाय। भूतल में घटका ग्रभाव रीते भूतल स्वरूप है, हा उस ग्रभाव में भावों के जान की ग्रपेक्षा कुछ विशेषताग्रों के लिये हुये ज्ञान का होजाना तो यर्याय विशेष ग्रनुसार बन जाता ही है, जैमें कि घट में नवीन, पुराना, नीला, काला, पुष्ट, शिथल, ग्रादि ज्ञान उन उन विशेष पर्यायों ग्रनुसार होजाते हैं। ग्रथीत्—जिस ही प्रकार नवीन या पुराना घडा है इस प्रकार विशिष्ट ज्ञान की विषयता को ग्रात्मा-धीन करता हुप्रा भी वह घट ग्रपने घट न्वरूप को नहीं छोडता है तिस प्रकार 'पदार्थ है ग्रथवा पदार्थ नहीं है" इस प्रकार विलक्षण ज्ञानों की विषयता को स्वीकार कर रहा भी भाव—पदार्थ ग्रपने भावपन को नहीं छोडता है घटकी नई, पुरानी. ग्रादि ग्रवस्थाग्रों ग्रीर भाव की सत्ता या ग्रसत्ता रूप ग्रवस्थाग्रों में कोई ग्रन्तर नहीं है, ग्रत. भाव का पर्याय होरहा ग्रभाव पदार्थ कोई भाव से न्यारा तत्व नहीं है।

न नाभावो भावपर्याय एव न भवति सर्वदा भावपरतंत्रत्वादभावप्रसंगात्। न च --सर्वदाभावपरतत्रो नीलन्वादिभीवधर्मोऽप्रसिद्धो येनाभावोपि तद्वद्भावधर्मो न स्यात्।

यदि वैशेषिक यो कहे कि सातवा ग्रभाव पदार्थ तो स्वतत्र है किसी भी भाव पदार्थकी पर्याय ही नहीं है ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो वेशेषिक नहीं कहैं क्योंकि सदा भावपदार्थों के ही पराधीन वर्त रहा ग्रभाव ग्रदार्थ है, इस कारण नील, नीलत्व, ग्रादि के समान वह भावाधीन वर्त्त रहा ग्रभाव पदार्थ भी भाव पदार्थों का ही पर्याय है। ग्रभाव को यदि भाव या भावाधीन नहीं माना जायगा तो उस खर-विषाण के समान तुच्छ ग्रभाव का प्रसग होजायगा यहा 'ग्रभावप्रसंगात्" के स्थानपर "नीलत्वादिवत्" इस दृष्टान्तका पाठ ग्रच्छा शोभता है। ग्रस्तु। ग्रन्थकार हेतु को पुष्ट करते है कि सदा भावों के पराधीन वर्त्त रहे नीलत्व, नील, ग्रादिक पदार्थ भाव के धर्म है, यह बा। ग्रप्रसिद्ध नहीं है जिससे कि ग्रभाव भी उन्हीं नीलत्व ग्रादिक के समात भाव का धर्म नहीं होसके।

श्रयीत्-नीलं द्रव्यं, नीलवान् घटः, नीलत्वजातिमत् नीलरूप, यहां नील गुएा वाला द्रव्य है नील में नीलत्व जाति रहती है, यो द्रव्य का विशेषएा नील श्रौर नील का विशेषएा नीलत्व प्रसिद्ध ही है, इसी प्रकार घटःपटो न, घटाभाववद्भूतलं, श्राकाशे ज्ञानाभाव, कपाले घट-ध्वंस, मृत्तिकाया घटा-भावः ग्रादि स्थलो पर भाव पदार्थो का विशेषएा होरहा ग्रभाव पदार्थ प्रतीत होरहा है। विशेष्यो के श्रधीन विशेषएा रहता है। मुख्य रूपसे प्रथमा विभक्ति वाला पद विशेष्य होता है, यह नियम ठोस नही है सिद्धान्त यह है कि चाहे पर्वतो विन्हमान् कहो ग्रथवा पर्वते विन्हः कहो पर्वत विशेष्य है श्रौर श्रीन विशेषण है। केवल प्रत्यय यदल जानेसे भाधार भूत विशेष्य कोई प्राधेय नहीं होसकता है भीर भाधेय भूत विशेषण विचारा भाधार नहीं बन सकता है, अतः जो पदार्थोंको धारना है वह विशेष्य होगा और जो उसमें वर्तता है वह विशेषण होगा।

न च सर्वदा मावपरतंत्रत्वममावस्यासिद्धं, घटस्यामावः पटस्य चेत् वं प्रतितेः स्वतंत्रस्यामावस्य जातुचिदप्रतितः यत एव भाववंत्तच्ययममावस्येति चेन्न, न'ल'दि । व्यमिचारात् । नीलामेदमित्येवं नीलादेः स्वतंत्रस्य संप्रत्यपातसर्वेदा मावपात प्रति । लादेने तेन व्यमिचार इति चेत्, तिहें तवाप्यसिद्धिमत्येवममावस्य स्वतंत्रस्य निरवपात् पर्यदा मावपारत्रत्र्यं न सिद्ध्येत् इदमिति प्रतीयमानम'विशोषणातयात्रामतः प्रतीतरस्वतंत्रन्वे नीला-देरिष स्वतंत्रत्वं मा भूत्तत एव, व्यवस्थानितप्रायं वाडमावस्य मावस्यमावत्यमिति न प्रयच्यते

स्वरूपासिद्ध दोष का निराकरण करते हुये ग्रन्थकार पक्ष मे हेतु का वर्तना पुष्ट करते हैं, कि ग्रमाव के सदा भावों के पराधीन रहनापन भसिद्ध नहीं है। देखिये घट का अभाव है, यहा पड़ का अभाव है, ग्रमाव है। इस प्रकार स्वतंत्र होरहे ग्रमाव की कदाचित भी प्रतीति नहीं होती है। ग्रमावकों कहने पर उसी समय उसका प्रतियोगी तिसी प्रकार लग बैठेगा जैसे कि उष्णता के कहने पर ग्रिग्न, विजली ग्रादि षष्ठी विभक्ति वाले पद विशेष्य होकर लग जाते है। यहा वैशेषिक कहते हैं कि इस ही कारण से ग्रमाव को भावों से विलक्षणपना माना जाता है। जैसे कि ग्रग्न की उष्णता है यहाँ ग्रग्न को हम वेशेषिक ब्रव्य पदार्थ मानते है, ग्रीर उष्णता को उस ग्रग्न से विलक्षण गुण पदार्थ ग्रमीष्ट किया गया है। प्रकरण में भी घटस्य ग्रमाव यहा घट न्यारा पदार्थ है। ग्रीर ग्रमाव उससे विलक्षण निराला तत्व है जो माव के ग्रधीन होगा वह माव से न्यारा ग्रवश्य होगा, इस कारण ग्राप जैनो का भावों के पराधीनपना हेतु ही ग्रमाव को भावों से निराला साध रहा है।

श्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि नील, पीत, सुगन्ध, दुर्गन्ध श्रादि करके व्यभिचार होजायगा यानी नील, पीत, श्रादिभी सदा भावों के पराधीन रहते हैं किन्तु वे नील श्रादिक तुम्हारे यहा छह भाव पदार्थों से विलक्षण नहीं माने गये हैं। तब तो " अत एवं " श्रादि इस वैशेषिकों के कथन श्रनुसार भावविलक्षणपना साधने के लिये दिया गया सदाभावपरतत्रत्व हेतु व्यभिचारी हैं। श्रभावों के सव्वा भारते से विलक्षणपन का ग्राहक कोई प्रमाण भी नहीं हैं। यदि वैशेषिक यो कहें कि हेतु के शरीर में सदा यह पद पड़ा हुआ है, जो सवया ही भावो-श्रधीन रहेगा वह तो भावों से विलक्षण श्रवश्य होगा किन्तु "यह नील है, यह पीत है यह दुर्गन्ध है" इस प्रकार स्वतंत्र होरहे नील श्रादि की भी समीचीन प्रतीति होरहों है श्रतः नील श्रादि का सर्वदा भावों के पराधीनपना श्रमिद्ध है, कभी कभी वे स्वतंत्र भी प्रतीत होजाते दे इस कारण उन नील, श्रादि करके व्यभिचार नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यो कहोंगे तब तो तुम वेशेषिकों के यहा भी " यह असत् है, यह श्रभाव है" इत्यादि इस प्रकार स्वतंत्र होरहे श्रमाव का भी निश्चय होरहा है, अत. श्रमावों को सदा भावों का परतंत्रपना नहीं सिद्ध होसकेगा, कभी कभी श्रमाव स्वतंत्र भी जाने जाते हैं।

यदि वैशेषिक यो कहैं कि ''भ्रसत् है, अभाव है'' यहा भले ही कोई विशेष्य मानेगये भाव को कण्ठोक्त नहीं कहे फिर भी भाव पदार्थ भ्रर्थापत्ति करके गम्यमान होजाता है। घट भसत् है, पुस्तकका

नास्तित्व है, यह यों ग्रसत् है, इस प्रकार श्रनुमान या श्रर्थापित द्वारा प्रतीत किये जारहे भावो के विशेषण होरहेपन करके ही यहा श्रसत् यानी श्रभाव की प्रतीति होरही है। श्रतः श्रभावो का स्वतत्रन्यना नही माना जाकर भावो के पराधीन होना ही माना जावेगा। यो तुम्हारे कहने पर तो हम जैन भी कहते है, कि तिस ही कारण मे नील ग्रादि को भी स्वतत्रपना नही होवे ग्रर्थात —नील है, सुगन्ध है, इत्यादि स्वतत्र नीलादि की जहा प्रतीति होरही मानी गयी है। वहा भी विशेष्य होरहे भावो की प्रयीपत्या प्रतीति करली जाती है, श्रतः वे नील ग्रादि भी स्वतत्र नही है, भावो के पराधीन हैं। तात्पर्य यह निकलता है कि भावो के पराधीन होरहे नील ग्रादिक जैसे भावो की पर्याय ही है, उसी प्रकार भावो के पराधीन वर्त रहा ग्रभाव भी भाव पर्याय ही है कोई स्वतत्र तत्व नही है। एक बात यह भी है कि ग्रभावो को भाव पदार्थों का स्वभावपना हम पूर्व प्रकरणों मे प्राय (कईवार) व्यवस्थापित कर चुके है, इस कारण यहा फिर उसका विस्तार नहीं किया जाता है।

यत्पुनरस्तित्वं विपरिशामनं च जातस्य सतस्तत्सदृशपरिगामात्मकं तत्र वैसादृश्यप्रत्ययानुत्पत्तेः।

वृद्धि, ग्रपक्षय, जन्म, ग्रीर विनाश इन चार विकारों का विचार किया जा चुका है, फिर जो छह विकारों में ग्रस्तित्व ग्रीर विपरिणाम नाम के विकार है। वे तो उत्पन्न होचुके सद्भूत पदार्थ के सद्दश पर्याय स्वरूप है, क्यों कि उनमें विपद्दशपन के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होनी है। ग्रर्थात्—जायते श्रस्ति, विपरिणामते, वर्धते, ग्रपक्षयते, विनक्ष्यति, इस क्रम ग्रनुसार पदार्थ पहिले उत्पन्न होता है। पीछे ग्रात्मलाभ कर चुका जो ग्रंपना श्रवस्थान करता है, वही ग्रस्तित्व है, उसके परचात् उस पदार्थ की ग्रन्य सद्दश श्रवस्थाग्रों की प्राप्ति हाजाना विपरिणाम है। ग्रतः ग्रस्तित्व ग्रीर विपरिणाम सद्दश श्रवस्थाये ही हैं, जन्म के समान विसद्दश परिणातिया वे नहीं है।

नतु च सर्वस्य वस्तुनः सदृशेतरपरिणामात्मकत्वे स्याद्वादिनां कथं किश्चित्सदृश-परिणामात्मक एव किश्चिद्वसदृशपरिणामात्मकः पर्यायो युज्यते इति चेत्, तथा पर्यायार्थिक-प्राधान्यात् सादृश्यार्थप्राधान्याद्वेशादृश्यगुणभावात् सादृश्यात्मकायं परिणाम इति मन्यामह, न पुनर्वेसादृश्यनिराकरणात्। तथा वसादृश्यार्थप्राधान्यात्सादृश्यस्य सतापि गुणभावाद्वितदृशान्मकोयं परिणाम इति व्यवहरामहे। तदुभयार्थप्राधान्यात्तु सदृशेतरपरिणामात्मक इति संगि-रामहे तथा प्रतीतेः। ततोपि न किश्चदुपालंमः।

यहा कोई शका उठाता है कि स्याद्वादियों के यहाँ सम्पूर्ण वस्तुये जब सहशपर्याय और विस-हश पर्याय स्वरूप मानी जा चुकी है। तो फिर जन्म, विनाश, म्रादि के विषय में किया गया यह सिद्धान्त किस प्रकार युक्तियों से भरपूर होसकता है ? कि काई काई अस्तित्व और विपरिणाम नाम के विकार तो सहश परिणाम स्वरूप ही होवें तथा कोई जन्म और विनाश नामक पर्याय अकेले विस-हश परिणाम स्वरूप ही हावे । अर्थात्—" सामान्यविशेषात्मा तदर्थों विषय:" सामान्य विशेष-आत्मक सम्पूर्ण पदाथ है जो कि प्रमाण के विषय है, ऐसी दशा में जन्म, विनाश, तो विसहश परिणाम ही और अस्तित्व, विपरिणाम, ये सहशपर्याय ही कसे माने जा सकते है ? हा वृद्धि और अपक्षय को सहश, विसहश—आत्मक पर्याय स्वीकार करना यह समुचित है। यो कहने पर तो अन्यकार समाधान करते है कि तिस प्रकार अस्तित्व और विपरिणाम नामक विकारों में पर्यायाधिकनय की प्रधानता से सहशपन अथ को प्रधानता है। विसहशपन को गोणता है। अतः यह अस्तित्व या विपरिणाम नामकी पर्याय साहश्य स्वरूप है इस प्रकार हम स्याद्वादी विद्वान मान रहे है। कि तु फिर विसहशपनका सर्वेषा निराकरण कर देने से हम झस्तित्व को केवल सहश-आत्मक नहीं कह रहे है। अर्थात्—गौण रूप से इनमें विसहशना विद्यमान है।

तिसी प्रकार जन्म भौर विनाश में भी समक लेना, यहा विसदृशपन भर्थं की प्रधानता है, विद्यमान भी होरहे सादृश्य का गौराभाव है। इस काररा यह जन्म या विनाश नामक विकार विसदृश स्वरूप है यो हम स्याद्वादी कोविद व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, चारो गुरा के होते हुये भी मखमल या रूई को कोमल स्पर्शवान् भौर नीबू, लढ्डू, भ्रादि को रसवान् पदार्थ तथा कपूर, इत्र, को गन्धवान् एव सुन्दर शरीर, चित्र, भादि को रूपवान् पदार्थ कह दिया जाता है। हा उन सादृश्य, वैसादृश्य, दोनो अर्थोकी प्रधानता से तो वृद्धि या अपक्षय ये विकार सहश परिणाम भौर विसदृश परिगाम-भारमक है। इस प्रकार हम स्याद्वादी प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं। क्योंकि तिस प्रकार की समीचीन प्रतीति होरही है। प्रतीतिसिद्ध पदार्थ का कौन अपलाप कर सकता है तिस कारण हमारे कपर कोई भी उलाहना नहीं भाता है " अपितानिपतिसिद्धेः" यो स्वय सूत्रकार महोदय कहने वाले हैं।

संकरव्यतिकर—व्यितिरेकंणाविरुद्धस्त्रमावानां निःसशय तदतरपरिणामानां विनि-यतात्मनां जीवादिपदार्थेषु प्रसिद्धेः । सुखादिपर्यायेषु सन्दाधन्वयिवर्तसदर्भोपलिष्वतजन्ता-दिविकारिवशेषवत् जीवादयो द्रव्यपदार्थाः सुखादयः पर्यायाः विनियततदततपरिणाममयत्व-विवर्तियत्विकारा । इत्यक्लकदेवैरप्यभिधानात् ।

"परस्परात्यताभावसमानाधिकरएात्वे सित धर्मिणोरेकत्र समावेश संकरः" परस्पर के आत्यन्ताभाव का समान अधिकरणपना होते सन्ते धर्मियो अथवा विजातीय धर्मो का एक स्थल में समागम होजाना सकर दोष है। अथवा "येन रूपेण भेदस्तेन भेदक्वाभेदक्वेति सकर."। "परस्पर-विषयगमन व्यतिकर "परस्पर में एक दूसरे के विषय में चला जाना व्यतिकर दोष है। जीव आदि पदार्थों में सकर और व्यतिकर दोष का पृथग् भाव करते हुये अविषद्ध भनेक स्वभावों को घार रहे और विशेषरूप से नियत होकर अपने अपने स्वरूप में निमग्न होरहे सहश, विसद्दश, परिखामों की असिद्धि होरही है, इस में कोई सन्देह नहीं है जैसे कि सुख आदि पर्यायों में सत्व, द्रव्यत्व आदि अन्वयी विवर्तों के सन्दर्भ से उपलक्षित होरहें जन्म, विनाश, आदि विशेष विकारों की लोक में प्रसिद्धि होरही है। अर्थात्—जीव आदिक सम्पूर्ण पदार्थ सदश, विसद्दश, परिखाम-आत्मक हैं। इस वात को बालक वालिका तक जानते हैं। इसीप्रकार सुखादि पर्याय भी सत्व, द्रव्यत्व, आदि के अन्वय को धारती हुई सहश—आत्मक है वे ही सुखादि पर्यायें जन्म आदि विकारों वाली विसद्दश—आत्मक भी हैं। कोई सकर सहश—आत्मक है वे ही सुखादि पर्यायें जन्म आदि विकारों वाली विसद्दश—आत्मक भी हैं। कोई सकर स्वर्यत्वर, उनय, विरोध, आदि दोष नहीं भाते हैं, हा इन धर्मों के अपेक्षणीय स्वभाव न्यारे त्यारे हैं।

माननीय श्री भकलक महाराज ने भी इस प्रकार कहा है कि जीव, पुर्वल, मादिक द्रव्य स्वरूप पदार्थ भीर सुख, मितज्ञान, भादि पर्याये ये सब विशेष विशेष के लिये नियत होरहे सहश विसद्ध परिगाम कराने वाले विवर्तयिता तत्त्व के विकार है। भयवा सहश, विसद्दश, परिगामों को स्व के भ्रधीन कर रहे पर्यायी तत्व के ये जीवादि द्रव्य या मुखादि पर्याय विवत हैं। वस्तु भंशी है भीर इब्य या पर्याय उसके भ्रंश है जो कि मुल घारा से सामान्य विशेष-भारमक हैं।

ततो नावस्थितस्यैव द्रव्यस्य परिणामः, पूर्वापरस्वभावत्यागोपादानविरोधात् । नाष्यनवस्थितस्यैव सर्वथानवयरहितस्य परिणामनाघटनादिति स्यादवस्थितस्य द्रव्याथिद्रशात्, स्यादनवस्थितस्य पर्यायाथिदेशादित्यादि सप्तभंगोभाक् परिणामो वेदितव्यः । सोय परिणामः कालस्योपकारः, सकृत्सर्वपदार्थगस्य—परिणामस्य वाह्यकारणमंतरेणानुपपत्तेर्वर्णनात् यत्तद्वाह्यं निमित्तं स कालः ।

तिस कारण से सिद्ध होजाता है कि सर्वथा नित्य अवस्थित होरहे ही द्रव्य के ये जन्म आदि परिणाम नहीं हैं, सर्वाङ्ग ध्रुव द्रव्य के ही इनको विकार मानने पर पूर्व स्वभावों के त्याग और उत्तर स्वभावों के ग्रहण का विरोध होजावेगा तथा सर्वथा अनवस्थित होरहे ही क्षिणिक परिणाम के भी ये जन्म आदि विकार नहीं है। क्यों कि कालत्रय में ओत प्रोत होरहे अन्वय से सर्वथा रहित पदार्थका परिणाम होना घटित नहीं होता है, जो दूसरे क्षण में ही मर जाता है वह परिणासों को क्या धारेगा इस कारण यहाँ स्यहादनीति की योजना यो कर लेना कि द्रव्यार्थिक नय अनुसार कथन करने से कथन्त्र अवस्थित होरहे द्रव्य के जन्म, वृद्धि, आदिक परिणाम है और पर्यायार्थिक नय अनुसार कथन करने से कथन्ति अनवस्थित होरही पर्यायों के जन्म आदि विवर्त है, स्यात् उभय है, स्यात् अनुभय है, इत्यादि रूप से सप्तभंगी को धार रहा यह परिणाम समक्त लेना चाहिये जो कि यह प्रसिद्ध होरहा परिणाम काल का उपकार है। कारण कि सम्पूर्ण पदार्थों में युगपत् (एक वार ) प्राप्त होरहे परिणाम का वहिरग निम्त है वह काल पदार्थ है, वर्तना का निमित्त मुख्य काल द्रव्य है और परिणाम का वहिरग कारण व्यव हारकाल है।

ननु च कालस्य परिणामो यद्यस्ति तदासौ वाह्यान्यनिमित्तापेत्त सिन्निम्तं परिणा-ममात्मसात्कुर्वदपरिनिमित्तापेत्तिसत्यनग्रस्था स्यात् । कालपरिणामस्य वाह्यनिमित्तानपेत्तत्वे पुद्गलादिपरिणामस्यापि वाह्यनिमित्तापेत्ता माभूत् । अथ कालस्य परिणामो नास्ति "सर्वार्थ-परिणाम निमित्तत्वात्" साधनमप्रयोजकं स्यात्तेन ब्याभेचारात् ततो न कालस्य परिणामोऽनुमापक इति करिचत् ।

यहां किसी का आक्षेप प्रवर्तता है कि जिस प्रकार जीव, घट, आदि का परिणाम होना अन्य वहिरंग निमित्तो की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार यदि काल का भी परिणाम होता है। तब तो वह काल का परिणाम यदि वहिरंग अन्य निमित्त कारण की अपेक्षा रखता सन्ता तज्जन्य परिणाम भी अपने अधीन करता हुआ पुनः तीसरे इतर निमित्त की अपेक्षा करेगा और तोसरे का परिणाम भी अन्य चौथे काल सारिखे वहिरग कारण की अपेक्षा रखेगा यो पाचवे, छठे आदि वहिरग कारणो की अपेक्षा की आकाक्षा बढ़ते बढ़ते अनवस्था होजायगी, काल के परिणाम को स्वात्म-लाभ मे यदि वहिरग निमित्तो की अपेक्षा नहीं मानी जावेगी तब तो पुद्गल, जीव, आदि के परिणामों को भी वहिरंग निमित्त कारण माने जा रहे काल की अपेक्षा नहीं होवे, काल के और पुद्गल आदि के परिणामों में वहिरंग कारण की अपेक्षा रखने या नहीं रखने का कोई अन्तर नहीं दीख रहा है, या तो दोनों का की

भथवा कोई भी पर की अपेक्षा नहीं रखेगा। यदि श्राप जैन श्व ऐसी विपन्न दशा में यो कहूँ कि काल का परिणाम होता ही नहीं है, तब तो हम आक्षेप-कत्ता कहेंगे कि सम्पूर्ण धर्थों परिणाम का निमित्त कारणपना यह हेतु अनुकूल तर्क वाला नहीं ठहरेगा वयों कि उस काल के परिणाम करके व्यभिचार होजायगा सम्पूर्ण अथों में काल भी आगया किन्तु काल का परिणाम होना ही आप जैन नहीं मानते हैं। ऐसी दशा में सम्पूर्ण अथों के परिणाम करा देने में काल निमित्त नहीं होसका। एक बात यह भी है कि सम्पूर्ण वस्तुओं को परिणामी मानने वाले जैनों के यहाँ काल का परिणाम नहीं मानने पर अपिसद्धान्त दोष आजाता है तिस कारण सिद्ध होता है, कि परिणाम होजाना काल का अनुमान कराने वाला नहीं है। जो कि आप जैनों ने पहिले कहा था, इस प्रकार कोई प्रतिवादी कह रहा है।

सोपि न विपश्चित्, कालस्य सकलपरिणामनिमित्तत्वेन स्वपरिणामनिमित्तत्वसिद्धेः सकलावगाद्ददेतुत्वेनाकाशस्य स्वावगाद्ददेतुवत् पर्वावदः सकलार्थसाचात्कारित्वेन स्वातमा । चात्कारित्ववद्वान्यथा तद्वपपचेः। न चैव पुद्गलाद्यः सकलपरिणामहेतवः, स्वपरिणाम- हेतुत्वेपि सकलपरिणामहेत्तत्वामावात् प्रतिनियतस्वपरिणामहेत्तत्वातः।

धाचार्यं कहते है कि वह भी आक्षेप कर्ता विचारशाली पण्डित नहीं है जब कि काल को सम्पूर्णं पदार्थों का नि।मत्तपना निर्णित होचुका है, इस व्यवस्था करके काल को स्वकीय पिरणामों का भी निमित्तपना सिद्ध है। काल की परिणित में अन्तरंग कारण भी काल है, और विहरंग कारण भी काल है अपनी पारणित में स्वयं निमित्त बनजाना कोई घरिद्ध नहीं है। यो समिक्षिये जैसे कि आकाश को सम्पूर्णं पदार्थों के अवगाह का हेतुपन करके अपने भी अवगाह का हेतुपना सिद्ध है अथवा सवंज्ञ को सम्पूर्णं पदार्थों के अवगाह का हेतुपन करके अपने भी अवगाह का हेतुपना सिद्ध है। अर्थात्—आकाश यदि अपने को अवगाह नहीं देगा तो सकल अर्थों के अवगाह का हेतु नहीं होसकता है। अर्थात्—आकाश यदि अपने को अवगाह नहीं देगा तो सकल अर्थों के अवगाह का हेतु नहीं होसकता है जो सवज्ञ स्वारमा को हो नहीं जानता है, वह अन्य सम्पूर्ण पदार्थों को मी नहीं जान सकता है, स्वय अनुदार होरहा पुरुप दूसरे को उदार नहीं बना सकता है। जिस प्रकार काल अपनेसे सहित अन्य सम्पूर्णं पदार्थों के परिणामका हेतु है, इस प्रकार पुद्गल आदिक द्रव्य तो सर्व द्रव्यों के परिणाम करानेके हेतु नहीं होसकते हैं क्योंक अपनी अपनी परिणाति का अन्तर्य से स्वकीय स्वकीय परिणाति का अन्तर हेतुपना प्रतिनियत होरहा है, हा सूर्थके स्वप्रकाशकपनके समान काल द्रव्य में स्व-परनिमित्तपना स्वभाव व्यवस्थित है "स्वभावोऽतकंगोचर.।"

ये त्वाहुः, नान्योन्यं परिणामयति भावान् नासौ स्त्रयं च परिणमते विविधपरि-णाममाजां निमित्तमात्रं मवित काल इति । तेपि न कालस्यापरिणामित्वं प्रतिपन्नाः, सर्वस्य यम्तुनः परिणामित्वात् । न च स्वय परिणमते इत्यनेन पुद्गलादिवत् महस्वा देपरिणामप्रति-पेधात् । न चासौ मावानन्योन्यं परिणामयतीत्यनेनापि तेषां स्वयं परिणममानानां कालस्य प्रधानकर्तत्वप्रतिपेधात । तत्यापि परिणामहेतुन्वं निमित्तमात्रं माति काल इति वचनात् । सहसः सर्भे न इतुपरिश्वामो निमित्तद्रव्यहेतुक एवान्यथा तद्रतुपपत्तेरिति प्रतिपत्तव्यः । जो कोई पण्डित यहाँ यो कह रहे है कि ग्राप जैनो के यहां तो काल द्रव्य के लिये यों लिखा है कि वह काल द्रव्य भावों को स्वयं नहीं परिग्रामाता है ग्रीर स्वयं भी परिग्रामन नहीं करता है, हां ना प्रकार परिग्रामों को घारने वाले पदार्थों का वह काल केवल निमित्त होजाता है, इस प्रकार काल के परिग्राम नहीं होना सिद्ध है, फिर ग्राप जैनो ने कालके परिग्राम होना कैसे कहा ? ग्रथांत्— काल द्रव्य का परिग्राम नहीं होना चाहिये, गोम्मटसार में कहा है कि—

## गा य परिणमदि सयं सो गा य परिणामेइ ऋगगाभगगोहिं। विविहपरिगामियागं हवदि हु कालो सयं हेदु ॥५६८ ॥

काल द्रव्य स्वयं परिगामन नहीं करता है ग्रौर न दूसरे द्रव्यों को ग्रन्य द्रव्यों के साथ परिगा-मन कराता है, हॉ स्वतः भ्रनेक प्रकार परिएामन कर रहे पदार्थीका काल द्रव्य हेतु हो जाता है। यो कह चुकने पर ग्रन्थकार कहते है कि वे पण्डित भी काल के अपरिगामोपन को विश्वास प्राप्त नहीं करे, जब कि सम्पूर्ण वस्तुये परिणामी हैं तो काल का अपरिणामीपना नही समक्ता जा सकता है उक्त पंक्ति या गाथाका ऐदम्पर्य यह है कि काल स्वय परिएामन नहीं करता है, इस विशेषएा करके कालमे पुद्गल म्रादि के समान महत्व म्रादि परिगातियों का निषेध कर दिया जाता है। यांनी पुद्गल की जैसे स्थूल, सूक्ष्म, भेद, ग्रादि परिग्रातिया होती है ग्रथवा जीव की जैसे मितज्ञान, कोध, ग्रादि परिग्रातिया होती हैं वैसी शुद्ध काल द्रव्य की विभाग परिएातिया नहीं होती है तथा वह काल भावों को परस्पर में नहीं परिग्माता है, इस दूसरे विशेषगा करके भी कालके स्वय परिग्मन कर रहे उन भावोंके प्रधानकर्ता-पन का प्रतिषेध किया गया है। प्रर्थात्-परिगाम करने मे प्रधान कर्ता वे पदार्थ स्वय है, हा निश्चय काल या व्यवहारकाल साधारण निमित्त हैं, प्रेरक निमित्त नहीं हाँ कालकी कारणता उस उदासीन कारणता या प्ररक-कारणता के बीच मे वर्त्तरही-सी है, प्रधान कर्ताया प्ररक कारण काल नहीं है फिर भी उसके परिगाम का हेतुपना यानी परिगामोका केवल निमित्त कारग काल होजाता है, ऐसा जैन सिद्धान्त का वचन है, तिस कारण सिद्ध होताहै कि वस्तुग्रो के सम्पूर्ण परिणाम उस निमित्त कारण होरहे काल द्रव्यको वहिरंग हेतु मान कर ही होते है ग्रन्यथा यानी बहिरंग निमित्त के विना उन परिशामो का होना बन नही सकता है, यह भले प्रकार विश्वासपूर्वक समभ लेना चाहिये।

### का पुनः क्रिया ?

परिणाम का विचार होचुका ग्रव कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि सूत्र में कही गयी किया भला फिर क्या पदार्थ है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार वात्तिको द्वारा किया के लक्ष्मण ग्रौर भेदों को कहते हैं।

परिस्पंदात्मको द्रव्यपर्यायः संप्रतीयते । क्रिया देशांतरप्राप्तिहेतुर्गत्यादिभेदभृत् ॥३६॥ प्रयोगविस्रसोत्पादाद्द्वेधा संचेपतस्तु सा । प्रयोगजा पुनर्नानोत्चेपणादिप्रभेदतःः ॥४०॥

# विस्रसोत्पत्तिका तेजोवातांभः प्रभृतिष्वयं। सर्वाप्यदृष्टवैचित्रयात् प्राणिनां फलभागिनाम् ॥४१॥

द्रव्य की हलन, चलन म्रादि परिस्पन्द-भारमक जो पर्याय मले प्रकार प्रतीत होरही है वह किया है जो कि पदार्थों के प्रकृत देश से अन्य देशों की प्राप्त का कारण है, यह किया गमन, भ्रमण, धाकु चन, म्रादि मेदों को धार रही है, जीव के प्रयोग करके उत्यक्ति होने से भौर जीवप्रयत्नके मितिरक्त भन्य विस्नसा-म्रात्मक कारणों करके उत्पक्ति होजाने से वह किया सक्षेप से तो दो प्रकार है, हा कुशल नृत्यकारिणी के नाच या एँ जन, मशीन, यंत्रालय, भ्रादिक भ्रनेक परिस्पन्दों में भ्रमेश विस्तार से किया के असंख्य भेद होसकते हैं, गेद का ऊपर उछालना, नीचे कृदना, पेंता फादना, पाव फैजानी इन उत्सेपण भ्रादिक प्रभेदों से वह जीवप्रयोग करके उपज रही किया फिर भ्रनेक प्रकार की है। दूसरी विस्नसा यानी जीव प्रयोगके सिवाय भन्य कारणों से जिस किया की उत्यक्ति है ऐसी यह वैस्नसिक किया तो तेजो द्रव्य, विजली. भ्रम्त, वायु, भ्राधी, जलप्रपात, वादल, तरिगतसमुद्र, भूकम्प. मादि मे होरही भ्रनेक प्रकार है ये सभी कियार्ये जुम मजुम फलको भोगने वाले प्राणियोंके पृण्य पाप, कर्मोंकी विचित्रता से होरही है। जगत् के वहुभाग कार्यों में जीवों का पृण्य पाप ही साक्षात् या परम्परा से कारण पड़ जाता है।

क्रिया चणच्चेकांते पदार्थानां न युज्यते । भूतिरूपापि वस्तुत्वहानेरेकांतनित्यवत् ॥४२॥ क्रमाक्रमप्रसिद्धिस्तु परिणामिनि वस्तुनि । प्रतीतिपदमापन्नाप्रमाणेन न वाध्यते ॥४३॥

बौद्धों के यहाँ मानेगये क्षिण्कपन के एकान्त पक्ष में पदार्थों की किया का होना युक्त नहीं पढता है क्यों कि कुछ पूर्वदेशस्थित की अवस्था को त्याग रहे और उत्तरदेशस्थित की अवस्था को प्रह्ण कर रहे तथा अन्वित रूप से कीलान्तर-स्थायी होरहे नित्य, अनित्य-आत्में पदार्थ में ही किया होना सम्भवता है ''भूतियें पा किया प्रोक्ता" जिन बौद्धों के यहां सर्वथा असत् की उत्पत्ति को ही पदार्थ की किया माना गया है सो भी ठीक नहीं है क्यों कि 'नैवासतो जन्म, सतो न नाशो" सर्वथा असत् का उत्पाद नहीं होता है और सत् का सर्वथा विनाश नहीं होता है, परिणामी वस्तु का कथिन उत्पाद, विनाश होता रहता है अतः क्रटस्थ नित्यपन का एकान्त मानने वाले सांस्थों के यहा जैसे मर्वथा नित्य पदार्थमें किया नहीं होपाती है उसीके समान क्षिण्कपक्षमें भी किया नहीं सम्भवती है, पदार्थों में परिप्तार्थमें किया नहीं होपाती है उसीके समान क्षिण्कपक्षमें भी किया नहीं सम्भवती है, पदार्थों में परिप्तार्थ या अपरिस्पन्द स्वरूप किया को माने विना वस्तुत्वकी हानि है, जैसे कि खर विषाण कोई वस्तु नहीं है।

प्रतिमर्थित्रियया व्याप्तं 'भ्रंथ-ित्रिया कमयोगपद्याच्या व्याप्ता' भ्रथे-ित्रयाको करने वाला पदार्थ ही सत् है, प्रत्येक सत् पदार्थ में कमसे या युगपत् भ्रथंकिया भवश्य होती रहती है। कम भीर भक्षम की प्रसिद्ध तो परिगाम को धार्रने वाली वस्तु में होरही सन्तो प्रतीतियों के स्थान को प्राप्त होरही है प्रसिद्ध तो परिगाम को धार्रने वाली वस्तु में होरही सन्तो प्रतीतियों के स्थान को प्राप्त होरही है प्रसिद्ध तो परिगाम को भ्राप्त भ्रमुमान, भ्रादि प्रमाग करके वाधित नही है। भ्रथीत् श्री भक्षकं देव का

सिद्धान्त वाक्य है ''स्वपरात्मोपादानापोहनव्यवस्थापाद्यं हि वस्तुनो वस्तुत्व" ग्वकीय श्रंशों को पकडे रहना और परकीय स्वभावो का परित्याग करते रहना इस व्यवस्था से वस्तु का वस्तुत्व प्राप्त करा-या जाता है। श्री माणिक्यनन्दि श्राचार्य महाराजका सूत्र है कि ''पूर्वोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थिति-लक्षण्-परिणामेनार्थित्रयोपपत्तेच्च,, पूर्व श्राकारो का परित्याग श्रीर उत्तर श्राकारो की प्राप्ति तथा श्रन्वित ध्रीव्यसे स्थिति इस परिणाम करके श्रथंमे श्रथंत्रिया होना बन जाता है, श्रतः परिणाम वस्तुमे श्रथंत्रिया या क्रमयौगपद्यकी प्रसिद्धि है.यही प्रमाणो द्वारा प्रतीति होरही है। स्वया क्षणिक या सर्वथा नित्य श्रथं मे क्रिया नही होसकती है।

कथं पुनरेवं वधा क्रिया कालम्योपकारोस्त यतस्तं गमयेत १ कालमतरेणानुपपद्य मानन्वात् परिगामवत् । तथाहि—मकुःसवद्रव्यक्रिया वहिरंगसाधारणकारणा, कारणापेचकार्य-गात् परिगामवत् सकुत्मविग्दार्यगतिस्थि यण्णाहवद्वा यत्तद्वहिरंगसावारणकारणां स कालोऽ-न्यासमवात् ।

कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि ग्राप जैनो ने वर्तना' परिग्राम, किया, परत्व, ग्रपरत्व इन उपकारों करके काल का अनुमान ज्ञान किया जाना बताया है किन्तु इस प्रकार की किया फिर किस प्रकार काल का उपकार होवे ? जिससे कि किया उस काल को अनुमान द्वारा समक्ता सके ? इस प्रश्न का समाधान श्री ग्राचार्य महाराज करते है कि काल के विना वह किया का होना किसी भी प्रकार नहीं बन सकता है जैसे कि काल के विना परिग्राम होने की कोई युक्ति नहीं है, ग्रतः ग्रन्थथानुपपत्ति की सामर्थ्य से किया करके काल का अनुमान होजाता है, इसी को अनुमान बनाकर यो स्पष्ट समक्त लीजिये कि सम्पूर्ण द्रव्यों की युगपत् होरही किया (पक्ष) विहरण किसी साधारण कारण करके की जाती है (साध्यदल) कारणों की ग्रपेक्षा रखने वाली कार्य होने से (हेतु) परिग्राम के समान (ग्रन्वय हृष्टान्त) ग्रथवा सम्पूर्ण गतिमान् जीव. पुद्गल पदार्थों की युगपत् होरही गति ग्रौर सम्पूर्ण स्थिनिशील पदार्थों की एक ही वार में होरही स्थिति तथा सम्पूर्ण पदार्थों का एक ही साथ होरहा ग्रवगाह ये कियाय जैसे वहिरण साधारण कारणों की ग्रपेक्षा रखती हैं । ग्रन्थ तीन ग्रन्वयहुष्टान्त ) जो कोई यहां कियामे वहिरण साधारण कारण है वही काल पदार्थ है ग्रन्थ किसी पदार्थ की सम्भानवना नहीं है।

अर्थात्-पदार्थों के परिणाम होने में साधारण कारण काल ( व्यवहार काल ) निर्णीत कर दिया गया है पदार्थों की गति में साधारण कारण धर्म द्रव्य को बता दिया है, पदार्थों की स्थित में उदासीन तिमित्त अधर्म द्रव्य समकायां जा चुका है, आकाश द्रव्य को सब के अवगाह का हेतुपना प्रतीत करा दिया है। इसी प्रकार सभी परिस्पन्द-आत्मक कियाओं का वहिरंग कारण काल है। उदासीन कारण तथा च—प्रेरक कारण, निमित्त, उपादान कारण, प्रयोजक कर्ता, साधकतमकरण, अन्तरंग कारण, वहिरंग कारण, इत्यादि अनेक प्रकार कारणों में किसी को निर्वल दूसरे को सबल या किसी को छोटा बड़ा अथवा प्रधान अप्रधान, या मूल्यवान नहीं कह देना चाहिये देखो पुत्र की उत्पत्ति में माता पिता निमित्त हैं, विद्या पढ़ाने में गुरू जी निमित्त हैं, मोक्ष प्राप्ति में देन, शास्त्र, गुरू भी निमित्त ही है, सिद्ध क्षेत्र, जिनालय, जिनविम्ब ये सब धर्मलाभके निमित्त ही तो है। इन सब निमिन्त्रों की हम पूजा करते है। उपादान का उतना आदर नहीं है। हा उपशम क्षेणी या क्षपक क्षेणीमे

निज शुद्ध श्रात्माका घ्यान करनेपर उपादानका श्रादर वढ जाता है। उदासीन कारण रूप वृद्धाके पहें रहनेसे चोर या कुशील पुरुष घरमे नहीं घुस पाते हैं। श्रचेतन उपादान कारणोसे नाना कार्योंको चेतन कर्ता बना रहे है। यहाँ निमित्त कारणा चेतन कर्ताश्रो की श्रवेक्षा, काठ, कुल्हाडी, छनी श्रादि का श्रिषक सम्मान नहीं है, हा सोने के कडो को गढते समय, हथोडा, चीमटा, श्रादि निमित्तों से उपादान मानेगये सोने का मूल्य श्रिषक है, जब कि काच को काटने वाली हीरा की करी के मूल्य से काच का मूल्य श्रव्य है, मछली को चलाने में उदासीन निमित्त होरहे जलकी सामर्थ्य न्यून नहीं समसी जा सकती है।

उपादान कारण होरहे जीवो की अपेक्षा निमित्त कारण कर्मों की शक्ति प्रवल है तभी तो वे कमं इस जीव को नाना गतियोमे नचाते फिरते है. हा स्वकीय पुरुषायंद्वारा कर्मीका व्वस करते समय उपादान की शक्ति बढ़ जाती है। न्यायी राजा, इह लोक भय, पर लोक भय, सम्यता, ये प्रोरक निमित्त नहीं होते हुये भी भ्रानेक पुरुषों को पापिक्रया करने से बचा लेते हैं, गर्म कील का स्थान दे रहे काठकी भवगाह शक्ति की अपेक्षा सबको युगपत् भवकाश दे रहे भाकाश की भवगाह शक्ति वढी चढी है, यहाँ वहाँ फुदक रहे जीव की गति मे प्रेरक कारण होरही शक्ति की अपेक्षा स्थिर कालाण की वह शक्ति प्रबल है जो कि नित्य निगोदिया जीव के व्यवहार राशिमे श्रागमन का कारण है धत. मट मे विना विचारे ही किसी उदासीन कारए। को भ्रप्रधान और प्रेरक या उपादान को प्रधान नहीं कह बैठना चाहिये। कार गोका श्रपमान इससे श्रधिक भीर वया होसकता है ? पहिले कतिपय हष्टान्तों में लोहे को भ्रत्य भूत्य भीर सोने को बहुमूब्य कह दिया गया है, यह कहना भी व्यावहारिक है, कोई लोहा भी, सोने से भ्राधक मूल्य रखता है। भ्रनेक धान्य, वनस्पतिभो को उपजाने वाली मिट्टी की प्रशसा सोने से कम नही है, जल अग्नि, वायुं भी वहे मूल्यवान् पदार्थ है। उक्त बाते केवल कार्या तत्व की तह पर पहु चाने के लिये कही गयी थी वस्तुत. विचारा जाय तो सभी कारण अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिपूर्ण सामर्थ्यको रखते है, कोई छोटा बढा नही है। अन्न या जलमे अथवा माता या पितामे किसको छोटा बड़ा कह दिया जाय ? कारणो की शक्ति पर किसी प्रकार का पर्यनुयोग नही चलाना चाहिये प्रकर्ण मे उदासीन कारण या साधारण कारणको छोटा मत समको, भपेका वश सभी कारण उच्च भासन पर विराजमान किये जा सकते है। यहा तक क्रियामे साधारण कारण होरहे काल की भ्रतुमान द्वारा सिद्धि कर दी गयी है।

#### के पुनः परत्वापरत्वे ?

वर्तना, परिगाम, भौर किया का विवेचन समक्त लिया है। भ्रब महाराज यह बताभो कि सूत्र मे कहे गये परत्व भौर भपरत्व भला क्या पदार्थ हैं ? ऐसी जिज्ञासा-होने पर ग्रन्थकार परत्व भौर भपरत्व का लक्षण करते हैं—

विष्रकृष्टेतरदेशापेद्धाम्यां प्रशस्तेतरापेद्धाम्यां व परत्वापरत्व।म्यामनेकांतप्रकर्षात् 
अपरिद्वसंवंधिनि निवेद्ये दृद्धकुष्धके परत्वप्रत्ययकारगां परत्वं, परिद्वसंवधिनि च प्रशस्ते इमारतपस्वन्यपरत्वप्रत्ययहेतुरपरत्वं न तद्धि गुणकृत नचाहेतुकमिति तद्धतुना विशिष्टेन
मवितव्यं स नः काल इति।

दूरदेश-वर्ती ग्रीर उससे न्यारे निकटदेश-वर्ती पदार्थी की ग्रपेक्षासे होनेवाले तथा प्रशंसनीय भीर भ्रप्रशसनीय पदार्थोकी अपेक्षाभ्रों करके होने वाले दैशिक या गुराकृत परत्व, भ्रपरत्व दोनो करके व्यभिचार हो जानेका प्रकरण आता है। अर्थात्-कालिक परत्वापरत्वके प्रकरणमें देश, दिशा या गुरण, दोपकी अपेक्षासे होरहे परत्व अपरत्वोमे वंपरीत्य होजाता है । देखिये निकट देश-वर्त्ती अपर दिशाका सम्बन्ध रखने वाले अप्रशस्त (चाण्डाल) लोभी वृद्ध मनुष्य में परत्व (ज्येष्ठत्व) ज्ञान का कारगा परत्व स्वभाव है। तथा दूर देश-वर्ती पर दिशाका सम्बन्ध कर रहे प्रशस्त कुमार भ्रवस्थावाले तपस्वी मे श्रपरत्व ज्ञान का कारए। श्रपरत्व घर्म विद्यमान है. वह बुढ्ढे पुरुष मे वर्ते रहा परत्व ग्रीर कूमार मुनि मे पाया जा रहा श्रपरत्व धर्म जब कि गुर्गो के द्वारा किया गया तो नही है यानी गुरा के द्वारा किया गया होता तो युवा तपस्वी को पर कहना चाहिये था और निकृष्ट लोभी वृद्ध को अपर कहा जा सकता था। इसी प्रकार वह परत्व, अपरत्व दिशाकृत भी नहीं है। दिशा कृत होते तो निकट देश मे वर्त रहे बुड्ढे को अपर कहना चाहिये और बुड्ढे की अपेक्षा बहुत दूर देश मे स्थित होरहे कुमार तपस्वी को पर कहना चाहिये था किन्तु यहां उल्टी ही, दशा है वृद्ध की पर कहा जा रहा है श्रौर युवा साबुको प्रपर कहा जा रहा है। उक्त परत्व, ग्रपरत्व स्वभाव विचारे हेतु के विना ही किये जा रहे तो नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि जो पहिले नहीं होता हुआ पुनः उपजता है वह अवश्य कारगो से जन्य है। इस कारण उन परत्व, अपरत्वो का कारण दिशा या देश और गुण या दोष तो नही है। उनका कारण इन दिशा या गुण के अतिरिक्त कोई विशिष्ट पदार्थ होना चाहिये, बस वही पदार्थ हम स्याद्वादियों के यहा काल माना गया है, इस प्रकार काल की सिद्धि हो जाती है।

काले ति दिग्मेदगुणदोषानपेचे परत्वापगत्वे परः कालोऽपरः काल इति प्रत्यय-विशेषनिमित्ते किं कृते स्यातामिति चेत्, अध्यागेपकृते गौगो इति केचित्। स्वहंतुके गुख्ये एव स्वान्यप्रत्ययसमधिगमत्वादित्यन्ये।

यहां किसी पण्डित का म्राक्षेप है कि ज्येष्ठ, किनष्ठ, जीव म्रादि पदार्थों मे परत्व, अपरत्व, यदि काल कृत है तो फिर काल मे "यह सौ वर्ष का काल पर है, यह दो वर्ष का काल अपर है" इसं प्रकार ज्ञान विशेष कराने के निमित्त होरहे परत्व, अपरत्व भला किस पदार्थ के द्वारा किये गये होगे? बताम्रो, दिशाम्रो के भेद या गुएए दोषों की अपेक्षा से तो काल मे परत्व अपरत्व नहीं किये जा सकते हैं, कारए कि व्यवहार काल में दिशा भेद का प्रथवा गुएए दोषों का प्रकरए ही कोई नहीं है, यदि अन्य कालकी अपेक्षा इस कालमें परत्व अपरत्व किये जायगे तो उसमें भी परत्व, अपरत्वकों करने के लिये अन्य कालों की अपेक्षाको माकाक्षा बढती जा रही होने से अनवस्था दोष माजावेगा इस माक्षेप का उत्तर कोई उतावले पण्डित भट यो दे बैठते हैं, कि काल में परत्व, अपरत्व तो केवल भारोप किये गये हैं। मूर्त द्रव्यों में पाये जा रहे परत्व, अपरत्व के समान वे मुख्य नहीं हैं, गौरा है। जैसे कि जपाकुसुम की लालिमा का मारोप स्फटिक में कर लिया जाता है। इस समाद्यान में मस्वरस है, मृत प्रव्यक्तार दूसरे मन्य विद्वान् करके इसको योग्य समाद्यान कराये देते हैं, कि व्यवहार काल में होरहे वे परत्व अपरत्व भी मुख्य ही हैं, और उनका कारण वह काल स्वय है। क्योंकि स्व और अन्य के परत्व, अपरत्व, का कारण होरहेपन करके वह काल भले प्रकार जाना जा रहा है, माकाश भी तो स्व और पर को अवगाह देता है, सर्वज्ञका ज्ञान या सभी ज्ञान स्व-पर-ज्ञायक हैं, सूय स्व-पर-पर-प्रकार कि हत्यादि हब्दान्ती अनुसार काल को भी स्व और पर के परत्व, अपरत्वो, का हेतुपना निर्णीत्र

होजाता है, इस अन्य विद्वानों के समाधान में प्रन्थकार की भी शुभ सम्मित है।
न चवं सर्वद्रव्येषु स्वहेतुके परत्वापर त्वे प्रसज्येते, निवादी स्वहेतुकस्य तिकत्वादे-र्दर्शन।दोदनादाविष तस्य स्वहेतुकत्वप्रसंगात् निवादिसंस्कारानपेच्चत् ।।

याद यहा कोई यो कहे कि जैसे काल मे परत्व अपरत्व स्वयं कृत हैं, उसी प्रकार सम्पूणं द्रव्यों में भी स्वयं निज को हेतु मान कर परत्व अपरत्व होजायंगे, व्यर्थ काल को मानने की भावस्य कता नहीं। ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार प्रसंग नहीं उठाया जा सकता है, क्यों कि यो तो नीम, नीबू मिरच, लवण आदि में स्वयं को ही हेतु मान कर उपज रहे तिक्तपन (कडुमा) कटुपन (चरपरा) नुनखरा आदि रसो का देखना होने से भात, दाल, साग, आदि में भी प्राप्त हुये उस कडुमापन आदि को स्व यानी भात आदि को ही हेतु मानकर उपज जानेका प्रसंग आवेगा, ऐसी दशा में भात आदिकों नीम, जीरा, मिरच, निवुष्णा आदि के सस्कार (छोक) की अपेक्षा नहीं रखने की प्रापत्ति यानेगी जो किसी को इष्ट नहीं है, दीपकका स्व पर प्रकाशकत्व धर्म मिट्टीके घटमें नहीं धरा जा सकता है।

व्यवहारकालस्य परिणामक्रियापरत्वापरत्वेरनुमेयत्व च्च न मुख्यकालापेद्ययः चाष-, मनवद्यं। द्विविधो द्यत्र कालो मुख्यो व्यवहारस्व्यश्च तत्र मुख्या वितानुमेयः, परस्तु ।ि णामाद्यनुमेयः प्रतिपादितः स्त्रेऽ यथा परिणामः दग्रश्णानर्थक्यप्रसंगान् विताप्रह्णोनः। पर्या-सत्त्वात् ।

एक बात यह भी है कि वर्तना करके मुख्य काल का मनुमान करा दिया गया था भव परि शाम, क्रिया, परत्व भीर भ्रपरत्व करके व्यवहार कालका भ्रनुमान कर लेना योग्य है, भतः मूख्य काल की अपेक्षा करके उठाया गया उक्त तक (कटाक्ष ) निर्दोष नहीं है। देखी यहा प्रकरण में एक मुस्म दूसरा व्यवहार रूप यो काल दो प्रकारका माना गया है। उन दो मे मुख्य काल भाचार्य करके वर्तना के द्वारा धनुमान करने योग्य बताया जा चुका है, दूसरा व्यवहार काल तो परिएाम, क्रिया प्रादि फरके भनुमान कर लेने योग्य है, यह सूत्र में समका दिया गया है। अन्यथा यानी सूत्रकार द्वारा दो मुख्य भीर व्यवहार काल का प्रतिपादन किया जाना यदि नही माना जायगा तो सूत्र मे परिणाम, क्रियों, भादि के प्रहर्ण के व्यथंपन का प्रसग होगा क्योंकि निश्चय काल की सिद्धि के लिये तो केवल सूत्र मे वर्तना के पहरण करके ही परिपूर्ण कार्य का निर्वाह होजाता। प्रयात्—परिस्णाम प्रादिक स्थर्प होकर ज्ञापन करते है. कि मुख्य काल से अतिरिक्त व्यवहार काल मी है। द्रव्य सग्रह मे कहा है कि " दब्बपरिवट्टरूवो जो सो कालो हवेइ ववहारो। परिग्णामादीलक्स्तो वट्टग्लक्स्तोय परमट्टो " ग्रुड द्रिष्ठय मानेगये **भुरुय काल मे** 'तो परत्व, श्रपरत्व, प्रत्यय उपजते ही नही हैं | वैशेषिको ने 'मा मूत द्र<sup>व्यी</sup> मे ही दैशिक या कालिक परत्व, भ्रपरत्व स्वीकार किये हैं। फिर भी कोई यदि सुदर्शन मेर की चौटी मे बैठी हुई कालागु की अपेक्षा सर्वार्थिसिद्धि मे घरी हुई कालागु को पर कहे या सौ वर्ष पहिले की कालागु की पर्याय को दश वर्ष पूर्व की कालागु अपर पर्याय अपेक्षा पर कहे तो हमको काल में भी दिशा या व्यवहार काल करके किये गये परस्व, अपरत्व, भानने मे कोई भापत्ति नही है, हाँ व्यवहार-कालमे ही यदि परत्व भपरत्व धरा जाय तो वह स्वयं ध्यवहार काल करके सम्पादित होजाता है जैसे कि प्रभावशाली धार्मिक पुरुष स्वय धर्मको बढाता हुआ दूसरे भद्र जीवोको भी समीचान धर्मसे सरका-रित कर देता है, अतः ध्येषहार काल की पुष्टि, करते समय मुख्य काल की अपेक्षा करके उठाया गया क्तिक भन्दा नहीं है।''

#### कः पुनरसौ मुख्यः कालो नाम ?

कोई जिज्ञासु पूंछता है कि फिर भला वह मुख्य काल क्या पदार्थ सम्भवता है ? ससमाग्री तो सही। ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार वार्तिकों द्वारा समाधान करते है।

> लोकाकाशप्रभेदेषु क्रत्स्नेष्वेकैकवृत्तितः। प्रतिप्रदेशमन्योन्यमवद्धाः परमाणवः ॥४४॥ मुख्योपचारभेदैस्ते ऽवयवैः परिवर्जिताः । निरंशा निष्क्रिया यस्मादवस्थानात्खदेशवत् ॥४५॥ अमृतीस्तद्वदेवेष्टाः स्पर्शोदिरहितत्वतः । कालाख्या मुख्यतो येस्तिकायेभ्योन्ये प्रकाशिताः ॥४६॥

श्रखण्ड लोकाकांश के परमाणु बराबर कल्पित किये गये सम्पूर्ण प्रभेदी पर प्रत्येक प्रदेश मे एक एक कॉलंद्रव्य की वृत्ति अनुसार परस्पर में एक दूसरे से नहीं बंब रही काल परमाणुये है, भले ही निरन्तराल ठसाठस भर रही होने के कारण उन का परस्परमे संयाग बना रहे। वे कालाणुये मुख्य या उपचार इन भेदो वाले अवयंवी करके रहित है। अर्थीत - पुद्गल परमाणु जैसे उपचरित अवयवी करके सहित है, श्रीर घंट, पट, श्रादि स्कन्ध ता मुख्य अवयवी करके सहित हैं ही वैसे अव-यवो से युक्त कालागु नहीं हैं, कालागुये निरवयव है, अत एव अंशो यानी अवयवो करके रहित होरही कालांगुर्ये निरश कही जाती है, कालांगुये देश से देशान्तर होना स्वरूप किया से रहित है, जिस कारण ग्राकाश प्रदेशों के समान भवस्थित हाने से वे कियारहित होरही हैं। ग्रर्थात्—ग्राकाश के प्रदेश जैसे जहाँ के तहाँ स्थित हैं, वैसे ही कालाणुये अवस्थित है, अथवा आकाश द्रव्य जैसे अपनी एक सख्या को नहीं छोड़ता है या आकाश के प्रदेश अपना नियत होरही जिनहब्ट मध्यम अनन्तानन्त-संख्याका न्यूत, श्रीधक-पना नहीं करते हुये उतने के उतने ही अवस्थित रहते है, उसी प्रकार कालाग्राये भी अंतनी नियंत हीरही मध्यम असंख्यातासख्यात यह इतनो परिमाणवाली संख्या का अतिर्वतन नहीं करती हैं।

तथा उन्ही आकाश द्रव्य या आकाश प्रदेशों के समान वे कालागुये भी प्रमूर्त इट्ट की गयी हैं,क्योंकि वे स्पर्श रस, गन्ध ग्रादिसे रहित हो रही हैं हाँ कालागुग्रोमें ठीक घन समचतुरस्र छह पैलू बरफीके स्राकार वालो पुद्गल परमारा के समान स्राकृति स्रवश्य है। जगत्मे ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसकी कुछ न कुछ लम्बाई, चौडाई, मोटाई नहीं होय, सम्पूर्ण द्रव्यों में पाये जा रहे प्रदेशवत्वगुरा के विकार होरही आकृति का होना अनिवार्य है, इस प्रकार सूत्रकार में धर्म, अधर्म आकाश, दृज्यो के लिये "नित्यावस्थितान्यरूपाणि" "निष्कियाणि च" सूत्री करके जो विधान किया है वह विधान ग्रन्थकार ने काल द्रव्य में भी व्यवस्थित कर दिया है, हाँ "ग्रजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः" इस सूत्र द्वारा घर्म श्रादिकों में जो प्रदेश प्रचय होने से कायपन की विधि को है, वह सर्वदा परमाख के २६

and the second of the state of the second of

बराबर होरहे काल द्रव्य मे लागू नही है, कारण कि जो मुख्य रूप से काल नामक द्रव्य है, वे श्रुत ज्ञान मे पाच मस्तिकायों से न्यारे प्रकाशित किये गये हैं, काल द्रव्य मे प्रदेशों का सचय कथमिं नहीं है।

व्यवहारात्मकः कालः परिणामादिलच्चणः। द्रव्यवर्तनया लब्धकालाख्यस्तु ततोऽपरः॥४७॥

मुख्य काल और अन्य पाचो द्रव्यों में पाये जा रहे अनेक परिएाप जिसके ज्ञापक चिन्त हैं वह व्यवहार-आत्मक काल है। तथा जीव पुद्गलों में पायों जा रही परिस्पन्दआत्मक किया भी जिसका ज्ञापक लक्षण है वह व्यवहार काल है एवं जाव पुद्गलों के विवतों में पाये जारहे कालिक परत्व अपरत्व भी जैसे व्यवहार के ज्ञाप्तिकारक लिंग हैं। अर्थात्—धर्म अध्यमं, आकाश काल इन द्रव्यों का ध्रना- दि अनन्त अवस्थान का कोई छोटा या बड़ा नहीं है अतः इनमें कालिक परत्व, अपरत्व नहीं माना जा सकता है, हा धर्म आदिकों के पर द्रव्य को निमित्त मानकर हुये कितपय स्वभावों में परत्व अपरत्व माना जा सकता है जैसे कि श्री व्यवहार को निमित्त मानकर हुये कितपय स्वभावों में परत्व अपरत्व माना जा सकता है जैसे कि श्री व्यवहार को निमित्त मानकर हुये कितपय स्वभाव भे परत्व अपरत्व माना जा सकता है जैसे कि श्री व्यवहार त्राक्त के जोव को मान्य क्या परिश्वित के सम्पादक कालाणु के तस्कालीन उपजे स्वभाव की अपेक्षा सौ वर्ष पहिला कालांगु का स्वभाव पर है।

भगवान शान्तिनाथ को सिद्धक्षेत्र में भवगाह देने वाले भाकाश के अवगाहकत्व स्वभाव की अपेक्षा श्री नेमिनाय को सिद्धक्षेत्र में भवस्थान देने वाला भाकाश के अवगाहगुरण का स्वभाव भर्गर (पुराना) था शुद्ध द्रव्यों में भी भिन्न भिन्न समयों में होने वाली अनेक द्रव्यों की परिएतियों के सम्पादक अनन्तानन्त उत्पाद विनाश-शाली स्वभाव माने जाते हैं उस द्रव्य के आत्मभूत होरहे विशेष स्वभाव को माने विना उस द्रव्यके द्वारा किसी भी विशेष कार्यका सम्पादन नहीं हो सकता है। दर्मण में हजारों, लाखो पदार्थों का प्रतिविम्ब पहता है इसका रहस्य भी यह है कि पुद्गल-निर्मित देपण नामक भशुद्ध द्रव्य के स्वच्छत्व या प्रतिविम्बक्त नामक पर्यायशक्तिस्वरूप गुण के अनेक उत्पाद विनाशशाली स्वभाव हैं जो कि प्रतिविम्बक्त पदार्थों के योग, वियोग-भनुसार उपजते, विनशते, रहते हैं।

एक युवा मनुष्य भपने मुख करके पान, इलायची, सुपारी, रबढी,कड़ी रोटी,नरमपूरी,हलुभा
भु जेचना,दूध,मलाई,रसगुल्ला,इमर्ती,पेडा,सकलपारे,चिरबा,ककडी,भुरभुरी गजक,भादि को खाता है।
यहा प्रत्येक के खाने मे मुख की किया और जबड़ो का प्रयत्न त्यारा न्यारा है। जिस प्रयत्न से हलुमा
खाया जाता है उस प्रयत्न से चने नही चबे वा सकते हैं तथा जो देवदत्त वीस सेर वजन ले जाता है
वह एक सेर बोफ को भी ढो लेता है किन्तु वीस सेर,पन्द्रह सेर,द्स सेर,पाच सेर, बोफा ढोने के प्रयत्न
न्यारे न्यारे है, पाच सेर को ढोनेके लिये किये गये पुरुषायं करके वीस सेर बोफा नही लादा जा सकती
है यहाँ तक कि सूक्ष्म हिन्द से विचारने पर सेर,छटाक,ठोला,माशा,रत्ती,चावल,पोस्त, बालाम, तक के
ढोने मे न्यारा,न्यारा पुरुषायं तारतम्य मुद्दा से मानना पडेगा। कुर्सी, मूढा, खाट, गदेला, तस्त, भूमि
चौकी प्रलग,गाडी,हाथी,घोडा,ऊट,खच्चर,टट्टू,धरबी घोड़ा मादि पर बैठने के स्वभाव, न्यारे न्यारे हैं
स्योकि उनके पास वैसे उसके उपयोगी स्वभाव या पुरुषायं नहीं हैं।

बात यह है कि ग्रल्प से ग्रल्प कार्य के लिये भी कारण में न्यारा न्यारा स्वभाव मानना पड़ता है चाहे वह कारण शुद्ध द्रव्य हो प्रथवा अशुद्ध द्रव्य होय। पर निमित्त-जन्य ऐसे स्वभावों के उपजने या विनश्जाने से शुद्ध द्रव्य के शरीर में कोई क्षोभ नहीं पहुँचता है जैसे कि दर्पण में पवित्र, ग्रपवित्र, नरम कठोर, भक्ष्य ग्रमक्ष्य, साधु, वेश्या, ग्रांग्न जल, गोप्य ग्रगोप्य, चल स्थिर, शास्त्र शस्त्र, श्रादि ग्रसख्य पदार्थों का प्रतिविम्ब के पड जाने से दर्पण के निज डील में कोई क्षिति नहीं ग्राजाती है हा दर्पण के स्वभावों का परिवर्तन ग्रवश्य मानना पड़ेगा। एक छीके पर दस सेर, पच सेर, एक तोला, ग्रादि बोभके लटकाने की ग्रवस्था श्रो में उसकी रस्सी की परिणित न्यारी न्यारी ग्रवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी इसीप्रकार सभी द्रव्यों में भिन्न भिन्न छोटे बड़े कार्यों को ग्रपेक्षा उतने ग्रनेक स्वभाव मानने पड़ते हैं, यह जैन न्याय का बहुत ग्रच्छा परिष्कृत सिद्धान्त है।

इस प्रकार परिणाम ग्रादि ज्ञापक लक्षणो करके ग्रनुमित हो रहा व्यवहार-ग्रात्मक काल है ग्रीर द्रव्य की वर्तना करके जिसने काल इस संज्ञा को प्राप्त किया है वह मुख्य काल तो उस व्यवहार काल से निराला है। ग्रर्थात्—द्रव्यों के पर्यायों की वर्तना करके मुख्य काल का ग्रनुमान कर लिया जाय ग्रीर परिणाम ग्रादि करके व्यवहार काल की ग्रनुमिति कर ली जाय जगत् का छोटे से छोटा भी कोई पूरा कार्य एक समयसे कमती कालमे नहीं हो पाता है, उस ग्रविभागी कालाश समय के समुदायों की या सूर्योदय ग्रादि की ग्रपेक्षा ग्रनेक व्यवहार काल मान लिये जाते हैं। द्रव्य के परिवर्तन रूप व्यवहार काल है।

> कुतिश्चत् परिच्छिन्नो ् न्यपरिच्छेदनकारणम् । प्रस्थादिवत्प्रपत्तव्योन्योन्यापेत्तभेदभृत् ॥४=॥ ततस्त्रैविध्यसिद्धिश्च तस्यभूतादिभेदतः । कथंचिन्नाविरुद्धां स्यात् व्यवहारानुरोधतः ॥४६॥

वह व्यवहार काल किसी एक पदार्थ करके परिच्छिन्न (नाप) कर लिया जाता है, श्रौर ग्रन्य की परिच्छित्त का कारण होजाता है, प्रस्थ ग्रव्हया, धरा, ग्रादि के समान समभ लेना चाहिये। ग्रर्थात्—जैसे दक्षिण देश में ग्राधा सेर, सेर, ढाई सेर ग्रादि को नापने के लिये वर्तन बने हुये हैं, वे पहिले दूसरे नापने वाले पदार्थ करके ठीक मर्यादित कर दिये जाते हैं ग्रौर पीछे ग्रन्य गेंहू, चावलः ग्रादिसे नापने या तोलने के कारण होजाते हैं, उत्तर प्रान्त में भी दूध का पऊग्रा, ग्रधसेरा, सेर, ग्रादि के नियत वर्तनों करके परिच्छेद कर लिया जाता है ग्रथवा लोहे, पथरा, पीतल, के बांट भी दूसरे बाटों से तोल नाप कर बना लिये जाते हैं, पुन वे सेर, दुसेरी, मनौटा ग्रादि के बाट इतर, चना, गेंहू, घृत, खाड़, सुपारी ग्रादिको तोलने के कारण होजाते हैं, इसी प्रकार गायों के दोहने के ग्रवसर को गोदोहन वेला कह दिया जाता है, गाये धूल उडाती हुयी चरागाह से जब घर को लौटती है. इस किया ग्रनुसार गां घूल समय नियत करलिया जाता है. कलेऊ करने की क्रियासे कलेऊ का समय निर्धारित होजाता है, कलेऊ के समय तुम गांव को जाना, यो उस व्यवहार काल द्वारा गांव को जाने की प्रि-

परमाणु की एक प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश तक होने बाली मन्दगति अनुसार सबसे छोटे कालांश होरहे समय को नाप लिया जाता है, जगत का कोई भी पूरा कार्य एक समय से कंमती काल में नहीं होसकता, है। यह व्यवहार काल परस्पर की अपेक्षा से होरहे प्रभेदों को धार रहा है यानी अविव्यक्ताल कुछ देर पीछे वर्तमान होजाता है, वर्तमान काल थोड़ी देर पश्चात भूत होजाता है, भूतकाल चिरभूत होजाता है, तथा भूत को पूर्व-वर्त्ती मान कर काल में वर्तमानपन का व्यवहार कर दिया जाता है, तिस कारण परस्परापेक्ष होने से उस काल से भूत, भविष्य-पन का व्यवहार कर दिया जाता है, तिस कारण परस्परापेक्ष होने से उस काल से भूत, वर्तमान आदि भेदों करके त्रिविधपन की सिद्ध होजाती है- लौकिक व्यवहारों के अनुसार काल में किसी न किसी अपेक्षा से होरही भूत, वर्तमान भविष्यपन की व्यवस्था अविष्य है, कोई भी वानी, प्रतिवादी इसका विरोधी नहीं है जो भी कोई पण्डित "वर्तमानाभाव-पतितः पतित पतितव्य-कालोपपत्तः ॥३७॥" तथोरप्यभावो वर्तमानाभाव-तद्येक्षत्वात्त ॥ ३६ ॥" नातीतानागतयोरितरेतरापेक्षासिद्धिः ॥ ३६ ॥" गौतम न्यायसूत्र मे यो वतमान काल का खण्डन मण्डन करते हैं, उन सब को व्यवहार के अनुरोध से तीनो काल मानने पढते हैं।

यथा अतितरु प्राप्तप्राप्तुवत्प्राप्स्यदुच्यते । तरुपक्ति कमादश्वप्रभृत्यनुसरन् मतं ॥५०॥ तथावस्थितकालाणुनां जीवाद्यनुसंगमात् । भूतं स्याद्धर्तमानं च भविष्यच्चाप्यपेच्या ॥५१॥

काल के त्रित्व की आचार्य हब्दान्त द्वारा सिद्ध करते हैं, कि बाग मे गमन कर रहे घोडा, देवदत्त, ग्रादि द्रव्य जिस प्रकार हुकों की पंक्ति का क्रम मे प्रनुसरण कर रहे सन्ते एक एक इस के प्रति प्राप्त होचुके, प्राप्त होरहे, प्राप्त होवेगे, यो कहे जा रहे माने गये है, तिस प्रकार जहा तहां सब-स्थिन होरहे कालाणुंगों की प्रनुगमन करने से जीव ग्रादि द्रव्य भी अपेक्षा करके भूत भीर वर्तमान तथा भविष्य कह दिये जाते है।

## भूतादिव्यवहारोतः काले स्यादुपचारतः । परमार्थात्मनि मुख्यस्तु सं स्यात् सांव्यवहारिके ॥५२॥

इस कारण यानी कियावान् द्रव्यों की अपेक्षा होने से अथवा व्यवहार काल के द्वारा कियां गया होने से परमार्थ स्वरूप मुख्य काल मे भूत आदि का व्यवहार तो उपचार से ही कहा गया माना जाता है। अर्थात्—निकट-वर्ती विविक्षत द्रव्य की वर्तना का अनुभव कर चुकी कालाणु भूत कही जाती है, और उस द्रव्य को वर्ता रही कालाणु वर्तमान मानी जाती है, तथा भविष्य में उस द्रव्य की वर्तना का सम्बन्ध करने वाली कालाणु भी भविष्य कह दी जाती है। हा समीचीन व्यवहार काल मे तो वह भूत, वर्तमान, आदि का व्यवदेश मुख्य ही होगा जैसे "यष्टि: पुरुष:,, यहाँ लक्षी मे छड़ीपन का व्यवहार मुख्य है, और पुरुष मे लक्षी पत्रकार काल निवास एक होरहा गौण है, उसी प्रकार काल निवास प्रमाणु में भूत आदि व्यवहार गौण है, हाँ व्यवहारकाल में भूत, वर्तमान, भविष्यपन मुख्य हैं।

# एवं प्रतिच्रणादित्यगतिप्रचयभेदतः । समयावित्वकोच्छ्वासप्राणस्तोकलवात्मकः ॥५३॥ नालिकादिश्च विख्यातः कालोनेकविधः सतां । मुख्यकालाविनाभूतां कालाख्यां प्रतिपद्यते ॥५४॥

इस प्रकार ढाई द्वीप में प्रति क्षण होरही सूर्य की ग्रांति के समुदाय के भेद प्रभेदों से समय, ग्रांविल, उत्श्वास, प्राण, स्तोक, लव स्वरूप और नाली, मुहूतं दिन, पन्न, मास, ऋतु, वर्ष,पूर्व ग्रादिक ग्रानेक प्रकार व्यवहार काल सज्जन विद्वानों के यहाँ प्रसिद्ध होरहा है, जो कि मुख्य काल के विना नहीं होने वाले व्यवहार काल इस सज्ञा को प्राप्त कर लेता है। ग्रार्थात् मन्दगति से परमाणु का दूसरे प्रदेशपर गमन जिनने काल में हो वह एक समय नामका व्यवहार काल है।

ज्ञच्य युक्तासंख्यात प्रमाण समयो का पिण्ड काल ग्राविल है, संख्यात ग्राविलयों का समूह उच्छ्वास काल है, नीरोग पुरुष का एक वार में क्वास चलना या नाडी की गित होना उच्छ्वास प्राण कहा जाता है, सात उच्छवास काल का समुदाय एक स्तोक होता है सात स्तोक काल का एक लव होता है, साढ़े ग्रडतीस या साढ़े सेतीस लव कालका सघात एक नाली यानी घडी है, दो घडीका एक मुहूर्त होता है, तीसमुहूर्तका एक दिन रात, ग्रौर पन्द्रह दिन रात का एक पक्ष दो पक्षका एक मास,दो मास की एक ऋतु, ग्रौर तीन ऋतु का एक प्रयन होता है, दो ग्रयन काल का एक वर्ष होता है, चौरासी लाख वर्षों का एक पूर्वा होता है, चौरासी लाख पूर्वा होता है, ग्रथवा सात नील पांच खर्व साठ ग्ररब ७०५६०००००००००० वर्षों का एक पूर्व होता है, ग्रसंख्याते पूर्वों का एक उद्धार पत्य होता है, दस कोटाकोटि उद्धार पत्यों का एक उद्धार सागर होता है, ग्रसंख्याते उद्धार सागरों का एक ग्रहासागर होता है, बीस कोटाकोटी ग्रहासागरों का एक कल्प काल होता है, ग्रसंख्यात कल्प कालों का एक सूच्यंगुल काल होता है।

यानी एक। प्रदेश लम्बे चौडे ग्रौर ग्राठ पडे जी प्रमाण उत्सेघागुल परिमित ऊ चे ग्राकाश में परमाणु वरोबर उतने प्रदेश हैं, जितने कि ग्रेसंख्याते कल्पकालों के समय है। यो ग्रनेक प्रकार व्यव- हार काल सज्जनों के यहा मान्य है। श्वेताम्बर भाई मुख्य काल को नहीं मान कर केवल व्यवहार काल को मान बैठे हैं, वे उचित मार्ग पर नहीं चल रहे है, व्यवहार काल मुख्य का ग्रविनाभावी है जैसे कि देवदत्त में उपचार से ग्रारोपा गया सिहपना कचित् मुख्य सिंह को माने बिना नहीं घटित होपाता है।

## परापरचिरिचि कमाक्रमधियामपि । हेतुः स एव सर्वत्र वस्तुतो गुणतः स्मृतः ॥५५॥

किसी बुड्ढे मे परपने की बुद्धि, बालक मे अपरपने की कनिष्ठ बुद्धि, देरी से किये गये कार्य मे चिरपने की बुद्धि, शीघ्र किये गये कार्य मे शीघ्रता का ज्ञान, इसी प्रकार कम से होरहा अक्षम से होरहा अक्षम से होरहा क्षम कार्य प्रधानतया वह व्यवहार-काल ही सर्वत्र माना गया

है। हाँ वास्ताबिक मुख्य कालको भी गौरा रूप से परापर भ्रादि बुद्धियों का काररा म्राचार्य परिपाटी भ्रमुसार स्मररा किया गया है। भ्रथात्-जहाँ व्यवहारकाल प्रधान काररा है, वहा भी गौरा रूप से मुख्य काल काररा होरहा है, वैशेषिको ने भी "भ्रपरिसम्भपरं युगपत् चिरंक्षिप्रमिति काल-लिङ्गानि,।।।।। इस करााद सूत्र द्वारा काल की जिन्त करायी है।

क्रियेव काल इत्येतदनेनैवापसारितं। वर्तनानुमितः कालः सिद्धों हि परमार्थतः ॥५६॥ धर्मादिवर्गवत्कार्यविशेषव्यवसायतः। वाधकाभावतश्चापि सर्वथा तत्र तत्त्वतः॥५७॥

कोई पण्डित कह रहे है कि काल केवल किया स्वरूप ही है परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मन्दगित अनुसार चलती है वह किया समय कही जाती है, प्रातः कालसे मायकाल तक सूयका अमगा तो दिवस माना जाता है, गोदोहन किया तो गोदोहन वेलासे प्रसिद्ध ही है। ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार किमी का कथन तो इस उक्त कथन करके ही दूर फेंक दिया गया है जब कि वर्तना करके अनुमान किये जा चुके मुख्य रूप से काल द्रव्य को सिद्ध कर दिया है जैसे कि गित, स्थित, प्रावि कार्य-विशेषो का निर्णय होजाने से जथा सभी प्रकारो करके वास्तविक रूप से उन धर्मादिको में (के) वाधक प्रमाणो का ग्रमाव हो जाने से भी धर्म ग्रादि द्रव्यो के समूह को सिद्ध कर दिया गया है। ग्रावि—धर्म ग्रादि करके हुये गित ग्रादि कार्यों के समान काल द्रव्य करके भी वर्तना नामक काय हो रहा है ग्रीर 'श्रसम्भवद्याधकत्वात् सत्वसिद्धः,, काल द्रव्य का कोई वाधक भी नहीं है।

सांत्रत सर्वेषां घर्मादीनामजुमेयार्थानामानुमानिकी प्रतिपत्तिः स्त्रसामध्यीदुपजाता प्रत्यचार्थप्रतीतिवन्न वाष्येत इत्युपसंहरन्नाह ।

जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने हुये घट ग्रांदि ग्रथों की प्रतीति का वाष्ठक कोई नहीं है उसी प्रकार "गतिस्थित्युपग्रहों धर्माधर्मयोष्ठपकार" इस सूत्र से प्रारम्भकर "वर्तना परिणाम किया परत्वापरत्वे च कालस्य"यहां तक के सूत्रो की सामध्यं से ग्रनुमान करने योग्य धर्म, ग्रधमं ग्रांदि सम्पू- ग्रां पदार्थों की ग्रनुमान प्रमाण से होने वाली प्रतिपत्ति उपज चुकी भी किसी प्रमाण से वाधी नहीं जाती है। इस ग्रवसर पर इसी बात के प्रकरणको संकोचते हुये ग्रन्थकार ग्रांग्रम वार्त्तिकको कहते है।

#### एवं सर्वानुमेयार्थप्रतिपत्तिर्न वाष्यते । सूत्रसामर्थ्यतो जाता प्रत्यचार्थप्रतीतिवत् । ॥५८॥

यद्यपि धमं, मधमं, माकाश भीर कालाणुर्ये भ्रत्यन्त परोक्ष हैं, हां कितने ही पुद्गलोका प्रत्यक्ष होता है फिर भी पुद्गल का बहुभाग भ्रस्मदादिकों को परोक्ष है, स्वयं भपने जीवका प्रत्यक्ष भले ही होजाय किन्तु सामान्य जीवो का सम्पूर्ण जीवो का प्रत्यक्ष होजाना भलीक है, हा बोलना, चेन्टा, मादि होजाय किन्तु सामान्य जीवो का सम्पूर्ण जीवों का प्रत्यक्ष होजाना भलीक है, हा बोलना, चेन्टा, मादि से कितिपय जीवों का मनूमान किया जा सकता है। यह भन्छी बात है कि भत्रक्षानसे सम्पूर्ण द्रव्यों की

प्रतिपत्ति हो जाती है तथापि प्रकाण्ड विद्वान् श्री उमास्वामी महाराज के इन सूत्रों की सामर्थ्य से ग्रमुमान करने योग्य सम्पूर्ण छहो द्रव्यो की इस प्रकार होचुकी प्रतिपत्ति तो किसी भी प्रमाण करके वाधी नही जाती है जैसे कि हथेली पर रखे हुये ग्रामलेके समान प्रत्यक्ष किये जारहे पदार्थोंको प्रतीति निर्वाध है। ग्रर्थात-सूत्रकार महाराज ने बडी विद्वत्ता के साथ ज्ञापकलिगो करके ग्रतीव परोक्ष धर्मा- दिकोका निर्वाध अनुमान करा दिया है। ग्रास्तिक पुरुष थोड़ासाभी विचार करेंगे तो कुशलता पूर्वक वे धर्माद द्रव्यो को वाधारहित समक्ष जायगे।

यो स्थूल घुद्धि वाले जीव तो प्रत्यक्ष किये जा चुके पदार्थों का ही अपलाप कर दें तो कोई क्या कर सकता है? शरीर मे रक्त को सदा गितमात रखने वाली शक्ति अवश्य माननी पड़ेगी। हड्डी, मास, प्रादिको स्थिर रखने वाले प्रयत्न भी स्वीकार करने पडते है। भोजन, पान, वायु, आदिको अवगाह देने वाले कारण भी शरीर में विद्यमान है, पुद्गल पिण्ड-आत्मक तो शरीर है ही। जीवित शरीर में आत्म-द्रव्य को सभी इंट्ट कर लेते हैं, अन्न प्रादि को पचाने या रस ग्रादि को यहां वहा योग्य अवयवों में पहुं चाने अथवा अवयवों को जीर्ण कराने वाले पदार्थ भी इस शरीर में पाये जाते है। इसी प्रकार लोक में छहो द्रव्य भरे हुये है यदि किसी को स्वबुद्धि की न्यूनता से उनका परिज्ञान नहीं होय तो इसमें प्रार्थों का कोई दाज नहीं है खरहा (खरगोंश) यदि कानों से आखों को दुवकाकर प्रत्यक्ष पदार्थों को नहीं देखे एतावता उन पदार्थों की असत्ता नहीं मानी जायगी, अथवा अंष्णस्पर्श वाले और नाड़ी की किया को रखने वाले शरीर को कोई कुवैद्य मृत शरीर कह रहा यदि उसमें चैतन्य का अनुमान नहीं कर सकता है इतने ही से उस शरीर-वर्त्ती जीव का अभाव नहीं मान लिया जाता है। सर्वक्र प्रगीत आगम और गित, उपग्रह, ग्रादि लिंगों से उपजे अनुमानों कर अथवा सवज्ञ प्रत्यक्ष करके धर्म आदि द्रव्यों की निर्वाध प्रसिद्धि होरही है।

न हि धर्मास्तिकायाद्यनुमेयार्थप्रतिपत्तिरस्मदादिप्रत्यचेण वाध्यते तस्य तद्विषय-त्व त् न संति धर्माद्योऽनुपलब्धेः खरशृंङ्गगबदित्याद्यनुमानेन वाध्यते इतिचेन्न,तस्याप्रयांजक-त्वात् । परचेताद्वत्यादिना व्यभिचारात् । दृश्यानुपलब्धिः पुनरत्रासिद्धैव सर्वथा धर्मोदीनाम-स्मदादिभिः प्रत्यच्चतोनुपलभ्यत्वात् । कालात्ययापदिष्टश्च हेतुः प्रभाणभूतागमावाधितपच्चनिर्दे-शानंतर प्रयुक्तत्वात् एवमव धितप्रतीतिगोचरार्थप्रकाशिनः स्त्रकाराद्यः प्रेचावतां स्तोत्राही इति स्तुवंति ।

अनुमान करने योग्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आदि अर्थों की होरही प्रतिपत्ति कुछ हम लोगों के प्रत्यक्ष करके वाधित नहीं होतो है। क्यों कि हम लोगों का प्रत्यक्ष उन धर्म आदिकों को विषय ही नहीं कर पाता है, जो ज्ञान जिस पदार्थकों विषय ही नहीं कर पाता है। वह उसका साधक या वाधक क्या होगा ? जैसे कि धास खोदने वाला गवार पुरुष किसी वैज्ञानिक के गूढ रहस्यों पर कोई उपपत्ति या, अनुपपत्ति नहीं दे सकता है। कोई पण्डित यहां धर्म आदि द्रव्यों का वाधक अनुमान प्रमाण यो उपस्थित करता है, कि धर्म आदिक द्रव्य (पक्ष) नहीं है (साध्य) उपलब्धि नहीं होने से (हेतु) गधे के सीग समान (अन्वय दृष्टान्त)। अथवा धर्म आदि द्रव्य नहीं हैं, (प्रतिज्ञा) क्यों कि उनके द्वारा किये माने गये गितः, स्थिति आदि कार्य सब प्रेरक निमित्त या उपादान कारणों करके ही

निष्पन्न होजायंगे, साधारण कारणों की आवश्यकता नही है। (हेतु) इत्यादिक अनुमानों करके धर्म आदि वाध डाले जाते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि वह अनुपलिध हेतु प्रपत्ते साम्या का प्रयोजक नहीं है। अनुकूल तर्क नहीं होने से। अपने नियत गढ लिये गये नास्तित्व साध्य को नहीं साथ पाता, है। तथा दूसरे जीवों के चित्त की बृत्तिया, कृपणों के धन, गुप्त रोग, आदि करके व्यामानार, होजायगा कृटिल मायाचारियों की चित्त बृत्तिका बड़े बड़े बुद्धिमानों को पता नहीं चलपाता है कृपण के धन का परिज्ञान दूसरे पुरुषों को नहीं होता है। कई भिखारियों के पास हजारों रुपये पाये गये सुने जाते हैं। अपने अपने छोटे छोटे रोग और दूसरों के गुप्त रोग नहीं दिखते हैं, फिर भी इस अनुपलिध से उनका अभाव नहीं मान लिया-जाता है।

हाँ देखने योग्य होरहे पदार्थों की भनुपलिय से उनका भभाव साधा जा सकता है, किन्तु वह दृश्य की अनुपलिध तो फिर यहा भांसद ही है। क्यों कि अस्मदादि जीवो करके धम भादिकों की प्रत्यक्ष प्रमाण से सर्वया उपलिध नहीं होसकती है। ग्रतः देखने योग्य नहीं होने से हर्यानुपलिध हेतु स्वरूपासिद हेत्वामास है। तथा यह अनुपलिध हेतु वाधितहेत्वाभास भी है क्यों कि प्रमाण भूत आगम से अवाधित होरहे धम भादि पक्षों के कथन हो चुकने के अनन्तर प्रयुक्त किया गया है 'काला-त्ययापदिष्ट: कालातीत"। इस प्रकार वाधा रहित होरही प्रतीतियों के विषय-भूत भर्थों के प्रकाशने वाले सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज और श्री समन्तभद्र, श्री अकलंक देव, भादिक भावाय तो हित भहित, को विचारने वाले प्रकाशन पुरुषों के स्तवन करने योग्य है। इस कारण प्रन्थकार भक्ति वस होकर उन आचार्यों की स्तुति करते हैं। भ्रतीन्द्रिय भ्रनेक सूक्ष्म पदार्थों की निर्वाध प्रतिपत्ति कराने वाले ठोस माचार्यों के ऊपर कृतज्ञ विद्वानों की। श्रद्धा होजाना भौर उन की स्तुति करना स्वाभाविक ही है।

#### निरस्तिनःशेषविप वसाधनैर जीवभावा निस्तिलाः प्रसाधिताः । प्रपंचतो चैरिद्द नीतिशालिभिर्जयंति ते विश्वविपश्चितां मताः । ५६।

सम्पूर्ण विपक्ष यानी वाधको का निराकरण कर चुके समीचीन साधनो करके जिन नीति-न्याय-शाली सूत्रकार श्रादि महाराजो ने विस्तार के साथ सम्पूर्ण श्रजीवपदार्थों को यहाँ वाईसमे सूत्र तक याचवे श्रध्याय मे मले अकार सिद्ध करादिया है, जगत् के सम्पूर्ण विद्वानो के यहा मान्य होरहे वे श्राचार्य महाराज जयवन्ते होरहे हैं। श्रयीत्—धन्य हैं वे श्राचार्य महाराज जिन्होने न्याय पूर्वक समी-चीन युक्तियो करके धर्म मादि श्रजीव पदार्थों की प्रमाणो से सिद्धि करा दी है, ऐसे तत्वज्ञान के बोधक विद्वानों को सभी शिरसा मान्य करते हैं, वे महामनाः सद् श्रूष्ठ इस सर्वदा सर्वहित-कारिणी किंगी

#### ः , इति पंचमस्याध्यायस्य प्रथममाह्यकम् ।

इस प्रेकार पाचवें अध्याय का श्री विद्यानन्द स्थामी कृत पहिला प्रकरण-समूह-स्थरूप पहला आन्द्रिक यहातक समाप्त हुआ । इसके कारी अन्य प्रकरणों का पारस्य किया जायता.

# अतिशयितमहत्वाणुत्वमात्रेण भिन्नं । समघनचतुरसं व्योमवत्पुद्गलाणुं ॥ अनुमितमुपकारैर्द्रव्यमात्मादि चाख्यान् । जयित विपुलविद्यानन्द्युमास्वामिस्ररिः ॥ १॥

यहां कोई विनीत शिष्य श्री उमास्वामी महाराज के प्रति जिज्ञासा प्रगट करता है कि गुरु जी महाराज जो ग्रापने धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश, पुद्गल, जीव श्रीर काल के उपकार बहुत ग्रच्छे कहे हैं वे हमने समक्त लिये है, किन्तु पुद्गल ग्रापने नहीं कहा कृपा कर उसको समक्ताइये ऐसी गिष्य की नम्र जिज्ञासा प्रवतने पर सूत्रकार महोदय ग्रग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# स्पर्शरसगंधवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

स्पर्श, रस, गन्ध, ग्रीर वर्ण ये गुरा जिन द्रव्योमे पाये जाते है वे पद्गल है। श्रर्थात्—कोमल, कठिन भारी, हलका, शीत,उन्हां, रूखा, चिकना, इन ग्राठ पर्यायों वाला स्पश्च-गुरा ग्रीर कडुग्रा. चर-परा. कसायला, मीठा, आमला ( खट्टा ) इन पाच विवर्तों को घार रहा रस गुरा है। मधुर मे नुन-खरे का अन्तर्भाव होजाता है, दक्षिए। मे नोन को मीठ कहते भी है। नथा सुगन्ध, दुर्गन्थ, दो पर्यायो को धार रहा गन्ध एवं काला, नीला, पीला, सफेद, लाल, इन पांच परिएामों का धारी वर्रा ये गूरा पुद्गल के प्रनुजीवी गुणोमे से है। एक गुणकी एक समयमे एक ही परिणति हो नकती है, न्यून, प्रधिक नहीं। स्त्रशं गुरा में इतनी विशेषता समभी जाय कि कोमल, किंठन, भारी, हलका, ये चारो परिगाम पुद्गल स्कन्ध के है, परमाणु के नहीं। पुद्गल परमाणु में स्पर्श नाम के दो गुण है, एक ही स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा उन दोनो गुणों के विवर्त ज्ञात होजाते है। इस कारण दोनो का नाम एक स्पर्शगृण रख दिया गया है, सहभावी नित्य होरहे प्रथम स्पर्श गुरा की एक समय शीत या उष्ण इन दो यर्या ने मे से किसी भी एक पर्याय स्वरूप परिराति होगी और दूसरे स्पर्श गुरा का विकार एक समय मे चाहे चिकना अथवा रूखा कोई भी एक होगा, यो पुद्गल में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु इन चार इन्द्रियो से जानने याग्य पाच गुणो के नानाकालवर्त्ती सोलह या वीस परिणतियो मे से एक समय मे पाच पायी जाती है। हा पूद्गल स्कन्धो में सात परिणतिया युगपन् होरही माना जाय हो जैसे कि सम्पूर्ण ससारी अशुद्ध जीवो मे अनादि काल से तेरहमे गुणस्थान तक योगशक्ति पायो जातो है, अथवा अनादि कात से चौदहमे गुणस्थान तक पर्याप्ति शक्ति पायी जाती है पश्चात् शुद्ध जीवमे उक्त दो ो पर्याय अक्तिया विनश जाती है, उसी प्रकार स्कन्ध प्रवस्था में पूद्गल के दो पर्याय शक्तिया उपज जाती हैं एक का परिएाम एक समय मे हलका या भारी दोनों में से कोई भी एक होगा श्रौर दूसरी का विवर्त एक समय नरम, कठिन दोनों में से एक कोई भी होगा पुद्गल को शुद्ध अवस्था होजाने पर परमाहाओं मे वे दोनो पर्याय शक्तिया विघट जाती हैं।

स्पर्शप्रहरामादौ विषयवलदर्शनात् । सर्वेषु द्वि विषयेषु गर्मातपु स्दर्शस्य वसं

दृश्यते स्वष्टप्राहिष्विद्रियेषु स्पर्शस्यादी प्रहण्यक्तेः, नर्वसंवारिजीवग्रहण्योग्यत्वाच्चादी स्पर्शस्य प्रहण्य ।

इस सूत्र में सब की आदि में स्पर्श का ग्रहण िक्या गया है क्यों कि स्वर्श नामक विषय का वल प्रधिक देखा जाता है, सम्पूणं रस, गन्ध ग्रादि विपयों में स्पर्श का वल प्रधान देखा जा रहा है। छुये जा चुके पदार्थों को ग्रहण करने वाली इन्द्रियों में स्पर्श का ग्रहण ग्रादि में व्यक्त रूप से हो जाता है। धर्यात्— "पृष्ट सुणोदि सहं अपुद्र पुण परमदे रूव। फासं रसं व गध वद्ध पुट्ठ वियाणादि " इस कम अनुसार कितप इ इन्द्रियिश्रपयों का शरीर के साथ स्पर्श होने ही ग्रादि में भट स्वर्श छू लिया जात है। एक वात यह भी है कि यह स्पर्श सम्पूर्ण ससारी जीवों के ग्रहण करने योग्य है, रस ग्रादिकों केवल त्रस ही ग्रहण (सम्वेदन। कर सकने है। किन्तु त्रसों में ग्रसह्यात लोकगुणे पृथिवी, जल. तेज, वायु, काय के जीव ग्रीर त्रसों से या उक्त वार धातु ने ग्रनन्नानन्त गुणे वनस्पि काय के जीव है, ये सभी ससारी जीव स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा सांश का जान कर लेते हैं, ग्रतः ग्रादि में स्पर्शका ग्रहण किया गया उचित है।

रसग्रहरणमादौ प्रसञ्यते विषयवलदर्शनात् स्पर्शसुखनिरुःसुकेष्विप रमन्यापारद र्शनादिति चेन्न, स्पर्शे सिन तक्व्यापारात् । तत एवानंतरं रसवचन, स्पर्शप्रवणाननरमानि हि रसग्रहणं ।

यहा कोई पण्डित कराक्ष करता है कि यो तो छादि मे रस के ग्रहण करने का भी प्रसग्धाता है, कारण कि रसयुक्त पदार्थों के रस विषय की सामर्थ्य भी श्रिष्ठिक देखी जाती है। स्पर्शके सुख में उत्कण्ठा रहिन हो रहे भी जीवों में रस का व्यापार देखा जाता है। मैंशून सजा, कामपुरुषार्थ, अनुकूल छूना, इन कियाधा में उदामीन होरहे अनेक जीत्र प्रेम के साथ रसीले पदार्थके रस का आस्वादन करते देखे जाते है, भने ही स्पर्श का जानने वाले जीत्र गिनती में अधिक होय एतावता रस का वल न्यून नहीं हो जाता है शक्तिशाली पदार्थों के भोक्ता जीत जगत् में थोडे ही हुमा करते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह नो नहीं कहना क्यों कि स्पर्श के हो चुकने पर ही उस रस का व्यापार देखा जाना है तिस हा कारण सूत्रकार ने स्पर्श के अव्यवहित पीछे रस को कहा है जिस कारण से कि स्पर्श-ग्रहण के अनन्तर होने वाला रस का ग्रहण है।

रूपात्प्राग्मवनचनमचा नुपत्वात् श्रन्ते पर्ग्महर्गं स्थान्ये स्ति नदुपलन्धेः । नित्य-गोगे मतः विवानात् चीरियो न्यप्रोधा इत्यादिवत् स्यर्गादिसामान्यस्य नित्ययागात्पुद्गलेषु।

हपसे पहिल गन्धका निरूपण करना तो यो उचित है कि गन्धका चक् इन्द्रिय-जन्ध प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। अन्त में वर्ण का ग्रह्ण किया जाता है क्यों कि स्थूलता होने पर उस रूप की उपलब्धि हो पाती है। प्रशस्त, नित्ययोग, पुष्कल, निन्दा, अतिशय, ग्रादि अनेक अर्थों को मतुष् प्रत्यम कहता है किन्तु यहा सदा योग बने रहने के अर्थमें मतुष् प्रत्ययका विधान है जैसे कि नित्य ही क्षीरका योग रखने वाले वह के पेड है, यहा मत्वर्थीय इन प्रत्यय नित्ययोग अर्थमें हो रहा है, आनवान आत्मा, गुण्पर्यायवद्द्रय, इत्य दि स्थलों में नित्य योग अर्थ को कह रहा मनुष् प्रत्यय है। इसी प्रकार अनिह काल में पुद्गलों में स्पर्ध ग्रादि गुणों का सामान्य रूप से नित्य योग हो रहा है, अत "स्पश्रसगन्धन

वर्णवन्तः पुद्गला " यह सूत्ररचना समीचीन हो रही समभ ली जाय।

#### अथ स्पर्शादिमंतः स्युः पुद्गला इति सूचनात् । चित्यादिजातिभेदानां प्रकल्पननिराकृतिः॥ १ ॥

म्पर्श ग्रादि गुणो वाले पुद्गल होते है इस प्रकार सूत्रकार द्वारा सूचना कर देने से अव पृथिवी, जल, ग्रादि मिन्न भिन्न जातियों के द्वा ों की बढिया मानो गरों कराना का निराकरण कर दिया जाता है। ग्रर्थात्— वैशेषिकों ने एक पुद्गल तत्व को नहीं मानकर पृथिवी, जल, तेज, वायु, इन चार जाति के न्यारे न्यारे चार द्वय स्वोकार किये है "पृथिव्यपस्तेजों वायुराकाश कालों दि गान्ता मन इति नव द्वयाणि । ५॥ " वैशेषिक दर्शन के पहिले ग्रथ्याय का पाचवा सूत्र है। तत्वान्तर होने से इनका परस्पर में उपादान उपादेय भाव भी नहीं माना गया है किन्तु यह सर्वथा ग्रलीक है। वायु से मेंच बन जाता है, मेंच जल से काठ पत्थर श्रन्न, श्रादि उन्न नाते हैं। लक्कड जलाया गरा श्रिन हों जाता है, दोप किलका का उत्तर परिणाम काजल बन जाता है पेट में चनों की वायु बन जाती है, जल से मोती हो जाता है इत्यादि रूप से पृथिवी ग्रादि का परस्पर में उपादान उगादेय भाव देखा जाता है श्रतः विज्ञान मुद्रा से भी एक पुद्गल तत्व की सिद्धि ग्रनिवार्य हो जाती है।

पृथिचयप्तेजोवायवो हि पुद्गलद्रव्यम्य पर्यायाः स्पर्शादिमत्वात् ये न तत्पर्याय।स्ते न म्पर्शादिमंतो द्वा यथाकाशादयः स्पर्शादिमंतरच पृथिव्यादय इत्त तज्जातिभेदानां निरा-करणं सिद्धं।

पृथिवो, जल, तेज, वायु, ये (पक्ष) पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं (साध्य) स्पर्श, रस, भ्रादि गुगा वाली होने से (हेतु) जो पदार्थ उस पुद्गल की पर्याय नहीं हैं वे स्पर्श ग्रादि गुगो वाल भी नहीं देखें गये हैं जैसे कि ग्राकाण काल, ग्रादिक हैं (व्यतिरेक हृष्टान्त) पृथिवी ग्रादिक जब कि स्पर्श ग्रादि गुगा वाले हैं। उपनय) भ्रत: वे पुद्गल के पर्याय निर्गीत हो जाते हैं (निगमन)। इस अनुमान द्वारा उस पृथिवी ग्रादिक जातियों के भेद से भिन्न भिन्न माने जा रहे पृथिवी ग्रादि विशेष तत्वान्तरों का निराकरण सिद्ध हुग्रा।

नन्वयं पत्ताच्यापको हेतुः स्पर्शादिर्जले गंबस्यामावात्तेजसि गवरमयोः वायौ गंध-रसह्तपाणामनुपलब्धेरिति बुवाण प्रत्याह ।

यहा नैशेषिक का पूर्व पक्ष है कि ग्राप जैनो का कहा गया स्पर्श ग्रादि से सहितपना या 'तहत्वं तदेव" इस नियम अनुसार स्पर्श ग्रादि यह हेतु पूरे पक्ष में नही व्याप रहा है, पक्ष के एक देश में वृत्ति ग्रीर पक्ष के दूसरे देशों । ग्रवृत्ति होने से भागासिद्ध हेत्वाभास है, कारण कि पक्ष किये जा रहे पृथ्वी, जल, तेज, वायुयों में से पृथिवों में नो स्पर्श ग्रादि चारों रह जाते हैं किन्तु जल में गन्ध नहीं है, तेजों द्रव्य में गन्ध ग्रीर रस इन दो का ग्रभाव है। वायुमें गन्ध, रस, ग्रीर रूप तीनों की उपलब्धि नहीं है। वैशेषिक मत अनुसार ''वायोर्न वैकादशतेजसों गुणाः। जलक्षितिप्रश्णभृतां चतु-दंश। दिक्काल गों पंच षडेव चाम्वरे, महेश्वरेष्टी मनसस्तर्थेव च।।" पृथिवी में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, नैमित्तिकद्रवत्व, वेग यो चौदह गुण माने गये हैं ग्रीर जल में रूप, रस, स्तर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, ग्रयरत्व,

गुरुत्व, सासिद्धिकद्रवत्व, वेग, स्नेह ये चौदह गुगा वर्त रहे कल्पित किये गये है तथा तेजो द्रव्य में इप स्पर्श, सरया, परिमागा, पृथवत्व, सथोग विभाग, परत्व, ग्रपर्व, नैमित्तिकद्रवत्व, वेग, ये ग्यारह गुगा स्वीकार किये गये है एव वायु द्रव्य मे स्नर्श, सख्या, परिमागा, पृथवत्व, सयोग, विभाग, परत्व, ग्रपर्व, वेग ये नौ गुगा वर्त रहे इष्ट किये गये है । इस प्रकार कह रहे वैशेषिक पण्डित के प्रति श्री विद्यानन्द स्वामी ग्रिगम वात्तिक द्वारा समाधान वचन को कहते है।

## नाभावो अन्यतमस्य। पि स्पर्शादीना ऋदृष्टितः । तस्यानुमानसिद्धत्वातस्वाभिष्रेतार्थतस्ववत् ॥ २ ॥

स्पर्श ग्रादि चारो गुग एक दूसरे के भविनाभावी है स्पर्श ग्रादि चारों मे से किसी एक की भी ग्रज्ञान-वश ग्रन्पलिश्च होजाने से भट उसका ग्रभाव नहीं कह दिया जाता है। (प्रतिज्ञा) जब कि उन मे से अन्तरंग, वहिरग, कारणो के नहीं मिलने के कारण नहीं देखे जारहे उस किसी एक (या दो, तीन ) की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि कर दी जाती है (हेतु ) अपने अपने वर्शन शास्त्रो अनुसार ग्रमी ट निये गये भने क ग्रयत्यक्ष पदार्थी का जैसे तत्वरूपेण सद्भाव मानना पढ जाता है। ( अन्वय ह्प्टान्त ) अर्थान् -- सभी पदार्थ तो किसी भी दार्शनिक पण्डित को प्रत्यक्ष गोचर नहीं है, श्राकाश, काल, परमाग्र, स्वर्ग भ्रपवर्ग, प्रत्यभाव, महापरिमाग्र, ईश्वर, भ्रनेक जीव भात्मार्ये. मन, विशेष पदार्थ इनका वैशेषिको ने सर्वज्ञ के शतिरिक्त यूष्मदादिको को प्रध्यक्ष होना नहीं माना है। किन्तु इनकी अनुमानो से सिद्धि कर दी जाती है। छिपे रखे हुये भी कस्तुरी या इत्र की गन्धका निकट देश मे घ्राए। इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होजाता है, भ्रपने भ्राश्रय भूत पृथिवी को छोड कर स्रकेल। गन्ध गुए। तो घाएा मे घुम नही जाता है, गूएा मे क्रिया भी नही मानी गयी है, द्रव्य के विना भकेला गुरा ठहर नहीं पाता है। श्रत. गन्धगुरा वाले पृथिवी के स्कन्य ही शीशी से निकल रहे मानने पड़ेंगे भथवा जैन सिद्धान्त अनुसार शीशी में से सुगन्धित पदार्थ नहीं भी निकले फिर भी उस सुगन्धित वस्तू को निमित्त पाकर दूर तक फैल रहे पुद्गल पिण्ड सुरिम होजाते हैं। किन्तु उन नासिका के निकटवर्ती सुगन्धित पृद्गलो की गन्ध का जैसा प्रत्यक्ष होजाता है, वैसा उनके रस, स्पर्श, या रूप का इन्द्रियो द्वारा उप-लम्भ नही होपाता है। इस अवसर पर वैशेषिक जैसे उस सुगन्धित पृथिवी मे रूप आदि चारो को स्वीकार कर लेते है, नही दीखना होने से गन्धवान द्रव्य मे तीन गूरगो का भ्रभाव नही कह दिया जाता है, उसी प्रकार जलमे गंध, तेज मे गन्ध, रस, तथा वायु मे गन्ध, रस. रूप, गुर्गो का भ्रभाव नहीं कह कर सदभाव स्वीकार करना अनिवायं है।

किनिय प्रत्यचिनिष्ट्यात्त्रप्राचिष्ठाः । प्रथमा चेष्ठ ततः सिल्लादिषु स्पर्शादीनामन्यतमस्याप्यमाव सिद्ध्यत् । स्वामिप्रेतेनाशिद्रयेण धर्मादिनानेकांताद् तस्यानुमानसिद्धत्वेष्षु गधस्य, तेजसि गधरसयोः, पवन गंधरसद्भवाणामनुमानसिद्धत्वमस्तु । तथाहि आपो गधवत्यस्तेजो गधरसवद्धायुः गंधरसद्भवनान् स्पर्शवन्वात् पृथ्वावत् ।

वैशेषिको को माचार्य पूछते है कि वायु मादि मे स्पर्श, रस, मादिको की प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उपलब्धि नही होना यह यहा मानी गई मनुपलब्धि क्या मला भकेले प्रत्यक्ष प्रमाण की निष्कृति

है ग्रथवा क्या सम्पूर्ण प्रमाणों की निवृत्ति है ? वताग्रो । यदि पहिली प्रत्यक्ष प्रमाण्कि निवृत्तिकों भ्रमुपलिक्ष पकड़ोगे तव तो उस प्रत्यक्ष की अनुपलिक्ष से जल आदि पदार्थों में स्पर्श आदिकों में भ्रमुपलिक्ष पकड़ोगे तव तो उस प्रत्यक्ष की अनुपलिक्ष से जल आदि पदार्थों में स्पर्श आदिकों में सिक्सी भी एक का भो अभाव सिद्ध नहीं होसकेगा। अनुमान को प्रमाण मानने वालों के प्रति अनुमान से जलादि में गन्धादि की सिद्धि करदी जायगी। तथा वह प्रत्यक्षानुपलिक्ष हेतु प्रति अनुमान से जलादि में गन्धादि कर में व्यक्षित्रों प्राप्त प्रस्ते के यहां अभीष्ट होरहे अनीन्द्रिय पृथ्य, पाप, परमाणु, मन आदि कर के व्यभिचारी होजायगा, असर्वज्ञ पुरुषोंको धर्मादिकों का प्रत्यक्ष नहीं होता है किर भी उनका सद्भाव वैशेषिकों ने स्वय माना है। जैनों के यहां भी धर्म आदिक अतीन्द्रिय पदार्थोंकी सत्ता स्वीकार की गयीहै। विद्य पाना है। जैनों के यहां भी धर्म आदिक अतीन्द्रिय पदार्थोंकी सत्ता स्वीकार की गयीहै। यदि उन पुण्य आदि अतीन्द्रिय पदार्थों की अनुमान से सिद्धि होना इब्ट किया जायगा तब तो जल में गन्ध की, तेजो द्रव्य में गन्ध और रस की, तथा वायु में गन्ध, रस, रूप गुरु की भी अनुमान से सिद्धि करली जाओ, इसका यधिक स्पब्दिकरण यो समभ लिया जाय कि सम्पूर्ण जल (पक्ष) गन्ध वाले (साध्य) स्पर्श्वाले होने में (हेनु पृथ्वी के समान (अन्वय दृष्टान्त)। तथा तेजो द्रव्य (पक्ष) गन्ध, रस, गुरुषो वाला है (साध्य) स्पर्श्वान्व होने से (हेनु) पृथिवी द्रव्य के समान (अन्वय दृष्टान्त)।

कांलात्ययापदिष्टो हेतुः प्रत्यत्वागमिवरुद्धपत्तिर्वशानंतर प्रयुक्तत्वात तेजस्यनुष्ण-त्वे माध्ये द्रव्यत्वविति चेत् न नायनरिमष्यनुद्भूतरूपस्पर्शविशेषे साध्ये तेजसत्वहेतोः काला-त्ययापदिष्टत्वप्रसंगात् ।

वैशेषिक कहते है कि जैनों को ग्रोर से कहा गया यह स्पर्शवत्व हेतु वाधितहेत्वाभास है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रौर ग्रागम प्रमाणसे विरुद्ध होग्हे पक्षितिर्देश के पश्चात् वह हेतु प्रमुक्त किया गया है
जैसे कि ग्रीगन में ग्रनुष्णपना साध्य करने पर प्रमुक्त किया गया द्रव्यत्व हेतु वाधित है इसीप्रकार
प्रत्यक्ष प्रमाण से जल मे गन्व नहीं सूंधी जा रही है, ग्रीगनमे गन्ध या रस का इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं
होग्हा है, वागुमे गन्य, रस, रूपों की घ्राण, रसना, ग्रौर चक्षु से उपलिच्ध नहीं होती है। तथा हमारे
वैशेषिक-र्शन के द्वितीय ग्रध्यायमे यह सूत्र है ''रूपरसगन्धस्पर्गवनी पृथिवी" शा रूपरसस्पर्शवत्य
ग्रापो द्रवाः स्निग्धाः ।।२॥ तेजो रूपस्पर्शवत् ।।३॥ स्पर्गवान् वागुः ।।४॥ "इस ग्रागमसे भी जैनोका हेतु
वाधित है।

ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यो तो मनुष्य ग्रादि के चक्षु की किरणों में भ्रमकट रूप ग्रीर ग्रन्थक्त उट्णम्पकों विशेष को साध्य करने पर तैजसन्व हेतु से वाधित हेत्वाभास-पन का प्रसंग श्रावेगा ग्रर्थात्-वैशेषिकों ने चक्षु का तेजो द्रन्य से निर्मित होना स्वीकार किया है ग्रीर तेजोद्रन्य में उष्णस्पश ग्रीर भासुर रूप गुण माने ला चुके हैं, दूरवर्त्ती पदार्थों के साथ प्राप्यकारी चक्षु इन्द्रिय की किरणे संयुक्त होरही मानी गई है।

ग्रव वैशेषिकों के प्रति यह प्रश्न उठाया जाता है कि पांचसौ हाथ दूर रखे हुए पदार्थ को देख रही दोनो श्राखोकी किरएों भला क्यो नही दीखती है ? रेलगाड़ों के एं जिन या मोटरकार में लगे हुये विद्युत प्रदीपों की किरएों तो स्पष्ट दीख जातों है, इसी प्रकार चक्षु की नै जस किरएों का उप्स स्पद्म भी होना चाहिये ग्राप वैशेषिकों ने तेजो द्रव्य में रूप स्पर्ण,

दोनों का अनुद्भूतपना स्वीकार नहीं किया है, उष्णाजल में घुसे हुये तेजो द्रव्य के भास्त्रर रूप का भले ही प्रत्यक्ष नहीं होय किन्तु प्रविष्ट होरहे माने गये उस ग्राग्न द्रव्य के उप्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है, हा तेजोद्रव्य माने गये सुवर्ण में उष्णा स्पर्श के अनुद्भूत होने पर भी भास्तर रूप अनुद्भूत नहीं होरहा है। अब उस बात उत्तर दो कि आखों की दूरवर्ती पदार्थ तक पहुँच रही मध्यवर्ती तै सि किरणों के भास्तर रूप और उष्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है?।

इस पर वैशेषिक यह अनुमान कह कर समाधान करते है कि चक्षु की किरिंगों में रूप, रस मार्ग, अवश्य है अले ही वे अनुद्भूत होय, कारण कि वे चक्षुकी किर्गों तेजोइन्यकी बना नई हैं। इस पर हम जैनो का कहना है कि जैसे जल में गन्ध को साधने पर या तेजो द्रन्य में गन्ध और रस गुण के साधने पर अथवा वायु में रस, गन्ध, रूपों से सहितपना साध्य करने पर प्रयुक्त किये गये स्पर्शवत्व हेतु को आपने वाधित कह दिया है धौर प्रत्यक्ष या धागम से विरोध दिखलाने का दुस्माहस किया है इसी प्रकार मनुष्य आदि के चत्रु की किरणों में अनुद्भूत रूप स्पर्शों के साधने पर कहा गया तुम्हारा तैज सत्व हेतु भी वाधित क्यों नहीं हो जावे रिष्यम तो मनुष्य, कबूतर, चिडिया आदि की धालों में किरणों ही नहीं दीखती है यदि बिल्ली, ज्याद्म, कुत्ता, बैल आदि की भाखों में किर भी मान लाजाय तो उनका चन्द्रमा, ताराभों तक पहुँचना या वीसो कोस तक के पर्वतो तक पहुँचना ता प्रत्यक्षवाधित है ही और उन मध्यदेश में से होकर जारही मानी गयी किरणों में उष्ण स्वाया खप का म्वाकार करना तो प्रत्यक्ष प्रमाण से नितान्त वाधित है।

जिनागम मे ''मूलुण्हपहा श्रागी ग्रादावो होदि उण्हसिह्यपहा। ग्राइच्चे तेरिच्छे उण्हूणपहा हु उज्जोश्रो।।:३।।(गोम्टसार कर्मकाण्ड), मूल मे उष्ण होरहे श्रौर उष्णप्रभा वाले पदार्थं को श्रिग्नद्रव्य कहा है, सुवर्ण कथमिप ग्राग्न द्रव्य नहीं है तथैव ग्राखं या उनकी किरणों भी तेजोद्रव्यसे निर्मित नहीं है, ऐसी दशा मे चक्षु की किरणों मे उष्णस्पशं या भास्वरहप स्वीकार करना वाधित पह जाता है. यदि श्रप्ने तैअसत्व हेतुको श्रवाधित कहते हो तो हमारे स्पर्शवत्व हेतुको भी ग्रवाधित कहना पढेगा। न्याय माग समान होना चाहिये।

तत्रागमेन त्रिरोबामावात्तद्मावप्रतिपादनाम दाप इति चेत्, तत एवा-यत्र दोषा माभूत । स्याद्वादागमस्य प्रमाणत्वमसिद्धमिति चेश्व, तस्यैव प्रामाण्यसावनात् । यौगागमस्यैव सर्वत्र दृष्टेष्टविरुद्धत्वेन प्रामाण्यानुपपत्तेः ।

यदि वैशेषिक यो कहैं कि चक्रु.की किरणोमे अनुद्मूत रूप या स्पर्शके मानने पर स्थूल प्रत्यक्ष से भले ही विरोध माने किन्तु मागम प्रमाण से कोई विरोध नहीं माता है, मत हमने नयन किरणों में रूप या स्पर्श के सद्भाव को अनुमान द्वारा कह कर भी समभा दिया है कोई दोष नहीं माता है अथवा उन जल मादिमे मागम से विरोध नहीं माने के कारण उन गन्ध मादिका मागान होरहा समभा दिया है। यो कहने पर तो हमजैन सिद्धान्तीमी भ्रापको प्रतिपत्ति कराते हैं कि तिस ही कारणसे यानी मागमिवरोध होने से मन्य स्थल पर भी कोई वाधा भागासिद्ध, व्यभिचार ये दोष नहीं प्राप्त होमों मर्थात्—जल भादि में गन्ध मादि को साध्य करने पर भी किसी समी बीन मागम से विरोध नहीं माता है, मत हमने पृथिवी, जल, तेज, वायु, चारों में रूप, रस गन्ध, स्पर्श, गुणों का सद्भाव साध दिया है।

यदि वैशेषिक या नैयायिक यों कहें कि जैनो के स्याद्वाद सिद्धान्त स्रागम का प्रमाण्यन सिद्ध नहीं होसका। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना चाहिये क्यों कि सत्यबात यह है कि उस जिनागम को ही प्रमाण्यन की सिद्धि होचुकी है ? पूर्वापर अविरोध, वाधकासम्भव, युक्तिसद्भाव, सम्बन्धा- भिष्ठेय. शक्यानुष्ठान इष्टप्रयोजन-सिहतपन, तत्रोपदेश, ग्राप्तोपज्ञता, ग्रनुल्लघ्यता, दृष्टेष्टाविरोध ग्रादि हेतुन्नों से जिनागम को ही प्रमाण्यना सधता शोभता है प्रत्युत नैयायिक या वैशेपिकों के ग्रागम को ही सर्वत्र प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, प्रमाण्ये द्वारा विरोध ग्राने का कारण प्रमाण्यना नहीं बन पाता है भावार्थ-नवीन नैयायिक या प्राचीन नैयायिकों के मन्तव्यों में ग्रनेक स्थलों पर विरोध ग्राता है कोई वायु का प्रत्यक्ष मानते है अन्य पण्डित वायु का प्रत्यक्ष नहीं मानते है, वंशेपिक दर्शन के छठे ग्रध्याय प्रथम भ्रान्हकमें ''एतेन हीनसम'विशष्टधार्मिकेभ्यः परस्वादान व्याख्यातम् ॥१२॥ तथा विरुद्धाना त्यागः ॥१३ हीने परत्यागः ॥१४॥ समे ग्रात्मत्यागः परत्यागो वा ॥१४। इन सूत्रो द्वारा चोरी ग्रीर हिंसा का विधान पाया जाता है जो कि पण्डित शकरिमश्रकृत उपस्कार को देखने पर ग्रिधिक स्पष्ट होजाता है।

युक्तयनुगृहीतन्वेन चागमस्य प्रामाण्यसनुमन्यमानः कथिमतरेतराश्रयदांषं परिहरेत् १ मिद्धे ह्यागमपस्य तत्प्रतिपादकस्य प्रामाण्ये तत्र हेतोरतीतकालन्वाभावसिद्धिः तित्सिद्धौ च तदनुमानेनानुगृहीतस्य तदागमस्य प्रामाण्यसिद्धिरिति । स्याद्वादिनां तु सुनिश्चितासंभवद्वाय-कप्रमाणत्वेनागमस्य प्रामाण्यसिद्धौ नायं दोपः । श्रत एत्र जलादिषु गंद्याद्यभावसाधनं सवस्य हेतोरतीतकालत्वं प्रत्येतव्यं, तस्य प्रमाणभूतजेनागमविरुद्धत्वात् । ततो न काल त्ययापदिष्टो हेतुः । नाप्यनैकांतिको विष्चवृत्त्यभावात् ।

तथा युक्तियो द्वारा अनुग्रह को प्राप्त होरहेपन करके आगम का प्रमाणपना स्वीकार कर रहा वैशेषिक अपने ऊपर आये हुये इस अन्योन्याश्रयदोप का परिहार भला कैसे कर सकेगा? कि उस चजुरिमयो के अनुद्भूत रूप, स्पर्श, सिहतपन के प्रतिपादक आगम का प्रमाणपना सिद्ध होचुकने पर तो उप चक्षु रिष्मयो के अनुद्भूत रूप, स्पर्श, सिहतपन को साधने मे प्रयुक्त कियेगये तैं जसत्व हेतु के वाधिनपनेका अभाव सिद्ध होय और हेतुके उस अवाधितपनकी सिद्धि हो चुकने पर उस निर्वाध अनुमान करके अनुग्रहीत होरहे उस आगम के प्रमाणपन की सिद्धि होसके । यह वैशेषिको के ऊपर परस्पराश्रय दोष श्रारहा हैं। हाँ स्याद्वादियों यहा तो वाधक प्रमाणों असम्भवपनेका बिद्धा निरचय होचुका है इस कारण जिनोक्त आगमके प्रमाणपनकी सिद्धि करनेमे यह इतरेतराश्रय दोष नही आता है, इस ही कारण से जल श्रादि मे गन्ध आदि का अभाव साधने मे कहे गये वैशेषिको के सम्पूर्ण हेतुओ के (मे) वाधित हेत्वाभासपन का विश्वास कर लेना चाहिये क्योंकि वह जल आदि मे गन्ध आदि का अभाव तो प्रमाणभूत जिनागमो से विश्व पडता है तिय ही कारण स हमारा स्पर्शवत्व हेतु कालात्ययापदिष्ट (वाधित) नही है और पूरे वेगक्ष या विपक्ष के एक देश मे वृत्ति नही होने के कारण स्पर्शवत्व हेतु व्यक्षिचारी भी नही है तथा पृथिवी, जल, तेज, वायुओ को पुद्गल द्रव्य की पर्याय होना साधने मे दिया गया स्पर्शादिमत्व हेतु भी निर्दोष है।

श्रन्वयामा गाद्गमक ,इति चेन, सर्वस्य केवलव्यतिरंकिणाऽप्रयोजकत्वप्रसंगात्

साध्याविनामाविनयमनिश्चयात् कस्यचित्प्रयोजकत्वे प्रकृतहेतोस्तत एव प्रयोजकत्वमस्तु । पुद्गलद्रव्यवर्यायत्वामावे चित्यादीनां स्पर्शवस्वामाविनयमनिश्चयात् ।

यहाँ कोई वैशेषिक आक्षेप करता है कि धन्वयदृष्टान्त नहीं मिलनेके कारण जैनोका स्पर्शादि-मत्व हेतु ध्रपने साध्य किये जा रहे पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने को नहीं साध सकता है, घतः इस साध्य का ज्ञित्वकारण नहीं है अन्वयदृष्टान्त में साध्य के साथ जिनकी व्याप्ति ग्रहण करली जाती है, वे ही हेतु भ्रपने नियत साध्य के गमक होते हैं।

भ्रव धाचायं कहते है, कि यह तो नहीं कहना क्यों सिया तो प्रमेयत्व भ्राद केवलान्ध्यी या भ्रन्वयव्यत्तिरेकी घूम भ्रादि हेतु भले ही ज्ञापक होजाय किन्तु ''जीवच्छरीर सात्मक प्राणादिमत्वात् लोष्ठवत्'' "पृथिवी इतरजनादित्रयोदशम्यो भिद्यते गन्धवत्वात् जलादिवत्'' इत्यादिक सम्पूर्ण केवल व्यतिरेकी हेतुओं की प्रयोजकता के रिहतपन का प्रसंग ग्रावेगा। नैयायिक या वैशेषिकों ने त्रेविष्यमनुमानस्य केवलान्वयिभेदनः, द्वेविष्य तु भवेद् व्याप्तेरन्वयभ्यतिरेकतः॥ भ्रन्वयव्याप्तिकृत्ते व व्यतिरेकाद्योज्यते" यो कह कर केवलव्यतिरेकों लिंग को इष्ट किया है। यदि साध्य के साथ भ्रविनाभाव स्वरूप नियम का निश्चय हो रहने से किसी भी चाहे जिस केवल व्यतिरेकी हेतु को साध्य का प्रयोजक मान लिया जायगा तव तो तिस ही कारण यानी साध्यके साथ भ्रपनी प्रन्यथानुपपत्ति का निश्चय होजानेसे प्रकरणप्राप्त स्पर्शादिमत्व हेतुका भी प्रयाजकपना स्वीकार कर लिया जाभो, कारण कि साध्य होरहे पुद्गल द्वव्य की पर्यायपन का भ्रभाव होने पर पृथिवी पादिकों को स्पश्यहितता के भ्रभाव रूप नियम का निश्चय होरहा है "साध्याभावे साधनाभावो व्यतिरेक."।

एतेन सर्वप्रमाणनिवृत्तिरनुपल्णिष्यरिसद्धा न तोयादिषु गनाद्यमावसाधिनीत्युक्तं वेदितव्यं, प्रवचनस्यानुमानस्य च तद्मावावेदिनः प्रष्टृत्तेः ।

इस सूत्र की दूसरी वार्त्तिक का विवरण प्रारम्भ करते हुये दो विकल्प उठाये गये थे कि यह स्रतुपलब्ध क्या प्रत्यक्ष प्रमाणा की निवृत्ति है । प्रध्या क्या सम्पूणं प्रमाणो की निवृत्ति स्वरूप है। पहिले विकल्प का अच्छा विचार कर दिया गया है, अब दूसरे विकल्प अनुसार प्रन्थकार कहते हैं कि सम्पूणं प्रमाणा की निवृत्ति होजाना स्वरूप अनुपलब्ध तो असिद्ध ही है । नैयायिको का अनुपलब्धि हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है, जब कि अनुमान प्रमाण या आगम प्रमाण ही जल आदि मे गन्ध आदि के साधक विद्यमान है। पतः जल आदि मे गन्ध के अभाव को साधने वाली वह सर्व प्रमाण की निवृत्ति सिद्ध नही होसकती है। यो यह दूसरा विकल्प भी इस उक्त कथन करके कह दिया गया समक्ष लेना चाहिये क्योंकि जल आदि मे उन गन्ध आदि के सद्भाव को निवेदन कर रहे आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण की प्रवृति होरही है।

म्रब पुद्गलो के सम्पूर्ण विशेष परिज्ञान के होचुकने पर भी पुद्गलो के निरूपण मे शेष रहे कुछ विकारो का परिज्ञान कराने के लिये स्वकार भगले सूत्र को कहते है।

# शब्दबंधसौदम्यस्थौलयसंस्थानभेदतमश्रवायातपो बोतवन्तश्च ॥ २४ ॥

शब्द होना, वधजाना, सूक्ष्मपना, स्थूलपना, ग्राकृति होना, दुकडा होजाना, भ्रन्धकार परि-ण्ति. छाया, श्रातप (घाम ) उद्योत (अनुष्ण्रभा ) इन दश स्वकीय विकारो वाले भी पुद्गल द्रव्य हैं। श्रर्थात्—स्पर्शरसगन्धवणंवन्तः पुद्गला, इस सूत्र करके शुद्ध पुद्गल ग्रोर श्रशुद्ध पुद्गलो की सह-भावी या कमभावी पर्यायो का निरूग्ण किया गया है किन्तु इस " शब्दबध " ग्रादि सूत्र करके श्रशुद्ध द्रव्य होरहे पुद्गल स्कन्धो के विकारो का प्रज्ञापन कियागया है ये शब्द ग्रादि तो उपलक्षण हैं, इन के सिवाय सयोग, प्रकाश, ज्योतिः, वेग, भोक, ग्रादि का भी ग्रहण कर लिया जाय। शब्द ग्रादि में श्रनेक प्रवादियो की विप्रतिपत्ति है, ग्रतः इनको कण्ठोक्त करदिया है।

#### पुद्गला इन्यनुवर्तते । तत्र शब्दादीनामभिहितनिर्वचनानां परिप्राप्तद्वंद्वानामेवाभिसंबंधः ।

पहले सूत्र से "पुद्गला" इस शब्द की अनुवृत्ति कर ली जाती है जिनकी निरुक्ति की जा चुकी है और द्वन्द्व समास को परिप्राप्त होचुके ऐसे शब्द, वध, आदि पदो का ही परस्परापेक्ष सम्बन्ध वहाँ पुद्गलोमे जोड लिया जाता है। अर्थात्—"शपित इति शब्द." बच्यते इति बन्ध:, सूच्यते सूचनमात्रं वा सूक्ष्म., स्थूल्यते य. स स्थूल ,सस्थीयते सस्थितिर्वा संस्थान, भिद्यते भेद:, तम्यते अनेन तमः, छिद्यते इति छाया, आतप्यते इति आतपः, उद्योत्यते उद्योतनमात्रं उद्योतः,, यो उक्त पदोकी व्युत्पत्ति कर पुनः "शब्दश्चवधश्च,, इत्यादि रूप से द्वन्द्व समास कर.दिया जाता है, वे शब्द आदिक जिनके विकार है, वे शब्द आदि वाले पुद्गल है।

शब्दो द्वंथा भाषाल वर्गो विष्नीतश्च । भाषात्मको द्वेथा अन्तरात्मको अनन्तरात्मक-रच । प्रथमः शास्त्राभिन्यजकः संस्कृतादिभेदादार्थम्लेच्छन्यवहारहेतुः, अनन्तरात्मको द्वीद्रिया-दीनामतिशयज्ञानस्बद्धपप्रतिपादनहेतुरच । स एषः प्रायोगिक एव ।

उन दस विकारोमे शब्द नाम का विवर्त दो प्रकार है, द्वीन्द्रिय जीवों से प्रारम्भ कर पंचेन्द्रिय पर्यन्त त्रस जीवो द्वारा वोला जा रहा वचन भाषास्वरूग है। दूसरा उससे विपरीत ग्रभाषा-ग्रात्मक है, पहिला भाषाग्रात्मक शब्द तो ग्रक्षर-ग्रात्मक ग्रोर ग्रनक्षर-ग्रात्मक यो दो प्रकार है, पहला ग्रक्षरा-त्मक शब्द तो शास्त्र के ग्रथींका प्रकट करने वाला है जो कि सस्कृत,प्राकृत, देशभाषा, अपभ्र श, प्रादि भेदो से ग्राय पुरुष या म्लेच्छ पुरुषों के व्यवहार का कारण है। दूसरा ग्रनक्षर-ग्रात्मक शब्द तो द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, श्रादि जीवोके ग्रतिशय ज्ञानके स्वरूपकी प्रतिपत्ति करानेका हेतु है, ग्रर्थात्-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, जीव भी कुछ बोलते हैं, मक्खी वर्र, तत्रया, भीगुर, डॉस, भनभनाते रहते हैं, भले ही इनका बोलना मन नहीं होने से विचारपूर्वक नहीं है, फिर भी एकेन्द्रिय की ग्रपेक्षा इनका ज्ञान कुछ ग्रतिशय ग्रुक्त है, तभी तो विशेष विशेष संघ्याकाल, ऋतु, विपत्ति, हर्ष, ग्रादि का ग्रवसर मिलने पर वे बोला करने हैं।

इस पंक्ति का अर्थ यह भी किया जा सकता है, कि अनेक अतिशाण से युक्त होरहे केवलकान के स्वरूप या श्रुन के प्रतिपादन का कारण होरहा श्री अर्हन्त परमेष्ठी का शब्द भी अनक्षर-आत्मक है। प्राचीन विद्वानो द्वारा सुना जा रहा है, कि केवलकानी महाराज की सर्वांगो से उपज रही भ ष अनक्षर-आत्मक है पीछे देवकृत अतिशयो द्वारा श्रोताकों के कानमे अक्षर-प्रात्मक परिण्म जाती है, अस्तु-इतना अवश्य कहना है कि केवलकानी महाराज की भाषा को सर्वंथा अनक्षर-आत्मक कहने में जी हिचकता है "देवकृतो व्वनिरित्यसदेतद्देवगुणस्य तथा विहितः स्यात्। साक्षर एव च वर्ण-समूहा न्नैविनार्थगितजंगित स्यात्,, इस पर भी विद्वानों को विचार करना चाहिये, हाँ सयोगकेवली के " ण य सच्चमोसजुत्तों जो दुमणोसो असच्चमोसमणो,, यह अनुभय वचन सम्भवता है गोम्मटसार जीवकाण्ड में "मिज्भमच उमण्यवयणे सण्णिप्पहुर्दि दु जावस्तीणोत्ति। सेसाण् जोगित्ति य अणुभयव यण् तु वियलादो,, विकलेन्द्रियों से प्रारम्भ कर तेरहमें गुणस्थान तक अनुभय वचन स्वीकार किया है। सो ये अक्षर अनक्षर-आत्मक शब्द तो द्वीन्द्रिय पादि जीवों के कण्ठ तालु, आदि अवयवो द्वारा किये गये प्रयोग (पुरुषार्थ) को निमित्त पाकर ही उपजते है।

श्रमापात्मको द्वेषा प्रयोगविस्नसानिमित्तत्वात्। तत्र प्रयोगनिमित्तरवतुर्घा,ततादि-भेदात्। चर्मतननात्ततः पुस्करादिप्रमवः, नंत्रीकृतो विततो वीणादिममुद्भवः, कांस्यतालादिज्ञो घनः, वंशादिनिमित्तः शौपिरः, विस्नसानिमित्तः शब्दो मेघादिप्रमवः।

दूसरा उस भाषात्मक शब्द से विपरीत होरहा ध्रभाषात्मक शब्द तो दो प्रकार है पहिला प्रायोगिक तो जीव-प्रयोगों को निपित्त पाकर उत्पन्न होता है भौर दूसरा वैस्निसक तो जीव प्रयत्न के भ्रतिरिक्त भ्रन्य भ्रमी शब्द उत्पादक जह कारणों की निमित्तता भ्रनुसार उपजा जाता है, उन दा में प्रयोग को निमित्त पाकर हुमा श्रमाषात्मक शब्द तन, वितत, श्रादि भेदों से चार प्रकार इब्ट किया गया है, चमहा के तनने से जो ग्राघात पूर्वक शब्द उपजना है वह तत है, पुष्कर ( ढप ) नगाहा मादि वादिश्रों से उपजा हुग्रा शब्द तन है। तान बजा कर किया गया शब्द वितत है जो कि वीणा, सारणी चिकाहा, श्रादि बाजों में मुन्दर उगज रहा है। जो कासे के बने हुये घहियाल, घण्टा, भाकरी, मंजीरा भ्रादि बाजों के ग्रीभघानसे जन्य है वह घन है. वासरी, वास, वैन, तुरई, शख भ्रादि को निमित्त पाकर उपजा हुग्रा शब्द शौषिर है। दूसरा भ्रमाषात्मक शब्द वैस्निक तो मेघ, विजली, समुद्र भादि से उपज रहा माना जाता है।

वंघो द्विधो विस्नमाप्रयोगमेदात् निस्नसा बघोऽनादिरादिमांश्च, प्रयोगवधः प्रनरादिमानेव पर्यायतः ।

पुद्गल की वन्छ नामक पर्याय भी विस्नसा भीर जीव प्रयोग करके उपजने के अनुसार भेद से दो प्रकार है यहा प्रकरण में विस्नसा शब्द का भर्य जीव प्रयत्न के अतिरिक्त अन्य सभी कारण हैं। उनमें वैस्नसिक वन्यके दा भेद है, उनमें पहिला महास्कन्ध आदि का अनादि वन्ध है और चिकनापन या रूखापन को निमित्त पाकर विजली मेघ इन्द्र धनुष आदि का वन्ध हुआ सादि वन्ध है। अर्थाव-इतनी लम्बी चौडी, विजली अनेक चमकीले पुद्गलों का पिण्ड है वे पुद्गल परस्पर में एक दूसने के साथ बंध रहे है सूर्य की किरणों को निमित्त पाकर आकाश में भरे हुए वादल आदि पुद्गलों का इन्द्र धनुप रवरूप परिणमन होजाना है। जैसे कि एक शुक्त वर्णा, मोटे, पैमदान, काच को या पैनदार

हीरा को धाम में रख देने से अथवा प्रकाश में कांच या हीरा को आख के पास लगा कर पार दृष्टि वनने पर कई रंग की किरणे पड़ती दीख़ती है, निमित्त, शक्ति अवितय है, अभव्य मुनियों के उपदेश से भी असस्य जीवों ने मुक्ति प्राप्त की है। पीलों हल्दी को शुक्ल चूना लाल कर देता है, जल असृत है और शृत भी अमृत है किन्तु दोनों को कई बार घोट देने पर उनमें विष शक्ति उपज जाती है एक ही पदार्थ किसी को हानिकर होता हुआ दूसरे को लाभकर हाजाता है। अनेक धातुये काच में अपने रग से न्यारी जाति के रगों को उपजा देती है, कसंली हरड़ खा चुकने पर पीया हुआ जल अधिक मीठा लगने लगता है, शुक्ल वर्ण सूर्य या हीरा े कोई पाच या सात रगों का सम्मेलन नहीं है। तथा दूसरा प्रयोग-जन्य वन्ध तो फिर सादि ही है, आत्मा का मन, वचन, कायों के साथ सयोग होना रूप पर्याय से उपज रहा वह आदिमान् ही होसकता है।

सीचम्यं द्विशिधमंत्यमापेचिकं च । तथा स्थील्य संस्थानिमत्थंलच्रणं चतुरस्नादिक-मनित्थलच्रणं च त्रनियताकारं । भेदः पोढा उत्करश्चूर्णः खण्डश्चूर्णिका प्रतराग्रुचटनिमिति । तमो दृष्टिप्रतिबंधकारणं केपांचित् । छाया प्रकाशावरण । त्रातप उच्चप्रकाशलच्रणः । उद्यो-तश्चंद्रादिप्रकाशोनुष्णः । त एते शब्दाद्यः स्वरूपतां भेदतश्च सुप्रांत्रद्वा एव ।

सूक्ष्मपना परिखाम तो ग्रन्त मे होने वाला श्रीर श्रपेक्षा से होने वाला यो दो प्रकार है। उमी प्रकार श्रन्त मे होने वाला श्रीर श्रपेक्षा से होने वाला स्थूलपन भी दो प्रकार समफ लेना चाहिये सस्थान नामक पुद्गल परिण्ति तो एक इस प्रकार नियत श्राकार स्वरूप है ग्रीर दूसरी नहीं नियत होरहे श्राकार स्वरूप है। चौकोर, गोल, तिकौना, लम्बा चौकोर, घन चौकोर, ग्रण्डाकार श्रादि सस्थान तो इत्थंलक्षण है, इनसे श्रन्य वादलो, वायुश्रो श्रादि का श्राकार ग्रनित्यं—लक्षण है। पुद्गल की भेद नामक पर्याय तो उत्कर, चूण, खण्ड, चूणिका, प्रतर, श्रणुचटन, इन भेदो से छह प्रकार है, करोत (ग्रारा वरमा ग्रादि करके काठ, लोहा, चांदी, ग्रादि का उत्कर नामक भेदन किया जाता है, जो गेंहूं, ग्रादि का सतुग्रा, चून ग्रादि स्वरूप से भिदना तो चूणं है, घट ग्रादिकों के दुकड़े, कपाल ठिकुच्बी, ग्रादि खण्ड कहे जाते हैं। उड़द, मूंग, ग्रादि के दुकड़े चुनी कही जाती है, मेघपटल, ग्रादि के छिन्न, भिन्न, होजाने पर किये गये दुकडे प्रतर है, संतप्त लोह-पिण्ड ग्रादि को हथीडा, घन, ग्रादि करके ताडन करने पर जो फुलिंगा उछलते है, वह श्रणुचटन नामका भेद होना है, यो भेद के छ विकल्प है।

पुद्गल की श्रन्धकार नामक पर्याय तो किन्ही दिवाचर जोवों के देखने का प्रतिवन्धक हेतु है। श्रर्थात्—विल्ली, सिंह, कुत्ता उल्लू, चमगादर श्रादि रात्रिचर जीवों की दृष्टि को श्रन्धकार नहीं रोक पाता है, हा मनुष्य, कबूतर, चिडिया श्रादि के चाक्षुष प्रत्यक्षों को श्रन्धकार रोकदेता है। प्रकाश को रोकने वाले पदार्थों के निमित्त से पुद्गल की छाया नामक पर्याय उपज जाती है।

भावार्थ—जगत् में सर्वत्र पुद्गल स्कन्ध भरे ह्ये हैं। सूर्यका प्रकाश होजाने पर वे ही पुद्गल जैसे आतप रूप परिशाम जाते हैं। चन्द्रमा का निमित्त पाकर उद्योत स्वरूप चमकीले परिशाम जाते हैं। उसी प्रकार प्रकाशक पदार्थों का आवर्श होजाने पर वे पुद्गल स्कन्ध ही काले काने अन्धकार या स्वरूप काली छाया अथवा अन्य जाति के प्रतिविम्य स्वरूप परिशाम जाते हैं। निमित्त, नैमित्तिक, कई प्रकार के होते हैं, अग्नि को निमित्त पाकर हुयी काली ईंट को लान ईंट रूप पर्श्य तो निमित्त के

नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती है। जल में ग्रग्नि के निमित्त से ग्राग्यी उष्ण्ता घण्टे दो घण्टे पीवे विघट जाती है। वैशेषिक जो ऐसा मानते हैं कि उष्ण जल में ग्रग्नितन्व ब्रुम ग्राता है। उस ग्रग्निका ही उष्ण स्पर्श प्रतीत होता है, ग्रग्नि के उद्भूत उष्ण स्पर्श से जल की गाठ का शोतस्पर्श खिप बाता है, यह वैशेषिकों का सिद्धान्त ग्रसत्य है। वास्तविक सिद्धान्त यह है कि जल का शीत स्पर्श ही ग्रिन का निमित्त पाकर उष्ण स्पर्श होकर बदल गया है, पानी जल पुद्गल के स्पर्श गुरा का पहिले शीत परिणाम था ग्रग्नि को निमित्त पाकर ग्रव उस स्पर्श गुरा की उष्ण पर्याय उपज गयी है जैसे कि भिन्न भिन्न धुक्षों को निमित्त पाकर उपादान हो रहे मेघ जल का उन उन धुक्षों के रस स्वरूप परिगाम होजाता है।

राजगृहीके कुण्डोका जल प्रथम मे ही उच्या है, शीतकालमे मन्य क्ष्पोंका जल भी कुछ उच्या रहता है हा पीछे वायु, वहिभूँ मि, को निमित्त पाकर शीतल होजाता है। तथा कोई नैमित्तिक कायं तो नैमित्तिक नष्ट होजाने पर मट नष्ट होजाते हैं, जैसेकि बिजलीका प्रकाश है। दपण स्वच्छ जल, नादी का थाल, भ्रादि मे पड़ रही छाया, वर्ण भ्राकृति भ्रादि स्वरूप से परियामी है किन्तु धाम, चादनी, भ्रादि के भ्रवसर पर वृक्ष, मनुष्य, भादि की पड रही छाया तो केवल प्रतिविम्ब स्वरूप है वस्त्र के भ्रानेक परत भ्रथवा कई कागजों की तह के भीनर 'ऐक्सरे" यत्र के द्वारा प्रकाश के पहुँचा देने पर उस तहों के भीतर रखे हुये पदार्थ का प्रतिविम्ब पह जाता है भ्रनः छाया का लक्षण उचित है। भ्रातप तो उच्या प्रकाश स्वरूप है, तथा चन्द्र, पटवीजना, पन्ना भ्रादि का भ्रनुष्याप्रकाश तो पुद्गल की उद्योत पर्याय है।

श्रयात्—'' मूलुण्हपहा श्रग्गी श्रादावो होदि उण्हसिहयपहा। श्राइच्चे तेरिच्छे उण्हूणपहा हु उज्जोशो ''(गोम्मटसार कर्मकाण्ड) इस गाथा श्रनुसार श्रातप का लक्षण तो मूल मे अनुष्ण भीर प्रभा मे उष्ण होरहे पदार्थ का प्रकाश स्वरूप किया गया है, श्रौर मूल मे अनुष्ण होते हुये अनुष्ण प्रभा के उत्पादक पदार्थ का प्रकाश उद्योत है, सूर्य का विमान अनुष्ण है वह उष्ण श्रातप का निमित्त होजाता है। जैसे कि मूल मे शीतल होरही पानी की वर्फ उदर मे दाह को बढा देती है, लाल वस्त्र श्राखों मे उर्णता का सम्पादक है, श्रनुष्ण होरहा मकरघ्वज या श्रम्नक भस्म रोगी के उदर मे श्राग फूंक देता है। इत्यादि इष्टान्तों से निमित्तों की अचित्य शक्तियों का प्रभाव प्रकट होरहा है। यो ये शब्द, वन्ध, श्रादिक पुद्गल परिणाम स्वरूप से श्रौर भेदों से भले प्रकार प्रसिद्ध ही है, विज्ञान भी इस सिद्धान्त का परिपूर्ण रीत्या पोषक है।

#### कुतः पुनः पुद्गताः शन्दादिमन्तः सिद्धा इत्याह ।

कोई शिष्य पूछता है कि ये पुद्गल फिर किस युक्ति से शब्द म्रादि पर्यायो वाले सिद्ध है ? बताम्रो, ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार भ्रगली वाक्तिक द्वारा समाधान को कहते है।

#### प्रोक्ताः शब्दादिमन्तस्तु पुद्गलाः स्कंधभेदतः। तथा प्रमाणसदुभावादन्यथातदभावतः॥१॥

प्रगुस्वरूप पुद्गल तो केवल प्रनुजीवी गुगा, प्रतिजीवीगुगा, सप्तभगी-प्रात्मक प्रनेक स्वभाव तथा इतद भगी को धार रहे हैं किन्तु स्कन्ध नामक भेदो से प्रसिद्ध होरहे स्थूल पुद्गल ही शब्द ग्रादि विकारो वाले अच्छे कहे जाचुके है क्यों कि तिस प्रकार शब्द आदि पर्याय वाले पुद्गलों के साधक प्रमाणों का सद्भाव है। अग्यया उन शब्द आदिकों का अभाव होजावेगा अथवा पुद्गल की पर्याय नहीं जापन कर शब्द आदिकों को दूसरे प्रकार साधने वाले प्रमाणों का अभाव है। अर्थात्—जैसे वैशेषिक शब्द को आकाश का गुण मानते है। कोई वंध को संयोग विशेष स्वीकार करते हैं, स्थूलना, सूक्ष्मता, तो परिमाण्त्व की व्याप्य जातियां हैं। आकृति भी परिमाण् विशेष है, भेद को विभाग या ध्वस में गिभत कर लेते हैं। तेजोद्रव्य का अभाव-स्वरूप अन्धकार माना गया है। आतप और उद्योत को दूरवर्त्ती सूर्य. चन्द्रमा, पटवीजना, के निमित्त से यहा ही के फैले हुये पुद्गलों का विकार नहीं मानकर सूर्य या चन्द्रमा की चली आई किरणों स्वरूप अभीष्ट किया गया है जो कि तेजस या पार्थिव होसकेंगी किन्तु यह उन पण्डितों का मन्तव्य अप्रामाणिक है।

न हि परमाणवः शब्दादिमननः सन्ति विरोधात् स्कंघम्यैव शब्दादिमत्तया प्रतीतेः । शब्दस्याक्ताशगुणात्वान्न तद्वान् पुद्गलम्कंव इत्येके, तस्यामूर्तद्रव्यत्वादित्यन्ये । तान् प्रत्याह ।

वरमाण्यों तो शब्द ग्रादि पर्यायों के धारी नहीं है क्योंकि विरोध ग्राता है देखिये शब्द. बंध, ग्रादिक परिण्तिग्रों का हम, तुम, ग्रादि को विहरग डिन्द्रयों द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है सक्ष्म परमाण् ग्रतीन्द्रिय है यदि परमाण् के ये शब्द ग्रादि परिण्याम होते तो छ्डस्थ जीवों को इनका इन्द्रियप्रत्यक्ष ही नहीं हो पाता। हाँ ग्रन्तिम सीमा को प्राप्त होरही सूक्ष्मता भने ही परमाणु में पायी जाय यदि एक परमाणु का दूसरी परमाणु के साथ वध होगा तो वह वन्ध पर्याय द्वचणुक स्कन्ध की समभी जायगी। परमाणुग्रों का संयोग कहा जा सकता है जो कि श्रवद्ध पुद्गल परमाणुग्रों के साला- णुग्रों में, धम ग्रधमें में भी पाया जाता है, ग्रतः सिद्ध है कि शब्द, बध ग्रादि विकारों से सिहतपने करके स्वन्ध की ही प्रनीति होरही है। यहाँ कोई एक पण्डित यो ग्राक्षेप कर रहे है कि ग्राकाश द्रव्य का गुण शब्द है ग्रतः शब्दवान् ग्राकाश कहा जा सकता है, उस शब्दवान्ता पुद्गल स्कन्ध नहीं है तथा श्रन्य कोई मीमासक पण्डित यो कह रहे हैं कि वह शब्द द्रव्य तो है किन्तु स्पर्श ग्रादि या परिच्छिन्त परिमाण नहीं होने के कारण वह शब्द ग्रमूर्त द्रव्य है ग्रीर भी कई-पण्डितों की ग्रनेक विप्रत्तिपत्तियां है। उन पण्डितों के प्रति ग्रन्थकार महाराज ग्राग्रम-वार्त्तिकों द्वारा समाधान कहते है।

## न शब्दः खगुणो वाह्यकरणज्ञानगोचरः । सिद्धो गंधादिवन्नैव सोमूर्तद्रव्यमप्यतः ॥२॥

शब्द श्राकाश का गुरा नहीं सिद्ध हो पाता है क्यों कि वह वहिरग इन्द्रियों से जन्य हुये ज्ञान का विशेष होरहा है जैसे कि वहिरंग इन्द्रिय प्रत्यक्षों के विषय होरहे गन्ध श्रादिक पदार्थ श्राकाश के गुरा नहीं है प्रर्थात्—जब कि श्राकाश अत्यन्त परोक्ष पदाथ है तो उसके गुराो का इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कथमि नहीं होसकता है, केवलज्ञान या विशिष्ट श्रुतज्ञान के श्रतिरित्त सर्वविधि श्रीर विपुल्लमित मनः पर्यय ज्ञानों की भी श्ररूपी श्राकाश या उसके ततोऽपि श्रिष्ठिक सूक्ष्म गुराों में प्रवृत्ति नहीं है फिर वहिरिन्द्रिय प्रत्यक्ष का यहां क्या मूल्य होसकता है तथा इस ही काररा से यानी वहिरंग इन्द्रियों का विषय होने से वह शब्द श्रमूर्त द्रव्य भी नहीं है मूर्त द्रव्य का विवर्त ही वहिरंग इन्द्रियों से जाना जा सकता है।

## न स्फोटात्मापि तस्यैकस्वभावस्याप्रतीतितः। शब्दात्मनस्सदा नानास्वभावस्यावभासनात्॥ ३॥

यह सुना जा रहा शब्द तो स्फोटस्वरूप भी नही है प्रथात्-मीमासको ने वराग्फोट. पदस्फोट. वाक्यस्कोट, को भ्रयं का वाचक माना है शब्द के समान स्फोट को भी भीमासक नित्य धौर च्यापक स्वीकार करते है नियत अर्थ की प्रतीति का हेत् होरहा वह स्फोट अक्रम और निर्श माना गया है। ग्राचार्य कहते है कि मीमासको के यहाँ स्फोट की कल्पना नही हो सकती है. स्फोट का नित्य पना और व्यापकपना भी निराकृत होजाता है पूर्व के अप्रकट रूप वा त्याग करने पर और उत्तर वर्ती प्रकट रूप का ग्रह्ण करने पर स्फोट का कूटस्थ नित्यपना वाधित होजाता है। व्यजक कारणो करके स्फोट की भ्रभिव्यक्ति यदि स्फोट से भ्रभिन्त की गयी तो फिर स्फोट ही किया गया समभा जायगा, भिन्न पडी हुयी भ्रभिन्यिक्त से स्फोटका स्वरूप पूर्ववत् भ्रन्धेरेमे ही पडा रहेगा । यो स्फोटवाद मे अनेक दोष आते हैं। तथा वह शब्द तीव्र, मन्द, खर, निपाद, धैवत, उदात्त, अपभ्र श संस्कृत,मत्य. भामत्रण, निष्दुर, म्रादि मनेक स्वभावो वाला है एक ही स्वभाव वाले शब्द की प्रतीति नहीं हो रही है नाना स्वभावो वाले शब्द स्वरूपका सर्वदा प्रतिभास हो रहा है, किसी भी एक शब्दको दूरदेश-वर्ती, निकटदेश-वर्त्ती, श्रति समीप देशवर्त्ती, श्रनेक पूरुष न्यारे न्यारे ढगो से सुनते है, यावन्ति कार्याण तावन्तः प्रत्येकस्वभावभेदाः ,, इस नियम धनुसारं वे सम्पूर्णं स्वभाव शब्दं की आत्मा मे प्रविष्ट होरहे माने ही जाते है,स्वचतुष्टयसे शब्द है परकीय चतुष्टयसे नही, यो भी शब्द धनेक स्वभावी वाला है। शब्द मे उत्पाद, व्यय, ध्रीवा, भी है, भतः भनेक यांक्तयो से नाना स्वभाव-वाला गव्द सिद्ध हो जाता है।

> श्रतः प्रकाशरूपस्तु शब्दस्फोटोपरोध्वनेः । यथार्थगतिहेतुः स्यात्तया गंधादितोपरः ॥ ४ ॥ गंधरूपरसस्पर्शस्फोटः किं नोपगम्यते । तत्राचेपसमाधानसमत्वात्सर्वथार्थतः ॥ ५ ॥

शब्दादैतवादी पण्डित सम्पूर्ण ज्ञानो या अर्थों को शब्द-आत्मक स्वीकार करते हैं उनका अनुभव है कि यदि ज्ञानो में से शब्द स्वरूप को निकाल दिया जाय तो ज्ञान का पूरा शरीर मर जायगा, वागूरूपता ही तो ज्ञान को प्रकाशती है, यही विचार करने वाली है, अनादि अनन्त शब्द अह्म ही जगत् के अनेक पदार्थों स्वरूप परिश्वम जाता है वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और सूक्ष्मा ये चार वास्मी हैं, इनमे सूक्ष्म वास्मी अन्तरंग प्रकाशस्वरूप है, यह शब्दस्फोट भी कहा जा सकता है जो कि वायुस्वरूप ध्वनिसे निराला है, यही शब्दस्फोट वाच्यकी यथाथ प्रतीति का कारण है। अन्यकार कहते हैं कि प्रथम तो शब्दाई त ही प्रस्थकाधित है अर्थ या ज्ञानो को यदि शब्द से अनुविद्व माना जायगा तो वालक, गूंग, मौनव्रती, आदि को पदार्थों का प्रतिभास नही हो सकेगा, पत्थर, आंगन, तोण्योला, विजलो, आदि शब्दों के सुनते ही कान जलजाने, फूट जाने आदि का प्रसग आवेगा जब कि शब्द केवल श्रोत्रइन्द्रिय का विषय है तो वह अन्य इन्द्रियों के विषयों या सम्पूर्ण ज्ञानों के साथ तादात्म्य

कथर्माप नहीं रख सकता है अन्तः प्रकाशक्य तो चैतन्यपदार्थ ही है, वाग्गी या शब्दस्फोट अन्तर्ज्योती-क्ष्य नहीं हैं, घ्विन से निराला अन्तरग प्रकाशस्वक्ष्य शब्द स्फोट यदि न्यूनातिरिक्त अर्थों की जिन्न का हेतु समक्षा जायगा तब तो गन्ध, रूप, आदि से निराला गन्ध स्फोट रूपस्फोट, रसस्फोट, स्पर्श-स्फोट भी क्यो नहीं स्वीकार कर लिये जावें ? अर्थात्-प्रसिद्ध हो रहे गन्ध को अर्थ का प्रत्यापक नहीं मानकर गन्धमें एक नित्य व्यापक निरंश, गन्धस्फोट मान लियाजाय जैसे कि शब्दस्फोट गढ लिया गया है। यदि गन्धस्फोट पर कोई आक्षोप किया जायगा तो वही आक्षेप मीमासको के शब्दस्फोट पर भी लागू होगा। मीमासक यदि शब्द स्फोट पर लगाये गये आक्षेप का कोई समाधान करेंगे वही समा-धान गन्धस्फोट के लिये भी औषधी होजायगा, रसस्फोट आदि में भी यही लगा लेना। सत्यार्थ रूप से विचार करने पर शब्दस्फोट के समान उन गन्धस्फोट आदि में भी आक्षेप और संसाधान सभी प्रकार तुल्यरूप से लागू होजाते है।

नाकाशगुण. शब्दो वाह्ये दियविषयत्त्राद्गंधादित्रदित्यत्र न हेतुव्येभिचारी विषचायृत्तित्रात । पटाकाशसंयोगेन व्यभिचार इतिचेन्न, तस्याकाशगुणत्वेकांताभावात् तदुभयगुयात्वात् । तत्र वाह्ये द्रियविषयत्वासिद्धेः संयोगिनो गगनस्यातीन्द्रियत्वात् । पटस्येद्रियविषयत्वेषि
तत्संयोगस्य तदयोगात् । तदुक्तमन्येः । ''द्विष्ठ (द्वय ) । संवंधसंवित्तिने करूपप्रवेदनात् ।
द्वयस्वरूपप्रहणे सति संवंधवेदनं' इति ।

शब्द (पक्ष) ग्राकाश द्रव्य का गुगा नहीं है (साध्य ) विहरंग इन्द्रियों का विषय होने से (हेतु) गन्ध ग्रादि के समान (ग्रन्वयदृष्टान्त)। यो इस ग्रनुमान में प्रयुक्त किया गया वाह्य इन्द्रियों का विषयपना हेतु व्यभिचार दोष वाला नहीं है क्योंकि विपक्ष या विपक्ष के एक देश में भी नहीं वर्त रहा है। यदि यहाँ कपड़ा ग्रीर ग्राकाश दोनों के सयोग करके व्यभिचार उठाया जाय कि भले ही ग्राकाश ग्रतीन्द्रिय है फिर भी ग्राखों या स्पर्श इन्द्रिय से कपड़ा जान लिया जाता है, ग्रत: कपड़ा ग्रीर ग्राकाश का संयोग विहरंग इन्द्रियों में ग्राह्य तो है किन्तु उस संयोग में 'श्राकाश के गुगा होने का ग्रभाव" यह साध्य नहीं है, पटके समान ग्राकाशका भी गुगा ''पटग्राकाश सयोग" हो रहा है

ग्रन्थकार कहते हैं कि यह व्यभिचार दोष तो नहीं उठाना क्यों कि उस पट-ग्राकाश संयोग को एकान्तरूप से ग्राकाश के तो गुण होजाने का ग्रभाव है वह पट-ग्राकाशसयोग तो वस्त्र ग्रीर ग्राकाश दोनों का गुण है, ग्रत. उस वस्त्र-ग्राकाश सयोग में वहिरग इन्द्रियों का गोचरपना ग्रिसिद्ध है, कारण कि वस्त्र ग्राकाश संयोग का धारी माना गया ग्राकाशद्रव्य तो ग्रतीन्द्रिय है भले हो उस संयोग का घारक पट भी है ग्रीर पट वहिरंग इन्द्रियों का विषय भी हो रहा है तथापि उन ग्रतीन्द्रिय ग्राकाश ग्रीर इन्द्रियोंचर पटके संयोगको उस वाह्य इन्द्रिय की विषयता का ग्रयोग है। ग्रन्य वैशेषिक विद्यानों ने भी उस बात को यो ग्रपने ग्रन्थों में कहा है कि दोनों के या दो में रहने वाले सम्बन्ध का परिज्ञान केवल एक ही पदार्थ के स्वरूप का सम्वेदन करने से नहीं होजाता है दोनों के स्वरूप का ग्रहण होने पर ही उन में रहने वाले सम्बन्ध का ज्ञान हो सकता है "द्दौ ग्रवयवौ यस्य तद्द्रयं, द्वयोस्तिष्ठतीति द्विष्ठः।,, बात यह है कि दोनों में एकम एक होकर ठहर रहे सम्बन्ध की प्रतिपत्ति तो दोनों का परिज्ञान होजाने पर हो सकती है, ग्रन्थया नहीं। ग्रतः वहिरग इन्द्रियों का विषय नहीं हो सकने के कारण उस वस्त्र-ग्राकाश के सयोग करके हेतु में व्यभिचार दाव नहीं स्वगता है।

एतेनैतद्पि प्रत्युक्त । यदुक्तं यौगैः— न स्पर्शनद्द्रव्यगुणः शव्दोऽस्मदादिप्रत्ये-द्यत्वे सत्ययावद्द्रव्यभावित् । द्यक्तार्यगुण्पूर्वकत् । द्वाद्याद्वाद्वयं मावित् । द्वाद्वयं प्रवित् । शब्दस्य द्रव्यार्थादेशाद्यावद्द्रव्यं मावित्वासिद्धिश्च ह्यादिवत् पर्यायार्थदेशादकार युग्णपूर्वत्वस्याप्यसिद्धिः शब्दपरिकतानां पुद्गलानामपरापरमदृशशब्दारं मकत्वात् । श्रम्यया वक्तदेशादन्यत्र शब्दस्याश्र । ग्राप्रसंगात् ।

इस उक्त कथन करके इस वातका भी खण्डनकर दिया गया है जो कि वैशेषिको या नैयायिक ने यो कहा था कि शब्द (पक्ष ) स्पर्शवाले पृथिवी, अप, तेज, वायु द्रव्यो का गुगा नहीं है (साध्य) क्योंकि हम आदि जीवो के प्रत्यक्ष का विषय होता सता शब्द अपने आश्रय माने गये द्रव्य के परिपूर्ण भागों में पृत्ति होरहा नहीं है (एक हेतु)। अशवा अपने कारण के गुगों को पूर्व वर्ती मान कर शब्द नहीं उपजता है, अर्थात्—घट रूप आदिक जैसे अपने कारणके कारण होरहे मृत्तिका के रूप या कपाल के रूप से उपज जाते हैं वैसा अपने कारणों के गुगों अनुसार शब्द की उत्पत्ति नहीं है (दूसरा हेतु) सुख, इच्छा, आदि से समान ( अन्वयहष्टान्त )।

दस पर श्राचायं कहते है कि इस प्रतिज्ञा की प्रकरण-प्राप्त भनुमान से वाघा प्राप्त होजाती है, भावार्थ-शब्दो न स्पर्शविद्धिषगुण, शब्दो न दिक्कालमनो गुण: विशेषगुणत्वात, नात्मविशेष-गुणः शब्दो वहिरिन्द्रियप्राह्मत्वात्, इन भनुमानो से परिशेष न्याय द्वारा शब्द को भ्राकाश का गुण सिद्ध करते का वैशेषिको ने प्रयत्न किया है, किन्तु शब्द श्राकाश का गुण नही है वहिरग इन्द्रिय (कान) का विषय होने से गन्ध भ्रादि के समान, इस निर्दोधभ्रमान करके वेशेषिको के भ्रमुमान का हेतु वाधित हेत्वाभास होजाता है तथा द्रव्याधिक नय भ्रमुसार कथन करने से शब्द के भ्रयावद्द्रभ्यभाविष्त की भ्राविद्ध है जैसे कि रूप, रस, भ्रादिक पदार्थ भ्रपने भ्राश्रय होरहे द्रव्य मे यावत्द्रव्यभावि है द्रव्य के कुछ भागोमे रहे, कुछ भागोमे नही रहे ऐसे नही है। इसी प्रकार जो द्रव्य शब्द होकर परिएत होगया है, उस उतने द्रव्य का शब्द नाम का विवतं यावन्द्रव्यभावी है, भ्रयावत्द्रव्यभावि नही है। वैशेषिको का दूसरा हेतु भकारणगुणपूवकपना भी भ्रसिद्ध है क्योंकि पर्यायाधिक नय भ्रमुसार कथन करने से शब्द स्वरूप परित्रत होरहे पुद्गलहो उत्तरात्तर सहश शब्दोका भ्रारम्भ करने वाले माने जाते है, भतः शब्द कारण-गुण-पूर्वक हो है, भत्या यानो शब्दो को यदि कारणगुण्य विक नही माना आयगा तो वक्ता के मुख प्रदश के सिवाय भन्य स्थलो मे शब्द के नही सुने जाने का प्रसंग भ्रावेगा भत. वैशेषिकों के दोनो हेतु स्वरूपासिद्ध है।

नतु च वक्तृव्यापारात्पुत्गल्लस्कन्धः शब्दतया परिश्वमन्नेकोनको वा पारश्मेत १ न तावदेकस्तस्य सक्तरसर्वदिद्ध गमनासभवात् । यादे पुनर्यानद्भिः सर्वदिक्कैः श्रोत्भिः श्र्यते शब्दस्तावानेव वक्तृव्यापारनिष्पन्न तच्छाशामग्रख गच्छनीति तमत, तदा सहगण्डद्भाला हल्श्रवणां श्रोतुजनस्य कृतो न भवेत् १ सर्वेषां शब्दानामेकै दश्रोतृग्र सत्वपरिशाममावादि त चेत्, तद्योक्षेकः शब्द एकैकश्रोतृग्रासत्वपरिशातः सर्वदिक्कं गच्छन्नेकिकनेव श्रोत्रा श्रूपते इत्यानतं । तच्वायुक्तं, एकदिक्कंषु सप्राश्विषु श्रातृषु ।स्थतष्वस्यासम्भातृ-श्रात्रस्य परापरशब्दभवश्विरान

वंशेषिकोंकी मोर से वडा लम्बा यह म्राच्चेप उठाया जारहा है, कि जैनो के प्रति वैशेषिक प्रश्न करते हैं कि वक्ता के व्यापार से पुद्गल स्कन्ध ही शब्द स्वरूप करके परिग्मन कर रहा जैनो ने माना है, वह क्या एक ही शब्द होके परिग्मिगा? म्रथवा क्या वह पुद्गल मनेक शब्द होकर परिग्म जावेगा? वताम्रो, पहिले विकल्प मनुसार एक ही शब्द तो परिग्म नहीं सकता है क्योंकि भ्रकेले उस पौद्गलिक शब्द का एक ही वार सम्पर्ग दिशाम्रो में दशो म्रोर गमन करने का भ्रमम्भव है, एक छोडी वस्तु एक समय में एक ही दिशा की भ्रोर जा सकती है।

यदि फिर द्वितीय विकल्पग्रनुसार जैनो का यह मन्तव्य होय कि सम्पूर्णदिशाग्रो मे प्राप्त होरहे जितने भो श्रोताग्रो करके शब्द सुना जा रहा है, उतने ही शब्द उस वक्ता के व्यापारो से उपज रहे सन्ते उन उन श्रोताग्रोके कानो के सन्मुख होते हुये चले जाते है। उन जैनो करके यो ग्रभीष्ट किया गया होय तब तो हम वैशेषिक कहेगे कि ऐसी ग्रवस्था मे श्रोताजनो को सहश शब्दो के कोलाहल का सुनना भल। क्यो नही होगा ?

यानी एक स्थल पर अनेक उपज रहे शब्द तो मिश्रित कोलाहल रूप से सुने जाने चाहिये इस पर जैन यदि यो कहै कि सम्पूर्ण शब्दों का एक ही एक श्रोता करके ग्राह्मपने का परिएाम उपजता है, अतः सम्भूण श्राताश्रा को कई शब्दों का कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता है, तब तो हम वैशेपिकों को कहना पड़ताहै कि एक ही एक शब्द एक एक श्रोता करके ग्रहण योग्यपन की परिएाति से युक्त होकर सम्पूर्ण दिशाओं की ओर जा रहा सन्ता एक एक ही श्रोता करके सुना जाता है यह अभिप्राय श्राया किन्तु वह कथन श्रयुक्त है क्योंकि एक ही दिशा में वर्त रहे श्रीर कुछ समान दूरी पर विराज रहे श्रोताओं के स्थित होते सन्ते ग्रित निकट-वर्त्ती श्रोताओं के कानो द्वारा उत्तरोत्तर शब्द के सुनने का विरोध सावेगा अर्थात्—जब शब्द तो एक ही श्रोता के सुनने योग्य उपजेगा तब उसो दिशा में कुछ दूर बैठे हुये श्रोताओं ने जिन शब्दों को सुन लिया है उन शब्दों को उसी दिशा में बैठे हुये निकट देश—वर्ती श्रोता नहीं सुन सकेंगे किन्तु जिसको दूर-वर्ती श्रोता सुनते हैं उस शब्द को निकटवर्त्ती श्रोता तो श्रव- इय ही सुनते हैं इस श्राक्ष प का समाधान करना कठिन पड़ेगा।

परापर एव शब्दः परापरश्रोतृभिः श्रूयते न पुनः सः एवेति चेत्, स ति परा-परशब्दः किं वक्तृच्यापारादेव प्रादुर्भवेदाहास्वित्प्वश्रोतृशब्दात् १ प्रथमपचे कथममी परापरैः श्रातृभिः श्रूयभाणः प्रवप्तैः सममाकाराश्रीणाम्थैरपि न श्रूयते इति महदाश्चर्यः। न चैवं कारण-गुणप्तकः शब्दः सिद्ध्येत् द्वितीयिक्तस्ये पर्यन्तिस्थतश्रोतृश्रुतशब्दःदि शब्दांतरोत्पित्तः कथ न भवेत् १ पुद्गलस्कंधस्य तदुपादानस्य सद्भावात् । दक्तृच्यापारजनितवायुविशेषस्य तत्सहका-।रणस्तत्रामावादिति चेत्,तिहे वायवायः शब्दोस्त किमपरेण पुद्गलिकशिषेण तदुगादानेन किल्प तेनादृष्टकस्पनामात्रहेतुना किं कर्तव्यं, तथोपगमे स्वमतिवराधस्ततः स्याद्वादिनो दुनिवार इति कश्चत् ।

वैशेशिक ही कहे जा रहे है, कि यदि जैन यो कहै कि अगले अगले देशों मे वर्त रहे श्रोताओं करके फिर वह का वही शब्द थाड़ा हो मुना जाता है, किन्दु वक्त के दुव से न की दुवे शब्द करके रहे

उपज रहे भ्रत्य ग्रन्य भ्रगले भगले गव्द ही उन श्रोतामों मरफे मुने जाते है। यों जैनो के कहने पर तब तो हम वैशेषिक पूछते हैं, कि पह उत्तरोत्तर उज रहा गव्द चना यक्ता के व्यागर में ही उत्तप्त होगा ? भ्रथवा गया पहिने पहिने श्रोतामां हारा मुने जा चुके गव्द में उपजेगा ? ग्रतामो जैनो हारा प्रथम पक्ष ग्रहण करने पर तो हम वैशेषिक कहते हैं, कि उत्तरोत्तर देश-यत्ती श्रोतामो करके मुना जा रहा वह शब्द भला उन भ्राकाश श्रीणयों पर वैठे हुये भ्रत्य श्रोतामो करके भी पहिने पहिने गदी के साथ गयों नहीं मुना जाता है ? यह बहुत बडा भाष्य्य है।

एक वात यह भी है कि इस प्रकार यक्ता के क्यापार ही में शब्द की उत्पक्ति मानने पर बैनों का यह सिद्धान्त कि शब्द कारण गुण-पूर्व के है, सिद्ध नहीं होपायेगा धर्माय— बीचीतरण न्याय से यदि पूर्व शब्द परिएात पुद्गलों करके ही अन्य पब्दों की उत्पक्ति मानी जाय तब तो कारण गुण पूर्व के घट्ट सध पायेगा, मन्य प्रकारों से नहीं। यदि जैन दूमरा निक्त निष् की श्रोनाग्रों के पूर्व पूर्व शब्दों से उत्तर शब्दों की उत्पत्ति होती है. उन विकार में यहा वहां कि श्रोनाग्रों के पूर्व पूर्व माने गये शब्द में भी पुनः अन्य गब्दों की उत्पत्ति वर्षों नहीं होजायेगी ? उन शब्दों के उपादान कारण माने जा रहे पुद्गल सक्त्यों का सर्व में मुनभतया नद्भाव पाया जाना है । यदि स्याद्वारी यों कहें कि शब्दों के उत्पादक उपादान कारण पुद्गल मक्त्य तो है किन्तु उन शब्द का सहकारी कारण होंग्हा वक्ता के व्यापार मे उत्पन्न हुये विद्येग वायु का वहा अभाव है। यन. मन्द मन्द शब्द से दूर देश वक्त अन्य शब्दों की उत्पत्ति नहीं हानकी है, उपादान कारण मिट्टी तो नेनों में असरयों मन पहीं हुई है। किन्तु थोड़े से बीज या ऋतु इन सहकारी कारणों के नहीं मिलने से हजारों, लाखों, मन अन्न नहीं उपज पाता है, यो जैन कहें तब तो शब्द वायु में निम्त हमा कह दिमा जायों उसके उपादानरूप से किल्पत किये जा रहे दूसरे पुद्गल विशेषों करके क्या करने योग्य कार्य दीप रह जाता है ? ऐसा अन्य पुद्गल तो केवल प्रमाणों द्वारा नहीं देन जा चुके पदार्थों की करपना का ही हेतु है, शब्द का उपादान माना गया पुद्गल कोई वस्तुभूत नहीं है। अवस्तु से यथा किया जासकना है ?

इस पर जैन यो इण्ट प्रापित करें कि हम तिस प्रकार शब्द को वायु से उत्पन्न हुपा स्वीकार कर लेंगे वैशिपकों के यहा माना गया प्राकाण का गुए। शब्द नहीं होना चाहिये, यो मानने पर तो उस स्वीकृति से स्याद्वादी विद्वान के यहा भारहे ग्रपने मत से विरोध का किसी भी प्रकार से निवारण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि स्याद्वादियों ने शब्द को केवल वायुनिमित नहीं मान कर भाषा वर्गसा या शब्दयोग्य पुदगल स्कन्धों में उत्पन्न हुग्रा माना है वासरी. बैन. पीपनी, हारमोनियम, में यद्यपि विशिष्ट छेदों में से निकल रही वायु ही शब्द स्वरूप होजाती है। किन्तु जैन मत में वहाँ भी तिस जाति के पुद्गल स्कन्धों की ही शब्द परिसाति हुई मानी जाती है, इस प्रकार ननु च से प्रारम्भ कर यहा तक कोई वैशेपिक पण्डित कह रहा है।

मोप्यनालोचितवचनः, शब्द प्य गगनगुणत्वेषि प्रतिपादितदोषस्य समानत्वात् । तथाहि—शखपुखसंयोगादाकःशे शब्दः प्रादुर्भ न्नेक एव प्रादुर्भवदनेको वा १ प्रथमप्रे इत-स्तस्य नानादिक्कैः श्रोतृमि श्रवणं १ सक्तन्सर्वदिककगगनासंभवात् । श्रथानेकस्तदा शब्दः कोलाहलश्रुतिप्रयंगः समानः शब्दस्यानं कस्य सकृद्तपर्नेः, सर्वदिक्काशेषश्रोतृश्रूयमाणस्य तावद्वा भेदिसद्वेः ।

भव ग्रन्थकार कहते हैं कि वह कोई वैशेषिक भी विवार जा चुके वचनां का बोलने वाला नहीं है जब कि शब्द को ग्राकाश का गुगा स्वीकार करने पर भी जैनो के ऊपर कहे जा चुके दोष उन्हीं वैशेषिकों के ऊपर समान रूप से लागू होजाते हैं इसी बात को स्पष्टरूप से यो समिक्तिये कि ग्राप वैशेषिकों के यहाँ शख ग्रीर मुख के सयोग से ग्राकाश में उगज रहा शब्द क्या एक ही उत्यन्त होगा ? ग्रथवा क्या ग्रनेक शब्द उपज जावेंगे ? बताग्रो। पहिला पक्ष ग्रहण करनेपर उस एक ही शब्द का नान दिशाग्रो में विराज रहे ग्रनेक श्रोताग्रो करके भला कैसे श्रवण हो सकता है ? एक ही ग्रंपूर को भला सौ ग्रादमी युगपत् कैसे खाय ?। वैशेषिकों ने जैसे कहा था उसी प्रकार हम भी कहते हैं कि एक ही शब्द का सम्पूर्ण दिशाग्रो में वृत्ति होजाने के लिये एक ही समय गमन करने का ग्रसम्भव है

श्रब द्वितीय कल्पना श्रनुसार यदि वैशेषिक यो कहे कि मुख से शंख को बजाने पर श्रनेक शब्द उपज जाते है तब तो शब्दों के कोलाहल के श्रवण का प्रसग समान रूप से उठाया जा सकता है जैसा कि श्रापने हमारे उपर उठाया था। दो सौ, चार सौ, गज दूर से मेला या हाट का शब्द जैसे कोलाहल रूप से सुनाजाता है उसी प्रकार एक ही वार मे श्रनेक शब्दों की उत्पत्ति होजाने से कोलाहल सुनाई पडेगा तथा सम्पूर्ण दशो दिशाश्रों मे बैठे हुये श्रशेष श्रोताश्रो करके सुने जा रहे शब्द के उतने परिमाण को लिये हुये प्रकार भिन्न भिन्न सिद्ध होजावेगे। (प्रकारे था)।

यदि पुनरेकेक स्यैव शब्द स्यैकेकश्रोतृ ग्राह्यस्वभावतयोत्पत्ते समानशब्दकलक भुतिरिति मतं, तदैकदिक केषु समानप्रशिधिषु श्रोतृषु प्रत्यासन्नतमश्रोतृश्रुतस्य शब्द स्यांत्यत्वाच्छव्दांतरारंभकत्वि विरोधाच्छेषश्रोतृ णां तछ् वण न स्यान् । तस्यापरशब्दारंभकत्वे चात्यत्वाव्यास्थिति: । प्रत्यापन्नतमश्रोतृश्रवणमपि न भवत् तद्भावे चाद्य एव शब्दः श्रूयते नांत्य इति
सिद्धातव्याघात: ।

यदि फिर हमारे ऊपर किये गये आपादन के समान वैशेषिकों का यह मन्तव्य होय कि एक एक ही शब्द की एक एक श्रोता द्वारा ग्रहण करने योग्य स्वभाव रूप से उत्पत्ति होती है अतः अने- क समान शब्दों का कलकल रूप से मुनना नहीं होता है। तब तो हम जैन भी कह देंगे कि एक दिशा में स्थितहोरहे समान निकटता वाले श्रोताओं में भी अतीव निकट-वर्ती श्रोता द्वारा मुना जा चुका शब्द तो अन्तिम है, अन्तिम शब्द को अन्य शब्दों के आरम्भ करने का विरोध है जैसे कि चरम अव- यवी पुनः अन्य अवयवी का उत्पादक नहीं माना गया है, इस कारण शेष श्रोताओं को उस मन्द शब्द का श्रमण नहीं हो सकेगा। यदि उस शब्द को अन्य उत्तरोत्तर शब्दों का आरम्भक माना जायगा तो उस शब्द के अन्तिमपन की व्यवस्था नहीं होसकेगी और अधिक निकटवर्ती श्रोता को भी उस शब्द का सुनना नहीं होसकेगा। टेलीफोन या टेलीग्राफद्वारा मन्द उच्चारित शब्द भी सैकडों हजारों कोस चला जाता है फिर भी अन्तिम जो कोई शब्द होगा वह पुनः शब्द का उत्पादक नहीं माना गया है। यदि वैशेषिक अतीव निकटवर्ती श्रोता को उस अन्तिम भी शब्द का सुनाई होजाना मानेगे तो आदि में उपजा हुआ ही शब्द सुना जाता है श्रन्तिम शब्द नहीं सुना जाता है इस सिद्धान्त का व्याधात होजायगा। अर्थात्-सरोवर के मध्य में डेल डाल देने से जैसे सब श्रोर को जल को लहरे उठनी हुई फैल जाती है उसी प्रकार वीची-तरंग-न्याय करके अथवा वदम्व-गोलक न्यायसे

शब्द उपज रहा है यो फैलरहा शब्द पहिला हो पहिला जहाँ किसीके कान मे पढेगा वह उसको सुनाई देजायगा उससे पिछला शब्द तो आगे देशमे चला जायगा अतः आगे वाले श्रोताओं के प्रति वह पहिला पहिला होता हुआ सुनाई पडता जायगा। वनता, श्रोताओं में साधारण रूप से वोला जारहा ग देलीकोन अथवा विना तार का तार आदि द्वारा फैंका गया जो सब से अन्त का शब्द होगा उसको कोई नहीं सुनसकेगा, उत्तरक्षण में शब्द मर ही जायगा।

श्रथ प्रत्यामन्त्रतमश्रोतारं प्रत्यमी शब्दोत्यस्तेन श्रृयमाणस्वानन प्रत्यामन्नतरं तेन तस्याश्रवणात् तेन च श्रूयमागःस्तमेव प्रत्यंती न तु प्रत्यामन्नं प्रति तत एव सीपि तमेव प्रत्यन्यो न द्रश्रोतारं प्रतीतिमतिः, सापि न श्रेयसी, शब्द्ध्यैकस्यान्यत्वानंत्यत्वविरोधात्तर्य निरंशत्वोपगमात्।

प्रव यदि स्याद्वाद सिद्धान्त का आश्रय लेकर वैशेषिको का यो मन्तव्य होगया होय कि सत्यिषक निकटवर्ती श्रोता के प्रत वह मन्द शब्द वोला गया अन्तिम कहा जायगा क्यों कि धीर से कहा गया शब्द उस करके सुना जा रहा है किन्तु कुछ थोड़े निकट-वर्ती हो रहे पुरुष के प्रति वह मन्द शब्द अन्तिम नहीं है वयों कि उस पुरुष ने उस शब्द को नहीं सुना है तथा उस थोड़े निकटवर्षी पुरुष ने भी जिस कुछ तीन्न शब्द को सुन पाया है वह कुछ तीन्न शब्द उस कुछ अन्तर लेकर वैठे हुये निकट-वर्ती पुरुष के प्रति तो भन्तिम है किन्तु उससे अधिक अन्तर पर वैठे हुये निकट-वर्ती पुरुष के प्रति अन्तिम नहीं है वयों कि इसने उस शब्द को सुना नहीं है तिस ही कारण से यानी उस करके सुना जा रहा होने से वह निकट-वर्ती पुरुष के लिये कहा गया शब्द उस ही के प्रति अन्तिम है, दूरवर्ती श्रोता के प्रति अन्तिम नहीं है।

भावार्थ—एक हाथ अन्तराल देकर बैठे हुये पुरुष के प्रति जो वक्ता का शब्द अन्तिम है वह चार हाथ दूर बैठेहुये श्रोता के लिये अन्तिम नहीं है और जो चार हाथ दूर बैठेहुये श्रोता के लिये अन्तिम है वह दस हाथ दूर वर्त रहे श्रोता के लिये चरम नहीं है, दस हाथ दूर के श्रोता द्वारा अन्तिम सना जा रहा व्याख्याता का शब्द भी सौ हाथ दूर बैठे हये श्रोता के प्रति अन्तिम नहीं है। वैशेषिकों की ऐसी बुद्धि होजाने पर ग्रन्थकार कहते है कि वह बुद्धि भी श्रेष्ठ नहीं है क्यों एकान्तवादी वैशेष्ठ विकों के सिद्धान्त-अनुसार एक ही शब्द के अन्तिमपन और अनन्तिमपन का विरोध है क्यों विकेष पिकोंने शब्दकों अंशों या स्वभावोंसे रहित स्वीकार किया है, यो आदिम शब्दके गुने जानेका सिद्धान्त विगडता है।

त्रथ तस्यापि धर्मभेदोपगमाददोषः स ति धर्मशब्दस्य जातिरेव मिवतुमर्हति न गुणादिः शब्दस्य स्वय गुणत्वात् तदाश्रयत्वासमवात् । न च तदंत्यत्वं तदनत्यत्वं वा बार्ति-रेकर्व्याक्तिनिष्ठत्वात् जातेस्त्वनेकव्यक्तिष्ठचित्वात् ।

इसके मनन्तर वैशेषिक यदि यो कहे कि हम शब्द नामक धर्मी का मेद स्वीकार नहीं करते हैं हाँ शब्द के तीव्रपन, मन्दपन, मघ्यमपन, मादि धर्मभेदों को मान लेते हैं, ग्रतः हमारे ऊपर कोई दोष नहीं माता है। इस पर ग्रन्थकार प्रका उठाते हैं कि शब्द का वह मन्तिमपन या माद्यपन धर्म सामान्यस्वरूप पदार्थ होसकता है नित्य होकर ग्रमेकों में समवाय सम्बन्ध से जाति ही ठर्टर सकती है अन्त्यत्व कोई गुण तो नही है जैसे कि पृथक्तव, द्वित्व, म्रादि गुण है म्रथ न वह ग्रन्त्यत्व कोई कर्मप दार्थ या विशेष पदार्थ, ग्रादि स्वरूप भी नही है क्यों कि शब्द स्वय गुण माना गया है, वैशेषिकों के यहा गुणों में गुण, किया, विशेष, ये भाव नहीं ठहर पाते हैं "गुणादिनिर्गु एक्कियः ,, जब कि शब्द स्वय गुण है, इस कारण शब्द को उन गुणादिकों के म्राश्रय होजाने का म्रसम्भव है, हा जाति, समवाय, श्रीर ग्रभाव ये कुछ नियत पदार्थ शब्द गुण में म्राश्रित होजाते हैं किन्तु वह म्रन्तिमपन म्रथवा मनित्मपन धर्म भला जात तो नहीं होसकते हैं क्योंकि भले ही लाखो, करोडो, मनन्ते भी पदार्थ क्यों न हो उनमें मनित्म या माद्य एक ही होगा मतः एक व्यक्ति में ही वृत्ति होने के कारण मन्तिम त्व या मादिमत्व सामान्य पदार्थ नहीं है " नित्यत्व सत्यनेक्समवेतं सामान्य ,, जाति की मनेक व्यक्तियों में वृत्ति मानी गयी है " व्यक्त रभेदस्तुल्यत्व सकरोऽथानवस्थितः। रूपह।निरसम्बन्धों जाति-वाधक संग्रह. ,,। तभी तो माकाशत्व को जाति नहीं माना है।

त्रथैकश्रोतृश्रवणयोग्योनेकः शब्दोत्योऽनन्तश्चापरश्रोतृश्रवणयोग्योस्तीति मत्, तहा-द्योपि शब्दोत्यः स्यात् कस्यचिच्छ्रवणयोग्यत्वात कर्णशब्द्वल्यन्तः-प्रदिष्टःकाशशब्दवत् वर्ण-घोषवद्वा तथा चाद्यः शब्दो न श्रूयते इति सिद्धान्तविरोधः।

स्रव इसके पश्चात् वैशेषिको का यह मन्तव्य है कि एक श्रोता के सुनने योग्य हो रहा शब्द भी एक नहीं है, अनेक है अत अनेक शब्दों में अन्त्यपन, अनन्त्यपन ये जातिया ठहर जावेगी इस कारण वह शब्द अन्तिम या अनित्म अथवा दूसरे श्रोताओं के सुनने योग्य है, अथवा शब्द के धर्म जाति न सहों सखाडोपाधि अवश्य है। अन्यकार कहते हैं कि तब तो आदि में हुआ शब्द भी अन्तिम हो जाओं क्योंकि वह आदिम शब्द भी किसी न किसो निकट वर्ती श्रोताके सुनने योग्य तो है ही। जैसे कि कचौड़ी के समान बहिरण उपकरण को घार रहीं कर्ण इन्द्रिय के भीतर प्रविष्ट होचुका आकाश यह शब्द आदिम होताहुआ भी अन्तिम है कोई कोई एकान्त में कहा गया शब्द एक ही के कान में घुस जाता है अथवा किसी के कान के समीप मुख लगाकर बडेबल से बोला गया घोष आत्मक शब्द आद्य होता हुआ भी अन्त्य है और उस प्रकार होने पर वैशेषिकों के यहाँ आद्य शब्द नहीं मुना जाता है,इस सिद्धान्तका विरोध होजावेगा अर्थात्—वैशेषिकों ने अन्तिम शब्दका सुनना ही क्वचित् स्वीकार किया है, जो शब्द जिस व्यक्ति के प्रति अन्तिम होता जाता है यानी उसके कान में लीन हो जाता है वह उसी शब्द को सुन सकता है आदि के शब्द तो शब्दान्तरों के आरम्भक होते जाते है, दार्शनिकों के सिद्धान्त भी अनेक अनुभवों के अनुसार विलक्षण होजाते हैं।

श्रथ न श्रवणयोग्यत्वादन्त्यत्व किं ति ? श्राद्यापेत्त्या श्रव्दान्तरानारंभकत्वापेत्त्या चेन्य-भिमतिस्तदाद्यस्यांत्यत्वं तदंत्यस्यानंत्यत्वं कथ्रप्रमपद्यते ? येनैकम्यांत्यत्वं च स्य त्। ततः सक्तं प्रत्यासन्नतमश्रोतृश्रु तश्रव्दाच्छव्दांतरस्याप्रादुभीवादेकदिककसप्रशिधिश्रोतृपंकत्या शब्दश्रवशाभावप्रसंग इति ।

अब पुन वैशेषिको का अभिमानपूर्वक यह मन्तव्य होय कि सुनने योग्य होने के कारण उस शब्द का अन्तिमपना नहीं है तो क्या है ? इसका उत्तर हम वैशेषिक यो कहते हैं कि आदि में ह्ये शब्द की अपेक्षा करके श्रीर अन्य शब्दों का झारम्भक नहीं होने की अपेक्षा करके उस शब्द का अन्तिमपना व्यवस्थित है। श्राचार्य कहते है कि तब तो आदिम शब्द का अन्तिमपना और उस अन्तिम शब्द का अन्तिमपना भाग किस प्रकार युक्तियों से घटित हो सकता है, जिससे कि एक ही शब्द का अन्तिमपना और अनन्तिमपना व्यवस्थित होसके, तिसकारण हमने बहुत अच्छा कहा गा कि अ-यिक निकट बैठे हुये श्रोता के द्वारा सूने गये मन्द शब्द से अन्य शब्दों का प्रादुर्भाव नहीं होता है, अत. एकदिशा में बैठे हुये निकट निकट वर्ती श्रोताओं की पक्ति करके शब्द के सुने नाने के अभाव का प्रसग उठाना यो ठीक है।

स्यान्मतं, शंखप्रखसयोगादाकाशे वहवः शब्दा. समानाः प्रत्याकाशप्रदेशकद्वकं शंखादृपजायते ते च पवनप्रेरिततरंगात्मवच्छव्दांतरात्मारम ते, ततो भिक्षदिककसप्रणिधिश्रोतृपंक्तेरपि प्रतिनियतसतिप्रतिर्यतस्ययेव शब्दाय्य श्राम् मेक्र्यं च श्रोतुन् पुनरन्यस्य यतो निगदितदोपः स्यादिति तद्प्यनान्यचितामिधानं शब्दसंतनः सर्वती-पर्यन्ततापत्तेः । समवायिकारणस्य गगनस्यासमवायिकारणस्य च शब्दस्य शब्दांत ति चहेताः सद्भीतात् । शंखप्रखसंयोगजपवनाकाश्यसंयोगस्य शब्दकारणस्यभावानां यानिमतः शब्दः शब्दान्तरमारमते यतः शब्दसंततेरपर्यन्तता स्यादिति चेत्, तिहं वाय यिःशब्दोन्तु विमाकशेन समवायिना क व्यतेनेति मतान्तरं स्यात् । शब्दाच्छव्दान्पात्तर्न स्यात्तस्याप नसंयोजन्तात्वा

यदि वैशेषिको का यह मन्तव्य होय कि शख श्रीर मुख का संयोग होजाने, से समवायि कारण श्राकाश में बहुत से समान शब्द श्राकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर सरसों या कदम्बकपुष्प की श्राकृति शृतुसार शंख से उपज जाते हैं श्रीर वे शब्द तो पवन से प्रेरीगयों तरंगों के समान या दूसरी दूनरी तरगों के समान शब्दान्तरोकों उत्पत्ति करते चले गाते हैं तिस कारण भिन्न भिन्न दिशाशों में वर्त रहे समानिकटता वाले श्रोताशों की पंक्ति के समान एक दिशा में वैठे हुये सिन्नकट श्रोताशों की पिक्त को भी प्रतिनियत होरही शब्द धारा की सतित में पढ़े हुये ही शब्द का सुनना एक ही श्रोता को होसकता है, किन्तु फिर दूसरे श्रोताश्रों को वह शब्द सुनाई नहीं पडता है, जिससे कि जैनों के द्वारा पूर्व में कहा गया दोष हम वैशेषिकों के ऊपर लग बैठे।

श्राचार्य कहते हैं कि ध्स प्रकार गैरोषिकों का वह कथन भी नही विचार कर बकदेना मात्र है क्योंकि यो तो शब्द की सतिश्चारा के सब भोर से अपर्यन्तपने का प्रसग आता है। यानी एक शब्द की घारा लाखो, करोडो, मनन्ते, योजनो तक चली जायगी जब कि अन्य शब्दो की उत्पत्ति के कारण माने जा रहे समवायिकारण आकाश और असमवायिकारण शब्द का सर्वत्र सब ओर सद्भाव पार्या जाता है। यदि पहिले जैनो द्वारा कराये गये निवारण समान गैरोषिक शब्द के अनन्तपन का यो निवारण करें कि शब्द का कारण आकाश मले ही सर्वत्र व्यापक है, और असमवायिकारण शब्द भी अत्यिक दूर तक शब्दो को अपजाने के लिये सन्नद्ध है। किन्तु शस्त्र भीर मुख के संयोग से उपज रही बायु के साथ होरहा आकाश सयोग भी शब्द का प्रकृष्ट कारण माना गया है, उस कारणके नहीं होने

से म्रन्तिम माना गया शब्द पुनः भ्रन्य शब्दोंकी लहरों को नही उपजाता है, जिससे कि शब्द की संतित का पर्यन्तपना नहीं होसके।

यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते है, कि यदि शब्द को उपजाने मे वायु को इतनी प्रधानता दी जाती है, तब तो शब्द को वायुत्तव से बनाहुग्रा मान लिया जाग्रो समवायिकारण होकर कल्पना किये गये ग्राकाश तत्व से क्या लाम है ? यो ग्रीर कहने पर वैशेषिको को ग्रन्यमितयों के मत को स्वी-कार कर लेने का प्रसंग ग्रावेगा। जैनमत अनुसार किसी किसी शब्द को वायुनिर्मित कहने मे कोई क्षित नहीं है, पीपनी बजाने, वासरी बजाने, डकार लेने, छीकने, ग्रादि के शब्दों में वायु ही शब्दस्व-रूप से परिण्य जाती है, जिसमे कि शब्दयोग्य वर्गणायें भरी हुई है। ग्राहार करने योग्य या पेय पदार्थों में भी तो ग्रतीन्द्रिय वगणायें ग्रसी हुई हैं। शब्दानुविद्ध वादी पण्डित भी "स्थानेषु विद्यत्ते वायौ कृत-वर्णपरिग्रह, ग्रादि स्वीकार करते हैं किन्तु शब्द को ग्राकाश का गुण् मानने वाले वैशेषिक कथमि शब्द को वायु नामक उपादान कारण से बन रहा नहीं मानते है, ग्रतः शब्द को वायवीय मानने पर वैशेषिकों के ऊपर मतान्तर दोष ग्राता है, यहा वैशेषिकों को लेने के देने पड जाते हैं। "दोज का बदला तीज" है। ऐसा लौकिक, न्याय है, दूसरी बात यह है, कि वायु का ग्रहंगा लगा देने पर ग्रब शब्द से शब्द की उत्पत्ति नहीं होसकेगी क्योंक उस शब्द को भी वायुसयोग से जन्य मान लिया जावेगा जब ग्रत्यन्त परोक्ष ग्राकाश की कल्पना करली जाती है, तो शब्दों के उत्पत्तिस्थल में क्लुप्त (सब के यहा ग्रावश्यक मानी जा रही) वायु की कल्पना करना तो ग्रतीव सुलभ है।

सत्येशकाशे शब्दस्योत्पत्तिसमवायिकारण न तत्प्र तिषेधहेतवो गमकाः स्युर्वा-धितावेषयत्वादि मतं, तदा शब्दः सःश्विद्द्रव्यपर्यायो वाह्यान्द्रयप्रत्यच्चत्वात्स्पर्शादिवाद्त्यतु-मानाच्तस्य पुद्गलपर्यायत्वे सिद्धे तत्प्रात्षेधहेतवोत्तुमानवाधितावष्यत्वादेव गमकाः कथ्रमुप-पद्यरम् १

वैशेषिक कहते हैं, कि आकाश के होने पर ही शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है अत. वह आकाश इस शब्द का समवायिकारण है, ऐसे उस आकाश का निषेध करने वाले हेतु अपने साध्य के ज्ञापक नहीं होसकेंगे क्योंकि उनका विषय तो वाधित होजायगा, अतः आकाश की सिद्धि होचुकने पर साध्य की वाधा उपस्थित होजाने से वे हेतु कालात्ययापिदिष्टहेत्नामां होजायगे। यो वैशेषिकों का मत होगा। तब तो हम जैन कहते हैं, कि शब्द (पक्ष) स्पश्चाले द्रव्यों का पर्याय है, (साध्य) वहिरंग इन्द्रियों से जन्य हुये प्रत्यक्ष का विषय होने से (हेतु । स्पर्श, गन्ध आदि के समान (अन्वयहण्टान्त) इस अनुमान से उस शब्द को पुद्गल द्रव्य का पर्याय होना सिद्ध होचुकने पर पुनः वैशेषिकों की और से उस स्पर्शवान् द्रव्य की पर्याय होने का प्रतिषेध करने वाले हेतु भला अनुमानप्रमाण करके स्वकीय-विषयभूत साध्य के बाधित होजाने से ही किसी प्रकार ज्ञितकारक होसकेंगे?। अर्थात्—हम आकाश द्रव्य का खण्डन नहीं करते हैं, किन्तु आकाश को शब्द का उपादान कारण नहीं मानते हुये स्पर्शवान् द्रव्यों के उपादेय होरहे शब्द को स्वीकार करते हैं। ऐसा दशा में वैशेषिकों के हेतु वाधितहेत्वाभास होजाते हैं।

ृहोजाते हैं। एतेन यदुक्त सोंगते.-एकंद्रव्याश्रितः शव्दः शामान्यविशेषवस्वे सति वाह्यैकेन्द्रिय्- प्रत्यच्त्वाद्र्पविति । तदिप प्रत्य'ख्यात, पृद्गल'स्कन्धस्यैकद्रव्यस्य शब्दाश्रयः वीष्णीः सिद्धसाधनः वात् । गगना अयत्वे साध्ये साध्यिः कलो दृष्टाः तः, स्याद्धे तुश्च विरुद्धः । तथाहि-स्पर्शवदेकद्रव्यः श्रितः शब्द सामान्याः शेष । त्वे मित । क्षाकेन्द्रियप्रत्यच्तः । त स्व हेतोशात् न व्यभिचारस्त स्यातः करणप्रत्यच्तः । त व वित्ता तस्य वाह्यानिकं न्द्रियद्व प्रत्यच्यात् । ततः स्त्तं न शब्द ख्युणो बाह्ये निद्रयप्रत्यच्तः । शब्द । स्तां न शब्द ख्युणो बाह्ये निद्रयप्रत्यच्वतः । स्वतः न शब्द ख्युणो बाह्ये निद्रयप्रत्यच्वतः । स्वतः स्तां न शब्द ख्युणो बाह्ये निद्रयप्रत्यच्वत् । ततः स्तां न शब्द ख्युणो बाह्ये निद्रयप्रत्यच्वतः ।

यहा वाद्ध वोलते हैं, इस बात का नैयायिक कहै ता और भी भ्रच्छा लगेगा कि शब्द (पक्ष) एक ही द्रव्य के भ्राश्रित हारहा है। (साध्य) सामान्य विशेषवान् होते सन्ते वहिरग एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष किये जाने से (हेतु) रूप के समान (भ्रन्वयद्दुटान्त)। भ्राचार्य कहते हैं कि इसप्रकार बो बौद्धों ने कहा था इस उक्त कथन करके इसका भी ७ण्डन कर दिया गया है, क्यों कि इसमें सिद्धसाधन-दोप है, बच जाने के कारण एक अशुद्ध द्रव्य होरहे पुद्गल स्कन्च को शब्द का भ्राश्रयपना निर्णीत कर दिया गया है। भतः आप उसा के उसी सिद्ध होरह शब्द के एक द्रव्या श्रतपन सिद्धान्त को साध रहे है।

यदि एक द्रव्य पद से नैयायिक या बौद्धों का यह श्रामित्राय होय कि एक माश्रयभूत गगन-नामक द्रव्य के श्राश्रत हो रह शब्द का साध्य किया गया है। तब ता तुम्हारे श्रनुमान का रूटाने साध्य से विकल हाजायगा क्यांक रूप ता श्राकाश के शान्त नहीं है, काई मा बादा श्राकाश में रूप गुण का वत रहा नहीं स्वाकार करता है, श्रार तुम्हारा हेतु विरुद्ध हत्वामास हुशा जाता है, कारण कि गगन के शाश्रित हान स विरुद्ध हारह शृथवा गादि के शाश्रतथन के साथ हेतु को व्याप्ति है। इसी बात को यो स्पष्ट कर समक लाजियगा कि शब्द (पक्ष ) स्वश्वाले एक द्रव्य के शाश्रित होरही है, (साध्य ) क्योंकि सामान्य के विशेष हारहे गुणत्व, शब्दत्व, श्रादि के समान (श्रन्वयहष्टान्त)

हमारे इस हेतु का झात्मा करके व्याभवार नहां झाता है, क्यांक उस झात्मा का बहिरग इन्द्रियों से प्रत्थक्ष नहीं हाता है। झन्तरंग मन इन्द्रिय करके झात्मा का प्रत्यक्ष होना सब ने स्वीकार किया है, तया घट, पट, आदि करके का उस हेतु का व्याभवार नहीं है, क्यांक वहिरग हारही दा स्पर्शन और वक्षु, इन्द्रियों करके घट आदि के प्रत्यक्ष होने की योग्यता है और हमारे हेतु में वहिरग एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होना यह पद पड़ा हुआ है। तया रूपगुण में रहने वाली रूपत्व जाति करके हमारे हेतु में व्यभिवार दोष नहीं झाता है, क्यांक जाति में उन कोई साधारण सामान्य सत्ता कृष्य या विशेष सामान्य पृथिवीत्व, घटत्व, झादि नहीं रहता है "जातों जात्यन्तरानङ्गीकारात्" झतः रूपत्व जाति किसो भी सामान्य विशेष का धारने वालों नहीं है, हेतु का सत्यन्त विशेषण वहा नहीं घटा। तथा संयोग गुण करके भी हेतु का व्यभिवार नहीं झाता है क्योंक वह संयोग तो वहिरग अनेक इन्द्रियों द्वारा हुये प्रत्यक्ष का गोचर है यद्यपि दो भ गुलियों का सयोग विचारा स्पर्श वाले भनेक प्रवा के आश्रित है किन्तु उस सयोग का चक्षु और स्पर्श इन्द्रिय करके भी साक्षारकार हौजाता है। तिस कारण हमने यो दूसरो वात्ति सं से कहत अन्द्रा कहा या कि शब्द प्रता । या अपन का गुण नहीं तिस कारण हमने यो दूसरो वात्ति सं से कहत अन्द्रा कहा या कि शब्द प्रता । या करके का गुण नहीं तिस कारण हमने यो दूसरो वात्ति सं से कहत आव्या कहा या कि शब्द प्रता । या करके का गुण नहीं तिस कारण हमने यो दूसरो वात्ति सं से कहत आव्या कहा या कि शब्द प्रता । या करके का गुण नहीं तिस कारण हमने यो दूसरो वार्ति सं से कहत आव्या कहा या कि शब्द प्रता । या कर का गुण नहीं तिस कारण हमने यो दूसरो वार्ति सं से कहता आव्या का सहा या कि शब्द प्रता । या कर वार्ति सं सा गुण नहीं तिस कारण हमने यो दूसरो वार्ति सं से कहता आवार का सहा या कि शब्द प्रता । या कर का गुण नहीं तिस कारण हमने यो दूसरो वार्ति सं से कहता या कि शब्द प्रता । या कर वार्ति सं सं गुण नहीं तिस कारण हमने या कि शब्द प्रता । या कर वार्ति सं सं गुण नहीं तिस कारण हमने या कि शब्द प्रता । या कर वार्ति सं सं गुण नहीं तिस कारण हमने वार्ति सं सं गुण निया का वार्ति सं सं गुण निया का स्वाप्त सं सं गुण निया का सं गुण निया कर कारण निया का सं गुण निया का सं गु

है (साध्य) विहर द्वा इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कियागया होने से (हेतु) गन्व, रस, भ्रादि के समान (ग्रन्वयद्दृष्टान्त)। कारण कि उस शब्द को पुद्गल द्रव्य का पर्यायपना युक्तिपूर्वक व्यवस्थित कर दिया है, यहा तक पहिली वात्तिक के विवरण में एक विद्वान् करके उठाये गये शब्द को श्राकाश के गुण होने के ग्राक्षेप का निराकरण कर दिया है। श्रब वही उठाये गये शब्द को ग्रमूर्त द्रव्य कहने वाले किसी भ्रन्य विद्वान् के कटाक्ष का ग्रन्थकार निवारण करते है।

तथा नाम्तिंद्रन्यं शन्दः वाह्येन्द्रियप्रत्यचात् घटादिवत् । न नममा न्यभिवारः साधनस्य, नममो वाह्येन्द्रियाप्रन्यच्तत्वात् । ननु च शुषिरप्य चच्चषा स्पर्शनेन च माच्यात्कर्णाः चन्छुषिरं तदाकाशिमिति वचनादाह्येद्रियप्रत्यचमेवाकाशं तस्ं द्रं ।या प्ररूपणादिति चेन्, नैतन्त्रस्यं, शुषिरस्य घनद्रन्यामावरूपत्वादुपचारतस्तत्राकाशन्यपदेशाद घनद्रन्यामावस्य च द्रन्या-नत्तरसद्भावरूपत्वात् । तत्र चच्चषः स्पर्शनस्य च न्यापारात् । प्रमार्थनस्तर्यच्त्रस्यव्यामावस्यः तथा हि—नभो न वाह्येन्द्रियप्रत्यच्यममूर्तद्रन्यत्वाद्रात्मादिवत् यचु वाह्येन्द्रियप्रत्यच्यममूर्तद्रन्यत्वाद्रात्मादिवत् यचु वाह्येन्द्रियप्रत्यचं तन्नामृतिद्रन्यं यथा घटादिद्रन्यं इति न नमसा न्यभिचारी हेतः ।

तथा शब्द (पक्ष) अमूर्त द्रव्य नहीं है (साध्यदल) विहरंग इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष का विषय होने से (हेतु) घट आदि के समान (अन्वयः ब्टान्त)। हमारे इस वाह्येन्द्रिय प्रत्यक्षत्व हेतु का आकाश करके व्यभिचार नहीं आता है। क्यों कि अत्यन्त परोक्ष आकाश का विहरण इन्द्रियों से प्रत्यक्ष- ज्ञान नहीं होने पाता है। यहाँ कोई प्रभ उठ ते हैं. कि छिद्रका चक्षु या स्पर्श इन्द्रिय करके प्रत्यक्ष किया जारहा है, और जो छेद है, वह आकाश है। ऐसा शास्त्रीय वचन है, अत आकाश भी विहरणइन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है ही। उस आकाशका "यह छेद, यह कुप्रा, यह मुख, आदि इम प्रकार "यह थे" ऐमे प्रत्यक्ष सूचक इद शब्द की वाच्यता करके निरूपण किया जाता है। अर्थात्—यह मोरी बड़ी है, यह छेद छोटा है, यह कुप्रा गहरा है, मुखमें कौर घर दो, कान में दवाई डाल दो, इसी प्रकार एँडा, गुदस्थान, तिखाल, घर, गुहा, ये सब आकाश स्वरूप ही पदार्थ है, चारो ओर के मिट्टी या ईंट के घेरे को मोरी नहीं कहते है, किन्तु घेरे के बीच में आगये आकाश को मोरी कहा जाता है, चलनी में से चून छनता है, कोतगली में मनुष्य जा रहा है, पेट में रोटी रखी है, यहा गली, पेट, आदि शब्दों से पोल ही समभी जाती है और जो पोल है, वह आकाश है, इस प्रकार आँखों या स्पर्शन से आकाशका प्रत्यक्ष भी स्पष्ट किया जा रहा है। अतः जैनो के हेतु का आकाश करके व्यभिचार दोष लगना तदन वस्थ रहा।

इस प्रकार कह चुकने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि यह कहना सत्य नही है, कारण कि छेद तो घने द्रव्यों का ग्रभाव स्वरूप है, ग्रत उपचार मे उस छेद मे ग्राकाशाने का वचनव्यवहार कर दिया जाता है। वस्तुन. विचारा जाय तो जोन सिद्धान्त मे तुच्छ ग्रमाव स्वोकार नही किया गया है, घनद्रव्य का ग्रमाव तो ग्रन्य द्रव्यो के सद्भाव स्वरूप है, उस ग्रन्य पौद्गलिक द्रव्य मे चृक्षु या स्पर्शन इन्द्रिय का व्यापार होरहा है। यत परमाथरूप से उस द्रव्यान्तर का प्रत्यक्षहोना तो ग्राकाश का प्रत्यय हुग्ना नही कहा जा सकता है, ग्राकाश द्रव्य ग्रत्यन्त पराक्ष है। ग्रविद्यान, मन प्रयंग्रान की भी उस मे प्रवृत्ति नही है, इन्द्रियजन्य ज्ञान को कौन पूछे ने ग्रन्थकार, उजाला, या चारो ग्रोर घेरा, यहा वहां के चमडा ग्रादि पौद्लिक पिण्ड पदार्थों को ही क्रूप, तिखाल, घर, गृद स्थान, कान ग्रादि मानना चाहिये। ग्राकाश का "इदम प्रत्यक्षकृते समीपतरनिष्ठ एतदो रूप, ग्रदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोषे विज्ञानीयात्,, इस नियम अनुसार प्रत्यक्ष होरहे ग्रथं के वाचक इदम् शब्द द्वारा प्ररूपण नही होसकता है, किसी भी दाशंनिक ने ग्राकाश का विहिरिन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होना स्वीकार नही किया है। इसी बान का स्पट्टीकारण यो समभो कि ग्राकाश (पक्ष) विहर्र इन्द्रियो से उपजे प्रत्यक्षज्ञान का विष्य नही है, (साध्य) ग्रमूतंद्रव्य होने से (हेतु , ग्रात्मा, काल, ग्रादि के समान (ग्रन्वयद्द्रव्यन्त) ज्ञो बाहरली इन्द्रियो द्वारा हुये प्रत्यक्ष का गोचर है वह तो प्रमूतं द्रव्य नही है, जैसे कि घट, पट, ग्रादि ग्रगुद्ध द्रव्य है (व्यतिरेकद्रव्यन्त)। इस कारण हमारा बाह्यइन्द्रियप्रत्यक्षत्व हेतु ग्राकाश करके व्यिनचारी नही है।

स्यादाक्त ते अमृतं द्रव्यं शब्दः परममहत्त्वाश्रयत्वादाकाशवदित्यनुमानविशः पद इति । तदसम्भकः परममहत्त्वाश्रयत्वस्यासिद्धत् ।त् । तथाहि—न परममहान् शब्दः अस्मद्। दिप्रत्यचत्वात् पटादिवत् न पि मुख्यप्रत्यचेण नममा,तस्याम्मद्।दिमनःप्रत्यचत्वामिद्धः । मं-व्यवहारतोनिन्द्रियप्रत्यचस्य स्वसवेनदस्य सुखादिप्रांतभामिनश्चक्तुरादिपरिच्छन्न र्यस्मरणस्य च विशदस्याम्यु गम त् गगनादिष्वतीद्रियेषु मार सप्रत्यचानवगमात् ।

यदि तुम मीमासको की यह चेष्टा होय कि शब्द (पक्ष ) अमूर्तद्रक्य है, (साध्य), परम महस्व नामक परिणाम का आश्रय होने से (हेतु), आकाश के समान (अन्वयट्ष्टान्त)। इस अनुमान
से जैनो की 'शब्द अमूर्त है" यह प्रतिज्ञा बाधित होजातों है। ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह कृतकं
करना समीचीन नहीं है, कारण कि शब्द को परम महापरिणाम का आश्रयपना अधिक है मतः तुमहारा हेतु स्वरूपासिक हेत्वाभास है, इस बात को हम यो स्पष्ट रूप से समकाते हैं, कि शब्द (पक्ष)
परममहान नहीं है (साध्यदल) हम आदि छद्मस्य जीवों के प्रत्यक्षज्ञान का विषय होने से (हेतु)
पट आदि के समान (अन्वयद्यन्द्रान्त)। इस अनुमान के हेतु मे भी मुख्यप्रत्यक्षान विषय होरहे आकाश
करके ध्यभिचार दोष नहीं माता है। क्योंकि उस आकाश को हम आदि अवाग्दर्शी जीवों के मन से
उत्पन्न हुये प्रत्यक्ष का गोचरपना असिक है।

सास्यों के यहा मानी गयी व्यापक प्रकृति करके भी हेतु का व्यामिचार नहीं झाताहै, झाकांश या सास्यों की प्रकृति भ्रथवा वैशेषिकों के काल द्रव्य का मनः इन्द्रिय से प्रस्थक्ष नहीं होपाता है। बार्ष यह है, कि ''इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशतः साव्यवहारिकम्,, समीचीन व्यवहार के भ्रनुरोध से मनः श्रीनिन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का, श्रीर स्वसवेदन प्रत्यक्षका, तथा सुख शादि को प्रतिभास कर रहे ज्ञान का, एवं चक्षु श्रादि द्वारा ज्ञात किये ग्रथों के स्मरण्का, विश्वद प्रत्यक्ष होना स्वीकार िग्या गया है।

भावार्थ-भले ही स्मरण,प्रत्यिभज्ञान,ग्रादिक परोक्ष ज्ञान होय,सगय,विषय,विचारे िष्थ्याज्ञान होय किन्तु इनका स्वसवेदन तो प्रत्यक्ष ही होरहा है। "भावप्रमेयापेक्षाया प्रमाणाभासिन ह्ववः। वहि प्रमेयापेक्षाया प्रमाणा तिल्लभ च ते" (देवागम)। सुख, इच्छा, वेदना, ग्रादि को जानने वाले ज्ञान का स्वसम्वेदन सज्ज्ञी जीव के प्रमाणात्मक हुग्रा मानस प्रत्यक्ष कहा जा सकता है, यग्रिन स्मरणज्ञान परोक्ष है फिर भी चक्षु ग्रादि से जाने जाचुके ग्रर्थ के स्मरण का पुन. यनः इन्द्रिय करके प्रत्यक्ष होना सब को ग्रभीष्ट है, ग्रतः इन्द्रिय ग्रीर ग्रानिन्द्रिय से उत्पन्न हये एक देश विश्वदज्ञान को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहदेते है, गगन,काल,ग्रादि ग्रतीन्द्रियपदार्थीमे मानस प्रत्यक्ष द्वारा ग्रवगित होना कथमिप नही इष्ट किया गया है।

नचैनं मतिज्ञानस्य सर्वद्रव्यविषयत्ववचनं विरुध्यते, गगनादीनामती द्रियदव्याणां रार्थानुमानमतिविषयत्वाभ्युपगमात्।

यहां कोई आक्षेप करता है कि "मितश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु" यह श्री उमास्त्रामी महाराज द्वारा निर्णीत हो चुका है "तिइन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं" वह मितज्ञान इन्द्रिय श्रीर अनिन्द्रिय को निमित्त पाकर उपजता है यह भी समफा दिया गया है आकाश में भले ही वहिरंग इन्द्रियों की प्रवृत्ति नहीं होय. यह उचित है किन्तु अनिन्द्रिय मन से जन्य भी मितज्ञान की विषयता यदि आकाश में नहीं मानी जायगी तो इस प्रकार मितज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण द्रव्यों का विषय होजाना यह सूत्रकार का कथन विरुद्ध पड जाना है, जैन आचार्यों को परस्पर-विरोधी वनन नहीं बोलना चाहिये। आचार्य कहते हैं कि यह आक्षेप नहीं करना क्योंकि "मितस्मृति संज्ञाचिन्ताभिनिरोध इत्यनथन्तिरम् " इस सूत्र करके अनुमान ज्ञानको मितज्ञान स्वरूप ठहराया है।

'' अत्थादो अत्थंतरमुवलभत भगति सुदगागा।

" आभिणिवोहियपुन्व णियमेणिह सहज पमुहं " (गोम्मटसार्जीवकाण्ड)

इस लक्षण गाथा अनुसार अर्थ से अर्थान्तर का ज्ञान श्रुतज्ञान सम का जाता है। अर्थात् जहाँ साधन से साध्य का भेद दृष्टिगोचर होरहा है वहाँ न्यारे ज्ञापकहेतु से हुआ साध्य का ज्ञान तो श्रुतज्ञान कहा जायगा किन्तु साध्य और साधन में कथंचित् अभेद को विचारते हुये जों अनुमान प्रवर्तेगा वह मितज्ञान कहा जायगा। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान यो अनुमान के दो भेद हैं अभिनिबोधनामक मितज्ञान स्वार्थानुमान है, परार्थानुमान तो श्रुतज्ञान में जायगा। आकाश; काल, धर्म आदि अतीन्द्रिय द्रव्यो को हम स्वार्थानुमान नामक मितज्ञान का विषयं होना स्वीकार करते हैं, अतः कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। मन इन्द्रिय से सुंख, वेदना, आत्मां आदि पदार्थों का सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष होजाता है तथा अनिन्द्रिय नामक मन को आनम्बन करता हुआ नो-इन्द्रियाव्रा कर्म का क्षयोपशम स्वरूप लिघ्ध को पूर्ववृत्ति कर प्राकाश ग्राहि द्रव्यों का अवग्रह आदि मितिज्ञान-स्वरूप उपयोग पहिले ही हो जाता है नसके पश्चात् भट उस मिनज्ञान से अनुतज्ञान प्रवर्त जाता है, मितिज्ञान से जाने हुये अयं मे अन्य विशेषों को जाने के लिये अत्रज्ञान प्रवर्तता है, अतः आकाश, धर्म, आदि को मितिज्ञान कुछ जान लेता है पश्चात् अत्रज्ञान उनका अधिक प्रतिभास कर लेता है 'श्रातं मितिपूर्वं"

श्राकाश की अवगित में श्रुतज्ञान का पूरा हाथ होते हुये भी कुछ मितज्ञान का हाथ रह चुका है। मितज्ञान कितने अश का परिज्ञायक है ? इसके विवेक को विचक्षण विद्वान ही कर सकते हैं जैसे कि ईहा मितज्ञान-पूर्वक हुये ऋजुमित मन,पयंय आन के विषय में ईहा का हाथ कितना है ? इसका भेद-विज्ञान करना साबारण बुद्धि वाले का कार्य नहीं है। मन प्यंयज्ञान और श्रुतज्ञान के पहिले उस विषय के स्वल्प अंशो को जानने वाला मितज्ञान प्रवर्त जाता है तभी तो इन दो आनो के प्रथम दर्शन होने की आवश्यकता नहीं। विभन्न ज्ञान के प्रथम भी दर्शन नहीं होता है, हॉ मितज्ञान के पहिले महासत्ता का प्रालोचक दक्षन उपयोग अवस्य हो गया था, अतः आकाश के कुछ विषय अश्व का मन.पूर्वक परोक्ष मित्आन होते हुये भी आकाश का मानसप्रत्यक्ष होना स्वीकार नहीं किया गया है, जैसा कि सुख, दु:ख, आत्मा आदि का मन इन्द्रिय से साव्यवहारिक प्रत्यक्ष हुआ इन्ट किया गया है, अतः हमारे हेतु का आकाश से व्यभिवार होष नहीं लगता है।

श्रस्मदादित्रत्यचाया सत्त्यानेकांत इत्यपि न स्यादादिना चाम्यते, सचायाः सर्वथा परममहत्तानान्वते । परममहतो द्रव्यस्य नमसः सत्ता हि मरममहती नामर्वगत-द्रव्यादिसचा। न च नमसः सत्ताहिमरममहती नामर्वगत-द्रव्यादिसचा। न च नमसः सत्ताहिप्रत्यचा ततो न तया व्यभिचारः। न च सक्तिद्रव्यपर्यायव्यापिन्येकैत सत्ता प्रसिद्धा, तस्यास्तथोपचारतः प्रतिपादनात्। परमार्थतस्त्रदेकत्वे विश्वक्रपत्वविरोधात्। सत्प्रत्ययाविशेषादेकैत सत्तेति चेक् सर्वथा सत्प्रत्ययाविशेषस्यासद्वत्वात् संयक्तप्रत्ययाविशेषत्वाः।

यदि वैशेषिक हमारे ग्रस्मदादि प्रत्यक्षत्व हेतु का सत्ता जाति करके ध्यभिचार उठावें कि द्रव्य, गुए, कर्मों, मे वत्तं रही सत्ता जाति का हमको प्रत्यक्ष होता है किन्तु वहाँ परम महत्वामाव यह साध्य तो नहीं है क्योंकि सत्ता जाति सर्वत्र व्याप रही है। ग्राचार्य कहते हैं कि स्याद्वादी विद्वान करके यह व्यभिचार भी सहन करने योग्य नहीं है क्योंकि सत्ता जाति के सभी प्रकार परम महापरिमाएा-धारीपन का ग्रमाव है, एक तो वैसे ही वैशेषिकों ने सत्ता की द्रव्य, गुए, कर्मों, मे ही वृत्ति स्वीकार की है, सामान्य, विशेष, समवाय, ग्रमाव, इन चार पदानों में सत्ता जाति नहीं ठहरती कही है। दूसरे परम महत्व परिमाएा नामक गुए। तो द्रव्य मे ठहर सकता है, जाति में गुए। का निवास नहीं माना गया है। हाँ जिसी भाकाश मे परममहत्वपूर्ण समवाय से रहता है उसी में सत्ता जाति भी समवाय सम्बन्ध से ठहर जाती है, इस कारर,

सत्ता में परममहत्त्वगुण एकार्थसमवाय सम्बन्ध से पाया भी गया किन्तु आकाश की सत्ता का हम आदि को प्रत्यक्ष नही होपाता है, तिस कारण हेतु के नही ठहरने से उस आकाश की सत्ता करके व्यभिचार दोष नही आया। अव्यापक हो रहे घट, पट, आदि द्रव्यो की या अव्यापी रूप, रस, किया आदि पदार्थों की सत्ता तो वृत्यनियामक हुये एकार्थ समवाय सम्बन्ध से भी परम महान नहीं है।

एक बात यह भी है कि सम्पूर्ण द्रव्य प्रथवा पर्यायों में व्यापरही श्रौर एक ही मानी जा रही सत्ता जाति प्रसिद्ध भी नही है। देवदत्त, घट, पट, कालागु, श्रादि में कोई भी एक व्यापक सत्ता की प्रतीति नहीं होती है। केवल श्रनेक पदार्थों में न्यारी न्यारी वर्त रहीं श्रवान्तरसत्ताश्रों का कल्पित पिण्ड मान कर गढ लो गयी उस महासत्ता का तिस प्रकार उपचार से ही एकपन या व्यापकपन वविचत् जास्त्र में समभा दिया गया है यदि वास्तविक रूप से उस सत्ता को एक माना जायगा तो वह जगन के सम्पूर्ण पदार्थो—स्वरूप नहीं हो सकेगी जगत का कोई भी एक पदार्थ विचारा जड चेतन, विषश्रमृत, परमात्मा श्रशुद्धात्मा, ग्रादि में एक स्वरूप होकर नहीं ठहर सकता है, जड़ या चेतन द्रव्यों के सायान्य गुगा को कहे जा रहे श्रस्तित्व, वस्तुत्व, श्रादिक स्वभाव भी प्रत्येक में न्यारे न्यारे है। विष श्रमृत, श्रीन जल, श्रादि पर्यायों के विवर्तयिता माने गये पुद्ग्गालों के रूप, श्रादि श्रादि गुगा भी प्रत्येक में श्रलग है किन्तु सत्ता को विश्वरूप माना गया है।

" सत्ता सयलपयत्था सिवस्सरूवा ग्राण्त पञ्जाया। भगोप्पादधुवत्था सप्पिडवक्खा हविद एगा" (पचास्तिकाय)

विश्वरूप वही पदार्थ हो सकता है जो सम्पूण विश्व, श्रविश्व, पदार्थों मे तन्मय होकर श्रोत श्रोत घुस रहा हो। परीक्षा-हिंद्र से विचारने पर निर्णीत हो जाता है कि ऐसा सब मे श्रोत पोत घुसने वाला कोई पदार्थ जगत मे नहीं है सब की न्यारी न्यारी श्रनन्तानन्त श्रवान्तर सत्तायें ही सग्रहनय की श्रपेक्षा महासत्ता नाम को पाजाती हैं जैसे कि न्यारे न्यारे श्रनेक वृक्षों का एक विशिष्ट सिन्नकटपन हो जाने से उपवन या वन यह नाम पड जाता है, श्रतः वैशेषिकों को वस्तुतः एक ही व्यापक सत्ताजाति का श्राग्रह नहीं करना चाहिये।

वैशेषिक कहते है "सदिति लिंगाविशेशात् विशेषिलंगाभावाच्चैको भाव."॥ १७॥ (वैशेषिक दर्शन के पहिले ग्रध्याय मे द्वितीय ग्रान्हिक का सूत्र है) तदनुसार घट सन् है, ग्रात्मा सन् है, रूप सत् है, किया सती है, इत्यादि सत् सत् इत्याकारक प्रन्ययों मे कोई विशेषता नहीं देखी जाती है, इस कारण सत्ता जाति एक ही है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि सत् सत् इन ज्ञानो का सभी प्रकारों से ग्रन्तर रहित होजाना ग्रसिद्ध है, जैसे कि पट के साथ सप घट संयुक्त है. ग्रात्मा के साथ कमं संयुक्त है, ग्रधमं द्रव्य के साथ धमंद्रव्य सयुक्त है, ग्राकाश का काल के साथ संयोग हो रहा है, इत्यादिक सयुक्तपने को विषय कर रहे ज्ञानो की भविशेषता ग्रसिद्ध है ग्रथिन-स्थूल रूप से उनत स्थलों पर सयुक्त है, संयुक्त है, ऐसे एक से ज्ञान

उपज जाते हैं किन्तु वस्तुतः विचारने पर वे संयोग गुगा जैमे विशिष्ट हो रहे न्यारे न्यारे माने गये हैं उसी प्रकार समान आनुपूर्वी होते हुये भी सत्ता जाति न्यारो न्यारी माननी पढेगी आतः श्रसिद्ध हेत्वाभास हो रहे "सत्प्रत्ययाविशेष" हेतु से सत्ता का एकपना सिद्ध नही होमकना है। समवाय भी एक नहीं सधपाता है। यहाँ तक निर्णय हुग्रा कि श्रस्नदादि करके प्रत्यक्षका विषय होने से शब्द परम महान नहीं है, भले ही लहरी प्रवाह से शब्द को हजारो कास लम्बा मान लिया जाय किन्तु मीमोसको के श्रमिप्राय अनुसार शब्द का आकाश के समान व्यापक द्रव्यपना नहीं प्रतीत किया जा रहा है।

श्रत्रान्ये प्राष्ट्र:-न द्रव्यं शब्दः कि निर्ति १ गुणः प्रतिमिद्धमानद्रव्यकर्मन्वं मित् सन्तर्द्द्रप्यवतः। शब्दो न द्रव्यमिन्यत्वे मन्यम् दाद्यचा चुपप्र-यच्चन्वातः। शब्दो न कर्माचा-चुपप्र-यच्चत्वाद्रमवदिति । नद्युक्तं-मीमांसकान् प्रति तेषां वायुनाम्मदाद्यवाचुपप्रत्यच्चत्वस्य व्यमिचाराद्वायोगम्मद्रादिप्र-यच्चन्वातः। श्रनित्यत्यविशेषणस्य चाप्रिमिद्धन्वातः द्रव्यन्वप्रनिषेश चुपपत्तेः । कर्मत्वप्रतिषेथनस्याचाचुपप्रत्यच्चत्वस्य वायुकर्मणानौकान्तिकत्वात्।

यहा प्रकरण पाकर कोई दूसरे वैशेषिक विद्वान् अपने मन्तव्य को वर्त विद्या मानते हुये यो कह रहे है कि शब्द (पक्ष) द्रव्य नहीं है साध्य)। तो शब्द क्या पदाय है ? इसका उत्तर यह है कि शब्द तो गुण है (प्रतिज्ञा) द्रव्यो और कमों से मिन्न होते सन्ते सत्तावाला होने से हेतु / रूप के समान (अन्वयदृष्टान्त)। अर्थात्—सत्तावाले तीन ही द्रव्य, कमं, गुण, पदार्थ हैं तिन में से द्रव्य और कमं से मिन्नपना यो विशेषण लगा देने पर सिवशेषण सत्तावत्व हेतु से शब्द में गुण व की सिद्धि होजाती है। वैशेषिक अपने हेतु के विशेषण को यो अनुमान द्वारा पुष्ट करते हैं, कि शब्द (पक्ष) द्रव्य नहीं है, (साध्य) अनित्य होते सन्ते अस्मदादिकों के चासुष प्रश्यक्ष का विषय नहीं होने से (हेतु) रस के समान (अन्वयदृष्टान्त)। हम आदि के चक्षुश्रो द्वारा नहीं जानने योग्य भाकाश आदि नित्य द्रव्य है, अतः अनित्यत्वे सित्त इस विशेषण से भाकाश, दिक्, काल, आत्मा, मन भीर पृथिवी भादि चारो धानुओं के परमागुओं करके सम्भवने योग्य व्यभिचार की निवृत्ति होजाती है, शेष घट मादि अनित्य द्रव्यो द्वारा भापादन करने योग्य व्यभिचार का निवारण अस्मदादि भचासुषप्रत्यक्षत्व से होजाता है। तथा शब्द (पक्ष) कमं पदार्थ नहीं है, (साध्य) क्योंकि वह चक्षुरिन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं है (हेतु), रस के समान (भग्वयदृष्टान्त)। इस प्रकार शब्दका द्रव्यपन और कमंपन का भभाव साघ दिया गया है।

भाचार्यं कहते हैं, कि मीमासको के प्रति या जैनो के प्रति वह वैशेषिको का कथन गुक्ति रहित है क्योंकि उन मीमांसको के यहाँ वायु करके अस्मदादि के चामुषप्रत्यक्ष का नहीं गोचरपन हेतु का व्यभिचार भाता है, वायु का हम भादि की स्पर्शन इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। वैशेषिको ने भी वायु का चमु द्वारा प्रत्यक्ष होना भभीष्ट नहीं किया है, भत्र, वीजना की वायु, भाषी, क्यांस लेना, ग्रांदि वायुयें ग्रनित्य होरही सन्ती हम ग्रांदि के चक्षुग्रों द्वारा नहीं जानी जाती है, किन्तु वे वायुयें द्रव्य तो है, यह व्यभिचार हुग्रा। एक बात यह भी है, कि मीमांसकों प्रति कथन करने से शब्द का ग्रनित्यपना विशेषणा ग्रप्रसिद्ध है जब कि मीमासक शब्द का नित्यपना स्वीकार कर रहे है। ग्रत: ग्रस्मदादि ग्रचाक्षुष प्रत्यक्षपन हेतु से शब्द में द्रव्यपन का निषेध नहीं सध सकता है, तथा शब्द में कर्मपन का निषेध करने वाले ग्रचाक्षुष प्रयक्षत्व हेतु का वायु की चलन किया करके व्यभिचार ग्राता है। ग्र्यात्-वायु की किया चक्षुरिन्द्रिय से नहीं जानी जाती है किन्तु उस किया में कियात्वा-भाव नामक साध्य नहीं रहा, वायु किया तो कर्म पदार्थ है।

द्रव्यं शब्दः क्रियात्वाद्वाणादिवदित्यपरे । ते यदि स्याद्वादमतमाश्रित्याचत्तते तदापिसद्धान्तः शब्दस्य पर्यायतया प्रश्चने ।नरूगणादन्यथा पुद्गलानां शब्दवत्विशिषात् । द्रव्याथिदेशाद्द्रव्यं शब्दः पुद्गलद्रव्याभेदादिति चेत् किमेवं गवादिरिप द्रव्यं न स्यात ।

यहाँ कोई दूसरे पण्डित जी यो कह रहे है कि शब्द (पक्ष) द्रव्य है, साध्य) कियावाला होने से (हेतु), वारा, गोली, वायु, श्रादि के समान (अन्वयदृष्टान्त)। श्राचार्य कहते है कि वे पण्डित जी यदि स्याद्वाद सिद्धान्त का श्राश्रय लेकर कहरहे है तब तो उनके ऊपर अपसिद्धान्त नामक दोष है, क्यों के वे जैन सिद्धान्त से बाहर जा रहे है, जैन शास्त्रों में शब्द को पर्यायरूप से कथन किया है "सहो वधो सुहमो थूलो सठाए भेदतमछाया। उज्जोदादवसिहया पुग्गलद्व्यस्स पज्जाया" यानी शब्द को पुद्गलकी पर्याय नहीं माना जायगा नो पुद्गलाको शब्द-सिहतपन का विरोध होजावेगा द्रव्य ही सहमावी क्रमभावी पर्यायों को धारते है, हाँ स्याद्वाद सिद्धान्त के बल बूते पर द्रव्याधिक नय की श्रपेक्षा से पुद्गल द्रव्यके साथ शब्द पर्याय का श्रमेद होजाने के कारएा यदि शब्द का द्रव्य कहा जायगा तव तो इस प्रकार गन्ध श्रादिक भी क्यों नहीं द्रव्य होजावें पोली या चापलूसीको वाते हमको मनोहर नहीं भासती है, युत्तिसिद्ध निर्णीत जैन-सिद्धान्त का निभय होकर श्राध्रय लेना चाहिये। द्रव्याधिक नय की दृष्ट श्रनुसार गन्ध गुएा, की सुगन्ध दुर्गन्य, पर्याय नहीं ज्ञात हुयों केवल नित्य द्रव्य ही प्रतीत होता रहता है। यतः शब्द के समान गन्ध, रूप श्रादि भी द्रव्य हो जाश्रा किन्तु यह प्रामािणक मार्ग नहीं है।

गन्धादयो गुणा एव द्रव्याश्रितःचात् निगु णत्वाच्च ''द्रव्याश्रया निगु णा गुणा'ः इति वचनान्त्रिष्क्रियत्वाच्चेति चेत्,शब्दस्तत एव गुणांस्तु ।

शब्द को द्रव्य मानने वाले अपर विद्वान् कहते हैं। कि गन्छ, रूप, आदि तो गुए ही हैं, (अतिज्ञा), द्रव्य के आश्रित हारहे होने से और गुएगों करके रहित होने से (दो हेतु)। देखों स्वयं सूत्रकार ने ऐसा कहा है, कि जो अधिकरए। भूत द्रव्य के आश्रित होरहे सन्ते स्वय पुन: अन्यगुएगों से रहित है, वे गुएग है। एक वात यह भी है कि कियाओं से रहित हाने के कारए। (तीसरा हेतु) भी गन्ध आदिक तो गुएग ही समके आयंथे। यों कहने पर तो आवार्थ कहते हैं कि तिस ही कारए। यानी

द्रव्य के झाश्रित होने से तथा गुण रहित होने से घोर किया रहित होने से, गब्द भी गुण होत्रामी भाव्द के द्रव्यपन का एकान्त वखाने जाना ठीफ नहीं है।

सहभावित्याभावान गुग इति चेन्, कथं रूगिदिविशेषास्तत एर गुगा मवेषुः।
सामान्यापणात्तेषां महमावित्वात् पुद्रगनद्रव्यग् तद्गुणास्तं इति चेत्, शव्दमहमावित्वं ममवा
यिकारणमस्तु भवत एव पृथिशीद्रव्यामाचे मन्यप्याकाशे गवण्यानुःपत्तेः पृथिवी द्रव्यमेर तत्म
सवायिकारणमाकाशं तु निमित्तमिति चेत् तिहें वायुद्रव्यस्थामाचे शब्दस्यानुःपत्तेः तदेव
तस्य समवायिकारणमस्तु गगन तु निमित्तमात्रं तस्य मर्वतः त्तमतामुः ग्रां निमित्तकाग्मस्थापगमात्। पवनद्रव्याभावे पे मेगीदंडमंयोगः च्छव्दस्योत्यत्तंन पवनद्रव्यं तत्समवायि पृथिव्यप्तेजोद्रव्यवदिति चेत् तिहें शब्दगरिणामयोग्यं पुद्गलद्रव्य शब्दस्यापादानकारम्यन्तु
वाय्वादेरनियतत्त्या तत्महकारित्विमद्धे।

यदि ग्रपर विद्वान् यो कहं कि "सहभाविनो गुणा" ग्रनादि से ग्रनन्त काल तक द्रव्य के साथ विद्यमान रहने वाले गुण होते है, सहभावी नहीं होने से शब्द गुणा नहीं होसकता है, यो कहने पर तो हम जैन कहेंगे कि तिस ही कारण से यानो सहभावी नहीं होने से रूप. रस., ग्रादि गुणों के काले, सट्टे, ग्रादि विशेष विवत मला किस प्रकार गुणा होसकेंगे? वताओं यदि ग्राप यो कही कि रूप, रस., ग्रादि के विवतों में ग्रन्वित होरहे सामान्य को विवक्षा करने से उन काले ग्रादि विशेषों का पुद्गल द्रव्य के साथ सहभावीपना है, ग्रत. वे उत पुद्गल के गुण कह दिये जाते हैं तव तो हम जैन कहते है, कि यो पुद्गल द्रव्य के साथ शब्द का भा सामान्य का से सहमावीपना है ग्रतः शब्द का समवायीकारण भी पुद्गल द्रव्य हो जाग्रो। केवल ग्राप वैशेषिकों के यहाँ ही गन्य का समवायी कारण तेजा द्रव्य ग्रादि मान रखे है, सामान्य की ग्रपंणा स सहमावी हाने के कारण प्राकाश के भो गन्य ग्रादि गुणा होजाग्रो। सत्य बात तो यह है कि शब्द हो चाहे गन्य, स्नेह रूप ग्रनुष्णाशीत, ग्रादि होवे पुणा होजाग्रो। सत्य बात तो यह है कि शब्द हो त्रतीति सिद्ध है।

यदि तुम यो कहो कि पृथिवी द्रव्य के नहीं होने पर भीर आकाश द्रव्य के होते सन्ते भी गन्ध की उत्पत्ति नहीं होपाती है। भत. पृथिवी द्रव्य ही उस गन्ध का समवायी कारण होसकेंगा भाकाश द्रव्य तो केवल निमित्त कारण है, जैसे कि काल द्रव्य सब कार्यों का निमित्त माना गया है भाकाश द्रव्य तो केवल निमित्त कारण है, जैसे कि काल द्रव्य सब कार्यों का निमित्त माना गया है ''जन्याना जनकः कालो जगतामाश्रयों मतः,, यो कहो तव तो हम जैन आपादन करते हैं, कि वाप द्रव्य के नहीं होने पर कही भी शब्द नहीं उपज पाता है भतः वह वायु द्रव्य ही उस शब्द का समवा द्रव्य के नहीं होने पर कही भी शब्द नहीं उपज पाता है भतः वह वायु द्रव्य ही उस शब्द का समवा द्रव्य के नहीं होजाभो, आकाश तो केवल निमित्तकारण मान लिया जाय क्योंकि सम्पूर्ण उपजने बाले कार्यों की उत्पत्ति में उस आकाश काःमिमित्त कारण होजाना स्वीकार किया गया है। विद्या यह कटाक करों कि बढ़े नगः है के साथ वेग युक्त दण्डका सयोग होजाने से शब्द की

उत्पत्ति होजाती है। बास आदिके फटने पर विभाग में भी शब्द पैदा होता है, शब्द से भी शब्द उपज जाता है ''संयोगाद्विभागाच्छब्द्वाच्च शब्दिनिष्पत्तिः ३१ (वैशेषिक दर्शनके द्वितीय ग्रध्यायमे प्रथमग्रान्हिक का यह सूत्र है।) श्रत. वायु द्रव्य तो उस शब्द का समवायीकारण नहीं माना जाता है, जैसे कि श्रन्वय व्यतिरेक नहीं घटने से पृथिवी, जल, तेजो द्रव्य, ये शब्द के समवायो कारण नहीं है तुम्हारे यो कहने पर, तब तो यही जैन सिद्धान्त श्रच्छा जाचजाता है, कि शब्द नामक पर्याय रूप से परिणामने योग्य पुद्गल द्रव्य ही शब्द का उपादान कारण मान लिया जाग्रो, वायु, श्राकाश, श्रादि तो श्रत्याव- श्रक्त होकर नियत कारण नहीं है, यानी वायु या श्राकाश ही शब्द स्वरूप होकर नहीं परिणामते है, हाँ वे शब्द की उत्पत्ति में सहायक मात्र है, ग्रतः उस शब्द के सहकारी कारण हो कर प्रसिद्ध होजाते हैं।

कुतस्तिनिसिद्धिर्गत चेत्, पृथिन्य।देः कुतः १ प्रतिनि शिष्टम्पर्शस्त्वरसगंघानामुदलं-मात्पृथिन्याः सिद्धिः, स्पर्शस्त्वरमिश्रिषाणाग्रुपलन्धेरपां, स्पर्शस्त्रािशेषयोस्त्वन्धे तेज नः । स्पर्शिश्षिस्योपलंभाद्वायाः । स्त्राश्रयद्रव्यामाने तदनुपपत्तेरिति चेत्, तर्हि शब्दस्य पृथिन्यादि-व्यसंभितिनः स्फुटम्रालंभात्तदाश्रयद्रव्यस्य भाषात्रर्गणापुद्गलस्य प्रसिद्धिरन्यथा तदनुपपत्तेः ।

यदि वैशेषिको का पक्ष ले रहे ग्रपर पण्डित यो विभीषिका दिखलावे कि वताग्रो उस शब्द परिण्णितयोग्य पुद्गल द्रव्य की किस प्रमाण से सिद्धि करोगे? यो कहने पर तो हम जैन भी यो घोस देसकते है, कि तुम ही वताग्रो कि पृथिवी ग्रादि न्यारे ज्यारे चार तत्वो को ग्राप कैसे किस ढंग से साधेगे? यदि वैशेषिक यो कहे कि ग्रन्य द्रव्यो की ग्रपेक्षा प्रत्येक पृथिवी तत्व मे विशिष्ट रूप से पाये जा रहे पाथिव स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, गुणो की उपलब्धि होजाने से पृथिवी द्रव्य को सिद्धि होजाती है, विशिष्ट होरहे स्पर्श, रूप, रसो, की उपलब्धि होजाने से जल द्रव्य को साध लिया जाता है, उद्यास्पर्श ग्रीर भास्वर रूप इन विशेषगुणो के देखने से तेजोद्रव्य को प्रसिद्धि होजाती है, योगवाही ग्रमुष्णाशीतस्पर्श विशेष काउपलम्भ होजाने से वायु द्रव्य को सिद्ध कर दिया जाता है, व्योकि ग्रपने ग्राक्षय होरहे नियत द्रव्य के विना उन स्पर्श ग्रादि विशेषो का उपलम्भ होना नही बन पाता है, यो वैशेषिको के कथन करने पर, तब तो हम स्याद्वादी कहते है कि पृथिवी, जल, ग्रादि मे कथ-मिप उपादेय होकर नहीं सम्भव रहे शव्द का विश्वस्प से उपलम्भ होरहा है, ग्रनः उस शब्द के उपादानरूप से ग्रान्थय होरहे भाषावगणा स्वरूप पुद्गल द्रव्यकी प्रमाणोमे सिद्धि होजाती है, ग्रन्यथा यानी भाषा वर्गणा या शब्द योग्यवर्गणा के विना उस शब्द को उत्पत्ति होना नहीं बन सकता है, उपादान कारण के विना शब्द का उपजना ग्रसम्भव है।

न च प्रमाणुह्यः पुद्गत्तः शब्दस्याश्रयोस्मदादिवाश्चेदियप्रश्चात्वात् छायातपादि-वत् स्कंषह्यस्तु स्यादिति सदम्राब्द्गुण्तम्भस्यः स्ट्मभाषावग् गृपुद्गत्तंभ्योस्मदादिवा- ह्यॅन्द्रियग्राह्यपुद्गलम्कंघान्मा शब्दः प्रादुर्भवन् कारणगुणपूर्वक एव पटह्रपादिवत्। ततोऽकारण-पूर्वकन्वादित्यसिद्धो हेतुरयावद्द्रव्यभावित्वादिवत्।

रूप, रस, ध्रादि का आश्रय भले ही परमाग्नु होजाग्रो किन्तु परमाणु स्वरूप पुद्रगल द्रव्य सूक्ष्म स्थूल माने गये शब्द का आश्रय नही होसकः। है, (प्रतिज्ञा) वाह्य इन्द्रिय करके ग्रहण करने योग्य होने से (हेतु) वादरसूक्ष्म, होरहे छाया, णाम, चौदनी, ग्रादि के समान (ग्रन्वयदृशन्त) हों मोटा स्कन्ध स्वरूप पुद्रगल तो शब्दका आश्रय होसकेगा घमकारण सूक्ष्मरूप से शब्द गुण को तदालक होकर घार रहे सूक्ष्म भाषा वर्गणा नामक पुद्रगलो से हम ग्रादि की वाहरली इन्द्रियो करके ग्रहण करने योग्य पुद्रगलस्कन्ध स्वरूप शब्द-पर्याय प्रगट होजातो है, जो कि कारण गुण-पूर्वक ही है, गैंचे कि पटरूप, मोदकरस, ग्रादि है। ग्रर्थात् मुता के रूप अनुमार कपड़े मे रूप उपज जाता है, खाढ या बूरे की मिष्टता अनुसार लड्ड् मीठा होजाता है, इसी प्रकार सूक्ष्मरूप से शब्द गुण को घार रही यांगी शक्ति रूप से मिष्टित शब्द होने की योग्यता को धार रही पुद्गलवर्गणाग्रो करके शब्द उपज जाता है, पूर्वक्ती होरहे कारण के गुण काय मे ग्राजाते हैं, तिस कारण वैशेषिको द्वारा कहा गया "मकारण-गुणपूर्वकत्वात्" यह हेतु श्रसिद्धहेत्वाभास है जैसे कि ग्रयावत्वव्य-भावित्व, द्रव्यकर्मिननत्वे सि सत्त, भादिक हेतु श्रसिद्ध है। भावार्थ-योगो ने शब्द मे सर्शवान् द्रव्यक्ष गुण नही होने को साष्म करने पर ग्रयावत् द्रव्यमावित्व भीर ग्रकारणगुणपूर्वकत्व ये दो हेतु कहे थे उक्त विचारणा होतुकने पर वे दोनो हेतु सिद्ध नही होपाये है।

कश्चिदाह अकारणगुणपूर्वकः शब्दोऽस्पर्शद्रव्यगुणत्वात् सुखादिवदिति तम्या-पि परस्पराश्रयः । सिद्धं धकारणगुणपूर्वकत्वे शब्दस्यास्पर्शवद्द्रव्यगुणत्वं सिद्ध्येत् तिसदी वाकारणगुणपूर्वकत्वमिति । नथा नाकारणगुणपूर्वकः शब्दोन्मदादिवाद्वेन्द्रियझानपरिच्छेद्यत्वे-सित गुणत्वात् घटरूपादिवदित्यनुमानिक्द्रश्च पद्याः स्यात् नद्यत्र हेतोः परमाणुरूपा-दिना व्यभिचार सुखादिना वा, वाद्येन्द्रियझानपरिच्छेद्यत्वे सतीति विशेषणात् ।

कोई वैशेषिक वा एक-देशी पण्डित यो यहा कह रहा है कि शब्द ( पक्ष ) स्वकीय कारणों के गुणों को प्रवं-वृत्ति मानकर आत्म-लाभ कर रहे निज गुणों का धारी नहीं हैं (साध्य) स्पर्श गुण से रीते हो रहे किसी द्रव्य विशेष का गुण होने से (हेतु । सुख, इच्छा शादि के समान ( अन्वयहण्टान्त )। अन्यकार कहते हैं कि उस वैशेषिक के यहां भी अन्योन्य श्रय दोप आता है। शब्द को अकारणागुणपूर्विक्यना सिद्ध हो चुकने पर विचारा नहीं स्पर्श वाले द्रव्य का गुण होना सिद्ध होय और शब्द को स्पर्शरहित द्रव्य का गुण होना सब चुकने पर तो शब्द का अकारण-गुण पूर्वकपना सब सके। अर्थात्-वैशेषिकों ने पहिले " यहुकत थीने:" यहां से प्रारम्भ कर "न स्पर्शवद्वव्यगुणः शब्दः अकारणगुणपूर्वकरवात् " इस

श्रनुमान द्वारा श्रकारणपूर्वकत्व हेतु से स्पश्चवद्द्वयगुश्स्वाभाव को जब्द मे साधा था श्रीर स्रव श्रस्पर्शद्रव्यगुश्स्व हेतु से श्रकारण गुण पूर्वकत्व को साध रहे है, यह स्पष्ट इतरेतराश्रय दाष दीख रहा है, दोनो मे से यदि एक सिद्ध होय नव ता दूसरे असिद्ध साधा को वह समभा सकता है किन्तु जब दोनो ही अधिरे मे पडे हुये है तो किस श्रसिद्ध से कौन से श्रसिद्ध की सिद्धि की जा सकती है एक श्रन्धे को दूसरे श्रन्धे द्वारा श्रज्ञात या श्रपरिचित पथ का प्रदशन नही कराया जा सकता है तथा एक बात यह भी है कि शब्द (पक्ष) कारणो के गुणो को पूव वर्जी स्वीकार कर उपज रहा नही है (साध्य) हम ग्रादि श्रसवंज्ञ जीवो की वहिरण इन्द्रिनो से उपजे दुये ज्ञान द्वारा जाना जा रहा सन्ता गुण होने से हेतु ) घटक्य, पटका, श्रादि के समान (श्रन्वयहब्दान्त)।

इस निर्दोष अनुमान करके भी तुम्हारा पक्ष विरुद्ध होजाता है अर्थान्-वेशेषिको का अस्पर्शवद्द्व्यगुएत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। इस अनुमान मे कहे गये हेतु का परमाणुरूप, द्वच्युक रूप, ग्रादि करके अथवा सुख इच्छा, ग्रादि करके व्यभिचार दोष नि ग्राता है क्यों कि हेतु के शरीर मे विहरग इन्द्रिय-जन्य ज्ञान स ज्ञेय होते सन्ते ऐसा विशेषण दे रखा है। भावार्थ-यदि केवल गुएत्व ही विशेष्य दल होता तो व्यभिचार ग्रवश्य ही हो जाता, जब कि परमाणुरूप ग्रादि या सुख ग्रादि गुण तो हैं किन्तु वे श्रकारणगुग्गपूर्वक ही हैं, कारण गुग्गपूर्वकत्व या अकारण-गुग्गपूर्वकत्व का ग्रभाव वाले वे नहीं हैं। वैशेषिको के यहाँ परमाणुरूप के कारण होरहे परमाणु का ग्रौर सुख के कारण होरहे नित्य ग्रात्मा का कोई कारण ही नही माना गया है। जैनसिद्धान्त अनुसार यद्यपि "भेदादणुः" भेदसे श्रग्णु पर्याय की उत्पत्ति ग्रौर पर्यायांथिक नय अनुसार ग्रात्मा के भी उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य माने गये है फिर भी परमाणु या ग्रात्मा के गुणों का कारण-गुग्गपूर्वकपना नियत नहीं है। एक बात यह भी यहाँ विचार मे रखने की है वैशेषिको के मत की अपेक्षा यह विशेषण दिये जा रहे हैं, वेशेषिको की युक्तिगो से ही यदि वैशेषिको के सिद्धान्त का निराकरण होजाय यह हमे प्रशस्त मार्ग जावता है क्योंकि इसमे ग्रियंक कमरें नहीं उठानी पडती हैं।

तथापि योगिवाहोंद्रियप्रत्यहोगा परम गुरूपादिनानेकांत इति न शंकनीयमस्म-दादिग्रहणात्। पृथि गिन्तादिसामान्येनानित्यद्रव्यविशेषेण समन्रायेन कर्मणा वा व्यमिचार-इत्यपि न मतव्यं गुणान्वादिति वचनात् न चैव म्याद्वादिनामपसिद्धान्तः शब्दस्य पर्या-यन्ववचनात् पर्यायस्य च गुणत्वात् तथा चाहुरक्त ६देवाः, शब्दः पुद्गलपर्यायः स्कंधः क्रायातपादिवदिति।

तिस प्रकार वाह्य-इन्द्रिय इस विशेषण द्वारा परमाणुरूप या सुख म्रादि करके व्यभिचार की निवृत्ति होते हुये भी यदि वैशेषिको के मन मे यह म्राशका होय कि जैनो के श्रस्मदादि वाह्येन्द्रिय ज्ञान परिच्छेद्यत्वे सति गुरात्व हेत् का योगी की वहिरंग इन्द्रियों मे उपजे हुये प्रत्यक्षज्ञान के विषय होरहे परमाणु रूप ग्रादि करके व्यभिचार होजायगा। ग्राचार्य कहते हैं कि यह तो वैशेषिकों को धका नहीं करनी चाहिये क्योंकि तुम्हारे मिद्धान्त का विचार कर ही हेतु मे " ग्रस्मदादि " इस पद का ग्रत्ग है ग्रयीत् हम ग्रादि लौकिक प्रत्यक्ष करने वाले जीवों की वहिरग इन्द्रियों से परमाणु के रूप या धातमा के सुख की ज्ञाप्ति नहीं हो पाती है सन्तिकर्प को प्रत्यक्षप्रमाण मानने वाले वैशेषिको ने तीन प्रकार के अलौकिक सन्तिकर्पों मे योगज सिन्नकर्षं भी स्त्रीकार किया है। युक्त भीर प्रजान स्त्रक्ष दो योगियो के समाधि विशेष से उत्पन्न हमा सम्पूरा पदार्थों का ज्ञान भीर चिन्ता की सहकारिता से उपजा सुहम, स्थूल, व्यवहित विषक्तदः ग्रंथों का प्रत्यक्ष होजाता है वे योगी तो हम ग्रादि से विलक्षण हो रहे जीव ही समभे जागेंगे. जैन सिद्धान्त धनुसार यदि हेतू कहा जाता तो " धस्मद।दि" पद व्यर्ध ही या क्योंकि चाहे सर्वज्ञ होय या अवधि ज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी होय, वहिर्ग इन्द्रियों से ये अती-न्द्रिय पदार्थों को कथमपि नही जान पाते है तथा हमारे वाह्ये न्द्रियज्ञानपरिच्छेद्यत्वे सति गुणत्व हेतु का पृथिवीत्व, घटन्व, श्रादि जातियों करके तथा नित्य द्रव्यवृत्ति श्रन्त्य विशेषों से नहीं किन्त अनित्य द्रव्यो के विशेष करके भथवा भनित्य द्रव्यों के विशेषण हो रहे समवाय करके एवं हलन, चलन, ग्रादि किया करके व्यभिचार दोष ग्राजाय यह तो नही मान लेना चाहिये मयोकि गुरात्वात ऐसा हेत् का विशेष्य दल कहा गया है।

श्रयांत्-भले ही " उद्भूतरूप नयनस्य गोचरो, द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्तवसंख्ये। विभाग सयोगपरापरत्वस्नेहद्रवत्य परिमाण्युन्तम् ॥ ५४ । किया जाति योग्यवित्तं समवायं च ताह्य। गृह्याति चक्षुः सम्बन्धादालोकोद्भूतरूपयो. ॥ ५४ ॥ (कारिकावलो) इस नियम अनुसार पृथिवी-त्व आदि जातियो का अनित्य द्रव्य, गुण, कर्मी, मे वर्त रहे समवाय का भौर प्रत्यक्षयोग्य किया ओका, वहिरग इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष हो जाना वैशेषिको के यहाँ मान लिया गया है, वे पृथिवीत्व आदिक कारणगुणपूर्वंक नही है किन्तु गुण नही होने से उन करके व्यभिचार नही होपाता है वैशेषिको के सिद्धान्त अनुसार शब्द मे गुणपना मान लेने से इस प्रकार शब्द मे कारणगुणपूर्वंक पन या अकारणगुणपूर्वंकत्वाभाव का साधन करने पर स्याद्वादियो के यहाँ अपसिद्धान्त यानी सर्वञ्च की आम्नाय करके प्राप्त होरहे स्वकीय सिद्धान्त से कोई विरोध नही आता है क्योंकि जैन सिद्धान्त मे शब्द का पर्यायरूप से कथन किया गया है भौर पर्याय का गुणपना मान लिया गया है।

इसी वात को यो श्री धकलंकदेव महाराज तिस प्रकार कह रहे हैं कि छाया, धातप उद्योत, श्रादि के समान शब्द नामक स्कन्ध भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है धर्यात् "सहभाविनो गुगाः क्रमभाविन पर्याया" यो गुणो को द्रव्य का सहभावी पर्याय धर्मीष्ट किया ही गया है तभी तो पुद्गल द्रव्य के अनादि से अनन्त काल तक साथ हो रहे रूप, रस, ध्रादि गुण सहभावी पर्याय हैं- धौर जीव के चेतना, सुख, वीयं, सम्यक्त्व. चारित्र, ध्रस्तित्व, वस्तुत्व, ध्रादि गुण सहभावी पर्याय माने गये हैं "गुणसमुदायो द्रव्य" गुणो का समुदाय द्रव्य है, नित्य गुणो का समुदाय जैसे नित्यद्रव्य है उसी प्रकार पर्याय शक्ति या अनित्य गुणो का तादात्म्यक पिण्ड होरहा ध्रशुद्ध द्रव्य है। संसारी जीव मे भावयोग, पर्याप्ति, भादि तो पर्यायात्मक गुण हैं, ध्रान नामक पृद्गल में दाहकाव पाचकाव, शोषवाव, स्फोटकाव आदि पर्याय-शक्तियां (अतित्यगुण) विद्यमान है। विष पुद्गल में मारकाव शक्ति है किन्तु विष की कालाग्तर में अमृत, औषिष्ठ दुग्ध आदि परिणाति होजाने पर उसमें जीवकाव शिवत उपज जाती है। सर्प के मुख में दूध विष हो जाता है। शब्द नामक पुद्गल स्कन्ध या अशुद्ध द्रव्य भी अनेक पर्याय शिक्तयों को घार रहा है। गाली के शब्दों से दुख उपजता है, प्रशसा-स्चक शब्दों से हुष उत्पन्न होता है मंत्र आत्मक शब्दों से प्रनेक सिद्धिया होजाती हैं, साप, विच्छू, आदि के विष उत्तर जाते हैं तोपके या बिजलों के शब्दों से गर्भपात हो जाता है भीते फट जाती है, हृदय को धवका लगता है, किसी किसी के कान वहरे हो जाते हैं। यो शब्द में भी अनेक पर्यायात्मक शिवतया विद्यमान है। शिवत शीर शिवत्मान वा अभेद है, इत शब्द को गृशा वहने में जैनो को बोई जैन सिद्धान्त से विरोध नहीं आता है। एक वात यह भी है कि इस प्रकरण में वादों आचार्य महाराज ने प्रतिवादी वैशेषिकों के प्रति उन्हीं की युक्तयों से उन्हीं के सिद्धान्त का प्रत्याख्यान करना अपना ध्येय कर शिवता दीखता है वैशेषिकों ने शिवत हो वैशेषिकों ने शिवत हो वैशेषिकों ने शब्द को आकाश का गुण स्वीकार कर रक्खा है।

स्यानमतं, न शब्दः पुद्गलस्कधव्ययि। इस्मदाद्यनुपलभ्यमानस्वर्शक्षपरसग्धाश्रय-त्वात्सुखादिवदिति । तदसत द्वचणुकादिरूपादिना हेनोन्यभिच शतः शब्दाश्रयत्वेऽसमदाद्यनु-पलभ्यसानानामप्यनुद्भृततया स्पर्शादीनां स्द्भात्रसाधनात गन्धाश्रयत्वे स्पर्शस्तपरस्वत् । गांधा हि कस्तूरिकादेगीधद्रव्याद्द्रे गांधं समुण्लभ्यमाने व्राणेद्रिये सम्प्राप्तः स्वाश्रयद्रव्यगहित न संभवति, गुण्णत्वाभावप्रसगात । नावि तद्वाश्रयद्रव्यमस्मदादिभिरुप्लभ्यमानस्वर्शस्त्रपरसं न च तत्रानुद्भृतवृत्तयः स्पर्शस्त्रपरसा न संति पार्थिवेष्यावेरोधःत ।

यदि वैशेषिको ने यह मत ठान लिया होय कि शब्द । पक्ष ) पुद्गलस्कध की पर्याय नही है ( साध्य ) हम आदि अल्पज्ञ जीवो के द्वारा नही देखे जा रहे स्पर्श, रूप, रस, गन्धो का आश्रय होने से ( हेतु , सुख आदि के समान , अन्वयहष्टान्त )। अर्थात्-शब्द यदि पुद्गल का पर्याय होता तो उसके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, हमको इन्द्रियो द्वारा दीख जाते किन्तु नही दीख़ते हैं अथवा हम आदि करके स्पर्श, रूप, रस गन्धो का आश्रयपना शब्दो मे नही देखा जाता है, यों हेतु मानकर अन्वयहष्टान्त मे घटित करलो। अतः सुख ज्ञान आदि के समान शब्द भी पुद्गल की पर्याय नही है,गुरा काररा भी पूर्वक शब्द नही है। आचार्य कहते है कि वैशेषिको का वह कथन प्रशंसनीय नही है क्योंकि दो या तीन अर्गुओं के संयोग अथवा बन्ध से उपजे हुये दृश्गुक, त्र्यगुक आदि के रूप, रस, आदि गुराो करके तुम्हारे हेतु का व्यभिचार दोष आता है दृश्गुक, त्रयगुक आदि के रूप, रस, आदि का हमे, तुम्हे, प्रत्यक्ष नही है किन्तु वे पुद्गल या पुद्गल—स्कन्ध के पर्याय माने गये है। अधिकरगा भूत शब्द के आश्रित होते सन्ते उन हम आदि द्वारा अनुद्भूत होने के काररा नहीं भी देखे जा रहे स्पर्श रूप आदिकों का शब्द में

सद्भाव साध दिया जाता है।

है सप्रकृट रूप, रस, गन्ध का नहीं।

श्रथवा शब्द गुएा का आश्रयपना होते सन्ते पुद्गल मे हम श्रादि द्वारा अप्रकट होने के कारण नहीं देखे जा रहे भी स्पर्श, रस, गन्ध, वर्गों का सद्भाव साध दिया जाता है जैसे कि उद्भूत गन्ध गुएा का आश्रय होते हुये गन्धिल द्रव्य मे अनुद्भूत हो रहे स्पर्श, रूप, रसो, का सद्भाव सिद्ध किया जा चुका है, देखिये कस्तूरी, इन्न, आदिक गन्ध्युक्त द्रव्यों से कुछ दूर प्रदेशों मे सुगन्ध को भले प्रकार प्रत्यक्ष कर रही नासिका इन्द्रिय मे अच्छा प्राप्त हो रहा गन्ध वेवारा अपने आश्रय—सूत द्रव्य से रहित हो रहा तो नहीं सम्भवता है, गुएा या पर्याय वेचारे द्रव्य के विना अकेले तो कथमपि नहीं ठहर सकते हैं आश्रण हो रहे द्रव्य के विना यदि गुएा ठहर जाग तो गुएएन के अभाव का प्रसग आजायगा " द्रव्याश्रया निर्गुएा गुएाः" यह गुएो का सिद्धान्त लक्षण है, अतः नाक मे आया हुआ गन्ध अपने आधार होरहे द्रव्य के साथ हो आग वह गन्ध का आश्रयभूत द्रव्य भी हम तुम आदि करके देख लेने गोग्य स्पर्श रूप गमे का धारी नहीं है और उस गन्ध द्रव्य मे अप्रकट होकर वतं रहे स्पन्ध, रूप, रस नहीं होय यह तो आप वैशेषिक नहीं मान मकते है क्योंक पृथिवी में गन्ध के साथ रूप, रस, स्पर्शों का अनिवाय अविनाभाव सम्बन्ध है पृथिवी द्रव्य से निर्मित हाते सन्ते गन्ध युक्त माने गये कस्तूरी आदि में स्पर्श, रूप, रसों के भी ठहरने का कोई विरोध नहीं है।

यथा वायोरनुवलभ्यमानद्भवर मगन्धस्य ते त्रसश्चानुवलभ्यमानरसग्धस्य सन्ति स्य चानुवलभ्यमानगधस्य पर्याया ध्यनत्यनुमानागम स्वर्शरूप्रसगन्धाः प्रसिद्धास्तथानुग- लम्पमानस्वर्शरूप्रसगंधस्यापि मावावर्गणापुद्गलस्य पर्यायः शब्दां निस्संदेहं प्रमिद्धत्येत ।

धाचार्य महाराज ध्रमी वैशेषिको को समक्ता ही रहे हैं कि जिस प्रकार धनुद्भूत होने के कारण नही देखे जा रहे रूप, रस, गन्धो को घार रही वायु के धौर इन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वारा नहीं देखे जा रहे ध्रप्रकट रा, गन्धो को घारने वाले तेजोद्रव्य के, तथा नासिका द्वारा नहीं जानी जा रही ध्रव्यक्त गन्ध के घारी जल के, पर्याय हो रहे स्पशं, रूप, रस गन्ध गुण प्रसिद्ध हैं, इस प्रसिद्धि मे धनुमान प्रमाण या समीचीन ग्रागम का कोई ध्रतिक्रमण नहीं होता हैं तिसी प्रकार ध्रप्रकट होने के कारण हम तुम ध्रादिको को नहीं भी दीख रहे स्पर्श, रूप, रस, गम्धो को धारनेवाले भाषावर्गगा स्वरूप पुद्गल की पर्याय होरहा शब्द सदेह-रहित प्रसिद्ध हो जाता ही है। ध्रधांत-भाषावर्गणा नामक पुद्गल के परिशाम होरहे ध्रकेले शब्द का ही विश्वित्य से प्रत्यक्ष होता है, भाषावर्गणा की या उससे बने हुये शब्द की रूप, रस, गन्ध,स्पर्ध परिश्वित्यों का विहरण दन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है जैसे कि वायु की पर्यायों में पर्धाप रूप, रस, गन्ध, स्पर्श सा विद्या से प्रत्यक्ष होजाता

कथमन्यथैवमाचचागाः प्रतिचिष्तते परैः । न वायुगुणोनुष्णाशीतस्पर्शोऽपाकजः उपलभ्यत्वे सत्यम्मदाद्यनुपलभ्यमानगन्य श्रयत्वात्सुखाद्वित । तथा न भासुग्रूपोष्णम्पर्शस्ते-जोद्रव्यगुण उपलभ्यत्वे सत्यम्मदाद्यनुपलभ्यमानग् वाश्रयत्वात् तद्वत् । तथा न शीतस्पर्शनील-रूपमधुर्यपाः सलिलगुणाः उपलभ्यत्वे मत्यम्मदाद्यनुपलभ्यमानगधाश्रयत्वात्तद्वदेवेति ।

श्राचार्य ही समक्ता रहे है कि श्रान्यथा यानी उन उन द्रव्यों में श्रावश्यक होरहे वे ते विशेषगुगा नहीं दी वन मान्न से यदि नहीं माने जायगे तो इस वक्ष्यमागा प्रकार कह रहा कोई श्राक्ष पकर्ता
तो इन दूसरे वैशेषिक विद्वानों करके भला कैसे निराकृत कर दिया जाता है श्राक्ष पकर्ता का
वैशेषिकों के प्रति यह वचन है कि वैशेषिकों करके "ग्रपाकजाऽनुष्णाशीत स्पशस्तु पवने मतः,,
वायु में भ्रनुष्णाशीत होग्हा श्रपाकज (श्राग्नपाक से नहीं उपजा) स्पर्श मानागया है, किन्तु श्रनुष्णाशीत होकर ग्रगाकज होरहा स्पर्श (गक्ष) वायु का गुण नहीं है। (साध्य) उपलम्भ करने
योग्य होते सन्ते हम ग्रादि करके नहीं देखेजारहे रूप, रस, गन्धो, का ग्राश्रय होजाने से (हेतु)
सुख ग्रादि के ममान ' श्रन्वयहण्टान्त )। तथा दूसरा श्रनुमान यो है। कि 'स्पर्शअष्णस्तेजसस्तु
स्याद्रूपं शुक्लभास्वर' इस प्रमाण श्रनुसार माने गये चमकोला शुक्लरूप ग्रीर उष्णस्पर्श (पक्ष)
तेजो द्रव्य के गुण नहीं हैं (साध्य) दीखने योग्य होते सन्ते हम ग्रादि करके तेजोद्रव्य में गन्ध
का ग्राश्रयपना नहीं देखा जा रहा होने से (हेतु) उसी के समान यानी जैसे कि तेजो द्रव्य के गुण्
ये सुख, ज्ञान, श्रादिक नहीं है, (श्रन्वयहण्टान्त)।

तिसी प्रकार तीसरा अनुमान यो कहा जा रहा है कि शीत स्पर्श और नील रूप या अभा-स्वर शुक्ल तथा मीठा रस ये (पक्ष ' जल के गुए नहीं समफे जा सकते हैं। (साध्य) क्यों कि इनके आश्रय माने गये जल द्रव्य में उपलम्भ होते सन्ते हम आि करके गन्ध का आश्रयपना नहीं देखा जाता है। जैसे कि वे ही सुख आदिक जल के गुए नहीं माने गये है, केवल पृथिवी के ही तो अभीष्ट किये गये गुए रूप आदि प्रसिद्ध होजाते हैं। भावार्थ—वैशेषिक जैसे यो कह बैठते हैं, कि जिस भाषावर्गणा नामक पृद्गल के स्वकीय गुए मान लिये गये रूप, रस, गन्ध, स्पर्शों, की हमें उपलब्धि नहीं होती है, अत. शब्द उस भाषावर्गणा पृद्गल की पर्याय नहीं माना जा सकता है। उसी प्रकार दूसरा प्रतिवादी भी वैशेषिकों को यो उलाहना दे सकता है, कि जिस वायु के रूप, रस, गन्ध हमें उपलम्भ होने योग्य होते सन्ते भी नहीं दीख रहे हैं, उस वायु का गुए अनुष्णाशीत स्पन्न नहीं होसकता है। इसी प्रकार जिस जल का प्रत्यक्ष करने योग्य गन्ध हमें नहीं दीखता कहा जाता है उस जल के शीत स्पर्श अभास्वर शुक्ल रूप और मधुर रस ये भी गुए नहीं कहे जा सकते हैं। जैसे कि जिस शरीर में प्रत्यक्ष करने योग्य सिर नहीं दीखता है। उसका घड़ जीवित नहीं माना जा सकता है, फिर वैशेषिकों ने "वर्ण: शुक्लों रसस्पर्शों जले मधुरशीतलों" क्यों कहा था अपने अपर पक्षप्रात करते हुये दूसरे पर उसी आक्षेप को 'करना उचित माग नहीं है, पर विद्वान वैशेषिक जैसे

वखानने वाले धन्य पण्डित का प्रतिक्षेप कर देते है, उसी प्रकार वैशेषिको का भी प्रतिक्षेप किया जा सकता है। वेशेषिक जो समाधान करेंगे वही समाधान शब्द को भाषावर्गणा नामक पुद्गल की पर्याय मानने में किया जा सकता है, कोई धन्तर नहीं है।

नदी, सरोवर, वायडी में भरा हुआ स्वच्छ जल कुछ नीला दीखता है यह सूर्य प्रकाश के निमित्त से हुमा नम्भीर जल का श्रीपाधिक रूप है, उसी जल को यदि श्राकाश में उद्याला आप तो घौला प्रतीत होता है। जल में घुस गये कुछ प्रकाश श्रीर कुछ प्रन्यकार के अनुसार जल नीला दीख जाता है, ज़ैसे कि कपैली हर्र श्रादि को खा लेने के पश्चात् पीये गये जल का स्वाद पहिले से श्रीष्ठक मीठा भासता है, नील आकाश का प्रतिविम्ब पडना भी स्वच्छ जल को नील दिखाने में सहायक होजाता है। वस्तुत. विचारा जाय तो श्राकाश श्रत्यन्त परोक्ष है, श्राखों से नहीं दीख सकता है। यहां से हजारों कोशों कारले प्रदेश में पाई जा रही सूपकान्ति और प्रत्यकार का सिम्मिश्रण होजाने से नीले नीले देखे जा रहे श्रश्च मण्डल को व्यवहारीजन श्राकाश कह देते हैं। सच पूछों तो वह श्रव्य कार या प्रभा का श्रयवा दोनों का मिल कर वन गया काई रूप है, तभी तो रात्रि में अन्वकारक वह नभोमण्डल काला काला दीखता है, उद्योत, विजलों, की चमक श्रादि से भी वादलों में कतिपर वर्ण दीखने लग जाते हैं, ये सन पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं।

यदि पुनः स्पर्शादयो द्रव्याश्रयः एव गुगत्वात्षुलादि ।त् यत्रद्रव्यं तदाश्रयः स वायुरनलः सलिलं चितिरित्यनुमानसिद्धत्वाःस्पर्शविशेषःद्रीनां वाध्वादिगुणन्वे शब्दोषि सामान्यापणया कि न मापावर्गणापुद्गलद्रव्येश सहमावीष्टा येन तद्गुमा न स्यात् । विशेषापणात् यथा रूपाद्यः पर्यायास्तथा शब्दोपि पुद्गलपर्याय इति कथमसी द्रव्य स्यात् ! पद्दव्यप्रतिज्ञानविरोधाच्च ।

यदि फिर वैशेषिक यो कहै कि स्पर्श आदिक तो पक्ष) द्रश्य के आश्रय पर ही ठहर सकते हैं। (साध्य) गुग्ग होने से (हेतु) सुन्न आदि के समान (अन्वय इष्टान्त)। जो कोई उनका अधिकरण हो रहा द्रव्य है, वह वायु, अग्नि, जल, अथवा पृथिवी होसकेगा। इस प्रकार अनुमान के सिद्ध होजाने के कारण अनुष्णाशीत नामक स्पर्शिक्षिय या भास्वररूपिवशेष, सामिद्धिक द्रवल आदि को वायु, अग्नि, आदि का गुग्गपना है यो कहने पर तो हम जैन कहते हैं, कि शब्द की सामान्य अम की विवक्षा करने से भाषावग्णा नामक पुद्गलद्रव्य का सहभावी क्यो नहीं इष्ट करिलया जाय शितससे कि शब्द उस माषावग्णा का गुग्ग नहीं होसके।

श्रयत्—द्रव्य के सहभावी गुए। होते हैं। "सहभाविनो गुए।" क्रमभाविन: पर्यायाः, सामान्य श्रंशों के श्रनुसार रूप, रस, प्रादि भी तो पुद्गल द्रव्य के गुए। माने गये हैं, तद्वत् सामान्य रूप से भाषावर्गए। का सहभावी शब्द है, कण्ठ, तालु, श्रादि निमित्तों के मिलने पर कोई भी भाषावर्गए। किसी भी श्राकार श्रादि शब्द होकर परिएाम सकती है, हाँ विशेष श्रंशों की श्रपंगा करने से तो विस

प्रकार रूप आदिक पर्याय है, उसी प्रकार शब्द भी पुद्गल का पर्याय है, इस कारण वह शब्द भला किसप्रकार द्रव्य होसकेगा?। अर्थात्-शब्द कोई द्रव्य नहीं है, हा किसी पुद्गल द्रव्यका गुण या पर्याय अवश्य सध जाता है, दूसरो बात यह है, कि ''शब्दो द्रव्य कियावच्वात् वाणादिवत्" इस दूसरों के अनुमान अनुसार शब्द को द्रव्य मानने पर जीव आदि छ द्रव्यों की नियत सख्या अनुसार को गयी प्रतिज्ञा से विरोध आता है, शब्द को मिला कर जीव आदि द्रव्य सात हुये जाते है, द्रव्यों की सात संख्या इष्ट नहीं।

शब्दद्रव्यस्य पृथिव्योदिवत्युद्गलद्रव्येतर्भावान्न तद्विरोध इति चेत्, गधद्रव्यादीनामिष तद्वचत्रान्तर्भावाचिद्वरोधामिद्धेगुणत्वं किमिधिधीयते, ज्ञानादीनां च द्रव्यत्वमस्तु जीवद्रव्येतर्भावप्रसक्ते: द्रव्यमख्यानियमाविधातात् । तथा च न कश्चद्गुण इति द्रव्यस्याप्यभावः
तस्य गुणवत्त्वल्वणत्वात् । तता द्रव्यगुणपर्यायव्यवस्थामिच्छता ज्ञानादिह्मपदीनामिव
शब्दस्य सहभाविनो गुणत्वं क्रमभुवस्ते पर्यायत्वमभ्युपगंतव्यं क्रियावन्तं च शब्दस्यासिद्धं
गंधादिवत् तदाश्रयस्य पुद्रगलद्रव्यस्य क्रियावन्त्वोपचारात् ।

शब्द को द्रव्य कहने वाले वादी यदि यो कहैं कि ग्राप जैन भाई पृथिवी, जल ग्राग्न, वायु को पुद्गल द्रव्य मे ही गिभत करेंगे, शब्द को द्रव्य मानने पर भी पृथिवी, जल ब्रादि के समान उसका पुद्गल द्रव्य में ग्रन्तभवि होजायगा, ग्रतः द्रव्यो की छह संख्या के ग्रतिक्रमण की शका करते हुये जंनो को कोई उस प्रतिज्ञा से विरोध नहीं ग्राता है। ग्रर्थात् जाति की ग्रपेक्षा पूद्गल द्रव्य एक है किन्तू व्यक्तियों की अपेक्षा तो जीव द्रव्य से भी अनन्ताननन गुरो पुद्गल द्रव्य है। अत शब्द को द्रव्य होजाने दो, कोई भय नहा है। यो कहने पर तो ग्राच। यं कहते है. कि इसी प्रकार उन पृथिवी ग्रादिको के समान गन्धवान् द्रव्य के गुएा होरहे गन्ध ग्रादि का भी उस पुद्गल द्रव्य मे अन्तर्भाव होजाने से उस प्रतिज्ञात से विरोध आजाना ग्रसिद्ध है, ग्रतः नयो फिर गन्ध, रूप, श्रादि के गुरापन का समर्थन किया जाता है ?। तथा इसी ढग से ज्ञान, सुख ग्रादि को भी द्रव्यपना सध जाम्रो ज्ञान म्रादि द्रव्यो का जीव द्रव्य मे अन्तर्भाव होजाना प्रसंगप्राप्त होजाने से द्रव्यो की सहया के नियम का कोई विघात नहीं होपाता है, श्रौर तिस प्रकार दशा होने पर कोई भी श्रस्तित्व. वस्तुत्व, रूप, रस ज्ञान, सुख, आदि गुण वेचारे स्वकीय स्वरूप से नही ठहर पायेगे, सभी गुण द्रव्य बन बैठेगे । तथा यो द्रव्यो का भी श्रभाव होजायगा क्योंकि गुगा-सहितपना उन द्रव्यो का लक्षण माना गया है, जब गुण ही नहीं रहे तो गुणवान की सिद्धि कैसे होसकती है ?। तिस कारण यदि अनिष्ट प्रसंगो को निवारण करने की आशा है, तो बने बनाये सिद्धान्त को मत विगाडो। द्रव्य और गुण तथा पर्यायो की सुव्यवस्था को चाहने वाले विद्वानो करके सहभावी होरहे ज्ञान सुख, आदि प्रथवा रूप, रस, आदि कों के गुण होजाने-समान सहभावी होरहे शब्द का भी

गुणपना भ्रोर क्रमभावी होरहे ज्ञान आदि या रूप ध्रादि के पर्यायपन-समान इस क्रममावी शब्द का तो पर्यायपना वडी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेने योग्य है।

एक वात यह भी है, कि शब्द की द्रव्य साधने पर प्रयुक्त किया गया क्रियावत्व हेतु तो स्वरूपासिद्धहेत्वाभास है। पक्ष मे हेतु नहीं वर्तता है, गन्ध ग्राद्धि के समान उस शब्द के ग्राधार होग्हे पुद्गलद्रव्य के मुरय क्रिया-महितपन का शब्द मे उपचार कर दिया गया है, ग्रर्थात्-दूर-वर्ती करत्री के छोटे छोटे कर्ण न।सिका के निकट ग्रागये हैं। ग्रथवा कस्तूरी के निमित्त से गन्व युक्त होगये यहाँ वहाँ के दूसरे वायु, धूल ग्रादि श्रशुद्ध द्रव्य क्रियावान् होकर घ्रारण मे ग्रागये हैं गन्धगुण वेचारा ग्राक्षयरहित होकर घकेला नही ग्रासकता है. ग्रत गन्धवान् की मुख्यित्रया का जैसे गन्ध में उपचार कर लिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के ग्राक्षय होरहे पुद्गल की मुख्य क्रिया का ग्रव्द मे उपचार से कथन कर दिया जाता है ग्राधार का धर्म ग्राधेय मे रख दिया जाय इसमे ग्राध्व नही। ग्रत मुख्यतया क्रियावान् नही होने से शब्द का द्रव्यपना नही सिद्ध होसकता है, ग्रसिद्ध हेत्वाभास से प्रकृत साध्य की सिद्धि नही होपायगी।

स्यानमत, न शब्दयर्गय श्रोत्रग्राह्मो द्रव्य साध्यते किं तु तद्।श्रयः पुद्गल्विशेष इति. ति क्रियावद्द्रव्यपर्यायः शब्दः परमार्थतः साध्यः।

सम्भवत मीमासको का मन्तव्य यह होवे कि हम कान से ग्रहण करने योग्य शब्द नामक पर्याय को द्रव्य नहीं साध रहे हैं, किन्तु उन शब्द के ग्राश्रय होरहे पुद्गल विशेष को द्रव्य सिद्ध करते है, तव तो हम जैन कहते हैं। कि यो तो क्रियावान् द्रव्य का पर्याय होरहा शब्द ही वास्तिक का से साधने योग्य हुमा, चलो भ्रच्छी वात है, जैन िद्धान्त भी ऐसा ही है, कि पुद्गल द्रव्य का विवत यह शब्द है, जो कि पुद्गलद्रव्य मापावगंगा स्वरूप होरहा सन्ता क्रियावान् भी है। तभी तो पुरुषप्रयत्न से अथवा वायु, विजली, भ्रादि शक्ति से शब्द बहुत दूर तक फेका हुमा चला जाता है, भ्राधात, प्रतिघात, प्रतिवायु करके शब्द लौट भी ग्राता है, भ्रतः द्रव्य गुग्र, पर्यायो में से शब्द को पुद्गल द्रव्य का पर्याय मान लेना अच्छा जचता है शब्द कहने से पर्याय ही पकडी जाती है। जैसे कि मिनज्ञान कहने से चेतना गुग्र की विशेषपर्याय का फटिति बोष होजाता है, चेतनागुग्र या जीव द्रव्य की मितज्ञान से उपस्थित होजाना कठिन है।

स्यादाकृतं ते, न द्रव्यं शब्दः साध्यते, नापि सवधा पर्थाया कि ति १ द्रव्य-पर्यायातमा, तता न कश्चिद्दापः क्रियावन्त्रस्य हेतोरिप परमार्थतस्तत्र सिद्धेः अनुवातप्रतिवात-विर्यन्त्रातेषु शब्दस्य प्रतिपत्त्यप्रतिपत्तिपत्तिदर्शनात् क्रियाक्रियाक्षत्वभाषनादिति । किमेव गधादिद्रव्यपर्यायातमा न साध्यत १ 'द्रव्यपर्यायातमाथ' इत्यकलकदेवैरमिधानात् स्पर्धा-दीनां चेदियार्थत्वकथनात्, स्पर्शरसद्भपगन्धशब्दास्तदर्था इति स्त्रसद्भावात् । यदि तुम प्रतिवादियों की यह भी चेष्टा होय कि हम शब्द को कोरा द्रव्य नहीं साध रहे है, और सभी प्रकारों से शब्द को केवल पर्याय भी नहीं साधते हैं, किर हम शब्द को कैसा स्वीकार करते हैं? इसका उत्तर यह है कि यह शब्द तो द्रव्य श्रीर पर्याय इनका उभयश्रात्मक है, तिस कारए द्रव्यपर्याय-श्रात्मक होने से शब्द के विचार में हमारे ऊपर कोई दाख नहीं ग्राता है, उस द्रव्य पर्याय स्वरूप शब्द में किया—सहितपन हेतु की भी परमार्थ रूप से सिद्धि होजाती है जो कि ''द्रव्य शब्दः कियावत्वात् वागादिवत्" इस अनुमान में अपर विद्वान् ने हेतु कहा था शब्द में किया का होना प्रसिद्ध ही है, देखिये अनुकूल वायु चलने पर शब्द की अच्छी प्रतिपत्ति होती दीखती है, ग्रर्थात्—जिम श्रोर से वायु श्रारही है उसी श्रोर से वोला जा रहा यदि शब्द सुनाई देवे तो शब्द श्रच्छा विश्वरूप से सुन लिया जाता है। हा यदि वायु पश्चिम से पूर्व की ग्रोर वेग से वह रही है, श्रीर वक्ता पूर्व की ग्रोर से पश्चिम दिशा में बैठे हुये श्रोता को कोई शब्द कह रहा है तो ऐसी प्रतिकूल वायु की दशा में वक्ता के शब्द की श्रोता को शितपत्ति नहीं होपाती है, तथा तिरछी वायु चलने पर तो शब्द की कुछ थोडी सी प्रतिपत्ति होजाती है, यानी पूर्व, पश्चिम, दिशा में वक्ता श्रोता बैठे होय ग्रीर उत्तर से दिश्या या दिक्षण से उत्तर की ग्रोर वायु चल रही होय तो शब्द की थोडी श्रुति यानी कुछ प्रतिपत्ति कुछ ग्रप्रतिपत्ति होरही देखी जाती है, ग्रतः शब्द के किया या कियासहितपन को यों साध दिया जाता है।

यहां तक कह चुकने पर ग्राचार्य कहते हैं कि क्यों जी इस प्रकार गन्ध, रस, ग्रादि को द्रव्यपर्याय-ग्रात्मक क्यों नहीं साधा जाता है वताग्रों। श्री ग्रक्नकपदेव महाराज ने भी 'ग्रथं ह द्रव्य-पर्याय-ग्रात्मक है।" इस प्रकार निरूपण किया है, तथा स्पर्श गन्ध, ग्रादिकों को इन्द्रियों गोचर पदार्थ होजाना कहा जा चुका है, क्यों कि इसी तत्त्वाथसूत्र के द्वितीय ग्रध्याय में स्पर्श रूप, गन्ध, शब्द, ये उन इन्द्रियों के विषयभूत श्रथं है, ऐसे तत्व-सूचक पूत्र का सद्भाव है।

श्रथ पर्यायार्थप्राधान्यात् पर्याय एव गधादयः शब्दस्तथा किमपर्यायः १ प्रद्रव्याधिदेशात् द्रव्यमिति चेत्, ति तथा विशेषणं कर्तव्यं। स्याद्द्रव्यं शब्द इति तदप्रभा तत्रेषिक्वयं। ततो नैकांतेन द्रव्यं शब्दः स्याद्वादिनां सिद्धो यतस्तस्य द्रव्यन्वप्रति द्रातः तस्यामूर्तद्रव्यत्वप्रतिषेषाद्वा न दोषः कश्चिद्वत्ररित

श्रव यदि पूर्वपक्ष को घारने वाले यो कहैं कि पर्याय को अग्ना ज्ञातव्य समभ (पर्यायाथिकनय के श्रनुसार पर्याय अर्थ की प्रधानता होजाने से गन्ध ग्रादिक तो ग्रायि ही इव्य नहीं।
तव तो हम जैन कहेंगे कि तिस प्रकार पर्याय अर्थ की प्रधानता से गव्द को क्या प्रनिही समभ
रखा है? यानी शब्द भी पर्याय में भिन्न नहीं है. यदि तुम यो कहों कि द्रव्याधिकन अनुसार कथन
करने से शब्द को द्रव्य कह दिया जाता है, तब तो हम स्याद्वादवादी कहदेगे शब्द को द्रव्य
कहते हुये तिस प्रकार 'द्रव्य अर्थ पर दी गयी दृष्टि अनुसार, यो विशेषण करना चित्रे ''शब्द कथं-

वित् द्रव्य हैं ' इस प्रकार 'द्रव्यं शब्द:, वहा नहीं भी प्रयुक्त किया गया-'स्यात्' शब्द दूढ लेना चाहिये अर्थात्-''स्यात् द्रव्य शब्द: , स्यादार्याय शब्द: " यो जैन सिद्धान्त स्रनुसार द्रव्य-पर्याय-भात्मक ही शब्द सिद्ध हुआ। तिस कारण स्याद्धादी विद्वानों के यहा एकान्तरूप से शब्द की द्रव्य नहीं सिद्ध किया गया है, जिससे कि उस शब्द को द्रव्यपन का निषेध करनेपर स्याद्धादियों के यहा स्परिद्धान्त दोष भाजाता।

मथवा शब्द को ममूर्तंद्रव्यपन का प्रतिषेघ करने से भी जैनो के यहा कोई दोष नही उतर पाता है भयित्-एकान्त रूप से शब्द जब द्रव्य नहीं सघ चुका तो शब्द को गुगापना साघते हुये अन्य विद्वानों ने जो द्रव्यपन का निषेघ घ्वनित किया था उस द्रव्यपन का निषेध कहने में स्याद्वादिश्वान्त से कोई विरोध नहीं आता है। तथा 'नामूर्तिद्रव्य शब्दः वाह्य न्द्रियप्रत्यक्षत्वात् घटादिवत्' इस मनुमान करके शब्द के म्मूर्तंद्रव्यपन का निषेध करने में भी हमें कोई जिनागम से विरोध प्राप्त नहीं होता है, जब शब्द के एकान्त रूप से द्रव्यपन का निषेध किया जा चुका है, तो अमूर्तं द्रव्यपन का निषेध नो सुतरा होगया परिथम नहीं करना पढा। इस सूत्र की दूसरी वार्त्तिक का विवरण होचुका भव तीसरी वार्त्तिक का व्याख्यान प्रारम्भ होता है।

कश्चिदाह—स्फोटोऽर्थप्रतिपत्तिहेतुर्न ध्वनयस्तेषां प्रत्येक सम्रदितानां वार्थप्रिति-पत्तिनिमित्तानुपपत्तेः । देवदशादिवाक्ये दकारोज्वारणादेव तदर्थप्रतिपत्ती शेपशब्दां व्यार-यावैयध्यिक प्रत्येकं तिक्षमित्तत्व युक्तं, दकारस्य वाक्यांतरेपि दर्शनात् संश निरासार्थं शब्दांत-रोज्वारणम्चितमेवेति चेका, श्रावृत्त्या वाक्यार्थप्रतिपत्तिप्रमुगात् । वर्णान्तरेपि तस्यवार्थस्य प्रतिपादनात् ।

कोई मीमांसको के एकदेशी वैयाकरण पण्डित यहा स्फोट को सिद्ध करते हुये प्रपंना सम्बा चौडा पूर्व-पक्ष रखते हैं कि मिससे वाच्यायं स्फुटित होता है, वह शब्दों में वत रहा निध्य-स्फोट ही धर्थ की प्रतिपत्ति कराने का हेतु है, ध्वनिया यानी वर्ण, पद, वाक्य, या गजंन, हुँकार, चीत्कार ध्रादि शब्द तो वाच्यार्थों के प्रतिपादक नहीं हैं क्यों कि प्रत्येक प्रत्येक होरहे उन शब्दों को या समुदाय प्राप्त होरहे भी शब्दों को शाब्दवोध कराने का निमित्तकारणपन बन नहीं सकता है, देखिये 'देवदत्त गामम्यार्च शुक्लादण्डेन' इत्यादि शब्द में मंब से पहिले के केवल दकार वर्ण का उच्चारण करदेने से ही उस पूरे वाक्यार्थ की यदि प्रतिपत्ति होजायगी तो शेष दशो शब्दों का उच्चारण करना अर्थ पहता है। किन्तु भकेले वर्ण से पूरे पद, वाक्य या श्लोक के भर्थ की प्रमित्ति नहीं होपाती है, भरा-युक्तियों से यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ण तो उस प्रथंज्ञप्ति का निमित्त नहीं होसकता है.

यदि कोई यो कहे कि दकार का तो 'दिंघ मोजय दिवा मुंजीत, भादि भन्य वाक्यों में भी दर्शन होरही है। अतः देवदत्त गामस्याज का अर्थ क्या देवदत्त करके गाय का विर उत्ताना या वहीं को खबाना भयवा क्या दिन में खाना भादि। अर्थ हैं ? तथा गकार से गाय अकी अतीति, होती है, तो श्रीकार इस पद से ग्रीपिध इस पद का ग्रर्थ भी जान लिया जाग्रो, ऐसे संशयो का निराकरण करने के लिये दकार के ग्रतिरिक्त ग्रन्य शब्दों का उच्चारण करना उचित ही है। वैयाकरण कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि यो तो कई वार ग्रावृत्ति करके वाक्यों के ग्रथ की प्रतिपत्तियों के हो जाने का प्रसग ग्रावेगा जबकि प्रन्य वर्णों में भी उस ही ग्रर्थ का प्रतिपदन किया जा चुका है।

प्रथात्-एक शब्द कई वाक्यों में भ्राकर सुना जाता है। जब भ्रनेक वाक्यों में प्रत्येक वर्णी का साक्यं होरहा है, तो भ्रनेक वार कई वाक्यार्थों की प्रतिपत्ति होजाना भ्रनिवार्य है। 'देवमर्चयेत्, कुदेवम् नार्चयेत्, तिष्ठित प्रतिष्ठते, पण्डिताना मत पण्डितमन्य, भ्रभिनन्दन नाभिनन्दन, गौ (पशु) गौ: (वाणी) भ्रादि भ्रनेक समान श्रनुपूर्वी वाले शब्दों करके कई वार उन उन श्रयों की प्रतिपत्ति होना वन बैठेगा जो कि इष्ट नहीं है। भ्रत: प्रत्येक वर्ण तो भ्रर्थ का प्रत्यायक नहीं होसकता है।

न च ममुदितानामे । वाक्यार्थप्रतिपित्तिहेतुस्वं प्रतिच्या विनाशित्वे समुदायासं-भवात् । किन्पतस्य तत्ममुदायस्य तद्धेतुत्वेऽतिप्रसंगात् ।

वैयाकरण ही अभी आक्षेप किये जा रहे है कि पद या वाक्य मे समुदित हो रहे ही जब्दो को भी वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति का निमत्तपना नही बन पाता है क्योंकि नैयायिक. बौद्ध या जैनो के यहा भी प्रत्येक क्षग्रामे शब्द कार विनाश होजाना मानने पर उन नब्ट होचुके शब्दो का उस क्षण-वर्ती एक शब्द के साथ समुदाय नहीं बन सिक्ता है दैशिक समुदाय बनाने के लिये एक समय में सजातीय अनेक पदार्थों का विद्यमान रहनां आवश्यक है जब कि बौद्धों ने " दितीयक्षरावित्वंस प्रतियोगित्वं क्षणिकत्व " पहिले क्षण मे ग्र्रांत्म-लाभ होकर दूसरे क्षण मे विनश जाना क्षणिकत्व माना है और नैयायिको ने "तृतीयक्षणवितंध्वंस-प्रतियोगितव क्षणिकत्व,, पहिले क्षण मे उपज कर दूसरे क्षण मे विद्यमान रहते हुये शब्द का तीसरे क्षण मे विनशनाना क्षिणिकपन स्वीकार किया है हा जैनो ने शब्द का कतिपय श्राविल कालो तक ठहरना स्वीकार किया है, वस्त्रो को धो रहे धोबी के मोंगरा का शब्द कई भ्राविल के पश्चात् सौ हाथ दूर खडे हुये श्रोता को सुनाई पड़ता है, रात के समय तोप दगने पर प्रकाश दर्शन के अन्तर्म हुर्त पश्चात् कोस दो कोस दूरवर्ती श्रोता को उसका शब्द सुनाई देता है भले ही यहाँ शब्द की लहरी की कल्पना कर उत्पाद, विनाश-शाली अन्य ही शब्दो का श्रोता के कान तक पहुँचना माना जा सकता तथापि सुगन्धित पदार्थ का निमित्त पाकर दूर तक के सुगन्धित बन गये लम्बे, चौडे, पिण्ड के संमान श्रथंवा श्रग्नि को निमित्त पाकर चारों श्रोर फैल रहे उपादान कारण पुद्गल स्कन्धो की उष्णपरिणति होजाने के समान दूर तक उसी शब्द का सुनना निर्गीत किया जाता है अन्यथा गोम्मटसार जीवकाण्ड मे "अटुसहस्स धरारण विसया दुगुणा श्रमण्णित्त, श्रोर " सण्णिस्स वार सोदे,, इस प्ररूपण अनुसार असजी जीव के कर्ण इन्द्रिय का विषय भ्राठ हजार धनुष दूर तक का शब्द कहा गया है तथा सज्ञी जीव का कान वारहं योजन तक के शब्द को सुन लेना माना गया है, यह सिद्धान्त भला रक्षित कैसे रह सकेगा ?

वता स्रो शब्द • घाराये तो वारह योजनो से भी स्रधिक दूर तक पहुँचती होंगी किन्तु चक्र वर्ती की भी कर्ण इन्द्रिय का विषय इससे स्रधिक दूर वर्त रहा शब्द नहीं है, स्रत शब्द के सुने बाने की प्रकृष्ट मर्यादा ने वल वारह योजन की नियत करदी गयी है शब्द की घारायें तो सैकड़ो योजन तक पहुँच जाती होगी। स्राजकल भी रेडियो, वायर लैस, स्रादि स्रनेक यत्रों के सहारे हजारों मीलों के दूरवर्ती शब्द को यहाँ सुन लिया जाता है। प्रकरण में यह कहना है कि नष्ट हा चुके पदायों का देशिक समुदाय नहीं वन सकता है यदि बौद्ध या नया।येक यो कहीं कि भले ही पूर्व उच्चाित शब्द नष्ट हो चुके हैं फिर भी उनके सद्भाव की कल्पना कर उनका समुदाय गढ लिया जाता है जो कि वाच्य स्रथं का प्रतिपादक हो जाता है, यो कहने पर तो हम वैयाकरण कहते हैं कि यदि उन मरे हुये शब्दों के कल्पिन किये गये समुदाय को वावयार्थ की प्रतिपत्ति का निमित्तकारणपना माना जायगा तो प्रति प्रसग होजायगा स्रर्थात्-महीनो पहिले सुने जा चुके विनष्ट शब्दों द्वारा भी स्रयंप्रतिपत्ति होने लग जायगी ऐसी दशा में स्रनेक शब्द बोघों के होजाने का प्रसग स्रानि पर व्यर्थ में उन्मत्तता छा जायगी जो कि किसी को स्रभीष्ट नहीं है. स्रतः प्रत्येक शब्द या समुदिन शब्द वो वावयार्थ की प्रतिपत्ति को नहीं करा सकते हैं।

नित्यत्वाद्वमानां समुदायः संमवतीति चेत् न, श्र मञ्यक्त नां तेषां क्रमवृति-त्वाचदिमञ्यंजकवायूनामनित्यत्वात् क्रममावित्वात् क्रमशस्तदिमञ्यक्तिमिद्धेः । तेषामनिमञ्च-क्तानामर्थप्रतिवित्तिहेतुत्वे तदिमञ्यंजकञ्यापारवैयध्यदितिप्रसंगाञ्च तत एवा मञ्चला- मिन्य-क्तशञ्दममृहादर्थप्रतिवित्ति प्रतिन्युदं ।

वैयाकरण ही कह रहे है कि यदि कोई मोमासक यो कहे कि शब्द क्षिण्क या कालान्तरस्थायी नहीं है किन्तु सभी धकार ग्रादि वर्ण् निस्य है, ग्रतः नित्य वर्णों का समुदाय होजाना गर्डः
एण सम्भव जाता है. यो कहने पर तो हम वैयाकरण कहते हैं कि यह नो नहीं कहना क्यों कि शब्द
को नित्य मानने वालों के यहाँ मी उन शब्दों की ग्राभव्यंजको द्वारा होरही ग्राभव्यक्तियों की प्रवृति
कम से मानी गयी है। ग्रत ग्राभव्यक्त होरहे उन नित्य भी वर्णों की कम से वृत्ति मानी जायगी
क्यों कि उन शब्दों की ग्राभव्यक्ति करनेवाली वायुप ग्रानत्य है इस कारण उन वायुग्नों का कम
करके उपजना होने से उन शब्दों की भी कम से ग्राभव्यक्त होरहे इस कारण उन वायुग्नों का
समुदाय नहीं बन सका। यदि नहीं भी ग्राभव्यक्त होरहे उन वर्णों को अर्थं की प्रतिपत्ति कराने मे
हेतु मान लिया जायगा तो उन वर्णों के ग्राभव्यक्त होरहे वायु, कण्ठ, तालु, शश्विमाग, दो हमें
लियों का सयाग, तार. तान, ग्रादि के व्यापारों का व्यर्थपना हुग्ना जाता है।

एक बात यह भी है कि शब्द को नित्य मानने वाले वादी के यहाँ मनेक शब्द मनिश्यक्त पहे हुये इष्ट किये गये हैं, वे शब्द भी मर्श की प्रतिपत्ति को करा देगेगे, यह स्रति प्रसग दोव । आजायगा। इस शब्दों को मिन्यक्ति भीर सनभिष्यक्ति के पुण्य से पाये हुये मवसर को हाथ से ,

नहीं खोदेना । विचार कर कोई यो कह बैठता है कि कुछ अभिव्यक्त हो रहे उच्चारित कब्द और नहीं प्रकट हुये आगे, पीछे, के शब्दों का समूह होजाने से वाच्य अर्थ की प्रतिपत्ति होजायगी। उत्तर पक्ष पर बैठे हुये वैयाकरण कहते हैं कि तिस ही कारण से यानी अभिव्यजकों के व्यापार का व्यर्थ पना आजाने में और अतिप्रसग होजाने से उक्त सिद्धान्त का खण्डन कर दिया है अर्थात् जैसे मरे हुये और जीवित पुरुषों का कोई सम्मेलन नहीं वन सकता है उसी प्रकार अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त शब्दों का समूह बन जाना अलीक है:

पूर्वपूर्ववर्णज्ञानाहितमंस्कारापेचादंन्यवर्णश्रवणाद्वाक्यार्थप्रतिः चित् न,तत्सं-स्काराणामनित्यत्वेन्त्यवर्णश्रवणकाले सन्विवराधादसतोपेचानुपपत्तेः।

यदि नैयायिक या वैशेषिक यो कहै कि भले ही पहिले पहिले वर्ण नष्ट हो जाते हैं फिर भी वे पहिले पहिले वर्ण अगले अगले वर्णों में संस्कार को प्रविष्ट करते जाते है अर्थां जैसे कि ऋण देने वाला विण्क अपने अधमर्ण होरहे किसान से ब्याज के ऊनर ब्याज लगाता हुआ प्रति तीसरे वर्ष सरकारों स्टाम्पों को बदलवाता रहता है अयवा रसायन को बनाने वाला वैद्य उसी भौषधि में अनेक भाषनायें देता रहता है, वनस्पित शास्त्र का वेत्ता फूल या फलों को उत्तरोत्तर वृक्ष या वेलों की सन्तान अनुसार बहुत बड़ा कर लेता है, विशेष बलधारी जीव एक गाय के दूव को दूसरी गाय को पिलाकर और दूसरी गाय के दूध को तोसरी गाय को पिलाकर और वसरी गाय के दूध को तोसरी गाय को पिलाकर यो चौथी, पाचनी आदि सौ गायों तक प्रक्रिया करके सौवी गाय के दुध का मावा बना कर पौष्टिक मोद क बनाते सुने जाते हैं एक निकृष्ट हिसक हकीम ने किसी कामानुर यवन को यो पुष्टि-कर प्रयाग बताया था कि कितने ही साढो यानी सरपट चलने वाले विशेष विषधर जन्तुओं को प्रथम चालीस मुर्गे खांय पुनः चालीसवें मुर्गे को वे उनतालीस मुर्गे खांजाय यो उननालीसवें को शेष अडतीस और अडतीसमें को शेष सेतीस आदि कम से भक्षण बरते हुये जब एक मुर्गा शेष रहे उसका मास भक्षण करने से वड़ा भारी काम विकार हो जाता है।

इस प्रयोग को धिक्कार है, वक्ता श्रोर श्रोता दोनो ने तीव्र पाप से श्रनन्त कामवासना के महापापों को उपजा कर श्रनन्त नरक निगोद को वढाया है (धिक्, मोह) इसी प्रकार पहिले शब्द का ज्ञान दूसरे शब्द के ज्ञान में श्रपने संस्कार को घर देता है और तोसरे शब्द के ज्ञान में पहिले शब्द से संस्कृत द्वितीय शब्द के ज्ञान का संस्कार घर दिया जाता है यो पहिले, दूसरे, तीसरे, श्रादि के संस्कारों को क्रम कम से लेरहे चीथे, पाचमे, प्रादि शब्द ज्ञानों के संस्कारों से युक्त हो एहा श्रन्तिम शब्द का श्रावणाप्रत्यक्ष महित वाक्य श्रर्थ को प्रतिपत्ति करा देता है वैया हरणा कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि शब्द या ज्ञान के समान उनके संस्कार भी तो श्रन्तिय है, ऐसी दशा में श्रन्तिम वर्ण के सुनने के श्रवसरपर उन संस्कारों के विद्यमान रहनेका विरोध है जो वस्तु विद्यमान ही नहीं है उसकी "वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति करना" श्राद्दि किसी भी कार्य में श्रपेक्षा करते रहना उचित नहीं पड़ता है।

कल्पनारोपितसस्कारापेचायां कल्पनारोपितादेव वाक्यायप्रतिपश्चिप्रसंगात् तत्तं स्काराणां कालांतरस्यायित्वें त्यवर्णश्रवणादितसस्कारस्य पूर्ववर्णश्रवणादितसंकारेः सहार्षप्रति पत्तिहेतुत्विमिति तत्सस्कारसम्होऽर्थप्रतिपत्तिहेतुनं शब्द इत्यायातं । न चैतद्युक्त, वर्णश्रवणादितसंकारेभ्यो वर्णस्वरणमात्रस्यैवोष्यत्तेः पदश्रवणादितसंकारेभ्यः पदम्म णमात्रवत्।

वैयाकरण के प्रांत वैशेषिक कह रहे है कि मले ही पूर्व शब्दों या उनके पूर्व-वर्ती जानों के समान उन ज्ञानों के सस्कार भी मर चुके है फिर भी कल्पना से आरोपे जा चुके उन संस्कारों की अपेक्षा करना वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति में मान लिया जाता है, मरे हुयेकी मूर्तिया या चित्र कुछ कार्य को कर ही देते हैं "यो लुप्यते स लुप्यमानार्थ-विद्यायी"। यो कहने पर तो हम वैयाकरण कहेंगे कि सब तो कल्पना करके आरोपे गये ही संस्कार से वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होने का प्रसग प्राप्त हुआ मर गयी गाय, भैसो की तस्वीरे या खिलोने दूध नहीं देते हैं, कल्पित कारणों से मूठ मूठ कल्पित ही कार्य होसकते हैं जैसे कि बच्चे खेला करते हैं, किन्तु यह कार्यकारण भाव कोई बच्चों का खेल नहीं है, वस्तुभूत भाव-आत्मक कारण को यथार्थ कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करना पहता है भूट मूठ कल्पित कर लिये गये सस्कार कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं।

हाँ उन सस्कारों को क्षाणिक नहीं मान कर यदि देर तक कालान्तर—स्थायी माना बांगा तब तो मन्तिम वर्णों के सुनने से घार लिये गये सस्कार को पहिले पहिले वर्णों के सुनने द्वारा भाषान किये जा चुके सस्कारों के साथ मर्थ की प्रतिपत्ति का कारणपना माथा भौर यो उन सस्कारों का समूह ही मर्थ की प्रतिपत्ति कराने का हेतु हुमा शब्द तो वाच्य मर्थ का प्रतिपादक नहीं होसका यह मनिष्ट भापित माई किन्तु यह शब्द को पदार्थ का प्रतिपादक नहीं मानते हुये सस्कारों को भर्थ की प्रतिपत्ति का कारण मान लेना वैशेषिकों को कथमि उचित नहीं है, दे-व-द-त मादि वर्णों के सुनने से जमालिये गये संस्कारों से केवल वर्णों का ही स्मरण हाना बन सकता है, जैसे कि देव दत्त-गा-भ्रम्याज शुक्लाम् दण्डेन इत्यादि पदों के श्रावण-प्रत्यक्ष द्वारा जह लिये गये संस्कारों से केवलपदों का ही स्मरण हो सकता है बाक्य के मर्थ की या प्रकरण के मर्थ की प्रसण्ड प्रति-पत्ति नहीं होसकेगी।

श्रथ संकेतवलोपजातपदाभिधेयज्ञानाहितसस्कारेम्योर्थप्रतिमित्तिरिष्यते तथापि पदार्थप्रतिपत्तिरेव स्यान्न वाक्यार्थप्र तपत्तिः। न च पदार्थमप्रदायप्रतिपत्तिरेव वाक्यार्थप्रतिपत्ति
रिति युक्त वर्गार्थसप्रदायप्रतिपत्तिरेव पदार्थप्रतिपत्तिरूपत्वसंगात् । न च वर्गानामर्थग्रामावे पदस्यार्थवन्त्व घटते, तस्य प्रकृतिप्रत्ययादिसम्बदायात्मकत्वात् प्रकृत्यादीनां च अर्थवन्वोपग्मात् ।

वैयाक रेंग ही कहे जा रहे हैं कि भवं यदि वैशेषिक यो इष्ट करें कि भले ही वर्णों के संस्कार से वर्णों का स्मरण होसके किन्तु जो बृद्धव्यवहार से हमने पूर्व मे यो सकते ग्रहण कर रहा है

कि गम डोस् सु गकार के उत्तरवर्ती ग्रोकार वर्ण वाले गो पद से सीग सासना वाला पशु समभा जाता है, घट शब्द से शंख की सी ग्रीवा श्रौर वडे पेट वाला पदार्थ कहा जाता है, इत्यादिक रूप से पदो के संकेतो की मामर्थ्य से उत्पन्न होचुके ग्रीभधान करने योग्य श्रथों के ज्ञान द्वारा धरिदये गये संस्कारों करके वाच्य की प्रतिपत्ति होजायगी। इस पर हम वैयाकरण कहते है कि तो भी पदो के ग्रलग ग्रलग ग्रथों की ही प्रतिपत्ति होसकेगी वाक्य के ग्रथ की प्रतिपत्ति नहीं होसकेगी। वहीं वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नहीं होसकेगी। वहीं वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नहीं होसकना, दोष खडा रहा। यदि वैशेषिक यो कह बैठें कि पदार्थों के समुदाय की प्रतिपत्ति ही वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति है, इस पर हम वैयाकरण कहते है कि यह कहना युक्तिपूर्ण नहीं है, इस ढंग से तो प्रत्येक वर्णों करके कहे गये ग्रयों के समुदाय की प्रतिपत्ति को ही पदार्थ की प्रतिपत्ति स्वरूप होजाने का प्रसग ग्राजावेगा क्योंकि गकार, ग्रोकार ग्रादि वर्णों के ग्रर्थसिहतपन का ग्रभाव हो जाने पर गौ ग्रादिक पद को गाय ग्रर्थ करके सार्थकपना नहीं घटित हो पाता है।

बात यह है कि प्रकृति, प्रत्ययं, दिकरण, ग्रागम ग्रादि का समुदाय स्वरूप वह पद है ग्रीर ज्याकरण शास्त्र मे प्रकृति ग्रादि को ग्रर्थसिहित स्वीकार किया गया है। श्रर्थात्-जिससे प्रत्यय लाया जाता है वह प्रकृति है भू, गम, दिव, जिन, ग्रादि प्रकृतियो है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः प्रकृतियो से जो लाया जाता है वह प्रत्यय है जो कि तिप्,तस्, िक, सु, ग्री, जस् ग्रादि है ग्रीर प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच मे शप्, शन्, शनु, ग्रादि विकरण ग्राजाते हैं नुम्, कुक्, दुक्, घुट्र ग्रादि ग्रागम होजानेके वर्ण है। प्रकृतियोके ग्रर्थ सत्ता गमन, ग्रादि न्यारे न्यारे है, प्रत्ययो के भी, कर्ता, एकत्व, वतमान काल ग्रादि ग्रनेक ग्रर्थ है यो ग्रर्थवान् होरहे प्रकृति, प्रत्यय, ग्रादि वर्णों का समुदाय ही पदार्थ मान लिया जाग्री।

यदि पुनः प्रकुन्यादयः स्वार्थापेच्चयार्थवंतोषि "दार्थापेच्चया निरर्थका एवेति मतं तदा पदान्यपि स्वाभिधेय पेच्चयार्थवंत्यपि वाक्यार्थापेच्चया निरर्थकानि कि न भवेयुः ! तदुक्तं— 'वाह्यस्यार्थो यथा नास्ति कश्चिड्बाह्यस्यक ले देनदत्त दयो वाक्ये तथंव स्युरनर्थकः:। इति ।

वैयाकरण ही कहे जा रहे है, कि नैयायिको का फिर यदि यह मन्तन्य होय कि प्रकृति, प्रत्यय, ग्रादिक यद्यपि अपने अपने नियम होरहे ग्रर्थ की ग्रपेक्षा सार्थक है। फिर भो वर्णों के समुदाय होरहे पद के स्वकीय ग्रर्थ की ग्रपेक्षा करके वे निर्थक ही है। यो मन्तन्य होने पर तव तो हम वैयाकरण कहेंगे कि यो तो वाक्य रूप समुदाय मे पड़े हुये ग्रनेक पद भी ग्रपने ग्रपने कथन करने योग्य ग्रर्थों की ग्रपेक्षा सार्थक होते हुये भी वाक्य के ग्रर्थ की ग्रपेक्षा करके क्यो नहीं निर्थक होजाग्रो कोसो दूर पड़े हुये एक एक मनुष्य को ग्रपेक्षा ग्रनुसार दस, वीस मनुष्यों का मिल जाना मेला नहीं कहा जा सकता है, ग्रतः देवदत्त, गाय, ग्रादि पद केवल स्वार्थ को ही कह सकेंगे समुदित वाक्या को नहीं, वहीं हमारे ग्रन्थ मे यो कहा गया है कि जिस प्रकार ब्राह्मण करके ग्रोहे जा रहे

कम्बल मे कोई ब्राह्मणता का सूचक अर्थ नहीं है, उस ही प्रकार 'देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डन,, इस वाक्य मे देवदत्त आदि पद भी निरर्थंक है।

तथा च न पढार्थसमुदाय एव वाक्यस्यार्थस्तस्य ततोन्यत्वादेकन्वेनाप्रतीयमानत्वा-दभ्याजनिक्रयादेदेवदत्तादिवाक्यार्थत्वात् । न च तस्य वर्णेभ्य इत्र पदेभ्योपि प्रतिपत्तिः समन् तीति तत्प्रनिपत्तिहेतुर्वर्णी दव्यतिरिक्तः कश्चिद्धस्त्वात्माभ्युपगं व्यः । म च स्कोट एत्, स्फुट त्यर्थोऽस्मादिति स्फोट इति तस्यैकरूपता पुनरेकाकारप्रतिमासादवसीयते नानाकारभ्यो हेतुम्य स्तद्यागादहेतुकत्वप्रसंगादिति ।

व्याकरणवित्ता ही अपना सिद्धान्त कह रहे हैं कि भीर उक्त ढंग से तिस प्रकार दशा होजाने पर पदो के अर्थो का समुदाय ही वाक्य का भ्रयं नहीं होसका क्यों कि उस वाक्य का भर्वं उन पदो के न्यारे न्यारे तितरे वितरे अर्थों से भिन्न हैं. पदो के अर्थं भीर वाक्य के भर्यं की एकपन करके प्रतीत नहीं होरही है, अभ्याजन यानी घर लाना किया आदिक तो देवदत्त गा इत्यादिक वाक्य का भर्य है।

"एकतिड वावयं" उस वाक्य के अर्थ की न्यारे त्यारे वर्णों से जैसे अतिपत्ति नहीं होती हैं, उसी प्रकार पुष्पप्रकीर्ण समान यहा वहा विखर रहे स्वतंत्र पदो से भी वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होता नहीं सम्भवता है। इस कारण उस वांच्य अर्थ की प्रतिपत्ति को कराने का कारण कोई वर्णों और पदो से व्यतिरिक्त होरहा वस्तुभूत-आत्मक पदार्थ स्वीकार कर लेना, चाहिये और मीमासकों के साब, स्वल्प मतभेद को घार रहे हम वैयाकरणों के यहा वही वस्तु स्फोट माना गया है।

स्फोट शब्द की निरुक्ति से भी यही अर्थ निकलता है, कि जिससे वाब्य अर्थ स्फुट होजाता है, इस कारण वह स्फोट माना गया है।

यो उस स्फोट का एक-रूपपना तो फिर एक आकार वाले होरहे प्रतिभास से निर्गीत कर लिया जाता है, क्यों कि अनेक आकार वाले हेतुओं से एक अलण्ड वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होजाने का अयोग है, यदि शब्द में ठहर रहे स्कोट को एक स्वरूप नहीं माना जायगा तो वाच्यार्थ की एक अलण्ड प्रतिपत्ति को निर्हेतुकपन का प्रसग होगा किन्तु प्रतिनियत देश, काल, आकारो वाली यह समीचीन प्रतिपत्ति तो विना कारगों के नहीं होसकती है। यहां तक मीमासक पण्डित अपने स्फोटबाद के पूर्व पक्ष को पूर्ण कर चुके हैं।

सोप्ययं स्फोटवादी प्रष्टव्यः, किमयं स्फोटः श्ब्दात्मकोऽश्ब्दात्मको वा १६ि। न तावदाद्यः पद्यः श्रेयान्, तम्य स्फोटस्य शब्दात्मन सदैकस्वमावस्याप्रतीतेः वर्णपदीत्मनी नानास्वमावस्यायमामनात्, वर्णपदेम्यो मिन्नस्यैकस्वमावस्येव शब्दस्य श्रोवसुदौ प्रतिभासना-दिसद्धा स्वमावानुपल्बिः स्वमावविरुद्धोपल्बिवा न स्फोटामावसावनीति चेत् न, तस्य वर्षापदश्वग्राकाले पश्चाद्धा प्रतिमासामावात्।

श्रव ग्राचार्य महाराज समाधान करते है, कि इस प्रकार कह रहा यह प्रसिद्ध विद्वान् स्फोट-वादी भी यों प्रश्न करलेने योग्य है, कि क्योंजी यह तुम्हारा स्फोट क्या शब्द-ग्रात्मक है ? ग्रथवा क्या शब्द स्वरूप नहीं होरहा किसी ग्रन्य पदार्थ स्वरूप है ? वताग्रो, ग्रादि का पक्ष ग्रहण करना तो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि शब्द स्वरूप मान लिये गये उस स्फोट की सर्वदा एक स्वभाव वाले होरहे की प्रतीति नहीं होती है, वर्गों, पदो, स्वरूप होरहे ग्रनेक स्वभाववाले शब्दका सदा प्रतिभास होरहा है।

यदि वैयाकरण यो कहै कि वर्ण और पदी से भिन्न होरहे एक स्वभाव वाले ही शब्द का कर्ण इन्द्रिय-जन्य ज्ञान मे प्रतिभास होरहा है। अतः स्फोट के अभाव को धिने वाली स्वभाव अनुप-लिंध अथवा स्वभाविक छोपलिंध तो असि छ है। अर्थान् "स्फोटो नास्नि अनुपलब्धे अथवा स्कोटो नास्ति अनेक स्वभावात्मकशब्द स्य वोपलब्धे." इन अनुमानो मे पडे हुये दोनो हेतु वेचारे स्वरूपासि छ हैत्वाभास है। असत् हेतु तो स्फोट के अभाव को नहीं साध सकते है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि शब्द और वाच्यार्थ के मध्य में व्यर्थ गढ़ लिये गये नस स्फोट का वर्ण और पदों के श्रावरण प्रत्यक्ष के अगसर पर अथवा पीछे भी प्रतिभास नहीं होता है। जिस उपलम्भ योग्य माने गये पदार्थका ज्ञान नहीं होय फिर भी उसका सद्भाव माने चले जाना केवल वालाग्रह मात्र है।

स हि यदि तावदाख्यातशब्दः प्रतिम सत एव वाक्यातमा तदा नैकस्व मार्वाऽनेकत-कृतिमकत्वात् भिन्न एवाख्यातशब्दोऽभ्याजेत्यादिवर्णोभ्य इत्ययुक्तं, तथा प्रवीत्यमावात्।

वैयाकरेगो का विचार हैं-

"ग्राख्यातशब्द. सङ्घातो जाति सघात-वित्तनी। एकोऽनवयवः शब्दःक्रमो बुद्धचनुसहृतिः॥ १॥ पदमाद्यं पद चात्य पद सापेच मित्यपि। वाक्य प्रतिमितिभिन्ना बहुवा न्यायवेदिन।म्॥ २॥,

न्याय को जानने वाले विद्वानों की वाक्य के लक्षण प्रति ग्रनेक प्रकार भिन्न भिन्न मितयाँ हैं। कोई भवति, पचित, इत्यादि ग्राख्यात शब्द को वाक्य मानते हैं। एक तिड वाक्यं,,।

श्रन्य पण्डित तो वर्णों या पदों के सघात यानी समुदाय को वाक्य कहते हैं कोई संघात में वर्त रही जाति को वाक्य कहते हैं, इतर पण्डित बेचारे श्रवयवों से रहित होरहे एक श्रवण्ड स्प्लोट-श्रात्मक शब्द को बाक्य मान रहे हैं, वर्णों के कम को वाक्य कोई कोई मान बैठे हैं. चारों श्रीर से संकोच कर बुद्धि का एक शब्द पिण्ड द्वारा परामर्श किया जाना वाक्य भी क्वचित् माना जा रहा है, तथा श्रन्य पदों की श्रपेक्षा रखने वाला श्राद्यपद श्रथवा श्रन्य पदों की श्रपेक्षा रखने वाला राज्यपद श्रथवा श्रन्य पदों की श्रपेक्षा रखने वाला राज्यपद भी वाक्य होसकता है, यों वाक्य के लक्ष्यण में कई सम्मितिया हैं तदनुसार श्राचार्य महा- राज एक एक मन्तव्य पर कम से विचार चलाते हैं।

वानय के लक्षणों में सब से पहिले तिङन्त ग्राख्यात शब्द को वानय मानने वाले वैयाकरणा यदि यो कहैं कि वह ग्राख्यात शब्द तो वानयस्वरूप होता हुग्रा सब को प्रतिभासता ही है, तब तो हम जैन कहेगे कि वह ग्राख्यातशब्दस्वरूप वाक्य वेचारा (पक्ष) एक स्वभाव-वाला हो नही है। ग्रानेक वर्ण-ग्रात्मक होने से (हेतु) देखो पर्चात, करोति, ग्रादि वाक्य ग्रनेक स्वभाव वाले हैं, अब् श्रात् वा ग्रार्थ पाक स्वभाव है, तिप् प्रत्यय के ग्रार्थ तो वतमानकाल, स्वतन्त्रकर्तृत्व, एकत्व सक्ष्या ग्रादि स्वभाव है, ग्रत एक स्वभाव वाला ग्राख्यात शब्द नहीं होसका जोकि स्फोट माना गया है। यदि वैयाकरण यो कहै कि ग्रन्याज, पचित, ग्रादि ग्राख्यातों में पढे हुये ग्राम भाग भाग श्रात् । पच् भाग नित् इत्यादि वणों से ग्राख्यात शब्द भिन्न ही है। जोकि स्फोट माना गया है, ग्राचार्य कहते है कि यह वैयाकरण का कहना ग्रयुक्त है, क्योंकि तिस प्रकार की प्रतीति नहीं होती है, ग्राम्याज में पढे हुये वणों के सिवाय या पचित में पडे हुये वणों के ग्रांतिक्त किसी ग्रास्थात शब्द की प्रतीति नहीं होती है।

वर्गीन्यग्योत्यवर्गश्रवणानतरमेकः प्रतीयत एवेति चेन्न, वर्गानां प्रत्येकं सप्तृदितानं वा स्फोटाभिन्यक्ती हेतुत्वाघटनादर्थप्रतिपत्ताविव सर्वथा विशेषामावात् । यदि पुनः कथिनद्दर्भाः स्फोटाभिन्यक्तिहेतवः स्युस्तदा तथैवार्थप्रतिपत्तिहेतवः संतु विमनया परम्परया १ वर्षोस्यः स्फोटस्याभिन्यक्तिस्ततोभिन्यक्तादर्थप्रतिपत्तिरिति । कथंचिद्व्यतिरिक्तः स्फोटो वर्षोस्य इति तस्य श्रोत्रबुद्धौ प्रतिभासनोपगमे कथमेकानेकस्वमागोसौ न स्यात् १ सुखदुःखादिपर्यायात्मकात्म

वत् नवपुरागादिविशेषात्मकस्कंधवद्वा ।

यदि नैयाकरण यो कहैं कि वर्णों से प्रगट होने योग्य और अन्तिम वर्णं के पुनने के पहचात एक स्वमाववाला आख्यात शब्द प्रतीत हो ही जाता है। आचार्य कहते हैं, कि यो तो नहीं कहना क्यों कि प्रत्येक प्रत्येक दिने वर्णों को अथवा समुदाय प्राप्त होरहे वर्णों को स्फोट की प्रभिव्यक्ति में कारण पना घटित नहीं होता है, जैसे कि मीमासकों ने अर्थ की प्रतिपत्ति कराने में प्रत्येक घ्वनियों या समुदित ध्वानयों को निमित्त कारण नहीं होने दिया था। हमारे यहा अर्थ की प्रतिपत्ति कराने में और तुम्हारे यहा स्फोट की अभिव्यक्ति कराने में प्रत्येक शब्द या समुदित शब्दों की कारणाता की सभी प्रकारों से कोई विशेषता नहीं है। अर्थात्—''स्फोटोऽर्थप्रतिपत्तिहेतुनं ध्वनय,, इत्यादि ग्रन्थ द्वारा जैसे भाप वैयाकरण प्रत्येक शब्द या समुदित शब्दों को अभिव्यक्ति करने में प्रत्येक या समुदित शब्द को कारण होजाने का खण्डन कर देवेंगे, आप जो अपने लिगे समाधान करेंगे वही समाधान हमारे लिये लागू होजायगा हमारे सिद्धान्त का प्रत्याख्यान करना तुम्हारे सिद्धान्तपर भी चरितार्थ कर दिया जागा, इस विषय का हम, तुम, में कोई रेफ मात्र भी अन्तर नहीं है, आपके यहा मीमासा—हलोकवार्तिक अन्य है, तो हमारे यहाँ तत्वार्थहलोकवार्त्तिक महान् ग्रन्थ है, वार्तिकों की चिकित्सा वार्तिकों से कर दी जायगी।

मदि सम्हल कर स्नाप फिर यों कहैं कि स्रनेक वर्ण ही कर्याचित् स्फोट की समिन्यिक

कराने में हेतु होसकेंगे तब तो हम जैन कह सकेंगे कि तिस ही प्रकार कथंचित एकपन और श्रनेकंपन धार रहे वे वर्ण ही अर्थ की प्रतिपत्ति कराने में निमित्त कारण होजात्रों, इस व्यर्थकी लम्बीपरम्परा से क्या लाभ है ? कि प्रथम तो बहुत में वर्णों से नित्य स्फोट को प्रगट किया जाय पश्चात् उस श्रीक्यक हुये स्फोट से अर्थ की प्रतिपत्ति की जाय, दार्शनिकों के यहा ऐसी निर्थंक परम्परा नहीं मानी जाती है। इस कारण सिद्ध होता है कि आपका माना हुआ वह स्फोट वर्णों से कोई भिन्न नहीं है, कथचित् अभिन्न है । यो वर्णों से अभिन्न होरहे उस स्फोट का यदि श्रोत्र-जन्य ज्ञान में प्रतिभास जाना स्वीकार किया जायगा तो मीमासकों के यहा वह स्फोट शला एक अनेक स्वभाव वाला क्यों नहीं हो सकेंगा ? यानी-शब्दआत्मक स्फोट एक, अनेक स्वभाव वाला है। जैसे कि सुख, दुख, ज्ञान, पुरुषार्थ (प्रयत्न) आदि अनेक पर्यायों के साथ तदात्मक होरहा आत्मा बेचारा एक अनेक स्वभाव वाला है, देखिये स्वय आत्मा द्रव्य एक है। उससे अभिन्न होरहे सुख दु:ख आदिक अनेक विवर्त है, अतः आत्मा यह एक-अनेक-आत्मक है।

ग्रथवा दूसरा दृष्टान्त यो समिभ्ये कि नवीन, पुरानी, ग्रर्धजीर्ग, ग्रादि श्रवस्था विशेषों के साथ-तदात्मक होरहा वस्त्र, गृह, ग्रादि पुद्गल स्कन्ध जैसे एक ग्रनेक-ग्रात्मक है, ग्रनेक पुद्गल द्रव्यों का पिण्ड होरहा स्कन्ध नामक ग्रशुद्ध पुद्गल द्रव्य एक है, उसकी ग्रभिन्न होरही नयी, पुरानी, ग्रादि श्रवस्थायें न्यारी त्यारी श्रनेक है, इसी प्रकार शब्द भी एक-ग्रनेक-स्वभाव वाला है, भले ही शब्द की किसी एक शंक्ति या पूरे शब्द का नाम स्फोट कर लिया, इस ग्रर्थ के बिना हुये कोरे शब्द मात्र के भेद से हम वैयाकरणों के साथ कोई विवाद नहीं करते हैं ''ग्रर्थे तात्पर्यं न तु शब्दजाले,,

भाषावर्गणापुद्गलद्रव्यं हि स्वसहकारिविशेष-वशादकाररूपतामासाद्य मकारादि-रूपतामामाद्यत् क्रमशः प्रतिनियतवकृति शेषःदेरभ्याजेन्यादिराख्यातशब्दः प्रतिभासते न चासी वाक्यं देवदत्तादिपदिनरपेत्तस्तदुच्चारर वैयथ्यिपत्तेः । सत्तापेत्तस्य तु वाक्यत्वे देवदत्त गाम-भ्याज शुक्लां द्राखेनेत्यादि कथिनत्पदात्मकं वाक्यमेकानेकस्वभावमाख्यातशब्दवद्भिधातव्यं, तिश्वराकृती चावचयैकान्ता लंबनप्रसंगात ।

भाषा वगरणा स्वरूप पुद्गल द्रव्य तो नियत होरहे ग्रपने विशेष विशेष सहकारी कारणो के वश से "ग्रम्याज" यहा ग्रकार स्वरूप को प्राप्त कर भकार, यकार ग्रादि-पन को घार रहा सन्ता कम क्रम से प्रति-नियत होरहे वक्ता विशेष या श्रोता विशेष ग्रादि को ग्रम्याज, पच, गच्छ, ग्रादिक ग्राख्यात शब्द स्वरूप करके प्रतिभास जाता है किन्तु वह ग्रकेला ग्राख्यात शब्द तो देवदत्त, गो, ग्रादि पदो की नहीं ग्रपेक्षा रखता हुग्रा कथमिप वाक्य नहीं होसकता है, वैयाकरणों के यहां यदि केवल तिडन्त श्राख्यात शब्द ही पूरा वाक्य मान लिया जायगा तो उन देवदत्त, गा, ग्रादि पदो के उच्चारण करने के व्यर्थपन का प्रसग ग्राजावेगा। यदि उन देवदत्त ग्रादि पदो के सद्भाव की ग्रपेक्षा रखने वाले ग्राख्यात शब्द को वाक्यपना इष्ट करोगे तत्रतो "हे देवदत्त तू घौली ग्रय

को डण्डे करके घेरला "इत्यादि पदो के साथ कथाचित् तादात्म्य को धार रहा वाक्य एक भ्रमेक स्वभाव वाला ही कथन करने योग्य उचित पडा जैसे कि पिहले ग्रमि, ग्राइ, ग्रम्, शप् हि, ग्रादिक शब्दो के साथ कथाचित तदात्मक होरहा ग्रास्यात शब्द वेचारा एक ग्रीर ग्रमेक म्वभाव वाला मान लिया जा चुका है यदि वाक्य के एक अनेक स्वभावों का निराकरण किया जायगा तो वैयाकरणों को वौद्धों के क्षिणिकत्य एकान्तके ग्रवलम्बन करने का प्रसग ग्राजायगा। शब्द को नित्य मानने वाले वैयाकरणा उन क्षिणिकवादी बौद्धों का सहारा लेने के लिये कथमि उत्कण्ठित नहीं होंगे।

क्रमभुः ं केपांचिद्वणीनां वास्तवैक दिन्वाभावे च रणकवर्णभागानामपि पारमार्थ-कैकवर्णात्वासिद्धेस्तथोपगमे वांतविहरचान्मनो घटादेश्च क्रममान्यनेकपर्यापात्म कस्यामावानु-पंगात । तास्तत्मद्भ वमस्युपगच्छता चिणकानेकक्रमष्ट्रचिद्याभागात्मकमे दे वर्णामस्युपेयं, तद्वदनेकक्रमविवर्णात्मकमेकं पदं तादशानेकपदात्मक च वाक्यमे पेनव्यं। ततो न ख्यात-शब्दो वाक्यात्मेकस् भाव एव कथ् चदनेकस्वभावस्य तस्य प्रतातः।

कम कम से हुये देखे जा रहे नियत किन्ही किन्ही वर्णों का यदि वास्तविक रूप से एक पदपना नहीं माना जायगा तो एक वर्ण के क्षिण्क प्र शो का भी समुदित होकर वास्तिक एक वर्ण होजाना नहीं सिद्ध होसकेगा भीर तैसा स्वीकार कर लेने पर यानी क्रमभावां ग्रनेक प्र शो की एक पिण्ड होजाना नहीं मानने पर तो अन्तरग आत्म तत्व को भीर विहरण घट, पट, ग्रादि प्यार्थों को क्रमभावी अनेक पर्यायों के साथ तदात्मक होरहेपन के अभाव का प्रसग भाजावेगा। अर्थात् एक भात्मा अनेक सुख, दुख, राग, होप, मितज्ञान, श्रु तज्ञान, दान, लाभ, आदि परिएति-आत्मक नहीं होसकेगा। तथा एक घट अनेक कपाल, कपालिका आदि भवयव-आत्मक और करडे का एक थान अनेक तन्तु-आत्मक नहीं वन सकेगा तिस कारएा उन आत्मा घट, पट, आदि अंशी पदार्थों के सद्भाव को स्वीकार करने वाले वैयाकरण करके कम से वर्त रहे और क्षिणक होरहे अनेक वर्ण भागों के साथ तदात्मक होरहा एक वर्ण प्रसन्नता—पूर्वक मान लेना चाहिये अर्थात्-भाठ अ शों की एक खाट, या दो हाथ, दो पाँव, नितम्ब, पीठ, उर स्थल, सिर, इन भाठ अ गों का एक शरीर माना ही जाता है, प्रत्येक सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के भांग भी भाठ इष्ट किये गये हैं, इसी प्रकार भ का स्वर पूर कर गाने वाले गन्धवं देर तक भ्र कापते रहते हैं वहां अवर्ण के कितने ही भां शर्म प्र का स्वर पूर कर गाने वाले विये गये भकार में भी भनेक उसके भ्रवयव भूत भ्र शं है उनका समुदाय एक "भा" भक्षर है।

बस उसी " म्र " के समान कम से वर्त रहे घनेक घ्र, म, ग्रादि वर्गों के साथ तदात्मक को धार रहा एक पद होता है भीर पिण्ड होग्हे तिन्ही वर्गा या पदो के समान धनेक पदो के साथ तदारमक होरहां वाक्य इष्ट कर लेना चाहिये देखिये फूली पौनी मे पाये जा रहे छोटे छोटे रूंगाओं से मिलकर लम्बा सूत उपजता है, सूत मे ग्रंडिया ग्रौर ग्रंडियो मे ग्रांटे ग्रौर ग्रांटो से थान होजाता है उसी प्रकार प्रक्षर के छोटे छोटे ग्रंबो से एक ग्रक्षर ग्रौर ग्रनेक ग्रक्षरों से एक पद, तथा ग्रनेक पदों से एक वाक्य होजाता है तिस कारण वाक्य स्वरूप माना गया ग्राख्यात शब्द बेचारा एक स्वभाव वाला ही नहीं है जो कि वैयाकरणों ने मान रखा है किन्तु कथाचित ग्रनेक स्वभावों वाले उस ग्राख्यात शब्द की प्रतीति होरही है प्रतीति-सिद्ध पदार्थ को सहर्ष स्वीकार करलेना चाहिये। यहाँ तक वैयाकरणों के मत मे वाक्य माने गये ग्राख्यात शब्द का विचार कर दिया गया है।

एतेन पदमाद्यमत्यं चान्यद्वा पदांतरापेचं वाक्यमेकस्वमाविमिति निरस्तं तस्या प्याख्यातश्बद्वत्कथंचिद्नेकस्वभावस्य प्रतिभासनात्।

इस उक्त कथन करके "देवदत्तः श्रोदनं पचित "देवदत्त भात को पकाता है यहाँ श्रादि का पद देवदत्त श्रथवा अन्त का पद पचित एवं श्रोर भी कोई मध्य का पद तो यन्य पदो की अपेक्षा रखता हुआ एक स्वभाव वाला वाक्य है, इस वैयाकरणो के मन्तव्य का भी आचार्य ने निराकरण कर दिण है क्योंकि अन्य पदो की अपेक्षा रखते हुये उस आद्य पद या अन्तिम पद का आख्यात शब्द के समान कथित् अनेक स्वभाव वाले का ही प्रतिभास होरहा है। बात यह है कि जितने भी कर्ता, कर्म, करणा, सम्प्रदान, विशेषणा, किया इत्यादिक अर्थों के वाचक पदो करके शब्दबोध होता है परस्पर-अपेक्षा रखते हुये उन पदो के निराकाक्ष होरहे समुदाय को वाक्यपना प्रसिद्ध है, अतः वह वाक्य आख्यात शब्द के समान अनेक स्वभावो वाला है।

एकोनवयवः शब्दो वाक्यमित्ययुक्तं, तस्य सावयास्य प्रतिभासनात् । तस्य चाव-यवेभ्योनर्थान्तरत्वेऽनेकत्वमेव स्यात्, तदर्थान्तरत्वे संबधासिद्धिः उपकारकल्पनायां वाक्यस्यावय-यकार्यत् प्रसंगस्तैकाकार्यत्वाद्वयदानां वा वाक्यकार्यता तेनोपिक्तिभाणत्वात् उपकारम्य ततोर्था-तन्तर्वे सर्वधामिद्धिर नुपकारात् तदुष्कारांतरकल्पनाथामनवस्थः प्रसंग इति वाक्यतद्वयवभेदाभे-दंकांत्यादिनाम्रपालम्भः । स्दाद्वादिनां यथाप्रतीतिकथंचित्तदभेदोपगमात् एकानेकाकारप्रतीते-रेकानेकात्मकस्य जात्यंतरस्य व्यवस्थितेः ।

ग्रंशों से रहित होरहा एक निरवयव शब्द तो वाक्य है यह न्यायवेदियों का कथन भी युक्तियों से रीता है क्यों कि उस भ्रवयवों से सिहत होरहे वाक्य का सभी विद्वानों को परिज्ञान होता है कर्ता, कर्म, किया, करण भ्रादि सभी तो अपने भ्रपने भ्रथों को लिये हुये वाक्य के भ्रवयव होरहे हैं जैसे कि एक थान के भ्रनेक तन्तु भ्रवयव होरहे हैं, यदि उस वाक्य को भ्राने कर्ता, कर्म, भ्रादि वाक्यों से भ्रभिन्न माना जायगा तो वह वाक्य भ्रनेक भ्रनेक स्वभाव वाला ही होगा। भ्रनेकों से भ्रमिन्न भ्रनेक पदार्थ है या भ्रनेक स्वभावों वाला ही है। हाँ यदि वाक्य का उन भ्रवयवों से भेद माना विदेशों तो वाक्य भीर भ्रवयवों के परस्पर हो रहें सम्बन्ध की सिद्धि नहीं वन सकेनी भीर

तब तो सम्बन्ध के विना ''इन अवयवो का यह वाक्य है" अथवा उस वाक्य के ये प्रवयव हैं यों सम्बन्ध का निरूपण करने वाली पच्छी विभक्ति नहीं उतर सकती है, उपकार किये जाने पर ही सम्बन्ध की व्यवस्था मानी गयी है, पिता पुत्र सम्बन्ध, गुरु शिष्य सम्बन्ध, पित पत्नी सम्बन्ध, स्व-स्वामी सम्बन्ध, कार्य कारणा भाव, आदि में परस्पर उपकार द्वारा नाता जुड़ा हुआ है, शिष्य का उपकार गुरु पढ़ा कर कर देता है और शिष्य भी गुरु जी की सेवा, अनुकूल व्यवहार, अद्धा, करता हुआ उपकार करता है। इत्यादि प्रकार अनुसार यदि यहाँ वाक्य और उसके अवयव होरहे पदो मे सम्बन्ध की स्थिरता के लिये उपकार की कल्पना की जायगी, तब तो वाक्य को भवयवो के कार्य होजाने का प्रसग होजायेगा क्योंकि उन अवयवो ने वाक्य के ऊपर उपकार किया है जो कि उपकार उस उपकृत हुये वाक्य से अभिन्न है, अतः अवयवो ने उपकार क्या किया मानो वाक्य को ही बनाया। अथवा यदि वाक्य की ओर से अवयवो के ऊपर उपकार किया मानो वाक्य को ही बनाया। अथवा यदि वाक्य की ओर से अवयवो के ऊपर उपकार किया नाना जायेगा तो अवयवो को वाक्य के काय होजाने का प्रसंग आवेगा क्योंकि उस वाक्य करके अनेक अवयव उपकार का प्राप्त किये जा रहे हैं, वाक्य ने अवयवो से अभिन्न होरहा प्रवयवो का उपकार किया मानो अवयवो को ही बनाया, शब्द को नित्य मानने वाले मीमासक या वैयाकरण उन पद या उन वाक्यों का वनाया जाना इष्ट नहीं कर सकेंगे।

शब्द अनित्य नहीं होजाय इसलिये वैयाकरण यदि अवयवो की भ्रोर से वाक्य पर किये गये उपकार को वाक्य से मिन्न पहा रहा स्वीकार करेगे. भ्रथवा वाक्य की भीर से किये- गये भव-यवो के ऊपर उपकार को अवयवो से निराला पड़ारहा मान बैठेंगे तब तो उपकृत से उपकार को भिन्न मानने पर उन उपकृत भौर उदासीन होकर भिन्न पडे हुये उपकारो के परस्पर सम्बन्ध की सिद्धि नहीं हो सकी क्योंकि उपकार होने से सम्बन्ध व्याप्य होरहा है जहाँ उपकार कोई नहीं है वहाँ सम्बन्ध भी नही है। जगत में स्वार्थ का नाता है, साक्षात् या परम्परा प्रयोजन सिद्धि के विना कोई किसी से सम्बन्ध ही नहीं रखता है, ग्रत अवयव और वाक्यों में उपकार हुये विना जैसे सम्बन्ध की सिद्धि नहीं हो सकी थी उसी प्रकार उपकृत और मिन्न पढ़े हुये उपकारों में परप्पर रूप-कार हुये विना सम्बन्ध ( गठ वन्धन ) नहीं हो सकता है, भतः इन उपकृत वाक्य या पदो को न्यारे उपकार के साथ जोड़ने के लिये यदि उनके धन्य उपकारों की कल्पना की जायगी तो धनवस्या दोष होजाने का प्रसग प्राता है, कारए। कि भेदपक्ष मे वे उपकार भी मिन्न ही पर्डे रहेंगे उनके जोड़ने के लिये पुनः भ्रनेक उपकारों को मध्य में लाने की भ्राकाक्षा वढती ही चलो जायगी, ही किये गये उपकारों को यदि उपंकृत से अभिन्न मान लिया जाय ती अनवस्था टल सकती है किन्तु वो मान लेने पर उपक्रन नायय या पद अनित्य हुये जाते है, शब्द को नित्य मान रहे पण्डिन अनवस्था को भले ही सहन करले परन्तु शब्द का अनित्यपना उनको सहा नही है। ा इस प्रकार वाद्य धीर उसके अक्यवो को भेद-एकोन्त अर्थवो धीर्थ एकार्थ को चर्नातः रहे वादी पण्डितों के ऊपर ये उपर्युक्त उलाहने ग्राते हैं भेदैकान्त-वादी जैसे वाक्य ग्रीर ग्रवयवों के ग्रथवा उपकृत या उपकारों के ग्रभेद होने को वखान रहे ग्रभेद-वारी को उक्त उलाहना दे देता है तथा ग्रभेदेकान्तवादी साख्य पण्डित जैसे वाक्य ग्रीर ग्रवयवों या उपकृत ग्रीर उपकारों के सर्वथा भेद को वखान रहे भेदेकान्तवादी के ऊपर उक्त उपालम्भ उठादेता है, उसी प्रकार स्याद्वादी विद्वान दोनों भेदवादी या ग्रभेदवादी पण्डितों के ऊपर दोनों उपालम्भ घर देते है। हाँ स्याद्वादियों के ऊपर कोई उलाहना नहीं ग्राता है क्योंकि स्याद्वादियों के यहाँ प्रतीतियों का ग्रतिक्रमण नहीं कर उन वाक्य या उसके ग्रवयवों में कथित्वत् ग्रभेद होना स्वीकार किया गया है। घट, पट, वाक्य, गृह, ग्रादि ग्रथों की एक ग्रौर ग्रनेक ग्राकारों के साथ तदात्मकपने करके प्रतीति होरही है, सर्वथा एक ग्रौर सर्वथा ग्रनेक से निराली तीसरी ही जातिका एक-ग्रनेक-ग्रात्मकपना व्यवस्थित होरहा है, ग्रतः कथ-चित् भेद ग्रभेद को मानने वाले ग्रनेकान्त—वादियों के यहाँ कोई उलाहना नहीं ग्राता है, स्थाद्वादी ही प्रत्युत एका-तवादियों के ऊपर ग्रनेक उलाहने लाद देते है।

न हि वाक्यश्रवणानंतरमनेकाकारप्रतीतिः सर्वदा सर्वत्र सद्भावप्रसंगात् । नापि वर्णापदमात्रहेतुका तदाकारत्वप्रसगाद्वर्णापदप्रतीतिवत् । ततो वाक्याकारपरिगतशब्दद्रव्यहेतुक-वाक्यप्रनीतिवच्च तथा परिगतशब्दद्रव्यमेकानेकाकारं परमार्थतः सिद्धं वाधकाभावात्।

"नम श्री वर्द्धमानाय देवदत्तो गच्छिति, देवदत्त गामभ्याज शुक्ला दण्डेन,, इत्यादि वाक्यों को सुनने के पश्चात् अनेक आकारो की ही प्रतीति नहीं होती है ? यदि ऐमा होता तो सभी कालो में और सभी देशों में अनेक आकार वाली प्रतीति होने के ही सद्भाव का प्रसग आजावेगा अर्थात्—वाक्य या श्लोक ही क्या बड़े बड़े प्रकरणों व्याख्यानों से भी पीछे एक अखण्ड शाब्दवोध का होना अनुभूत होरहा है, तभी तो बड़े वड़े व्याख्यानो या ग्रन्थों का सार एक वाक्य में सामान्य रूप से कह दिया जा रहा है । इतने बड़े महान् तत्वार्थ-सृत्र ग्रन्थ में जीव आदि सात तत्वों का अधिगम कराते हुये मोक्षमार्ग का प्रदर्शन किया गया है। देखिये जैसे एक महा काव्य में अनेक सर्गों का एकी-करण है। एक सर्ग में कतिपय प्रकरणों का अन्वित अभिधान है एक प्रकरण में कतिपय श्लाकों का समवाय किया गया अर्थ परस्पर जुड रहा है, एक श्लोंक में कई वाक्य गुंध रहे है, एक वाक्य में कई पद और एक पद में कई वर्ण समुदित होरहे है। अथवा जैसे कई सिपाहियों के उपर एक जमादार और कई जमादारों के ऊपर एक थानेदार तथा कई थानेदारों को स्वाधिकार वृत्ति कर रहा एक सुपरिटेन्डेन्ट है, एवं इनके ऊपर भी अधिकारी—वगं इसी कम से नियत है, इसो प्रकार वाक्यों के सुने जाने के पश्चात् एक आकार वाली भी प्रतीति होजाती है, वड़े से वड़े ग्रन्थों की संक्षेप से एक वाक्यता कर ली जाती है। ऋदिधारी मुनि अन्तमु हूर्तमे द्वादशाङ्गका पाठ कर लेते हैं, द्वादशाङ्गके प्रमेय अर्थ का तो उससे भी अल्पकाल में अध्यवसाय कर लेते हैं। परीक्षार्थी छात्र अपने स्वभ्यस

प्रन्य का दो मिनट में सङ्गलनात्मक पारायग कर जाता है।

तथा वाक्य को सुनने के अनन्तर केवल वर्ण या पद को ही हेतु मान कर कोई प्रतीनि नहीं होती है, यदि ऐसा माना जायगा तो वाक्य द्वारा उन वर्णों या पदों के एक ग्राकार को धारने वाली ही प्रतीति होने का प्रसग आवेगा जैसे कि वर्ण को या पद को सुन कर वर्ण की प्रतीति हुमा करनी है, तिस कारण सिद्ध होता है कि वाक्यके भाकार होकर परिशाम गये शब्द द्रव्यको हेतु मानकर उपबी वाक्यकी प्रतीनि जैसे एकाकार और अनेकाकार वाली है, उसी प्रकार तिस तिस पद या वाक्यस्वरूप से परिशामने योग्य शब्द द्रव्य भी एक, अनेक-ग्राकारो वाला वास्तविक रूप से सध जाता है, इसको वाक्षे वाले प्रमाशों का भ्रभाव है। जब शब्द द्रव्य में अथिवित एक और कथिवित अनेक भ्राकार विद्यान है तो उसके अनुसार हुई वाक्य को प्रतीति भी एक, भनेक भ्राकारों को घारेगी हो। अथवा वाक्य प्रतीति को भी हण्टान्त बना कर शब्द—योग्य द्रव्य में एक भ्रनेक भ्राकारों को साध लिया जाय, जैन सिद्धान्त अनुसार सभी पदार्थों में एकत्व भीर भ्रनेकत्व धर्म विद्यमान हैं। जो एकत्व को ही पदार्थ में मानते हैं, वे भ्रनेकत्व का निषेध करते हैं, तो भी पहिला एकत्व धम और दूसरा भ्रनेकत्व का भ्रभाव, यो ही सही, दो धमं तो पदार्थों में ठहर ही गये, भगडा बढाना व्यर्थ है।

कथं नानाभाषावर्गणापुद्गलपरिणामवर्णानामे कद्रव्यत्वमिति चेत् तत्रोपचाराष्ट्रा-नाद्रव्यादिसंतानत्रतः । किं पुनस्तदेकत्वोपचारनिमित्तमिति चेत्, तथा सदृशपरिग्राम एव तद्वत् ।

यहाँ किसी की शका है, कि माथावर्गणा स्वरूप भनेक पुद्गल द्रव्यों के पर्याय होरहे वर्णी का भला एक द्रव्य का ही परिणाम होना किस प्रकार वन सकता है ? यो कहने पर ग्राचार्य समाधान करते हैं, कि उन वर्गणाओं में एक अशुद्धद्रव्य-पने का उपचार है। जैसे कि अनेक द्रव्य. गुण, भिंव भागो प्रतिच्छेद भादि की संतान को एक कह दिया जाता है। अर्थात्-जैसे दैशिक समुदायवाली धान्यराशि बेचारी अनेक धान्यों से अभिन्न है, उसी प्रकार कालसम्बन्धी प्रत्यासित को धार रहे अनेक सतानियों से सन्तान भी अभिन्न है, एक द्रव्य की नाना पर्यायों को सुलभंतया एक कहा जा सकता है, क्योंकि उन सहभावी या कमभावी पर्यायों में एक द्रव्य का अन्वित होना प्रसिद्ध है। गतः एक द्रव्य की ग्रास्ट्यात या ग्रनन्त पर्यायों में मुख्य रूप से भी एकत्व धरा जा सकता है। किन्तु नाना द्रव्यों की सन्तानों में तो एकपना उपचार म ही ग्ररोपा जा सकता है।

यहाँ शकाकार पुन. पूछता है, कि उपचार तो निमित्त या प्रयोजन के विना नहीं प्रवर्तता है, अत. अनेक भाषा वर्गेणाओं में एकपनके उपचार करनेका निमित्त क्या है र इसका उत्तर आचाय यो कहते है कि तिसप्रकार अनेक भाषावर्गणाओं की सहश परिणित ही एकपन के उपचार का निमित्त कारण है, जैसे कि अनेक द्रव्य या गुणों की सन्तानों में एकपने के उपचार का निमित्त कारण तिसं तस प्रकार उनका सहश परिणमन होना है। अर्थांच-जोवकाण्ड गाम्नटसार में अर्थु सक्षा सक्षेष्णाः

ग्रांताय ग्रगेज्जगेहि ग्रन्तिरया । श्राहारतेजभासाम्ग्-कम्मइया धुवक्खंधा । श्राणु श्रादि पुद्गंल के तेईस भेदो को दिखलाते हुये "सिद्धाग्रातिमभागों पिडभागों गेज्भगाग्रा जेट्टहु,, इस प्रतिभाग श्रनुसार भाषावर्गगाश्रो का वनना समभाया है ।

कण्ठ तालु ग्रादि के निमित्त ग्रनुसार उन भाषावर्गणात्रों की समान रूप से किसी भी ग्रकार. चकार ग्रादि शब्द बन जाने की योग्यता है, जैसे कि मेघ जल उन उन बृक्षों में वैसा वैसा रस होकर परिणम जाता है । ग्रतः ''सहकपरिणामस्तियंक् सामान्य, समान परिणित वालों में सामान्य (जाति) रहता है, 'सामान्ये एकत्वं, जाति की ग्रपेक्षा एकवचन कह देने में कोई क्षति नहीं पडती है, ग्रतः भाषावर्गणा स्वरूप ग्रनेक ग्रशुद्धपुद्गल द्रव्यों को उपचार से कह दिया गया है, ग्रनेक तन्तुग्रों से जैसे एक ग्रवयवी थान बन जाता है । उसी प्रकार ग्रनन्त भाषावर्गणात्रों से एक एक क, ख, गौ:, ग्रादि शब्द वन जाते हैं, यह एकत्व के उपचार करने का प्रयोजन भी है।

वर्णक्रमो वाक्यमिन्यपरः । सोऽपि वर्णोभ्यो भिन्नमेकस् भावं क्रमं यदि व्रूयात्तदा प्रतीतिविरोधः तस्य श्रोत्रबुद्धावप्रतिभागनात् । सम्बन्धानुपपत्तेश्चानवयववाक्यवत् । वर्णोभ्यो-नर्थांतरत्वे तु क्रमस्य वर्णा एव न कश्चित्क्रमः स्यात् ।

श्रव व्याकरण का एक देशी दूसरा विद्वान् यो कह रहा है। कि वर्णों का कम ही वाक्य है श्रव्यात् पहिले एक वर्ण सुनाई दिया पुन दूसरा वर्ण, पश्चात् तीसरा वर्ण सुनने मे श्राया कहरादि प्रकार करके वर्णों कम होजाना ही वाक्य है। श्राचार्य कहते है कि वह वर्ण कम को वाक्य कह रहा विद्वान् भी कम को यदि वर्णों से भिन्न ही या एक स्वभाव वाला ही कहेगा तब तो प्रतीतियों से विरोध आता है, क्यों कि उन वर्णों से सर्वथा भिन्न श्रीर एक स्वभाव वाले मानेजारहे कम का कर्णेन्द्रियजन्य ज्ञान मे प्रतिभास नहीं होता है। दूसरी बात यह है, कि सर्वथा भिन्न होरहे कम का श्रीर उन वर्णों का सम्बन्ध भी ता नहीं बन सकता है। जैसे कि श्रनवयव एक शब्द को वाक्य कहने वाले पण्डित के यहाँ निरश वाक्य का श्रपने भिन्न पडे हुये श्रवयवों के साथ सन्बन्ध नहीं बन पाता है, इस बात को ग्रन्थकार श्रभी पूर्व प्रकरण में सिद्ध कर चुके है।

हाँ वर्णों से क्रम का अभेद मानने पर तो सन्बन्ध नहीं बन सकने का दोष टल गया किन्तु सर्वथा अभेद पक्ष लेने पर अनेक वर्ण ही ठहरते है, कोई क्रम नहीं ठहर पायेगा ऐसी दशा में क्रम को वाक्य कहे चले जाना उचित नहीं जचता है।

मन्यमेतदेवं यावंतो यादशा ये च पदार्थप्रतिपादने वर्गा विज्ञातमा श्र्याम्ते तथैव बोधका इति वचनात ततोन्यस्य वाक्यस्य निराकरणादितीतरः । सोपि यदि वर्णानां क्रम प्रत्याचनीत तदाग्निष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम इत्याकार देयो ये यावंतश्च वर्णाः स्वेष्टवाक्यार्थ-प्रतिपादने विज्ञातसामध्यस्ति तावंत एव वेत्युद्गमेनापि समुच्चार्यमाणास्तथा स्युविशेषामावात्। श्रथ येन क्रमेण विशिष्टास्ते तथा दृष्टास्तादशा एव तद्र्यस्यावबोधका इति मत, तहीष्टः क्रमो वर्णीनामन्यथा तेन विशेषणाघटनात्।

वर्ग कम को वाक्य मानने वाले विद्वान् पर ठेस जमा रहा कोई इतर पण्डित यो कहता है, कि यह कथन इस प्रकार सत्य होसकता है कि जितने और जिस जिस प्रकार के जिन जिन वर्गों की पदार्थ के पितपादन करने में सामर्थ्य जानी जा चुकी है, वे वर्गा उस ही प्रकार से बाच्यार्थ का नीम करा देते है, इसप्रकार हमारे शास्त्रोमें निरूपण है, उन वर्गों से न्यारे वाक्य का निराकरण करिया जाता है। अर्थात् – योग्य अनुपूर्वी को लिये हुये वर्ण ही वाक्य हैं, उनमे न्यारा कोई कम वाक्य नहीं है।

प्राचार्य कहते हैं कि वह मीमासक पिण्डत भी वर्णों के क्रम का यदि निराकरण करेण तब तो स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाला पुरुष अग्निष्टोम नामक यज्ञ करके याग करें इस मत्र के आकार, गकार आदिक जितने भी जो जो वर्ण हैं, जिनकी कि अपने इष्ट वाक्यार्थ का प्रतिपादन करनेमे शक्ति जानी जा चुकी है, वे वर्ण उतने ही यानी न्यून. अधिक, नहीं होरहे ही वाक्याय को कहेंगे तब तो उद्गम यानी क्रम भग होजाने से भी उच्चारण किये जारहे तिस प्रकार वाक्यार्थ के प्रतिपादक होजाओं क्योंकि वर्णों के क्रम को नहीं मानने वाले के यहा चाहे वर्ण ठीक क्रम से बोल दिये जाय श्रियवा अक्षरों को आगे पीछे कर विपरीत क्रम से भी बोल दिया जाय वे अपने अर्थ को कहते ही रहने चाहिये कोई अन्तर नहीं है। ऐसी दशा में घट को टघ या साधन को नवसा कहने वाले व्युक्क नभाषी के शब्दों करके भी अर्थ प्रतिपत्ति बन बंठेगी, अशुद्धिया भी नष्ट प्राय होजायगी।

श्रव यदि तुम यो कहो कि वे वर्ण जिस कम करके विशिष्ट होरहे तिस प्रकार सकेत काल मे देखे जा चुके है, उनके समान जातीय वर्ण ही उस वाच्य अर्थ का परिज्ञान कराते हैं। आचार्य कहते है, कि यो मन्तव्य होय तव तो वर्णों का कम तुमने इष्ट ही कर लिया अन्यया यानी वर्णों के कम का प्रत्याख्यान करते ही चले जाते तो उस कम करके सिहत पना यह वर्णों का विशेषण विति नहीं होसकता था इससे सिद्ध है, कि वर्णों के क्रम को वाक्य मानना कोई बुरा पक्ष नहीं है।

वर्गामिन्यक्तैः कमो न वर्णानां तेपामक्रमत्वात् । उपचाराचु तस्य तत्र मावाच-द्विशेषग्रत्वग्रुपपद्यत एवेति चेन्न, एकांतनित्यत्वे वर्गानामाभन्यक्तेः सर्वथ। तुपपचिः, उपपाचिः मर्थनाचत्र ग्रन्थकमस्य प्रसिद्धेः ।

वर्णों के कम को वाक्य नहीं चाहने वाले भीमासक यदि यो कहैं कि वर्ण तो नित्य हैं, क्या-पक हैं, नित्य विद्यमान होरहे पदार्थ का काल-सम्बन्धी कम भौर व्यापक होरहे पदार्थ का देशिक कम बन नहीं सकता है, हां कण्ठ, तालु, व्यनि, आदि अभिव्यंजकों द्वारा होरही वर्णों की अभिव्यक्ति का कम तो माना जा सकता है, किन्तु वर्णों का कम नहों है, क्यों कि उन वर्णों का कम-रहितपना निर्णित है, हां छपचार से तो उस कम का उन वर्णों में सद्भाव मान लियाजाता है, अत. कम से वर्ण सुनाई देरहे है, यो क्रम को उन वर्णों का विशेषण होजाना बन जाता ही है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि वर्णों को एकान्त रूप से सर्वथा नित्य मानने पर वर्णों की ग्रिभव्यक्ति की सभी प्रकारों से ग्रिसिद्ध होजाने का युक्तियों द्वारा समर्थन किया जा चुका है। ग्रर्थात्-ग्रनिभव्यक्त स्व-भाव को छोड कर ग्रिभव्यक्त परिणित को ग्रहण कर रहे वर्ण सर्वथा नित्य नहीं कहे जा सकते है, नित्य पक्ष में सभी वर्णों की सकीर्ण श्रित होने लग जायगी, ग्रादि ग्रनेक दोषों की सम्भावना है, ग्रतः वर्णों की ग्रिभव्यक्ति का पक्ष सर्वथा निवंल है, युक्तियों से वर्णों में मुख्य कम को ही प्रसिद्धि होरहीं है, ग्रत. वर्णों के कम को वाक्य कहने वाले का मत ग्रनेकान्त पक्ष का ग्रवलम्ब करते हुये हमें ग्रच्छा जाचता है, व्यर्थ ही चाहे जिस सन्मुख ग्राये हुये का निराकरण या तिरस्कार करने की टेव हमें ग्रच्छी नहीं जाचती है।

क पुनरयं क्रमो नाम वर्णानामिति चेत्, कालकृता व्यवस्थिति ब्रमः । कथमसौ वर्णानामिति चेत्, वर्णापादानादुदात्ताद्यनस्थावत् । तद्यौपाधिकः क्रमो वर्णानामिति चेन्न, उदात्ताद्यवस्थानामप्यौपाधिकत्वप्रसंगात् । श्रौपाधिकयुदात्ताद्यवस्था एव वाचो वर्णत्वात् ककारादिवदिति चेन्न, तेपां स्वयमनंशत्वासिद्धेः स्वभावतस्तथात्वोपपनोरन्यथा ध्वनीनामपि स्वामाविकोदात्तत्वाद्ययोगात् ।

ग्रन्थकार के प्रति कोई पूछता है, कि श्राप क्रम को वाक्य मानने वाले का इतना ग्रधिक पक्षपात कर रहे है, तो बताश्रो जैन सिद्धान्त श्रनुसार यह वर्णोंके क्रमका लक्षण भला फिर क्या है ? न्यायवेदियो के यहा जो भी कुछ क्रम का लक्षण किया जायगा उसमे न्यून, श्रधिक, करते हुये श्राप श्रवश्य ही श्रनेकान्तप्रक्रिया को जड देगे।

यो कहने पर इसके उत्तर मे ग्रन्थकार कहते हैं, िक व्यवहारकाल करके की गई वर्गों की व्यवस्था ही कम है, ऐसा हम स्पष्ट निरूपण करते है। इस पर पुन. प्रश्न उठाया जाता है िक वह कालकृत व्यवस्था भला वर्गों का कम कैसे कही जा सकती है वताग्रो, यानी यह तो वही कथन हुग्रा कि 'पेट मे पीडा ग्रीर ग्रांख मे ग्रोपिश लगाई गयी"।

यो ग्राक्षेप प्रवर्तने पर तो ग्राचार्य कहते हैं, िक वर्गो करके व्यवहारकाल को निमित्त पाकर हुई परिणितियों का ग्रहण िकयाजाता है, जैसे िक उदात्त, ग्रानुदात्त, प्लुत, ग्रानुनािसक, िनरनुनािसक ह्रस्व, ग्रादिक ग्रवस्थाग्रों का उपादान वर्ण कर लेते है, ग्रतः पहिले, िपछले, समयों में क्रम से होरही वर्गों की उत्पत्ति ग्रानुसार वर्गों का क्रम माना जाता है। ''कालों न यातो वयमेव याता." इसका ग्राभिप्राय भी वहीं है िक समय नहीं गया उन उन समयों में हुई हमारी ग्रामूल्य ग्रवस्थाये व्यर्थ निकल गयी, समय वेचारा चला भी जाय तो हमें कोई ग्रानुताप नहीं है।

पूर्व पक्ष वाला पण्डित कहता है कि तब तो वर्णों का क्रम वास्तविक नही होकर केवल उपाधि के अनुसार कियागया औपाधिक हुआ जैसे कि प्रपापुष्प के सन्निधान से स्फटिक को लाख

कह दिया जाता है। ग्रन्थकार वहते हैं यह तो नही कहना क्यों कि कम को यदि भौपष्ठिक् माना जायगा तो वर्णों की स्व शरीर होरही जदात्त. स्वरित. भ्रादि भ्रवस्थाओं के भी भौपाष्ठिक पने का प्रसग आजावेगा जो कि इष्ट नहीं है। पुन: यदि तुम कहों कि वचन की उदात्त, मनुदात, भ्रादि भ्रवस्था तो जपाधियों से जन्य ही है यानी वर्णों की गाठ का स्वरूप नहीं है (प्रतिज्ञा ) वर्षं होने से (हेतु ) ककार, चकार, भ्रादि वर्णों के समान (भ्रन्वय हब्टान्त )। भ्रथित्न्यारे त्यारे भ्रमिव्यजको भ्रमुसार वाचाभ्रो की क, च, ह, भ्रादि वर्णा व्यवस्था प्रकट हो जाती है, उच्च उच्चारण नीच उच्चारण, भ्रादि भ्रमिव्यजको द्वार। उदात्त ग्रादि भ्रवस्था गढ ली जाती है किन्तु ये भ्रवस्थायं। शब्द का मूल शरीर नहीं है।

प्रत्यकार कहते हैं यह तो नहीं कहना क्यों कि उन वर्गों का स्वय मूल शरीर से ग्रंश रहित पना ग्रसिद्ध है, यथार्थ रूप से विचारा जाय तो वर्गों के स्वकीय स्वभाव मे ही तिसप्रकार ककार, चकार, उदात्त, ग्रनुदात्त, ग्रादि प्रवस्थाये गांठ की वन रही हैं मन्यथा यानी ककार, उदात्त ग्रादि श्रवस्थाओं को ग्रिमिन्य क्रकते हैं कि व्वनियों के भी ग्रपने गाठ की स्वाभाविक उदात्तपन ग्रादि प्रवस्थाओं का योग नहीं बन सकेगा यानी व्वनियों में भी उदात्तपन गाठ का नहीं है किसी दूसरे पदार्थ से ऋग् लिया गया है भौर दूसरे पदार्थ में भी कही ग्रन्य स्थल से उद्यार लियागया होगा यो कहने वाले का मुख कोई पकडा नहीं जा सकता है। एक बात यह भी है कि ककार, ग्रकार, उदात्त, ग्रादि श्रवस्थाओं को यदि वाचाग्रो का श्रोपाधिक स्वरूप माना जायगा तो फिर वाचाग्रो की गाठ का कोई किज शरीर ठहरता ही नहीं है, जब गाठ का कोई शरीर नहीं तो प्रौपाधिक धर्म किस पर चढ बेंठे? बात यह है कि जगत् के सभी पदार्थ श्रनेक ग्रंशों से सहित है जो जिसका स्वरूप, प्रमाणों से सिद्ध है वह उसी का ग्रग माना जाता है, वर्गों के ककार, उदात्त, ग्रादि निज श्रंश प्रतीत-सिद्ध है, ग्रनः वे श्रीपाधिक नहीं कहे जा सकते हैं। खाड का मीठापन, जल का द्रवपन, ग्रान की उष्णता. वाग्र का वहना, परवर का गुरुत्व, ये सब गाठ के श्रंश हैं, श्रीपाधिक नहीं हैं।

ततः स्वकारणविशेषवशात् क्रमिवशेषविशिष्टानाम शरादिवणीनाम्रुत्पत्तेः क्यचिंद-नर्थान्तरं क्रमः । स च सादृश्यसामान्यादुणचार।देकः प्रतिनियतविशेषाकार्तया त्वनंक इति स्या-द्वादिनामेकानेकात्मकः क्रमोपि वाक्यं न विरुष्यते ।

तिस कारण सिद्ध हुआ कि अपने अपने उत्पादक विशेष कारणों के वश से हुये कम विशेष करके विशिष्ट होरहे ही आकार आदि वर्णों की उत्पत्ति होरही है. अन. वह काल-सम्बन्धी कम वर्णों से कथिवत् अभिन्न है जैसे कि यथाकम आतान, वितान, स्वरूप किये गये तन्तुओं का देशिक, कम थान से अभिन्न है और वह अनेक वर्णों से अभिन्न होरहा कम यद्यपि वस्तुतः अनेक है तो भी सहशपरिएाम-स्वरूप सामान्य के पाये जाने से वह कम उपचार से एक कह दिया जाता है प्रत्येक,

वर्गों में ग्रानुपूर्वी-ग्रनुसार नियत होरहे स्वकीय विशेष ग्राकारों करके तो वे कम श्रनेक ही है। इस प्रकार स्याद्वादियों के यहा एक-ग्रात्मक ग्रीर ग्रनेक-ग्रात्मक होरहा कम भी वाक्य होजाय तो कोई जैन सिद्धात से विरोध नहीं ग्राता है "वालादिप हित ग्राह्यं, शत्रोरिप गुगा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरिप, परीक्षा-प्रधानियों को उक्त दोनों नीतिया पालनी पडती है, हाँ वर्गों से सर्वथा भिन्न या एक स्वभाव वाला ही मान लिये गये कम का तो हम स्याद्वादी भी निराकरण कर देते हैं "सार ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु इंसैयंथाक्षी मिवाम्बुमध्यात्" इस नीति ग्रनुसार वाक्य के लक्षण माने गये कम को सम्हालते हुये हमे वाक्यों से ग्रभिन्न ग्रीर एकानेकात्मक होरहे कम को वाक्य कह देना उचित ग्रान पडता है।

वर्णसंघातो वाक्यार्थप्रतिपत्तिहेतुर्वाक्यिमत्यन्यं, तेषामिष न वर्णेभ्यो भिन्नः सघा-तोनंशः प्रनीतिमार्गावतारी, संघातत्वविरोधाद् वर्णान्तरवत् । नापि ततोऽनर्थान्तरमेव संघातः प्रतिवर्ण-संघातप्रसगात् । न चैको र्रणः संघानो भवेत् । कथचिदन्योनन्यश्च वर्णोभ्यः संघात इति चेत्, कथमेकानेकस्वभावो न स्यात् १ कथंचिदनेकवर्णोदिभिन्नत्वादनेकस्तत्स्वात्मवत् । संघातत्वपरिशामादेशात्ततो भिन्नत्वादेकः स्यादिति प्रतीतिसिद्धेः ।

स्रव कोई स्रन्य पिण्डत वाक्य का लक्षण यो कहते हैं कि वर्णों का संघात ही वाक्य है जो कि वाक्य द्वारा प्रतिपाद्य स्रथं की प्रतिपत्ति का जापक कारण है। स्राचार्य कहते हैं कि उनके यहा भी वर्णों से सर्वधा भिन्न होरहा और स्र शो से रहित माना गया ऐसा कोई सघात तो प्रतोतियों के निश्चित मार्गपर नही उतरता है क्यों कि सघातपने का विरोध होजायगा जैसे कि स्रन्य वर्णों का समुदाय न्यारा पड़ा हुआ उन वर्णों का समात नहीं है। भावार्थ—जैसे स्रन्य वर्णों का सघात कर दिया गया इन प्रकृत वर्णों का सम्मेलन नहीं कहा जा सकता है उसी प्रकार इन प्रकृत वर्णों से भिन्न पड़ा हुआ सघात मला इन वर्णों का कैसे भी नहीं होसकता है, चावलों के समुदाय को गेहूँ का ढेर कोई नहीं कहता है भेड़ों का मुण्ड भी मनुष्यों का मेला नहीं कहा जासकता है, उसी प्रकार देवदत्त इस पद मे एकत्रित होरहे वर्णों का समुदाय बेवारा महावोरदास इस पद स्वरूप सघात नहीं हो सकता है। यो उन वर्णों से भिन्न पड़ा हुआ सत्रात भो उन्हीं वर्णों का स्रविष्यभाव नहीं कहा जायेगा। तथा उन वर्णों से संघात सभिन्न हो होग ऐसा भो एकान्त करना ठीक नहीं है क्योंकि यो तो प्रत्येक वर्णा सनुसार संघात होजाने का प्रसंग साजावेगा किन्तु एक वर्णा ता सघात हो नहीं सकता है।

प्रथात्-चार वर्णों से सर्वथा अभिन्न यदि सघात माना जायना तो चार सघात अनायास ही बन बैठंने कोरे एक को संघात कहना विरुद्ध है, सर्वथा भेद और सर्वथा अभेद पक्षों मे आये हुये दोषों को टालते हुये आप यदि वर्णों से कथंचित् भिन्न और कथचित् अभिन्न होरहा सघात मानो तंब तो जैन मत का अनुसरण करते हुये आपके यहा वह सघात-स्वरूप वाक्य बेचारा एक अनेक 'स्वभावी' को धार्रने वाला किसं प्रकार' नहीं हो जावेगा निविध अनेक वर्णों के साथ क्यचित् धार्मेद होजाने से वह संघात श्रनेक हैं जैसे कि उन वर्गों के निज निज स्वरूप न्यारे न्यारे होरहे प्रनेक हैं तथा निराले पडे हुये पृथक पदार्थों का एकी भाव होना—स्वरूप संघातपन परिग्रित की प्रोक्षा कथन करने से उन श्रनेक वर्गों से मिन्न होने के कारण वह सघात एक समभा जायेगा, यह प्रतिन्तियों से सिद्ध विषय है। श्रतः परस्पर श्रपेक्षा रखने वाले वर्गों के निरपेक्ष समुदाय रूप पद को प्राप्त हुये वर्गों का काल प्रत्यासत्ति स्वरूप संघात है जो कि वर्गों से कथाचित् मिन्न प्रौर कथित श्रमित्न है। शब्दों के उच्चारण श्रनुसार वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति कराने में कालकृत प्रत्यासित ग्रमीष्ट है, हा पुस्तक में लिखे हुये उपचरित वर्गों की देश प्रत्यासित सं किया गया सघात भी चोला माना जा सकता है, यो जैन सिद्धान्त श्रनुसार सघात का विवेचन करने पर वर्गों के सघात को वाक्य कह देने में कोई श्रनिष्टापत्ति नहीं है।

एतेन सघातवर्तिनी जातिवाक्यामित चितित, तस्याः सघातेम्यां मिन्नायाः सर्व-थातुत्पचेः । कथचिद्गिन्नायास्तु संघातवदेकानेकस्वभावत्वसिद्धेनीनंशः शब्दात्मा कश्चिदेको शाक्यस्फाटोस्ति श्रोत्रबुद्धी जात्यतरस्यार्थप्रातपित्तहेतः प्रातभासनात् एकानेकात्मन एव सर्वात्मना वाक्यस्य सिद्धः ।

जैन मत अनुसार उक्त प्रकार का सघात वाक्य हो सकता है, इस विवरण करके सघात मे वर्त रही जातिको वाक्य कहने का भी चिन्तन (चिन्तवन) करदिया जा चुका समम लेना चाहिये सघातो से सर्वथा भिन्न हो रही उस जाति की तो सभी प्रकारो से सिद्धि नही होसकती है वैसे घट से सर्वथा भिन्न घटत्व जाति नही सघ पाई है तथा जातिवान् से सर्वथा ग्रभिन्न भी कोई जाति नहीं सिद्ध होपाती है। हाँ अभी वस्तान दिये गये सघात के समान उस सघात में वर्त रही कथित मिनन होरही जाति के तो एक मनेक स्वमाव से सहितपने की सिद्धि होजाती है, परस्पर मपेक्षा रखते हुये पदोके निराकाक्ष सघात मे वत रही सदृश परिणाम स्वरूप ग्रीर उन वर्णी या पदो है कथाचित् भ्रमिन्न होरही जाति को वाक्यपना सुविटत है। उचित निर्णयो को मानने के लिये हम सर्व-था सन्नद्ध बैठे रहते हैं, मत. भ'शोसे रहित होरहा नित्य एकस्वभाव वाला कोई भी एक वाक्य स्फोट नहीं है। म्राख्यात शब्द, म्राद्यपद, भ्रन्त्यपद, एक भ्रन्वय शब्द, वराक्रम, वर्णसघात, सवातवर्तिनी जाति, इनको यदि वाक्य स्फोट कहा जायगा सो भ्रापके मन्तव्य भ्रनुसार इनका एक स्वभाव भीर श्रंश रहित स्वरूप से किसी को भी प्रतिमास नहीं होरहा है किन्तु साश, अनित्य, एक स्वमावी, कम-चित् भनेक-स्वमावी, स्वरूप से ये जाने जारहे हैं। वाच्य भ्रर्थ की प्रतिपत्ति कराने के करण होरहे उक्त वाक्यों का श्रोत्र इन्द्रिय जन्य श्रावणप्रत्यक्ष में तो ऐसो का तो परिज्ञान होरहा है जो कि सर्वधा एक और सर्वथा अनेक यानी अभेद भौर सर्वथा भेद इन दोनो पक्षो से निराली जाति के अनेक तीसरे कथाचित् भेदाभेद स्वरूप को घार रहे है, प्रपने सम्पूर्ण निज स्वरूप करके एकात्मक, भनेकात्मक हो पहें ही वाक्य की सिद्धि होरही है, विवाद बढ़ाना व्यर्थ है। तीसरी वात्तिक का विवरण होचुका। वर्ष

इस सूत्र की चौथी वात्तिक का विवरण किया जाता है।

यदि पुनरंतः प्रकाशक्राः गव्दम्फोटः पूर्ववर्णज्ञानाहितसंस्कारस्यात्मनोन्त्यवर्णश्रव-गानतरं वाक्यार्थनिश्चग्रहेतुवु द्वचात्मा ध्विनिश्योऽत्योभ्युग्गम्यते, म्फुटत्यर्थोस्मिन् प्रकाशत इति स्फोट इस्पिमप्रायात्, तदाप्येतस्यैकानेकात्मकत्वे स्याद्वादिसिद्धिरात्मन एव वाक्यार्थप्राह-कत्वपरिगातस्य भाववाक्यस्य संप्रत्ययात्, तस्य फाट इति नामकरगो विरोधाभावात् । तस्य निर्शत्वे तु प्रतीतिविरोधः, सर्वदा तस्यैकानेकस्वभावस्य त्रिधांशकस्य प्रतिभासनात्।

ग्राह्यात शब्द, संघात, ग्रादि को वाक्य कहने वाले न्यायवेदी पण्डित बुद्धि को भी वाक्य मानते हैं वहिरंग वाक्य को शब्दम्फोट मानने में कुछ श्रवधीरणा पाकर श्रव वैयाकरण विद्वान अन्त-रग ज्ञान को स्फोट मानते हुये पूर्व पक्ष कहते हैं। स्फोट वादी के ऊपर विचार चलाते हुये श्राचार्य महाराज ने सबसे प्रथम दो विकल्प उठाये थे कि वह स्फोट शब्द स्वरूप है ? श्रथवा क्या शब्द से किसी न्यारे पदार्थ स्वरूप है ? प्रथम विकल्प का विचार होचुका है, श्रव दूसरे श्रशब्दात्मक स्फोट के विकल्प का विचार चलाते हैं।

मन्तरग मे ज्ञानप्रकाशरूप होरह। बुद्धिस्वरूप स्फोट है, जोकि पूर्व पूर्व मे सुने जा चूके वर्णों के ज्ञान के घारे गये सस्कारोवाले ग्रात्मा को ग्रान्तम वर्ण के श्रावरा प्रत्यक्ष ग्रनन्तर हुई वाक्य के श्रर्थ की निश्चय प्रतिपत्ति करा देने का हेतु है, यह बुद्धि-स्वरूप शब्द स्फोट उन वायू स्वरूप या शब्दस्वरूप ध्वतियो से निराला स्वीकार किया गया है। जिस ज्ञान मे वाक्यार्थ स्फूट होकर भास जाता है, यानी शाब्दबोध प्रकाश जाता है, यो इस निरुक्ति करने के स्रभिप्राय से यह बुद्धि स्वरूप स्फोट माना गया है। ग्राचायं कहते है, कि यदि द्वितीय पक्ष प्रनुसार फिर यो कहोगे तव भी इस बुद्धिस्वरूप शब्द-स्फोट को एकग्रात्मक अनेकात्मकपना मानने पर स्याद्वाद सिद्धान्तकी ही सिद्धि होती है, क्योकि श्रात्मा के ही वाक्यार्थ के ग्राहक होकर पिर्णम गये ज्ञान-स्वरूप भाववाक्यपन का इस त्रम्हारे स्फोट करके समीचीन ज्ञान होता है, उस भाववाक्य-स्वरूप ग्रात्मा का स्फोट ऐसा नाम कर देने मे हमे कोई विरोध नहीं करना है। पदार्थ ज्ञान की श्रावरण करने वाले ज्ञानावरण कमं श्रीर तदनुकूल वीयन्तिराय कर्म के क्षयोपशम से विशिष्ट होरहा ग्रात्मा पदस्फोट है, तथा वाक्यार्थ ज्ञान को रोकने वाले ज्ञानावरण ग्रीर वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से सहित होरहा ग्रात्मा वाक्यस्कोट है वाक्य या वाक्यार्थ ज्ञान के उपयोगी विशेषपुरुषार्थ से युक्त होरहे स्नात्मा की विशेषपुद्धि ही भाव-वाक्य या स्फोट है, हाँ उस बुद्धिस्वरूप शब्दस्फोट को यदि ग्रंशों से रहित माना जायगा तव तो प्रतीतियों से विरोध भावेगा क्योंकि एक स्वमाव, प्रनेक स्वमाव एकानेकस्वमाव, यो तीनप्रकार मंशो के धारी उस भाववाषय का सदा प्रतिभास होता रहता है।

भावार्थ-जैन सिद्धान्त अनुसार भावमन, भाव इन्द्रिया, भाव वाक्य, ये सब आहमा की परि-

णितयाँ ज्ञान स्वरूप पडती हैं, वीर्यान्तराय कर्म, ज्ञानावरण कर्म, श्रुतज्ञानावरण कर्म, इनके क्ष्योप-शम से उत्पन्न हुयी आत्मा की ज्ञान-शक्ति भाव-वाक्य है, कण्ठ, तालु, म्रादि मे व्यापार कर रहे क्रियावान् या क्रिया सम्पादक ग्रात्मा की वह शक्ति पौद्रगलिक वचनो को वनाने मे भी सहापक होजाती है। सप्तभगी के पहिले तीन भगी अनुसार वह भाव-वाक्य-स्वरूप म्रात्मा कथवित एक ख भाव, अनेक स्वभाव. श्रीर एकानेकस्वभावों को घार रहा है, प्रत्येक जान में सम्वेदक, सम्वेद सम्वित्ति, ये तीन भ्रंश पाये जाते हैं. सम्पूर्णं सत् पदायों में उत्पाद व्यय, घ्रौव्य, ये तीन भ्रंशभी पाये जाते है । श्री समन्तभद्राचार्य भगवान् तो ''वुद्ध-शब्दार्धसज्ञाण्टास्तिस्रो बुद्धधादिवाचकाः। तुल्या बुद्ध्यादिवोधाश्च त्रयस्तत्प्रतिविम्बकाः" इस देवागम की कारिका मनुसार प्रत्येक मर्गको तीन प्रकार से विभाजित करते हैं, घट शब्द, घटमर्थ, घटजान, इन स्वरूपो से ''घट" माना जा सकता है, व्याकरण पढने वाले विद्यार्थी को घट कह देने से वह घट. घटी घटा: । घट घटी घटान इत्यादि शब्द रूपो को सुनाने लग जाता है, यह शब्द हुआ। कुम्हार के प्रति घट कहदेने से वह मिट्टी के घडे को सीप देता है, यह प्रर्थ है। न्याय को पढने वाले छात्र के सन्मुख कहे गये घटद्वारा घटज्ञान करा दिया जाता है, यह ज्ञान-परक है, यो सभी अभिषेय अर्थो की त्रिधा अंश कल्पना होसकती है, म्रतः चाहे शब्द-ग्रात्मक वाक्य को स्फोट माना जाय ग्रथवा भले ही चुढिस्वरूप शब्द को स्फोट कहा जाय प्रतीतियो अनुसार इनको साश और एकानेक स्वभाववान मान लेने पर तो हमें कोई प्रसंग नहीं उठाना है। सज्ञा मात्र से भेद होजाने पर हमारा तुमसे काई विरोध नहीं है हाँ मर्गिर तो भवश्य खटका उत्पन्न करता है। उसके लिये जैन सिद्धान्त भनुसार समीचीन युक्तियों के मिस जाने पर स्फोट-वादी वैयाकरको को संतोष कर लेना चाहिये।

न चायमिनिनेशः शब्दस्फोट इति श्रोयान् गन्धादिस्फोटस्य तथाम्युवगमाईत्वात् । यथेन शब्द. वक्तुगु हीनसकंनस्य कःचिद्येप्रतिपत्तिहतु तथा गंबादिरिष, शिष्मावाद । एवं विधमेक गव समाधायत्यन विधे देः प्रतिपत्तव्य स्पर्शं संस्पृश्य, रसं वास्त्राध, रूपं बालो क्येत्यभूतमी हशो मानः प्रत्येतव्य इति समयप्राहिणां पुनः कन चित्ता हराग-ध धुपल मानावादि-धार्थनिर्णायप्रासद्धेर्गंधादिह्याना हिनस् कारस्यानमन स्नद्धाक्यायेप्रतिप चित्रे नोर्ग वादि विशेषस् । पूर्वपूर्वग धादि विशेषहाना हितसं कारस्यानमन तियगधादि विशेषायल मानन्तरं गंधादि शेषसः । पूर्वपूर्वग धादि विशेषहाना हितसं कारस्यानमन तियगधादि विशेषायल मानन्तरं गंधादि शेषसः । द्वायग म्यार्थप्रतिप। चहेतो गंधादिवाक स्फोटत्व घटनात् ।

हुमे वैयाकरणों के प्रति एक बात यह भी कहनी है कि ग्राप को केवल शब्दस्कोट की ही ग्रापह किये चले जाना श्रेष्ठ माग नहीं पडता है क्यों कि यो तुम्हारे यहां माने गये शब्दस्कोट की प्रिक्रिया श्रनुसार तिसप्रकार गन्धस्कोट, रसस्कोट, हस्तस्कोट ग्रादि का स्वीकार कर लेना भी उंचित पड जायगा देखिये जैसे ही ग्राप वाक्यस्कोट को मानते हुये " जिससे ग्रम्य स्कोट होता है वह स्कोट है, यो निवक्तिकरके शब्दस्कोटको इस प्रकार पृष्ट करते हैं कि इस घट शब्दको सुन कर कम्बु

ग्रीवा आदि वाला अयं समक लेना चाहिये, यो सकेत ग्रहण कर पुन: वक्ता के जब्द से आत्मा को जब्दस्फोट द्वारा घटाथ की प्रतिपत्ति होजाना स्वीकार करते हैं क्यों कि संकेत किया गया जब्द कही न कही अर्थ की प्रतिपत्ति कराने का हेतु है, उसी प्रकार गन्धस्फोट ग्रादि में भी ये ही युक्तिया चरितायं होजाती है,कोई अन्तर नहीं है, उनको सुनिये, जैसे पदण्फोट या वाक्यस्फोटका संकेत ग्रहण करिताया जाता है उसी प्रकार गन्ध भ्रादि स्फोट का भी संकेत ग्रहण यो करितया जाता है कि इस प्रकार के एक गन्ध को भले प्रकार सूच कर इस प्रकार इस नाति का ग्रथं समक्त लिया जाय और इस प्रकार के स्पर्श को भ्रच्छा छू कर इसके समानजातीय अन्य ऐसे स्पर्श वाले अर्थों को समक्त लिया जाय एवं इस ढंग के रस का प्रास्वादन कर इस प्रकार के रस वाले इनर पदार्थों को जान लिया जाय अथवा ऐसे रूप का ग्रवलोकन कर इस जाति के अन्य रूपवान पदार्थों की प्रतीति कर ली जाय, यो संकेतो को ग्रहण कर चुके जिज्ञासुओं को पुन: कही पर तिस जाति के गथ ग्रादि का उपलम्भ होजाने से जैसा पहिले देखने. सुनने में ग्राया था उसी प्रकार के ग्रथं का निर्णय होजाना प्रसिद्ध होरहा है।

श्रयात्-" घटपदात् घटरूपोऽर्थों बोद्धव्य:, श्रानय-पदात् ग्रानयन-किया प्रत्येतव्य: , घट पद से घट श्रथं समक्ष लिया जाय श्रीर श्रानय पद से श्रानयन किया जान ली जाय, ऐसा सकेत ग्रहण हो जानेपर पुन उन शब्दों के श्रवण श्रनुसार वैसे श्रथं कि प्रतिपत्ति होजाने को देखते हुये जैसे वैया-करण पदस्फोट या वाक्यस्फोट की उत्पत्ति कर लेते है उसी प्रकार वेला, मौलश्री, चम्पा, चमेली, जुही के फूलों की गन्ध को एकवार सूंघ कर वृद्ध वाक्य द्वारा सकेत ग्रहण कर चुका कुमार पुनः वैसी गध को सूंचता हुआ उन वेला श्रादि के फूलों की प्रतिपत्ति कर लेता है तथा ग्राग, मकराना, मखमल, ग्रादि को छूकर उनमे सकेत कर चुका पुरुष पुनः श्र धेरे में भो कही उन पदार्थों का स्पर्श होजाने पर वैसे उन ग्रान्य ग्रादि श्रथों का परिज्ञान कर लेता है ग्रीर ग्राम, केला, पेडा, इमरती, ग्रंगूर, ग्रन्थ ग्रादि के रसो को चाटकर सकेत ग्रहण कर चुका वालक पुनः कही श्र धेरे में भी उन रसो का स्वाद लेता हुआ उन ग्राम, ग्रमरूद ग्रादि का परिज्ञान कर लेता है एव कामिनी, रत्न, सुवर्ण, पश्च पक्षी, ग्रादि के रूपो को देख कर उन रूपवान पदार्थों में संकेत ग्रहण कर रहा निकट बैठा हुआ ग्रवा पुरुष पुनः ग्रन्थ वैसे वैसे रूपो को देख कर कामिनी, रत्न ग्रादि पदार्थों की ज्ञित कर लेता है, गोगी की नाडी गित श्रनुसार वैद्य भूत, भविष्य के परिणाम को कह देता है, गिग्रित ज्योतिष या फलित ज्योतिषशास्त्र के वेता विद्वान भूत, भविष्य, वृत्तान्तो को जान लेते हैं।

अतः गन्ध श्रादि के द्वारा पूर्व मे घार लिये गये घारणा नामक सस्कार को प्राप्त कर चुके और उन उन सकेत ग्रहीन वाक्यार्थों की प्रतिपत्ति के हेतु होरहे आत्मा के बुद्धि-स्वरूप गन्ध पदस्फोट, स्पर्श पद स्फोट, आदि होना युक्ति सिद्ध हो जाता है जैसे कि शब्दों का बुद्धि स्वरूप पद-स्फोट मान लिया गया था। तथा पहिले पहिले संकेत ग्रहण करते समय गन्ध ग्रादि के विशेष ज्ञानों के सस्कार को धार रहे आत्मा को अन्तिम गन्ध, स्पर्श ग्रादि विशेषों की उपलब्धि पश्चात् गीध ग्रादि विशेषों के समुदाय करके जाने गये धर्ष की प्रतिपत्ति का हेतु होरहे गंध वाक्य स्फोट, स्वर्धवास-स्फोट, होना भी मुघटित है।

प्रश्नीत-मात्मा "देवदत्त घटमानय" इम शब्द पंक्ति के देवदत्त पद को मुनाता है इस पद का संस्कार जमा नेता है पुन: " घटं , पद को मुन कर इमकी धारणा कर नेता है, पुन: प्रन्तिम प्रान्य पद को सुन कर भूट वाक्य प्रतिपत्ति कर नेता है यो होते देशकर वाक्यस्फोट को जैसे वंगाकरण मान नेते है उमी प्रकार पहिले गन्ध को मूंघ कर उमका संस्कार घार लिया गया पदनात-दूवरी गन्ध को सूघा उसकी भी घारणा को प्रात्मा में जमा लिया, यो पहिले पहिले गद्य जानो के सस्कार्य का प्राचान कर रहा प्रात्मा फिन्म गन्ध का घ्राण्या प्रत्यक्ष कर पूरी गंध धारामों के समुदाय की प्रतिपत्ति कर नेता है, प्रत. इस प्रतिपत्ति का वारण्य गन्ध वाक्य स्फोट भी घटित हो जाता है इसी द्वारा से स्पर्श, रस, हपो, के पहिले पहिले घार निये गये संस्कारो वाले प्रात्मा को प्रत्यिम स्पर्शीद की उपलब्धि होजाने पर उन उन सार्श समुदाय भादि की हुई प्रतिपत्ति के कारण्य माने जाने योग स्पर्श वाक्य स्फोट, रसवाक्यस्फोट, रूपवाक्यस्फोट, मो गढे जा सकते हैं। नाडीगित स्फोट मादि मनेक बुद्धि-स्वरूप स्फोटो को मानने मे वैयाकरणो के यहा कोई क्षिन नही पढ जायगो " मग्रह समु कर्ताच्यः परिशामि सुखावहः ,, इस नीति से भी कथिनत्त लाभ होजाता है।

तथा लोकन्यवहाग्स्यापि कर्तुं सुशकस्वात् कायप्रक्षप्तिवत् । हस्तपादकरणमात्रिः कांगहारादिस्फोटगढ्ढा पदादिस्फोट एव घटते न पुनः स्वावय्वक्रियावशेषामि—न्यंग्यो हंस-पद्मादिहस्तस्फोटः स्वामिधेयार्थप्रति । चेहेतुर्शित स्वन्यमितसंदर्शनमात्रम् ।

गच पद स्फीट, गधवावय स्फीट, ग्रादि को साधने के लिये तिस प्रकार लोक व्यवहार सुल भता से किया जा सकता है। जैसे कि शरीर के द्वारा मूख, प्यास. ग्रादि का प्रज्ञापन करने वाले सूचक चिन्ह कर दिये जाते हैं ग्रथांत् कोई पिथक उस देश की भाषा का नही जानता हुमा पानो पीने के लिये भपने होठ के साथ तिरखी भ्रष्यं जलों को चिपटा कर ग्रोक द्वारा सकेत कर देता है इतने से ही विभिन्न देश के मनुष्य को प्यासा जानकर गानी पिला देते हैं, घोडे का सकेत कर देने पर चढने या वेचने के लिये घोडा ला देते हैं, प्राख मीच कर या मटका कर भी कई व्यंग कर दियेजा हैं ग्रथवा हस्तस्फीट, पादस्फीट, करण्एफीट, मात्रिकास्फीट, भ्रंगहारस्फीट नितम्बचालनस्फीट भ्रादि भ्रमान सुलभता से लोक व्यवहार को करते हुये गन्ध स्फीट, स्पशंस्फीट, ग्रादि मान लेने चाहिये। यदि यहा वैयाकरण यो कहैं कि पदस्फीट, वाक्यस्फीट, ग्रादि ही सुघटित हैं किन्तु फिर नाबते समय नर्तक के भ्रपने भ्रपने हाथ, पैर, ग्रगुली, भ्रादि भ्रवयवो की किया विशेष से प्रगट होने योग्य स्थ, पक्स, भ्रादि हस्तस्फीट तो अपने निर्देश्य या भ्रमिनय करने योग्य भ्रथ की प्रतिपत्ति का हेंद्र सुस, पक्स, भ्रादि हस्तस्फीट तो अपने निर्देश्य या भ्रमिनय करने योग्य भ्रथ की प्रतिपत्ति का हेंद्र नहीं चटित होपाता है। भ्राचार्य कहते हैं कि इस प्रकार किसी का कहना तो अपनी दुद्धि की भ्रत्य-स्था को दिखलाना मात्र है।

भावार्थ-नर्तक या नर्तकी गायन के अनुसार शारीरिक भावों को करते है, कोई कोई तो दक्ष नत्यकार मुख से एव अक्षर भी नही बोलता हुआ उस गीत के सभी भावों को नृत्य द्वारा शरीरकी चेटाओं से ही समभा देना है। नृत्य वला में हस. पक्ष्म ग्रादि साकेतिक कियाओं को हस्त स्फोट सिखाया जाता है, कदाचित् हस जैसे प्रपनी रोमावली को फुरफुरा देता है, उसी प्रकार नर्तक को अपने अवयवों की किया करनी पड़ती है, ये कियाये कभी कभी शब्दों से भी अधिक प्रभाव उत्पन्न करा देती है। यदि कोई यो कहे कि वर्ण तो अनित्य है, अतः वे लम्बे. चौडे, अर्थ के प्रतिपादक नहीं होसकते हैं इस कारण अर्थों की प्रतिपत्ति कराने का हेतु शब्द-स्फोट मान लिया जाता है, तब तो हम जैन भी कह देगे कि किया भी तो अनित्य है, कोई भी किया बड़ी देर तक होने योग्य अभिनेय अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं करा सकती है, अतः वाक्यस्फोट के समान हस्त स्फोट या गन्ध स्फोट अर्थि भी वैयाकरण को अभीष्ट कर लेने चाहिये, ऐसा आचार्योंकी ओर से आपादन किया जारहा है।

एनेन विन्कुटिन'दिः पाद्ग्फोटो हम्तपाद्ममायोगलच्याः करणस्फोटः, करणह्य-रूपमात्रिका ग्फोटो. मात्रिका सहस्रलच्यांगहारादिग्फोटश्य न घटत इति वद्ञनवधेयवचनः प्रतिपादिता बोद्धव्य, तस्यापि स्वस्वावयवाभिव्यंग्यस्य स्वाभिधेयार्थप्रतिपत्तिहेतोरशक्यिनिराक्रिणात्।

दस उक्त गंध स्फोट म्रादि या हस्तस्फोट के भ्रापादन करके वैयाकरण के ऊपर पादस्फोट म्रादि का भी ग्रापादन कह दिया गया समभ लेना चाहिये। देखो यदि वैयाकरण यो कहैं कि विकुट्टित यानी शरीर को घुमाना म्रादि किया स्वरूप पाद स्फोट श्रीर हाथ, पावो, का युगपत् व्यापार करते हुए समायोग कर लेना स्वरूप करणा स्फोट तथा दोनो करणा स्वरूप होरहा मात्रिका स्कोट एवं सहस्रम त्रिकाम्रो का समूह स्वरूप म्रांगहार म्रादिक स्फोट तो घटित नहीं होपाते हैं, क्यों कि इनमें नियम रूप से ज्ञातव्य ग्रर्थ की प्रतिपादकता नहीं देखी जाती है। ग्रन्थकार कहते हैं कि इसप्रकार कह रहा वैयाकरण तो प्रामाणिक वचन कहने वाला नहीं माना जा नकता है, यों कह दिया गया समभ लेना चाहिये। जब कि नर्तक या नर्तकी जनों के भ्रपने भ्रपने भ्रवयवो द्वारा भ्रभिव्यक्त करने योग्य उन पादस्फोट म्रादि का भ्रपने भ्रपने कहने योग्य या भ्रभिनय करने योग्य म्रांगिक के कारण होरहे स्वरूप करके निराकरण नहीं किया जा सकता है।

श्रयात् गाना, बजाना, नाचना, ये तीन तौर्यत्रिक है, नाच द्वारा श्रभियन जो दृष्टा के हृदय मे प्रभाव उत्पन्न करता है, वह शब्दो द्वारा साध्य कार्य नहीं है, तभी तो गीतो या अन्य गद्य, पद्यों की मुद्रित पुस्तकों के निकट होने पर भी रुपयों का व्यय कर रसीले पुरुष नाटकों को देखते हैं, वड़ी बड़ी सभायों में हुये श्रेष्ठ वक्ताग्रों के व्याख्यान यद्यपि पुस्तकाकार छप कर वितीर्ण होजाते हैं। ' पिर भी श्रोताजन अधिक रुपया व्यय कर वक्ताग्रों के व्याख्यानों को सुनते हैं, इसका प्रही रहस्य है, कि उनकी सूरतें मूरते, वेगवती चेष्टायें, हाव, भाव, विभ्रम, विलाम, मादि मभी कियायें तो पर्ते या पुस्तकों में नहीं मुद्रित होसकती है, ग्रतः वैयाकरण विद्वानों को हस्त स्फीट ग्रादि भी स्वीकार कर लेना चाहिये भ्रन्यथा वे शब्द स्फोट में भी हाथ हो वैठेंगे।

न चैवं स्याद्वादिमद्भांतिविशेष श्रोत्रमितपूर्वस्येव प्राणादिमितपूर्वस्य पि भुनहाः स्येण्टत्वात् तत्परिशातात्मनस्तद्वे तोः स्फोट ःति मंज्ञाकरणातः

श्रापादन करने वाले जैनो के प्रति यदि वैयाकरण यो श्राक्षेप करें कि जैसे जैनो ने श्रास्थात शब्द वर्णक्रम. श्रादि को कुछ न्यून, श्राधिक करते हुये जैन सिद्धान्त भी प्रिक्रिया सनुसार प्रादेश मान्य कर लिया था श्रीर बुद्धिस्वरूप शब्द स्फोट को भात्मा की ग्राहकत्व परिणिति मान कर भावतान्य कहते हुये स्याद्वाद सिद्धि इच्ट कर ली थी उसी प्रकार यदि कुछ जैनत्व का रंग वढा कर गन्य स्मीट श्रादि को भी इष्ट कर लिया जायगा ऐसी दशा में यदि स्याद्वाद सिद्धान्त से । वरी ह ग्राया नो तुम जैन फिर कहा शरण लोगे ? दूसरो से भी गये भीर भपनो से भी गये।

ग्रत्थकार कहते हैं कि इस प्रकार स्याद्वाद नीति ग्रनुसार गम्ध स्पोट ग्रादि माननेपर हमकी सर्वज्ञोक्त स्याद्वाद सिद्धान्त के कोई विरोध नहीं पढता है क्यों कि शव्दों के श्रोत्र इन्द्रिय-जन्य मेरि-ज्ञान को कारण मान कर हुये श्रुतज्ञान के समान हमने नासिका, स्पर्शन, ग्रादि इन्द्रियों से उपवे गन्ध का सू घना, स्पर्श का छू लेना, ग्रादि मितज्ञानों को भी पूर्ववर्ती मान कर हुये श्रुतज्ञानों को इट किया गया है, उस ज्ञेय श्रर्थ की प्रतिपत्ति के हेतु होरहे ग्रीर सहश्यधवान् या ग्रमिनेय ग्रभों के ग्राहकपन परिणाम से युक्त होरहे ग्रात्मा की गन्ध-स्फोट, हस्तस्फोट ऐभी सज्ञायें कर ली जाती हैं। चाहे शब्द स्फोट हो श्रथवा गन्ध-स्फोट हो बुद्धि-वरूप ग्राहकत्व परिणाति कोई भात्मतत्व में निराता पदाथ नहीं है।

गंधादिमिः कस्यचिद्र्यस्य सबंधामाधात् तत्र तद् लंमनिमित्तकप्रन्ययातुप्पत्रे ने तथा परिणानी बुद्ध्यात्मा स्फोटः संभवतीति चेत्, ततएव शब्द्रम्फोटा र मास्म भूत् शब्द्रम्या र्थेन सह योग्यतालच्छ संबंध पद्माधात तन्संभवे तत्र प्रचेत्रस मदः । ग्रधादीना मर्थेन मह याद्र-ताख्यसम्बन्धामावे स'केतसहस्रे पि ततस्तत्प्रतीत्ययागाच्छन्दतः शब्दः थवत् ।

वैयाकरण अपने ऊपर आये हुये आपादनों का निराकरण यो करते हैं, कि गध, स्पर्ध, हंसपक्ष्म, वित्कृटित आदि के साथ किसी भी अविनाभावी होरहे अर्थ का सम्बन्ध नहीं है। अरुः "स्फुटित अर्थ. अस्मिन् आत्मिनि, इस निरुक्ति अनुसार उस आत्मा में स्फोट सम्पादक माने गये उन पूर्व पूर्व के गन्ध आदि विशेषों के उपलम्भ को निमित्त पाकर हुयी मानी जा रही उन सहश गन्ध आ अभिनेय ( शरीर कियाओ हारा दिखाने योग्य प्रमेय ) अर्थों की प्रतीति नहीं बन पाती है। अत. तिस प्रकार प्राहकत्व परिण्वि से युक्त होरहा बुद्धित्वरूप आत्मा स्फोट नहीं सम्भवता है। यो कहने पर हो

हुम जैन कहेंगे कि तिस ही कारण से अतीत में कहा गया शब्द स्फोट भी मत होस्रो, भैस के सन्मुख वींणा वजाने या श्लोक सुनाने के समान बहुत से शब्दो करके भी तो नियत अर्थों की प्रतीति नहीं होपाती है। पुनः यदि वैयाकरण यो कहै कि शब्द का तो अर्थ के साथ योग्यता-स्वरूप सम्बन्ध विद्यमान है, अतः वह शब्द स्फोट सम्भव जाता है, तब तो हम स्याद्वादी कहेंगे कि तिस कारण यानी गन्ध, हस पक्ष्म आदि का भी अपने अर्थ के साथ योग्यता नामक सम्बन्ध होजाने के कारण दूसरे गन्धस्फोट आदि भी सम्भव जायगे, आक्षेप और समाधान दोनो स्थलो पर समान है। गन्ध, रूप आदिको का यदि उनके द्वारा झेय अर्थों के साथ योग्यता नामक सम्बन्ध नही माना जायगा तो हजार सकत करने पर भी उन गन्ध आदिको से उन पुष्प, अग्नि, आफ्रफल, कामिनी, आदिक अर्थों की प्रतिपति नही होसकेगी। जैसे कि अपरिचित भिन्न भाषाओं के शब्दों से अथवा पशु पक्षियों के शब्दों से संकेत किये बिना शब्दों के उन वाच्यार्थों की प्रतीति नही होपाती है।

प्रतिपत्तरगृहीतसंवेतस्य शब्दस्य श्राणात् किमयमाहेति विशिष्टार्थे संदेहेन प्रश्न-दर्शनादर्थसामा यप्रतिपत्तिसद्धे: शब्दसामान्य न्यार्थसामान्येन योग्यतासंवधसिद्धिरिति चेत्, तत एव स्वादि पामान्यस्य स्वदश्यीर्थमामान्येन योग्यतासिद्धिरस्तु स्वयमप्रतिपन्नसंकेतस्यां-गुल्यादिरूप्दर्शने केनिचन्कृते किमयमाहेति विशिष्टार्थे संशयेन प्रश्नोपलंमाद्धीसामान्यप्रात पत्तिसिद्धेरिवशेषात्।

वैयाकरण कहते है कि शब्द चाहे कैसा भी होय बुद्धिमान पुरुष को सामान्य रूप से उसका अर्थ स्वल्प मास ही जाता है। जिस शब्द के साथ सकेत यह एा नहीं भी किया गया है, उस शब्द का अवण करने से "यह शब्द किस अर्थ को कह रहा है" यो विशिष्ट अर्थ में सदेह होजाने से प्रश्न उठाना देखा जाता है। अत अर्थापस्या सिद्ध होजाता है, कि प्रतिपत्ति करने वाले जाता को शब्द के सामान्य अर्थ की प्रतिपत्ति हो चुकी है, इस कारण सामान्य रूप से शब्दों की सामान्य रूप से अर्थों के साथ योग्यता नामक सम्बन्ध की सिद्धि होरही समक्त ली जाती है। सामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षात्वक्षात्रक्षात्रक्षात्वक्षात्रक्षात्वक्षात्रक्षात्वक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्त्वक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक

ज्ञापकपन की योग्यता होने से ही रूप छादि सामान्य क अपने द्वारा देखने योग्य मामान्य रूप है अन्य अर्थों के साथ भी योग्यता नामक सम्बन्ध की सिद्धि तोग्ही मान ली जाक्री तथा हस्त पाद प्रादि कियाक्री की भी अपने अपिनेय अर्थ के गाय सामान्य रूप से प्रतिपादनार्थ योग्यता नामक सम्बन्ध वन रहा भी मान लिया जाय किसी पुरुप ने प्र गुलो आदि के रूप या अवयव—सचालन का किसी विशेष अर्थ के साथ स्वय सवेत प्रहर्ण नहीं किया है, ऐसी दशा में किसी स्वामी या नतक ने अगुली आदि के रूप का दिखलाना किया उसको देख कर उस पुरुप द्वारा 'यह चिन्ह किस अर्थ को कह रहा है ?" यो विशिष्ट प्रयं में सशय करके प्रश्न उठाना देखा जाता है, अत. सिद्ध होजाना है, कि उस पुरुप को अपुली आदि के रूप के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ की सामान्य रूप से प्रतिपत्ति प्रथम से ही थी तभा तो विशेष अर्थों में सशय रठाया गया है। शब्दसामान्य और गन्ध सामान्य या भवयव क्रिया सामान्य में कोई विशेषता नहीं है।

श्रयित तुम्हारे परामश प्रमुसार सभी पदार्थ कुछ न कुछ प्रयों को कह ही रहे हैं, प्रलद्कार की रीति से भूमि भी यह शिक्षा देती है कि मेरे समान सबका सहनशील हाना चाहिये चाहे बोर से भले ही कूड़ा करकट डाल दे, हमे क्षमा है। सम्म सिश्वा रहा है, कि अपने ऊपर आये हुंगे वोम की सहर्ष भेल लेना चाहिये। काटने वाले का भी गध दे रहा चन्दन वृक्ष सिखाता है, कि मित्र, शत्रु, किशी के भी साथ राग है प मत करा वात्सल्य भावा का बढाथो। प्राकाश सममाता है, कि मेरे समान सम्पूर्ण जीव प्रलिप्त होजावें यही द्रश्यो, का स्त्रामाविक स्त्रक्ष है। प्रिन से पापो के द्रवस करने की शिक्षा लो। घडो यन्त्र कह रहा है कि व्यथं मे समय को मत खोग्रो, मेरे समान सदा शुम काय करने मे लगे रहो। इत्यादि प्रकारों से कुत्ता. हस, हायो, वेश्या, गया. कौग्रा, ग्रादि से भी स्वामिमितिः स्वल्पिनन्दा, नीरक्षोरिविवेक समान न्याय करना, गमन, लोकचातुय, सं गोष पूबक लोलुपताके बिना उदर भर लेना, चेष्ठा, ग्रादि कुत्य सीखे जा सकते हैं, ऐसा अत्रस्था मे शब्द स्कोट के समान तुम गर्ध स्फोट आदि का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हो।

तदेवं शन्दस्यवार्थे ग्वादोनां प्रातेपि क्रिश्तामान्ते समानानाहतः प्रकाशस्ये बुद्धयात्मिन स्फाटे शन्दादन्यस्य बुद्धयात्मिन स्फाटे शन्दादन्यस्य बुद्धयात्मिन स्फाटे शन्दादन्यस्य बुद्धयात्मिन एकाटार्थप्रितियात्ति हेतुर्धावादो हिद्धयात्मातेष्वश्रु तज्ञानस्यो स्व व । नेकस्वभावो नानास्त्रमा तथा सदावमासनात् ।

तिस कारण इस प्रकार शब्द के द्वारा जैसे वाच्यार्थ मे प्रतिपत्ति करली जातो है भतः बुढि स्वरूप शब्द स्फोट मान लिया जाता है उसी प्रकार गध्न, हाथ, पाव, भ गुली आदि से भी भपने भपने श्रेय भाषों की प्रतिपत्ति होजाने को करने वाले विद्वानों के यहा भार्त्वप भीर समाधान करना समान रूप से लागू होता है, भतः गन्ध स्फोट, भंगहारस्फोट, भूमि स्फोट, आदि भी मान लिये जामो, भन्त-रंग मे प्रकाश स्वरूप होएहे बुढि मारमक स्फोट को वैयाकरणों के यहाँ यदि शब्द से निराला स्वीकार

किया जायगा। ऐसा होने पर तो गत्र ग्रादि द्वारा ग्रंथ को प्रति। ति का कारण होरहा गत्र ग्रादि से भिन्न वह स्कोट भो स्वोकार कर लेना चाहिये जो कि जैन सिद्धान्त अनुसार नासिका, चसु, ग्रादि इन्द्रियो मे जन्य मितज्ञान को पूववर्ती नान कर हुये श्रुतज्ञान स्वरूप है। ग्रन्थथा यानी ग्राज्ञेपो या समाधान के समान होने पर भी यदि पक्षपात-वश केवल शब्दस्फोट को ही मान कर गंव स्फोट ग्रादि को नहीं स्वीकार किया जायगा तो तुम्हारे शब्द स्फोट की व्यवस्था नहीं बन सकने का प्रसंग ग्राजा-वेगा जो कि तुम वैयाकरणों को इब्ट नहीं है। यदि सभी स्फोटो को मानते हुये वैयाकरण इब्टारित कर लें तो इतना व्यान रहे कि वे शब्दस्फोट, गन्धस्फोट, स्पर्शंभोट, रस स्फोट रूप स्फट, ग्रथवा हस्त ग्रादि स्फोट भी एक हो स्वभाव को नहीं धार रहे हैं किन्तु ग्रनेक स्वभावों से समवेत होरहे उन श्रुतज्ञान स्वरूप स्फोटो का सदा प्रतिभास होरहा है।

वात यह है कि वैयाकरणों के यहा माने गये नित्य, निरश, शब्दस्फोट के साथ हमें कोई इंब्डापित्त नहीं है क्यों कि ऐमें स्फोट में कोई युक्ति नहीं है, तथा स्याद्धाद प्रिक्तिया अनुसार शब्दस्फोट, गन्धस्फोट, ग्रादि को श्रुतज्ञान स्वरूप मान लेने पर हमें कोई द्वेष भी नहीं है। सयुक्त विषय में द्वेष काहे का ? श्रुतज्ञानावरण कमं के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई अन्तः प्रकाश स्वरूप जिस लब्धि से शब्द द्वारा अथवा गन्ध, श्रवयव किया. स्रादि द्वारा अन्य सम्बन्धी अर्थों को स्फुटरूप से प्रतिपत्ति कर ली जाती है उस लब्धि को स्फोट कह देने में जैन सिद्धान्त का कोई अतिक्रमण नहीं होजाता है श्रसम्भवद्वाधकत्व, श्रीर युक्तियों से भरपूर होरहा सिद्धान्त ही जिनोक्त निर्णय है।

एतेनानुसंहतिर्वाक्यमित्याप चित्तेतं, पदानामनुसंहतेर्बु द्भिस्पतया प्रतःतेरनुसंधीय-मानानामेकपदाकारायाः सर्वथैकस्वभावत्वाप्रतीतेः।

इस ग्राख्यात शब्द, ग्राद्यपद, ग्रन्त्यपद, वर्णंकम, वर्णंसघात, सघातवर्तिनी जाति, बुद्धिग्रात्मक स्फोट, इनके उक्त निरूपण करके अनुसहित को वाक्य मानने वाले के मन्तव्य का भी चिन्तन
कर दिया गया समक्त लेना चाहिये अथवा बुद्धि को वाक्यपन का निराकरण करने वाले इस प्रकरण
करके अनुसंहित के वाक्यपन का प्रत्याख्यान कर दिया गया भी यो विचार लो कि वर्णों का या पदो
का अनुसहार यानी परामशं करना तो बुद्धि-स्वरूप हो करके प्रतीत होरहा है। पदो को सुनकर
सकतगृहोता पुरुषके चित्त मे स्फुरायमान होरहे परामश को जैन सिद्धान्त मे भाव वाक्य ग्रभाष्ट किया
गया है अनुसंघान यानी अन्वित रूपसे विचार करने योग्य पदो या वर्णों की एक पद या एक ग्राकार
घाली प्रतीति होरही है जो कि एक ग्रनेक-ग्रात्मक है, सर्वथा एक स्वभाव वाली ही अनुसहृति की
प्रतीति नहीं होपाती है।

श्रत्रापरे प्राहु:न पद्म्योऽर्थान्तरमेकस्त्रभावमेकानेकस्वभावं ना वाक्यमाख्यातश्रब्द-

रूप पदान्तरापेद्धं, नापि पदसंघ।तवर्तिजातिरूपं वा, न चैकानवयवशब्दरूपं क्रमरूपं वो नापि वुद्धिरूपम नुसद्दृतिरूपं वा, न चाद्यपद्रूपमन्त्यपद्रूपं वा, पदमात्रं वा पदांतरापेद्धं यथा व्या-वर्ण्यतेऽन्यः 'श्राक्यातशब्दः सघ।तो जातिः संघातविन्नी । एकोऽनवयव शब्दः क्रमो बुद्धय चुसंदृती ।। पदमाद्यपदं चांत्यं पदस।पेद्यमित्यपि । वाक्यं प्रतिमतिभिन्ना बहुधा न्यायवेदिना" मिति ।। किं तिहि १ पदान्येव पदार्थप्रतिपादनपूर्वक वाक्यार्थाववोधं विद्धानानि वाक्यव्यपदेशं प्रतिपद्यन्ते तथा प्रतितिरिति ।

मासक तथा मिनवाभि-धानवादी प्रामाकर मीमांसक पण्डित यो बढ कर कह रहे हैं कि पदो से मिन्न होरहा एक स्वमाव वाला अथवा ग्रनेक स्वभाव वाला भाख्यात शब्द—स्वरूप वाक्य नहीं है जो कि जैनो ने पदानरों की अपेक्षा रखता हुआ और मन्य भाख्यात शब्द—स्वरूप वाक्य की नहीं अपेक्षा रखता हुआ वर्ण समुदाय वाक्य मनवा दिया है। तथा वर्णों या पदो का सघात ग्रथवा संघातर्वात्तनी जाति—स्वरूप भी वाक्य नहीं है जैसा कि जैनो ने कथित्व भेदामेदात्मक होरहे एकानेक स्वभाव वाले सघात ग्रथवा सघातो मे वर्त रही सहश परिगाम लक्षण जाति को वाक्य ठहरा दिया था। तथा एक निरवयव शब्दस्वरूप भथवा वर्णों का कम-स्वरूप भी वाक्य को हम मीमासक नहीं मानते है जो कि जैनो ने मनवस्था का भय दिखाते हुये भपने ऊपर भाये हुये उपालम्मो को दूसरे के सिर टाल कर जात्यन्तर एकानेकाकार शब्द को वाक्य सखवा दिया था, वर्ण कम मे भी व्युत्कम का डर दिखाकर कालकृत साथ वग्कम को वाक्य सिद्ध कर दिया था। एव बुद्ध-स्वरूप भथवा भ्रमुसहृति स्वरूप भी वाक्य नहीं वन पाता है जैसा कि जैनो ने भ्रपने भाव-वाक्यों मे वैयाकरगों को भ्रसीट कर स्वांनुक्रल बना लिया था।

मन्य पदो की भ्रपेक्षा रखने वाला याद्य पद और इतर पदोकी भ्रपेक्षासिहत होरहा भिन्तम पद ये भी वाक्य नहीं हो सकते हैं या अन्य आगे पीछे के पदोकी भ्रपेक्षा रखरहा कोई भी मात्र मध्य वर्त्ती पद वाक्य नहीं हो सकता है जो कि एकानेकस्वभाव वाला नियत कर जैनो ने भी वाक्य मान लिया था। सच पूछो तो ये कोई वाक्य नहीं है,यह केवल सब फटाटोप है जिस प्रकार कि भन्य विद्वान्ते भ्रपेने सिद्धान्त मे यो वाक्य का लक्षण बखाना है कि "भवित, पचित " ऐसा भ्राख्यात छट्द वाक्य है, वर्णो का संघात वाक्य है, सघातों मे वतं रही जाति वाक्य है, निरश एक शब्द वाक्य है, वर्णों का कम वाक्य है, बुद्धि वाक्य है, अनुसह्ति को वाक्य कहा जा सकता है, भ्राद्य पद भीर पदों की भ्रपेक्षा रखने वाला अन्तिम पद ये भी वाक्य होसकते हैं यो न्याय को जानने वाले विद्वानों के यहा वाक्य के प्रति वहुत प्रकार भिन्न भिन्न मित्रया होरही है। मीमासक ही कहे जा रहे हैं ये कोई भी वाक्य नहीं सम्भवते हैं तो वाक्य क्या है हसका उत्तर यह है कि पद ही पूर्व मे भपने पदार्थों का प्रतिपादन करते हुये वाक्यार्थ के ज्ञान को कर रहेसन्ते वाक्य इस नाम को प्राप्त कर लेते हैं लोक भीर शास्त्र में तिसी प्रकार प्रतीति होरही है यहाँ तक मीमासक कह चुके हैं। मीमासको का भन्नभव भीर शास्त्र में तिसी प्रकार प्रतीति होरही है यहाँ तक मीमासक कह चुके हैं। मीमासको का भन्नभव

है कि वाक्य अर्थंकी प्रतिपत्ति करते समय उन पदो की भावना (धारणा नामक संस्कार) को रखने वाले पुरुष के उस प्रतिपत्ति करने मे मूल कारण तो पदो के ग्रर्थ माने गये है, ग्रत. पदार्थ-प्रतिपत्ति पूर्वक वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होजाना इष्ट कर लिया गया है।

तेषामिष यदि पदां नरार्थेरिन्वतानामेत्रार्थानां पदेरिभधानात् पदार्थप्रतिपनोर्वाक्याथिववोधः स्यान्तदा देवदनापदाद्देवदनार्थस्य गामभ्याजेश्यादिपदवाक्य थैरिन्यतस्याभिधानान्
तदुच्चारणवैयर्थ्यमेव वाक्यार्थावनोधिसद्धेः।

वाक्य को कहकर वाक्यार्थ की भी परिभाषा कर रहे मोमासको के प्रति श्रव श्राचार्य महाराज कहते है कि उन मीमासको के यहां भी ''देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डेन " इस वाक्य मे यदि अन्य पदो के अर्थ के साथ अन्वय प्राप्त होरहे ही अर्थों का पदो करके कथन कर देने से पदार्थ प्रतिपत्ति से ही वाक्यार्थ ज्ञान हुम्रा माना जायेगा अर्थात्-देवदत्त पद को देवदन अर्थ तो गा, म्रभ्याज म्रादि पदो के गाय, घेर लाना, म्रादि म्रथों के साथ म्रन्वित होरहा है भीर गा म्रादि पदो के मर्थ तो पहिले पिछले पदो के अर्थों के साथ अन्वित होरहे हैं, ऐसा प्राभाकरो का अन्विनाभिधानवाद का पक्ष है अशेष पूर्व पदो के अभिधेय अर्थो करके अन्वित होरहे अन्तिम पदार्थ की प्रतिपत्ति से वाक्यार्थ ज्ञान होजाता है। तब तो श्रकेले देवदत्त पदसे ही ''गामभ्याज शुक्ला" इत्यादि पद पूर्वक हुये वाक्यार्थ से भ्रान्वित होरहे देवदत्त इस भ्रथं का कथन होजायगा, ग्रतः उन गा म्रादि शेष पदो का उच्चारग करना व्ययं ही पडेगा जब कि एक ही पद से पूरे वाक्य के अर्थ का चरो श्रोर से ज्ञान होजाना सिद्ध है "अर्के चेन्मघु विन्देत किमथं पर्वत ब्रजेत्' अर्थात्-कर्ता,कर्म, किया ये सब पद जव अन्वित ही होरहे है तो एक पद के उच्चारण से ही पूरे वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होजानी चाहिये, शेष पद व्यर्थ पडजायगे एक किसी अवयवमे कम्पादिया गया वास सभी पंगीलियो मे कम्प जाता है। एक वात यह भी है कि यों वाक्यों का अखण्ड अन्वय मानने पर प्रथम पद को ही जैसे पूरा वाक्यपना आजाता है उसी प्रकार जितने पद हैं उतने वाक्य बन बैठेगे ग्रथवा जितने पदो के ग्रर्थ हैं उतने वाक्यों के ग्रर्थ हो जायेंगे, ग्रतः मीमांसको को कथचित् भेदाभेद या एकानेक स्वभाव की शरण लेना ग्रनिवार्य होजाता है। अन्य पदोके प्रर्थों से अन्वित होरहे ही अर्थोका पदो करके कथन मानने वाले अन्विताभिधान-वादी प्रभाकर गुरु की मीमांमा ठीक नहीं है।

स्वयमिववित्तपदार्थव्यवच्छेदार्थत्वान्न गामित्यादिपढोच्चारणवैयर्थ्यमिति चेत्, किमेवं स्फोटवादिनः प्रथमपदेनानवयवस्य वाक्यस्फोटस्याभिव्यक्तावि व्यक्त्यंतराहितव्यजकपद्व्यव- च्छेदार्थस्य पदांतरोच्चारणमनर्थकग्रुच्यते १ यतन्तदेव पर्दर्भव्यक्त ततोऽन्यदेवार्थप्रतिपत्ति- निमित्तं न भवेत् । तथा सत्यवृत्या सत्या वाक्याभिव्यक्तिप्रसगः पदांतरैस्तस्याः पुनः प्रकाश- नादितिचेत्, तवाष्यावृत्या वाक्यार्थाश्वोधः स्यात् । प्रथमपदेनाभिहितस्यार्थस्य द्वितीयादि- पदार्थिभिधेयैरन्वितस्य द्वितीयादिव् पुनः प्रवः प्रतिपादनातः।

यदि प्रभाकर मीमासक यो कहे कि "देवदत्त गामम्याज शुक्लां दण्डेन" यहा देवदत्त पढ की गा, अभ्याज, इन पदो की आकाक्षा होरही है, अतः गां, अभ्याज, ये तो विविक्षत पद हैं भीर पढ़ो जाओ, सो यो, पीओ, आदि कियापद या घंडे को. पुस्तक को, आदि कर्म पद अविविक्षत पद हैं अतः स्वयं को विविक्षित नहीं होरहे ऐसे निठल्ले पदार्थों का व्यवच्छेद करना प्रयोजन होने से गा, प्रभ्याज, आदि पदों के उच्चारणको व्यर्थपना नहीं है। यो कहने पर तो भाचार्य कहते हैं कि तुम प्रामाकर मीमासको ने इस प्रकार स्फोट वादी वैयाकरण के ऊपर अन्य पदों के उच्चारण करने का व्यर्थपना दोष वयो कहा था? जो कि पहिले पद करके ही निरश वाक्यस्फोट की अभिव्यक्ति हो अने पर भी अन्य शब्द व्यक्तियों से भारे गये व्यंजक पद का अवच्छेद करने के लिये अन्य पदों का उच्चारण वैयाकरणोंने सफल माना था अर्थात् -वैयाकरणोंके प्रति जैसा तुमने वैयध्य दिया था उसी प्रकार अन्य पदों के उच्चारण का व्यर्थपना तुम मीमासकों के ऊपर भी लागू होता है जिससे कि वहां विस्म पदों करके अभिव्यक्त होरहा सन्ता और उन पदों से भिन्न होरहा ही पद अकेला अर्थ की प्रति-पत्ति करके अभिव्यक्त होरहा सन्ता और उन पदों से भिन्न होरहा ही पद अकेला अर्थ की प्रति-पत्ति कराने का निमित्त कारण नहीं होसके।

मीमासक गुरु यदि वैयाक एगो पर यो झाझे प करे कि तिस प्रकार होतेसन्ते तो होरही पर्शे की प्रावृत्ति करके वाक्य की भ्राभव्यक्ति होजाने का प्रसंग झाजावेगा क्यो कि वाक्य की उसी भ्राभ व्यक्ति को भ्रन्य पदो ने किर प्रकाशित कर दिया है अर्थात्—देवदत्त गामम्याज शुक्ता दण्डेन यहा देव- दत्त ने ही जिस भन्वित होरहे वाक्य को प्रकट कर दिया था उसी को 'गा' पदने भी दोहराया पुनः ' भ्रम्याज . भ्रादि पद ने भो तिहराया यो पाच वार उसी प्रकार के वाक्य प्रकट होते जायेगे यो कहने पर ग्रन्थकार वैयाकरणा की भ्रोर से भ्राक्ष प का निवारणा कर देते हैं कि इस प्रकार जो तुम प्राभाकर मीमासको के यहा भी कई बार भावति करके वाक्यार्थ का ज्ञान होता रहेगा, कारणा कि लम्बे वाक्य मे पडे हुये पहिले पद करके कहे जा चुके उस द्वितीय तृतीय झादि पदो के भिष्ठान करने योग्य भ्रायों से भ्रन्वित होरहे वाक्यार्थ का पुन. पुन. द्वितीय, तृतीय, भ्रादि पदो करके कथन किया जारहा है. यही आधृत्ति है।

अथ द्वितीयपदेन स्वार्थस्य प्रधानमावेन पूर्वोत्तरपदाभिष्ठेयार्थैरिनवतस्याभिषानात् प्रथमपदाभिष्ठेयस्य तथानभिधानात् नाष्ट्रत्या दस्यैव प्रतिपत्तिरिति मतं, ति यावंति पदानि तांवतस्तदर्थाः पदांतरामिधेय।र्थान्विताः प्राधान्येन प्रतिपत्तच्या इति तावन्त्यो वाक्यार्थप्रतिष-

स्य: क्ष न स्यु: ?

श्रव यदि प्राभाकर मीमासक यो कहे कि द्वितीय पद करके स्वकीय धर्य का प्रधान रूप से
कथन किया जाता है यह स्वार्थ भपने से पहिले भीर पिछले पदो के द्वारा कहे जाने योग्य भर्यों
करके अस्थित होरहा है, द्वितीय पद करके प्रथम पद के अभिषेय अर्थ का तिस प्रकार प्रधान रूप से
कथन नहीं हो पाता है, अतः पुनः पुन. आवृत्ति करके स्स ही वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी '

मीमांसकों का यो मत हो, तब तो हम जैन कह देंगे कि जितने भी पद है उतने ही प्रधान रूपसे उनके वाक्यार्थ समक्त लेने चाहिये जो कि ग्रन्य पदो द्वारा कथन करने योग्य ग्रथों से ग्रन्वित होरहे है उसी प्रकार पदो की सख्या ग्रनुसार वाक्यार्थों की प्रतिपत्तिया भी उतनी ही संख्या मे क्यो नहीं हो जावेंगी?।

प्रधात्—गीण रूप से गा, अभ्याज. म्रादि पदो के भ्रथों करके मन्तित होरहे देवदत्त म्रर्थ को प्रधान रूप से देवदत्त यह कह देवेगा भीर देवदत्त, श्रभ्याज, ग्रादि पद के भ्रथों से मन्तित होरहे गाय ग्रर्थ को प्रधान रूप से गा पद कह देगा म्रथवा अभ्याज पद भी स्वकीय भ्रर्थ को प्रधान रूप से कह रहा सन्ता गौण रूप से देवदत्त गा. म्रादि पदो के ग्रथों से मन्वित होरहे वाक्यार्थ को म्रभिव्यक्त कर देवेगा. शुक्ला पद या दण्डेन पद मे भी यही प्रक्रिया दर्शी दी जावेगी। एक लखपित सेठ के चारो बेटे, तीनो बेटिया, छुँठ नाती, भ्रपने भ्रपने को लक्षाधिपित मान बैठते हैं। सच पृछो तो यह उनका भ्रभिमान करना एक प्रकार से कदाग्रह है। हाँ इतना बड़ा तो यह ग्रसत्य भी नही है जैसा कि कोई दम्भ करने वाला बिनयां भोले ऋणीं से कई वार रुपया प्राप्त करने की कुचेष्टा करता है। बात यह है कि सन्मुख रक्खा हुमा एक घड़ा चाहे एक भ्राख को मीच कर दूसरी भ्रकेली भ्रांख से देखा जाय भ्रथवा दोनो भी भ्राखों से देखा जाय, एक ही घड़ा दीखेगा, दो नही। इसी प्रकार साकाक्ष भ्रनेक पदों का एक ही वाक्यार्थ भीर वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति भी एक ही होनी चाहिये।

न हांत्यपदोच्चारणात्तदर्थस्याशेषपूर्वपदाभिधेयैरन्वितस्य प्रतिपत्तिविश्यार्थाववोधो मवति, न पुनः प्रथमण्दोच्चारणात्तदर्थस्णोत्तग्पदाभिधेयैगनि । तस्य प्रतिपत्तिद्वितीयादि । दोच्चा-रणाच्च शेषपदाभिधेयैरन्वितस्य तद्र्थस्य प्रतिपत्तिणित्यत्र किंचित्काण्णापुपलभामहे । ऐतेनावृ-र्या पदार्थप्रतिपत्तिप्रसंग उक्तः द्वितीयादिपदेन स्वार्थस्य च पूर्वोत्तरपदार्थानामपि प्रतिपादना-दन्यथा तैन्तस्यान्वितत्वायोगात् ।

श्राचार्य महाराज वैयाकरणो की श्रोर से दिये गये प्रभाकर मीमासक के ऊपर श्राक्ष प का ही समर्थन कररहे हैं कि श्रन्तिम पद के उच्चारण से तो शेष सम्पूर्ण पूर्वपदो के श्रिमधेय श्रशों करके श्रन्तित होरहे श्रन्तिम पदार्थ की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ का ज्ञान होजावे किन्तु फिर प्रथम पद के उच्चारण करके उसके उत्तर-वर्ती श्रशेष पदो के श्रिमधेय होरहे श्रशों से श्रन्तित होरहे उस प्रथम पदार्थ की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नहीं होय। तथा द्वितीय पद, नृतीय पद, श्रादि के उच्चारण से उनसे शेष सम्पूर्ण पदो के श्रिमधेय श्रशों करके श्रन्तित होरहे उस प्रथमपदार्थ की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नहीं होय। तथा द्वितीय पद तृतीय पद श्रादि के उच्चारण से उनसे शेष सम्पूर्ण पदो के श्रिधेय श्रर्थों करके श्रन्तित होरहे उस द्वितीय, तृतीय, श्रादि पद के सर्थ की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होय इस श्रयुक्त पक्षपात पूर्वक श्राग्रह करने में किसी कारण को हम नहीं देख रहे हैं।

श्रथीत्-श्रन्तिम पद से जैसे भन्य शेष पदार्थों से श्रन्तित होरहे वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति कर शों जाती है उसी प्रकार श्रन्य श्रादिम या मध्य पदो द्वारा भी उतनी वाक्यार्थ-प्रतिगत्तिया वन कैठें मनुष्यता या स्वाभिमान की अपेक्षा पण्डित श्रीर उसके स्वामी में कोई श्रन्तर नहीं है यदि श्रविवारी प्रभु कदाचित् विद्वान् पर श्रकारण कोध करे या अत्यल्प अपराध के वश होकर श्रिष्ठक कोप करे तो मनस्वी विद्वान् भी अपने प्रभु पर श्रविच या मत्संना कर सकता है, पचायत के भी सदाचारी मनुष्यों में कोई श्रन्तर नहीं मानना चाहिये। प्रकरण में जब श्रागे पीछे के सभी वाक्य एक से हैं, तो कोई हेतु नहीं है, कि श्रन्तिम पदसे ही वाक्यार्थ ज्ञान होसके, श्रन्य पदो से नहीं। कोई भोक्ता भ्रादि भवस्था में उत्तम मिष्टान्त को खाते हैं, श्रन्य जीमने वाले मध्य में विद्या मिठाई का परत लगाते हैं तीसरा ज्ञाति के लोजुपी सेत मंत में खा लेने का लक्ष्य रख कर मिष्टान्त का सबसे पीछे भोग लगाते हैं, इधी प्रकार कोई पुरुष गीत या क्लोक के पहिले पद्य को ही सुन कर पूरे गीत के श्रय को समफ लेते हैं। श्रन्य जन गीत के मध्यम श्रं का को सुन कर पूरे प्रमेय की प्रतिपत्ति कर लेते हैं, तीसरे प्रकार के मनुष्य अन्तिम पद को लक्ष्य कर वाजा वजाना लय, तान, स्वरावगेह, स्वरजतारना, श्रादि ज्ञातव्य भर्यों को जान लेते हैं।

इस उक्त निर्ण्य करके प्राभाकर मीमासको के ऊपर वैयाकरण द्वारा पुन. पुन. प्राकृति करके कई वार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसग भी कह दिया गया समक्त लेना चाहिये कई पदो के साथ एक एक वाक्य का जो सम्बन्ध है, वैसे ही अनेक वर्णों के साथ एक पद का भी सम्बन्ध है। प्रत. वाक्यार्थ के ऊरर जो आक्षेप है, वही कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का आपादन किया जाना पद के लिये भी लागू होजाता है, कारण कि एक वाक्य मे पड़े हुये दूलरे, तीसरे भादि पदो करके अपने निज अर्थ का तो प्रतिपादन किया ही जाता है, साथ मे पहिले और उत्तर-वर्णी पिछले पदों के अर्थों का भी प्रतिपादन होरहा है। अन्यथा यानी दूसरे भादि पदो करके पहिले, पिछले, पदार्थों करके पहिले, पदार्थों करके पहिले, पदार्थों कर वार्य वातीसरे पदार्थका एकान्वय होजाना नहीं बन सकेगा जैसा कि आप प्रभाकर मीमासकों ने कहा था, अत कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसंग डट गया। फिर अपने ऊपर भी भाये हुये दोष को भोले वैयाकरणो पर ही क्यो लगाया जाता है? यानी अपने और दूसरों के ऊपर भी आये हुये दोष तो गुण स्वरूप होजाते हैं, यदि मुख के ऊपर ऊ ची उठी हुई नाक सब मनुष्यों के उभर रही है। तो नाक का ऊ चा उठा रहना गुण ही समक्ता जायेगा, तभी तो लोक मे नाक उठी रहने को वढाई या प्रतिष्ठा का बीज समक्ता गया है।

गम्यमःनैस्तैस्तस्यान्वित्वं न पुनरमिधीयमानैरिति चेतै, स किमिदानीमिमिधीय-मान एत पद्स्यार्थो न गम्यमानः १ तथोपगमे कथमन्विवाभिधानं १ विविधतपद्स्य पद्ति। मिधेयानां गम्यमानानामविषयत्वात् तैरन्वितस्य स्वार्थस्य प्रतिपादने सामध्यीमावात् । ग्रव यदि गुरु मीमांसक यो कहें कि ग्रिभधा-वृत्ति से नहीं कहे जा रहे किन्तु प्रथिपत्त्या मम्बन्ध मिला कर यो ही जान लिये गये उन पहिले पिछले पदार्थों करके उम उच्चारिन दूसरे, तीसरे, ग्रादि पद के ग्रिभधा वृत्ति से किये गये ग्रर्थका ग्रन्वय होजाना हम मानते है, किन्तु फिर कहे जा रहे पिछले, पिछले, पदों के शवयार्थों के साथ द्वितीय पद का ग्रन्वय नहीं है, वधीं कि द्वितीय पद का उच्चारण करते ममय पहिले पिछले पद नहीं वोले जा रहे है, तिस कारण कई वार पदों के ग्रिभधावृत्ति द्वारा किये जा नहें ग्रर्थों की प्रतिपत्ति का प्रमग यह दोष हम प्राभाकर मीमासकों के ऊपर नहीं लगता है, यो कहने पर तो ग्राचार्य कहते है, कि वयो जी वया शब्दों से इसी प्रवसर पर कहा जा रहा वह ग्रर्थ ही वया पद का ग्रथं समका जायेगा ? शक्यार्थ सम्बन्ध रूप लक्षणावृत्ति से या साहित्य वालों के यहां मानी गयी व्यंजना वृत्ति से ग्रथवा ग्रन्य ज्ञापक चिन्हों करके ग्रव्यभिचरित समका दिया गया गम्यमान भला पद का ग्रथं नहीं माना जायगा ? वताग्रो।

यदि उक्त प्रसग को टालने के लिये मीमासक तिस प्रकार पोच सिद्धान्त को स्वीकार कर लेगे तब तो पहिले पिछले होरहे अन्य पदो के अर्थों के साथ अन्वित होरहे स्वकीय अर्थ का उच्चायं-माए पद करके कथन किया जाता है, यह प्रभाकरों का सिद्धान्त कैमें रक्षित रह सकेगा ने क्योंकि भ्रव तुम्हारे विचार अनुसार वर्तमान काल में बोला जा रहा विवक्षित दूसरा पद वेचारा अन्य पहिले तीसरे यादि पदों के अभिचेय होरहे किन्तु इस समय अर्थापत्त्या जाने जा रहे स्वकीय अनिभेध अर्थों को कथमिप विषय नहीं करता है। अत द्वितीय पद के अर्थ को उन पहिले पिछले पदार्थों के साथ अभिचेय होकर अन्वय प्राप्ति हो नहीं है अभिचेय पदार्थ की अनिभवेय अर्थों के साथ स्वकीय अर्थ का प्रतिपादन करने में सामर्थ्य नहीं मानी गयी है, शिक्त से बाहर कोई पदार्थ किसी छोटे से छोटे कार्य को भी नहीं कर सकता है। अन वताओं अन्वित का अभिधान कहा रहा न।

यदि पुनः पदानां द्वौ व्यापारौ स्वार्थाभिवाने व्यापारः पदार्थान्तरे गमकत्वव्या-पारश्च तदा कथं न पदार्थप्रिनिपत्तिरावृत्या प्रसज्यते ? पद्व्यापारात् प्रतीयमानस्य गम्यमान-म्यापि पदार्थतादिभिधीयमानार्थवत् । न च पद्व्यापारात् प्रतीयमानोर्थो गम्यमानो युक्तः करिचदेवाविशोपात् ।

यदि प्राभाकर मीमासको का फिर यह मन्तव्य होय कि पदो के दो व्यापार हुआ करते हैं एक स्वकीय अर्थों को कहने में अभिद्यान व्यापार है और दूसरा अन्य अगले, पिछले, पदो के अर्थों में गमक होजाने का व्यापार है तब तो हम जैन कहते हैं कि इस प्रकार वा वकत्व और गमकत्व दो व्यापारों के होते सन्ते वही दीप यानी आवृति से पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसग भला क्यों नहीं लग वैठेगा १ क्योंकि अन्य पदों का अभिष्य और इस पद के व्यापार में प्रतीयमान हो रहा सन्ता गम्यमान भी तो इसी पद का अर्थ है जैसे कि उच्चार्यमाण पद का अभिधावृत्ति द्वारा कहा ग्या अर्थ इस, विवक्षित पद का अर्थ माना जाता है जब कि पद के व्यापार में दोनो अर्थ समान रूप

से प्रतीत किये जा रहे हैं तो किसी ही ग्रर्थ को ग्रिमिधावृत्ति द्वारा कहा जा रहा मानना ग्रीर दूसरों को यो ही गम्यमान मान बैठना यह विना कारण विभाग कर देना उचित नही है क्यों कि दोनों श्रयों मे कोई श्रन्तर नहीं दीखता है। जो जिस पद से श्रय्य प्रतीत होता है वह निविधेप होकर उसका श्रयी मान लिया जाय, ऐसी देशा में मोमासकों के ऊपर वहीं कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का दोप तदबस्थ रहा।

स्यान्मत, पदप्रयोगः प्रेचावना पदायप्रतिनत्यथीं वाक्यार्षप्रतिन्त्ययों वा क्रिये । न तावन्पदार्थप्रति न्यथेस्तस्य पवृत्तिहेतुन्व भावात् । कः विकः १ को किल इत्यादि केवलपद-प्रयागस्य वि नाक्ष्य थन शि ते ने भित्तन्व त् कः भिक्र उच्यते १ को किल उच्यते इति प्रतिते । यदि तु नाक्ष्यार्थप्रति त्यर्थः ।दप्रयोगस्तद्। ।दप्रयागानतरं पद् । प्रतिपत्ति साद्याद्मवतीति तत्र पदस्याभिधानच्यापारः पदांतराथस्यापि प्रति । त्य प्रयोगात् तत्र गमकत्वच्यापार इति ।

यदि कोई प्रभाकर अनुयायों मीमासक वादा प्रपने मन्तव्य को स्थिर रखने के लिये यो विवार चलावे कि हिराहित विचार का रखने वाले प्रयाक्ता पुरुष करके किया गया पदों का प्रयोप क्या केवल पदों के मर्थ की प्रिपिपत्ति कराने के लिये किया जाता है ? ग्रथवा का पदों का प्रयोग मला वाक्य के ग्रथं की प्रतिपत्ति कराने के लिये किया जाता है ? वता ग्रो प्रथम पक्ष श्रनुसार पदार्थ की प्रतिपत्ति के लिय तो पद का अयाग करना सार्थक नहीं है क्यों कि प्रयोजनार्थी पुरुष के प्रति केवल देवदत्त पद या ग्रकेले ग्रम्याज पद का ग्रथं जात हाजाना अवृत्ति का हतु नहीं होपाता है, केवल गो पदको सुनकर उसके ग्रथंका जानने वाले पुरुषकों कही भी प्रवृत्ति या निर्शृत्त होना नहीं देखा बाता है कि क्या है ? कोकिल है, 'पचित, पाक करोति" इत्याद स्थलोपर केवल पदका प्रयोग किया गया है वह भी वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति कराने का निमित्त है तभा भले हा कुछ प्रवृत्ति करलों जव कि पिक क्या है ? यों प्रश्न कहा जाता है तो पिक का ग्रथं कोयल कह दिया जाय, इस प्रकार प्रति ति हो रही दीखती है।

भावार्थ- "वनित्रयः परभृत कोकिल पिक इत्यिप" इस अमरकोष की कारिका को सुनने पर अथवा कोकिल. पिक-पदवाच्यः या, इह सहकारतरौ मद्धर पिको रौति इत्यादि स्थलो पर कोष, आप्तवाक्य, प्रसिद्ध पद सन्निधान, इनसे पिक पदका कोयल अर्थमे शक्ति ग्रह होजाता है जो कि 'शिकि ग्रह व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद् व्यवहारतहच, वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवंदन्ति सान्निव्यतः सिद्धपदः स्य वृद्धाः ।' ऐसा ग्रन्थो मे कहा गया है अत. अकेले पद को अवस्था मे भो उपस्कारो द्वारा वाक्यार्थ बना लिया जाता है, केवल पद तो किसी काम का नही है। अब द्वितीय पक्ष अनुसार पद का प्रयोग करना यदि वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति कराने के लिये माना जाय तब पद के प्रयोग के अनन्तर ही पद के प्रशं मे तो साक्षात् यानो अव्यवहित रूप से पतिपत्ति होजानो है इस कार ग्र पदके उस ग्रंधों मे तो पद का ग्रमिचान क्यापार है और अर्थारत्या ज्यान याग्य पदार्थान्तर को भी प्रतिपत्ति कराने के लिये

उसका प्रयोग किया गया है म्रत उस पदान्तर के म्रर्थ में गमकपन का व्यापार है यो मनेक पदों से मिनवत होरहा हो शब्दार्थ हुम्रा म्रर्थात्-हमारे मत म्रनुसार जो प्रत्येक के दो व्यापार माने गये हैं वही वात विद्व होगई। पद भ्रपने निज भ्रर्थ को म्रिभावृत्ति में कहता है मौर दूसरे पदो के गम्यमान म्रर्थ को म्रर्थाप्त्या समकाता रहता है यहा तक प्राभाकर मीमासक भ्रपने मत को कहकर समाप्त कर चुके है।

तद्यमत्, पादप इति पदस्य प्रयोगे शाखादिमदर्थस्येन प्रतिपत्तिस्तदर्थाच्च प्रति-पन्नातिष्ठत्यादिपद्वाच्यस्य स्थानाद्यर्थस्य सामध्येतः प्रतीतेस्तत्र पदस्य साद्याद्व्यापाराभावा-द्ग । कन्वायोगात् तदर्थस्येन तद्गमकन्वात्। परंपर्या तस्य तत्र व्यापारे लिंगनचनस्य लिंगि-प्रतिपत्ती व्यापारोस्तः। तथा सति शब्दमेवानुमानज्ञानं भवेत्।

श्रव श्राचार्य कहते है, कि वह मीमासको का मन्तव्य भी प्रशसनीय नही है क्यों कि 'पादा-म्या पिबतीति पादप.' पादप इस पद का प्रयोग करने पर काखा, डाली, पत्ता श्रादि के धारी श्रर्थ की ही प्रतिपत्ति होजाती है, पुन: जान लिये गये उस शाखादि वाले श्रर्थ से तिष्ठित, कम्पते, श्रादि पदो से कहे गये 'ठहर रहा है" या ''कम्प रहा है" इत्यादिक श्रर्थों की तो कहे विना यो ही सामर्थ्य से प्रतीति कर ली जाती है, उस ठहरने श्रादि श्रर्थों में बृक्ष इस पद का कोई साक्षात् रूप से व्यापार नहीं है ग्रत: पादप पद उस ठहर रहा ग्रादि श्रर्थ का गमक नहीं होसकता है, वस्तुत वह पादप शब्द तो उसके वाच्यार्थ होरहे बृक्ष श्रर्थ का ही गमक होसकता है श्रयवा उन स्थान या कम्प स्वरूप श्रयों के लिये तिष्ठित कम्पते, ग्रादि पद ही उपयोगी है, शाब्दबोध की प्रक्रिया में श्रनुमान प्रमाण क विकिया का प्रवेश करना उसी प्रकार शोभा नहीं देता है जैसे कि खीर में दाल का चमचा डुवा देना नहीं रुचता है, श्रत: पदो के दो व्यापार मानना श्रयुक्त है।

यदि मीमासक उस स्थानादि अर्थ मे इस वृक्ष पद का परम्परा करके व्यापार मानेंगे यानी वृक्ष शब्दसे शाखा आदि वाले अर्थकी प्रतिपत्ति होजाती है,पुन: वृक्षकी प्रतिपत्ति से कम्प,ठहरना आदि अर्थों की प्रतिपत्ति कर ली जाती है, यो कहने पर हम जैन कहते है, कि तब तो हेतु के प्रतिपादक वचन का भी लिंग से बोय होरहे साध्य की प्रतिपत्ति कराने मे व्यापार होजाओ और तैसा होते सन्ते सभी परार्थानुमान स्वरूप ज्ञान वेचारे शाब्दबोध वन वैठेंगे जो कि इष्ट नहीं है । वैशेषिक भी "शब्दोपमानयोर्नेव पृथक्प्रामाण्यमिष्यते, अनुमानगतार्थत्वादिति वैशेषिक मत', इस प्रकार शाब्द बोध का अनुमान मे अन्तर्भाव भले ही कर लें किन्तु शाब्दबोध मे अनुमान का गभ होना कथम'प नहीं मानते है, पांच या छ प्रमाणों को मानने वाले मीमासक तो शाब्द प्रमाण मे अनुमान का अन्तर्भाव कभी नहीं करेंगे, अतः भिन्न भिन्न वाचक पदो की ही न्यारे २ स्थान आदि अर्थों को कहने में शक्ति मानों जाय। प्रामाकरों के यहा अन्वित पदों का अभिधान करना वाक्य माना गया किसी को ठीक जंजा नहीं।

## व्योक-वार्तिक

लिंगवाचकाच्छव्दान्लिंगस्य प्रतिवत्तेः सैव शाव्दी न पुनस्तन्प्रतिवन्नेषु निगारं-नुमेयप्रतिवित्तरिसंगादिति चेत्, तत एक पाद्पशब्दान्स्थानाद्यर्थप्रतिवित्तर्भवंती शाब्दी मा भूत, तस्याः स्वार्थप्रतिवत्तावेव पर्यवसितत्वान्लिंगशब्दवत ।

यदि पूर्व पक्ष वाला यहाँ यो कहे कि लिंग को कहने वाले शब्द से तो ज्ञापक हेतु की ही प्रतिपत्ति होती है, अतः वह केवल लिंग की ती प्रतिपत्ति बाब्दवीध कही जायेगा किन्तु फिर परार्था- नुमान करने वाले पुरुप के उस प्रतिपत्ति हो चुके लिंग से अनुमान करने योग्य साध्य की प्रतिपत्ति तो शाब्दवीध नहीं होसकती है, क्योंकि अतिप्रसंग होजायगा। यानी चक्षु आदि इन्द्रियों से उपज रही प्रत्यक्ष प्रतीति भी बाब्दवीध वन बैठेगी।

यो कहे तब तो हम जैन कहते है, कि तिस ही कारण से यानी अपने नियत वाचक छट करके नियत अर्थ का ही शाब्द बोध मान लेने से पादप शब्द से ग्रुक्ष अर्थ की प्रतिपत्ति तो शाब्द बोध होने किन्तु वृक्ष शब्द से स्थान, कम्प, आदि अर्थों की प्रतिपत्ति होरही शब्द जन्या नहीं मानी जाओ क्यों कि वृक्ष पद तो अपने निज अर्थ की प्रतिपत्ति कराने में ही चारों औरसे अड़रहा चरितार्थ होरहा है, जैसे कि परार्था नुमान करने वाले श्रोता को लिंग का वाचक शब्द केवल ज्ञापक हेतु को ही कहेगा साध्य को नहीं। हाँ पुन व्याप्ति को ग्रहण कर चुका या नहीं ग्रहण कर चुका पुरुष अले ही अनुमान ज्ञान को उठाने अथवा नहीं उपजाने, लिंग वाचक शब्द को इससे कोई प्रयोजन नहीं है, अतः अर्थापत्या गम्य-मान होरहे अर्थ को शब्द का बाच्यार्थ मत कहां 'वृक्षास्तिष्ठित कानने कुसुमित वृक्ष लता सिक्षताः वृक्षों गामिहतो गजो निपतितो वृक्षाय देह्य ज्ञालि । वृक्षादानय मञ्जरी कुसुमिता वृक्षस्य शालोन्नता, वृक्षों गामिहतो गजो निपतितो वृक्षाय देह्य ज्ञालि । वृक्षादानय मञ्जरी कुसुमिता वृक्षस्य शालोन्नता, वृक्षों गामिहतो गजो निपतितो वृक्षाय देह्य ज्ञालि । यहा स्वकीय अर्थों को कहने के लिये सभी वाचक पदो के कण्ठोक्त करने की आवश्यकता है। अतः जब उपज रहे विनश रहे पूर्वापर पदो का अन्वय ही नहीं होसका तो अन्विता भिष्ठान पक्ष कहा ठहरा?।

कथमेव गम्यमानः शब्दस्यार्थः स्यादिति चेत्, न कथमपीति कश्चित्, तस्यापि वाक्यार्थावसाया न शाब्दः स्यात् गम्यमानस्याराब्दार्थत्वात् वाच्यस्यैव शब्दार्थत्वज्ञानात् ।

अन्विताभिधान वादी प्रामाकार पण्डित पूछता है, कि इस प्रकार स्वकीय अय की प्रति-पत्ति कराने में हो शब्द यदि तत्पर रहेगा तो विना कहें ही उपस्कार या अर्थापत्या जान लिया गया अर्थ भला शब्द का क्षेय अर्थ किस प्रकार होसकेगा विताओ । यो कह चुकने पर इस तकं का कोई मध्य में कूद कर यो उत्तर दे देते हैं कि वाचक शब्द से किसी भी प्रकार गम्यमान अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होसकती है। आचार्य कहते हैं, कि शोध्र उत्तर देने वाले उस विद्वान् के यहा भी पूरे वाक्य के अर्थ का निर्णय करना वेचारा सकेत प्रहणा-पूर्वक शब्दों से ही उपजा नहीं हो सकेगा क्योंकि गम्य-मान होरहे अर्थ तो शब्द का वाच्यार्थ नहीं नाना गया है। शब्द के द्वारा अभिधान वृत्ति से वाच्य किये गये अर्थ का ही शब्द कर के क्षेय होरहे अर्थ रूप से परिज्ञान किया गया है। ग्रयात्-वावय के कम से उच्चारे गये या मीमासको के मत प्रमुसार कम से प्रकट किये गये शब्द सभी एक ही काल मे तो मुने नही जा सकते हैं। ग्रागे पीछे के उच्चारे गये शब्दो का अन्वय करना ही पडता है, कहीं कहीं तो "पुष्पेम्यः" कह देने से ही स्पृह्यित किया को विना कहे ही जान लेना पडता है "गंगायां घोप." का ग्रर्थ तीर शब्द के विना ही 'गगा के तीरमे' घोप करना पडता है, किसी क्लोक मे किया का उच्चारण नहीं मिलने पर किया मे कर्ता का ग्राक्षप कर लिया जाता है, क्वचित्-कर्त्ता से कियाको गम्यमान कर लेते है, 'द्वारं' कहने पर पिछेहि पद का अध्याहार होजाता है, "गी विहीकः, ग्रन्नं वै प्राणाः, पितरो, श्वमुरी,, ग्रयवा "गच्छ गच्छिस चेत् कान्त पन्यानः सन्तु ते शिवाः। ममापि जन्म तर्ज व भूयाद्यत्र गतो भवान्" ग्रादि स्थलोपर लक्षणा, ग्रामित्त, ब्यंजना, उपचार श्रादि प्रक्रिया श्रनुसार जो गम्यमान ग्रथं किये जाते है,वे किचत् विद्वान्के मत श्रनुसार वावशार्थं नहीं समभे जासकेंगे।

द्योत्यविषयभृतयारिष वाच्यत्वात् शब्दमूलत्वात् वाक्यार्थाववीशः। शाब्द इति चेत, तन एव गम्यमानोर्थः शब्दस्यास्तु, पादपशब्दोच्चारणानंतर् शाखादिमद्र्थप्रतिपत्तिव-त्तनस्थानाद्यर्थस्यापि गतेरिति स एवावृत्त्या पदार्थप्रतिप त्तप्रसंगोन्विताभिधानवादिनः पदस्फोट-वादिवत्।

यदि कोई विद्वान् यो कहे कि स्यात्, एव, च, चेत्, ग्रादिक निपात शब्दों को कोई कथंचित् श्रवधारण, समुच्चय, पक्षान्तर ग्रादि ग्रर्थों का वाचक नहीं मानकर उन ग्रर्थों का द्योतक स्वीकार करते हैं, "द्योतकाञ्च भवन्ति निपाताः" ऐमा वचन है। "स्यादस्ति जीव" यहां ग्रस्ति शब्द का ग्रर्थ ही कथंचित् ग्रम्ति है फिर भी स्याद्वाद नीति में कुशल नहीं होरहे प्रतिपाद्य के लिये प्रयोक्ता को स्यात् शब्द करूना ही पडता है यो द्योत्य भी शब्द का ग्रयं माना जाता है, इसी प्रकार कही विषय भूत यानी साध्य हो चुका ग्रयं भी शब्द का वाच्य मान लिया जाता है, जैसे कि व्यनुक्त मितज्ञान में विना कहे ही शब्दों के ग्रयं ज्ञात कर लिये जाते हैं। लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ भी शब्दों द्वारा कहे गये हैं", ग्रतः वावय के ग्रर्थ में पडे हुये द्योत्य ग्रीर विषय-भूत ग्रर्थ भी शब्द को मूल कारण मान कर ज्ञात हुये होज।ने से शब्द के वाच्य समक्ते जायेंगे तब तो उच्चायमाण शब्दों से ही ग्रद्धाहार, उपस्कार, म्मर्ग, लक्षणा, व्यंजना, सकेत-स्मरण, ग्राकाक्षा, ग्रादि ग्रनुसार हुग्रा वावयार्थज्ञान शब्द ही कहा जायेगा।

यो कहने पर तो अन्विताभिधान-वादी प्राभाकर कहते हैं, कि तिस ही कारण यानी द्योत्य या विषयभूत को भी शब्द का वाक्य मान्य कर लेने से अर्थापत्त्या या उपस्कार द्वारा जाना गया गम्य-मान धर्म भी शब्द का वाक्यार्थ होजाओं ऐसी दशा में पादप शब्द के उक्चारण पश्चात् हुई साखा पत्ता धादि वाने मर्थ की प्रतिपत्ति के समान ठहर रहा, कम्प रहा, स्नादि अर्थों की भी विना कहे ही अस्ति हाजायती। यह श्राचार्य कहते हैं। कि यो इस कारण प्रन्वितानिधानवादी पण्डिन के उत्तर वही दोष कई वार आवृत्ति से पदार्थों की प्रिपिपत्ति होते रहने का प्रसग भाजावेगा जैसे कि वर्षों से भिन्यग्य होरहे पद-स्फोट, को कहने वाले वादी वैयाकरण पण्डित के यहा भावृत्ति से पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसग पूर्व मे मीमासको द्वारा दिया जा चुका है। भर्थात्—तथा सत्यावृत्या सत्या पदार्थ प्रतिपत्तिप्रसग भादि ग्रन्थ से जो भ्रापने कहा था उसका प्रतिफल तुम भी फेलो।

किं च, विशेष्यपदं विशेष्यविशेषणसामान्येन। न्वतं विशेषणविशेषेण वाभिष्ये तदुमयेन वा ? प्रथमपचे विशिष्टवाक्यार्थप्रतिपत्तिविरोधः । परापरविशेषणविशेष्यपद्प्रयोगा चदविरोध इति चेत्, तिहैं-श्रभिद्वितान्वयप्रसंगः ।

श्रान्वताभिद्यान वादी प्राभाकर को दूषण देते हुये हम जैनो को एक बात यह भी कहनी है कि "देवदत्त गामाम्याज शुक्ला दण्डेन" ऐसे प्रयोगों में शुक्ला विशेषण से युक्त हारहा गा यह विशेष्य पद क्या सामान्य रूप से शुक्ल विशेषण से श्रान्वत होरहे गाय नामक विशेष्य को कह देना है? प्रथवा गा यह विशेष्य पद क्या विशेष ( लास ) विशेषणा से श्रान्वय प्राप्त होनुके गाय विशेष्य को कह रहा है ? कि वा विशेष्य पद उन सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप दोनो रूप विशेषणों करके श्रान्वत होरहे विशेष्य गाय का कथन करता है ? बताश्रो । श्रान्वताभिधान-वादी यदि पहिलाप श्राम्य महण करेंगे तब तो वाक्य द्वारा सामान्य विशेषणांसे युक्त होरहे विशेष्यकी प्रतीति होगी। उस वाक्ष्य के द्वारा किसी प्रतिनियत विशेषणां से विशिष्ट होरहे ग्रायं की प्रतिपत्ति होने का विरोध हो आयेगा जैसे कि सूखा, रूला, सामान्य भोजन करने वाला पुरुष विशिष्ट होरहे छत्तीस भोजनों का भोगी नहीं कहा जा सकता है।

यदि वे प्राभाकर पण्डित यो कहे कि विशेषणों के उत्तरोत्तर विशेष भ्रशों को कहों वाले विशेषण वाचक पदों और इने गिने पर अपर विशेष्य को कहने वाले विशेष्य पद का प्रयोग कर देने से उस विशिष्ट वाक्याय की प्रतिपत्ति होजाने का विरोध नहीं भाता है। यो कहने पर तो हम कि कहेंगे कि तब तो तुमको शब्दों करके भ्रमिष्ठायृत्ति द्वारा कहें जा चुके ही भर्थों के माथ भन्य पद्मार्थों के भ्रन्य करने का प्रसग भ्रावेगा, ऐसी दशा मे प्राभाकरों के यहा स्वार्थ के साथ शब्द का भ्रमिष्ठान व्यापार होरहा भ्रमेत भ्रति के भर्थ के साथ गमकत्व व्यापार होरहा सन्ता भ्रन्वित्पना रिष्ठित नहीं रह सका प्रत्युत भाट्टों का भ्रन्विताभिष्ठान-वाद सिद्ध होगया।

द्वितीयपचे पुनः निश्चयासंभवः प्रतिनियतिवशेषणस्य शब्देनानिरिष्टभ्य स्वीकि विशेष्येन्वयसंशीतेविशेषणांतगणामिष सम्भवात् । वक्तुरभिप्रायात् प्रतिनियतिवशेषणस्य तृत्री-न्चयनिर्णय इति चेन्न, यं प्रति शब्दोच्चारणं तस्य तदनिर्णयादानमानमेव प्रतिवक्तुः शब्दो-च्चारणानर्थक्यात् ।

ग्राचार्यं कहते हैं कि वे प्रामाकर पण्डित यदि दूसरा पक्ष ग्रहण करेंगे यानी किसी विशेष विशेषण से भन्वित होरहे विशेष्य वाचक शब्द द्वारा कहा जाना इष्ट करेंगे, तब तो फिर वाक्यार्व का निर्ण्य करना ग्रसम्भव है क्यों कि ''वृत्तिर्वाचामपरसहशी'' (एकीभाव स्तोत्र ) वचनों की वृत्ति दूसरों के सहश हुआ करती है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे दृष्टान्तमें हेतु के साथ साध्य की व्याप्ति को ग्रह्ण कर अनुमाता पुरूष अन्य स्थानों पर उस हेतु के सहश दूसरे हेतुओं को देखकर पुनः उस दृष्टान्त में वर्त रहे साध्य के सहश होरहे सजातीय साध्य का परिज्ञान कर लेता है '' व्यक्तिरूप च निद्शंन सामाग्येन तु व्याप्तिः (परीक्षामुख)। इसी प्रकार व्यवहार कालमें शब्दके साथ वाच्यार्थं का सकेत ग्रह्णकर शब्दबोद्धा पुरुष अन्य स्थलोपर तत्सहश शब्दों को सुनकर उस सकेत गृहीत वाच्यार्थं के सजातीय वाच्यार्थों की प्रतिपत्ति कर लिया करता है हेतु द्वारा यदि विशेष साध्य का अनुमान हो जाना माना जायेगा तो तृण्य-सम्बन्धी या पत्तो-सम्बन्धी श्रिग्न विशेष को साधने वाले सामान्य धूम हेतु के ममान वह हेतु भी व्यभिचारों बन बैठेगा इसी ढंग अनुसार सामान्य निरूपक शब्द करके भी यदि विशेष वाच्यार्थों की प्रतिपत्ति की जायेगी तो शुक्ल घोडा कहने के लिये प्रयुक्त कर दिये अक्व शब्दके समान वह शब्द भी अतिप्रसग दोषवाला होजायगा। अक्व शब्दसे ककं ( श्वेताक्व) नहीं कहा जाना चाहिये, विशेष वाचक शब्द यदि विशेष को भी कहे तो सामान्य रूप से ही कहते हैं।

वात यह है कि शब्द की वाचकरव वा सूचकरव शक्ति का उल्लघन नही किया जा सकता है श्री अकलंक देव महाराज ने अब्दानी में कहा है कि शब्दस्य वचन-सूचनसामर्थ्य-विशेषानितलञ्चनात् संकेतानुभिधानेपि कर्तृ कर्मणो. शक्त्यशक्त्योरन्यतरव्यपदेशाह्त्वादयोदाश्वज्जलेखनवत, अत. द्वितीय पक्ष अनुसार विशेष का निर्णय करना असम्भव कहा गया है क्योंकि प्रतिनियत होरहे विशेषण का जब शब्द के द्वारा निरूपण ही नहीं किया जा चुका है तो स्वयं विशेषवाचक गा इस शब्द से कहे जा चुके सास्नादि वाले गोपिण्ड नामक विशेष्य में अन्वय होने का सशय खड़ा रहता है कि जि गो कहीं जा रही है वह धौले रंग से विशिष्ट है ? अथवा क्या काले, पीले, आदि रंगो से युक्त है ? कुछ निर्ण्य नहीं हो पाता है जर्वक अन्य काले, पीले, किपलत्व, मुंडत्व, आदि विशेषणों की भी सम्भावना पायो जाती है जैसे कृष्ण, नील, पीत, आदि विशेषण किसी भी शब्द से निर्विष्ट नहीं किये गये हैं उसी प्रकार विशेष होरहे किसी ( खास ) शुक्ल विशेषण को भी किसी शब्द से कण्ठोक्त नहीं किया गया है। यदि तुम यो कहों कि वक्ताके हार्दिक अभिप्राय से वहा विशेष्य-वाचक पद मे अन्वय कर वाक्या के विशेष का निर्णय कर लिया जाता है। अन्यकार कहते है कि यई तो नहीं कहना क्योंकि जिस श्रोता के आंत शब्द का उच्चारण किया गया है उस मन:--पर्यय जानी नहीं होरहे श्रोता को वक्ता के उस अभिप्राय का निर्णय नहीं होपाता है यद्यि वक्ता को स्वय अपने अभिप्राय का प्रत्यक्ष ज्ञान है किन्तु स्वय अपनी आत्मा के प्रति ही तो वक्ता के द्वारा शब्द का उच्चारण किया जाना व्यथ है।

स्वय भ्रपना गाना या स्तोत्र पाठ या मत्रपाठ का श्रावराप्तरयक्ष करने के लिये भले ही कोई रिसक या पुण्यार्थी पुरुष शब्द का उच्चारा करे किन्तु स्वय को शब्दबोध करने के लिये कोई ठलुम्रा नहीं बंठा है जो कि वाचक शब्दों का उच्चारा करता फिरे, प्रत्युत वक्ताका ज्ञान ता वक्ता के उच्चारे ग ये शब्दों का कारण है ग्रपने वाप कोही वेटा बनाना भ्रमुचित है. हाँ वक्ता के शब्द श्रोता के ज्ञान में निमित्त कारण पढ जाते हैं, श्रतः विशेष होरहे विशेषणों से ग्रन्वित हुये विशेष्य को विशेष्य वाचक पद नहीं कह सकता है, श्रन्विताभिधानवादी श्रपने पक्ष को लौटा लेवें।

## तृतीयवचे तु उभयदोपानुपंग ।

तीसरे पक्ष मे तो दोनो दोपो के होजाने का प्रसग झाता है 'प्रत्येक यो भवेद् दोप उमय म कथं निह" अर्थात्-सामान्य और विशेष दोनो होरहे विशेषण से अन्वित विशेष्य को यदि विशेष्य पद का वाच्य माना जायेगा तो विशिष्ट वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होनेका विरोध और निश्चयासभव ये दोनो दोष आकर रूडे होजाते है, अतः अन्विताभिधान-वादी ने यहाँ गा इस विशेष्य पद के शुक्त इस विशेष षण की विशेष अवस्था या सामान्य अवस्था-अनुसार अन्वितपन का प्रयोग निराय नही होसका है।

एतेन क्रिय सामान्येन क्रियाविशेषेण तदुभयेन वान्वितम्य साधनमाणन्यस्यामि-धानं निरस्तं ।

विशेष्यके ऊपर तीन ढगो से उठाये गये विशेषण के झन्त्रित होने के इस खण्डन प्रत्य करके भन्विताभिधान-वादी प्राभाकारों के इस निरूपए। का भी निराकरए। कर दिया गया समक्ष लो कि जैसे गा इस पद को शुक्ला इस विशेषण की आकाक्षा होने पर अन्त्रित करने के लिये तीन विकल्प छठा कर श्रन्वित होजानेका खण्डन कर दिया गया है जमी प्रकार गां इस साधन-सामान्यका भम्याव किया के साथ अन्वय करने के लिये आकाक्षी होने मे तीन विकल्प उठाये जाते हैं, गा इस कर्म गर्क के वाचक पद करके क्या किया सामान्य से भ्रन्वित हो रहे गाय कर्म का भ्रभिधान किया जाता है? या गा पद करके क्रिया-विशेषसे भन्वित होरहे साधन-सामान्य का निरूपण किया जाता है ? भयवा क्या किया के श्राकाक्षी माने गये गां इस कर्म-कारक द्वारा किया-सामान्य गाय का निरूपण किया जाता है ? बताभी। प्रथम पक्ष भनुसार ऋिया सामान्य से भन्वय मानने पर विशेष ऋिया से सहित होरहे विशिष्ट वाक्यार्थं की प्रतिपत्ति नहीं होसकेगी क्यों कि क्रिया-वाचक पद करके सामान्यिक्या की ही प्रतिपत्ति हुई थी ऐसी दशा में विशेष ढगसे घेरलेना रूप किया की प्रतिपत्ति कथमि नहीं ही सकती है। सामान्य रूप वस्त्र कह देने से ऊन का म खरखा या लाल पगड़ी नहीं समक्त ली जाती है सामान्य गमन कह देने मात्र से नाचना, उछलना, दौडना, नही उक्त हो जाता है "अमण रेजन स्यन्दनोध्वंज्ज्वलनमेव च , तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लम्यते।" यह प्रमागा देना व्ययं है। द्वितीय पक्ष ग्रहुगा करने पर वही विशेषगा विशेष्य से विशेष्य का भन्वय मानने पर भाया हुमा निश्नय के मसम्भव होजाने का दोष यहा भी लग बैठता है जब कि किया-वाचक शब्द ने शब्द-शक्ति का अति-क्रमगा नहीं करते हुये किया-विशेषको कहा ही नहीं है। दो मल्लो की केवल लडाई का निरूपण करने पर यदि श्रोता उनके दाव, पेच, या भ्रन्य शारीरिक विशेष क्रियामो को विना कहे यो ही समक्ष बैठे

तो यह श्रोता की अनिधकार चेष्टा है। व्यर्थ अधिक बोल कर दूसरे का माथा पचाना जैसे दोष है उसी प्रकार नहीं कही गयी यहा वहां की व्यर्थ था प्रसद्मूत बातों को समक्त कर अपना मस्तिष्क नष्ट करना उससे भी बढ़ा हुआ दोष है। जैन सिद्धान्तमें द्रव्यहिसासे भावहिंसाका तीन्न पाप माना गया है। तृतीय पक्ष श्रनुसार दोनों दोष लागू होजाते है अतः कारक-सामान्य का तीनों विकल्पों में किया से अन्वितपना नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ऐसी दशा में प्राभाकरों के अन्वित। भिधानवादकी युष्टि नहीं होसकी, पदों का परस्पर में अन्वय हो जुकना कष्ट-साध्य विषय होगया।

क्रियायाश्च साधनयामान्येन साधनविशेषेण तदुमयेन वान्वितायाः प्रतिपादनमा-ख्याते न प्रन्याख्यात ततो न प्रतिपाद्यबुद्धानिक्वतानां पदार्थानामभिधान प्रतीतिकिशेधात् । प्रतिपादकयुद्धौ तु तेपामन्वितत्वप्रतियत्ताविप नान्धिता भेधानिभिद्धिस्तत्र तेपां ।रेणाभिहिताना-नन्वयात् ।

तथा इसी प्रकार किया-वाचक "अभ्याज, इस आख्यात पद करके भी साधन-सामान्य या साधन-विशेष अथवा उन दोनो ही करके अन्वित होरही मानी गई किया का प्रतिपादन किया जाना तीनो विकल्पो मे निराकृत कर दिया गया है। अर्थात्-अभ्याज इस किया-पद को गा या देवदत्त इन कर्म-कारक या कतृ कारक पदो का आकाक्षो होने पर प्रथम पक्ष अनुसार साधन-सामान्य करके अन्वित होरही किया का आख्यात शब्द द्वारा प्रतिपादन करने मे विशिष्ट वाक्यार्थ को प्रतिपत्ति होने का विरोध दोष उपस्थित होजाना है। द्वितीय पक्ष अनुसार साधन-विशेष करके अन्वित होरही किया का आख्यात शब्द द्वारा प्रतिपादन मानने पर वाक्यार्थ के निश्चय का असम्भव होजाना दोष तदवस्थ है तथा साधनसामान्य और साधन-विशेष इन दानो से अन्वित होरही किया का आख्यात शब्द करके प्रतिपादन करना इस तीसरे पक्ष मे उभय दोष का प्रसग आता है, यो आख्यात पद करके तीनो विकल्पो मे किया के प्रतिपादन होते रहने का प्रत्याख्यान कर दिया जा चुका है।

तिस कारण सिद्ध हुग्रा कि प्रतिपादन करने योग्य श्रोता की बुद्धि में ग्रन्वित होरहे पदार्थों का श्रमिधान नहीं होसकता है जैसा कि प्रामाकरोंने मान रक्खा है क्योंकि इसमें प्रतीतियों स विरोध ग्राता है, हाँ प्रतिपादक वक्ता की बुद्धि में ता उन ग्रन्वित होरहे पदार्थों के ग्रन्वित होने की प्रतिपत्ति होने पर भो काई प्रामाकरों के ग्रन्वित। पिश्रान का सिद्धि नहीं होपातों है, कारण कि प्रतिपादक की उस बुद्धि में दूसरे से कहे जा चुके उन पदार्थों का ग्रन्विय नहीं होरहा है। प्रतिपादक के लिये किसीने शब्द योले हो नहीं हैं दूबरा बात गह है कि ग्रोतेशादक का बुद्धि में पदों का ग्रन्विय होते भी वह श्रोता के काम का नहीं है। एक बात यह भी है कि 1द के ग्रंथों उत्पन्त हुगा ज्ञान यदि वाक्य के अर्थ का निर्ण्य करा देवेगा तो चितु, रसना. ग्रादि इन्द्रिया से उत्पन्त हुगा ज्ञान, रस, ग्रादि का ज्ञान भला यन्य का ग्रन्थिका वयों नहीं होजाय ?।

मब इम पर तुम यो कहो कि गंध, स्पर्श द्यादि का माक्षात्-कर्ता न होने से रूप जान गंध की अप्ति नहीं करा पाता है, भतः कोई दोष नहीं है, तब तो पदों से उत्पन्न हुआ पदार्थ का ज्ञान भी वाक्यार्थका प्रकाशक नहीं होओ. ऐसी दशामे भ्रत्यितामिश्रान-वादियों के यहां पदार्थज्ञान किस प्रकार वाक्यार्थ का श्रध्यवसायी होगा?। चक्षु भ्रादि का जंसे गन्ध भ्रादि में ज्ञापकत्व सम्बन्ध निर्णीत नहीं है उसी प्रकार पद का वाक्यार्थ के साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध नहीं निर्णीत होने से पद की वाक्यार्थ को कहने में सामर्थ्य नहीं है, भ्रतः प्राभाकरों का भ्रत्विताभिष्ठान पक्ष ठीक नहीं है इससे तो भाट्टों का भ्रमिहितान्वयवाद ही कुछ श्रच्छा जचता है।

श्रत एवाभिहितान्वयः श्रयानित्यन्य, तेपामप्यभिहिताः पदार्थाः शब्दांतरेणानी-यन बुद्धा वा १ न ताबदाद्यः पद्यः, शब्दान्तरस्याशेषादार्थावपयस्य कस्यविदानष्टेः । द्वितीय-पद्यं तु बुद्धरेव वाक्य स्यान्न पुनः पदान्येव, तता वाक्याश्रप्रतिपद्येः ।

इस ही कारए। से यानी प्राभाकरों के अन्विताभिधान पक्ष में कुछ प्रविच होने के कारए। यह भिहित पदार्थों का भन्वय होजाने से ही हमारा अभिहितान्वय-वाद श्रेष्ठ है । प्रथम ही पदो करके स्वकीय स्वकीय पदार्थ कह दिये जाते है, पश्चात्—उनका भन्वय कर वाक्यार्थ बोध कर लिया जाता है, इस प्रकार कोई अन्य विद्वान भट्टमतानुयायी कह रहे है। मावार्थ-मोमासको के मद्र, प्रमा-कर. भीर मुरारि, ये तीन भेद हैं, शाब्दबोध के विषय में भट्ट भीर प्रभाकरों का मन्तव्य न्यारा न्यारा है। मिहितान्वय-वादी भट्ट हैं, भीर भन्विताभिधान-वादी प्रभाकर हैं, रोटी से दाल खाना या दाल से रोटी खाना भीर खाकर पढना या पढ कर खाना तथा धर्म के लिये जीवित रहना या जीवित रहने के लिये धर्म सेवन एव धारोग्य लाम कर चुका पुरुष व्यायाम करता है, या व्यायाम कर चुका पूरुष झारोग्य लाभ करता है, तथैव द्रव्य कर्मोका उपार्जन कर चुका जीव भाव-कर्मो को करता है, या भाव-कर्मों को कर चुका जीव द्रव्य-कर्मों का उपार्जन करता है। इन विषयो मे जैसा स्वल्प या भ्रविक भन्तर है, उसी प्रकार भिहितान्वय भौर भन्विताभिषानमे थोडी विशेषता है,कहे जाचुके पदो करके भिभावृत्ति या भ्रपनी भपनी योग्य लक्षातावृत्ति द्वारा उपस्थित किये गये भर्थोका भ्रन्ययकर जो वाक्यार्थ-बोध होना मानते हैं वे प्राचीन नैयायिक या भाट्ट तो प्रमिहितान्वय-वादी हैं। प्रथम 'देवदत्त गामम्याज शुक्ला दण्डेन" इस वाक्य के प्रत्येक पद का मर्थ पदो करके कह दिया जाता है, पश्चात् तात्पर्य नामक वृत्ति के वश से उन प्रशिहित प्रथों का ठीक ठीक ग्रन्वय कर श्रोता को वाक्यार्थ का शाब्दवोध हो जाता है। तात्पय वृत्ति को मानने वाले नैयायिक पुनः तीसरी व्यजना वृत्ति को मभीष्ट नहीं करते हैं, "घट करोति" इस वाक्य का मर्थ तो घट में यत रहे कर्मपन के मनुकूल किया करना समभा जाता है, तहाँ घट पद का अर्थ घड़ा है और अम् प्रत्यका अर्थ कमंपना है, वतना यद्यि। किसी का भय नहीं है, फिर भी तात्पर्य-वश से इन घट भीर कृति के ससर्ग-सूद्रा, करके बहु, प्रतिभाष-जाता हैं।

ग्रंतः ग्रंभिधा या लक्षणा द्वारा पदो करके पहिले कहे जा चुके पदार्थों का पुनः ग्रासत्ति, योग्यता, ग्राकाक्षा, तात्पर्यं श्रनुसार ग्रन्वय कर शाब्दबोध करना यह भाट्टो या जरन्नैयायिको के यहा ग्रभिद्दितान्वय की श्रन्वर्थ संज्ञा की गयी है। दूसरे गृरु जी माने गये प्रभाकरो का यह ग्रभिप्राय है, कि ग्रन्वय स्वरूप वाक्यार्थ को समभाने में भी पदो की शक्ति मानी जाय जैसे कि ग्रभिधा या लक्षणा वृति द्वारा पदो की स्वकीय स्वकीय ग्रर्थ का कथन करने में शक्ति मानी गयी है, क्यों कि व्यवहार करके ग्रन्वित होरहे ही वाक्यार्थका पदो करके उपस्थापन किया जाता है, पदार्थों के ग्रन्वित ग्रर्थ में ही सकेत-ग्राही पुरुष को शक्तिग्रह हुग्रा है.

उसको स्पष्ट यो समिक्तये कि एक स्थल पर उत्तम प्रयोजक वृद्ध ग्रीर मध्यम प्रयोज्य बुड्ढा तथा तीसरा दो वर्ष का वालक बैठा हुम्रा है, म्राज्ञा देने वाले उत्तम बृद्ध ने देवदत्त नामक मध्यम बुड्ढे को कहा कि ' हे देशदत्त गार को लाग्रो" उस वाक्य को समभ कर देवदत्त बुड्ढा बेचारा सीग सासना वाली व्यक्ति का उपियत करदेता है। निकट बैठा हुम्रा वालक उस चेष्टा करके उस वाक्य की गाय को ले ग्राना है, इस ग्रर्थ में बोधकता को ज्ञात कर लेता है। पश्चात्- उत्तम बुड्ढे ने देव दत्त को कहा कि 'गौ को ले जाम्रो ग्रीर घोड़े को ले जाम्रो" ऐसा प्रयोग होने पर गाय का ले जाना और घाड़े का ला देना देख कर वह बालक ग्रन्वय. व्यतिरेको करके ऐसी पद-शक्ति का निर्एाय कर लेता है कि कारक पदकी शक्ति तो क्रिया पदके अर्थंसे अन्वित होरहे कारक अर्थको समभानेमे है, ग्रीर किया पद की बाचकत्व शक्ति उन कारक पदोके ग्रर्थीसे ग्रन्वित होरही किया को समभाने मे है। ातेस ही कारण सकेत ग्रहण कर चुके बालक या किसी भी अन्य भाषा का अध्ययन करने वाले जीव को प्रयोग काल मे पहिले से ही परस्पर अन्वय प्राप्त कर चुके पदार्थों को बुद्धि उनज जाती है, क्यों कि शान्द वोध के प्रवान बी ज होरहे सकेत ग्रहण को करते समय परस्पर ग्रन्वित होरहे पदो के कथन अनुसार ही शक्तिग्रह हुग्रा था, उस सतान प्रतिसन्तान से प्राप्त होरही टेव का परित्याग नही किया जा सकता है, ग्रत. गौरब भले हो होजाय ग्रन्वय (वश) के ग्रश छूटते नही हैं, पहिले से ही म्रान्वित होरहे किया कारको का बोध उपजता है, पश्चात् शक्तिग्रह होता है। व्यवहार काल मे विशेष पदों की निकटता होजाने से तात्पर्य वृत्ति अनुसार अगले, पिछले, पदों को स्मृत कर अन्वित होरहे पदो के अभिधान अनुसार शाब्दबोध होजाता है। पहिले पद अन्वित होकर अन्वित पदार्थों को कहते हुये वाक्यार्थ को समका देते है, इस कारण अन्विताभिधान-वादी प्रामाकारोका अन्विताभिधान अन्व-र्धनामा है।

इस प्राभाकारों के सिद्धान्त में भट्टों को यह अस्वरस दीखता है कि अन्वित होकर शक्ति मानने पर भी प्राभाकारों को अन्वय विशेष की अवगति करने के लिये अकाक्षा, योग्यता, आदि कारण अवश्य स्वीकार करने गडेंगे। उन ही क्लृप्त होरहे आकांक्षा आदि में कार्य चल जाना है. अतः श्चिति होरहे ही पदार्थों का श्रमियान किया जाना पक्ष सुन्दर नही है। प्रकरण में यह कहना है, कि श्रितपाद्य या प्रतिपादक की बुद्धि में श्चितित होरहे पदार्थों का श्रमियान प्रतीत नहीं होरहा है, हा श्रमिहितों का श्चन्वय कुछ प्रतीत होता है, इस श्वसरको श्रच्छा पाकर ऋट श्चन्य विद्वान् भट्ट वोल उठे है कि श्रापको धन्यवाद है, श्चिमिहितान्वय पक्ष श्चन्छा है।

श्रव श्राचार्यं कहते हैं, कि उन भट्टानुयायी पिष्टतों के यहाँ भी 'देवदत्त गामम्याज शुक्ला दण्डेन" इस प्रयोग में देवदत्त श्रादि पदों करके कहे जा चुके पदार्थं क्या ग्रन्य किसी एक शब्द करके परस्सर श्रन्वित कर दिये जाते हैं ? श्रथवा क्या वे पदर्थ श्रोता की बुद्धि करके ही परस्पर में श्रन्वित यानी शृष्ट्रलाबद्ध कर लिये जाते हैं ? बताश्रो इन में पहिला पक्ष तो ठीक नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थों को विषय करने वाले किसी एक श्रन्य शब्द को इच्ट नहीं किया गया है, श्रर्थात्–वाक्य में पढ़े हुये सभी कारकवाची या क्रिया शाची शब्द नियत जड़े हुये हैं, श्रभिहित पदार्थों के श्रन्वय मिला देने का कारण होरहा कोई शब्द जाना नहीं जाता है, हाँ द्वितीय पक्ष का ग्रवलम्ब लेने पर तो बुद्धि ही बाक्य पड़ता है, भनेक पद तो फिर कथमिप वाक्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस बुद्धि में ही वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति हुई है, पदों से नहीं। भाट्टों के यहा श्रभिहितान्वय करने वाला पदार्थ तो बुद्धि ही नियत रहा।

नजु पदार्थेभ्योपेचाद्यद्धसंनिधानात्परस्परमन्वितेभ्यो वाक्यार्थप्रतिपत्तेः परंपरया पदेभ्य एव मावान्न ततो व्यतिरिक्त वाक्यमस्तीति चेत, ति प्रकृतिप्रत्ययेभ्य प्रकृतिप्रत्ययार्थाः प्रतीयंते तेभ्यापेचाद्यद्धिसनिधानादन्योन्यमन्वितेभ्यः पदार्थप्रतिपत्ति प्रकृत्यादिव्यतिरिक्तं पदमपि मा भूत्, प्रकृत्यादीनांमन्वितान।मभिधानं वाभिद्वितानामन्वये पदार्थप्रतिपत्तिसिद्धेः।

माट्टो की भोर से स्वपक्ष का भवधारण किया जाता है, कि धासत्ति, योग्यता, धार्काक्षा, तात्पर्य, भनुसार परस्पर भपेक्षा रखरहे पदो को अपेक्षाबुद्धि का सिक्षधान होजाने से परस्पर मे भन्वित होरहे पदार्थों से जो वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति हुई है, उस वाक्यार्थ ज्ञान ी उत्पत्ति सच पूछो तो परम्परा करके पदो से ही हुई है, क्योंकि पदो से ही पदार्थों की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ ज्ञान हुआ था भतः उन पदो से अतिरिक्त कोई बुद्धि या अन्य पद वाक्य नहीं समभा जाय। यो कहने पर हम जैन कहेंगे कि तब तो प्रकृति या प्रत्ययों से जो प्रकृति और प्रत्ययों के अर्थ प्रतीत होरहे हैं वे ही तो अपेक्षा बुद्धि का सिन्निधान होजाने से परस्पर मे भन्वित होरहे उन प्रकृति और प्रत्ययों से उपज रहे पदार्थ की प्रतिपत्ति है, इस कारण प्रकृति, प्रत्यय, आदि से भिन्न कोई पद मी नहीं होओ क्योंकि प्रामाकरों के मतानुसार प्रथम से ही भन्वित होचुके प्रकृति आदिकों के अध्यान करने पर अथवा मट्ट मतानुसार प्रथम से ही स्वकीय अर्थ सहित कहे जा चुके प्रकृति आदिकों का अन्वय कर जेने पर पदार्थ की प्रतिपत्ति होना प्रसिद्ध है। अर्थात्नाहो द्वारा बुद्धि से अतिरिक्त पदों को ही वाक्य मानने की रक्षा की जायेगी द्यों अर्थात्न नाहो द्वारा बुद्धि से अतिरिक्त पदों को ही वाक्य मानने की रक्षा की जायेगी द्यों

प्रकृति भ्रादिक से भिन्न पद की भी रक्षा नहीं होसकेगी साथमें मीमासकों में गुरु मान लिये गये प्रभा-कर जी का मत भी भ्रच्छा जंचने लग जायेगा। यहां पर वहीं किंवदन्ती चरितार्थ होजाती है, कि गुरू बन कर बिल्ली ने सिंह को कई विद्याये या कलाये सिखाई किन्तु भ्रवसर पड़ने पर शिष्य में भ्रपनी रक्षा करने के लिये बृक्ष पर चढ जाने की कला नहीं सिखाई। परिशेप में प्रभाकर नो मीमासकों के गुरु ही ठहरे जब पदों से भिन्न कोई वाक्य नहीं तो प्रकृति, प्रत्ययों से भिन्न कोई पद भी कैसे माना जा सकता है ?

पद के ग्रंश होरहे प्रकृति ग्रीर प्रत्यय भी तो ग्रपने न्यारे न्यारे ग्रध् को कहते हैं, ग्रपत्य, भव, ग्रादि ग्रथों को श्रण् प्रत्यय कहता है, सुका ग्रधी कर्ता या एकत्व होजाता है, भू, पच्, ग्रादि प्रकृतिया, भवन, पाक ग्रादि ग्रथों मे प्रवत्तं रही हैं, ग्रत. भट्टो का सम्प्रदाय श्रेष्ठ नही जचता है। जिससे प्राभाकरों के सम्प्रदाय को ठेस दी जा सके।

बात यह है, कि वैशेषिको के यहा ग्रासित ज्ञान,योग्यता ज्ञान, श्राकाज्ञा ज्ञानो को जाव्दबोध का कारण माना है, कोई कोई तात्पर्य ज्ञान को भी शाब्द-बोध में कारण स्वीकार कर लेते है. मीमासक ग्रीर साहित्यज्ञ विद्वानो का भी कुछ न्यून ग्राधिक ऐसा ही ग्राभिप्राय है, मम्मट भट्ट कवि ने स्वकीय काव्य प्रकाश ग्रन्थ में ''तात्पर्यार्थोपि केषुचित्'. इसके विवरण में ग्राभिहितान्वय वादी ग्रीर ग्रान्वता-भिधानवादियों का यो मत दिखलाया है, कि ग्राकाक्षा, सन्निध, ग्रीर योग्यता के वश से ग्राभिधावृत्ति या लक्षणावृत्ति द्वारों कहे चुके पदार्थों का समन्वय करने पर वाक्यार्थं प्रतीत किया जाता है, यह ग्राभिहितान्वयवाद है, ग्रीर प्रथम से ही ग्रान्वित होरहे पदो का वाच्य ही वाक्यार्थ है, यह ग्रान्विताभिधान वाद है, ''ग्राकाक्षासन्निधियोग्यता-तशात् वक्ष्यमाण्डणाणा पदानां समन्वये तात्पर्यार्थं विशेषवपु: ग्रपदार्थं: ग्राप वाक्यार्थं: समुल्लमित इति ग्राभिहितान्वयवादिना मतं वाच्य एव वाक्यार्थं: इति ग्रान्विता भिधानवादिनः"

श्रभिप्राय वही है, कि श्राकाक्षाज्ञान श्रांद को कारण मानते हुये श्रभिधा या लक्षणा वृत्ति करके पहिले कहे जा चुके पदो का अन्वय करना भट्टो का मत है। श्रीर उक्त क्रम अनुसार पहिले श्रन्वित हो चुके पदो का श्रभिधान होना प्राभाकारो का मन्तव्य है। खाये जा चुके को चावना या चाबे जा चुके को खाना श्रथवा श्रद्धान किये जा चुके श्रथं का तत्व ज्ञान करना या तत्व-ज्ञान किये जा चुके श्रथं का श्रद्धान करना इसी ढगो से उक्त मतो मे थोडासा अन्तर है, जो कि गम्भीर पर्यवेक्षण करने वालो को भास जाता है।

वैशेषिकोके यहा इन ग्राकाक्षा ग्रादिके लक्षण यों किये गये हैं,ग्रासित्तका लक्षण "सिन्निधानं तु पदस्यासित्तरुच्यते" है, जिस पद के ग्रर्थं को जिस पद के ग्रर्थं के साथ ग्रन्वय होना श्रपेक्षित होरहा है, उन दोनों पदो की ग्रन्तराल रहित होकर उपस्थित होजाना ग्रासित्त है, "पदार्थे यत्र तद्वता योग्य-ता पिरकीतिता" एक पदार्थमे दूसरे योग्य पदार्थं का ग्रविरोधी सम्बन्ध योग्यता कहा जाता है 'यत्य-

देन दिना यस्याननुभावकता भवेदाकाला" जिस पद के विना जिस पद को भन्वयबोध कराने की अनुभावकता नहीं होपाती है, उस पद की उस पद के साथ भाकाक्षा मानी जाती है, जैमे कि कारक पद को किया पद की भ्राकाक्षा है, "वक्तुरिच्छा तु तात्पर्यं परिकीनित" वक्ता की इच्छा तो तान्पर्यं माना गया है। तथा जाति भीर आकृति से विशिष्ट होरही व्यक्ति स्वरूप पदार्यं के साथ पद का वाच्य वाचक सम्बन्ध तो भ्राभवा शक्ति है, अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति से सम्भाव्य अर्थं का शक्य अर्थं के साथ सम्बन्ध होजाना लक्षशा है।

प्रकरण मे यह कहना है, कि पदो से भिन्न यदि कोई वाक्यार्थ नहीं है, तो प्रकृति. प्रत्ययों से निराला कोई पद भी नहीं है, भट्ट थ्रौर प्रमाकर दोनों के विचार भ्रनुसार पदार्थ की प्रतिपात्त होजाना सब जाता है भिन्न भिन्न श्रोताश्रों को भ्रनेक प्रकार शाब्दवीब होरहे हैं, कहा तक सूक्ष्मता को विचारोगे, व्यर्थ का भ्रहवगा लगाना भ्रनुचित है।

स्यानमतं पदमेव लोके वेदे वार्ष-प्रतिपत्तये प्रयोगाई न तु वेवला प्रकृतिः प्रत्ययो वा पदादपोद्धृत्य तद्व्युत्पादनार्थे यथाकथंचित्तदिभधानात्तत्त्वतस्तदभावः । तदुक्त । अध-गीरित्यत्र कः शब्दः १ गकारोकारिवसर्जनीया इति भगवानुपत्रप इति । यथैव ही वर्णोनंशः प्रकन्पितमात्रामेदस्तथा गौरिति पदमप्यनशमपोद्धृत्य गकारादिमेदं स्वार्थप्रतिपत्तिनामत्तमव-सीयते इति ।

यदि मीमासको का यह भी मन्तन्य होय कि लोक मे अथवा वेद मे अर्थ की प्रतिपत्ति कराने के लिये पद का ही प्रयोग करना योग्य है, केवल भू पन्, देव, घट, आदि कोई प्रकृति अथवा सु, तिप्, अग्, आदि कोई भी प्रत्यय तो मकेली नही बोली जा सकती है, हा पद से वे प्रकृति, प्रत्यय, विकरगा, उपसर्ग, आदिक यद्यपि अभिन्न हैं फिर भी उस पद की न्याकरगा शास्त्र द्वारा निष्पत्ति कराने के लिये या वालको को न्युत्पत्ति कराने के लिये जिस किसी प्रकार उन केवल प्रकृतियो या केवल प्रत्यय को कह दिया जाता है। अर्थात्—पन् धातु से तिप् प्रत्यय लगाकर शप् विकरगा करने पर पचित पद साधु बन जाता है। ''राज्ञ' पुरुष'" ऐसा विग्रह किया पुन. षष्ठी तत्पुरुष समास करते हुये विभक्तियो का लोग कर पदनात् मृत् सज्ञा कर सु विभक्ति लाकर राजपुरुष बना लिया जाता है। ''स्त्यै शब्द सघातयो" या स्तूज् आच्छादने धातुसे डूट प्रत्यय कर पुन. टित्यात् डी प्रत्यय कर स्त्री शब्द निष्पन्न होजाता है। इत्यादि न्यवस्थाये व्याकरगा शास्त्र की प्रक्रिया मनुसार मान्न न्युत्पत्ति करा देने के लिये हैं, वस्तुत. विचारा जाय तो शब्द प्रथमसे ही मुखण्ड होकर सिद्ध हैं पाषाणमे उकेरी गई प्रतिमा के अंगोपाग कोई न्यारे न्यारे बना कर नही जोड दिये जाते हैं।

भाप जैनो के यहाँ भी गुरानिन्द भाचार्य ने जैनेन्द्र प्रक्रिया मे मिडिधिकार का प्रारम्भ करते हुँये "भय भवामीत्येवमादिकस्य सामान्याकारेएा लोके प्रसिद्धेरनुत्पादिवगमात्मकत्वादिनत्यतामवल-म्बमानस्यान्वास्थानाय विशेषाकारेएा कर्रासन्तिपातोपनीतोत्पादिवगमात्मकत्वादिनत्यतामाद्धानु- स्योत्पत्तये च प्रकृत्यादिप्रक्रियावतारो व्यवहार रूपार्थकालकारकसम्प्रतिपत्तये व्याख्येयः " यह वहुत प्रच्छा कह दिया है। बौद्धो या नैयायिकोंके एक क्षरण और दो क्षए तक वर्त रहे क्षिएकत्व तथा मीमा-सको के नित्यत्व एकान्त का प्रन्याख्यान कर शब्दो मे कथाचित् नित्यत्वानित्यत्व को घटित कर दिया है। ग्रव्युत्पत्ति पक्ष ग्रीर व्युन्पत्ति पक्ष मे वस्तुतः विचार करने पर पहिला पक्ष ही प्रधान माना गया है, फिर भी ग्रन्त प्रवेश रूप व्युत्पत्ति कराने के लिये वैयाकरणो ने प्रकृति, प्रत्ययः ग्रादि की प्रक्रिवा को दर्शाया है ग्रनादिसिद्ध वीजमत्र मे ग्रनन्त शक्ति है, उत्तनी शक्ति कृतिम मंत्रो मे शब्दो के नहीं है। पाणिनि ग्रादि वैयाकरणो ने भी "रमन्ते योगिनोऽस्मिन् रमु-घन्-सु "यो व्युत्पन्न किये गये राम शब्द की ग्रन्था ग्रव्यत्पन राम शब्द की ग्रत्यिक शक्ति स्वीकार की है।

कृतिम सौन्दर्य को अकृिम सौन्दर्य की छटा जीत लेती है, वन की शोभा उपवन में नही है देवदत्त का निष्प्रास्स चित्र मुहस्थोचित स्नेह या पुत्रोत्पत्ति का कारस्स नही होसकता है। प्रकरस्स में यह कहना है कि बालको को केवल व्युत्पत्ति कराने के लिये अवण्ड पद में प्रकृति. विकरस्स, प्रत्यय, आदिकी खण्डशः कल्पना कर ली जाती है, वस्तुत- देखा जाय तो उस सामान्य दृष्टिट अनुसार उत्पाद विगम से रहित होग्हे "भवित, देव मुनि," आदि अव्युत्प न अखण्ड पूर्स स्वरूप, शब्दों की उस प्रकृति प्रत्यय आदि द्वारा व्युत्पत्ति कर देने का अभाव है, वही हमारे यहाँ जैमिनिऋषि प्रस्तीत मीमां-सादर्शन के पाचवे सूत्र के श्री शवर स्वामी विरचित भाष्य में यो कह दिया है कि अब यह बताओं कि गौः यो इस अनुपूर्वी में क्या शब्द विशिष्ट होरहा है इसके उत्तर में भगवान उपवर्ष नामक ऋषि महाराज यो उत्तर कहते है कि गकार. श्रीकार, श्रीर विसर्जनीय ये शब्द है ये उपवर्ष ऋषि पास्मिनीय महाराज यो उत्तर कहते है कि गकार. श्रीकार, श्रीर विसर्जनीय ये शब्द है ये उपवर्ष ऋषि पास्मिनीय महाराज गुरु थे ऐसा कई विद्वानों का मत है अस्तु। बात यह है कि जिसही प्रकार एक अकार या ककार वर्सो नियम करके अंशो से रहित है, मात्रा, उदात्त अनुदात्त, ये सब भेद कल्पिन है इसी प्रकार कई वर्सो का अखण्ड पिण्ड गौ. यह पद भी निरंश है केवल कल्पना द्वारा गकार प्रादि भेद का श्रपोद्धार कर यानी पृथग्भाव विचार कर स्वकीय सीग, सास्ना, आदि वाले अर्थ की प्रतिपत्ति का निमित्त हो रहा जान लिया जाता है। यहा तक मीमांसक कह चुके है।

तद्य्यनालोचितवचनं, वाक्यस्यैवं तान्त्रिकत्विसद्भेतद्व्युत्पादनार्थं ततोपोद्धृत्य पदाः नामुपदेशाद्वाक्यस्येव लाके शास्त्रे गर्थप्रतिष्त्तं प्रयोगार्हत्वात्। तदुवतः। " द्विधा केश्चित्पदं भिन्नं चतुर्धा पचधापि वा अपद्धृत्येव वाक्यस्यः प्रकृतिप्रत्ययादिति" ततः प्रकृत्यादिस्यो-वयवेभ्यः कर्याचिद्त्रमभिन्न च पदं प्रार्तातिकसम्युगांतव्यं न पुनः सर्वधानंशं वर्णवत्तद्ग्राहका-भावात्। तद्वत्पदेभ्यः कर्याचिद्भिन्नमभिन्नं च वाक्य प्रतीतिपदमास्कंददुपगम्यतां।

ग्रब ग्राचार्य कहते है कि मीमासको का कथन भी नही विचारा जा चुका निरूप गा मात्र है क्योंकि इस प्रकार तो वाक्य का ही वास्तिवकपना सिद्ध होता है, उस वाक्य के ग्रर्थकी ही व्युत्पित्त कराने के लिये उस वाक्य से ग्रम्थक पदो के पृथग्भाव की कल्पना कर पदो का उपदेश कर दियाग्या है। सत्य बात यह है कि लोक मे ग्रथवा शाम्त्र मे ग्रर्थ की प्रतिपत्ति कराने के लिये वाक्य ही प्रयोग करने योग्य है, श्रकेला पद कुछ भी व्युत्पत्ति नहीं करा पाता है। मीमासक जैमे वर्ण को ग्रनश मानते हुये पद को भी निरश स्वीकार कर लेते हैं इसकी अपेक्षा वाक्य को ही निरश स्वीकार कर लेते हैं इसकी अपेक्षा वाक्य को ही निरश स्वीकार कर लेता श्रच्छा जाचता है अर्थमे प्रयुत्ति या निवृत्ति होजाना वाक्य द्वाराही मपाद्य कार्य है वही ग्रन्थोंमे यो कहा जा चुका है कि किन्ही पिण्डतों ने पद ने दो भेद्र कर दिये हैं 'सुव्तिडन्त पद" देव मर्वस्म, नद्या, ग्रादि सुवन्त विभक्ति याले और पचित गमिष्यित, पिपिठिपतु, ग्रादि मिडत या तिडन्त विभक्ति वाले यो दो प्रकार पद है किन्ही विद्वानों ने पदों के चार प्रकार भेद किये हैं नाम, ग्राख्यात, निपात, कर्मप्रवचनीय, ये चार भेद है जिन, चन्द्र, गगा, ज्ञान विद्वम्, स्रज, ग्रायुष्, नदी, नीलोत्पल, सौध, ग्रादि शब्द तो नाम पद है।

पचित, क्रीगाित, पिपतिषति, रोरुच्यते, वोभोित पुत्रीयित कण्डूयित पराजयते, उपरमित उच्यते, नीयते, स्थालीपचित प्रादिक शब्द प्राख्यात पद हैं। ग्रहो ई उच्चंस् नत्र्, ग्रादिक निपात पद हैं, लक्षगाचोतक ग्रनु, ग्राधिकचोतक उपलक्षगाचोतक प्रति, परि ग्रादिक निपात ही क्मंप्रवचनीय इस सज्ञा को घार लेते हैं। ग्रथवा कोई कोई पद को पाच प्रकार भी स्वीकार करते हैं, पदो के उक्त चार भेदो मे प्र, परा. उप, सम्, ग्रादि उपसर्ग नामक भेद को बढा देने पर पाच प्रकार के पद समक लिये जाते हैं, जात शब्द गुगाशब्द, कियावाचक शब्द, सयोगी द्रव्य शब्द, समवायी द्रव्य शब्द, कोई यो भी वाचक शब्द के पाच भेद कर लेते हैं पदो के प्रकार किनने भी मान लिये जाग्रो सिद्धान्त का विरोध नहीं ग्राना चाहिये।

बात यह है कि कि जैसे ग्रखण्ड पद में से प्रकृति, प्रत्यय, विकरण, ग्रादि का पृथग्माव किल्पत कर लिया जाता है उसी प्रकार श्रखण्ड वाक्य से पृथग्माव की कल्पना कर ही क्रियापद, कार-कपद, न्यारे न्यारे गढ लिये जाते हैं तिस कारण सिद्ध होजाता है कि पद जैसे स्वकीय श्रवयव होरहे प्रकृति, प्रत्यय, ग्रागम,ग्रादि कल्पत खण्डोसे कथचित भिन्न है कथचित ग्रीमन्न है,प्रतीतियोक श्रनुसार निर्णीत कर लिया गया ऐसा पद स्वीकार कर लेना चाहिये किन्तु फिर श्रकार ग्रादि वर्णके समान सर्वथा ग्रांसे रहित पद नही माना जाय क्योंकि सभी प्रकारोसे ग्र श रहित पदके ग्राहक प्रमाणोका ग्रभाव है तथा उसी पद के समान वाक्य भी ग्रपोद्धूत पदो से कथचित् भिन्न ग्रीर कथचित् ग्रिभन्न होरहा ही प्रतीतियों के समुचित स्थान पर आरूढ होरहा स्वीकार कर लेना चादिये, व्यर्थका वाग्जाल उपयोगी नहीं है।

तच्च द्रव्यह्मपं भावह्मपं व। एकानेकस्यमावं चितितप्रायमिति स्थितमेनच्छन्दवंतः
पुद्गला इति । शब्दस्य वर्णपदवाक्यह्मपस्यात्यम्य च पुद्गलम्कन्धपर्यायत्वसिद्धेगकाशगुणन्वे ।
नामृतद्रव्यत्वेन स्फोटात्मतया वा विचार्यमाणस्यायोगात् ।

तथा वह वाक्य द्रव्य स्वरूप श्रीर भावस्वरूप यो दो प्रकार का है जो कि एक स्वभाव श्रीर श्रमेक स्वभावों से साथ तदात्मक होरहा है। पूर्व प्रकरणों से बहत वार हम इसका चिन्तन कर चुके हैं यहां प्रकरणा बढाना द्विरुक्त, त्रिरुक्त पडेगा, इस कारणा युक्तियों से यह सिद्धान्त श्रव तक व्यवस्थित हो चुका है कि शब्द पर्यायवाले पुद्गल द्रव्य है। श्रकार, इकार, टकार, श्रादि वर्णस्वरूप शब्द या शीतल श्रोयान्, जानाति, श्रादि पदस्वरूप तथा देवदत्तः पठित, जिनदत्तो ग्राम गच्छिति, ग्रादि वाक्य स्वरूप श्रथवा श्रम्य भी मेघध्विन, समुद्रगर्जन, वादित्रनाद, ग्रादि कोई भो शब्द क्यों न होय उन सभी शब्दों को स्कन्ध-ग्रात्मक पुद्गल द्रव्य का पर्यायपना, सिद्ध हो जाता है, श्राकाश का गुण होकरके श्रथवा श्रमुक्त द्रव्यपने करके तथा स्कोट-श्रात्मक स्वरूप करके शब्द के विचार किये जाने पर श्राकाशगुणत्व श्रादि स्वरूप की घटना नहीं होपाती है श्रर्थात्—वैशेषिकों के मन्तव्य श्रनुसार शब्द श्राकाश का गुण नहीं सघ पाया है। शब्दाद्व तवादी या वैयाकरणों के ग्रिभिप्राय श्रनुसार शब्द ग्रमूत द्रव्य भो नहीं सघ सका है, एवं वैयाकरणों के विचार श्रनुसार शब्द वेवारा नित्य निरश, स्फोट-ग्रात्मक भी नहीं सिद्ध होसका है।

परमार्थ रूप से विचार होचुकने पर भाषा वगणाये या शब्दयोग्य पुद्गल वगणाये इन विशेष पुद्गल स्कन्धो की पर्याय होरहा शब्द सिद्ध होजाता है, जैसे कि मनुष्य, तियँच, ग्रादि जीवो का शरीर ग्राहार वर्गणाग्रो से बनजाता है। तीन लोक मे भरी हुई पुद्गल की सख्यातवर्गणा ग्रादि बाईस वर्गणायें ग्रीर ग्रणुऐ इनमे से किसी का भी विहरंग इन्द्रियोसे प्रत्यक्ष नहीं हापाता है, फिर भी कौर, दूध, वायु, जल, इन मे हश्यमान ग्राहायं पदार्थों मे बहुमाग ग्रतान्द्रिय ग्राहार वगणाये पायों जा रही मानी जाती हैं, इसो प्रकार जगत् मे सवंत्र शब्द-परिण्ति-याग्य वगणाये भर रही है, फिर भी वक्ता के मुख प्रदेश या फोनाग्राफ की चूड़ा विशालप्रासाद, विद्युत्प्रवाह द्वारा शब्दों को ले जाने वालो तारों के ग्राधार होरहे पोले खम्मे ग्रादि स्थानो पर बहुभाग शब्द योग्य पुद्गल स्कन्धों से प्रवम्भाव माना जाता है, द्रव्यवाक्य ग्रीर भाव-वाक्य दानो पौद्लिक हैं, उपादान पुद्गल स्कन्धों से प्रव्य वाक्य बनाने का निमित्त कारण हारहे तथा उस वोयन्तिराय, मितज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपशम ग्रीर ग्रापाग नामकर्म के उदय से ग्राविष्ट हारहे कियावान् ग्रात्मा के प्रवन्वविशेष या लिब्ब विशेषको भाववाक् या भाववाक्य मानते हुये पौद्लिक कह सकते है, यहा तक विस्तार-पूर्वक पौद्लिक शब्द का ग्रच्छा समयन कर दिया है।

क. पुनर्बन्धः १ पुद्गलपर्याय ए। प्रसिद्धो येनः वंधवनतः पुद्गला एव स्युरित्यारेका-यामिद्माहः।

"शब्दबध" म्रादि इस सूत्र के ''शब्द" का विवरण हो चुका है; म्रव विनीतशिष्य कम म्रनु-सार प्राप्त हुये बध की क्रिंप्त करने के लिये म्राचाय महाराज के प्रति प्रक्ष्त उठाता है, कि महाराज यह बताम्रो कि वह इससे म्रगला किर बन्ध क्या है ? जो कि मुद्गल पर्याय ही प्रसिद्ध मान लिया जाये ' जिससे कि बंध पर्याय वाले पुद्गल द्रव्य ही होसके ऐसी शिष्य की श्राकाक्षा प्रवर्तने पर श्री विद्यानन्दे स्वामी इस श्रगली वात्तिक हो कहते हैं।

## बन्धो विशिष्टसंयोगो च्योमात्मादिष्वसंभवी । पुद्गलस्कंधपर्यायः सक्तुतोयादिबन्धवत् ॥

भ्राकाश, भ्रात्मा, कालागुर्ये, भ्रादि द्रव्यो मे नहीं सम्भव रहा ऐसा जो विशिष्ट सयोग है। जो कि भ्रनेक पुद्गलो मे कथाचित् एकत्व बुद्धि का जनक सक्षग है, वह वच तो पुद्गल स्कन्ध की पर्याय है, जैसे कि पिसे हुये सतुम्रा, पानी या दूध बूरा भ्रादि का बन्ध होरहा पुगगल को पर्याय है।

द्रव्ययोरप्राध्तिपूर्विका प्राध्तः सभोगः स चा गावितसयुक्तप्रत्यायातप्रसिद्धः, मयोग-मंतरेण तस्यानुपाचेः । प्रत्यचाः कांचेत्सयुक्तप्रत्ययाऽसिद्धस्तस्य तत्पृष्ठभाविविकण्पह्नादेति चेत् न, अगृह्यतिकंकतस्यापं प्रतिपचुः शब्दया नामन्तरण स्मार्थव्यासायात्माने प्रत्यचे मंयुक्त-प्रत्ययप्रसिद्धेनिविकल्यकप्रत्यचस्य स्वथा ।नेराक्त ।त्व त् । अथादष्टे क्वित्सयागे सयुक्तिकल्पा युक्तां नालप्रत्ययवत् तस्यासत्यत्वप्रस्मात् । न चासावसत्या वाधकामावात्।

परस्पर नहीं । मन रहे दा द्रव्या का अआप्त-रूवक प्राप्ति होजाने को सयोग कहते हैं। शरीर के साथ वस्त्र सयुक्त है, दाल म धृत सयुक्त है, आदिक सयुक्त द्रव्यों को जानने वाली निर्वाध प्रतीनिया से वह सयोग सभा लोकिक था। शास्त्राय जना म आसद्ध हार हो, क्यों कि सयो। के बिना उस सयुक्त इत्याकारक ज्ञान को उपपत्ति नहां हासक्ष्या है। यहां सयाग क्या किसी भी संसंग को वास्तिवक नहीं मानने वाले बौद्धों का प्राक्ष प है, कि कहां भा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सयुक्त ऐसे ज्ञान होने को सिद्ध नहीं होरही है, प्रत. सयो। पदाध्य आंसद्ध है, हा वस्त्रभूत स्वलक्षण प्रध्य को ग्रहण कर रहे उस निवकल्पक प्रत क्ष ज्ञान के पाछ हान वाले अवस्तु-भूतार्थमाहा विकल्पज्ञान स्वरूप वह सयुक्त प्रत्यय है, एतवता सयोग वास्तिवक पदार्थ नहीं बन। । ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्योंकि जिस पुरुष ने सकेत नहीं भी ग्रहण किया है, उस प्रतिपत्ता पुरुष को भी शब्द की योजना के बिना होरहे स्व भीर भर्ष के निर्णय-प्रात्मक प्रत्यक्ष में सयुक्त प्रतीति होना प्रसिद्ध होरहा है, बौद्धों के यहां माने गये निविकल्पक प्रत्यक्ष का सभी प्रकारों से पूर्व प्रकरणों में । नेराकरण किया ज्ञा चुका है।

मर्थात्—प्रत्यक्ष के पीछे हुये निर्विषय या कल्पित विषय-वाले, माने गये विकल्पज्ञान द्वारा यदि सयोग की प्रतीति मानी जाती तो सकेत ग्रह्मा करना भौर सकेत ग्रहीत हुये शब्दों का सुनना मावश्यक था, सकेत-गृहीता पुरुष को ही शब्दों के सुने जाने पर शाब्दवोध-मात्मक विकल्पज्ञान हुमा करता है। किन्तु पुरुष मे दण्ड का स्थाग स्यर्थन प्रत्यक्ष से भौर भन्य इन्द्रियों से भो स्थाग प्रतीत होरहे । यहा सकेत ग्रह्मा या गब्द को ,योजना करना नहीं है। स्रोय मर्थों को विकल्पना कर एहे.

र्समा ज्ञांन सिवकल्पक हैं। तथा वौद्धोंके यहा निर्विकल्प प्रत्यक्ष द्वारा देखे जा चुके पदार्थ में ही पश्चात् कल्पनाथ्रों को उठा रहे विकल्प ज्ञान होते माने गये है, जब कि कही पर सयोग प्रत्यक्ष द्वारा देख लिया जाता तब तो उस सयोगवाले में ''सयुक्त हैं" यह विकल्प करना युक्त होसकता था जैसे कि नील स्वलक्षण को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से देले जा चुकने र पञ्चात् ''नीलमिद नील उत्पलं" ऐसे विकल्प ज्ञान उठ बैठते है, यदि विना देखे ही नोल का विकल्प ज्ञान उपज जायगा तो उस नील ज्ञान के ग्रसत्यपन का प्रसग ग्राजावेगा किन्तु वह नील ज्ञान ग्रसत्य तो नही है क्योंकि इस नील ज्ञान का दिवकल्प प्रमाण नहीं है।

स्रथांत्—वाद्धों ने तदध्यवसाय करके पूर्व ज्ञान का प्रामाण्य न्यवस्थापित किया है। नील स्वलक्षराको जानने वाले निविकल्पक प्रत्यक्षको प्रामाण्य तभी व्यवस्थित होता है। जब कि उस प्रत्यक्ष के पीछे उसी विषय का स्रध्यवसाय करने वाला विकल्पज्ञान उपज जाय, एक चन्द्रमामे दो चन्द्रमाको जान रहे मिथ्या प्रत्यक्ष के पञ्चात् हुये वि≉ल्प ज्ञान करके पहिले प्रत्यक्ष का सत्यपना नही व्यवस्थित होपाता है । श्रतः श्रवाधित यानी सत्य स्युक्त प्रत्यय से स्योग पदार्थ वस्तुभूत सध जाता है।

नतु च न संयुक्तप्रत्ययः सत्यन्तद्विषयस्य वृत्तिविकल्पानवस्थादिदोपदृषितत्वाद-वयविप्रत्ययवदित्येतद्दिति तद्वाधकं । तथाहि—सयागः स्वाश्रये वतमानो यद्येकदेशेन वर्तते तदा सानयवः स्यात्, स्वावयवेषु च स्वतो भिन्नेषु तस्यैकदेशांतरेण वृत्तो परापरदेशकल्पनेऽनवस्था सर्वात्मना प्रत्येकं तत्र तस्य वृत्तो संयोगानेकस्वप्रसंगहतथासत्येकैकस्मिन् संयोगे सयोगप्रत्य यप्रसंगः । सकुदनेकसंयुक्तप्रत्ययप्रसंगरच ।

"परतत्रयं हि सम्बन्ध. सिद्धे का परतत्रता। तस्मात्सवंस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्वत." इस ग्रिभिप्राय अनुसार सम्बन्ध को परमार्थ नहीं मान रहे बौद्ध अपने पक्ष का अवधारण करते हैं। कि संयोग सम्बन्ध से विशिष्ट होरहे पदार्थ का ज्ञान (पक्ष) सत्य नहीं है, (साध्य) उस ज्ञान के विषयभूत होरहे संयोग को वृत्ति विकल्य, अनवस्था, द्रव्यस्थूलता, साधारणत्व, उपकार्य उपकारक भावधारा भ्रादि दोषो करके दूपित हो जाने से (हेतु) अवयवों के ज्ञान समान (अन्वयहण्टान्त)।

यो यह अनुमान उस संयुक्तप्रत्यय का वाधक है अर्थात्—अवयवों में अवयवी की वृत्ति एक देश से मानने पर वह प्रथम से ही सावयव होरहा माना जायेगा अपने उन अदयवों में भी पुन: एक देश करके वृत्ति मानने पर परापर अवयव देशों को कराना करते करते अनवस्था होजायगों। एक एक अवयव में सम्पूर्ण रूप से अवयवों की वृत्ति मानने पर बहुत से अवयवों हुये जाते हैं। इसी प्रकार संयोग में भी उक्त दोप आ जाते हैं। इस बात को यो म्फुटरूप में समक्त लाजियेगा कि अपने आश्रय संयुक्त में वतं रहा संयोग यदि एक देश करके वतंरहा है। तब तो स्थाग मावयव हुआ वयोंकि जो अवयव सहित है, उसों के एक देश या अनेक देश हासकते हैं। और अपने से मिन्न होरहे उन स्वकीय

श्रवयवों मे पुनः उस सयोग की श्रन्य एक देश करके वृत्ति मानी जायेगी तो गो ही उत्तरोत्तर देशीं की कल्पना करते करते श्रनवस्था दोप श्राजायेगा. हा श्रपने प्रत्येक श्राश्रय में उस स्योग की वहां सम्पूर्ण भपने शरीर से वृत्ति मानी जायेगी तो संयोगों के श्रनेकपन का प्रसग श्राजावेगा कम ने कम दो, तीन, श्रादि जितने भी स्योगी है। उतने ही संयोग वन वैठेंगे श्रीर तिम प्रकार होते सन्ते एक एक स्योग में एक एक स्थोग ज्ञान के होजाने का प्रसग श्रावेगा, साथ ही एक ही वार में उन स्योगों से संयुक्त होरहे पदार्थों को विषय करने वाले श्रनेक संयुक्त प्रत्ययों के होजाने का भी प्रसंग श्राजावेगा सम्बन्ध-धादी पण्डित इन श्रनिष्ट प्रसागों का निराकरण नहीं कर सकते हैं।

एक बात यह भी है कि एक द्रव्य का दूसरी द्रव्य के साथ मात्मभूत हायोग होजाना मान लेने पर द्रव्य का मणु गरीर स्थून हुआ जाता है। द्रव्य की मसाधारणता पर साधरणता का मिन कार होजायगा, क्षिणक पदार्थ को स्थिर बनने का मवसर दिया जाता है, सम्बन्ध को मान रहे जैनों के यहा मगुरुलघु गुण स्वरूपनिष्ठ हो रहे पदार्थों का उपकार्थ उपकारकमाव की कीच में डालकर कैंबल्य से विचित किया जाता है, मत: भवयबी के समान स्थोग भी सिद्ध नहीं होसका।

नंकदेशेन वर्तते नापि सर्वात्मना कि ति वर्तत एवेति वायुक्त प्रकारांतरेण क्वचि-त्कस्यचिद्वर्तनस्यादृष्टेः । स्वाश्रयामिन्नरूपस्तत्सयोगिनां चेव प्रत्यासन्नत्यांत्वचां न ततोर्थाः न्तर किंचिदित्येकांतवादिनामुपालंभो न पुनः स्पाद्वादिनां, तेषां स्वाश्रयात्कर्थाचद्मिन्नस्य संयोगस्यामिमतत्वात् । सयोगिन्यतिरंकेणानुपलन्धेः सयोगस्यातद्भिन्नत्वसिद्धेः , प्राक् परचान्च तदाश्रयद्रन्यसद्रावेषि सयोगस्यामावाचतो भेदस्यापि प्रतीतिविरोधामावात् ।

सयोग सम्बन्ध का प्रत्याख्यान कर रहे बौद्ध हो कहे जारहे हैं कि यदि कोई संसर्गवादी यो व्यर्थ आग्रह करे कि संयोग अपने आश्रय में न तो एक देशसे वर्तता है और सर्व आत्मा करके भी नहीं वर्तता है जैसा कि तुम बौद्धोने दो विकल्प उठा कर खण्डन किया है तो फिर क्या कैसे वर्तता है। इसका उत्तर राजाझा के समान यहो है कि सपुक्त में ससर्ग वर्तता ही है भले ही इन दो के अतिरिक्त तीसरा ढंग होय। बौद्ध कहते है कि इस प्रकार ससर्ग-वादियों का कहना युक्ति रहित है क्योंकि एक देश करके या सर्व देश करके इन दो प्रकारों से अतिरिक्त किसी तोसरे प्रकार करके कहीं भी किसी भी पदार्थ का वर्तमान नहीं देखा गया है।

वात यह है कि पूर्व में दण्ड अपने स्थान पर क्षण क्षण में उपज रहा था और पुरुष स्वकीय स्थल पर अपने उत्पाद विनाशों में लवलीन होरहा था पुरुष करके हाथ में दण्ड थाम लेने पर दोनों की प्रत्यासन्न देशों में क्षणिक धारा अनुसार निज निज परिएति होने लगी है और कोई नई बात नहीं हुई है, इधर उधर अस्त व्यस्त बैठे हुये विद्याधियों को श्रेणी अनुसार निकट बैठा देने पर उनमें कोई नई परिएत नहीं होजाती है,हुण्डो द्वारा रुपयों के यहा वहा दूर, निकट, चले जाने या चले आने से कोई चार्दी के रुपये सोने के नहीं हो जाते हे, तभी तो वैराग्य भावना का भावने वाले तत्वज्ञानी

पुरुष इन माता, पिता, बन्धुजन, पुत्र, कलत्र, मित्र, धन, शरीर आदि के सम्बन्धों को भूठा विचारते हैं 'हम न किसी के,कोई न हमारा, भूठा है जग का व्यौहारा" ''जगत्कायस्वभावों वा सवेगवेराग्यार्थं पन्थे पहिय जिल्लाणं जह सजोगो हवेड खला मित्तं, बंधुजिल्लाला च तहा सजोगो श्रद्धवों होदि" ये वचन जैनो के प्रमाल माने गये है।

कहना यह है कि उन सयोग वाले सयुक्त पदार्थों की निकटवर्ती होकर उत्पत्ति होजाने की दशामें संयोग किल्पत कर लिया जाता है वह सवृति रूप संयोग ग्रपने ग्राश्रयों से ग्रमिन्न है उन सयोग्यों से कोई सवधा भिन्न पदार्थ नहीं है जैसा कि वैशेपिकों या नैयायिकों ने मान रक्खा है। ग्रब ग्राचार्य कहते है कि इस उक्त प्रकार एकान्त-वादियों का उलाहना उन्हीं एकान्तवादी बौद्धों के ऊपर पडता है किन्तु फिर स्याद्वादियों पर कोई उपालम्भ नहीं ग्राता है क्योंकि उन स्याद्वादियों के यहां ग्रपने ग्राश्रय होरहे सयुक्त पदार्थों कथाचित् भिन्न होरहा संयोग पदार्थ ग्रमीव्ट किया गया है सयोगियों से ग्रतिरिक्त होकर के संयोग की उपलब्धि नहीं होती है, ग्रनः सयोग का उनसे ग्रमिन्नपना सिद्ध होजाता है। हाँ सयोग होने से पहिले ग्रीर पीछे ग्रवस्थाग्रों में उस सयोग के ग्राश्रय होने वाले या होचुके पृथक् दृथ्यों का सद्भाव होने पर भी सयोग का ग्रभाव है। ग्रत. उन संयोगके भेद की भी प्रतीति होजाने में कोई विरोध नहीं ग्राता है यो सयुक्तोंसे सयोग कथाचित् भिन्न ग्रीर कथाचित् ग्रमिन्न है, यह जैन सिद्धान्त है।

नन्वसंयुक्त द्रव्यलच्या स्याम्रपायप्रतययवशात्संयुक्तयोस्तयोरुत्वनेनिषरः संयोगो-वभासत इति चेन्न, तयोरसंयुक्तपिर्यामन्यागेन सयुक्तपिर्यामस्य प्रतीतेः । संयुक्तयोः पुनिर्वे-भागपिर्यामवत् । यावेव सयुक्तौ तक्तूभयोपलब्धौ तावेव च सम्प्रति विभवतौ दृश्यते इति प्रत्य-भिज्ञानात् संयोगिविभागाश्रयद्रव्ययोरवस्थितत्वसिद्धेः । न च प्रत्यभिज्ञानमप्रमाणं तस्य प्रत्यज्ञव-त्स्वविषये प्रमाणत्वेन पूर्वं समर्थनात् ।

ससर्ग को नहीं मानने वाले बौद्ध अनुनय करते हैं कि प्रथम नहीं संयुक्त होरहे द्रव्य स्वरूपों से सरपट गमन कराने वाले कारणों के वश द्वारा उन दोनों संयुक्त होचुके द्रव्यों की नवीन उत्पत्ति होजाती है, इस व्यवहित द्रव्यों का निकट होकर उपज जाने से निराला कोई संयोग पदार्थ नहीं प्रतिमासता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि पहिले के असंयुक्त परिणाम का त्याग करके पुन: उन द्रव्यों के होरहे संयुक्त परिणामकी प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा प्रतीति होरही है.पृथक घरें हुये भोजन, वस्त्र, भूषण, इष्टजन, की अपेचा भोजन, वस्त्र आदि के संयुक्त होजाने पर देवदत्त की अवस्था अन्य ही होजाती है जैसे कि पहिले सयुक्त होरहे पदार्थों का पुन: विभाग होजाने पर न्यारी परिणात होरही देखी जाती है, वस्त्र या पुत्र, कलत्र, आदि की वियोग अवस्था में उस सयुक्त अवस्था के परिणामों से न्यारी ही जाति के परिणामन होते हैं, यह बात किसी सहदय व्यक्ति से छिपी हुई नहीं है,जब सयोग या विभाग न्यारी न्यारी अविभाग प्रतिच्छेदो वाली पर्यायोंको उपजाते है तो सयोग

या विभाग को पदार्थों का वस्तुभूत परिलाम कहना ही पड़ता है। देखिये ऐसा प्रमाण-प्रात्मक प्रत्यिमज्ञान होता है कि दोनों की उपलब्धि होने पर जो ही दो हुव्य पहिलेमें संयुक्त थे वे ही दोनों द्रव्य वर्तमान समय में तो विभवत होरहे देखे जा रहे हैं, इस स्थान पर जो कोई नवीन परिलाति है वे ही वास्तविक संयोग या विभाग परिणाम है। संयोग या विभाग प्रवस्था में संयोग ग्रीर विभाग के ग्राप्य
होरहे पति पत्नी, या माता पुत्र, ग्रादि द्रव्यों की तो ग्रवस्थित पूर्ववत् सिद्ध है तभी तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान होसकता है, मतः हुर्ष या विषाद के उत्पादक संयोग या विभागके पर्यायों की विशिष्टता उन
द्रव्यों में माननी पड़ती है।

यह प्रत्यभिज्ञान भ्रप्रमाण नहीं है क्यों प्रित्यक्ष जैसे भ्रपने विषय में प्रमाण माना गया है उसी प्रकार प्रत्यभिज्ञान का भी भ्रपने नियत विषय में प्रमाणपने करके पहिले समर्थन किया जा चुका है "मित.स्मृति सज्ञाचिन्ताभिनियोध इत्यनर्थान्तरम्" इस सूत्र का विवरण देख लिया जाय।

नन्वेवं प्रसिद्धोपि सयोगः कथं च्योमान्मादिष्यसमवी विशेषपृद्गलेषु सिद्ष्वेद्यतो वन्धः पुद्गलानामेव पर्यायःस्यादिति चेत्,तदेकत्वपिणामहेतुत्वात्तस्य विशिष्टत्वसिद्धिः कक्तु-तोयादिवंघवत्। निह यथा सक्तुतोयादीनां संयोगः पिण्डेकत्वपिणामहेतुस्तथा व्योमान्मादीनां तेपामेकद्रव्यत्वप्रसंगात् । संयोगमात्रे तु सन्यिष न तत्प्रसंगः । पुरुपतदस्तरणवत् । ततोस्ति चुद्रगलानां वंघस्तदेकत्वपरिणामान्यथानुपपनाः ।

यहां कोई प्रश्न करता है, कि इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण या समीचीन युक्तियों से प्रसिद्ध कर दिया गया भी सयोग भला धाकाश, भ्रात्मा, भ्रादि में नहीं सम्भव होरहा केवल विशिष्ट पुद्गलों में ही किस प्रकार सिद्ध होसकेगा? वताश्रों जिससे कि वह संगोग दोनों की गुणच्युत्त स्वरूप भवस्था को प्राप्त होकर वन्च नाम को पा रहा सन्ता पुद्गलों की ही पर्याय होके जो कि सूत्रकार द्वारा कहा गया है। ग्रर्थात्— सयोग तो धाकाश धौर भ्रात्मा का भी है, काल भ्रणुष्रों का भी परस्पर सयोग है, पुद्गल का भी शुद्ध द्रव्यों के साथ संयोग होरहा है, एतावता ही किसी चमत्कार पर सयोग विशेष को वन्ध मान लेना श्रीर उस वन्ध को पुद्गल द्रव्यों का ही परिणाम कहे जाना, ये दोनों वार्ते कैसे सिद्ध करोंगे?

यत्यकार कहते हैं, कि यो कहने पर तों हम कहेंगे कि एकम-एक होजाना स्वरूप परिणाम का हेतु होजाने से उस संयोग की विलक्षणता सिद्ध है, जैसे कि दो बतनो मे न्यारे न्यारे रक्खे हुये सतुझा और जल का पुनः एक कटोरे मे सयोग होजाने पर पश्चात् दोनो का एक रस होजाने के कारण घोले गये सतुमा और पानी की बन्ध परिणाति ही संयोग की विशिष्टता है, दाल और उसमे डाले हुये मसाले या खोझा और बूरा का सयोग कर बने हुये पेडा एव शोशी मे सयुक्त होरहे विष और पी लिये गये विष झादिमे सयोग परिणातिसे हुई बन्ध परिणाति न्यारी प्रतीत होरही है,वहबध पर्याय इन झात्मा, आकाश, झादि द्रव्योमे नही पायी जाती है,देखिये सतुमा पानी, या दूध, बूरा, झादिका सयोग जिस प्रकार

दोनों के पिण्ड की एकत्व परिश नि कराने का हेतु होरहा है, उस प्रकार श्राकाश, श्रात्मा, या कालागुत्रों का मिथ: होरहा सयोग वेचारा उनकी पिण्ड वन्य जाना-स्वरूप एकत्व परिशाति का कारण
नहीं है, श्रन्यथा उन श्राकाश, श्रात्मा श्रादि द्रव्यों का भी मिल कर एक द्रव्य होजाने का प्रसग श्राजायगा जैसे कि दो परमागुश्रों का मिल कर एक श्रगुद्ध द्रव्य द्वधगुक स्कन्ध वन जाता है। हा श्राकाश,
श्रात्मा, श्रादिकों का केवल कोरा सयोग भने ही होजाय तो भी उस एक द्रव्यपन का प्रसग नहीं श्राता
है, जैसे कि पुरुष श्रीर उसके विद्याने के बिद्योंना या श्रासन का केवल संयोग वन्ध नहीं है।

त्र्यात्—बन्धपरिगाति मे दोनो या इससे श्रिधक द्रव्यो का एक रस होजाता है, जैसे कि कर्मों का ससारी जीव के साथ कथंचित एकीभाव होरहा है, हा कोरा संयोग होजाने पर श्रात्मा श्रात्मा का सिद्धो सिद्धो का ग्रथवा काल ग्रगुग्रो का मिथ: एक रस नही होपाता है। इतना श्रवश्य है, कि सयोग मे भी ग्रनेक विशेषताये हिंद-गोचर होरही है. देवदत्त के साथ होरहे भूषण के सयोग से वस्त्र का सयोग विलक्षण है, वस्त्र के निमित्त से शर्रार में उच्णता उपज जाती है, उच्णा वस्त्र के पहन लेने से ग्रीर सौड के श्रोढ लेने से तो शरीर ग्रधिक उच्णा होजाता है, भूषणो से ग्राभिमानिक सुन्दरता की कल्पना या धनिक—पन का गर्व भले ही उपज जाय किन्तु वह भूषणा के सयोग में पारि-णामिक निमित्तता का ज्ञापक नही है ग्रीर यदि किसी स्त्री को भूषणो से ही उक्त परिणाम उपज जाय तो चलो ग्रच्छा हुग्रा वह भूषणासयोग भी विशिष्ट परिणातिका निमित्त समभा जायगा, मागे हुये गहने या मुलम्मा के भूषणो का सयोग वैसी परिणाति का कारण नही है।

तथा मकराने की शिलाग्नो पर बंठने से या स्फिटिक के स्पर्श से शीतलना उपजती है। हां मकराने के चौको पर डाभ या पराल का ग्रासन बिछा कर बैठने से शैंत्य का प्रभाव ग्रत्यल्प रह जाता है, ऊन या रूई के बने हुये वम्त्रो या ग्रासनो से तो शरीर में उज्याता बढ जाती है। तथा कच्ची काली ई ट को पक्का ग्रीर लाल कर देने वाला ग्राग्न-सयोग विभिन्न ही है, घीरे से मुक्के को छुग्रा देने की ग्रपेक्षा वल पूर्वक छुग्रा दिगे गये मुक्के का स्योग विलक्षरण है, कान के ऊपर बल से पुकारने करके शब्द द्वारा विशेष ग्राधात प्रतीत होता है, केवल हस्त सयोग की ग्रपेक्षा पूरे शरीर का सयोग विशिष्ट होरहा विलक्षरण परिणित का उत्पादक है, माता ग्रपने पुत्र के मस्तक का स्पर्श करती है, शिष्य गुरु जी के चरणों का ग्रपने हाथों से स्पर्श कर सयोग करता है खाई गई ग्रीषधि ग्रीर छुग्नाई गई ग्रीषधि में सयोग द्वारा ग्रन्नर पड जाना है, रुपयों के साथ दूसरे रुपयों का सयोग निराला ही है, यो कार्यों के निमित्त होरहे ग्रथवा नहीं भी निमित्त होरहे सयोगों के ग्रनेक प्रकार है, तिस कारण से सिद्ध होजाना है, कि पुद्गलद्र व्यों का विशिष्ट संयोग होजाने पर बन्ध परिणाम होजाता है, श्रन्यथा यानी बन्ध हुये विना उन पुद्गलों को एकत्व परिणात नहीं होसकती है।

भावार्थ-पुद्गल पुद्गलों का ग्रीर जीवों के साथ पुद्गलों का ही वन्ध होता है, शेष चार द्वा में सयोग भले ही होय किन्तु वन्च नहीं होने पाता है, क्यों कि बन्ध होजाने की अन्तरंग कारण

वैभाविक शक्ति का चार द्रव्यों में ग्रभाव है, श्रात्मा के साथ होरहा कमें, नोकमं, का संयोग भी एकी-भाव का सम्पादक होकर पुद्गलों का वन्ध कहा जा सकता है, भले ही वह बन्ध जीव द्रव्य का भी होय हमारे उक्त सिद्धान्त में यानी वन्ध पर्याय वाले पुद्गल स्कन्ध है, इस सिद्धान्त में कोई क्षित नहीं पछती है, पूर्व से बाधे गये कर्मों से जकडा हुमा मूर्त जीव ही तो पुन. मूर्त कर्मों से वधता है, ग्रमूर्त शुद्ध जीव का किसी भी सजातीय, विजातीय द्रव्य के साथ वन्ध नहीं है, ग्रत मूर्त पुद्गलों का ही वन्ध होजाने के लिये वल दिया गया है।

कम्यचिद्वयवद्रव्यस्यैकस्माद्नेकपृद्गला रिग्रामम्यासमवादसिद्धस्तदेकत्वपरिग्राम इति चेन्न, तस्य प्राक् साधितत्यत् । जीवकर्मणार्वेषः कथिमिति चेत्,परस्परं प्रदेशानुप्रवेशान्न-स्वेकत्वपरिग्रामात्त्यारे अद्रव्यानु रपचेः ''चेतनाचेतनावेती वंघ प्रत्येकतां गर्ता';इति वचनात्त्यारे कत्वपरिग्रामहेतुर्व-धोम्तीति चेन्न, उपचारतस्तदेकत्वय्चनात् । भिन्नो लच्चकतोत्यंतिमिति द्रव्यमेदामिधानात् । ततः पुद्गलानामेवैकत्वपरिग्रामहेतुर्वध ।ति प्रति न्तव्यं वाधक मानत् स च स्कंधधमे एव ।

कोई पण्डित बौद्ध मत अनुसार आक्षेप करता है, कि किसी एक अवथव से अन्य किसी एक अवथव द्रव्य का संयोग होकर पुन अनेक पुद्गलों करके बन रहे एक त्व परिणामका असम्भव है, अतः दो आदि द्रव्यों की एक त्व परिणात होना असिद्ध है, दो, तीन आदि द्रव्य यदि मिलकर एक अगुद्ध द्रव्य बनने लगें तो यो उन्नित करते करते जगत् में एक ही द्रव्य का अद्वेत छाजायगा, भेद व्यवहार सब लुप्त होजायगे किन्तु द्रव्य अविध्यत माने गये हैं, दो का एक बनाना प्रकृति मर्यादा में भी अलीक है, अन्यकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उस अनेकों के एक त्व परिणाम स्वष्ट्य अवयवीं को पूर्व प्रकरणों में साम्रा जा जुका है, यहा पुनः उस प्रक्रिया को दुहराना पुनरुक्त पर्हेगा, अत "सन्तो-ष्टव्यं आयुष्टमता" । अब पुद्गलों के ही पर्याय होरहे बन्ध का निर्णय होजाने पर कोई प्रश्न उठाता है, कि जीव और कर्मोंका बन्ध भला किसप्रकार होरहा कहा जा-गा? बताओं। यो कहने पर आचार्य कहते हैं, कि क्षीर नीर न्याय अनुसार जीव और कर्म नोकर्मों का मात्रपरस्पर में अनुप्वेश होजाने से उनका बन्ध होजाता है, दोनो द्रव्यों के एकत्व परिणाम को हेतु होरहा बन्ध इनका नहीं होता है, क्योंकि सजातीय पुद्गल पुद्गलों का एकत्व परिणाम होकर एक द्रव्य हो जाना नहीं बन सकता है।

यदि कोई पण्डित जैनो के ऊपर यो ग्रन्थ विरोध या भ्रपिसद्धान्त की बौद्धार हाले कि जैनो के यहा ग्रन्थों में ऐसा वचन है, कि चेतन भ्रचेतन ये दोनो द्रव्य बेचारे वैभाविक शक्ति या मिथ्यात्य, योग भ्रादि द्वारा हुये बन्घ के प्रति एकपन को प्राप्त हो चुके हैं, भतः इस वचन भनुसार जीव भौर कर्म नोकर्मों के एकत्व परिश्वित का हेतु होरहा बंधपरिशाम सिद्ध है। भ्राचार्थ कहते हैं, कि यह

ती नहीं कहना क्यों कि सर्वथा तत्वान्तर होरहे चेतन ग्रचेतन द्रव्यों का वास्तविक एकत्व परिगाम नहीं होसकता है, हा उपचार से उक्त ग्रन्थ में उनका एकत्व परिगाम होरहा कह दिया है, इस ही कारगा से तो ग्रागे चल कर वे चेतन ग्रचेतन दोनो ग्रपने न्यारे न्यारे लक्षणों से ग्रत्यन्त भिन्न हैं, यो द्रव्य स्वरूप से उनके भेद का कथन किया गया है।

श्चर्यात्-बंधं पिंड एयत्त, लक्खरादो भविद तस्स राग्यातं" जीव श्चौर पुद्गल की बन्धी हुई अवस्था ने बन्ध की अपेक्षा एकत्व परिराति है, किन्तु उस प्रवस्था में भी जीव अपने उपयोग लक्षरा से श्चौर पुद्गल अपने रूप, रसादि लक्षराों से न्यारी न्यारी सत्ता को लिये कैठे है, तभी तो मोक्ष होने पर अपनी न्यारी त्यारी सत्ता अनुसार दोनो द्रव्य स्वतंत्र होजाते हैं। अत. सिद्ध है, कि पुद्गल पुद्गलों का एकत्व परिरागम मुख्य है, श्चौर जीवों के साथ पुद्गलों का होरहा एकत्व परिरागम उपचित्त है। दाल श्चौर चावलों की जैसी खिचडी बन जाती है, दाल के साथ तावे के पैसों को मिला देने पर वैसी खिचडी नहीं बनती है. हा मसगं जन्य थोड़ा पीतल या ताबे का प्रभाव दाल में अवश्य श्चाजाता है, पीतल या कासे के पात्र में वेसन श्चौर खटाई के व्यंजन बिगड जाते हैं, सुनगां से श्चित्तिक अन्य धातुश्चों के पात्र में सिहिनी का दूध बिगड़ (फट) जाता है, तिस कारण सिद्ध है, कि द्रव्यों की एकत्व परिग्रातिका हेतु होरहा बन्ध तो केवल पुद्गलोंका ही परिग्राम है,यह विश्वासकर लेना चाहिये क्योंकि इस सिद्धान्तका वाधक कोई प्रमाण नहीं है,तथा वह वन्ध पुद्गल स्कन्धों का ही है, जीव श्चौर पुद्गल के वन्ध को आठमे अध्याय में श्चौर परमाणुश्चों के बन्ध को इसी अध्याय में श्चोर चलकर ''स्निग्धरूक्षत्वाहं घं." श्चादि सूत्रों कर न्यारा कह दिया जायगा। यहा प्रकरण में पुद्गल स्कन्धों के धर्म होरहे बन्ध का प्रात्पादन कर दिया गया है, वृत्तिमान पदार्थ, पर्याय, स्वभाव, गुण ये सब धर्म कहे जा सकते हैं।

# तथैवावांतरं सोच्म्यं परमाणुष्वसंभवि । स्थोल्यादिवत्प्रपत्तव्यमन्यथानुपपत्तितः ॥ ७॥

तिस ही प्रकार यानी शब्द या बन्ध के समान ही मध्यवर्ती श्रवान्तर सूक्ष्मता को भी समभ लेना चाहिये। वह श्रवान्तर सूक्ष्मपना परमाणुश्रो मे नहीं सम्भवता है, परमाणुश्रोमे तो श्रन्तिम सूक्ष्म-पना सुघटित है। यहा पुद्गल स्कन्धों के होरहे परिणामों का निरूपण-श्रवसर है, श्रतः स्कन्धों के श्रापेक्षिक श्रवान्तर सूक्ष्मपने को स्थूलता, सस्थान, श्रादि के समान निर्णीत कर लेना चाहिये। साध्य के विना हेतु का नहीं होसकना स्वरूप श्रन्ययानुपपत्ति से उपजीविन होरहे सद्धेतु द्वारा नियत साध्य की सिद्धि होजाती है।

यह वात्तिक परार्थानुमान स्वरूप है, स्थौल्यादिवत् के स्थान पर स्थौल्यादि च ऐसा समभ कर सूत्रोक्त सौक्ष्म्य ग्रौर स्थौल्य, ग्रादि च्याठो पर्यायो का व्याख्यान हो लिया जान लिया जाय। ग्रन्थकार, की ऐसी श्रौली है, कि ग्रवान्तर सूक्ष्मता को पुद्गल स्कन्धो का पर्याय साधने पर तो स्थूलता

आदि का हष्टान्त दे देते हैं, और स्थूलता को पुद्गल की पर्याय साध्य करने पर प्रसिद्ध होरही सूक्ष्मती को निदर्शन बना लेते हैं, पक्ष या द्रष्टान्त होरहे स्थूलता और सूक्ष्मता में से कोई एक तो किसी अनुमाता के यहा प्रसिद्ध ही है, जिस अनुमाता को दोनो ही प्रसिद्ध नहीं हैं, उसके प्रति तीसरा द्रष्टान्त दूं ढ लिया जाता है, यहा प्रकरण में केवल शब्द और बन्ध का व्याख्यान कर प्रन्य गाठ पुद्गल परि-णामों को उपरिष्ठात् समझने के लिये प्रन्यकार का निदेश है, भ्रव्यमिचरित काय कारण भाव और ज्ञाप्यज्ञीपक भाव में भ्रन्यथानुपपत्ति ही वीज है।

परमसीन्सम्याग्ध्रभिन्वमग्न्नां तत एव व्यवस्थानात् सामध्यिद्वरसीन्म्यं विन्वा-द्यपेच्या वदरादिषु स्कन्धपरि गामः वाह्योन्द्रियप्र द्यावात् म्थीन्यसस्थानमेदतमश्क्षायातपोद्योत-वत् राब्दवंधवव्य । द्वथणुकादिबन्वाह्येदियप्र द्यमापे सीन्म्य स्कन्धपर्याय एशपेन्विकस्न्मान्म-त्वाद्वदरादिसोन्म्यवत् ।

सव से उत्कृष्ट होरही यानी परम प्रकंष को प्राप्त होरही परम स्क्ष्मता तो अणुषो का धमं है, तिस ही कारण मे यानी अन्तिम सूक्ष्मता की क्वचित् परिनिष्ठा होजाने से ही परमाणुषों की व्यवस्था होजाती है, जैसे कि प्रकृष्यमाण परिनाणकी पराकाष्ठा आकाश मे व्यवस्थित होरही है। विना कहे ही सामध्यं से अपर सूक्ष्मता यानी आपेक्षिकसूक्ष्मता भी विल्व (बेल) आमला आदि की अपेक्षा करके वेर, चना, उद्धद, सम्सो, आदि पुद्गल स्कन्धों की पर्याय होरही मानी गई है, (प्रतिज्ञा), विहरग इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करने याग्य होने से (हेतु) स्थूलता, आकृति भेद, अन्धकार, छाया धाम, उद्योत, के समान (पहिला अन्वग्रहण्टान्त) और बस्नान दिये शब्द या बन्ध के समान (दूसरा अन्वय हष्टान्त)।

इस मनुमान द्वारा स्थूलता भादि को हब्टान्त बना कर आपेक्षिक सूक्ष्मता को साथ दिया है, दो परमाणुआ के बने हुये द्वि-अणुक और तान भादि अणुओ से बने व्यणुक, चतुरणुक, पचाणुक आदि स्कां के द्वि-अणुक उपयोगों भेद से उपजा हुआ द्वि-अणुक एव व्यणुक, कामण वर्गणा, भाहा-रवगणा, आदि स्कन्धों में विहरग इन्द्रिया से नहीं भा प्राह्म होरहे सूक्ष्मपन ये (पक्ष पुद्गल स्कन्धों की ही पयि है, (साध्य) उत्तरोत्तर छोटेपन की या एक दूसरे की अपेक्षाओं से उपजे सूक्ष्म-आत्म-कपना होने से (हेतु) वेर, मकोय, फालसे, धनिया, साबूदाना, पोस्त, आदि के सूक्ष्मपन समान ( अन्वय हब्टान्त )। इस अनुमान द्वारा आपेक्षिक सूक्ष्मता को पुद्गल स्कन्धों का पर्याय साध दिया है।

प्तेन कार्मणशरीरादी सौचम्यस्य स्कंघपर्यायत्व साधितं। तथास्मदादिवाद्येदिय-प्राद्याः स्थीन्याद्यः स्कंघपर्यायास्थीन्यादित्वादस्मदादिवाद्येदियाद्यम्याद्यः

इस उक्त कथन करके ज्ञानावरणादि कम स्वरूप कामंण शरीर अथवा तेजो-वर्गणा निर्मित तेजस शरीर, वाद्यनिवृत्ति स्वरूप अतोन्द्रिय स्पन्नन, आदि इन्द्रियो आदि में वर्त एहे सूक्ष्मपन को भी पुद्गल-स्कन्धो की पर्यायपना साधा जा चुका समक्त लो। बात यह है, कि "पर परं सूक्ष्मम्" इस सूक्ष्मता के प्रतिपादन अनुसार सूक्ष्म जीवो का श्रौदारिक शरीर या देवो के विकिया द्वारा बना लिये कितपय वैकियिक शरीर अथवा षष्ठ गुएस्थानवर्त्ती किसी मुनि के हुआ आहारक शरीर आदि में भी अवान्तर सूक्ष्मता पाई जा रही पुद्गल स्कन्धो की पर्याय कही जा सकती है।

देव चाहे तो ग्रपने शरीरको मनुष्य या तियँचो करके देखने योग्य या नहीं भी देखने योग्य बना सकते हैं। घोले, हस्त प्रमाण ग्रौर सम्पूणं ग्रग उपाग वाले ग्राहारक शरीर का भी विहरण इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, कितपय वादर ग्रौदारिक शरीर ग्रौर कुछ वैक्रियिक शरीरों का स्पर्शन ग्रादि इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होजाता है. ग्रकमंण्य किन्तु लोक दक्ष प्रभु के समान इन्द्रिया भी ग्रत्य-त्प कार्यों को कर बहुतसा यश लूटना चाहती है. किन्तु ग्रनन्तमें भाग पदार्थों के भी स्पर्श, रस प्रादि का इन्द्रियों से ज्ञान नहीं होपाता है, तभी तो तत्वज्ञानी पुरुष इन्द्रिय-सम्बन्धी विषयों में ग्रमेक्षा को धारते हुये उस ग्रतीन्द्रिय ग्रात्मीय सुख में लवलीन होजाना ग्रच्छा समभते हैं। तथा एक ग्रनुमान यो भी बना लिया जाय कि हम, तुम, ग्रादि जीवोंकी वहिरंग इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य स्थूलता ग्राद्धि ग्रादि धर्म (पक्ष) पुद्गल स्कन्धों के पर्याय हैं, (साध्य) स्थूलता ग्रादि होने से (हेतु) हम तुम, ग्रादि के ग्रहण करने योग्य घट, पट ग्रादि सम्बन्धों स्थूलता, सस्थान, ग्रादि के समान (ग्रन्वय इन्द्रान्त)। इस ग्रनुमान में सामान्य को पक्ष बना कर विश्रीष को हेतु कह देने से कोई प्रतिज्ञार्थेंक-देशासिद्ध दोष नहीं ग्राता है, प्रसिद्ध दण्टान्त से ग्रप्रसिद्ध पक्ष में साध्य को साथ दिया जाता है।

बात यह है, कि इस युग मे पुद्गल का चमत्कार वडा भारी देखा जा रहा हैं, यूरोप, श्रमेरिका के विद्वान् विज्ञान प्रिक्तयाश्रो द्वारा बड़े बड़े पुतलीघर, वेतार का तार फोनोग्राफ, लाउड स्पीकर
ऐक्सरे, हजारो कोस दूर के गाने सुनने वाले या दूरके फोटो उतारने वाले यंत्र, वायुयान. धर्मामीटर,
भूकम्प ज्ञापक यत्र, सूर्य शक्ति ग्राकषंक यंत्र, विष वायु (गैस) उग्रविस्फोटक, ग्रहगितयो के घटीयत्र,
विद्युन् चिकित्सा श्रादि प्रयोगो करके पुद्गल का चमत्कार दिखला रहे है, जो कि सिद्धान्त के सर्वधा
अनुकूल पडता है। इस प्रकरणमे पुद्गल के परिणाम होरहे गब्द का ग्रन्थकार ने व्याख्यान कर दिया
है, दार्शनिक प्रक्रिया से बध का भी थोडा विवेचन किया है, इसी प्रकार शास्त्रीय या लौकिक पद्धितयो
से ग्रन्थकार छाया भेद, ग्राकृति श्रादि का भी विश्वद विवरण होसकता है. बुद्धिमानो को पृथक् प्रदर्शन कराने के लिये सकेत मात्र पर्याप्त है। रंध रहे मात का एक दो चावल देखा जाता है,सभी नही।

स्रव कोई शिष्य पृछता है कि स्पर्श आदि परिणाम वाले कीनसे पुद्गल है ? तथा स्पर्श आदि और शब्द आदि दोनो परिणामो वाले भला कीनसे पुद्गल है ? बताओ, ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री छमास्वामी महाराज पुद्गलो के प्रकारों का निरूपण करने के लिये स्रगले सूत्र को कहते है।

### त्र्राणवः स्कंधाश्च ॥ २५ ॥

व्यक्ति रूप से अनन्तानन्त परमाणुये और अनन्तानन्त स्कन्ध ये पुद्गल के साधारणतया दो प्रकार है। अर्थात्—एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध, दो स्पर्ध, इन गुणो को धार रहा शक्ति की अपेक्षा छह पहलो वाला, चौकोर वर्की के समान एक प्रदेश अवगाही, हम आदि जनो को अनुमेय, हा सर्वाविध ज्ञानी (गोम्मटसार अनुसार) या केवलज्ञानी महाराज के प्रत्यक्ष योग्य, आत्मादि आत्म-मध्य, आत्मग्रन्त्य, अतीन्द्रिय, अविभागी, ऐसी पुद्गल द्रव्य परमाणु है। तथा अनेक परमाणुओ का मिल कर सादि बध अवस्था को प्राप्त हुआ या अनादि से पिण्ड स्वरूप वन्ध रहा अनेक शक्तियों का धारक ऐसा घट, पट स्कन्ध, वर्गणा, आदि भेदो वाला स्कन्ध नामका पुद्गल है। जगत मे जीव राशि से अनन्तानन्त गुणे अनेक परमाणुये और स्कन्ध ठसाठत भरे हुये है।

प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामध्येनाएयंते शब्दान्ते इति श्रणवः सौत्मा-दास्मादय आत्ममध्या श्रान्मांताश्च। तथा चोक्तं ''श्रात्मादिमात्ममध्यं च तथात्मांतम-तीन्द्रियं। श्रविभागं विजानीयात् परमाण्यमनंशकम् '' इति ।

केवल एक प्रदेश मे ही होने वाले अनेक स्पर्श आदि गुणो की पर्यायो के उत्पादन सम्बन्धी सामर्थ्य करके जो अणन किये जाते हैं यानी शब्द द्वारा कहे जा रहे है। इस कारण ये अगु नामक पुद्गल हैं। सूक्ष्मता होने के कारण स्वय अपना आत्मा ही तो उन परमागुओं का आदि भाग है। और स्वय अपना पूराशरीर ही उनका मध्य भाग है, तथा अपना पूरा डील ही उन परमागुओं का स्वकीय अन्तिम भाग है। अर्थाद—बात यह है कि परमागु यदि स्व से छोटे अवयवो करके वना हुआ होता तब तो परमागु के आदि भाग, मध्य भाग, पिछला भाग, ये न्यारे न्यारे होते किन्तु निरश एक परमागु के ध्ववित रूप से न्यारे न्यारे कई भाग नहीं हैं। शक्ति की अपेक्षा वरफी के समान छह पहल वाली परमागु के छह भाग माने ही जाते है। तभो तो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अध, इन छहऊ दिशाओं से परमागु के साथ छह परमागु तो क्या अनन्त परमागु भी चुपक कर कभी वहा स्कन्ध नहीं वन सकती थी घट, पट, सुमेर, आदि बढे बढे स्कन्ध भी परमागु के बरावर होजाते अत परमागु की व्यजन पर्याय छह पहल वाली चौकोर घन आफ़्ति वाली माननी पडतो है।

श्राचारसार ग्रंथ में भी वीरनिट सिद्धान्त चक्रवर्ती ने " श्राणुष्य पुद्गलोऽभेद्यावयव प्रवय-श्राचारसार ग्रंथ में भी वीरनिट सिद्धान्त चक्रवर्ती ने " श्राणुष्य पुद्गलोऽभेद्यावयव प्रवय-श्राचित्तत । कायश्य स्कद्यभेदोत्थश्यतुरस्रस्वतीन्द्रिय " इस श्लाक द्वारा परमाग्नु को चतुरस्र यानी सम घन चौकोर वताया है पुद्गल परमाग्नु को गोल या अण्डाकार माननेपर कालाग्रयों शौर श्राकाश प्रदश भी वैसे ही गोल मानने पड़ेगे गालमोल पदार्थों से कोई वर्तन ठोस नहों भर सकता है। बीच प्रदश भी वैसे ही गोल मानने पड़ेगे गालमोल पदार्थों से कोई वर्तन ठोस नहों भर सकता है। बीच में पोल रह जाती है, किन्तु लाकाकाश में श्राकाश प्रदेशों या कालाग्रुमों से काई मो स्थल रीता नहीं पड़ा है। तथा ग्रलोकाकाश जितना ही लम्वा है, उतना ही चौड़ा हैं और उतना ही मोटा है। तभी तो ग्रागे चल कर श्री वीरनिन्द सिद्धान्त चक्रवर्ती ने "व्योमामूर्त स्थितं नित्यं चतुरस्रं समं धन। भावाव गाहहेतुश्चानन्तानन्तप्रदेशक" कहा है। परमागु भी जितना लम्बा, चौड़ा. चौकोर होगा उतना ही मोटा या ऊ चा भी ग्रवश्य होगा चतुरस्र कह देने मात्र से सम घन चतुरस्र ग्रथं तो ग्रथ्मित्यानिकल ग्राता है, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर ग्रनन्तानन्त परमागुये वन्धी हुयी या नहीं वधी हुयी भी ठहर रही है, ग्रत. सूक्ष्म परमागुग्रो का ग्रन्य परमागुग्रो के साथ सर्वाग सयोग होकर ग्रगु मात्र प्रचय होजाने के भी हम जैन विरोधी नहीं है, बड़ी ग्रवगाहना वाले स्कन्धों की उत्पत्ति परमागु के चौकोर पैल माने विना हो नहीं सकती है, ग्रत शक्ति ग्रपेक्षा परमागु के छह ग्रोर मानने पड़ते है। यो व्यक्ति रूप से विचार करने पर परमागु स्वयं ग्रपना ग्रादि है, ग्राप ही ग्रपना मध्य है, ग्रौर स्वय ही ग्रपना ग्रन्तिम भाग है।

तथा वही जैन ग्रन्थों में इस प्रकार कहा गया है, कि विशेषतया परमाणु को यो समफ लिया जाय कि वह स्वयं अपना ग्रादि है, ग्रीर पूरा श्रारीर वाला स्वयं अपना मध्य है, तथा स्वयं पूरा का पूरा अपना अन्त है, विहरंग इन्द्रियों से ग्रह्मा करने योग्य नहीं होरहा परमाणु अतीन्द्रिय है, आज तक परमाणु का छोटा विभाग नहीं हुआ, न है, और भविष्य में भी परमाणु का खण्ड नहीं होगा, अतः परमाणु अविभाग है, यद्यपि अकृत्रिम प्रतिमार्ये, सूर्य, चन्द्रविमान, आदि अखण्ड स्कन्ध पदार्थों का भी विभाग नहीं होता है, फिर भी अनादि-निधन अकृत्रिम पौद्लिक स्कन्धों में से प्रति-समय अनन्तानन्त परमाणुयें निकलते और घुसते रहते हैं ग्रतः अकृत्रिम प्रतिमा आदि के ग्रंश विद्यमान है, किन्तु परमाणु के तो अंश भी नहीं है, अतः परमाणु निरंश है, यहा तक अणुओं का व्याख्यान समाप्त कर दिया गया है।

स्थीन्यात् ग्रहणिनचिषणादिव्यापारास्कंदनात स्कंधा, उभयत्र जात्यपेचा बहुवचनं । अणु-जात्याधाराणां स्कंधजात्याधाराणामवांतरतज्ञातिभेदानामनंतत्वात् । अणुस्कंधा इत्यस्तु-लघुत्वादिति चेन्नोमण्त्रसवंपार्थत्वाद्भेदकरणस्य । स्वर्शरस्रगंधवर्णवंतोणवः, शब्दबंधसीच्म्य-स्थीन्यसंस्थानभेदतमश्ळायातपोद्योतवंतश्च स्कंधा इति । वृत्तौ पुनः समुदार्थस्यार्थवस्वादवय-वार्थीभावात् भेदेनाभिसंवन्धः कतु मशक्यः ।

उपस्कार करते हुये निरुक्ति द्वारा ग्रेण शब्दका जैसे ग्रर्थ निकाला है, उसी प्रकार स्कन्य शब्द की ब्युत्पत्ति करते हुये योगरूढि ग्रर्थ निकालते है, कि स्थूलता होने के कारण ग्रह्ण किया जाना उठा कर घर देना, फेक देना, चावलेना, ढक देना, ग्रादि व्यापारो का ग्रास्कदन (युद्ध) यानी उक्त व्यापारो मे भिड़ जाने से स्कंध कहे जाते है। यहा ग्रणु, स्कन्ध, दोनो मे जाति की ग्रपेक्षा बहुवचन कहा गया है ग्रर्थात्—''जातावेकवचनं'' गेहूँ मद्दा है, घोड़ा शोघ्र दौड़ा करता है, ग्रादि जाति—वाचक शब्दो में एक वचन शोभता है, किन्तु ग्रणुग्रो ग्रीर स्कन्धो की जातियां भी ग्रनेक हैं, हा सभी पुद्गलो

का संग्रह करने के लिये साधार एतिया आणु और स्कन्ध ये दो भेद होसकते हैं, किन्तु अए और स्कन्धों के अवान्तर यानी मध्यवर्ती उनकी जाति के भेद प्रभेदों को धारने वाले अणु जाति के आधार भूत और स्कन्ध जाति के आधार भूत और स्कन्ध जाति के आधार भूत प्रदेगलों को अनन्तानन्त सख्या है। ऐसा अवस्था में कोई प्राक्षेप करता है, कि तब तो द्वन्द्व समास कर "मणुस्कधा." इतना ही सूत्र कहा जाओ, यो कह देने मे लाघव गुण है, अर्द्ध मात्रालाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकर एगा:"

ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि पृथक् पृथक् जस् विभक्ति वाले पदों का भेद करना तो उक्त दोनो सूत्रों में इस सूत्र का कम से सम्बन्ध करने के लिये हैं, "स्पर्गरसगन्धवर्ण्वन्तः पुद्गलाः " इस तेईसवे सूत्र का अग्यवः के साथ सम्बन्ध किया जाय और ''शब्दवश्रसौक्ष्म्यस्थौल्यसं-स्थानभेदतमष्ट्यायातपोद्योतवन्तद्व" इस चौवीसमें सूत्र का स्कंघाद्य के साथ यो भ्रन्वय किया जाय। भ्र्म्यात्-स्पर्श, रस, गन्ध- वर्ण, वाले भ्रग्णु पुद्गल हैं, भौर शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता संस्थान, भेद, भन्धकार, खाया, घाम, उद्योत, पर्यायो वाले स्कन्धपुद्गल हैं इस सूत्र में पढे हुये चकार से शब्द भादि पर्यायो वाले स्कन्धों को परमाणुत्रों के समान स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णों से सहितपना भी उक्त होजाता है, ये सभी पुद्गलों के सहभावो पर्याय हैं। यदि द्वन्द्र समास वृत्ति कर दो जातो तो फिर समासित पद में समुदाय ही श्र्यंवान होता ''समुदायो ह्यथंवानेकदेशोऽनर्थकः'' समुदिन भ्रथ को प्रधानता होजाने से भक्तेले भ्रकेले भ्रवयव का भ्रथं भन्वित नहीं होपाता, ऐसी दशा में तेईसमें भौर चौवीसमें सूत्रों का यहा भेद करके दोनो मोर सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है, भ्रतः सूत्रकार ने लाधव को तुच्छ समभ कर प्रभूत प्रमेय की प्रतिपत्ति कराने के लिये समास नहीं कर प्रध्यक्त सूत्र कहा है।

#### कि पुनरनेन सत्रेण कृतमित्याह ।

यहां कोई जिज्ञासु पूछता है, कि श्री उमास्वामी महाराजने इस सूत्र करके फिर क्या प्रमेय श्रयं की सिद्धि की है विवासो, ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री विद्यानन्द श्राचार्य इस उत्तर वार्तिक को कहते है।

अणवः पुद्गलाःकेचित्स्कंधाश्चेति निवेदनात् । अणवेकांतः प्रतिचिप्तः स्कंधेकांतश्च तत्त्वतः ॥ १ ॥

कोई तो पुद्गल अनेक अण्रस्वरूप है, और कितने ही अनन्तानन्त पुद्गल स्कन्ध स्वरूप हैं, इस प्रकार सूत्रकार द्वारा निवेदन कर देने से बौद्धों का वस्तुत. केवल परमाण्डमों के ही एकान्त वाद का प्रतिक्षेप (खण्डन) कर दिया गया है, और तास्विक रूप से माने गये केवल स्कन्धों के एकान्त का भी निराकरण कर दिया है। भावार्थ-जगत् में न तो केवल परमाण्ड ही हैं, न केवल स्कम्ब ही हैं, किन्तु पाच ब्रक्यों के साथ छठा पुद्गल द्रव्य भी है, जो कि परमाण्ड और स्कन्ध इन दोनों भेदों में विभक्त होरहा व्यक्ति रूप से अनन्तानन्त सख्या वाला है। साख्य जन आत्मा और प्रकृति इन दो

तत्वों को मानते है, ईश्वर-वादी कोई साख्य के एक देशी पण्डित ईश्वर को भी तीसरा तत्व मान बैठे हैं, इनके यहा भ्रात्मा भी परमाख स्वरूप नहीं है. तथा सत्वगुरा, रजोगुरा. तमोगुरा, की साम्य भ्रवस्था स्वरूप प्रकृति भी परमाख रूप नहीं है, ग्रत. प्राकृतिक पदार्थों को एकान्ततः स्कन्ध स्वरूप ही इन्हें मानना पड़ेगा, ग्रत इस सूत्र द्वारा साख्यों के स्कन्ध एकान्त का भी प्रत्याख्यान कर दिया जा चुका है।

न ह्याग्व एवं न्येकांतः श्रेयान रकंधानाम्च बुद्धौ प्रतिभासनात् । तत्र तत्प्रतिभास-स्य श्रांतत्वे वहिरंतश्च प्रमाण्नामप्रतिभासनाः न प्रत्यचमश्रात स्यात् । स्वसंवेदनेपि संवित्पर-माणोरप्रतिभासनात् । तथोपगमे सर्वशूर्यतापित्तरनुमानस्यापि प्रमाणुप्राहिणासद्भावात् श्रांता-तप्रत्यच्चतः कस्यचिन्न लिगस्याव्यवस्थितेः कुतः प्रमाण्वेकांतवादः पारमार्थिकः स्यात् १ ।

ग्रन्तरंग या विहरण सभी पदार्थ ग्रेश स्वरूप ही है, यह एकान्त करना श्रेष्ठ नहीं है, क्यों कि प्रत्यक्ष बुद्धि में स्कन्धों का प्रतिभास हो रहा है, घट पट पुस्तक, पर्वत, श्रादि पिण्डों का वालकों को भी प्रत्यक्ष ग्रवलोकन होता है. य'द उन ग्रवयवी पदार्थों में हो रहे उस स्कन्ध के प्रतिभास का भ्रान्त होना कहा जायेगा तब तो विहरण श्रीर ग्रन्तरण परमाश्चित्रों का प्रतिभास नहीं होने के कारण कोई भी प्रत्यक्ष ग्रभान्त नहीं होसकेगा। भावार्थ वौद्धों के यहां ग्रन्तरंग ग्रात्म-तत्व माने गये क्षिणिक विज्ञान स्वरूप परमाश्चिमों का तो वैसे ही ग्रतिन्द्रण सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष नहीं होसकता है, ग्रत एव विहरण स्वलक्षण परमाश्चमों का तो वैसे ही ग्रतिन्द्रण सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष नहीं होसकता है, ग्रत एव विहरण स्वलक्षण परमाश्चमों का भी प्रत्यक्ष नहीं हापाता है, ऐसी दशा में किसी भी परमाश्च का प्रत्यक्ष नहीं होसका, यदि किसी ने बलात्कार से परपाश्च वधूटी के ग्रतीन्द्रिय घूंघट में छिपे हुये मुख का दर्शन कर भी लिया तो प्रत्यक्ष भानत ही होगा, समीचोन प्रमाण स्वरूप नहीं।

तथा स्कन्धों के प्रत्यक्षों को तो बौद्ध अपरमार्थभूत होने के कारण आत कह ही रहे हैं, ऐसी दशा में जगत् के प्राणिओं का कोई भी प्रत्यक्ष आंति—रहित यानी प्रामाणिक नहीं होसका, सभी प्रत्यक्ष आग्त होगये अब प्रत्यक्ष प्रमाणा की प्रवृत्ति के विना, टोटे ल गढ़े पुरुष के समान बौद्ध किसी भी अर्थि सिद्धि पर नहीं पहुँच सकेंगे क्यों कि सभी के यहां तत्व—व्यवधाये प्रमाणमूलक मानी गयी हैं बौद्धों ने प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने है, अनुमान का बीज प्रत्यक्ष है, यदि प्रत्यक्ष को आग्त मान लिया जायगा तो बौद्धों के भी तत्व बालू की भीत पर चित्रित होरहे किल्पत ठहर जायेंगे बौद्धों के यहा माने गये स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष में भी विज्ञान परमाणुओं का प्रतिभास नहीं होने पाता है, ऐसी दशा में बौद्धों के अंगीकृत इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष, और योगि प्रत्यक्ष, इन चारो प्रत्यक्षों का आग्तपना होचुका। यदि तिस प्रकार प्रत्यक्षों का आग्तपना स्वीकार कर लेंगे तब तो बौद्धों के यहा सबसे शूल्य होजाने का प्रसग आजावेगा अनुमान प्रमाणा भी किसी तत्व को नहीं साथ सकता है।

सौत्रान्तिक बौद्धो ने सभी अन्तरंग, विहरग, स्वलक्षरणो को वस्तुत परमासू स्वरूप मान रक्खा है, सूक्ष्म, आसाधारस, क्षिसिक, मान लिये गये अतीन्द्रिय परमासूओं का ग्रहण करने नाले (के लिये) वेचारे अनुमान प्रमासा का भी सद्भाव नहीं है, क्यों क अनुमान में पढे हुये हेतु का प्रत्यक्ष होना चाहिये, आन्त होगये प्रत्यक्षों से किसी भी ज्ञापक हेतु की व्यवस्था नहीं होसकती है। ऐसी दक्षा में बौद्धों के यहा केवल परमासूओं का ही एकान्त पक्ष पकडे रहना भला किस प्रमाण से वास्तिवक सिद्ध होसकेगा श्रियांन-गरमास्त्री का ही एकान्त करना ठीक नहीं है।

स्कन्धेकांतस्तरःतो स्तिवत्यापि न सम्यक् परमाण्यनामपि प्रमाणसिद्धन्वात् । तथाहि-श्रष्टाणुकादिस्कंत्रो मेद्यो मूर्तत्वे सति सावयवन्वात् कलशवत् । योऽसी तद्मेदाञ्जानोनंशोवयवः स परमाणुरिति प्रमाणासद्धाः परमाण्यः स्कंघवत् ।

कोई विद्वान् कहते है कि परमाणुश्रो के एकान्त-वाद में अनेक दोप पाते है, अत सम्पूर्ण पदार्थों को स्कन्ध स्वरूप ही माना जाय, परमार्थ रूप से स्कघो का एकान्त ही होशो। श्राचार्य कहते हैं, कि यह एकान्न भी समीचीन नहीं है क्यों कि जगन् में परमाणुश्रो की भी प्रमाणों में शिद्ध होचुकी है। उसको शौर भी यो स्पष्ट कर समक्ष लीजियेगा कि बाठ अगुश्रो का बना हुआ अब्दायुक या सात अगुश्रो का सप्तायुक श्रादि स्कन्ध (पक्ष) भेद यानी विदारण करने योग्य है (साध्य) मूर्त होते सन्ते सावयव होने से (हेतु) घट के समान (अन्वयहुष्टान्त)। उन अब्दायुक श्रादि स्कन्धो का भेद होते होते अन्त में जो कोई वह प्रसिद्ध, निरंश, अवयव उपजेगा वही पण्माणु है इस प्रकार स्कन्धों के समान परमाणुये भी प्रमाण से सिद्ध होजाती है। अर्थात्—अब्दायुक को चाहे चारद्वययुकों से या दो त्र्ययुकों और एक द्वययुक से, अथवा आठो ही अगुश्रो से, एव एक सप्तायुक और एक अगु से तथा एक षड्युक और एक द्वययुक श्रादि किसी भी ढगो से बना लिया जाय पुरुषार्थ से कोई जीव इन द्वययुक, त्र्याद को नहीं बनाते हैं। जैसे कि काठ. कपास, माटी, चादी, अन्त को कोई वढई, कोरिया, कुम्हार, सुनार, विनया, नहीं बना सकते हैं। मेघ. विद्युत, आन्धी, उल्का, आदि के समान न जाने किन किन किन निमित्तो अनुसार ये अतीन्द्रिय हो रहे द्वययूक आदि स्कन्ध उपज जाते हैं।

छ पैल वाली बीचली परमाणू के साथ छह क दिशाकों से छ परमाणूथे चिपट जाते हैं। बन्ध होजाने पर उन सातों का एक सप्ताणूक अवयंत्री बन जाता है। कभी एक ही छोर से सात परमाणू चुपट जाते हैं, तो भी अव्टाणूक बन सकता है, उस सप्ताणूक स्कन्ध में ही पुनः एक परमाणु वन्ध जाय तो भी अव्टाणूक स्कन्ध वन जाता है। वैशेषिकों की वह प्रक्रिया जैन सिद्धान्त में इच्ट नहीं की गई है। कि थान में यदि एक तन्तु भी छाकर मिलेगा तो सब का सब पचास गज का थान नष्ट होजायगा और पुन मिलाये गये उस छोटे से डोरे को साथी बना कर अवयंत्रों द्वारा पुन नवीन धान बनाया जायेगा एवं पचास गज के थान में से एक अ गुल भी सूत निकालने पर भी दूसरा थान

नवीन वनेगा परमाणू का भी विश्लेश होजाने पर द्वचणूक का नाश होजाने पर त्र्यणूक का नाश होते सहापट का नाश होजावेगा पुनः परमाणू प्रो मे किया द्वारा द्वयणूक त्रादि की सृष्टि होते होते नवीन महापट को उत्पत्ति हागो, वहो पट है, यह प्रत्यभिज्ञान तो साहश्य मूलक माना जायेगा।

जैसे कि वही दीप कलिका है, यहा मजातीय अध्य किलका स्रो मे भ्रान्तिवश एकत्व प्रत्यभिज्ञान होगया है। सत्य वात यो है कि वैशेषिको की यह प्रक्रिया कोरा ढोग है इस मे कोई प्रमाण्
नही है। श्रत इसका खण्डन प्रसिद्ध ही है। हा परमाण्युप्रो की सूक्ष्मना चमत्कार है स्थूल बुद्धि वाले
जीवा के ग्रहण, श्राकर्षण, खादन, श्रादि प्रवृत्ति, निवृत्ति, के उपयोगी व्यवहारों मे श्रारहा सब से
छोटा पिण्ड भी श्रनन्तानन्त परमाण्युप्रो का पुज है। देखिये यहा श्रव लोक व्यवहार मे वाल का श्रग्रभाग वहुत छाटा हकडा समभा जाता हे जो कि श्रनन्तानन्त परमाणुश्रो के पिण्ड होरहे उत्सज्ञासज्ञा
नामक पुद्गल स्कन्य से ५×५×५×५×५×५×५×५ १६७७७ ११६ एक करोड सरसठ लाख
सतत्तर हजार दो सौ सोलह गुणा वड़ा है। श्रव वताश्रो कितने ही सूक्ष्म ये से वालाग्र को देखाजाय
जो कि यंत्र केश के श्रग्र भाग को पवंत के समान भी बड़ा दिखा दे फिर भी सप्ताणूक, श्रव्टाणूक,
कोटच्चित्रुक, स्कन्धो का विहरंग इन्द्रियो से प्रत्यक्ष नही होसकता है, जब कि हञ्यमान बड़े वड़े पवंत
या समुद्र तो वालाग्र से सख्याते गुणे ही है हा स्वज्यभ पवंत या स्वयम्भूरमण समुद्र भले ही वालाग्र
से श्रसख्यातगुण है। किन्तु परमाणु, श्रव्टाणूक, कोटचणुक से वालाग्र तो श्रनन्तानन्त गुणा है ऐसी
दशा मे कार्यान्यशानुपर्यत्त से ही छोटे छोटे श्रवयवो को श्रनुमान द्वारा साध दिया जाता है। श्रागम
प्रमाण् तो सभी के गुरु है।

प्रकरण प्राप्त इस अनुमान में केवल मूर्तत्व ही हेतु कहा जाता तो परमाणू करके व्यभिचार होजाता क्यों कि स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, वाली परमाणू मूर्त है। किन्तु पुनः भिन्न होकर टुकडा करने योग्य नही है। सावयव कह देने से परमाणू करके ग्राये व्यभिचार का निवारण होजाता है। हाँ यदि सावयवत्व ही हेतु कह दिया जाता नो ध्राकाश, ध्रात्मा, ग्रादि, ग्रखण्डनीय पदार्थों से व्यभिचार होष ग्राजाता प्रदेशों वाले ग्राकाश ग्रादिक सावयव होते हुये भी भेदने योग्य नहीं है, ग्रतः मूर्तत्व विशेषण देना ग्रावश्यक होजाता है। मूर्त होते हुये ग्रवयव सहितपन हेतु से ग्रष्टाणूक, सप्ताणुक, पचाणूक, चतुरणूक, श्रयणुक, द्रष्यणूक, सकन्यों का भेद होना साथ दिया जाता है। पवत, घट, पट, ग्रादि का पटना, पूटना, तो प्रसिद्ध हो है, किन्तु परमाणू का सिद्धि कराने में विशेष उपयोगी नहीं है।

वात यह है, कि पवंत ग्रादि वड़े वडे ग्रवयिवयों के दूटे फूटे हुये दुकडे भी स्कन्ध रूप होते है, यद्यपि जैसे वस्त्र को फटकारने पर धूल भड़ जातों है, उसी प्रकार घट ग्रादि के दूटे हुये भाग से ग्रवन्त परमाणूयें भी भड़ पड़तों है, तथापि उन स्थूल पिन्ड हारहे दुकड़ों की गणना में विचारी ग्रती-न्द्रिय परमाणूयों को कीन पूछता है ?

धक्तिम चैत्याल्य, सूर्य, पर्वत, घट, पट, म्रादि मनयवियो से अनन्तानन्त परमासूर्ये तो

वैसे ही सदा निकलते प्रविशते रहते हैं, अतः वड़े अवयवियो के टूटने पर विखर गये परमाण्यों की विवक्षा नहीं की गयी है, हाँ आठ अश्क्ष्मों के पिण्ड अष्टाश्क्षक,या सात अश्क्ष्म के वने हुये सप्ताश्क्ष मादि को ।वभक्त किये जाने पर परमाश्च स्वरू शुकड़ा होजाना का शति लक्ष्य होजाता है, अन्त की ढेरी में से हाथ डाल कर सेरो अनाज के पिण्ड उछाले जाय तो बहुत मे अन्त सिम्मिलित होकर भी गिर पड़ते हैं, हाँ आठ या सात ही घान्य बीजों को उछाला जाय तो कई बीज अकेले भी प्रमाश्च गोचर होजाते हैं, इस हार्दिक भाव के अनुसार अन्यकार ने घट, क्याल, क्यालिका, आदि स्कन्धों का विदारश होना साब कर अष्टाश्चक, सप्तश्च आद स्कन्ध का मेदने योग्य-पना साक्षा है, जो कि परमाश्चमों के सद्भाव का परिज्ञापक है।

भ्रव यहा कोई जिज्ञासु शिष्य मानो पूछना है, कि यह भ्रण्स्वरूप भ्रीर स्कन्ध स्वरूप जो पुद्गलो का परिणाम वर्त रहा है, वह क्या भ्रनादि है । भ्रथवा क्या भ्रादिमान् है । यदि उत्पत्ति स्व- रूप होने से श्रण्भो श्रीर स्कन्धो सादि माना जायगा तो बताश्रो किस निमित्त कारण से ये उपजते हैं । ऐसी जिज्ञासा प्रवतने पर सूत्रकार महाराज इन पुद्गलो की उत्पत्ति मे निमित्त होरहे कारणो की सूचना करने के लिये इस श्रगले सूत्र को कह रहे हैं।

## भेदसंघातेभ्य उत्पचन्ते ॥ २६॥

. चीरना, फाइना, टूटना, फूटना, गोसना, दलना, फूटना म्यादि खिन्न भिन्न करना स्वरूप भेद से भौर मिलजाना विगटजाना, बबजाना रलजाना, घुलजाना, पिण्डो-भूत होजाना, म्यादि न्यारे स्थारे पदार्थों को कथाचत् एकत्वापत्ति स्वरूप समात से तथा कतिपय मन्य म शो का भेद भौर साथ ही दूसरे कतिपय म शो का मधात इन तोन कारणा से पुद्गल (स्कन्ध । उत्पन्न होते हैं।

संहतानां द्वितयानिमित्तवशादिदारणं मेदः, विविक्तानामेकीमानः संघातः द्वित्वा-द्द्विवचनप्रसग इति चेन्न, बहुनचनस्यायिशेनज्ञापनायाः वात्ता मेदेन सपात इत्यस्यापन-राधः।

परस्पर मिलकर सघात को प्राप्त होचुके स्कन्धों का पुन अन्तरग, वहिरग, इनदोनो निमित्त कारणों के वहा से विदोर्ण होजाना भेद है, और पृथग्भूत अनेक पदार्थों का कथिचत् एक होजाना सघात है। यदि यहां कोई यो पूछे कि भेद और सघात तो दो हो है, अतः द्वित्व की विवक्षा अनुसार "भेदसघाताम्या" यो केवल द्विवचन होना चाहिये सूत्रकार ने म्यस् विभक्ति वाले बहुवचन का प्रयोग क्यों किया है? आचार्य कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यहां विशेष अर्थ की अप्तिकराने के लिये बहुवचन कहा गया है, तिस कारण भेद के साथ युगपत् हीरहा सघात इस तीसरे कारण को भी पकड़ लेनेसे कोई विरोध नहीं आता है, अर्थात् जैन सिद्धान्तमें तोनोंको स्कन्धका कारण इष्ट किया है, पत्यर में से कुछ दुकड़े का छिन्न, मिन्न कर पतिमा जकर सी जाती है, चून में पानी डाल कर पिण्ड

वैना लिया जाता है, तथा जल मे ग्रीषधिग्रो का क्वाथ करते समय ग्रीक्त द्वारा जल का कुछ भाग जल कर विदीर्ण होजाता है, ग्रीर कुछ भाग ग्रीषधियों का जल मे ग्राकर उसी समय मिलजाता है, यो एक काढा नामक पेय ग्रीपधिस्कन्ध वन जाता है जो कि ग्रीक्निमयोग को मिमित्त पाकर हुई ग्रीषधिग्रो ग्रीर जल की तीसरी ही ग्रव था है।

उन्पूर्वः पिटर्जात्यर्थस्तेनोत्पद्यंते जायन इत्युक्तं भवति तद्पेचो हेतुनिर्देशो भेदसं-घातेभ्य इति निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रदर्शनाद्भेदसघातेभ्य उत्पद्यन्त इति ।

पद गती धातु से पूर्व में उत् उपसर्ग लगा देने पर उसका ग्रर्थ जन्म होजाता है, तिस कारण सूत्र के उत्पद्यन्ते इस पद द्वारा 'उत्पन्न होजाते है" यह ग्रर्थ कहा जा चुका हो जाता है, उपजना किया को किसो हेतु की ग्रपेक्षा है, श्रत. उस उत्पद्यन्ते की श्रपेक्षा रखता हुग्रा ''भेदसघातेभ्य " यह पंचमी विभक्ति वाले हेतु का निद्य कर दिया ''जिन कर्तुं. प्रकृतिः" वैयाकरणो का निमित्त या कारण ग्रथवा हेतुश्रो में सम्पूर्ण विभक्तियों के होजाने का ग्रादेश है "हेतौ हेन्त्रर्थे सर्वाः प्राय." धर्मेण हेतुना, धर्माय हेतवे, धर्माद्धेतोः, धर्मस्य हेतो., धर्में हेतौ, वर्तते, ऐसे प्रयोग मिलते है। "निमित्तपर्यायभ्योगे सर्वासा प्रायदर्शन, ग्रतः हेतु ग्रथों में सभी विभक्तियों का प्रदर्शन होजाने में यहाँ प्रकरण में सूत्रकार ने पचमी विभक्ति को कहते हुये ''भेदसघातेभ्य उत्पद्यन्ते" यो सूत्र कहा है, ज्ञापक हेतु या कारक हेतु दोनों में पचमी विभक्ति ग्रधिक शोभती है।

ननु च नोत्पद्यतेणवोऽकार्यत्वाद्गग्नादिवदिति कश्चित्, स्कंधाश्च नोत्पद्यन्ते सतामेव तेपामाविभीवादिन्यपरः । त प्रन्यभिधीयने ।

यहाँ किसी एकान्त-वादी पण्डित के स्वपक्ष का श्रवधारण है, कि परमाणुये (पक्ष) नहीं उपजती है, (साध्य) किभी भी कारण के द्वारा बनानेयोग्य कार्यं नहीं होने से (हेतु) श्राकाश, श्रात्मा, श्रादिके समान (श्रन्वयहण्टान्त)। इस प्रकार कोई नैयायिक या वैशेषिक पिख्डत कह रहा है, तथा कोई दूसरा पण्डित यो भी कह रहा है, कि स्कन्ध (पक्ष) नहीं उपज रहे है, (साध्य) क्योंकि श्रनादि काल से सद्भूत होरहे स्कन्धों का ही ग्राभिव्यंजक कारणो द्वारा श्राविभीव होजाता है, (हेत्) रात्रि मे देखे जा रहे तारागण के समान (श्रन्वयहण्टान्त)। इस प्रकार दूसरे किसो साख्य पण्डित का कहना है। श्रर्थात्-परमाणुश्रो को वैशेषिक नित्य द्रव्य मानते हैं, श्रत. परमाणुश्रो की उत्पत्ति नहीं होसकती है, एवं परमाणुश्रो को नहीं मान कर प्राकृतिक नित्य स्कंधों का ही श्राविभीव तिरोभाव माननेवाले सांख्योंके यहा स्कन्धोंकी कथमिप उत्पत्ति नहीं मानी गयी है, इन दोनो पण्डितों के प्रति श्रव ग्रन्थकार करके वाक्तिक द्वारा समाधान कहा जाता है उसको श्राप सज्जन भी सुनें—

उत्पद्यंतेणवः स्कन्धाः पर्यायत्वाविशेषतः । भेदात्संघाततो भेदसंघाभ्यां चापि केचन (संघाताभ्यां च केचन) ॥१॥

# इति सूत्रे बहुत्वस्य निर्देशाद्वाक्यभिद्गतिः। निश्चीयतेन्यथा दृष्टविरोधस्यानुषंगतः॥ ।। ।।

परमाणुयं ग्रौर स्कन्ध (पक्ष) उपजते रहते हैं, (साच्य) विशेषताग्रो करके रिहत होरहा पर्याय-पना होनेसे (हेतु) इस म्रनुमान द्वारा म्रणुम्रोके समान स्कन्दोकी या स्कन्दोके समान पुद्गलपरमाणुम्रो की म्रथवा परमाणु मौर स्कन्द्य दोनो की उत्पत्ति होना सिद्ध कर दिया है, कई म्रणुये या स्कन्द्य तो पिण्ड के छिन्न मिन्न, होजाने से उपज जाते हैं, ग्रौर कोई कोई स्कन्द्य वेचारे मिश्रण होजाने रूप संघात से उत्पन्न होजाते हैं, तथा कितपय स्कन्द्य तो एक साथ हुये कुछ पिण्डो के भेद भौर, कुछ पिण्डो के संघात से म्रात्मलाम करते हैं। इस प्रकार सूत्र में "भेदसंघातेम्य." यो बहुवचन का निर्देश किया गया है, ग्रतः १ भेद से उत्पन्न होते हैं, २ सघात से उपजते हैं, ३ भेद ग्रौर संघात दोनो से उपजते हैं। यो भिन्न भिन्न तीन वाक्यों की इप्ति होजाना निर्णीत कर लिया जाता है। ग्रन्यथा यानी इन तीन के सिवाय ग्रन्य किन्ही एक, दो, या चार, पाच, प्रकारों से म्रणुम्रो या स्कन्द्यों की उत्पत्ति मानी जायगी तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से ही विरोध म्राजाने का प्रसग म्रावेगा जब कि प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा या युक्तियों से भी तीन ही प्रकारों करके पुद्गलों की उत्पत्ति होना जगत्–प्रसिद्ध होरहा है, ऐसी दशा में मन्य किसी प्रकार को म्रवकाश नहीं मिलता है।

### स्कंधस्यारंभका यद्वदणवस्तद्वदेव हि । स्कंधोण्यनां भिदारंभनियमस्यानभीचणात् ॥३॥

नैयायिक या वैशेषिकों ने प्रगुष्धों को स्कन्ध का उत्पादक जैसे मान लिया है, उस हो प्रकार स्कन्ध भी छिन्न भिन्न होजाने से प्रगुष्धों की उत्पत्ति कराने वाला है, परमागुष्पों या स्कन्ध के प्रारम्भ करने वाले न्यारे न्यारे विजातोय कारण होय या इन दोनों में से किसी एक स्कन्ध की तो उत्पत्ति मान ली जाय भौर परमागुष्धों की उत्पत्ति नहीं मानी जाय ऐसे पक्षपातपूर्ण नियम कर देने का दर्शन नहीं होरहा है, ग्रत स्कन्धों के समान परमागुर्य भी स्कन्धों के मेद से उपज जाती हैं, यो स्वीकार कर लो। यद्यपि जगत् में मनन्तानन्त परामागुर्य ऐसी हैं, जो कि प्रनादि काल से परमागु मनस्या में ही निमन्त है, वे स्कन्ध से उपजी हुई परमागुर्य नहीं हैं, तथापि स्कन्धों से परमागुष्धों की उत्पत्ति होजाने के सिद्धान्त में कोई क्षति नहीं पढती है, यनन्तानन्त श्रकृत्रिम स्कन्ध भी तो परमागुर्यों से नहीं उपजे हुये जगत् में मनादि काल से स्कन्ध पर्याय में ही लवलीन होरहे हैं, एतावना परमागुर्यों धौर स्कन्धों के होरहे मिय कार्य कारण मान की श्रक्षुण्ण रक्षा होजाती है, कार्यकारणमान की मनीषा इतनी ही है, कि ननीन ढग से जो परमागुर्ये उपजेगी वे विदारण करने से ही निपजेगी तथा जो स्कन्ध नवीन रीति से ग्रारमलाम कर रहे है ने मेद, सवात भौर भेदसवात इन तीन प्रकारों से ही उपजते हैं, ग्रन्य कोई उपार्य नहीं। ''चतुर्थों नैन कारणम्"।

उत्पद्यंतेऽण्यः पुद्गलपर्यायन्वात् स्कन्धवत् । न हि पार्थिवादिपरमाण्योपि पृथि-व्यादिद्रव्याण्येव,पृथिव्यादिपरमाणुस्कंधद्रव्यव्यक्तिषु पृथिबीत्वादिप्रत्यहेतां रूध्वतासामान्याख्य-स्य पृथिव्यादिद्रव्यस्य व्यवस्थापनात् । ततो न तेषां पर्यायत्वमसिद्धः ।

परमाख्ये (पक्ष) उपजती है, (साध्य) पुद्गल की पर्याय होने से (हेतु) स्कन्ध के समान (अन्वय हृष्टान्त)। यहा वैशेषिको का यह मन्तव्य होसकता है, िक पृथिवी परमाखुयें तो पृथिवी द्रव्य ही है, जल परमाखुयें जल द्रव्य ही है, तेजसपरमाखुयें तेजोद्रव्य ही है, वायबीय परमाखुयें वायु द्रव्य ही है, ये चारो जाति की न्यारी न्यारी परमाखुयें कथमि पर्याय नहीं है, हाँ इन चारो द्रव्यों के बने हुये पृथक् पृथक् शरीर, इन्द्रिय और विषय इन तीन भेदो अनुमार अनित्य स्कन्ध अनेक है, जो िक स्कन्ध पर्याय स्वरूप ही है, द्रव्य नहीं है। इस मन्तव्य का प्रत्याख्यान करते हुये प्रन्थकार कहते है, िक प्रथम तो पृथिवी, जल, आदि चार जाति की न्यारी न्यारी परमाखुये ही नहीं है, एक रूप, एक रस, एक गन्ध और दो स्पर्श गुर्गों को धारने वालो एक एक परमाखु होकर यो एक ही प्रकार की अनन्तानन्न पुद्गल परमाखूये है, िमन्त भिन्न वृक्षों मे प्राप्त हुये मेघ जल के समान वे परमाखूये न्यारे न्यारे स्कन्धों मे परिगत हुई अनेक अर्थिकियाग्रों को कर देती हैं।

दूसरी बात यह है, कि पांथिव, जलीय, ग्रादि परमाळ्ये भी केवल पृथिवी द्रव्य, जल द्रव्य श्रादि द्रव्य स्वरूप ही नहीं हैं, परमाळ्ये भेद होजाने से उपज रही पर्यायें भी है, यो द्रव्यहिष्ट से या सहश परिगाम स्वरूप द्रव्यत्व जाति पर लक्ष्य देकर विचारा जाय तो स्कन्ध भी द्रव्य होजाते है। परमाळ्यों ने ही द्रव्यपने का ठेका नहीं मोल ले लिया है। वैशेषिकों ने भी स्कन्ध को द्रव्य मान लिया है, पृथिवी परमाळ्ये श्रीर घट, पट, ग्रादि पार्थिव स्कन्धों इन द्रव्य-व्यक्तियों में ये पूर्वापर परिगाम पृथिवी है, ये पृथिवी है, इत्यादि ग्रन्वयरूप से ज्ञान कर।ने के कारण होरहे उर्ध्वतासामान्य नामक पृथिवी द्रव्य को पूर्व प्रकरणों में व्यवस्था कराई जा चुकी है।

अर्थात्-परापरिववर्तव्यापि द्रव्यमूद्ध्वंता मृदिव स्थासादिषु" कालत्रय सम्बन्धी अनेक विवर्ती में पृथिवीत्व या द्रव्यत्व नामके ऊर्ध्वता सामान्य ठहर रहे है, इसी प्रकार पहिले पिछले कालोमे वतरहे जल आदि के व्यक्तिरूप से परमाणु द्रव्यो और स्कन्ध द्रव्यो मे जलत्व, ते तस्त्व आदि अन्वय ज्ञानो के हेतु होरहे ऊर्ध्वता सामान्य इस संज्ञा के घारी जल आदि द्रव्यो की व्यवस्था कर दी गई है, तिस कारण स्कन्धो मे भी कथिवत् द्रव्यपना सिद्ध है, तिस ही कारण उन परमाण्यो का पर्यायपना असिद्ध नही है, अनेक कालो मे उपज रहे परमाण् विवर्तों मे तभी तो एक द्रव्य की अनेक भूत, वर्तमान्, भिव-ष्य परिणितिओं मे ठहरने वाला ऊध्वतासामान्य वत रहा है. अतः परमाण्यो की उत्पत्ति होना सध जाता है, जैनो का पुद्गल पर्यायत्व हेतु पक्ष में ठहर गया, यह हेत्वामास नही है।

परमायानां कारणद्रव्यत्वनियमादसिद्धमेवेति चेन्नं, तेषां कार्यत्वस्यासि सिद्धेः।

यवैव भेदात् संघाताभ्यां च स्कथानामुत्पचे: कार्यत्वं तथाण्नामिष भेदादृत्पचे: कार्यत्वसिद्धेरन्यथा दृष्टिवरोधस्यानुपंगात् । न हि स्कंधस्यारभकाः परमाणवो न पुनः परमाणोः स्कंब इति
नियमो दृश्यते,तस्यापि भिद्यमानस्य सूच्मद्रव्यजनकत्वदर्शनात् भिद्यमानपर्यन्तस्य परमाणुजनकत्वसिद्धेः ।

यहा कोई वैशेषिक ग्राक्ष प करता है, कि परमाण्ये कारण द्रव्य ही है, ऐसा नियम है, परमाण्ये किसी के कार्य हो रहे नही है, ग्रतः परमाण्यों के कारण द्रव्यपने का नियम होजाने से जैनो
का परमाण्यों में उत्पत्ति को साधने के लिये दिया गया पुद्गल पर्यायत्व हेतु ग्रसिद्ध हेत्वाभास ही है।
ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना वयोकि उन परमाण्यभों का कार्यपना भी सिद्ध है, देखों
जिस प्रकार भेद से या संघात से श्रथवा भेद-संघात, दोनों से उत्पत्ति होजाने के कारण स्कन्धों का
कार्यपना प्रसिद्ध है, तिसी प्रकार प्रण्यों का भी छिन्नता से भिन्नता से उत्पत्ति होजाने के कारण
कार्यपना सिद्ध है, श्रन्थथा यानी ऐसा नहीं मान करके ग्रन्थ प्रकारों से यदि परमाण्यों को सवधा
नित्य ही माना जायगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा देखी जा रही पदार्थ व्यवस्था से विरोध उन जाने का
प्रसग ग्राजावेगा। वालक बालिका भी पिंड के छिद, भिद जाने से छांटे छोटे टुकटो की उत्पत्ति होरही
को देखते हैं, इसी तारतम्य ग्रनुसार टुकडे होते होते ग्रन्त मे जाकर सब से छोटे टुकटे हुये परमाण्य
पर विश्राम करना पटेगा तरतमभाव से हुग्रा प्रकषमाण्यना कही ग्रन्त मे जाकर श्रवश्य विश्राम लेता
है, उपजे हुये छोटे ग्रवयव का विश्रान्तिस्थल परमाण्य है।

वैशितकों के यहा स्कन्ध के श्रारम्भ तो परमाणूयों मान लिये जावे किन्तु फिर परमाणू का श्रात्म-लाम कराने वाला स्कन्ध नहीं माना जाय यह कोई नियम धच्छा नहीं देखा जाता है, जविक मूसल, चाकी, मोगरा, श्रादि भेदक कारणों से भेदे जा रहे उस स्कन्ध को मी सुध्य द्रव्य का जनकपना देखा जारहा है, उत्तरोत्तर भेदा जा रहा पदार्थ पर्यन्त अवस्था मे परमाणू तक पहुँच जाता है, अतः भेद को ही परमाणु का जनकपना सिद्ध हुआ। यहां भगुद्ध द्रव्य या वैशेषिकों के मत अनुसार मथवा कहवंता सामान्य की प्रक्रिया अनुसार परमाणु को द्रव्य कह दिया गया है, जीव भादि द्रव्यों के समान जब वास्तविक पुद्गल द्रव्य को जताया जायेगा तो पुद्गल परमाणु भे ए ही दृष्टि ठहर जायेगी पुद्गल की स्वाभाविक शुद्ध परिणति परमाणु द्रव्य मे होरही निर्णीत कर ली जाती है, इस सूत्र द्वारा पुद्गलों की उत्पत्ति का समीचीन परामर्श करा दिया गया है।

उक्त सूत्र द्वारा सामान्य रूप करके झर्गाझो श्रीर स्कन्धो की मेद या सघात झथवा एक समय मे होरहे दोनों भेद संघातो से उत्पत्ति होजाने का प्रसग प्राप्त होने पर विशेष प्रतिपत्ति कराने, के लिये श्री उमास्वामी महाराज श्रामि सूत्र को कहते हैं।

भेदादणु ॥ २७ ॥

केवल भेद से ही मह की उत्पत्ति होती है। सवात या भेद-संघात दोनो से आग्रु नही उपब

पाती है अर्थात- ''सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय" पूर्व सूत्र करके सभी पुद्गलोंकी उत्पत्ति प्रतीत होचुकी थी पुन: सूत्रकार करके जो इस सूत्र का आरम्भ किया गया है, वह नियम करने के लिये ही समका जायेगा, नवीन मुख्य प्रथं की ज्ञप्ति तो पहिले सूत्र से ही होचुकी थी।

#### सामध्यदिवधारगाप्रतीतरेवकारावचनं । अभच्चवत् । यस्मात् ।

विना कहे ही अर्थापित की सामर्थ्य से अवधारण (नियम) करने की प्रतीति होजाती है, अतः सूत्र मे अन्ययोग का व्यवच्छेद करने वाले एवकार का कण्ठोक्त निरूपण नहीं किया है। जैसे कि अप भक्षण, मे एव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं दीखती। अर्थात्—कोई सज्जन पुरुष कहता है कि आज अष्टमी के दिन हमने अनुपदास किया है, जल पिया है, यहां ही को लगाये विनाही नियम अर्थ निकल आता है। जब कि अन्न, खाद्य, स्वाद्य पेय, इन चारो प्रकारके भोजनों को करने वाला भी जल पीता है, ऐसी दशा में जल पीने का निरूपण करना व्यर्थ पडता है किन्तु वह सज्जन जल भक्षण कर रहा है अतः जलों का ही भक्षण माना जाना है, उस सज्जन ने शेष चार प्रकार की भुक्तियों का परित्याग कर दिया है। बगालमें स्वल्प ख़ाकर पानी पी लेने को या कलेऊ कर लेने को "जल खाइया छी" कहते है इस उत्तर देश मे "ल के साथ भक्षण किया का जोडना खटकता है, यो अप भक्षण से विना कहे ही केवल कलेऊ ही किया, यह अर्थ निकलता है। मध्यान्ह का पूर्ण भोजन और सायंकाल के अवमौदर्य भोजन का व्यवच्छेद होजाता है, जिस कारण से कि।

# भेदादणुरिति प्रोक्तं नियमस्योपपत्तये। पूर्वसूत्रात्ततोणूनामुत्पादे विदितेपि च।। १।।

यद्यपि "भेदसंघातेभ्य उत्पद्यंते" इस पहिले सूत्र से ही उस भेद करके अग्रुको उत्पत्ति होना ज्ञात होचुका या तथापि नियम करने की सिद्धि करने के लिये सूत्रकार ने भेद से अग्रु उपजता है, यो यह सूत्र विद्या कह दिया है अर्थात्—पूर्व सूत्र से भेद करके अग्रुकी उत्पत्ति होना कहा जा चुका है किन्तु "एकयोगिनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्ति सह वा निवृत्तिः" इस परिभाषा अनुसार साथ मे सघात और भेद—सघातो से भी अग्रुका उपजना कहा जा सकता है जो कि इष्ट नही है। अतः भेद से ही अग्रुकी उत्पत्ति का नियम करने के लिये ही यह सूत्र बनाना पड़ा।

श्रणवः स्कंधाश्च भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्त इति वचनात्स्कंधानाभिवाण्नामपि तेभ्य-उत्पत्तिविधानान्नियमोपपन्यर्थिमदं सत्रं भेदादणुरिति श्रोच्यते । तस्माद्भेदादेवाणुरुत्पद्यते न संघाताद्भेदसवाताभ्यां वा स्कंधवत । भेदादणुरेवेत्यवधारणानिष्टेश्च न स्कन्धस्य भेदादु-त्पितिनैवृत्तिभेदादेवेत्यवधारणस्येष्टत्वात् ।

भेद श्रौर सघात तथा भेद-संघात दोनो इन तीन उपायो से श्राण्ये श्रीर स्कन्ध उत्पन्न हो जाते हैं। इस पूर्व सूत्र के वचन से ही स्कन्धों के समान श्राण्यों का भी उन तीनो उपायों से उत्पत्ति

होजाने का विधान होचुका है, किर भी नियम की सिद्धि कराने के लिये "मेदादणुः" यो वह सूत्र विख्या कहा जा रहा है तिस कारण सिद्ध होजाता है कि मेद से ही परमाणु उपजता है सघात अथवा मेदसंघातों से परमाणु नहीं उपजता है। जैसे कि तीनों से या मेद से अथवा मेद संघातों से स्कन्ध उपजता है (व्यतिरेक दृष्टान्त)। मेद से अणु ही उपजे ऐसा अयोग व्यवच्छेदक नियम करना इष्ट नहीं है। अत मेद से स्कन्ध की उत्पत्ति होजाने की निवृत्ति नहीं होसकी हा मेद से ही अगु की उत्पत्ति होना इस पूर्व अवधारण को इष्ट किया गया है उत्तरवर्त्ती अवधारण करना ठीक नहीं है।

श्रयांत्— एवकार तीन प्रकार का माना गया है, जो कि श्रन्ययोगव्यच्छेद, श्रयोगव्यवच्छेद श्रौर श्रत्यन्तायोगव्यवच्छेद इन तीन श्रथों मे प्रवर्त रहा है "पार्य एव धनुष्ठेर " यहा विशेष्य के साथ लग रहा एव श्रर्जुन से भिन्न वीरो मे प्रकृष्ट धनुष्ठंरपने का व्यवच्छेद कर देता है "शक्षः पाण्डुर एव" यहा विशेपण के साथ जुड रहा एवकार शक्ष मे पाण्डुरत्व के श्रयोग का व्यवच्छेद कर देता है "नीलं सरोजं भवत्येव" यहां किया के साथ लग रहा एवकार कमल मे नीलस्व के श्रत्यन्त श्रयोग का व्यवच्छेद करता है। तब तो कही नीला श्रौर क्वचित् पीला, लाल श्राद्ध भी कमल होता है यह सघ जाता है, प्रकरण मे "भेदात् श्रणुः" यहा पचमी विभक्ति का श्रथ हेतुत्व मान लिया ता "भेदहेतुं-का या उत्पत्तिस्तत्प्रतियोगी श्रगुः" यो शाब्दवोध होगा श्रत "भेद-हेतुक एव श्रगुः" यह विशेषणसगत एवकार लगाना श्रच्छा दीखता है, भेदहेतुक श्रग्यूरेव यह विशेष्य सगत एव श्रन्ययोगव्यवच्छेदक ठीक नही। पहिले यही एवकार इष्ट किया गया है, विवक्षा की विचित्रता से विशेषण भी विशेष्य होजाता है।

विभागः परमाणूनां स्कंधभेदान्न वाणवंः। नित्यत्वादुपजायंते मरुत्पथवदित्यसत्॥ २॥ संयोगः परमाणूनां संघातादुपजायते। न स्कंधस्तद्वदेवेति वक्तुं शक्तेः परेरपि॥ ३॥

यहा वैशेषिक आक्षेप करते हैं कि स्कन्ध का भेद होजाने से परमाणूये नही उपजती हैं। क्यों ि पृथिनी, जल तेज, वायु, द्रव्यों की जाति से चतुर्विध और व्यक्ति अपेक्षा अनन्तानन्त परमाणूये नित्य हैं, परमाणूयों का उत्पाद और विनाश नहीं होता है हा किया आदि करके स्कन्ध का विदारण होजाने से परमाणूयों का विभाग गुण उपज जाता है "कियातों विभाग." विभाग गुण तो कारणों से जन्य माना गया ही है। आकाश के समान नित्य परमाणूयों की छेदन से उत्पत्ति नहीं होसकती है। आचार्य कहते हैं कि यह तुम वैशेषिकों का कहना प्रशसायोग्य नहीं है, क्रूठा है, निंदनीय दूषणीय है क्यों कि स्कन्ध के विषय में तुम्हारे उपर भी यो आक्षेप किया जा सकता है कि परमाणूयों का सिम्मश्रण होजाने से स्कन्ध नहीं उपजता है किन्तु परमाणूयों का पृथग्यूत सयोग ही जपन्न जाता है

उस ही म्राकाश का दृष्टान्त यहा भी उपयोगी होजाता है मर्थात्—म्रणूपों के सघात से नित्य म्राकाश के समान स्कन्ध नही उपजते हैं।

दूसरे बौद्ध पण्डित करके भी यो कहा जा सकता है कि ग्रसमृष्ट परमाणूये भिड कर पुनः ग्रत्याम्न्न ग्रवस्था मे नवीन ढग से उपज जाती है, कोई नवीन ग्रवयवी स्कन्ध नहीं बन जाता है। साख्य यो कह सकते हैं कि ग्रनादि काल से ग्राकाश के समान सद्भून होरहे नित्य स्कन्ध उपजते ही नहीं हैं। " सर्व सवत्र विद्यते " केवल तिरोभूत स्कन्ध ही मिश्रण ग्रवस्था मे व्यक्त होजाते है। जैन तो वैशेषिकों के ऊपर वैसा का वैसा ही ग्राक्षेप उठा सकते है, कि परमाणूप्रों के सघात से कोई ग्रवयवी द्वय नहीं उपजा है केवल सयोग ही उपज गया है। ग्रवयविने दत्तो जलाञ्जलवैंशेषिकेण महापण्डितेन, ग्रपसिद्धान्तोयं वैशेषिकाणाम्"।

नतु च संघातः संयागविशेष एव ततः कथ परमाण्नां परस्परं सयोगः समुपजायेत तस्यासंयोगजतवात् । सर्वत्रावयवसंयोगपूर्वस्यावयविसंयोगस्य प्रिविद्धेवीरणादौ द्वितंतुकसंयोग- वत् परस्परमवयवानां तु संयोगस्यान्यतरकर्मजस्योभयकर्मजस्य वा प्रतीतेरस्खलद्भूपत्वात् । ततः संघातादवयविन एव स्कंधापरनाम्न उत्पत्तिनं सयोगस्येति चेत्, तिहै विभागो भेद एव प्रतिपाद्यते ततः कथं द्वचणुकादेः स्कन्धस्य विभागः समुपजायेत तस्याविभागजत्वात्सवत्रावय- विभागपूर्वस्यावयविविभागस्य विभागजविभागस्य प्रसिद्धेराकाशस्कधदलविभागवत् । पर- स्परमवयवानां तु विभागस्यान्यतरकर्मजस्योभयकर्मजस्य वा प्रतीतेरवाध्यत्वात् कथ द्वचणुकादिन्कंधभेदाद्विभागस्यवेवोत्यित्तरभ्युपगम्यते भवद्भिः ।

वैशेषिक अपने ऊपर आये हुये जैनोक्त आक्षेपका निवारण करते हुये स्व-पक्ष का अवधारण करते हैं कि हमने जो यों कहा था कि स्कन्ध का छेदन, भेदन होजाने से परमाण्यों का विभाग गुण उपज जाता है, आकाश के समान नित्य परमाण्यें नहीं उपजती हैं। इस पर जैनो ने हम वैशेषिकों के ऊपर भी यहीं आक्षेप ज्यों का त्यों घर दिया कि परमाण्यों के सिम्मश्रण से भी परमाण्यों का स्योग मात्र ही उपजेगा स्कन्ध या अवयवी नहीं उपजेगा, इस पर हम वैशेषिकों को यह कहना है, कि साधात तो एक प्रकार का सयोग विशेष ही है। उस साधात से परमाण्यों के परस्पर में सयोग भला कैसे उपज सकेगा वताओं तो सही। क्योंकि परमाण्यों का वह सायोग तो किसी अन्य सायोग विशेष से जन्य नहीं है, किया से परमाण्यों का संयोग होजाना माना गया है। पहिले ईश्वर इच्छा, अग्निसयोग, वेग अष्टष्ट, आदि कारणों से परमाण्यों में किया उपजती है, किया से परमाण्यों का विभाग होजाता है तदनन्तर पूर्व संयो का नाश होता है पुनः उसी किया से उत्तर देश-वत्ती पदार्थ के साथ सायोग होजाता है, अतः परमाण्योंका सायोग किसी अन्य साधात यानी सायोगसे जन्य नहीं है।

सभी स्थलो पर अवयवो के संयोग को पूववर्ती मानकर अवयवी का संयोग होना ही प्रसिद्ध होरहा है, जैसे कि तृण विशेष से बने हुये वीरण ( बुरस ) तुरी आदि मे दो दो तन्तु वाले दूसूता का संयोग वेचारा भ्रवयव सयोग पूर्वक है। यानी भ्रवयवों के सयोग में भले ही भ्रवयवी का संयोग होजायगा किन्तु भ्रवयवी सयोग से भ्रवयवों का सयोग कथमिंप नहीं उपजता है। तो फिर जैन या दूसरे पण्डित यो कैंसे कह सकते हैं कि साधात से परमाण्ड्री का सयोग ही उपजेगा, स्कन्ध नहीं है भ्रावयवों के परस्पर में होरहें सयोग तो कोई भ्रम्यतर कर्म-जन्य हैं भ्रोर कोई उभय कर्म-जन्य हैं। सामुक्त होने वाले दोनों सूत्रों में में किसी एक सूत में क्रिया होकर दूसरे स्थिर सूत के पास उसका चला जाना रूप क्रिया से जो स्थोग होता है वह भ्रन्यतर कर्म-जन्य है, एक कपाल में क्रिया होकर घरे हुये दूसरे कपाल में उसका भिड जाना भी भ्रन्यतर कर्मजन्य सथोग है। विभक्त होरहें मल्लो या मेढ़ों दोनों में क्रिया होकर भिड जाना उभय कर्म-जन्य सथोग माना गया है। कोरिया कभी दोनों तन्तुभों को सरका कर उनका सथोग कर देता है, कुलाल भी दोनों कपालों को भिडा कर सयुक्त कर देता है, यह भ्रवयवों का उभय कर्म-जन्य सथोग है।

परमाणुमो के संयोग भी दोनो ढगो अनुसार कियाम्रो से होजाते हैं, यों अवयवो के अन्यतर कर्मजन्य अथवा उभय कर्म-जन्य होरहे सयोग की निर्वाध प्रतीति होरही है, इस प्रतीति के स्वरूप का किसी भी कारण से स्वलन नही होता है तिस कारण सिद्ध होजाता है कि परमाणुम्रो या अवयवो के समात से स्कन्ध इस दूसरे नाम को धार रहे अवयवी की ही उत्पत्ति नही होपाती है। ऐसी दक्षा मे आप जैनो ने हमारे ऊपर जा आक्षेप किया था, वह ठीक नही है। वैशेषिको के यो कहने पर अब आचार्य कहते हैं कि तब तो इसी ढंग से तुम्हारे कटाक्ष का भी निवारण होजाता है। देखिये आप वैशेषिको ने यो कटाक्ष किया था कि स्कन्ध का विदारण होजाने से परमाणुम्रो का मात्र विभाग होजाता है अगुचे नही बनती है इस पर हम जैनो का यह कहना है कि स्कन्धो का भेद तो एक प्रकार का विभाग ही समक्षाया जाता है उस विभाग स्वरूप भेद से खण्णुक, प्रयणुक, आदि स्कंधो का विभाग भला कैसे उपज सकता है? किचित् विचारो तो सही। यह खण्णुक का विभाग कोई विभागज विभाग थोडा ही है जो कि विभाग से उपज जाय। वह खण्णुक आदि अवयवो का स्कन्ध विभाग की ही विभाग कि जन्य नही है। सभी स्थलो पर अवयवो के विभाग-पूर्वक ह'रहे भवयवी के विभाग की ही विभाग कि एक दल का विभाग से जन्य विभाग विभाग है।

मर्थात्—शृक्ष के नीचले माग तना मे कुठारसंपात-जन्य किया करके विभाग उपजा यह किया-जन्य पहिला विभाग है जो कि एक दल का दूसरे दल के साथ है। पुन इस विभाग करके उस पीछ के मान्ने दल का प्राकाश देश के साथ विभाग उपजाता है, वह कारण-मात्र विभाग-जन्य दूसरा हुमा विभागज विभाग है। अथवा किसी ने बृक्ष के साथ हाथ को भिड़ा रखा है, अब पुरुषार्थ द्वारा हाथ मे किया उपजा करके हाथ भौर बृक्ष का विभाग किया परचात् उस हस्त बृक्ष विभाग करके हाथ भी उपज जाना है। यह कारणाकाणण विभाग-जन्य विभाग जरके

विभाग है। बात यह है कि अवयवों के विभाग से भले ही अवयवी का विभाग होजाय किन्तु अवयवों (स्कन्ध) के विभाग (भेद) से अवयवों (परमाणुओं) का विभाग कथमिप नहीं होसकता है, हां अवयवों के परस्पर में होरहे अन्यतर कर्म-जन्य अथवा उभय कर्म-जन्य विभागों की प्रतीति होरहीं है जो कि प्रतीति किसी के द्वारा वाधी नहीं जाती है।

ग्रर्थात्—ग्रवयवों के विभाग तो कियाग्रो से ही होते माने गये है, फिर श्राप वैशेषिकों ने इसस् की दूसरी वार्त्तिक द्वारा द्वचणुक, त्रयखक, ग्रादि स्कन्धों के भेद (विभाग) में परमाणुग्रों के विभाग की ही उत्पत्ति होना किस प्रकार स्वीकार कर लिया है वताग्रो यदि ग्राप वैशेषिक स्कन्ध के विदारण से परमाणुग्रोंका विभाग होजाना इष्ट कर लेगे तो दूसरे पण्डितों करके यो ग्रवश्य कहा जा सकता है कि साधात से परमाणुग्रों का सायोग ही उपजता है स्कन्ध या प्रवयवी नहीं। इस ग्राक्षेप का ग्राप कोई समुचित उत्तर नहीं दे सके, तीसरी वार्तिक द्वारा किया गया ग्राक्षेप वैशेषिकों के ऊपर तदवस्थ है।

तम्यावयदभेदादाकाशाद्विभागो विभागज एवेति चेत् तर्हि परमाणुसंघातादाकाश-देशादिना संयोगोपि संयोगजोरत अथ परमाणुसंघातादुत्पन्नेनावयविना व्योमादेः सयोगः सयोगजो न पुनः परमाणुभिस्तस्य संयोग इति सत तर्हि स्कंधभेदादुत्पन्नस्य परमाणोरंकदे-शादिस्यो विभागो न विभागजः कि तु रवन्धभेद इति सर्वं समानं पश्यादः ।

यदि वैशेषिक यो कहै कि उस स्कन्ब के श्रवयवों का भेद होजाने से हुंग्रा श्राकाश के साथ विभाग तो विभागजन्य है, श्रत स्कन्ध के विदारण से परमाणुये नहीं उपजी है, किन्तु अवयव भेद स्वरूप विभाग से उस श्रवयवी स्कन्ध का उन पूववर्ती श्राकाश प्रदेशों के साथ विभाग उपज जाता है यह हमारे यहा विभागज विभाग माना गया है। यो कहने पर तो श्राचार्य कहते है कि तब तो परमाणुश्रों के सघात से हुआ श्राकाश देश, भूमि प्रदेश श्रादि के साथ संयोग भी संयोगज ही होजाश्रों श्रव्यत्य ने के से स्कन्ध के श्रव्यवों का विदारण होजाने से श्रणु की उत्पत्ति नहीं मानकर केवल स्कन्धावयवों का श्राकाश के साथ हुआ विभागज विभाग ही इब्ट कर लिया है। उमी प्रकार हम भी विक्षेप डाल देगे कि परमाणुश्रों के स्योग-विशेष स्वरूप स्थात से कोई श्रवयवी स्कन्ध उत्पन्त नहीं होता है केवल पूर्व प्रदेशों से न्यारे श्राकाश प्रदेशों के साथ उन श्रणुश्रों का सयोग होगया है जो कि सयोगज स्योग है।

इस पर यदि वैशेषिकों का यह मन्तव्य प्रकाशित होय कि परमाणुत्रों के संघात से श्रवयकी उत्पन्न होता है श्रीर उस उपने हुये श्रवयवी के साथ हुश्रा श्राकाश, भूमि, श्रादि का संयोग ही सयोगां गज होता है, किन्तु फिर परमाणुत्रों के साथ उस श्राकाश ग्रादि का संयोग नहीं होपाता है। जब कि परमाणुत्रों के श्रवयवी बन चुके तो परमाणुत्रों के साथ श्राकाश का संयोग होनाना श्रवीक है। श्रव श्राकाश कहते हैं कि तब तो हम जैन भी प्रपना श्रभीष्ट यो प्रकाशित करें देते हैं, कि स्कन्ध का

विदारण होजाने से परमाणुये उपजते है। स्कन्ध मेद से उपज चुके परमाणु का भी एक देश, भूमि प्रदेश, आदि के साथ हुआ विभाग तो विभागज विभाग नहीं है किन्तु स्कन्ध का भेद ही है इन सभी व्यवस्थाओं को हम समान रूप से देख रहे हैं।

यानी वैशेषिक जो आन्तेप करते हैं, उसी प्रकार उनके उपर दूसरे विद्वानों द्वारा भी आक्षेप किया जा सकता है, तथा वैशेषिक जो भवयवी की उत्पत्ति होजाने में समाधान करते हैं. वही परमागुओं की उत्पत्ति में भी समाधान होजाता है, यहा रूक्ष पक्षपात के सिवाय कोई भ्रन्य गम्भीर प्रमेय का अन्तर नहीं है, जिससे कि वे स्कन्ध की उत्पत्ति तो मान लेवें भीर परमागु की उत्पत्ति में रोडा भटका देवे । अतः मिद्ध है, कि स्कन्ध के भेद से परमागु की उत्पत्ति होजाती है, द्वधणुक स्कन्ध से एक परमागु का एक देश के साथ विभाग होकर परमागु उपजता है भीर त्र्यणुक भवयवी से द्वधणुक को भ्रलग कर एक परमागु का दो देश से विभाग होजाने पर परमागु उपजता है. एव चतुरगुक का विदारण होजाने से एक साथ चारो अगुर्थे भी उपज सकती है, भीर कदाचित् एक परमागु का तीन प्रदेश वाले त्र्यगुक से विभाग होकर ए 6 भ्रगु उपजता है, एक देश भ्रादि यहा पढ़े हुये भ्रादि शब्द का यही तात्पर्यं जंचता है।

यदि पुनरवयवानां संयोगादवयविनः प्रादुर्भावस्तद्भावे भावाचदभावे चामावाद्-विभाव्यते तदा तत एव परमाण्नां स्कंधमेदात्प्रादुर्भावोस्तु ।

यदि फिर वैशेषिक यो कहे कि भ्रवयवो के सयोग से भ्रवयवी की उत्पत्ति होरही वालक, बालिकाओ, तक को हिष्ट-गोचर है. क्यों कि भ्रवयवी और भ्रवयवो के कार्य कारण भाव में भ्रवय भौर व्यतिरेक घटित होरहा है, भ्रवयवो के उस सयोग के होने पर भ्रवयवी का भाव (उत्पत्ति ) है, भ्रीर उस भ्रवयवो के संयोग का भ्रभाव होने पर भ्रवयवी का उत्पाद नहीं होपाता है, ग्रतः भ्रवयवी भीर भ्रवयवों का उत्पाद, उत्पादक भाव विचार लिया जाता है। तव तो हम जैन भी कहेंगे कि तिस ही कारण से यानी कार्यकारण भाव के परिनिष्ठापक माने गये भ्रवय व्यतिरेको भ्रनुसार परमाणुभों की भी स्कन्ध के विदारण से उत्पत्ति होजाओं भ्रयांत् स्कन्ध का विदारण होने पर भ्रणुचें उपजती है, यो यहा भ्रवय घट गया और स्कन्ध का विदारण नहीं होने पर श्रणुचें उपजती हैं, यह व्यतिरेक घटित होगया। भ्रतीन्द्रिय पुण्य पाप या ईश्वर के साथ भी कार्यों का भ्रव्य व्यतिरेक बनाने में जो भ्रापका शरण्य है, उसी प्रमाण की शरण इस भ्रवसर पर भी ले लोजियेगा, जब कि बढ़े स्कन्थों का भेद होकर छोटे भ्रवयव उपज जाते हैं, तो यो उत्तरोत्तर धारा चलते हुये यह छोटे भ्रवयवों का भ्रन्तिम विश्वाम लेने का स्थल परमाणु हो होगा। न्यायप्राप्त होरहे समीचीन विद्वान्त का विचारच शाली विद्वानों करके स्वीकार कर लेना ही प्रशस्त मार्ग है।

नित्यत्वात तेषां न प्रादुर्भाव इति चेन्न, तिन्तियत्वस्य सर्वथा अनवसायात् । नित्याः प्रमाणवः सदकारणवरवादाकाशादिव।दत्यपि न सम्यक्, तेषामकारणवर्षासिद्धेः । पुद्गज्द-

व्यस्य तद्पादानकारग्रस्य सावात् । संधमेदस्य च सहकारिणः प्रसिद्धे स्तद्भावे वा भावात्।

वैशेषिक कहते हैं, कि परमागुथे तो अनादि से अनन्त काल तक भ्रुव वनी रहने के कारण नित्य हैं, अत. स्कन्धों के विदारण में उन परमागुपों को उत्पत्ति नहीं होती है। ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उन परमागुप्रों के सर्वधा नित्यपन का निश्चय नहीं होरहा है, हाँ कथं-चित् नित्य परमागुप्रों का स्कन्ध से उत्पन्न होजाना अविरुद्ध है। यदि वैशेषिक पुन आवेश में आकर यो अनुमान बना कर कहें कि परमागुर्थें (पक्ष) नित्य हैं, ( साध्यदल ) सत् होते सन्ते कारणावाले नहीं होने से (हेतु) आकाश, आत्मा, आदि द्रव्यों के समान (अन्वयहण्टान्त) इस अनुमान के हेतुदल में यदि केवल सत्पना ही कहा जप्ता तो घट, पट, आदि अनित्य पदार्थों करके व्यभिचार आजाता अतः अकारणावान् कहा गया है, घट पट, आदि अपने जनक कारणों करके सहित होरहे कारणावान् हैं। भीर यदि अकारणावान्पना इतना ही हेतु कह दिया जाता तो आगभाव करके व्यभिचार होजाता है, 'अतः सत्वे सित' यह विशेषण दिया गया है।

हमारे यहाँ प्रागभाव को द्रव्य श्रादि सद्भूत षड्-वर्ग मे नही गिनाया गया है, चारो अभाव पदार्थों मे प्रागभाव पड़ा हुआ है, अतः "सत्वे सित अकारएावत्व,, हेतु से परमाणु मे नित्यत्व सिद्ध होजाता है। श्रव श्राचार्य कहते है. कि वैशेषिकों का यह कंहना भी समीचीन नही है, क्योंकि उन परमाणुश्रों का स्वकीय कारणोंसे रहितपना श्रसिद्ध है, श्रतः वैशेषिकों का सद्श्रकारणवत्व हेतु स्वरूपाधिद्ध हेत्वाभास है, जब कि उन परमाणुश्रों के उपादान कारण होरहे द्वचणुक, त्र्यणुक, श्रादि श्रशुद्ध पुद्गल द्रव्यों का सद्भाव है और उन परमाणुश्रों के सहकारी कारण होरहे स्कन्ध विदारण की सर्वत्र प्रसिद्ध है। श्रथवा उन उपादान कारण और सहकारी कारणों के होने पर परमाणुश्रों का भाव ( उत्पत्ति ) है, इस अन्वय से परमाणुश्रों का कार्य पना प्रसिद्ध होजाता है, अपने उपादान कारण और सहकारी कारणों के साथ परमाणु ों का व्यतिरेक भी बन जाता है, श्रतः बंडे स्कध के विदारण से छोटे छोटे परमाणुश्रों का उत्पाद होजाना सिद्ध हुआ।

स्ट्मपूर्वकः स्कन्धो न स्कथपूर्वकः स्ट्मोस्ति यत. स्कंधादग्रफ्रव्यत इति चेन्न, प्रमाणाभावात् ।

वैशेषिक कहते है कि सूतो से वस्त्र बनता है, चून की किएकाओं से लूंड़ बन जाती है, बूरे से पेड़ा बन जाता है, अतः सूक्ष्म परिमाण वाले द्रव्य को पूर्ववर्ती मान कर बड़ा स्कृन्ध बन जाता है, किन्तु बड़े परिमाणवाले स्कन्ध को पूववर्त्ती कारण मान कर ग्रल्प परिमाण वाला छोटा ग्रवयव उपज कर ग्रात्म लाभ नहीं करता है, जिल्ले कि जैनमत ग्रनुसार बड़े स्कन्ध से परमाणू की उत्पत्ति मानी जाय। श्रर्थात्—बड़े स्कन्ध से छोटे परमाणू की उत्पत्ति नहीं होसकती है, जगत् मे छोटो ने बड़ो को उत्पन्न किया है, बड़ो ने छोटो को नहीं, हाँ बड़े नव्य होकर भले ही छोटे होजांय।

ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि इस तुम्हारे मनमाने सिद्धान का पोषक कोई बलवत्तरप्रमाण नहीं है, छोटों से जैसे बढ़े उपजते हैं, उसी प्रकार वहां से भी छोटे उपज बाते हैं, कीच से कमल उपज जाता है, साथ ही कमल का भी सह, गल, कर क्रुडा बन जाता है, बड़े बढ़े कुलीन पुरुषों के यहा तुच्छ प्रकृति के मनुष्य जन्म ले लेते हैं, कई राजा, मह राजो, या वादशाहों के सन्तान, प्रतिसन्तानमें भाड बुहारना, पल्लेदारी करना, पखा हाँकना, भ्रादि नीच कर्मकरके भ्राजीविका चलाने वाले उपज जाते हैं, ससार की गित बड़ी विचित्र है। बढ़े माता पिताभ्रों से छोटे वच्चे उपजते हैं, बढ़े गेहूं से पिस कर चून के करा। बन जाते हैं, मीठे खण्डों से कुटकर बूरा बनता है, पहाडों को काट क्रुट कर पिटया, चाकी, मूर्तिया. गट्टिया भादि टुकड़े, कर लिये जाते हैं, इसी प्रकार बढ़े स्कन्धों से भी छोटे श्रग्र उपज जाते हैं, इस सिद्धान्त में प्रमागों का सद्भाव है।

विवादाध्यासितः स्कंधो जायते सृह्मतोन्यतः । स्कंधत्वात्पटवत्त्रोक्तं यैरेवं ते वदत्विदम् ॥ ४ ॥ विवादगोचराः सृह्मा जायंते स्कंधभेदतः सृह्मत्वादु दृष्टवस्त्रादिखंडवदुम्रान्त्यभावतः ॥ ५ ॥

वैशेषिको का अनुमान है, कि प्रतिवादों के यहा विवाद में प्राप्त होरहा स्कन्य (पक्ष) किसी अन्यसूथम परिणाम वाले कारणों से उपजता है, (साध्य) स्कन्ध होने से (हेतु) पर के समान (अन्वयहृष्टान्त)। आचार्य कहते हैं, कि इस प्रकार जिन वैशेषिकों ने इतना बहुत अच्छा कहा है। साथ ही वे यह और भी कहे कि वैशेषिक या नैयायिकों के यहा यो विवाद में पड़े हुये कि सूक्ष्म अव-यव उपजते भी हैं, या नहीं उपजते हैं सम्भव है, सूक्ष्म पदार्थ नहीं उपजते होयगे, अथवा उपजते ही होयगे तो अपने से छोटे परिमाणवाले कारणों से ही उपज सकते हैं, ऐसे विवाद विषय होरहे सूक्ष्म अवयव (पक्ष) स्कन्ध के विदारण से उपजते हैं, (साध्य) सूक्ष्म होने से (हेतु) देखे जा चुके या फाडे जा चुके वस्त्र, पत्ता, आदि के खण्ड समान (अन्वयह्दान्त)। यह अनुमान निर्दोष है, स्कन्धों से परमाण्यों की उत्पत्तिका ज्ञान करनेमें अम ज्ञान होजाने का अभाव है, अञ्चान्त या असम्भवद्वाधक प्रमाणों से वस्तु की सिद्धि होजाती है।

वनकार्पासिपग्डेन सृद्ध्मेण व्यभिचारिता। हेतोरिति न वक्तव्यमन्यस्यापि समत्वतः ॥ ६ ॥ श्लिथावयवकर्पासिपिंडसंघाततो यथा। वनावयवकर्पासिपिंडः समुपजायते ॥ ७॥

# तथा स्थविष्ठपिडेभ्योऽणिष्ठां निविडपिगडकः प्रतीतिगोचरांस्तु स यथासूत्रोपपादितः ॥ = ॥

य द वैशेषिक उक्त श्रनुमानों में दोष लगाते हुये यो कह बैठे कि कपास की उठी हुई रूई को घना कर सूक्ष्म पिण्ड वन जाता है, वड़ी रूई की गठिरया को दवा कर छोटी पोटली बना ली जाती है, काटन प्रैसिमल द्वारा पाच मन रूई के वड़े पिंडों की छोटी गाठ बनाली जाती है, अत रूई की गाठ में छोटापन हेतु रह गया किन्तु वहा वड़े स्कन्ध का विदारण नहीं है, प्रत्युत वहा गाठ से चौगुनी, पत्रमुनी, बड़ों कई पुटिरियों का सघात है, इस का रण जैनों के सूक्ष्मत्व हेतु का रूई के दवे हुये घने पिंड करके व्यभिचार हुआ। श्राचाय कहते हैं, कि यह तो वैशेषिकों को नहीं कहना चाहिये क्योंकि यो तो तुम वैशेषिकों के दिये हुये अन्य स्कन्धत्व हेतु का भी समान रूप से व्यभिचार दोष आता है, देखिये जैसे शिथिल प्रवयत्र वाले कपास पिंडों के सघातमें द्वाया जाकर घन श्रवयत्व वाले कपास पिण्ड की श्रच्छी उत्पत्ति होजाती है, उसी प्रकार अधिक स्थूल पिण्डों से श्रतिशय सूक्ष्म होरहा घन पिण्ड उपजता प्रतीतिश्रों का विषय होरहा समफा जाश्रों। श्रथीत्-स्थूल पदार्थों के सघात (सिम्मश्रण) से श्रत्परिमाणवाला घन पिण्ड उपज जाता है।

वहें बहें रुई के घनीभूत पिण्डों से जा छोटे छोटे घन पिण्ड उपने हैं, उनकों तो स्कधभेदपूर्वंक ही कहा जायगा, सूक्ष्म मीमांसा करने पर प्रतीत हो जाता है, िक वृक्ष में लगे हुये कपास के टेटो
को ग्रोट कर कुछ बहें परिमाणवाली रुई उपन जगती है, रुई को देशान्तरों में भेजने के लिये पुन:
दबाकर के घनी गाठ बना ली जाती है, गाठ को खोल कर पुन: फैला लिया जाता है, फैली हुई रुई
को पुन: तात या दूसरे यंत्र से पीन कर फुला लिया जाता है. रुई के फूले हुये रेशों को वट कर सूत
बनाने के लिये पुन: चरखा द्वारा एं ठा जाता है, इस प्रक्रिया में कई बार छोटे से बहे ग्रीर वड़े से छोटे
श्रवयव बनते रहे है. सुवर्ण के भूषणों को कई वार तोड फोड कर बनाने में भी छोटों से वटे ग्रीर वड़े
से छोटे श्रवयव बनाने पडते हैं, तोल समान होते हुये भी गेंहू से गेहू का चून ग्रधिक स्थान को घेरता
है, श्रत: छोटे ग्रवयवों के संघात से जैसे बड़े ग्रवयव की उत्पत्ति मानी जाती है, उसी प्रकार वड़े श्रवयवी के विदारण से छोटे श्रवयवों या परमाण्युओं की उत्पत्ति को स्वीकार कर लेना चाहिये, सर्वंज
की भ्राम्नाय श्रनुसार कहे गये "भेदादणु:" इस सूत्र में उसी सिद्धा त का ही तो प्रतिपादन किया
गया है, जो कि बड़े पिण्ड के छेदन, भेदन, ने छोटे श्रवयव का उत्पाद होना जगत्प्रसिद्ध है।

विवादापन्नोवयवी स्वपित्माणादणुपरिमाणकारणारव्यावयवित्वात् पटविदिति यैकः क्तमनुमानं ते वद्गित्वद्माप विवादगोचनाः स्चमाः रधूलभेदपूर्वकाः स्चमन्वात् पटखण्डादिव-दिति । धनकपीसपिंडेन स्चमेण शिथिलावयवक्षपिसपिंडमंघातारव्येन स्चमन्वस्य हेनोव्यीम-चारान्नेवं वदंतीति चेत्, समानमन्यत्र तेनव स्वर्गरमाणान्महापरिमाणकारणारव्येनावयांव-

रवस्य हेतोव्यिभिचारातः यथैव हि श्लियात्रव वर्गि दिल्लां सतां समुरजायरानो घनावयद-कपीसिष्टः सूच्मो न स्थूलमेदपूर्वकस्तथा स एव तेषां स्थित्रिकां सयोगिवशेषादु जायमःनो घनावयवः स्वप्रिमाणाद नणुप्रिमाण कारमारव्यः प्रतीति। वष्यः । ततो नाष्तापङ्गामद् नियम-कल्पनिति यथा सूत्रोपपादितं तथैवास्तु ।

उक्त वात्तिको का विवरण इस प्रकार है कि विवाद-ग्रस्त होरहा ग्रवयवी (पक्ष ) स्वकाय परिमाण से श्रल्प परिमाण वाले कारणो से बनाया गया है, (साध्य) श्रवयवी होने में (हेतु) पट के समान श्रन्वयहण्टान्त) । इस प्रकार जिन वैद्येषि ने श्रनुमान कहा था वे इस श्रनुमान को भी प्रसन्तता पूर्वक स्पष्ट बोल देवें, मन मे कोई भ्रम नहीं करें कि जैनो के निर्णीत श्रीर नैयायिकों के यहा विवाद के विषय होरहे सूक्ष्म प्रवयव (पक्ष ) स्थूल श्रवयवियों के छिद, भिद, जाने को पूर्ववर्ती कारण मान कर उपजे हैं, (साध्य ) सूक्ष्मपन होने से या श्रवयवपन होने से (हेतु) पट के दुकढ़े या घट की ठिकुच्ची ग्रथवा गेह के चून श्राद के समान (श्रव्यहण्टान्त)।

इस अनुमान को कहने मे वैशेषिक यदि यो विचार करें कि ढिल्लक ढिल्ले अवयव वाले रुई के पिण्ड का सम्मिश्ररा होजाने से बनारे गये रुई के सुक्ष्म ( छ टे ) परिमारावाले घने पिण्ड करके इस सूक्ष्मत्व हेतुका व्यभिचार भ्राता है, भ्रतः वलात्कार से स्वीकार कराये ये इस प्रकार भ्रयुक्त दूसरे श्रनुमान को वैशेषिक नहीं कहते हैं। यो कहने पर तो श्राचार्य कहते है, कि तुम वैशेषि को के कहे जा चुके अन्य पहिले अनुमान मे भी समान रूप से व्याभचार दोष आता है, देखिये अपनी घनी गाठ के परिमाण से महापरिमाण वाले कारणों से बनाये गये उसी घनी रुई के पिण्ड करके म्रवपवित्व हेत् का भी व्यभिचार आता है, कारण कि जिस ही प्रकार कार्य के अव्यवहित पूर्व समय मे उपादान कारण होकर सद्भूत होरहे ढीले विखर रहे अवयव वाले रुई के पिण्डो का उपादेय होकर अच्छा उपज रहा घने भ्रवयवो वाला रुई का पिण्ड सूक्ष्म परिमाणवान् है, वह छोटी रुई की गाँठ बेचारी स्थूल भ्रवयवी के विदारण को कारण मान कर नही उपज रही है, तिसी प्रकार उन शिथिल होरहे मित स्यूल कपासो के सयोगविशेषो से उपज रहा वही घन भवयववाला रुई की गाठ का पिण्ड बेचारा स्वकीय परिमाण से भ्रनल्प ( महा ) परिमाण वाले कारणो से बनाया गया प्रतीतिम्रो का विषय होरहा है, तब तो तुम वैशेषिको का पहिला कहा गया हेतु भी प्रनैक। न्तिक हेत्वामास है, तिस कारण सिद्ध होजाता है, कि 'सूक्ष्मपारमाणवाले कारणो से ही स्थूल परिमाण वाले कार्य बनते हैं, स्थूल परिमाग् वाले कारगोसे सूक्ष्म परिमाग् वाले कार्य नही बनते हैं यह वैशेषिको द्वारा की गई नियमकी कल्पना कोई सर्वंज्ञ माप्तके माद्यज्ञानका विषय नही है, मल्पज्ञ पुरुष दीन है त्रिलोक, त्रिकालमे भवा-चित होरहे नियम का प्रतिपा॰न नही करसकते है, अतः सर्वंज्ञ की परम्परा से प्राप्त होरहे उमास्वामी महाराजकृत सूत्र मे जिस प्रशर भेद से प्रग्णु की उत्पत्ति कही गई है, प्रीर धाचार्यो द्वारा उसमे जो समीचीन युक्तिया दी गई है, उसी प्रकार नियम की कल्पना करो।

ग्रथात—मेद यानी विदारण से ही भ्रणु उपजता है, यह पूर्व भ्रवधारण करना भ्रच्छा है। हई की पंचमनी गाठ से जो छोटी इकमनी. दुमनो, गाठे तोड फोड कर बना ली जाती है वे भ्रवयव तो भेद से ही उपजे हुये माने जायगे वंशेषिकों की उत्पादविनाश—प्रक्रिया केवल फटाटों दिखाना है उसमें रहस्य कुछ भी नहीं है, कपडे को फाड़देने पर भ्रव्यवहित उत्तर समय में भट खण्ड पट उपज जाता है। वहा भ्रवयवों का भेद होते होते षडणूक, पचाणक, चतुरणूक, त्र्यणूक, द्रचणुक, परमाणुये होकर पुन: परमाणुग्रों में किया द्वारा द्वचणुक, त्र्यणुक, भ्रादि उपजकर खण्ड पट बना है, ऐसी शेख- चिल्ली की सी कल्पनाओं में कोई प्रमाण नहीं है।

तथाहि—द्वयाः परमाएगाः संघातादुतः द्यमानो द्विप्रदेश स्कन्धः कश्चिदाकाशप्रदेशद्वय वगाही कश्चित् परमाणुगरिभाण एव स्यात् । द्वचणुकाभ्यां च स्वकारणादः धक
परिमाणाभ्याग्रन्पद्यमानः कश्चिदाकः श—प्रदेशचतुष्टयावगाही भहान् । कश्चित्पुनरेकाकाशप्रदेशावगाही ततांणुरेवावगाहिकापस्य नियमाभावात् ।

"भेदसंघातेम्य उत्पद्यते, भेदादणु." इन दो सूत्रो करके उमास्वामी महामना ने जो कहा है उसको पुन: स्पष्ट यो समक्त लीजियेगा कि दो परमाणुग्रो के एकीभाव से उपज रहा दो प्रदेशो वाला द्वषणुक स्कन्ध कोई तो ग्राकाश के दोनो प्रदेशो को घर कर श्रवगाह कर रहा है और कोई दो परमाणुग्रो के मेल से बना द्वयणुक एक परमाणु के वरावर परिमाण का धारी होकर ग्राकाशके एक प्रदेश में ही ठहर रहा है यहा तक कि ग्रनन्त परमाणुग्रो का समुदाय या वद्ध पिण्ड भी एक परमाणु वरावर होकर ग्राकाश के एक प्रदेश में समा जाता है, हा एक परमाणु दो प्रदेशों पर नहीं ठहर सकती है।

तथा अपने कारण होरहे परमाण्यों के प्रत्येक के परिमाण से अधिक परिमाण वाले दो हमणुको से उपन रहा कोई कोई चतुरण्र तो आकाश के चारो ही प्रदेशो पर अवगाह करता सन्ता महान् है त्रीर कोई चतुरण्र फिर आकाश के एक प्रदेश में ही अवकाश कर लेता है कभो कभी ऐसा होजाता है कि दो दा प्रदेशो पर बंठे हुये दो हच्छुका से एक चतुरणुक महान् स्कन्य उपन गया वह केवल आकाश के एक प्रदेश पर हा अवस्थान कर लता है। अत. अपन याना चतुरणुक के परिमाण से उसके कारण हम्पण्र का परिमाण अधिक या भो कहा जा सकता है। समुक्त या बद्ध अनन्तानन्त परमाणुये भा एक, दा, तान, सख्यात असल्यात, अश्वा पर ठहर जाता है यह बात अवश्य है कि तीन परमाणु यदि दा प्रदेशा पर ठहरे या ना परमाणु य चार प्रदेशा पर ठहरेंगा ता डेड़ डंड़ परमाणु एक एक प्रदेश पर या सवा दो, सवा दा परमाणु का एक एक प्रदेश पर ठहरेंने का ठीक बाट नहीं कर देना चाहिये अखण्ड परमाणु पूरे एक प्रदेश को घेरेगो नी परमाणु ये यदि अबद्ध होकर दो प्रदर्शो पर ठहरेंगा तो एक प्रदेश पर दो अतेर होते पर देश पर दो आर हूसरे पर शेष आठो ही या एक प्रदेश पर दो और दूसरे प्रदेश पर शेष साता अयवा एक प्रदेश पर तान और दूतरे प्रदर्श पर शेष खड़ त्वं एक प्रदेश पर चार चार चार चार स्वा पर स्व पर दो पर स्व पर दो पर चार चार स्व पर दो पर स्व पर स्व पर दो पर स्व पर स्व पर दो पर स्व पर स्व

भीर दूसरे प्रदेश पर पाच यो इसी ढग से ठहर सकेंगी, परिपूर्ण परमाणु एक प्रदेश से न्यून स्थल परं जैसे नहीं ठहर पाती है उसी प्रकार स्व एक परमाणु के लिये नियत होरहे एक प्रदेश से मितिरिक्त दूसरे प्रदेश या उसके किसी भाग में भी भपना शरीर नहीं फैला सकती है। भत संघात से उत्पन्न हुआ अवयवी अधिक से अधिक अपने कारण माने गये परमाणुओं की सख्या बराबर प्रदेशों में ठहर जाय अथवा इस से कम एक प्रदेश में ही ठहर जाय क्यों कि प्रदेश के नक्षण में "मञ्चाणुहाणादाण रिह "पद पड़ा हुआ है। जगत् की सम्पूर्ण परमाणुओं को एक ही प्रदेश अवकाश दे सकता है यो कोई विशेष नियम करना तो ठीक नहीं है कि उन स्वकीय कारणों के अवगाह से छोटा ही कार्य का अवगाह स्थान होय जब कि जितने परमाणुओं के सघातसे स्कंघ उपजता है उन परमाख्ओं की सख्या बराबर प्रदेशों में और उसके स्वल्प प्रदेशों भी स्कंध रहसन ता है,लोकाकाशमें ही पुद्रगल ठहरते हैं।

भतः परमाणुभो की गणना भसस्यात तक पहुंच गावेगी किन्तु परमाणुभो की भनन्तानन्त सख्या तो लोकाकाश के प्रदेशों से बहुत बढ जाती है, भले ही भलोकाकाश के प्रदेश सम्पूर्ण पूर्णल परमासुओं से धनन्तानन्त गुरो हैं, किन्तु धलोकाकाश मे एक भी परमासु नही है। स्वेद है, जहा स्थान है, वहा अवगाह करने योग्य द्रव्य नहीं है, और जहा अनन्तानन्त द्रव्ये भरी पढ़ी हैं, वहा उनको फैल फूट कर रहने के लिये परिपूर्ण स्थान नही ह, हा निर्वाह ता सनका सनन्न हो ही जाता है, ग्रथना इस पक्ति का यो अर्थ कर लिया जाय कि अनि याने स्वय द्वय् को के कारण होरहे अर्णपरिमाण वाले परमासुधी से प्रधिक परिमास वाले दो द्वचसूका से उपन रहा कोई चतुरस्क तो झाकाश के चारो प्रदेशों में भवगाह करने वाला समचतुरस्र उपजेगा धर्यात्-छह पंजू घन चौकोर चार वरिकयों को सटा कर समभाग मे धर दिया जाय उसी आकृति के समान चार अणुओ के बने चतु प्रदेशी चतुरणुक का सस्थान है, या तल ऊपर चार वरिफयो को घर दिया जाय प्रयवा दो वरिफ गे के ऊपर पूनः दो वरिफया घर दी जावे एवं एक से एक वरफी को मिला कर सम प्रदेश में लम्बा विछा दिया जाय इन माकृतियों के समान चतु प्रदेशी स्कन्ध का माकार है, गोल कुमा या अधगोल नाली को बनाने के लिये सपाट ईंटो को गोलाई के उपयोगी स्वल्प छील लिया जाता है, या कुछ गोलाई का लिये हुये ई टें ही प्रथम से वैसे हो साचे मे ढाल ली जाती हैं। किन्तु परमासूद्रो की नौकें कालत्रय में भी किमी मनन्तवलकाली जीव या पैनी छैनी करके भी घिसो नही जा सकती हैं, मत परमासूमो के गोल या नौकोले पिण्ड मे परमाग्रुभो की नौके भवश्य रहेगी स्पर्शन इन्द्रिय या चक्रुसे भ्रतीन्द्रिय परमाधभो की, नौके टटोई या देखी नहीं जाती हैं, फिर भी मतीन्द्रिय-दर्शी विद्वान् सर्वाविव या केवलशान से गोल तिकोने, पच कोने, ग्रादि पिण्हों मे उसर रही परमाग्रियों के एक प्रदेशी पैल को स्पष्ट देख लेते हैं, "मनादिमत्तमज्भ धनन्त खेव इ'दिये गेज्झ" यह सिद्धान्त वेचारा सूक्ष्म गवेषणा मे सम-चतुरस्र परमाण्यमों के कौनों के सद्माव का विघात नहीं कर पाता है, एक प्रदेशों परमाण्य के निरशपन की प्रशंमा जसके अपर नाचे के भागा का नहा नातावेगों प्रश्यथा परमासू करके बंधे स्काध का बनना

भ्रेसंभव हो जायगा भ्रनः किमी चतुर ग्रुक का यो उक्त प्रकार चार प्रदेशोमे ठहरना सिद्ध हो जाता है, तथा कोई कोई चतु श्रुक फिर श्राकाश के एक ही प्रदेश में भ्रवगाह कर रहा सन्ता उस चार प्रदेशों में ठहरने वाले चतु ग्रुक से छोटा भ्रग्रु परिमाणवाला ही है। भ्रवगाह के विशेषों का कोई नियम नहीं है, चार भ्रग्रुम्रों का चतु ग्रुक स्कन्ध भले ही एक प्रदेश में रह जाय दो तीन, या चार प्रदेशों में भी ठहर जाय, हा पांच, छः, श्रादि श्रधिक प्रदेशों में नहीं ठहर सकता है।

स्वकीय परमाणु सख्या से ग्रधिक प्रदेशों में नहीं ठहरने का नियम है, क्यों कि एक परमाणु दो या तीन प्रदेशों में ग्रपने पान नहीं फैला सकती है, किन्तु सूक्ष्मत्व गुण के योग से एक परमाणु के स्थान में ग्रनेक परमाणुऐ घुस कर ग्रपनी सल्याते यून प्रदेशों में ठहर जाती है, ग्राकांश के एक प्रदेश में यद द्वयणुक, त्र्यणुक, ग्रादि कोई भी स्कन्य ठहर जाय तो वह ग्रणु कहा जा सकता है, उसे परम ग्रणु नहीं कह सकते है, ग्रप्रदेश, ग्रखण्ड, एक शुद्ध पुद्गल द्रव्य को ही परमाणु कहा जाता है, परम शब्द का ग्रथं ग्रन्तिम, सब से छोटा एक निरश ग्रवयव है, वैशेषिक पण्डित केवल परमाणु ग्रीर द्वयणुकों में हो ग्रखपना बखानने हैं, यह प्रशस्त नहीं है, साथ ही वे मूर्त कई परमाणुग्रों का एक प्रदेश में ठहरने का विरोध स्वीकार करते हैं, '' मूर्तयोः समानदेशनाविरोधात् " ऐसी दशा में ग्रनन्तानन्त परमाणुये, ग्रनन्त स्कन्ध, ग्रनन्त मन, ग्रनन्त ग्रवयवी, ये वेचारे ग्रसंख्यात प्रदेशी लोक में किस प्रकार ठहरेंगे ? गम्भीर प्रश्न के उत्तरदायित्व को वे नहीं भेल सकते हैं।

तथा शताणुकावयिके रादुत्पद्यमानी वयवरं कश्चितस्त्यमः स्तोकाकाशप्रदेशाव-गाहिन्वात् । कश्चित्तन एत्राल्याका गप्रदेश। त्याहमः जाल्याद्वह्वाकाशप्रदेशावगाहित्वान्महान् ।

जिस प्रकार अणुग्रो या क्लन्धों के सघात से उपजे हुये क्लन्धों का ग्राकाण प्रदेशों में अव-गाह होरहा यथायोग्य निर्णीत किया है, उसी प्रकार क्लन्धों के भेद से उपजे हुये अवयवी या परमा-गुग्नों का श्राकाश के प्रदेशों में यथायोग्य अवगाह होजाना समक्त लिया जाय, देखिये सो परमाणुश्रों से बने हुये शताश्रक नामक अवयवी का विदारण होजाने से उपज रहा कोई कोई अवयवी तो उस शताश्रक से छोटा परिमाण वाला होगा क्योंकि भ्राकाश के स्वल्प प्रदेशों में वह दुकड़ा स्थान पा रहा है, यदि शताश्रक ने वीस प्रदेश घेरे तो उसके दो दुकड़े होकर बने पचास, पचास, अश्र वाले दो दुकड़ों ने दस दस प्रदेशोंमे रयान पालिया। या सी प्रदेश वाले शताश्रक के दुकड़े पचास पचास प्रदेशों में ठहर गये, गस्सी, बीस अशुग्रों वाले दुकड़े अस्सी बोस प्रदेशों में ठहर जाये । श्रीर कोई कोई दुकड़ा स्व- स्वयवी तो आकाश के मल्प प्रदेशोंमें अवगाह को धार रहे उस ही छोटे प्रवयवी से आकाश के बहुत प्रदेशों में अवगाह घारने वाला होने के कारण महान होजाता है।

अर्थात्-यदि शताणुक धवयवी ने ग्राक्ता के दश प्रदेशों को घरा है, तो शताणुक के भेद भी बन संगे पो पंचाशत करणुक भावयियों करके प्राक्ति के बोस, बोस प्रदेश सो घेरे हा सकते हैं। अथवा दस प्रदेशों में समा रहे शता खुक के पर्वावशित प्रदेशों चार दुकड़े पुन पर्चांस पर्चांस पर्वशों को भी घर कर सानन्द विराजते हैं. ठिंगनी माता के पुत्र उससे लम्बे, चौढ़े, शरीर वाले होसकते हैं, कोई वाचा नहीं है, छोटी कण्डे की कस्सी से बीसो गज लम्बा, चौढ़ा, घु मा निकल पहता है, रूई की गाठ के दुकडों को पीन कर दसो गज में फैला दिया जाता है, छोटी मकडी के उदरस्थ कारण से वड़ा जाला बन जाता है, मृत म्रलप परिमाण वाले भ्रवयवी के हुकड़े अपने जनक के भ्रविकृत स्थान से भ्रविक स्थान पर भी भगने पाव फैला देते हैं, भ्रवकाश के विशेषों का कोई नियम नहीं हैं, जब कि इस जम्बूढ़ीप सम्बन्धी मरतक्षेत्र के पाचसों छड़वीस भौर छ बटे उन्नोस योजन माकाश में इससे कई गुनी बादर बादर भूमि समा सकती है, तो फिर एक भ्रवयव के स्थल में भ्रनेक भवयवों का ठहरू जाना कोई चमत्कारक नहीं हैं, भ्रवगाह देना स्वरूप उपकारकत्व को घार रहे भ्राकाश में छ:ऊ द्रव्य एक दूसरे को भ्रवकाश देने के लिये सतत सन्नद्ध रहते हैं, मानो वे सम्पूर्ण प्राणियों को निः स्वार्थ भृतिथि सत्कार करने के लिये शिक्षा दे रहे हैं, छोटी मुर्गी के भ्रयत्य बड़े मुर्गे के समान ही छोटे भ्रवयवी के विदारण करके महान परिमाण स्कन्ध उपज जाता है, पदार्थों की शक्तिया विचित्र है।

एवमेवैकसमयिकाम्यां मेदसंघाताभ्यामुत्पद्यमानोपि स्क'धः कश्चित्स्वकारगण्यित्मागाद्यक्षपिमागाः कश्चिन्न्यूनपरिमागा इति सक्तमुत्पश्यामो दृष्टविरोधामावात् प्रतीयते हि तादृशः।

संघात अथवा भेद से उपज गये अवयवियों के अवगाह का विचार जैसे कर दिया है, इस ही प्रकार तीसरे कारण माने गये एक ही समय में होने वाले भेद और संघात दोनों से उपज रहा स्कन्ध भी कोई कोई तो अपने कारण के परिमाण से अधिक परिमाण वाला होजाता है, और कोई कोई स्कन्घ अपने कारण से न्यून पारमाण वाला होकर उपज जाता है, भावार्थ-दस प्रदेशों में ठहर रहे एक जतागुक स्कन्घ में से चार प्रदेशों में स्थित दशाशुक पिण्ड का विदारण होजाने से और दश प्रदेशों में ठहर रहे दूसरे विश्वत्यक्षक पिण्ड का सिम्मश्रण होजाने से उपजा एकसौं दश अधुओं वाला अवयवी अपने जनक कारणों के सोलह प्रदेशों या बीस प्रदेशों स्थान सं अधिक एक सौं दश प्रदेशों को भी घर कर ठहर सकता है, अथवा एक सौं दश अगुओं का स्कन्ध दश, आठ आदि स्वल्प प्रदेशों में भी अवगाह कर लेता है, तथा आने कारणों के परिमाण से समान परिमाण वाले क्षेत्र में भी समा सकता है। इस प्रकार सूत्रकार द्वारा विद्या कहे जा चुके ''मेदसवातेम्य उत्पद्ध'ते" इम सिद्धान्त के वैज्ञानिक रहस्य को हम कई ढगों से प्रसिद्ध होरहा देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से उक्त सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं आता है, जैसी वस्तु व्यवस्था प्रतीत होरही है, वैसा ही प्रयोग सूत्रकार द्वारा लिखा गया है, वैसा ही त्रकाल त्रिलाक में अवाधित होकर प्रतीत होरहा है, प्रनीत पदार्थों में कृतकों की गति नहीं है।

... • • ग्रहां कोई जिज्ञासु मोठा प्राक्षी, उठावा, है, कि जब संघात से, ही , स्कन्ही का पार्म-लाम ,

होना सिद्ध होचुका है, ग्रीर प्रसुग्नों की उत्पत्ति भेद से ही होरही कही जा चुकी है, ऐसी दशामें तीसरे उपाय माने गये भेद ग्रीर संघात का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता है, ऐसा ग्राक्षेप प्रवर्तने पर उस एक समय में हुये भेद, संघात, दोनों से स्कन्ध की उत्पत्ति होजाने के ग्रहरा का प्रयोजन समकाने के लिये श्री उमास्वामी महाराज ग्रग्रिम सूत्र को कहते है।

# मेदसंघाताभ्यां चाच्चषः ॥ २८ ॥

एक ही समय मे हुये भेद और संघात से वह स्कन्ध चक्षु-इन्द्रिय द्वारा ज्ञातच्य होजाता है। ग्रायांत्- जो स्कन्ध प्रथम चक्षु इन्द्रिय से ग्रह्णा करने योग्य नहीं था वह कुछ अवयव का भेद और कुछ अन्य अवयव के सघात से दर्शन विघातक सूक्ष्मपना को छोढता हुँ आ स्थ्लता परिमाण के उपज जाने पर चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य हो नाता है, सूक्ष्म परिणत स्कन्ध का अन्य स्कन्धों के साथ संघात होजाने से तो आखो द्वारा दीखना ना प्रसिद्ध ही है. किन्तु सूव्म स्कंध के कुछ अवय शे का विदारण होजाना और उसी समय स्थलता या दृश्यता के सम्पादक अन्य अवयवों का मिश्रण होजाने से उपजी स्थल पर्याय को आखों से देख लिया जाता है, सूक्ष्म का भेद होजाने से चक्षु-उपयोगी स्थलता नहीं उपज सकती है, प्रत्युत सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होजायेगा, अतः सूक्ष्म को चाक्षुष बनाने के लिये इस सूत्र करके कहा गया उपाय प्रशसनीय है।

भेदान्संघाताऋ दसंघाताभ्यां च चत्तुर्ज्ञानग्राह्यात्रयवी कश्चित् स्वपरिमाणादणुपरि-माणकारणपूर्व दः, कश्चित्महापरिमाणकारणपूर्वकः, कश्चित्समानपरिमाणकारणारब्धस्तद्वद्द-ष्टोपि स्याद्वाधकाभावात् । तदाहुः ।

केवल विदार गासे या अकेले संघातमे अथवा भेद और संघात दोनोमे उपज रहा नेत्र इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा ग्रहण करने योग्य अवयवी कोई कोई तो अपने (अवयवी कार्य के) परिमाण
से छोटे परिमाण वाले कारणों को पूर्ववर्ती उपादान कारण मानकर होजाता है, और कोई
चक्षु इन्द्रिय-जन्य ज्ञान द्वारा ग्रहण करने योग्य होरहा अवयवी अपने परिमाण से अधिक परिमाण वाले कारणों को पूर्ववर्ती उपादान कारण लेकर उपज जाता है, तथा तीसरी जाति का कोई
अवयवी अपने समान परिमाण वाले ही उपादान कारणों से आरब्ध होजाता है, यानी आकाश के सौ
सौ प्रदेशों का घर रहे तीन शता छकों के संघात से उपज रहा त्रिशता ग्रुक अवयवी बेचारा आकाश
के सौ प्रदेशों ही तिष्ठ जाना है, तीनसौ में भी विराजता है। अर्थान-भेद से जो अवयवी उपजा
है, वह अपने कारणों के परिमाण से न्यून परिमाण को घरे यह तो ठीक ही है, किन्तु भेद से उपजा
अवयवी (परमाण द्वचणुक आदि कतिपय छोटे अवयव नहीं) अपने कारणों के परिमाण से अधिक
परिमाण था समान परिमाण वाले स्थान को घर कर भी ठहर जाता है, यो भेद से उपजे हुये अवयवी
में भी अवगाह के तीनों ढंग लागू होजाते हैं। इस प्रकार संघात से उपजा अवयवी अपने कारणों से

1

अधिक परिमाण वाला होय यह तो उचित ही है, किन्तु अवगाहना शक्ति अनुसार वह संघात-जन्य अवयवी अपने कारणो के परिमाण से न्यून परिमाण और सम परिमाण वाले प्रदेशों में भी सानन्द निवास करता है।

तथैव भेद शौर सघात दोनो से उपज रहा अवयवी अपने कारणो के परिमाण के समान परिमाण का धारी भले ही होय किन्तु भेद-संघात-जन्य श्रवयवी स्वकीय कारण परिमाण से अधिक और न्यून होरहे आकाश प्रदेशों में भी ठंर जाता है, जब कि एक उत्सज्ञा संज्ञा नामक छोटा अवयवी भी फैलना चाहे तो तीनो लोकों में विखर जाता है, तब भी लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अन-त्तानन्त परमाणुओं के टहरने का बाट आता है, तथा नीनो लोक की सम्पूर्ण अनन्तानन्त अणुर्ये भी एक प्रदेश में समा सकती है, तो फिर उक्त तीनो कारणों करके जन्य अवयवियों की स्व कारणों के अधिकरण स्थल से न्यून, अधिक, श्रीर सम प्रदेशों, में तीन प्रकार से ठहर जाना असदिग्ध हो जाता है।

जिस प्रकार श्रवयवियों के उपजने श्रीर ठहरने की व्यवस्था निर्णीत है, उसी प्रकार वह भेद संघात दोनों से उपज रहा श्रवयवी चक्षु इन्द्रिय द्वारा देखा जा चुका है, क्यों कि वाधक प्रमाणों का श्रमांव है। वात यह है कि जगत के श्रनन्तानन्त श्रवयवियों का श्रनन्तवा भाग नेत्रों द्वारा देखने योग्य है, चक्षु इन्द्रिय से देखे जाने में विषय होरहे श्रवयवी की विशिष्ट रचना होजाना आवश्यक है, भन्य इन्द्रियों की श्रपेक्षा नेत्र के लिये सामग्रीकी योजना विशेष रूप से करनी पहनी है, नेत्र द्वारा ज्ञान करने में श्रान्ति के वारण भी श्रनेक विष्न उपस्थित होजाते हैं तभी तो भिन्न मिन्न ढंगों के उपनेत्र चश्में ) द्वारा मनुष्य छोटे बढे पदार्थों को बढा छोटा या चमकदार देखलेते हैं,दुरबीन सूक्ष्मबीन श्रादि नेत्र सहायक यत्रों से हुये ज्ञान सूक्ष्म इन्द्रिय से विचारने पर कुछ था में भे श्राति रूप निर्णीत होते हैं किन्तु वे ज्ञान विवेकी जीव को सम्याकान की श्रोर ले पहुचाते हैं। सिनेमा में चित्रपट देखना या श्रन्य प्रतिविम्वों (तसवीरों) का देखना भी भुलावा देते देते विचारशोल पुरुषकों समीचीन प्रतीति करा देता है, शेष स्थूल-बुद्धि पुरुषों या रागी को उनके द्वारा श्रान्तिज्ञान बने रहने में ही बढा श्रानन्द श्रातारहता है। चस्रु इन्द्रिय से किस किस प्रकार विषय का ग्रहण होता है, इस विषय का एक बढा भारी पोथा बन सकता है। प्रकरण में सूत्र द्वारा श्राचार्य महाराज ने भेद संघातों से बने हुये विशेष श्रवयवी का चर्षु इन्द्रिय से ग्राह्म होजाना कह दिया है, उसीको श्रीर भी स्पष्ट करके श्री विद्यानन्द श्राचाय श्रीम वर्णिक द्वारा कह रहे हैं।

## चाचुषोवयवी कश्चिद्मेदात्संघाततो द्वयात् । उत्पद्यते ततो नास्य संघातादेव जन्मनः ॥ १॥

कोई कोई भवयवी तो मेद भौर संघात दोनो से चमु इन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य उपज बाता है, तिस कारण इस चझु इन्द्रिय ग्राह्म भवयवी का केवल सघात से ही जन्म होना हम स्वाद्धाः दियों के यहां नहीं माना गया है। ग्रंथात्-संघात से श्रचाक्षुप पदार्थ का चाक्षुध ग्रंथ उपज जाय, इसमें ग्राइचय नहीं है, किन्तु भेद ग्रीर संघात दोनों से भी ग्रंवाक्षुप ग्रंथ चाक्षुष ग्रंथ होजाता है। हां राज-वात्तिक में केवल भेट से चाक्षुष होना नहीं इंट किया है। इस कारिकामे "भेदसंवातद्वयात्" ऐसा पद नहीं कहा है, किन्तु "भेदात् संघातात्, द्वयात्,, इस प्रकार नीनपद न्यारे न्यारे कहें हैं, इससे यह भी श्री विद्यानन्द ग्राचार्य म्हाराज का ग्रंभिग्राय घ्वनित होता है, कि तीनो व्वतत्र कारणों से अचाक्षुष का चाक्षुप ग्रंथ बन जाता है, विज्ञान (साइ म) का सिद्धान्त है, कि किन्हीं किन्हीं दो गैसों के मिल जाने से बन गये पदार्थ का चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं होता है, हा उन मिली हुई गैसों का विदारण कर देने से उपजे पदार्थ का चक्षु से प्रत्यक्ष होजाता है। मोती या हीरा का विदारण कर देने से उसके भीतर का समल या निर्मल, ग्रवयवी, टुकड इंटिटगोचर होजाता है, कई ग्रवयवियों के पिण्ड में मिल जुल रहे छोटे ग्रवयवी का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता था किन्तु उस पिण्ड का भेदन कर देने से वह ग्रव्यक्त ग्रवथवी व्यक्त दीख जाता है।

मूंग गेहू उडदो, मे अन्य तुच्छ धान्य या ककरियां मिल जाती है, या पुरानी मूंग आदि मिला दिये जाते है, चतुर ग्राहक ढेर मे से थोड़े मुट्ठी भर धान्य कां पृथक् कर गुप्त होरहे कूड़े, करकट को व्यक्त देख लेता है, सोने को धिस कर उसके अन्तरंग रूप को जाच लेते है, हल्दी, कत्या, मुपारी, वादाम को छिन्न. भिन्न, कर देख लिया जाता है। वात यह है, कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होरहे आम्मयुक्ष, केला आदि मे यद्यपि पूरा एक एक जीव है, तथापि उनके छोटे छोटे टुकडो मे भी वनस्पति कायिक जीव विद्यमान है, मिचत्त का त्यागी आम्मयुक्ष मे नोड लिये गये फल को नही खा सकता है, हा ''सुक्क पक्क नत्त" इत्यादि आगमोक्त प्रक्रिया से अचित्त होजाने पर अचित्त ग्रामको खा लेता है, सिलोटिया और लुढिया से कच्चे आम को चटनो रगडने पर भी यदि वड़े वड़े प्रवयव रह जाथंगे तो वे सिचत्त ही समके जायगे, हा अधिक वट (पिस) जाने पर प्रचित्त होसकते हैं।

त्याग की मीमांसा यह है, कि भने ही इन्द्रियसंयम को पालने वाला त्रती सूखे, पके, तपाये गये या तीक्ष्ण रस वाले पादार्थ से मिलाये गये ग्रीर यंत्र द्वारा छिन्न किये गये प्रवित्त पदार्थ को नहीं खाय किन्तु इनको प्रवित्त हो माना जायेगा। इस प्रकार एक ग्रवयवी मे ग्रनेक ग्रवयवियो या ग्रवयवी का सम्मिश्रण है, लड्डू मे वादाम पिस्ता. इलायची, काली मिचं, सोना चादी के वर्क, मालम मिश्री ग्रादि द्रव्य डाल कर मिला दिये जाते हैं, मुन्दर वस्त्र मे गोटा, सलमा, मोती, लगा दिये जाते हैं, कोरे कागजो पर स्थाही लगा कर ग्रक्षर लिखदिये जाते हैं. गृह मे ईंट चूना नकडी, सोटें, किवाड, सीकचा लगाये जाते हैं, इस प्रकार के सयुक्त एक एक ग्रवयवी का विदारण होजाने से उनके ग्रव्यक्त छोटे ग्रवयवियो का चाक्षुप प्रत्यक्ष होजाना प्रसिद्ध हे. खांड के डेल, गृड, ग्रादि वद्ध ग्रवयवी मे क्षचित् यही व्यवस्था देखी जाती है, तथा सघात ग्रार भेद सघात दोंनो से चाक्षुप ग्रवयवी का उपज जाना कह दिया गया है, ग्रत: संघात से हो चाक्षुण हाने का ग्रवद्यारण करना चाहिये।

पटादिरूपव्यतिरेषे गा चतुर्युद्धावप्रतिभासमानोदयदी वर्थं चाझुपो नाम १ गंधादे । रिप चाझुपत्वप्रसंगादिति चेन्न, पटाधवयिन एव चझुर्युद्धी प्रतिमामनात् । तद्व्यतिरेकेण रूपस्य तत्राप्रतीतेर्गेश्रादिवत् ।

यहा कोई वीद या वैशेषिक का एक-देशी पण्डित ग्राक्षेप करता है कि चक्षु इन्द्रिय-जन्य ज्ञान मे पट, पुस्तक, थ्रादि के रूप के सिवाय भ्रन्य कोई भी भ्रवत्रयी नही प्रतिभास रहा है, ऐसी दशा मे वह असत् अवयवी भला क्सि प्रकार चक्षु इन्द्रिय द्वारा उपजे हुये ज्ञान का विषय होसकता है ? बताश्री। यो तो गन्ध. रस, श्रादि का भी चक्षु इन्द्रिय से ग्राह्य होजाने का प्रसग श्राजावेगा यानी रूप या रूप जातीय के प्रतिरिक्त यन्य पदार्थों का भी यदि नेत्रों से प्रतिमास होने लगे तो गन्ध, स्पर्ण, म्रादिक का भी नेत्र से ही प्रतिभास हो जावेगा, नेय के म्रतिनिक्त शेप चार. पांच, म्रतीन्द्रिय इन्द्रियो की कल्पना करना व्यर्थ पहेगा। भ्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि घट, पट, मादि भ्रवयिवयो हा ही चक्षु इन्द्रिय-जन्य चाक्षुपप्रत्यक्ष मे प्रतिभास होरहा है, उन पट भ्रादिक से सर्वथा व्यतिरिक्तपने करके रूप की उस स्थल मे प्रतीति नदी हो रही है जैमे कि फूल इत्र कस्तूरो, गादि सूरिम स्कन्धों के अतिरिक्त गन्ध की या मोदक, पेडा. इमरती, आदि ग्सीले पदार्थों से भिन्न कोई रस म्रादि की प्रतीति नहीं होती है। तभी तो गन्ध या रस के प्राप्त करने की म्रिभलापा प्रवर्तने पर गन्धवान्, रसवान् पदार्थ हो लाये जाते है। भावार्थ-भोजन करने के लिये केवल मुख ही नही चौका मे भेज दिया जाता है, किन्तु तदिभन्न पूरा शरीर ले जाना पडता है। एक अगया उपाग की ही भ्रमिलाषा जागृत होने पर पूरे श्र गी को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना श्रावव्यक है। भ गी से ध्रंग ग्रलग नहीं है। अनेक लोभी या तुच्छ मितव्यय की कोरी डीग मारने वाले पुरुष ग्रपने शिक्षक गर के अकेले ज्ञान को ही अपने निकट बुलाना चाहते है। शिक्षक की आत्मा के अन्य गुएा या गुरु के भोजन, वसन, वाल गोपाल ग्रादिक को वे लोभी लक्ष्यमे नहीं रखना चाहते हैं, हितोपदेशक को मोजन कराने मे भी उनका कजूस हृदय सक्चित होजाता है, हमे तो गुरु के ज्ञान से ही प्रयोजन है, भ्रन्य गरागी या म्र गोका म्रादर,सत्कार,पुरस्कार,क्यो किया जाय ? ऐसा वे म्रविनीत. म्रशिष्ट, कृतघ्न, लोभो पूरुष विचार कर लेते हैं " धिक एता इशा"। लेखनी का पाचसौमा अग्रवर्ती भाग केवल लिखने मे उपयुक्त है। किन्तू पूरी एक वितस्त की लेखनी थामनी पडती है। प्रति दिन के सैकडो कार्यों मे शरीर के छोटे छोटे सैकडो अवयव ही न्यारे न्यारे कार्य कर रहे हैं, लेखक, सुनार, सूजी, रसोइया, पल्लेदार मध्यापक, चिठ्ठीरसा, मल्ल,सैनिक, म्रादि पुरुषोके न्यारे न्यारे म्राग,उपाग विशेषतया कार्यं करते रहते हैं। कितने ही शरीर के अवयव तो ऐसे हैं जो जन्म भर मे एक वार भी काम मे नही आते हैं, एतावता ग्रखण्ड भ्र'गीका तिरस्कार नहीं कर दिया जाता है। प्रकरण में यह कहना है कि केवल भव-यवी से सर्वथा श्रतिरिक्त मान लिये गये रूप रस, गष्ठ, स्पर्शे. श्रादि की कदाचित् भी प्रतीति नही होती है।

इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य होजाने की सिद्धि होजाती है। यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि पर्यायाधिक नय की प्रधानता से द्रव्य से भेद होने पर भी रूप के समान द्रव्य का भी चाकुपपना ग्रभी स्वीकार किया गया है। ग्रतः द्रव्याधिक दिपय के समान पर्याथाधिक विषय से भी द्रव्य को चाकुपपना है, उस रूपवाले द्रव्य का ग्रचाकुपपना नहीं है ग्रीर इसी प्रकार द्रव्य को स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा गोचर होजाने का निषेध भी नहीं है द्रव्याधिक या पर्यायाधिक नय अनुसार स्पर्श को जैसे स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य-पना है उसी प्रकार उस स्पर्शवाले द्रव्यका भी स्पार्शनपना प्रतीत होरहा है।

बात यह है कि वैशेषिक पण्डित द्रव्यों के विहिन्दिय-जन्य प्रत्यक्ष में रूप को कारण मानते हैं। "रूपमत्रापि कारण द्रव्याध्यक्षे "प्राचीन वैशेषिक वायु द्रव्यका प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं, विज्ञातीय स्पर्श करके विलक्षण जब्द करके, तृण ग्रादिकों का उड कर ग्रधर डटे रहने से ग्रांर शाखा, पते, वस्त्र, ग्रादिके कम्प करके वायु का मनुमान कर लिया जाता है। इसी प्रकार प्राचीन वैशेषिक पण्डित रसना इन्द्रिय की श्रीर प्राण इन्द्रिय की द्रव्य के ग्रहण करने में सामर्थ्य नहीं मानते हैं नाना जाति के रस वाले श्रवयवों करके बनाये गये श्रवयवों को वे नीरस स्वीकार कर लेते हैं, उस ग्रवयवी में ग्रवयवों के रस का ही रासन प्रत्यक्ष होता है।

हां नवीन वैशेषिक वायु का प्रत्यक्ष मान लेते हैं, भ्रमेक रस वाले भ्रवयवो से उपजे हुये भव-यवी में चित्र रस मानने के लिये भी वे उद्युक्त है, इत्यादिक वैशेषिकों को समस्या वही विषम है। " उद्भूत स्पर्शवद्रव्य गोचर: साऽपि च त्वच, क्रान्यच्चश्रुषोयाग्य" यो कह नवीन वैशेषिकों ने रूप भ्रौर स्पर्श गुणा तथा रूपवान् भौर स्पर्शवान् द्रव्यों का विहरण इन्द्रियों से प्रत्यक्ष हाजाना भ्रमीष्ट कर लिया है किन्तु इतना लक्ष्य रहे कि द्रव्य को केवल चक्षु इन्द्रिय भ्रौर स्पश्चन इन्द्रिय से ही ग्रह्ण करने योग्य नहीं स्वीकार कर लिया जाय यानी चक्षु इन्द्रिय-जग्य चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय हारहा दाशन भ्रौर स्पर्शन इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का विषय हारहा स्पाशंन यो केवल दो ही इन्द्रियों करके ग्रह्ण करने योग्य नहीं मान वैठना चाहिये क्योंकि उस पुद्गल द्रव्य की नासिका, जिल्ला, कान भ्रौर मन इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्यपन करके भी प्रसिद्धि होरही है भत वैशेषिकोंका एकान्त प्रशसनोय नहीं है।

ह्वपादिरहितस्य द्रव्यस्येव द्रव्यरहितानां ह्यादीनां प्रत्यचादिवयत्वादसवेवर्या याणां मतिश्रुतयोर्विषयत्वव्यवस्थापनात् ।

जैन सिद्धान्त अनुसार गुण और गुणी में कथिनत अमेद है, गुणो से रहित होकर कवल गुणी का सब्भान असम्भन है, वैशेषिकों ने आद्य क्षण में अवयवा का गुणरहित उपजना स्थाकार किया है यह मन्तव्य सर्वथा पाच है तथा गुणी द्रव्यके विना अकेले गुणो का निवास करना भी उस ही प्रकार असम्भव है। तभी तो रूप, रस, आदिक से रहित होरहे द्रव्य का जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो द्वारा गोचर होजाना नहीं अमीष्ट किया है। उसी के समान द्रव्य से रहिन हारहे केवन रूप शिव गुणो का भी किसो सो प्रत्यक्ष शादि प्रमाण से प्रहण नहीं हाणता माना है, आस्य के विना रूप

श्रादिक गुरा बेचारे कहा ठहर रहे जाने जासकते है ? द्रव्य के प्रत्यक्ष मे जैसे रूप ग्रादिकों का सिहत पना वैशेषिकों के यहाँ ग्रावश्यक है। उमी प्रकार रूप ग्रादिकों के प्रत्यक्ष में भी उनके ग्रिष्ठकरण होरहे द्रव्यों का साथ ही ग्रवलोकन होजाना ग्रपेक्षणीय है। यदि कोई यहा यो तर्क करें कि दीपक ग्रीट में रखा रहता है उसकी प्रभा दीख गती है, कुटकी परोक्ष में दूर कुटती रहती है फिर भी उपके रस का प्रत्यक्ष होजाता है, शीशों के इत्र का प्रत्यक्ष नहीं होजाने पर भी उमकी फैली हुई सुगन्ध सूच ली जाती है, दूरवर्त्ती ग्रांग्न ग्रादि के स्पर्ण को छू लिया जाता है।

इस पर जैनो को यह कहना है, कि वस्तुत. गवेषणा की जाय तो दीपक अपनी किलकाशरीर में ही निमग्न है, प्रभा या प्रकाश के उपादान कारण तो घर या चौके में फैल रहे पुद्गल स्कन्ध है, सूर्य या दीपक ता प्रकाश के निमित्त मान है. इसी प्रकार दूर वर्ता नैमित्तिको अनुमार इन्द्रियो
के निकटवर्त्ती पुद्गल स्कन्व ही कडवे, सुगधित, उष्णस्पर्शवाले, परिण्यत होगये हैं, अतः जब कभी
रूप भ्रादिको का प्रत्यक्ष होगा वह द्रव्य-सिहतो का ही होगा यह जैन सिद्धान्त निरवद्य है। उमान्त्रामी
महाराज ने प्रथम अध्याय में "मितश्र त्योनिवन्धो द्रव्येष्वस्वंपर्यायेषु" इस सूत्र द्वारा छः द्रव्यो की
असर्व पर्यायो और सम्प्र्ण छ ऊ द्रव्यो की मितज्ञान और श्रुतज्ञान के गोचर-पने करके व्यवस्था
करादी है, कित्वय पर्यायो से सिहत होरहे द्रव्य का मितज्ञान या श्रुतज्ञान से प्रतिभास होता है, इसी
बात को दूसरी वचन मगी से यो कह लो कि मितज्ञान या श्रुतज्ञान द्वारा द्रव्यो में बृत्ति होकर जाने
जा रहे रूप, रस, ग्रादि कितप्य पर्यायो का परिज्ञान हाता है, अत दर्शन, स्पर्शन, के नमान द्रव्य को
रासन, नासिवय, श्रीत्र, मानिक भी स्वीकार विया जाय। गुएए और गुगी का कथचित् ग्रभेद मानने
पर वैशेषिको को चित्र रूप, चित्र रस, चित्र स्पर्श, चित्र गन्ध, मानने का बोभ नहीं बढाना पड़ेगा
और रसनासंयोगसन्तिकर्ष, त्वक्संयोगसन्तिकर्ष तभी सफल होसकेगे।

इदमेव हि प्रत्यचस्य प्रश्यचत्वं यहनात्मन्विकेन बुद्धी स्वह्नपस्य समर्पणं । इमे पुना ह्नपादयो द्रव्यरहिता एवामून्यदानक्रियेण, स्वह्नां च नापदर्शयन्ति प्रत्यच्चतां च स्वीकर्तुमिच्छन्तीति स्फुटमिभधीयतां।

चूं कि प्रत्यक्षज्ञान का प्रत्वक्षाना यही है, ग्रथवा प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होरहे अर्थ का प्रत्यक्ष होजाना यही है, जो कि प्रयने (विषय स्वरूप) से भिन्न होरहे अनन्त पदार्थों का पृथक् भाव करके प्रत्यक्षबुद्धि में स्वकीय रूप का भले प्रकार ग्रपंण करदेना है, द्रव्य से रहित होरहे ये रूप ग्रादिक ही फिर मूल्य नही देकर क्रय करने वाले होरहे हैं, बुद्धि में अपने स्वरूप को नही दिखलाते हैं, श्री अपने प्रत्यक्ष होजाने को स्वीकार करना चाहते है, इसो बात को श्राप बौद्ध स्पष्ट करते रहियेगा। अर्थात्-विक्रेय पदार्थ को मूल्य नहीं देकर क्रय करना ( खरीदना ) बड़ा भारी वोरी का दोष है, बौद्ध स्थान स्थान पर यो कह देते हैं, कि श्राप जैनो या नैयायिकों के यहा माना स्कन्ध या ध्रवयकी

कोई पदार्थ नहीं है, वह स्कन्ध अपने प्रत्यक्ष ज्ञान में अपनी आतमा का समर्पेशा नहीं करता है, और अपना प्रत्यक्ष होजाना चाहता है, विषय का अपना प्रत्यक्ष कराने में ज्ञान के लिये अपना आकार अपंश कर देना ही मूल्य दे देना है, ज्ञान में पदार्थों का प्रतिविम्ब पष्ट जाना स्वरूप आकार को मानते हुये साकार ज्ञान-वादी बौद्धजन ज्ञान के लिये अपने आकार का समर्पशा करदेना ही विषय करके मूल्य दे देने की उत्प्रेक्षा कर लेते हैं।

हा जैन विद्वान् विषय भूत भर्थों की ज्ञान द्वारा विकल्पना होजाना ही भ्राकार मानकर ज्ञान को साकार इष्ट करते है, ज्ञान मे भ्रयों का प्रतिविम्ब नहीं पहता है 'सत्य बात यह है कि बौद्धों के यहां मानी गयी सूक्ष्म भ्रासाधारण, क्षिण्यक, परमाणु, स्वलक्षणों का ही किसी को कदाचिन् प्रतिभास नहीं होपाता है, ये परमाण्ये ही प्रत्यक्ष बुद्धि मे भपने स्वरूप का समर्पण नहीं करती हुई भपना प्रत्यक्ष होजाना मागती है, भतः बौद्धों की कल्पित परमाणुये भ्रमूल्यदान—क्ष्मयी है, भवयवी तो भपने धर्थविकल्प स्वरूप भाकार को प्रत्यक्षमें समर्थण कर भपना प्रत्यक्ष करना चाहता है, भतः भ्रमूल्यदानक्षयी नहीं है, भपने से भिन्न पदार्थों का पृथामाव कर बुद्धि मे भुद्ध प्रमेथ के निज स्वरूप की विकल्पना होजाना ऐसा मूल्य देकर सौदा लेना जैनों को भ्रमीष्ट है।

श्रमने ग्राश्रय द्रव्यके सहित होरहे ही रूप,रस,ग्रादिक विषय बुद्धिके लिये अपना मूल्य देकर प्रत्यक्ष होना चाहते हैं, द्रव्य रहित ग्रकेला रूप या रस-रहित कोरा द्रव्य चोर है, डाक्न है, गंठकटा है, उठाई-गीरा है, भतः न्यायशालिनी बुद्धि केवल गुए। या केवल गुए। का प्रत्यक्ष नहीं कराती है, यह बौद्धों को स्पष्ट कहना पढेगा भव वे द्रव्य-रहित कोरे रूप या रस को नहीं स्वीकार कर सकते है, क्यों कि मति-ज्ञान में द्रव्य से सहित होरहे रूप ग्रादिकों का ही परिज्ञान होरहा है "वर्णादय एवं न स्कन्धाः" अथवा "ग्रवयवा एवं न ग्रवयवी" ये मन्तव्य समाचीन नहीं है।

एतेन श्रु तज्ञानेप्यप्रतिभासमानाः श्रुतज्ञानपरिच्छेद्यत्वं स्वीकतु मिच्छंतस्त एवामू-स्यदानक्रियगः प्रतिपादितास्तद्रहितद्रस्यवत् ततः प्रतीतिसिद्धमवयिनः चाद्धपत्व स्पार्शनत्वादि सम्यक्तच्चति वाधकाभावात ।

इस उक्त कथन करके इस बात का भी प्रतिपादन कर दिया गया है, कि सबंधा असत् होरहे पदार्थ का प्रतिभास नही होसकता है, अतः अर्थ से अर्थान्तर को जानन वाले श्रुतज्ञान मे भी नहीं प्रतिभास रहे ये द्रव्यरहित कोरे रूप आदिक पदार्थ अपना श्रुतज्ञान द्वारा परिच्छेद होजाना स्वीकार करना चाह रहे वे अमूल्यदान कयी हैं, जैसे कि उन रूप आदिकों से रहित होरहा कोरा द्रव्य अमूल्य-दान-कयी हैं। अर्थात् जब वर्गा,संस्थान आदिक आत्मात्मक स्कन्ध की स्फुट प्रतिपत्ति होरही हैं, और द्रव्य-रहित कोरे रूप आदिक या रूप आदिस रहित कोरे द्रव्य की क्वचित्,कदाचित्, कस्यचित्, प्रतीति नहीं होरही हैं, ऐसी दर्शा मे इनका श्रुतज्ञान मे यी प्रतिभास नहीं होसकता है, अतः मूल्य नहीं देकर यो हो अपटलेना यह दोष साख्य या बौदों के ऊपर ही आता है, स्याद्वादियों के यहा तो विषय करके

विक्रेता को स्वकीय विकल्पना स्वरूप पूरा मूल्य देकर श्रपना प्रत्यक्ष कराना मानागया है, तिस कारण श्रवयवी का चाक्षुषपना सूत्रोक्त ग्रनुसार प्रतीतिश्रो से सिद्ध होजाता है।

भेद सघातों से चाक्षुष होय इतना ही नहीं सूत्रकार को ग्रिभिष्रेत है, प्रत्युत चाक्षुषपना यह पद स्पार्शन, रासनपन, ग्रादि का भी भले प्रकार उपलक्षण कर लेना है, कोई वाधक प्रमाण नहीं है, । भावार्थ- 'तद्भिन्नत्वे सित तत्सहशत्वमुपलक्षणां" ग्रचाक्षुष भी ग्रवयवी इन भेद और संघात से चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म होजाता है, उक्त सूत्र का इतना ही ग्रिभिप्राः नहीं लिया जाय किन्तु पहिले ग्रस्पा-र्शन, ग्रादि होरहे पदार्थ भी भेद ग्रीर संघात से पुन स्थार्थन, रासन ग्रादि होजाते है, ऐसा उक्त सूत्र का उदार ग्रीभिप्रेतार्थ है।

किं पुन द्र व्यस्य लत्त्रणिमत्याह।

जीव ग्रादि छ: ऊ द्रव्यो का विशेष लक्षण तो उन स्थलो पर मूत्रकार महाराज ने कह दिया है, किन्तु साधारण रूप से द्रव्य का लक्षण ग्रभी नहीं कहा जा चुका है, ग्रत यह कहना चाहिये कि द्रव्य ना लक्षण फिर क्या है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज इस ग्रगले सूत्र को कहते हैं।

### सद्द्रव्यलचणम् ॥ २६॥

द्रव्य या द्रव्यो का लक्षण सत् है। अर्थात्—जो विद्यमान रह चुका है, विद्यमान है, विद्यमान रहेगा वह सत् पदार्थ द्रव्य है, जो सत् नहीं है, वह द्रव्य नहीं है, नैयायिक, वैशेषिक, मीमासक, बौद्ध, ग्रादि के यहा तत्व या द्रव्य का लक्षण ठीक ठीक नहीं बन सका है, जोिक प्रव्याप्ति, ग्रातिव्याप्ति ग्रसम्भव दोषो करके रहित होय वैशेषिकोद्वारा द्रव्यत्व के योग से द्रव्य समभा जाता है, इत्यादि लक्षणों का विचार किया जा चुका है। परमार्थ रूप से देखा जाय तो यह द्रव्य का सूत्रोक्त लक्षण सवंत्र, सर्वदा, निर्दोष है। जैसे कि अर्थ-किया-कारित्व वस्तु का लक्षण है, ''स्वपरात्मोपादानापोहनव्यवस्था-पाद्य हि वस्तुनो वस्तुत्व" इसी प्रकार द्रव्य या नत्व भी सत् लक्षण वाला है, पचाध्यायीकार पण्डित राजमल्ल जी द्वारा "तत्व सल्लाक्षणिकं सन्धात्रं वा यतः स्वतः सिद्ध। तस्मादनादिनिधनं स्व सहायं निर्विकल्पं च" इस पद्य करके तत्व के सन् लक्षण को पुष्ट किया गया है, क्यो न हो जब कि महान् पूज्य श्री कुन्दकुन्द श्राचार्य महाराज ने मत्ता को ही द्रव्य का श्रात्मा निर्धारित किया है, श्रनन्तानस्त गुगों के पिण्ड होरहे द्रव्य मे ग्रस्तित्व का प्रभाव ग्रोत पोत छा रहा है, द्रव्य से ग्रस्तित्व श्रभिन्न है, ग्रतः द्रव्य का सत्पना श्रात्मभूत लक्षण है।

त्रथं विशेषतः सद्द्रव्यस्य लक्षणं पामान्यतो वा १ यदि विशेषतस्तदा पर्यायाणां द्रव्यत्वप्रसंगादतिव्याप्तिनीम लक्षणदोषः, श्रव्याप्तिश्च त्रिकालानुयायिनि द्रव्ये सिद्देशेषा-भाव।त् वर्तमानद्रव्य एव तद्भावात्। यदि पुनः सामान्यतस्तद्द्रव्यस्य लक्षणं श्रुद्धमेव द्रव्यं स्यादिति सैवाव्याप्तिरश्रुद्धद्रव्ये तदभावदिति वदतं प्रत्युच्यते। भव यहाँ किसी का पूर्व पक्ष प्रारम्भ होता है कि यह द्रव्य का लक्षण को सत किया गर्या है वह क्या विशेष रूप से सत्पना द्रव्य का लक्षण है ? अथवा क्या सामान्य रूप से सत्पना द्रव्य का लक्षण इस सूत्र मे कहा गया है ? बताओ। यदि प्रथम पक्ष अनुसार विशेष रूप से सत्पना द्रव्य का लक्षण माना जायेगा तब तो घट, पट नारंगी, अमरूढ, काला, नीला, खट्टा, मीठा, आदि पर्यायों को भी द्रव्यपन का प्रसग आजावेगा यह लक्षण का अतिव्याप्ति नामक दोप हुआ, पर्यायों मी विशेष रूप से सत् है किन्तु वे पर्यायों द्रव्य नहीं मानी गयी है. अन्यथा यानी अभेद पक्ष पर वल दिया जायगा तव तो द्रव्य, गुणा, पर्याय, इन तीन अर्थों की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी तथा बिशेष रूप से सत् को द्रव्य का लक्षण मानने पर अव्याप्ति दोष भी आता है। क्योंकि भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों कालों में अन्वय रूप से अनुयायी होरंहे द्रव्य में विशेषतया सत्पना नहीं है, वर्तमान द्रव्य में ही वह विशेष सत्पना विद्यमान है त्रिकाल अनुयायी द्रव्य में तो सामान्य रूप से सत्पना ठहर सकता है अतः गौ का लक्षण शुक्ल कह देने से जैसे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, दोनों दोष आते हैं। उसी प्रकार विशेष सत् को द्रव्य का लक्षण करने पर अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, ये दोनों दोष आते हैं।

यदि फिर दितीय पक्ष भनुसार सामान्य रूप से उस सन् को द्रव्य का लक्षण कहा जायेगा तब तो शुद्ध द्रव्य ही द्रव्य होसकेगां 'इस कारण फिर वही भ्रध्याप्ति दोप भाया क्यों कि द्वचणुक, त्र्यणुक नारकी जीव, मनुष्य, भादि भशुद्ध द्रव्यों में उस सामान्य रूप से सत्पन लक्षण का भ्रभाव है। भतः द्रव्य का उक्त लक्षण निर्दोष नहीं है, इस प्रकार वाद कर रहे किसी पण्डित के प्रति भ्राचार्य महाराज करके भ्रमिम वार्तिक द्वारा म्पष्ट समाधान कहा जाता है।

#### सद्द्रव्यलच्चणं शुद्धमशुद्धं सविशेषणं । प्रोक्तं सामान्यतो यस्मात्ततो द्रव्यं यथोदितं ॥ १ ॥

जिस कारण में कि चाहे शुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध द्रव्य हो अथवा अन्य किसी प्रकार जीवत्य पुद्गलत्व, भ्रादि विशेषणों में सिहत द्रव्य होय यह सब सामान्य रूप से सत्पना बहुत अच्छा कहा गया है तिस ही कारण सवज्ञ आम्नाय से चले भ्रा रहे श्रुतज्ञान अनुसार द्रव्य का लक्षण सूत्रकार महाराज ने कह दिया है जो कि त्रिकाल, त्रिलोक में भ्रवाधित होकर श्रव्याप्ति, भ्रतिव्याप्ति, दोषों का निवारण करता हुआ यथार्थ है।

न हि विशेषतः सद्द्रव्यल्यस्य यतोत्रातिव्याप्त्यव्याप्ती स्यातां सामान्यतस्त स्य तन्ल्यात्वात् । नचैवं शुद्धद्रव्यमेश सन्लच्यां स्यादशुद्धद्रव्यमेश सन्लच्यां स्यादशुद्धद्रव्यमेश सन्लच्यां स्यादशुद्धद्रव्यमेश सन्लच्यां स्यादशुद्धद्रव्यमेश सन्लच्यां स्यादशुद्धद्रव्यस्यापि तन्ल्यात्वोपपरेः । ततो नाव्याप्तिल्व्यास्य । यथेव हि देशकालेशिविव्यक्तनं सर्वत्र सर्वदा सर्वथा वस्तुनि सत्सदिति त्रत्ययाभिवानव्यवहारनिवंधनं सत्तासामान्यं शुद्धद्रव्यल्यशमवाध-मतुभूयमानमावालप्रसिद्धं तथा सर्वद्रव्यविशेषेषु द्रव्य द्रव्यमित्यतुभूतञ्चद्रथमिधाननिवंधनद्रव्यो पाधि सदेबद्रव्यत्वमशुद्धद्रव्यसिक्शेष्यस्य सन्वस्याशुद्धस्यात् । हम आहंत सिद्धान्ती प्रथम पक्ष अनुसार विशेष रूप से सत्को द्रव्य का लक्षण नही स्वीकार करते हैं। जिससे कि इस लक्षण में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति दोष होजाते, हम तो सामान्य रूपसे उस सत् को उस द्रव्यका लक्षण होजाना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मानने पर शुद्ध द्रव्य ही सत् लक्षण वाला नही हो सकेगा जिससे कि द्वितीय पक्ष अनुसार अव्याप्ति दोप आजाय अशुद्ध द्रव्य को भी उस सामान्यतः सत्पन लक्षण से युक्तपना बन जाता है, तिस कारण सम्पूर्ण लक्ष्यों में सामान्य सत् इस लक्षण की घटना होजाने से लक्षण के उपर अव्याप्ति दोष नहीं आता है, कारण कि जिस ही प्रकार सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण कालो करके नहीं विच्छिन्न होरहा अट्ट कत्तासामान्य बेचारा सभी स्थलों पर सम्पूर्ण कालों में सभी प्रकारों करके वस्तु में "सत् है सत् है" ऐसे ज्ञान और व्यवहारियों में बोले जा रहे शब्दव्यवहार का कारण होरहा सन्ता शुद्ध द्रव्य का लक्षण है जोकि बालक, वालिका, पामर, से प्रारम्भ कर प्रकृष्ट विद्वानों तक वाधारिहत होकर अनुभवा जा रहा सन्ता प्रसिद्ध है।

तिस प्रकार सम्पूर्ण जीब, पुद्गल, धर्म, ग्रादि विशेप द्रव्यों में भी "ये द्रव्य है यह द्रव्य है" इत्यादिक रूप से ग्रनुभवे जा गहे ज्ञान ग्रीर शब्द व्यवहार के कारण होरहे द्रव्य को विशेषण मान रहा सत् ही द्रव्यपन है। "मनुष्य जीव. सन्"यो ग्रशुद्ध द्रव्य करके विशेषण सहित होरहा सत्व ही ग्रशुद्धता है। ग्रथित्—श्री सिद्धभगवान्, ग्राकाश, ग्रादि शुद्ध द्रव्यों में जैसे "सन् सत्" इस ज्ञान ग्रीर शब्द योजनाके व्यवहार का कारण सत्ता सामान्य ही द्रव्यकी शुद्धता है, उसी प्रकार द्रवणुक, नारकी, श्रादि शुद्ध द्रव्यों या विशेष विशेष जीव ग्रादि द्रव्यों में "द्रव्य है द्रव्य है" ऐसे ज्ञान या शब्दों के होजाने का कारण होरहा सत्व ही द्रव्य की ग्रशुद्धता या विशेष व्यक्तित्व है। ग्रतः द्रव्य का लक्षरण सामान्यतः सत्पना शुद्धद्रव्य के समान ग्रशुद्ध द्रव्यों में भी चिरतार्थ है।

एवं जीवपुद्गलधमीधमिकाशकालद्रव्यं प्रत्येतव्यं। क्रमयौगपद्यवृत्ति-स्वपयीय-व्यापि-जीवत्वविशेषणस्य सत्वस्य जीवद्रव्यन्तात्तादक् पुद्गलत्वविशिष्टस्य पुद्गलद्रव्यन्वात् क्रमाक्रममाविधमेपयीयवणपिधमीत्वविशेषणस्य धर्मद्रव्यत्वात्, तथाविधाधमीत्वोपहितस्याधमीद्रव्य-त्वात्, तादशाकाशत्वोपाधेराकाशद्रव्यत्वात्, क्रमाक्रमभाविपर्यायव्यापिकालत्वविशिष्टस्य काल-द्रव्यत्वात्।

जैसे शुद्ध द्रव्य श्रथवा श्रशुद्ध द्रव्य इस सामान्य रूप से सत्पन लक्षण करके तदात्मक होरहे हैं। इसी प्रकार विशेषणसहित सत्व को धार रहे जीवद्रव्य, पुद्गलद्रव्य, धर्मद्रव्य, श्रधमंद्रव्य, श्राकाश द्रव्य श्रीर काल द्रव्य भी विश्वास कर लेने योग्य हैं, कारण कि जीव की क्रम से वर्त्त रही क्रमभावि पर्याय, श्रीर युगपत्पन से वर्त रहे गुणानामक सहभावी पर्याय यों श्रपनी दोनो जाति की पर्यायों में व्याप रहा जीवत्व नामक विशेषण का धारी सत्व ही जीव द्रव्य है। ग्रर्थात्—जीव में सामान्य सत्व रह गया जो कि त्रिकाल-वर्त्ती सहभावी, क्रमभावी पर्यायों. में व्याप रहे जीवन नामक विशेषण से संयुक्त है। उसी ढंग से तिस प्रकार की क्रम श्रीर युगपत्पने से वर्त रही श्रपनी ग्रपनी पर्यायों में व्याप-

रहे पृद्गलत्व से विशिष्ट होरही सत्ता ही पुद्गलद्रव्य है।

कम और अक्रम से होने वाली धर्मद्रव्य की निज पर्यायों में व्याप रहे धर्मद्रव्यपन विशेषण्य से आलीढ हो रहे सत्य को धर्मद्रव्यपना है। तथा तिसी प्रकार यानी अपनी क्रम, अक्रमवर्नी अधर्म द्रव्य सम्बन्धी पर्यायों में व्याप रहे अधर्म द्रव्यपन विशेषण्य को पहन रही सत्ता ही अधर्म द्रव्य है। तिन्ही के सहश अपनी आकाश-सम्बन्धी कम, अक्रमवर्त्ती पर्यायों में व्याप रहे आकाशत्व नामक उपा धिधारी सत्व को आकाश द्रव्य माना जाता है। तथैव क्रम, प्रक्रम, से हाने वाली अपनी काल द्रव्य की पर्यायों में व्याप रहे कालत्व विशेषण्यसे विशिष्ट होरहा सत्व ही काल द्रव्य है अत. विशेषण होकर उन द्रव्यों ने वर्ता रहा सत्व ही जीव आदि द्रव्यों का तदात्मक लक्षण्य है प्रत्येक जीव द्रव्य या एक एक पुद्गल द्रव्यमें भी उस निज पर्यायों व्याप रहे व्यक्तित्व विशेषण्य से युक्त होरहे सत्वका तादात्म्य बन रहा है जो कि द्रव्य का लक्षण्य किये जाने योग्य है।

नन्त्रमतु सद्द्रव्यस्य लच्चणं तचु नित्यमेव,तदेवेद्भिति प्रत्यभिद्यानात् तदिनित्यत्वं ऽघटनात् सर्वदः व्यथक्षक्ष्रहित्तवादिति कश्चित्, प्रतिच्याग्रुत्याद्व्ययात्मकत्यान्नश्वसमे विद्रिष्ठिद्यप्रत्यस्याम्रांतस्यान्यथानुपपचेरित्यपरः । तं प्रत्याह ।

यहाँ कोई पण्डित अनुनय करता है कि द्रव्य का लक्षण जो सामान्यतः सत् कहा गया है। वह बहुत अच्छा है किन्तु वह सत्व नित्य ही है, क्योंक "यह वही है" इस प्रकार सत्व का एकत्व प्रत्यिमझान होता रहता है, यदि उस सत् का अनित्य होना माना जायेगा तो साहश्य प्रत्यिमझान मर्ने ही होजाय किन्तु "यह वही है" ऐसा एकत्व प्रत्यिमझान वहा अनित्यपक्ष मे घटित नहीं होपाता है सभी कालों में सत् के नित्यपन को साध रहा एकत्व प्रत्यिमझान नाम का प्रमाण वाधकों से रहित है। इस प्रकार कोई साख्यमत के पक्ष का अवलम्ब लेकर कह रहा है। तथा दूसरा पण्डित बौद्ध मत का आश्रय लेकर यो अवधारण कर रहा है कि वह सत् प्रत्येक क्षण में उत्पाद और व्यय-आत्मक होने से नाझशील ही है पहली पर्याय नष्ट होकर दूसरे क्षण में अन्य ही पर्याय उपजती रहती है, घूम रहे पहिये के अरा और अर विवर के समान उस उत्पाद और व्ययकी चल रही धारा में पढ़े हुये विच्छेदों (अन्तरों) का होरहा भानित-रहित ज्ञान अन्यथा हो नहीं सकता है अर्था —उत्पाद, व्यय, यदि नहीं माने जायेगे तो स्थास, कोज, कुशूल, घट, कपाल, या विजलों, दीप कलिका, आदि में होरहे मध्यवर्त्ती विच्छेदों का ज्ञान कृष्ठ पढ़ जायेगा सवथा नित्य पदार्थ सदा एक ही रहता है उस में अनेक उपज रहे, विनश रहे भावों का अन्तराल नहीं पडता है, अत सत् नश्वर है। इस प्रकार कोई दूसरा पण्डित कह रहा है। अब सुत्रकार उन एकान्त नित्यवादी और एकान्त क्षिणक—वादी पण्डितों के प्रति समाधान कारक सूत्र को कहते हैं।

उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥

द्रव्य के उत्तर समयवर्ती परिणाम का उपजना स्वरूप उत्पाद भीर पूर्व समयवर्ती पर्याय का

विघट जाना रूप व्यय तथा ग्रनादि कालीन पारिगामिक स्वभाव करके स्थिर बने रहना स्वरूप घ्रीव्यसे युक्त यानी समाहित होरहा सत् है। ग्रर्थात—सत् वस्तु का प्राग्ण ग्रर्थ-क्रियाकारित्व है, उत्पाद व्यय, ध्रीव्यो करके ग्रर्थ-क्रिया होजाती है। भावान्तर की प्राप्ति होना ग्रीर पूर्व भाव का विगम होने तथा दीर्घ कालसे ग्रन्वित चले ग्रारहे स्वकीय पारिगामिक भाव करके घ्रुवपना ये सत् के स्वरूप है। ग्रद्ध त वादियो का प्रतिभात स्वरूप सत् या वैयाकरगो का मात्र ग्रस्तित्व रूप सत् ग्रथवा वैशेपिको की नित्य ग्रीर द्रव्य, गुगा, कर्मो मे समवेत होरही सत्ता यहा सत् नही पकडी गई है "हा सत्वं ग्रथं-क्रियया व्याप्त" ग्रथं किया च क्रमयौगपद्याभ्या व्याप्ता, क्रमयौगपद्ये तु उत्पादव्ययघ्यीव्यव्यप्ति" यह प्रक्रिया ग्रच्छी है।

स्वजात्यपरित्यागेन भावांतरावाष्तिरुत्पादः, तथा पूर्वभावविगमो व्ययः, ध्रुवेः स्थैर्यकर्मगोध्रु वतीति ध्रुवस्तस्य भावः कर्म वा ध्रीव्यं तैयुक्तं सदिति बोद्धव्यम् ।

श्रयनी सहश परिणामरूप जोवत्व, पुद्गलत्व, श्रादि जातियों का परित्याग नहीं करके चेतन श्रयवा श्रचेतन द्रव्य के परिणामान्तरों की प्राप्ति होजाना उत्पाद है, श्रोर तिसी प्रकार यानी स्वजाति का श्रपरित्याग करके पूर्ववर्ती भावों का विनश जाना व्यय है। ''ध्रुव गतिस्थैयंयों " इस तुदादि गण की धातु या ''ध्रुव स्थैयंं" इस भ्वादि गणको स्थिर किया को कहने वाली ''ध्रुवति", इस धातु से श्रच् प्रत्यय करने पर ध्रुव शब्द बनता है, उम ध्रुव का भाव श्रयवा कम धोव्य है,यो तद्धित में व्यज् प्रत्यय कर ध्रीव्य शब्द साध्र वना लिया जाता है। उन उत्पाद, व्यय, ध्रीव्यों करके युक्त होरहा सत् है। इस प्रकार सूत्र का श्रयं समक्ष लेना चाहिये। वान यह है, कि सत् को उत्पाद व्ययों करके युक्त कह देने से सर्वथा नित्य-वादका खण्डन होजाता है श्रीर सत्को ध्रीव्ययुक्त कह देनेसे क्षिणिकवाद का निराकरण कर दिया जाता है, तीनों से समाहित होरहा सत् परमायं वस्तु है, भेद पक्ष श्रनुसार ''युजिर् योगे" धातु से श्रीर श्रमेद पक्ष श्रनुसार ''युजिर् योगे" धातु से श्रीर श्रमेद पक्ष श्रनुसार ''युज समाधों" धातु से युक्त शब्द साध्र बना लिया जाय।

# तत्रोत्पादव्ययभ्रोव्ययुक्तं सदिति सूचनात् । गुणसत्वं भवेन्नैव द्रव्यलच्चणमंजसा ॥ १ ॥

द्रव्यलक्षण् के उस प्रकरण मे, उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य इनसे युक्त होरहा सत् है, यो श्री उमास्वामी महाराज करके भूत्रद्वारा सूचना कर देने से गौण सत्ता तो द्रव्य का लक्षण् निर्दोष नहीं होसकेगा। ध्रर्थात्-जिसमें उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य यानी ग्रन्वित स्वरूप को प्रक्षुण्ण बनाये रखती हुई षट् स्थान-पित हानि बृद्धियां होतो रहतो हैं, वह वास्तिवक सत् तो द्रव्य है। बौद्धों के यहाँ किल्पत किया गया सत्त्व या वैशेषिकों की सत्ता जाति ग्रथवा श्रद्धं तवादियों का चित् स्वरूप सत्व तो द्रव्य के लक्षण् नहीं होसकते हैं। सूत्र के उद्देश्यदल में एवकार लगा देनेसे श्रन्य गौणसत्ता या किल्पत सत्ता ग्रथवा कापिलों के सत्वगुण् की व्यावृत्ति होजातों है, ग्रतः वस्तुभूत सत्त्व हो द्रव्य का लक्षण् है।

न हि गुणभूतं सत्वम्रुत्पाद्व्ययभ्रीव्ययुक्तम्रुपपद्यते तस्य कन्पितत्वात्, नांजसा, द्रव्यस्य लवणं वस्तुभूतस्यैव सत्त्रम्यात्पादादियुक्तत्वोपपत्तेः मेदज्ञानादुत्पाद्व्ययसिद्धिवद्मेद् ज्ञानादुभ्रोव्यसिद्धेरप्रतिबंधत्वात ।

गौगारूप से कल्पित होगया सत्व या सत्वगुगा, रजोगुगा, तमोगुगा, मे गुगा होकर पढा हुआ सत्व तो नियम करके उत्पाद, व्यय, घ्रौव्यो, से युक्त नहीं वन सकता है, क्योंकि वह कल्पित है, फूठ मूठ कल्पना कर लिये गये पदार्थ मे वास्तिवक पदार्थ के उत्पाद, व्यय, घ्रौव्य नहीं पाये जाते हैं, 'न हि कल्पितो गौर्वाहदोहादाबुपयुज्यते' तमारा या चकाचोध दाप से रीते घ्राकाश मे दीख रहे तमः पिग्रह या तेज पिष्ठ सारिखे पदार्थों की उत्पत्ति बिनाश, और स्विरता नहीं प्रतीत होरही है। इस प्रकार गुगा (गौगा) भूत सत्ता इव्य का निर्दोष लक्षणा नहीं है, वास्तिवक होरहे सत्व को ही उत्पाद, व्यय घ्रादि स सहितपना युक्तिपूर्ण माना जाता है, पूर्वोत्तर अवस्थाआ मे भेद को ग्रहण करने वाले ज्ञान से जैसे उत्पाद घ्रौर व्यय को सिद्धि हो जाता है, उसा प्रकार द्रव्य को पूर्वापर अवस्थाओं मे अमेद का ज्ञान करने से घ्रुवपन की सिद्धि हो जाने का काई प्रातवन्य नहीं है, अर्थात् नस्तु भेदाभेदात्मक है, भेद को अपेक्षा से उत्पाद, व्यय, इन दा को स्यवस्था है, घ्रौर अभेद की अपेक्षा घ्रुवपना निर्णीत है।

नतु च श्राच्ययुक्त सद्द्रव्यस्य लच्या उत्पादव्यययुक्तं सत् पर्यापस्य लच्यामिति व्यक्तं वक्तव्यमानेतोषात्। नव वक्तत्य, सत् एकत्वादेका संचाति वचनाचदेनैकं द्रव्यमन-तपर्यायमित्युव्यते न पुर्दिविधा द्रव्यसचा प्यायसचा चाता। ततोन्यस्य महासामान्यस्यै-कस्य तद्वयापिना द्रव्यस्य प्रजात्। तदार यद्यसद्भ तदा न द्रव्य खर नपायवत् सद्भूपं चेत्, सेवैका सचिति सद्धं सक्तव्या द्रव्यमव पर्यायस्य प्रथातंत्रस्ये सद्भूपत्वप्रतातेः।

यहा किसी पिंडत का अनुनय है, कि जब वस्तु बे वारी द्रव्य पर्याय-आत्मक मानी गई है, तो ध्रीक्य-युक्त सत् का तो द्रव्य का लक्षण कह दिया जाय तथा उत्पाद और व्यय से युक्त होरहे सत् को पर्याय का लक्षण मान लिया जाय ता इस प्रकार जैन-सिद्धान्त में काई विरोध माता नहीं दीखने से सूत्रकार द्वारा व्यक्त कह देना चाहिये। अर्थात्— 'स्पष्टवक्ता न व चकः, यह नीति अच्छी है, कि जन भले ही 'वक्रोक्तिः काव्य-जीवित' स्वीकार करे किन्तु दाश्चिकों को वक्र कथन शोमा नहीं देता है। अब भाचार्य कहते हैं, कि इस प्रकार नहीं कहना चाहिये कारण कि सत्ता या सत् एक ही है, 'सत्ता एक है, ऐसा जैन सिद्धान्त प्रन्थों में कहा गया है, 'एका हि महासत्ता' 'सता सव्व-प्यस्था स-विस्सक्त अर्णत-पञ्जाया। भगोप्पाद बुवत्या सप्पिटवक्षा हवदि एगा॥" ऐसे सर्वज्ञ भाम्नायसे चले आरहे शास्त्रों के बचन हैं। वह एक ही सत् द्रव्य है, जो कि भनन्त पर्यायों वाला है, यो कह दिया जाता है, किन्तु सत्ता फिर द्रव्य सत्ता भीर पर्याय—सत्ता यो दो प्रकार की नहीं है, यदि सत्ताये दो मानी जायगी तो एक महासत्ता को मानने वाले जैनो के यहा फिर उन द्रव्य और पर्यायों का द्रव्यसत्ता, पर्याय सत्ता, इन कोनोमे क्यापने वाले उनसे न्यारे एक महासामान्य द्रव्य को स्वीकार करनेका प्रसंग भावेगा।

सत्ताम्रो मे पुन सत्ता के मानने की मावव्यकता तो नही है.

यदि वैशेषिको के मत अनुसार स्वय असत् पदार्थों का सत्ता के योग से सत् होजाना माना जायगा तो दो सत्ताओं को सती बनाने के लिये तीसरी महासत्ता माननी पढेगी और वह निराला महासामान्य सत्व भी असत् स्वरूप होगा तव तो वह द्रव्य नहीं होसकता है, जैसे कि सर्वथा असत् खरिवपण कोई द्रव्य नहीं है, हा उस महासामान्य को यदि सत् प्वरूप मान लोगे तो यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि वह सत्ता एक ही है, मत् इस लक्षणा का धारी द्रव्य ही है, अथवा जब सत्ता एक ही है, तो इस कारण सिद्ध हुआ कि सत् लक्षण वाला द्रव्य ही है, पर्याय को भी अन्य पर्यायों के स्वरूप से सद्रप्यना प्रतीत होग्हा है, घट, पट, मितज्ञान सुख दुःच ग्राम्नफल केला, आदि पर्यायों मे अन्य काला, पीला, अविभाग प्रतिच्छेद, खट्टा, मीठा, आदि पर्यायों के उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य, अनुसार सत्पना है, अकेले उत्पाद अ श या विनाश अ श अथवा एक अविभाग प्रतिच्छेद मे भले ही सत् पना नहीं होय कोई क्षति नहीं पडती है, अभेद या अभेद उपचार से एक एक अश्व या उपशों मे सत्पना घटित होजाता है, स्याद्वाद सिद्धान्त अक्षुण्ण है।

तत एव सन्तन्ति वृच्यं शुद्धिमत्यवधार्यते, तस्यासदूपत्वामावात् प्रागमावादेशिष् भावांतरस्वभावस्यैव सदसन्त्रसिद्धेः । सत्प्रत्ययाद्विशेषाद्विशेष-लिंगाभावादेकः। सत्तेति
परेश्यभिधानात् केवलधौन्ययुक्तमेव सिद्दियेकांतन्यवन्छंद्रनार्थयुक्तमित्युच्यते, तस्यानंतपर्यायात्मकत्वात् पर्यायाणां चोत्पादन्ययधौन्ययुक्तवात् । न नित्यं सदेकमस्त्यवुस्यूताकारं
तस्यासद्भूष्ववावृत्त्याकिन्यत्यात् स्वलच्च शस्यैवात्पादन्ययव तः सत्वादित्येकांतन्य विक्रत्तये धौन्ययुक्तिमित्यभिभाषणात् ।

तिस ही कारण से "सद्द्रव्यलक्षण" इस गिहले सूत्र मे पूर्व अवधारण कर सत् लक्षण वाला ही द्रव्य शुद्ध है, यो सन् एव द्रव्य लक्षण, अवधारण कर लिया जाता है, उस द्रव्य को असत् स्वरूप पना नहीं है, वैशेषिकों के यहा प्रागभाव, ध्वस, आदि को सर्वथा भावों से भिन्न असत् पदार्थ मान रक्खा है, सो ठीक नहीं है, अन्य मिट्टी, कपाल, भूतल आदि भावों के भाव स्वरूप होरहे ही प्रागभाव आदि का भी कर्याचित् सत् असत् पना सिद्ध कर दिया गया है। अर्थात्—मृद आदि द्रव्य या उपादान होरही पर्याय ही घट आदि कार्यों का प्रागभाव है, तथा उपादेय की उथित्त ही उपादान का क्वस है, स्वभावान्तरों से स्वभाव की व्यावृत्ति होजाना परिणाम अन्योग्याभाव है, और अगुरुल गुण अनुसार त्र कालिक भेद को बनाये रखनेवाली परिणातिये अत्यन्ताभाव है, यो भावस्वरूप ही अभाव है, सुच्छ निरुपाख्य कोई धमाव पदार्थ नहीं है।

दूसरे विद्वान् वैशेषिको ने भी वैशेषिक दर्शनके प्रथम अध्याय-सम्बन्धो मत्रहवे 'सदिति लि-ङ्गानिशेषाद विशेषिनगामावाष्ट्यैको भाव ., इस सूत्र में सत्ता को एक सहा है, जब कि कृत्य, पूरण, कर्मों, मे या इनकी विशेषव्यक्तियों मे 'सत् सत्, ऐसी प्रतीति विशेषता से रहित होरही है, धौर एक सत्ता के पुनः विशेष भेद करने वाले लिंगों का ग्रभाव है, ग्रत. सत्ता नाम का सामान्य एक है, हा कुछ सत्ता के विशेषणों मे न्यून ग्रधिक करते हुये हम जैन सत्ता को एक स्वीकार कर लेते हैं, वैशेषिकों ने सर्वथा नित्य, एक, भौर भनेकों में समयायिनी सत्ता को स्वीकार किया है, जैन सिद्धान्त में पृषं उक्त गाथा अनुसार सम्पूर्ण पदार्थों में ठहर रही, विश्व स्वरूप से होरहों, ग्रनन्त पर्या ने वाली उत्पाद. व्यय, धौव्य, इन प्रयोजनों को साध रही, ग्रौर भपनी प्रतिपक्ष-भूत भवान्तर सत्ताम्रों से सहित होरही एक महासत्ता स्वोकार की गई है, जो कोई एकान्त-नादी वैशेषिक, नैयायिक, या ब्रह्माद्वेत-वादी पण्डित उस सत्ता को केवल ध्र्वपन धर्म से हो युक्त होरही वखानते हैं, यानी सत् केवल ध्रौट्य से ही समाहित है, ऐसा कह रहे है, उन पण्डितों के एकान्त मन्तव्य का व्यवच्छेद करने के लिये सन् उत्पाद और व्यय से युक्त हैं, यो कह दिया जाता है, क्योंक वह त्रिलक्षणात्मक सत् तो अनन्तानन्त पर्यायों के साथ तदात्मक होरहा है, श्रीर पर्याय सभी उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यों करके युक्त हैं, ग्रत सत् स्वत ही उत्पत्ति, विनाश, स्थितिशाली हुगा।

हाँ दूसरे सत् को क्षिणिक या अनित्य स्वीकार करने वाले पण्डित जो यो कह रहे हैं कि वह सत् नित्य नहीं है, एक भी नहीं है, 'सत् सत्' ऐसी अन्त्रय बुद्धि करके ओत पीत होरहे शुद्धं सत् आकार वाली भी सत्ता नहीं है, क्योंकि सत्पना धर्म कोई वस्तुभूत नहीं है, असत्पने को व्यावृत्ति करके उस सत् को कल्पित कर लिया गया है, जैसे कि ससार में सच पूछों तो कोई वलवान्, ज्ञानवान्, सुखी, सुन्दर नहीं, है, केवल निवंसतारहितपन, मूखंतारहितपन उपदु ख़व्यावृत्ति, कृष्ण व्यावृत्ति द्वारा वैसी वैसी कल्पना कर ली जाती है, प्रचण्ड भीर अनीतियुक्त प्रभु यदि कतियय व्यक्तियों को हानि नहीं पहुंचांचे इतने से ही बड़े वड़े कित्र या भाट अथवा भयभीत मिथ्याप्रशासी जन (चापलूस) उस प्रभु को परम परोपकारों, विक्ववन्त्र, धार्मिकवरेण्य, प्रशान्तकषान, दीनोद्धारक, महामना, भादि पदियों से अलकृत कर देते हैं। इसी प्रकार सत् भी भ्रसत् का निषेध रूप होकर सत्ता रूप से कल्पित कर लिया गया है,जगत् में नित्य, स्थिर, स्थूल, साधारण, माना जाय ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, वस्तुतः क्षिणिक, असाधारण, सूक्ष्म ऐसे उत्पाद, व्यय, स्वभावों वाले स्वलक्षण को हो सत् स्वरूपना है।

आचार्य कहते है, कि बौद्धों के इस एकान्त का व्यवच्छेद करने के लिये सत् के लक्षण में श्लीव्य से युक्त इस चारों भोर से तदात्मक होरहे विशेषण का भाषण किया गया है, अत. उक्त सूत्र में कहा गया उत्पाद, व्यय. श्लीव्यों से युक्त होरहा सत् निर्दोष है।

स्यान्मत,यद्युत्पादादीनि पर्ररुत्पादा दिभिनिना सन्ति तदा द्रव्यमिष तैनिनेन सदस्तिविति व्यथं तद्युक्त त्रचन, अथ परेरुत्पादादिनियोगात् तदानवस्था स्यात् प्रत्येकम्रुत्पादादीनामपरोत्पादादित्रययोगात्तदृत्पादादीनामपि प्रत्येकमपरोत्पादादित्रययोगतः सत्वसिद्धेः। सुदूरम्पि
ग्रंबोत्पादादीनां स्वतः सत्वे सतोषि स्यत ए । सत्वं मवेदृत्पादादीनां सतोनर्थान्तरत्वे सत्त्यस्यस-

चणमावविरोधस्ति द्विशोषामावादिति ।तदेनस्प्रज्ञाकरेणोक्तं तस्याप्रज्ञाविजृंभितमित्ययं दर्शयति ।

यहा किसी पण्डित का मन्तन्य सम्भवन. यो होय कि उत्पाद म्रादिक धर्म यदि दूसरे उत्पाद म्रादिकों के विना ही सत् स्वरूप है, तथ तो द्रव्य भी उन उत्पाद म्रादिकों के विना ही स्वतः सत् स्वरूप होजाम्रो, इस प्रकार सूत्रकार करके उन उत्पाद म्रादिकों से युक्त उस सत् का निरूपण किया जाना व्यर्थ है, ग्रव यदि वैयथ्यं दोष को टालते हुये यों कहना प्रारम्भ करों कि वे सत् में वत रहे उत्पाद म्रादिक तो ग्रन्य उत्पाद म्रादिकों करके योग होजाने से सत् स्वरूप है, तब तो जैनों के यहा मनवस्था दोप म्राजावेगा क्योंकि प्रत्येक उत्पाद, विनाश, म्रादिकों का पुन दूसरे दूसरे उत्पाद म्रादि तीनों करके योग हो जाने से मत्व व्यवस्थित किया जायगा तथा पुनरिप उन तीसरे, चौथे म्रादि उत्पाद म्रादिकों का भी प्रत्येक प्रत्येक में भ्रन्य भ्रन्य उत्पाद म्रादि तीनों के योग से सत्पना सिद्ध होगा भ्रत. महान् म्रानक्था दोष हुमा। इस दोष का टालने के लिये कही बहुत दूर भी चल कर यदि उत्पाद म्रादिकों को स्वतः सत्ता मान लो जायगी तब तो द्रव्य के लक्षण होरहे सत् का भी स्वतः ही सत्पना होजाम्रो, ऐसी दशा में इस सूत्र को व्यर्थ ही क्यों गढा जाता है ?।

जैन इस बात का भी घ्यान रक्खे कि उत्पाद ग्रादिकोका सत् से ग्रभेद होना मानने पर उनके यहाँ सत् ग्रीर उत्पाद ग्रादिकोके लक्ष्यलक्षणभाव होजानेका विरोध ग्राता है,क्यों कि ग्रभेदपक्ष ग्रनुसार उन उत्पाद ग्रादि लक्षण ग्रीर लक्ष्यभूत् सत् में कोई ग्रन्तर नहीं माना ग्या है, यहां तक कट्टर वौद्ध पण्डित प्रज्ञाकर द्वारा बौद्धों का मत कहा जा चुका है। ग्रब ग्रन्थकार कहते हैं, कि तिस प्रकार यह जो प्रकाण्ड वौद्ध पण्डित प्रज्ञाकर जी ने कहा है, वह सब उन पण्डिन जी की ग्रावचारशालिनी ग्रम्नज्ञा को मात्र चेव्टा है नाम निक्ष पमात्र से जो प्रज्ञा के ग्राकर (खानि) बने हुये हैं, या प्रज्ञा को बनाने वाले कहे जाते हैं, उनके कार्य प्रज्ञाशालिता के नहीं है, गामों में गुड तक भी नहीं खाने वाले दोन भिखारी किन्हीं पुरुषों का नाम मिश्रीलाल रख दिया जाता है, कितने ही दरिद्रों के नाम लक्ष्मीचन्द्र हैं, निर्वल पुरुषों को ग्रर्जुनिनह नामसे पुकारा जाता है कुरूप मनुष्य का स्वरूपचन्द्र संज्ञा करके सम्बोधन किया जाता है,इसी प्रकार प्रज्ञाकर नामधारी पण्डितजी ग्रप्रज्ञा व्यापारके विलासमें व्यग्न वने रहते हैं, उनकी इसी ग्रबुद्धिपूर्वक चेव्टा को ये ग्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी ग्रिग्रम वाक्तिको द्वारा दिखलाते हैं।

यथोत्पादादयः संतः परोत्पादादिभिर्विना । तथा वस्तु न चेत्केनानवस्था विनिवार्यते ॥ २ ॥ इत्यसत्सर्वथा तेषां वस्तुनो भिदसिद्धितः । लच्यलच्चणभावः स्यात्सर्वथैक्यानभीष्टितः ॥ ३ ॥ उत्पादव्ययध्रीव्यैक्येयु कां सत्समाहितं ॥ वौद्धोंके मन्तव्यका अनुवाद है, कि उत्पाद शादिक तीनो धमं जिम प्रकार दूसरे उत्पाद शादिकों के बिना सत् स्वरूप है, तिसी प्रकार सन् आत्मक वस्तुत भी उत्पाद शादि के बिना ही सत् होजाओं यदि ऐसा नहीं माना जायेगा यानी वस्तु को सत् रक्षित करने के लिये उत्पाद शादिकों की उसमें निष्ठा की जायगी इसी न्याय अनुमार उत्पाद शादिकों को भी सत् व्यवस्थित करने के लिये भन्य उत्पाद शादिकों की उनरोत्तर कल्पना की जायेगी तब तो शारहे अनवस्था दोप का भला किस विद्वान् करके निवारण किया जा मकता है ? अर्थात्— कोई भी शक्ति-शाली पुरुष अनवस्था दोप को नहीं टाल सकता है।

श्राचार्यं कहते हैं, कि यह वौद्धों का मन्तन्य सभी प्रकारों में असत्य है, वयोकि सत् स्वरूप वस्तु के साथ उन उत्पाद श्रादि धर्मों के सर्वथा भेद की श्रसिद्धि है, अर्थात् वस्तु से उत्पाद श्रादि त्वंथा भिन्न होते तब तो उत्पाद ग्रादि का न्यारा सद्भाव रिक्षत करने के लिये पुन उनमे उत्पाद ग्रादि तीनों की योजना करते करते भनवस्था ग्राजायेगी किन्तु जब समीचीन कृदुम्व के समान धर्मी धर्मों का एकीभाव होरहा है, तो पुन: श्राकाक्षा नहीं बढने पाती है, पीले भ्राम्न के शेष दूसरे धर्म भी पीले है, भ्राम का मीठा रस उसके शेष सभी धर्मों में श्रोत पीत होकर धुस रहा है, हाथ, पाव मुख, ये भ्रवयव सव पेट को पुष्ट करते हैं, पेट भी माता के समान सबको ठीक बाट पहुंचा देता है, स्वभावों में दम्भ का प्रवेश नहीं है, अत अनवस्था दोष का भ्रवकाश नहीं है।

दूसरे ग्राक्षे प पर हम जैनो को यो कहना है, कि हमारे यहाँ उत्पाद ग्रादिको का सत् के साथ सर्वथा ग्रमेद भी ग्रमीव्ट नहीं किया गया है, ग्रतः बड़ी प्रसन्नता के साथ सत् ग्रौर उत्पाद ग्रादि में लक्ष्यलक्षरण भाव वन जावेगा। ग्राग्न उद्याता, ग्रात्मा ज्ञान ग्रादि में लक्ष्यलक्षरण भाव वेचारा कथंचित् भेद ग्रमेद ग्रनुसार मुघटित है। सूत्र में युक्त शब्द डाल देने से भेद पक्ष का ग्रम नहीं कर लेना चाहिये कि जैसे झनयुक्त, दण्ड-युक्त में युक्त शब्द सर्वथा भिन्न के साथ पुन योजना करने पर प्रयुक्त किया गया है, वैसा ही यहा भी होगा, किन्तु बात यह है, कि यहा केवल रुघादिगरण की 'युजिर योगे' घातु से युक्त शब्द नहीं बना कर दिवादिगरणीय युज समाधौ इस घातु से भी निष्ठा प्रत्यय कर युक्त शब्द बना दिया गया है, ग्रतः उत्पाद व्यय, श्रीक्यो, की एकता मो करके युक्त सत् है, इस सूत्रोक्त का ग्रमिप्राय यो है, कि उत्पाद, व्यय, झोड्यो के ग्रमेद सम्पादक ऐक्यो करके वह सत् समाहित होरहा है, ग्रर्थात्–तीनो से तदात्मक होकर एकाग्रभूत सत् है, ग्रस भेद पक्ष में ग्राने वाले दोष यहा नहीं फटक सकते है, कथिवत् भेद, ग्रमेद पक्षका दुगं ग्रमेद है, बुद्ध मनुष्य भलध्य रत्नो पर ग्राक्रमग्र नहीं कर सकते हैं।

तादारम्येन स्थापितं सदिति युजेः समाध्यर्थस्य व्याख्यानानन तेषां सतोर्थान्तरत्व-मुच्यते येन तत्पश्चमावी दोषोनवस्था तद्योगवैयध्यंज्ञष्वगः स्यात् । चानर्थान्तरत्वमेव यतो लक्य-लश्चमावविरोधः क्रयंचिद्मेदोपगमाधुजेयोगार्थस्यापि स्याख्यानात् । युक्त का प्रथं तदात्मकपने करके व्यवस्थापित होरहा सत् है इस प्रकार '' युज समाधी " इस ममाधान यानी तादारम्य प्रथं को कह रही युज धातु का व्याख्यान यहां किया गया है इस कारण उन उत्पाद ग्रादिकों का सत् से भेद नहीं कहा जाता है। जिमसे कि उस सर्वथा भेद पक्ष मे होने वाला ग्रनवस्था दोष या उन उत्पाद ग्रादिकों के योगका व्यर्थपना स्वरूप दोष होजाता। ग्रर्थात्—'स्यान्मत' करके जो भेद मे उत्पाद ग्रादि के योग का व्यर्थपना या उत्पाद ग्रादि से सत्व मानने पर पुन: उत्पाद ग्रादि द्वारा सत्व की व्यवस्था करने पर ग्रनवस्था दोष उठाया गया था वह ग्रव सर्वथा भेद के नहीं स्वीकार करने पर लागू नहीं होपाता है, उत्पाद ग्रादिका सत् के साथ कथचित् ग्रभेद माना गया है। तथा उन उत्पाद ग्रादिकों का सत् से सर्वथा ग्रमेद ही होय ऐसा भी नहीं है जिससे कि लक्ष्य लक्षण भाव का विरोध होजावे क्योंकि कथचित् भेद भी स्वीकार किया गया है, योग ग्रर्थ को कह रही ग्रुज घातु का भी यहां ग्रुक्त शब्द मे व्याख्यान किया गया है। तदनुसार भेद ग्रर्थ व्यक्त होजाता है।

कि पुनः सतो रां नित्यं १ यद्श्रीव्ययुक्तं स्यात् कि वानित्य १ यदुत्पाद्व्यययुक्तं भवेदित्युव्दर्शयन्नाह ।

यहा किसी जिजासू का प्रश्न है कि उस सत् का स्वरूप क्या फिर नित्य है १ जिससे कि वह सत् ध्री ह्य युवत हो जाय। श्रथवा क्या सत् का निज स्वरूप श्रांनत्य है १ जिससे कि वह सत् वेचारा उत्पाद श्रीर ह्यय से युवत हो जावे १ बता श्रो। इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर सिद्धान्त विषय को दिखला रहे श्री उमास्वामी महाराज इस श्रगले सूत्र को कहते हैं।

## तद्भावाच्ययं नित्यं ॥ ३१ ॥

एकत्व प्रत्यिभज्ञान के हेतु होरहे तद्भाव का जो व्यय नहीं होना है वह नित्य है। अर्थात्जिस स्वरूप करके वरतु पहिले समयों में देखी गई है उसी स्वरूप करके पुन. पुन: उस वस्तु का ध्रुव
परिरामन है ऐसे तद्भाव का भ्रविनाश नित्य माना जाता है, जैसे कि शिवक स्थास, कोष, कुशूल,
घट, कपाल, श्रादि श्रवस्थाओं में कालान्तर-स्थायी मृत्तिका स्वरूप भावका भ्रव्यय है। यद्यपि मृत्तिका
को नित्य कहने में भी जी हिचकिचाता है फिर भो लोक व्यवहार या द्रव्यार्थिकनय अनुसार नित्यपन
का उपचार है वैसे तो त्रिकालान्वयी द्रव्य श्रीर उसके सहभावीगुए नित्य है यहा प्रकरण श्रनुसार
झौट्य के व्यवस्थापक नित्यत्व का निरूपए कर दिया है, द्रव्य या गुरा को परणामीनित्य मानने वाले
जैनों के यहां तदिमन्नपर्यायों के ध्रुवत्व ग्र श की इसी ढंग से संघटना होसकती है।

सामध्यन्ति स्वति स्त्रं अतद्भावेन सन्ययमितत्यं, इति तस्य भावस्तद्भाव-स्तत्वमेकत्वं तदेविमिति प्रत्यभिज्ञानसमधिगम्यं तदित्युपगमात् । तेन कदाचिद्न्ययासत्त्वाद्न्ययं नित्यं सामध्यदिनुत्पादिमिति गम्यते न्ययिनवृत्तावुन्पादिनवृत्तिसिद्धेरुत्तराकारोत्पादस्य पूर्वा-कार्न्ययेन न्याप्तत्वात् तन्निवृत्तौ निवृत्तिसिद्धं । सूत्रकार ने नित्य का लक्ष्या कंठोवत कर दिया है, किन्तु प्रनित्य का लक्ष्या सूत्र द्वारा नहीं कहा गया है, तथापि इसी सूत्र की सामर्थ्य से यह दूसरा सूत्र कहा गया लब्ध होजाता है प्रधात्-स्वल्प व्यक्तियों में ग्रत्यिषक प्रमेय ग्रर्थकों ठूस लेने वाले सूत्रों द्वारा बहुतसा ग्रर्थ विना कहे ही प्राप्त होजाता है। वह सब गुरु, गम्भीर, सूत्र की ही महिमा है। गुरुजी महारा न सभी ग्रन्थों को नही पढ़ाते हैं तथापि उनकी पाठन प्रक्रिया ग्रनुसार विनीत शिष्य को ग्रनेक ग्रन्थ स्वत लग जाते हैं कृतज्ञ शिष्य को यह सब गुरु जो का ही प्रसाद समक्ता चाहिये। प्रकरण में यह कहना है कि प्रतियोगितान्याय या परिशेष न्याय से यहा ग्रनित्य का लक्षण करने वाला यह दूसरा सूत्र घ्वनित होजाता है कि ग्रत-द्भाव करके यानी साहश्य या वैलक्षण्य को विषय करने वाले प्रत्यिक्षण ने हेतु होरहे ताह्य ग्रन्था-इश, परिणातियों करके जो विनाशसहित होजाना है वह ग्रनित्य है, यो लगे हाथ ग्रनत्यका भी लक्षण होगया है।

चक्त सूत्र का अर्थ यह है कि उसका यानी विवक्षित पदार्थ का जो भाव है वह तद्भाव है यो पच्छी तत्पुष्ठ वृत्त द्वारा बनाये गये तद्भाव शब्द का तत्पना यानी एकपना अर्थ होता है जो कि तत् बेचारा ''यह वही हैं' ऐसे प्रत्यिभज्ञान प्रमाण द्वारा भले प्रकार समक्ष लेने योग्य हैं। इस प्रकार तत् का भाव स्वीकार किया गया है उस तद्भाव करके कदाचित् भी विनाश होजाने का अभाव हैं। इस कारण तद्भाव करके नहीं विनाश होने को नित्य माना गया है, यहा सूत्र में व्यय पद उपलक्षण है ''एकसंबंधिज्ञानमपरसंम्बधिस्मारक " यो विना कहे ही अन्य उक्त शब्दों की सामर्थ्य से नत्र् सक्वित उत्पाद पद का भी अध्याहार होरहा अवगत होजाता है। अत तद्भाव करके उत्पाद नहीं होना भी नित्य के उदर में सप्रविष्ट है। अनुत्पाद और अव्यय का अवनाभाव है, अत. लाघव प्रयुक्त अव्यय शब्द से ही अनुत्पाद को गतार्थ कर दिया गया है। सूत्रकार महाराज की अप्रतिम प्रतिभा की जितनी भी प्रशंसा प्रतिष्टित की जाय वह स्वल्प है। जिस पदार्थ में व्यय की निवृत्ति होते ही उसी समय उत्पाद की निवृत्ति होजाती है औस कि अव्यक्ष दिक्षण प्राग की निवृत्ति होते ही वामप्रकृत्रकी तत्काल निवृत्ति होजाती है। बात यह है कि उत्तर आकार के उत्पाद की पूर्व आकार के विनाश के साथ व्याप्ति होचुकी है ''कार्योत्पाद क्रयो हेतोः"। अत उस व्यय की निवृत्ति होने पर नित्य द्वय में उत्पाद की निवृत्ति विना कहे ही सिद्ध होजाती है।

श्चतद्मानोन्यत्व पूर्वस्मादन्यदिद्मित्यन्वयप्रन्ययादवसेयं । तस्वधीव्यमनित्यमुत्पा-द्व्यययोगात् तदृक्तं '' नित्यं तदेवेद्मिति प्रतीतंर्न नित्यमन्यतप्रतिगत्तिसद्धेरिति तदेव युक्त-मेतत्स्त्रद्वितयमित्युगदर्शयति ।

ग्रनित्य का ज्ञापक सिद्ध लक्षरण करने पर प्रयुक्त किये गये ग्रतद्भाव का भयं ग्रन्यपना है जो कि " पूर्व परिणाम से यह परिणाम भ्रन्य है" इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान स्वरूप ग्रन्वय प्रत्यस से वह ग्रतद्भाव जान नेने योग्य है। वह ग्रतद्भावका प्रयोजक तो भ्राप्नीच्य यानी भ्रनित्य है। क्योंकि उत्पाद श्रौर व्यय का योग होरहा है। श्रर्थात्—ध्रुवपन से जैसे नित्यपना व्यवस्थित है उसी प्रकार उत्पाद व्ययो करके वस्तु का ग्रनित्य स्वरूप नियत होरहा है। वही गुरुवर्य श्रो समन्तभद्राचार्य महाराज की स्तुति करते समय यो कहा है कि " नित्य तदेवेद-मिति प्रतीतेनं नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धेः। न तिष्ठह विहरन्तरङ्गिनिमत्तनैपित्तकयोगतस्ते" तदेव इद "यह वही है " जो पिहले था ऐसी घाराप्रवाह श्रनुसार नवनवांशो को ग्रहण करने वाली प्रतीति होते रहने से श्रथं नित्य माना जाता है शौर यह इससे श्रन्य है " सैष न " ऐसी प्रतिपत्ति को सिद्धि होने से ग्रथं नित्य माना जाता है शौर यह इससे श्रन्य है " सैष न " ऐसी प्रतिपत्ति को सिद्धि होने से ग्रथं नित्य नही यानी श्रनित्य समभा जाता है। विहरण श्रौर श्रन्तरंग होरही निमित्त परि-एगित्यो के योग से होरहे वे नित्यपन, श्रनित्यपन, धर्म एकत्र विरुद्ध नही है, दोनो धर्म वस्तुभूत परि-एगिनो की भित्ति पर डटे हुये है। हे जिनेन्द्रदेव तुम्हारे स्याद्धादशासन मे विरोध ग्रादि दोषोका श्रवन्तार नही है। इस प्रकार सूत्रकार को वही कहना युक्त पड़ा " तद्भावाव्यय नित्य " ग्रौर श्रथात्— श्रापन्न होगये " श्रतद्भावेन " सव्यय यो दोनो सूत्र ठीक है, इसी सूचित की गई बात को श्री विद्यानन्त श्राचार्य श्रीप्रम दो वार्त्तिको द्वारा दिखलाते है।

तद्भावेनाव्ययं नित्यं तथा प्रत्यवमर्शतः । तद्ध्रीव्यं वस्तुनो रूपं युक्तमर्थिकयाकृतः ॥ १ ॥ सामध्यात्सव्ययं रूपमुत्पादव्यय—संज्ञकं । सूत्रेस्मिन सूचितं तस्यापाये वस्तुत्वहानितः ॥ २ ॥

तिस वस्तु का जो भाव है वह तद्भाव है, तद्भाव करके जा व्यय नही होना है वह नित्य है क्यों कि तिस प्रकार " यह वही है" सैंष. ऐसा एकत्वप्रत्यिभज्ञान होनेसे उस प्रत्यिभज्ञान का विषय-भूत होरहा ध्रवपना ग्रर्थिकया कारी वस्तु का स्वरूप मान लेना समुचित है ''ग्रर्थिकया-कारित्व वस्तु-नो रूपं'। वहिरग, ग्रन्तरग कारणो ग्रनुसार स्वोचित ग्रर्थिकया का करते रहना वस्तुका निज स्वरूप है, ग्रर्थिकया को किये चले जाने मे ध्रुवपना वीज है, ग्रत: इस सूत्र का यह कण्ठोक्त ग्रथं हुग्रा।

सूत्रकार द्वारा कहे विना ही परिशेष न्याय की सामर्थ्य से इस सूत्र मे यह भी सूचिन किया गया है कि अतद्भाव करके व्ययसहित होरहा अनित्य मो वस्तु का स्वरूप है जा उत्पाद और व्यय संज्ञा को घारे हुये है। वस्तु के उस व्ययसहित स्वरूपका अभाव मानने पर वस्तुपन की ही हानि हो जावेगी। अर्थात्—वस्तुका घ्रुवप्रना स्वरूप नित्य अंश है और उत्पाद, व्यय, नामक व्यय सहितपना धनित्य अंश है, उत्पाद, व्यय धौव्य, इन तीनो से अर्थिक्याओं को कर रहो वस्तु अनादि अनन्त काल तक बनी रहती है 'अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्पूर्वोत्तराकारपरिहारा वाष्तिस्थितिलक्षग्रपरिशामे-नार्थिकियोपपत्तेश्च " अनुवृत्त प्राकार और व्यावृत्त आकार तथा उत्पाद व्यय, ध्रोव्यो को ले रही वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है।

1

न ह्येकांतनो निस्य मन्नाम तस्य क्रमयौगपद्याभ्यामधिकियाविरोधात् । नाष्यनित्य-मेन तत एव । न चार्धिक्रयारिहतं वस्तु सत् खरण्टंगनत्, श्रथंक्रियाकारिण एन वस्तुनः सत्वो-पपत्तेः । ततस्तिन्नत्यानित्यं च युक्त साचतमविरुद्धत्वात्

जो सर्वथा एकान्त स्वरूप से नित्य है वह सत् इस नाम को क अमिप नही पा सकता है। क्यों कि सर्वथा नित्य एकान्त में क्रम से और युगपत्पन से अर्थिक्रिया होजाने का विरोध है। और सभी प्रकारों से भिन्तय हो सत् कैसे भी नहीं होसकता है, तिस ही कारण स यानी क्रम और युगपत्पन करके सर्वथा भ्रानित्य पदार्थ में अर्थिक्रिया होने का विरोध है। नित्य में क्रम नहीं वनता है और भनित्य में युगपत्पना रक्षित नहीं रह पाता है। जा अर्थिक्रिया से रोहेन बस्तु है, वह सरविषाण के समान सत् नहीं है। कारण कि अर्थ-क्रिया को करने वाली ही वस्तु का सत्पना युक्तियों से निर्णीत होरहा है। तिस कारण से इस सूत्र द्वारा वह सत् नित्य भोर भानत्य भो सूचित किया जा चुका समुचित है। कोई जैन सिद्धान्त से विरोध नहीं भाता है। पूर्व सूत्र करके सत् के उत्पाद व्यय से युक्त कह देने पर अनित्यपना भौर भौव्य से युक्त कह देने पर जित्यपना व्यक्ति कर दिया है, इस सूत्र द्वारा नित्यपन भनित्यपन दोनों की सूचना कर दी गई है।

#### कुतस्तद्विरुद्धमित्याइ ।

किसी जिज्ञासु शिष्य की माकाक्षा है कि स्याद्वाद सिद्धान्त मनुसार वह नित्यान मौर म्रिन-त्यपन एक वस्तु मे भला किस कारण से विरुद्ध नहीं है ? बताभो, ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस म्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

#### अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ३२ ॥

प्रयोजन के वश से प्रनेकान्तात्मक वस्तु के जिस किसी मी एक घर्म की विवक्षा होने पर प्रधानता को घार रहा स्वरूप प्रपित है और प्रयाजन नहीं होने से विद्यमान भी घर्म को प्रविवक्षा होजाने से वस्तुका गौराभूत स्वरूप तो मनिपत है, प्रपित और मनिपत स्वरूपो करके वस्तु के नित्यत्व प्रनित्यत्व, एकत्व, प्रनेकत्व, भपेक्षितत्व, धनपेक्षित्व, दैवक्रतत्व, पुरुषायंक्रतस्य, भादि धर्मों को सिद्धि होजाती है, भतः वस्तु मे नित्यपन भौर अनित्यपन विरोधरहित हाकर सकुशन ठइर रहे हैं।

#### तद्भावेनाच्ययं नित्यमगद्भावेन सच्ययमनित्यमिति साध्यं । ततः

"श्रिपतानिपतिसद्धे।" इस सूत्र को तो हेतुवाक्य बना खो तथ। तद्भाव करके प्रव्यय होना नित्य है, श्रीर ताहरा, विसहस्त, श्रतद्भाव करके व्ययसहित होना स्नित्य है, इसको यहा साव्य बना लिया जाय वस्तुको पक्ष कोटि मे घर लिया जाय तिस कारण इस सूत्र का पूर्वापर स्म्वन्य मिला कर यो परायोगुमान वाक्य बना लिया जा सकता है, ि

### नित्यं रूपं विरुध्येत नेतरेणैकवस्तुनि । अपितेत्यादिसूत्रेण पाहैवं नयभेदवत् ॥ १ ॥

एक वस्तु मे इतर यानी ग्रनित्य स्वरूप के साथ वर्त रहा नित्यस्वरूप धर्म विरुद्ध नहीं होता है, (प्रतिज्ञा वावय) ग्रिपित ग्रीर ग्रनिपत करके सिद्ध होजाने से (हेतु) नय के भेदों के समान (ग्रन्वयहण्टान्त)। ग्रर्थात्-निश्चयनय व्यवहारनय या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, सग्रहनय, ऋजुसूत्रनय, ग्रादि के भिन्न विषयों मे ग्रविरुद्ध होकर नाना धर्म जैसे व्यवस्थित होरहे है. उसी प्रकार प्रधानता ग्रीर ग्रप्रधानता से ग्रारोपे गये ग्रनेक रूप युगपत् वस्तु मे ठहर रहे है, प्रतीयमान धर्मों से कोई विरोध नहीं है। "नयभेदावत्, यह पाठ ग्रच्छा जंचता है, नय के भेद प्रभेदों को जानने वाले सूत्रकार महाराज इस ग्रिपितानिपत इत्यादि सूत्र करके इस प्रकार ग्रनुमान वाक्य को बहुत ग्रच्छा कह रहे हैं।

#### कुतः पुनः सतो नित्यमनित्य च रूपमित्तमनित चेत्याह।

यहा पुन. किसी की जिज्ञासा है. कि सत् व श्तुका नित्य रूप और अनित्य रूप भला किसी कारण से अपित यानी प्रधानपने से विवक्षित होजाता है ने तथा नित्यपना या अनित्यपना क्यो अनिपत होजाते है ने बताओ ऐसा प्रश्न प्रवर्तने पर ग्रन्थकार इस अग्रिम वाक्तिक को कहते है।

### द्रव्यार्थोदिर्पतं रूपं पर्यायार्थोदनर्पितं । नित्यं वाच्यमनित्यं तु विपर्यासात्प्रसिद्धचित ॥ २ ॥

द्रव्यिक नय के विषय होरहे द्रव्य स्वरूप ग्रथं से प्रधानपन को प्राप्त होरहा ग्रौर पर्यायाधि-कनय के विषय माने गये पर्याय स्वरूप श्रथंसे अविवक्षित होकर ग्रनिपत होरहा वस्तु का नित्य स्वरूप कहना चाहिये तथा इसके विषरीतपने यानी द्रव्याधिक से अनिपत ग्रौर पर्यायाधिक से ग्रिपत स्वरूप करके तो वस्तु का ग्रनित्य स्वरूप प्रसिद्ध होरहा है। भावार्थ- जैसे कि धूम हेतु मे ग्रिप्त की श्रपेक्षा माधकत्व ग्रीर पाषाण की अपेक्षा ग्रसाधकत्व धर्म विराजमान है, सद् गृहस्थ यदि स्व स्त्री के लिये काम पुरुषार्थी होय ग्रीर परस्त्री के लिये सुदर्शन सेठ के समान नपुंसक होय तो यह कुलीन पुरुष का निज स्वरूप है, कोई ग्रपथश या गाली नहीं है।

द्रव्यार्थादादिष्टं रूपं पर्यायार्थादनादिष्टं यथा नित्य, तथा पर्यायार्थादादिष्टं द्रव्यार्थादनादिष्टमनित्यमिति सिद्ध्यत्वेव । ततस्तदेकत्र सदात्मिनि न विरुद्धं । यदेवं रूपं निश्यं तदेवानित्यमिति वचने विशेषसिद्धेः विकलदेशायत्तनयनिरूपणायां सर्वथा विशेषस्यानवतारात्।

जिस प्रकार द्रव्य स्वरूप ग्रथं से निरूपित किया गया और पर्याय-श्रात्मक श्रथं से नहीं कहा जा चुका स्वरूप नित्य है, उसी प्रकार पर्याय श्रथं स्वरूप से ग्रादिष्ट किया गया श्रीर द्रव्य मर्थं से नहीं प्ररूपा गया रूप ग्रनित्य है, यह सिद्ध होही जाता है, तिस निराण वह निरयपन या प्रनित्यपन धर्म एक श्रवण्ड सत् श्रात्मक वस्तु मे पाये जा रहे विरुद्ध नहीं। जो ही रूप नित्य है, वही ग्रनित्य है, इस प्रकार कहने में तो विरोध दोष की सिद्धि है, किन्तु विकल देश या विकलादेश कथन के ग्रधीन होकर नय की प्ररूपणा करने पर सभी प्रकारों से विरोध दोष का स्याद्धादसिद्धान्त में श्रवतार नहीं है।

#### नन्त्रेवम्रभयदोपाद्यतुपंगः स्यादित्यारंकायामिदमाह।

यहा किसी का प्रश्न है, कि इस प्रकार एक वस्तु में नित्य, ग्रनित्य दो रूपों की मानने पर उमय दोप, सकर ग्रांदि ग्राठ दोपों के ग्रांजाने का प्रसंग होगा ग्रंथांत्—भेदाभेद या नित्यानित्य पक्ष में उमय, विरोध, वैयैधिकरण्य, सकर, व्यतिकर, सशय, श्रनवस्था ग्रीर ग्रप्रतिपत्ति हेतुक ग्रभाव ये ग्राठ दोष ग्रांजावेगे नित्यपन, ग्रनित्यपन, दोनो प्रतिकृत धर्मों को एक वस्तु का रूप मानने पर उभय दोष है, जैसे धर्म, ग्रंधमं दोनों का उभय नहीं होनकता है, 'उभी ग्रवयवी यस्य तदुभय' शुद्ध ग्रंशुद्ध ग्रात्माग्रों का ऐक्य जैसे भलीक है, 'उभी ग्रात्मानों यस्य '। उसी प्रकार नित्य ग्रनित्य रूपों की एक वस्तु में निष्ठा श्रातीक है। र विधि ग्रीर निष्ध स्वरूप नित्य भनित्य रूपों का एक ग्रामिन्न वस्तु में ग्रसम्भव है, ग्रतः शीत स्पद्य ग्रांर उप्णस्पर के समान विरोध है।

३ नित्य रूप का अधिक्रण न्यारा होना चाहिये और सर्वथा भिन्न माने गये मनित्य का मिन्न होना चाहिये यो दोनो रूपों को एक स्थान पर ठहरा देने से वैयधिकरण्य हुमा एक स्थान मे दो तलवार नहीं ठहर पाती हैं। तथा जिस स्वरूप से नित्यपन है, उसी स्वरूप से मिनत्यपा मानने पर भी विरोध मथवा वैयधिकरण्य दोप घुस पडते हैं।

४ वस्तु के जिस स्वरूपसे नित्यपन माना गया है, उसी स्वरूप से ग्रांनत्यपन क्यो नही होजाय या जिस स्वरूप करके ग्रनित्यपन है, उसी स्वरूप करके नित्यपन प्रतिष्ठित होजाय, सहोदर भाइयो में ग्रपना तेरई का प्रवेश नहीं होना चाहिये, यो धर्मों के ग्रवच्छेदको का यौगपद्य या मिश्रण होजाने से सकर दोष हुग्रा जाता है।

प्रजिसस्बह्म से भनित्यपन है, वस्तु के उसी स्वह्म से नित्यपन क्यों न होजाय ? भ्रोर जिस स्वह्म से नित्यपन है, उस स्वह्म से भनित्यपन भी होजाभो, यो परस्पर विषयगमन होजान से व्यति-कर दोप हुआ।

द वस्तुको नित्य, श्रनित्य-आत्मक मानने पर श्रसाघारण स्वेह्नप करके निश्चय नहीं किया जासकता है, अत: सशय दोष ठहरा। ७ जिस स्वरूपसे नित्यपन है, उसी स्वरूप से कथचित् श्रनित्यपन भानने पर फिर उन दोनो स्वरूपो का वस्तु के साथ अभेद माना जायेगा, पुन एक एक उम सत् रूप में नित्यपन अनित्यपन की पल्पना करते हुये आकाक्षा खढती हुई रहने के कारण अनवस्था दोष आजावेगा। "

द एक वस्तु मे नित्यपन किस प्रकार माना जाय ? धौर साथ ही धनित्यपन भी कैसे माना

जा संकता है ? यो धर्मों का कुछ भी निर्ण्य नहीं होने गे वस्तु का परिज्ञान नहीं हो सकना ग्रप्रतिपत्ति है, जिसकी प्रतिपत्ति नहीं उसका ग्रभाव ही माना जायेगा। यों जैनों के स्याद्वाद सिद्धान्त मे उभय दोष ग्रादि का प्रसंग ग्राजावेगा इस प्रकार किसी शिष्य की सशय पूर्वक ग्रारेका के प्रवर्तने पर ग्रंथ-कार इस समाधानकारक ग्राग्रिम वात्तिक को कहते है।

# प्रमाणार्पणतस्तत्स्याद्धस्तु जात्यंतरं ततः। तत्र नोभयदोषादिप्रसंगोनुभवास्पदे ॥ ३॥

प्रमाण ज्ञान की प्रधानता से विचारा जाय तो वह वस्तु उन नित्यपन ग्रौर ग्रनित्यपन दोनों से तीसरी ही जाति की नित्यानित्यात्मक प्रतीत होरही है, तिस कारण प्रामाणिक पुरुपों के ग्रनुभव में स्थान पा चुकी उस वस्तु में उभय दोप, विरोध दोध ग्रादि का प्रसग नहीं है। बौद्धों के मेचक ज्ञान ग्रौर वैशेषिकों के सामान्य विशेष (पृथिवीत्व ग्रादि व्याप्य भो व्यापक जातियां) तथा साख्यों की वित्रुण-ग्रात्मक प्रकृति इन इष्टान्तों से ग्राठों दोपों का परिहार होजाता है, पक्षी हवेलियों में लगे हुये पत्थर के पतले पतले लम्बे ठोडों पर तीन तोन चारचार खन की गौखें ऊपर ऊपर लद रही देखी जाती है। टोड़ों के बित को देख कर कितने ही पुरुष यो ग्राज्ञका करते है, कि इतनी इमारत इन टोढ़ों पर नहीं डट सकती है, किन्तु जब कार्य होरहा है, पचासों वर्ष तक चार चार खन उन पर लदे हुये श्रदूट देखे जा रहे है, तथा उन छज्जों पर भीतर सामान रखना, खेलना कृदना ग्रादि कियाये भी होरही देखी जाती है, तो ऐसी दगा में खटका रखने वाले पुरुषों का ज्ञान भ्रान्त होजाता है। छटाक भर की ककडी हजार मन के पत्थर को गिरने से रोके रखती है, पत्तली सी डालपर ग्रधिक बोभ लाद दिया जाता है, व्यर्थ में संगय ग्रादि दोष उठान। ठलुगा पुरुषों का बेहूदा कार्य है, ग्रतीत किये जा रहे पदार्थ में कोई दोष नहीं, इसको हम पूर्व प्रकरणों में भी कई बार कह चुके हैं।

न हि सकलादेशे प्रमाणायत्ते प्रतिभामनमुत्पाद्व्ययधौव्ययुक्तं तदुभयविरोधदोपाभ्यां स्पृश्यते, तस्य नित्यानित्यैकांताभ्यां जात्यंतरत्वात् ।

द्रव्य भ्रीर प्यायो से तदात्मक होरही वस्तु है, वस्तु के द्रव्य श्रश को द्रव्याधिक नय जानती है, श्रीर पर्यायो को पर्यायाधिक नय द्वारा जान कर विकलादेश द्वारा निरूपण किया जाता है, अखण्ड वस्तु के भ्रशो का निरूपण करना विकलादेश है।

जब कि कोई भी शब्द हो अपने प्रकृत्यर्थ अनुसार वस्तु के एक गुगा को ही कहेगा अतः एक गुगा की मुख्यता करके अभिन्न एक वस्तु का कथन किया जाता है, वह सकलादेश है।

सकलादेश वक्ता के पूर्व प्रकरण ज्ञान से उपजता है, श्रीर श्रीता के प्रमाण ज्ञान को उपजाता है, श्रतः सकलादेश प्रमाणाधीन माना जाता है, तथा विकलादेश नयाधीन होता है, यह प्रतिपादक के नय ज्ञान से उपज रहा सन्ता श्रीना प्रतिपाद के नय ज्ञान को उपजा देता है।

'एकगुणमुखेनाऽशेषवस्तुरूपसग्रहान् सकलादेशः' 'निरशस्यापि गुणभेदादंशकल्पना विकलादेशः यह श्री श्रकलक देव महाराज का वचन है। यहा ग्रन्थकार कहरहे है, कि प्रमाण के भ्रधीन होकर जब सकलादेश की व्यवस्था है, तो प्रमाण द्वारा वस्तुका सर्वाग निरूपण या बहुभ'ग-प्रतिपादन होजाने पर जो उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यो से युक्त होरहे सन का प्रतिभास होरहा है, वह उभय दोप और विरोध दोष करके नही छुआ जाता है, वयोंकि वह अनेकान्तारमक सत् वेचारा सर्वथा नित्य और सर्वथा भित्य इन दोनो दूषित एकान्तो से तृतीय ही निराली जाति का नित्यानित्यात्मक है, उस मन् के नित्य अनित्य दोनो श्रास्मा हैं। मावा और पानी को मिला कष दूध नही बनाया गया है, किन्तु प्रथम से ही दूष स्वकीय पौष्टिकत्व, द्रवण्. मिष्टता, आदि गुणो से युक्त होकर आत्मलाभ कर चुका है।

बौढोके यहा माना गया चित्र ज्ञान प्रथमसे ही नीलाकार, पीलाकार, श्रादि को स्वायत्त कर रहा इन्द्र धनुष के समान बना बनाया है, वैशेपिकों के यहा सत्ता की अपेक्षा व्याप्य होरही और घटत्व, पटत्व, श्रादि जातियों की अपेक्षा व्यापक होरही पृथिवीत्व जाति वेचारी अनादि से अनन्त काल तक सामान्यविशेषात्मक ठहर रही मानी गई है। एक घूप-दान अवयवी में कुछ ऊपरले अंशों में उष्णता और निचले माग में शीतता का जब प्रत्यक्ष होरहा है, तो यहा विरोध दोष का अवकाश नहीं है, 'अनुपलम्भसाध्यों विरोध.' दोनों का एक अ अनुपलम्भ होता तो सहानवस्थान विरोध साधा जाता, प्रकरणः प्राप्त नित्य अनित्यपन, का एक अ उपलम्भ हो नाने से कोई विरोध दोष नहीं आता है।

तत एन नानवस्था वैयधिकरएयं संकर-ज्यतिकरी वा संशयो वा यता प्रतिपत्तेर भावस्तस्यापाद्यते चित्रसंवेदनवदनुमवास्पदे वस्तुनि तदनवतारात ।

तिस ही कारण से यानी सर्वथा नित्य घोर सर्वथा अनित्य से तीसरी हो ाति वानी वस्तु की व्यवस्था होजानेसे प्रनवस्था, वैयिक्षरण्य, श्रोर सकर, व्यतिकर प्रयवा सशय होज भी नहीं होस कते हैं, जिन दोपों के वश से कि प्रतिपत्ति नहीं होजाने के कारण उस वस्तु का प्रभाव होजाना इस धाठवें दोप का आपादन किया जा सके। चित्र सर्वेदन या मेचक ज्ञान के समान जब अनेकान्तात्मक वस्तु प्रामाणिक पुरुपों के अनुमव मे आलीढ होरही है, तो ऐसी प्रतीत वस्तु में उन प्रनवस्था पादि दोषों का अवतार नहीं है। अर्थात्-वस्तु को नित्यपन, अनित्यपन, तदात्मक आक्रां त मान लेने पर पुनः उत्तरोत्तर आकाक्षा नहीं बढ पाती है, जैमे कि सामान्य के विशेष होरहे पृथिवीत्व मे पुनः अन्य सामान्य विशेषों को घर देने की अभिलापा नहीं होती है, अतः अनवस्था दोष नहीं घाता है. कहीं कहीं तो यानी द्रव्य कमें से भाव कमें और भावकमें से द्रव्य कमें आदि स्थलों में अनवस्था बेचारी गुण का रूप आराण कर लेती है, जैसे कि अनेक पुरुषों की एकता सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्रों की एकता के समान गुरा है, किन्तु वात, पित्त, कफ, की सूचक नाढियों की एकता तो त्रिदोष है।

यहां प्रकरंण मे अनवस्था दोषका कोई भवसर नही है, उत्पाद व्ययो की अपेक्षा अनित्यपन भीर श्रीक्य की भपेक्षा नित्य वस्तु मे कीड़ा कर रहे हैं। भीर अनन्त गुर्णो की पर्यायों मे अनन्ते, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, होते रहे ऐसे श्रनन्तानन्त से स्याद्वादियों को कोई भय नहीं है, श्राकाश के समान श्रनन्त सर्वत्र किसी न किसी ढग से प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट होरहा है, इस वस्तु-स्वभाव के लिये हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को श्रनेक धर्म-श्रात्मकपन रुचता है।

तथा नित्यपन, ग्रनित्यपन दोनो धर्मों की एक ही अधिकरण में वृत्ति होजाने करके प्रतीत होजाने से वैयधिकरण्य दोप को भी वस्तु में स्थान नहीं मिलता है। मेचक ज्ञान के हुष्टान्त से संकर का और सामान्य विशेष के हुष्टान्त से व्यतिकर दोष का प्रत्याख्यान कर दिया जाता है। पक्षपात को छोड कर उभय-ग्रात्मक वस्तु का निर्णय होचुकनेपर सशय दोप भी हट जाता है, चलायमान ज्ञष्ति होती तो सशय होता जबिक उक्त दोषो रहित होरही वस्तुकी बालक वालिका तक को समीचीन प्रति-पित्त होरही है, तो फिर ग्रप्रतिपत्ति दोष कथमि नहीं फटक सकता है। ग्रत स्याद्वाद सिद्धान्त ग्रनु-सार प्रतीत किये जा रहे वस्तु में कोई भी दोष नहीं ग्राते है।

तदित्थ परापरद्रव्यस्य सल्लच्यस्य प्रसिद्धेर्ने चाचुपमवयविद्रव्यं पुद्गलस्कंधसं-ज्ञक प्रतिचेप्तुं शक्य, सर्वप्रतिचेपप्रसंगात्।

तिस कारण ग्रव तक इस प्रकार शुद्ध द्रव्य श्रीर श्रशुद्ध द्रव्य श्रथवा सामान्यत पर द्रव्य ग्रीर विशेषतः जीव पुद्गल ग्रादि ग्रपर द्रव्य के सत् लक्षण की प्रसिद्धि होरही है। सत् लक्षण वाले नित्य, ग्रानत्य-ग्रात्मक द्रव्य की प्रसिद्धि होजाने से चक्षु इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का विषय होरहा ग्रीर पुद्गल स्कन्ध इस नाम के धारी ग्रवयवी द्रव्य का प्रतिक्षेप नहीं किया जा सकता है। यो प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रादि से श्रनुभवे जा रहे पदार्थों का यदि निराकरण कर दिया जायेगा तब तो सभी वादियों के यहा इब्ट पदार्थों के खण्डन होजाने का प्रसंग ग्राजावेगा जो कि किसी को इब्ट नहीं पडेगा। यहा तक 'भेद-सघानाभ्यां चाक्षुष ' इस सूत्र की सगित को वखानते हुये ग्र-थकार ने ग्रवयवी पुद्गल स्कन्ध में द्रव्य-पना श्रक्षुण्णा कर दिया है। सूत्रकार महाराज को उक्त सूत्ररचना भी मुस ठित है।

कुतः पुनः पुद्गलानां नानाद्रव्याणां संवधा यतः स्कन्ध एकोवतिष्ठत इत्यारका-यामिदमाह ।

श्रीग्रम स्त्रका ग्रवतारण यो है कि कोई जिज्ञासु यहा शका उठाता है कि भिन्न भिन्न होरहे श्रनेक पृद्गल द्रव्यो का सम्त्रन्ध फिर भला किस कारण से होगा ' जिससे कि एक पौद्गलिक स्कन्धक द्रव्य प्रतिष्ठित होजाय ' इस प्रकार बौद्ध मत के ग्राभास श्रनुसार शिष्य की श्राशका प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज इस ग्रिग्रम सूत्र को कहते है।

### स्निग्धरूचत्वाद्बन्धः ॥ ३३ ॥

स्निग्धपन ग्रीर रूक्षपन से पुद्गलों का बन्ध होजाता है। ग्रथित—ग्रनन्त गुए। वाले पुद्गल द्रव्य में दो स्पर्श गुए। भी हैं, एक स्पर्शन इन्द्रिय से ही दोनों का या दोनों की परिस्तियों का परिज्ञान होजाना है। प्रत. दोनों को भने ही एक "रवर्ष" बद्द करके कह दिया जाय। दोनों में में नियत एक स्पर्ण नृया की किसी रामय शीत भीर किमा नमय उप्पा रयक्प पर्याय होती रहती है तथा दूसरे प्रतिनियत स्पर्श गुगा की तो गदाचित क्निक्स भीर कभी सक्ष परिएाति बनती रहती है। परमाखुबों में भी पाई जाने वाली शीत या उप्पा परिएानियां प्रथया रक्ष्यों में ही पाये जाने वाली स्पन्नी हनका भारी, नरम, कठोर, ये परिएातिये एवं ब्रन्य अनन्त गुगों की परिगानिया ये कोई भी बन्ध का हेतु नहीं हैं, जल का केवल क्निक्शना ही मतुबाओं के कियों की बाध कर विष्य कर देता है, जल के रूप, रस, गन्ध, द्रवत्व, अस्तित्व, आदिक अनेक गुगा बाधने के उपयोगी नहीं हैं।

पत्थर या ककटो के बने हुये चूने को प्रथम ही जल डाल कर बुक्ता लिया जाता है उस गीले चूने में जितनी ईट, पत्थर को परस्पर चुरकाने की गित्त है. सूसे हुये चून में पुन. दुवारा, तिवारा, िमगों कर उतना चूप हाट नहीं रहता है। पवंत, ककड़, िमट्टी, मादि हस प्रकृति के पदायं स्वकीय रूक्षना से स्वाकों में हढ वघ रहे हैं. इ. त्राधावन में प्रमाद करने वाले पुरुषों ये दान्तों में दाल, रोटी, का कोमल भाग ही कालान्तर में इन्डी होकर इढ वघ जाता है। मगद में लन्दुमों में जैसे विकनापन वघ का हेतु स्पष्ट दील रहा है. उसी प्रकार पापाएं, काठ पक्की ईट. में हक्षता भो वर्ध का कारएं प्रत्यक्षगोंचर है, सूखे काठ या ईट में दस वीस वर्ष पत्निले के जल को वाघे रखने वाले कारणापन को कल्पना करना धनुचित है. कारण कि गीली भवस्थासे सूखी ध्रयस्था का वन्धन मतीव इढ है, मिन सयोग से पक गयी ईट खेवन गुएं। करके हढ वध गया है सवधा मूखे में जल की कल्पना करना घोड़े में सीग की कल्पना करना है, सत. स्निग्यपत, हक्षपन, दोनों ही परमासुम्रों के परम्पर वध जाने में कारण माने गये हैं।

म्नेहगुणगेगानिम्नग्धाः रूचगुण्यांगादूचास्तद्भावात पुदगलानां वंधः भ्यात् । स्द्वो नाम गुणोस्ति, स्नेहामाने रूचन्यवहारसिद्धेरिति चेन्न, रूचामाने स्नेहन्यवहारप्रसन्गात् स्नेहन्यवहारप्रसन्गात् स्नेहन्यवहारप्रसन्गात् स्नेहन्यवहारप्रसन्गात् स्नेहन्यवहारप्रमाने स्वर्णन्यवहारप्रपन्नतेरुण गुणामा गानुपंगात् । स्पर्शनिद्धयञ्चाने शीतवदुण्यागुणस्य प्रतिमासनादुष्णो गुणः स्पर्शविशोपोनुष्णाशीतपाकजेतरस्पर्शविदिति चेत्, तिहं स्नेहस्पर्शनकरणञ्चाने रूचस्य लघुगुरुस्पर्शिशोपवद्यभासनात् कथ रूचो गुणो न स्यात् १ तस्य वाधकामावादप्रतिचेपाईत्व। चवतु विशातरव गुणा इति नियमस्याषटनात्। तथा सति-

बौद्धों के मत अनुमार चिकनापन, रूखापन, कल्पित पदार्थ होय सो नहीं समक्त बैठना किन्तु द्रव्य के स्नेह नामक गुरा के योग से पुद्गल स्निग्ध कहे जाते हैं और वस्तु के अनुजीवी रूक्ष गुरा के यान से कोई पुद्गल रूक्ष कहे जाते हैं। जल, बकरी का दूध, मैस का दूध, उंटनी का दूध, अथवा ची इनमे उत्तरोत्तर स्निग्धता बढती जाती है, तथा रेत, वजरी, बालू, भादि मे रूक्षता बढ रही देखी जाती है तिसी प्रकार पुद्गल परमाशुभों में गाठ के वास्तिषक छन स्नेह रूक्ष गुराों का सब्भाव होते

से पुद्गलों का वंध होजाता माना गया है।

यहा कोई ब्राक्षेप करता है कि रूखापन नामका कोई गुए। नही है, चिकनेपन गुए। के ब्रभाव होजाने पर रूक्षता का व्यवहार सिद्ध होरहा है जहाँ चिकनापन नहीं है उसको रूखा कहिंदिया करते हैं, ब्रतः दुग्ध, घृत, चिकने सुन्दर वस्त्र भूषएा, ब्रादि भव्य जड पदार्थों में (यहा तक कि स्नेही इष्ट वन्धुजन ग्रादि चेतन पदार्थों भी) क्लूप्त स्नेह गुए। भावात्मक ग्रनुजीवी गुए। मान लिया जाय ग्रीर स्क्ष गुए। को रीता ग्रभाव मान लिया जाय, इखापन, नीरसपन, श्रनुष्णशीत, निर्गन्ध ग्रादि का व्यर्थ वोभ वस्तु के ऊपर क्यो लादा जाता है ?

ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि यो तो कक्ष के ग्रभाव में स्नेह के व्यवहार होजाने का भी प्रसग ग्रासकता है, वास्तिवक रूक्षता के नहीं होने से रवडी, मलाई, तेंल ग्रादिमें चिकने- पन की कल्पना है, ऐसी दक्षामें चालिनी न्याय से स्नेह गुणुका भी ग्रभाव होजाना वन जाता है। इसी प्रकार शीत का अभाव होजाने पर उष्णिपन के व्यवहार का प्रसंग ग्राजाने से उष्ण गुणु के ग्रभाव का भी प्रसग होजावेगा। पण्डिताईको मूर्खता का ग्रभाव कहा जा सकता है, ग्रधामिकपन की व्यावृत्ति ही घामिकता है, हलकेपन का ग्रभाव ही बोफ है, सुगध का ग्रभाव ही दुर्गन्धपन है, निवल का ग्रभाव ही सवल है, इत्यादि ग्राक्षेप करने वाले का मुख पकड़ा नहीं जाता है तब तो किसी भी पदार्थ की सिद्धि करना ग्रन्थपोहवादियों के यहा ग्रसम्भव है। जोडे होरहे पदार्थों में से ग्रन्थ दूसरे दूसरे पदार्थों का यदि ग्रभाव मान लिया जायेगा तो जगत् के ग्राधे पदार्थों का निराकरण हुंग्रा जाता है, प्राय. सभी पदार्थ ग्रपने प्रतिपक्ष को ले रहे सप्रतिपक्ष है।

यदि श्राक्षेपकर्ता यो कहे कि स्पर्शन इन्द्रिय-जन्य ज्ञान मे शीत गुणके समान श्रग्नि, घाम श्रादि के उप्णका भी समीचीन प्रतिभास होरहा है अतः वास्तविक उप्णगुण एक भावात्मक स्पर्श विशेष है, जैसे कि वैशेषिकों के यहा अनुष्णाशीत स्पर्श या पाकज और उससे निराला अपाकज स्पर्श माना गया है। वैशेषिकों ने स्पर्श के उप्ण, शीत, और अनुष्णाशीत ये तीन भेद किये हैं। जल मे शीत स्पर्श है तेजो द्रव्य ने उप्ण स्पर्श है, पृथिवी और वायु मे अनुष्णाशीत स्पर्श माना गया है " एतेपा पाकजत्वं तु क्षितों नास्यत्र कुत्रचित्र " पकी ईंट, घड़ा, श्रादि पृथिवी म अग्नि-सयोग करके हुये पाक से जायमान पाकज स्पर्श है किसी पृथिवी मे अपाकज स्पर्श भी हैं।

यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि तब तो स्नेह का ग्रहण करने वाली स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा उपने हुये ज्ञान में हलकापन, भारीयन, इन विशेष स्पर्शोंके समान रूक्ष का भी स्पट्ट प्रतिभास होनाता है, भतः स्वतत्र भावात्मक रूक्ष गुण क्यों नहीं होवेगा श्रिर्थात्—स्नेह का सहोदर भाई रूक्ष गुण अवश्य है। जो ही स्पर्शन इन्द्रिय स्नेह को जानती है वही रूखेपन का प्रत्यक्ष कर रही है। अभाव कह देने मात्र से अर्थिकिया को करने वाले परिणाम का निराकरण नहीं हाजाता है। वैशेषिकों ने अर्थिकान को तेनोई भाव मान रेखां है किन्तु यह निर्जीष निद्रान्त नहीं है जविन काना जान्यकार

उन रात्रिचर पक्षियों के हृदय मे विशेष ढग की गुदगदी उत्पन्न करना, दिवा जागर जीवोंको निद्रा लाना मनुष्य, स्त्री, भैस, गाय, श्रादि के शरीरो मे श्रालस या विश्राम लेने के भाव श्रादि कार्यों को उपजाता है, चित्र । तसवीर ) खीचने मे श्रन्धकार का प्रभाव पडता है, रुग्ण श्राखों मे श्रन्थकार शक्ति को वढाता है. श्रनेक सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति करने में सहायक होता है तो इत्यादि श्रथं-कियाशों को करने वाला होने से श्रन्धकार पदार्थ वस्तुभूत है।

सूर्य, चन्द्रमा, दीपक, श्रादि के निमित्त से जैमे यहा फैल रहे पुद्गल स्कन्घ स्वय धीले पीले प्रकाशमय परिण्म जाते हैं, उसी प्रकार प्रकाशक पदार्थों के हट जाने पर उन्ही पुद्गल स्कन्धों का ही काला काला परिण्मन होजाता है, जैसे कि जाडों में सूर्य की धाम फैलने पर जो पुद्गल उच्छा होगये थे थोडे वादल श्राजाने पर वे ही पुद्गल कर शीतल होजाते हैं, उच्छा काल में सूर्य के ऊपर स्वल्य वादल श्राडे श्राते ही उच्छाता न्यून होजाती है, मेघवृद्धि को कराने वाली उच्छाता न्यारी है। यहा प्रयोजन केवल तत्कालीन करित पुद्गलों का परिण्णति-परिवर्तत होजाने से हैं। वरफ, श्रोला श्रादि में कठिनपन की प्रतीति को भ्रान्त ज्ञान कह कर वैशेषिकों ने जैसे स्वकीय मन्तव्य की हंसी कराई है, उसी प्रकार श्रम्धकार को तुच्छ श्रमाय मानने वाले वेशेषिकों के ऊपर परीक्षक या वैज्ञानिक विद्वानों को हसी श्राती है।

शीत का श्रभाव उच्ण नहीं होसकता है क्यों कि उच्ण से दाह, सन्ताप, श्रादि कार्य होरहे देखें जाते हैं, इसी प्रकार उच्ण का श्रभाव शीत भी नहीं बन सकता है, क्यों कि शीत से वरफ जम जाना, श्ररहर के पेड़, श्राम के पौषे श्रादि वनस्पतियों का भुलस जाना, तप्त लोहें सोने श्रादि का जम जाना शीता झहें तुक मृत्यु काल की उपस्थित होजाना श्रादि श्रनेक कार्य होरहें देखें जाते हैं। तथा हलकापन का श्रभाव भारीपन श्रीर भारी का श्रभाव हल । पन इनमें विनिगमना का विरह होजानेसे दोनों वस्तु-भूत पदार्थ मानने योग्य है, नरम श्रीर कठोर दोनों का सद्भाव मानने पर ही उनके योग्य श्रथं कियायें हो सकेंगी।

इसी प्रकार स्निग्ध और रूक्ष दोनों की न्यारी न्यारी ग्रयंकियायें और प्रलग प्रलग प्रतिप-तिया होरही देखी जाती है, अतः स्निग्ध, रूक्ष दोनों गुणों का सद्भाव मान लेना प्रनिवायं है। यद्यपि जैनसिद्धान्त प्रमुसार रक्ष और स्निग्ध कोई स्वतन्न नित्य गुण नहीं है, किन्तु स्पर्श गुण की पर्यायं ही रूखापन और चिकनापन है, कथचित् प्रमेद नामका सम्बन्ध होजाने से क्वचित् गुण को पर्यायं । सह-भावी) और पर्याय को गुण कह दिया जाता है। जैसे कि चेतना गुण के परिणाम होरहे ज्ञान को प्रनेक स्थलों पर गुण स्वरूप करके कह देते हैं। पर्यायों में किसी प्रधान होरही पर्याय को गुण कह देना अनुचित नहीं है, पर्याय से ऊची पदवी गुण है। ब्राह्मणों को भूसुर यानी पृथिवों का देव और क्षत्रियों को भूपिसह या रणवीरसिंह, वैश्यों को धनकुवेर भादि उपाधियों से भूषित कर दिया जाता है। गुरुष की प्रशसा करते हुये कभी एक गुण को पूरा दृष्य कह दिया जाता है, असे कि क्ष्यूरी, कपूरे भ्रादि के गंध गुरा का गन्ध द्रव्य की मुस्यता से निरूपरा होजाना है, द्रव्य की प्रशसा हॉकते हुये वस्तु वखान दी जाती है, क्योंकि द्रव्य से वडी पद्वी वस्तु की है, अनन्तानन्त गिक्तियों को धार रही वस्तु की पुन: प्रशसा करना उसी प्रकार व्यर्थ पडता है, जैसे कि सम्माननीय श्री समन्तभद्राचार्व ने "गुरा-स्तोक सदुल्लध्य तद्वहुत्वकथा स्तुति:। ग्रानन्त्यात्ते गुरा वक्तुमशक्यास्त्विप सा कथं" इस पद्य द्वारा म्रानन्त गुरा सागर श्री ग्ररनाथ भगवान् की स्तुति करने मे ग्रसामर्थ्य प्रगट की है।

जो वादीभिंसह किलकाल-मर्वज्ञ, सिद्धान्त-चक्रवत्ती, स्याद्वादवारिधि, सिद्धान्तमहोदधि सरनाइट् रायबहादुर, रायसाहव, सी० ग्राई० ई, जे० पी० ग्रादि पदिवयो का प्रदान करने वाला है, वह मूलस्वह्नप करके प्रशंसक पदिवयों से रीता है। प्रकरण में यह कहना है, कि स्निग्ध हक्ष, दोनों भाव पदार्थ है, उस हखेपन का वाधक कोई प्रमाण नहीं है। ग्रतः बडा ही मनोज्ञ " ब्स्थपन" गुण प्रतिक्षेप करने योग्य नहीं है।

गुगा चौबीस ही हे, इस वैशेपिको के नियम की घटना नहीं होसकती है. यानी १ रूप, ररस, ३ गघ, ४ स्पशा, ६ परिमागा, ७ पृथक्त्व, ६ सयोग, ६ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, १ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ स्नेह, १५ शब्द, १६ बुद्धि, १७ सुख, १८ दु.ख, १६ इच्छा, २० द्वेष, २१ प्रयत्न, २२ धर्म, २३ अधम, २४ संस्कार, ये ही चौबीस ही गुगा नहीं है, इनके अतिरिक्त भी अनेक गुगा द्रव्यों में विद्यमान हैं।

कुछ गुण तो चौबीस में भी अधिक हैं। जैसे कि पौद्गलिक स्कन्ध होरहे शब्द और पुण्य पाप को व्ययं ही गुणों में गिन लिया गया है। परत्व, अपरत्व, गुणों का भी कोई मूल्य नहीं है। सुब श्रीर दुख कोई स्वतंत्र दो गुण नहीं है, सुख गुण की विभावपरिणित ही दुख है। गुरुत्व को यदि गुण माना जाता है, तो सोक को भी गुण मानना चाहिये जिस सोक के कारण-वश तीन गज लम्बी लठिया को एक श्रोर से एक अ गुल तिरछा पकड़ कर बड़ा मल्ल भी नहीं उठा सकता है, जिस खाट पर श्राठ मनुष्य बैठ सकते है, एक चचल लड़का अपनों सोक से उसे अकेला तोड़ देता है, और भी वैशेषिकों के कई गुण परीक्षा की कसीटी पर ठीक नहीं उतर सकते हैं।

श्रत. सिद्ध होजाता है, कि जैन सिद्धान्त श्रनुपार रूक्ष गुए। स्वतत्र है। स्निग्धपन ग्रीर रूक्ष-पन से बन्ध होजाता है। ग्रीर तिसप्रकार होते सन्ते जो सिद्धान्त स्थिर हुत्रा उसको श्रिप्रम वार्त्तिको द्वारा यो समको कि—

> स्कंधो वंधात्स चास्त्येषां स्निग्धरूच्तवयोगतः । पुद्गलानामितिष्वस्ता सूत्रेसिंमस्तदभावता ॥ १ ॥ स्निग्धाः स्निग्धेस्तया रूचा रूचेः स्निग्धाश्च पुद्गलाः । वंधं यथासते स्कंधसिद्धेर्वाधकद्दानिदः ॥ २ ॥

सूत्र का ग्रथं यह है, कि स्निग्धपन ग्रीर रूक्षपन का योग होजाने से इन पुद्गलो का बंध होजाता है, भीर वंध होजाने से वह प्रमिद्ध स्कन्ध उपज बैठता है, यो इस 'स्निग्धरूक्षत्वाद्ध'ध:. सूत्र में निरूपण है, ग्रत' उस बध का ग्रमाव या स्कन्ध का ग्रमाव घ्वस्त कर दिया गया है। ग्रर्थात्-बौद्ध पण्डित न तो बध को मानते हैं. ग्रीर न स्कन्ध को स्वीकार करते हैं, इस सूत्र द्वारा दोनो के ग्रमाव का खण्डन कर दिया है। कारण कि जिस प्रकार चिकने पदार्थ सचिक्कण पदार्थों के साथ बध जाते हैं, तिसी प्रकार रूखों के साथ रूखे पदार्थ ग्रीर स्निग्ध पुद्गल भी वध कर बैठ जाते हैं। ग्रथवा जैसे रूखों को चिकने पदार्थ वाध लेते हैं, या चिकने चिकनों को वाध लेते हैं, उसी प्रकार रूखे पुद्गल भी रूखे या चिकने पुद्गलों को वाध बैठते हैं, यो वध द्वारा स्कन्ध की सिद्धि होजाने के वाधक प्रमाणों की हानि है। ग्रथात्- जगत् में स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, स्निग्ध का रूक्ष के साथ, रूक्ष पुद्गल का स्निग्ध के साथ, रूक्ष को साथ, रूक्ष का रूक्ष के साथ, वंध कर यनेक स्कन्ध वन रहे निर्वाध प्रतीत होरहे हैं।

#### नैकदेशेन कात्म्न्येंन बंधस्याघटनात्ततः। कार्यकारणमाध्यस्थ्यचणवत्तद्विभावनात्॥ ३॥

जिस कारण से कि संसर्ग कर वधने वाले पदार्थों का एक देश करके ग्रथवा सम्पूर्ण देशवृत्ति पने करके बंध होजाने की घटना नहीं होसकती है, तिस कारण से कार्य क्षण ( क्षणिक काय स्वरूप स्वलक्षण ) भीर कारणक्षण ( पूवसमयवर्त्ती क्षणिक कारण स्वरूप स्वलक्षण ) के साथ उनके मध्य में स्थित होरहे ससर्गी क्षणिक स्वलक्षण के समान उन स्निग्ध रूक्ष पदार्थों का भी परस्पर में बध जाने का विचार कर लिया जाता है। भर्थात्-ग्रथों में कार्य कारणभाव को मानने वाले सौत्रान्तिक बौद्धों के यहा जैसे उन कार्य कारणों के मध्यवर्त्ती सन्तान की एक-देशपने करके या सर्वदेशपने करके ससर्ग नहीं घटित होने पर भी मध्यस्थता वन जाती है, उसी प्रकार जैनो के यहा भ्रवयवसिहतपन भीर भन-वस्था दोष को टालते हुये एकदेशेन या सर्वात्मना सम्बन्ध की व्यवस्था नहीं कर केवल स्निग्धत्व रूक्ष-त्व, परिणातियों भ्रनुसार परमाणुभ्रों का बधजाना निर्णीत करलिया गया है।

यथै ककार्यकारणचणाम्यां तनमध्यस्थस्येकदेशेन संबंधे सावयवत्वमनवस्था च सदेकदेशस्याद्यंकदेशांतरेण संबंधात्। कात्स्त्यें सबंधे पुनरेकचणमात्रसतानप्रसंगः कार्यकारणमावाभ्रत्वश्च सर्वथैकस्मिस्तिद्वरोधात्। किं तिर्दि १ सबध ऐवेति कथ्यते। तथा परमाण्नामपि
युगपत्परस्परमेकत्वपिणामहेतुवैधो नैकदशेन सर्वात्मना वा सावयवत्वानवस्थाप्रसंगादेकपरमाणुमात्रिप्रद्वप्रसगाच्च। कि तिर्दि १ पिंड एव स्नग्धरूचत्विशेषायत्त्वात्तस्य तथा दर्शनात्
सक्ततोयादिवत्।

बौद्धमत की वात है, कि जिस प्रकार एक कार्यक्षरा भीर दूसरे एक कारराक्षरा के साथ उस मध्य में स्थित होरहे अनुस्यूत कार्यकारराभावापन्न अर्थ का यदि एकदेश से सम्बन्ध माना जायेगा नो प्रथम से ही ग्रेवियव सिंत्तवना मानना पडेगा जैसे कि पंचागुल के उपर दूसरे पंचांगुल को घर देने पर एक एक ग्रंगुलीस्वरूप एकदेश से सम्बन्ध मानने पर पहिले ही दूसरे प वागुल मे ग्रंगुलिया स्वरूप ग्रव-यव मानने पडते हैं, श्रौर उन श्रवयवो का भी पुन ग्रपने ग्रवयवी के साथ एकदेश से संसर्ग मानने पर पुन ग्रवयवो की कल्पना करनी पड़ेगी, यो पहिले से ही उस के कितपय देश पुन: मानने पड़ेगे, इस प्रकार ग्रवयवो की घारा बढते वढते श्रनवस्था दोष ग्रावेगा क्योंकि उस एक देश का भी श्रन्य एक एक देशों के साध सम्बन्ध चला जायेगा। यदि कार्य कारगों के साथ उस मध्यवर्त्ती सन्तान का परिपूर्ण रूप करके सम्बन्ध माना जायेगा तब तो फिर सन्तान को केवल एकक्षिणिक स्वलक्ष्मण स्वरूप होजाने का प्रसग ग्राजावेगा जैसे कि एक परमाग्रुक। दूसरे परामाग्रु के साथ सर्वाग सम्बन्ध होजाने पर परमाग्रुमात्र ही प्रचय रह जाता है, ग्रथवा एक कटोरी भर पानी का ग्रन्य कटोरी भर बूरे के साथ परिपूर्ण संसर्ग होजाने पर कटोरी वरावर परिमाग्र का धारी ही पदार्थ बन जाता है।

एक बात यह भी है, कि कार्य कारण क्षणों का परस्पर सर्वाणीण सम्वन्थ मान लेने पर बेचारे कार्य कारण भाव का ही ग्रभाव होजावेगा क्यों कि सर्वथा एक होरहे पिण्ड में उस कार्य कारण भाव के होने का विरोध है. ग्रत उक्त चार दोषों के भय से हम बौद्ध एक-देशेन या सर्वात्मना तो सम्बन्ध मान नहीं सकते है, ग्रौर कार्यकारण भाव की धारा निर्णीत करना ही है, ऐसी दशा में कोई हम बौद्धों से प्रश्न करें कि तब तो फिर सतान बनानेका उपाय क्या है ? इसका उत्तर यही होगा कि उन कार्य कारण क्षणों का सम्बन्ध है ही, यह कह दिया जाता है।

प्राचार्य महाराज कहते है. कि जिस प्रकार वौद्ध अपने कार्य कारणक्षणों के सन्तान की धोम दिखाते हुने रक्षा कर लेते है, उसी प्रकार हम जैन भी कह देंगे कि तिसी प्रकार परमाणुओं का भी जो युगपन् परस्पर में ससर्ग होकर एकत्न परिणित का हेतु जो बंध होरहा है, वह न तो एक देश करके है, क्यों कि एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ एक देशेन ससर्ग मानने पर परमाणु के पहिले से ही कई एक देश मानने पडेंगे उन एक देशों का भी परस्पर या परमाणु के साथ एक एक देश करके सम्बन्ध मानते मानते अनवस्था दोष भी आजावेगा। यो परमाणु के अवयव सहितपन दोष और अनवस्था दोष का प्रसा आया। तथा परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ सर्वात्मना बध जाना मानने पर पिड को केवल एक परमाणु बराबर होजाने का प्रसंग आता है, जो कि क्षम्य नहीं है, अन्यथा जगत् में कोई भी लम्बा चौड़ा पदार्थ दृष्टि-गोचर नहीं होसकेगा, तब तो फिर परमाणु के साथ दूसरे परमाणु का किस प्रकार से बध माना जाय ?।

इसका उत्तर हम जैन भी घोस दिखाते हुंगे यही कहेंगे कि परमाखुओ का भी विण्ड ही बध रहा है, क्योंकि विशेष स्निग्धपन भ्रौर रूक्षपन के अधीन होकर वह पिण्ड स्कन्ध वन गया है, वस्तु परिग्रातिके अनुसार तिसी प्रकार बध होरहा देखा जाता है, जैसे कि सतुआ पानी, दही, बूरा, क्षीर, नीर बादी, टाका आदि का पिण्ड बंध रहा देखा जाता है, भट्टा में कदाचित्, क्वित्, ईंटो का ढिम्मा बध जाता है। यो तीसरी कारिकाका व्यास्यान है, पक्तिके सबसे पहिले 'यथा 'का इस 'तथा ' के साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

वध परिशाति मे दोनों का कथंचित एकत्य होजाता है ग्रतः तादातम्य की ग्रोर दुलक रहा संयोग सम्बन्ध बेचारा एक श्रनिर्वचनीय योजक है, जोकि वधे हुये पदार्थों मे तादातम्य सम्बन्ध को ढालता हुआ संयोगको भी ढाल देता है.पदार्थों की बंघ परिशातिका प्रत्यक्ष ग्रवलोकन कर इस सम्बन्ध को वाचक शब्दों के बिना ग्रवक्तव्य ही समभ लो, किसी पदार्थ के वाचक शब्द यदि नहीं मिलें तो उस वस्तुभूत निविकल्पक तथ्य प्रमेय का ग्रपलाप नहीं किया जा सकता है।

> पूर्वापरिवदां बंधस्तथाभावात् परो भवेत् । नानाणुभावतः सांशादणोर्बन्धोऽपरोस्ति किम् ॥ ४॥ निरंशत्वं न चाण्नां मध्यं प्राप्तस्य भावतः। तथा ते संविदोर्मध्यं प्राप्तायाः संविदः स्फुटम् ॥ ५॥

बौद्ध पण्डित अनेक स्थलो पर यह दक्षता (पौलिसी) कर जाते हैं, कि वहिस्तत्ववादी बन कर मट अन्तस्तत्व-वादी का वेप (पार्ट 'ले लेते है, सौन्नान्तिक वौद्धों के यहा वहिरंग स्वलक्षण अन्त-रग स्वलक्षण यो जढ, चेतन, अनेक तत्व माने गये है, किन्तु योगाचार के यहा केवल विज्ञान स्वलक्षण ये अन्तस्तत्व ही स्वीकार किये गये है, अत. विज्ञानाह तवादी योगाचार के मतानुमार पूर्वक्षणवर्षी और उत्तरक्षणवर्षी विज्ञानों का सन्तान या संसर्ग अथवा वघ माना ही गया है, तिसी प्रकार लढी में बंधे हुये मोतिश्रों के समान ज्ञानों का परस्पर वध होरहा क्या भिन्न पदार्थ होगा ? अर्थात् – नही ?। इसी प्रकार अनेक अगुओं के तथा-भाव से होरहा अंध-सहित अगु के साथ वन्त्र क्या अपर पदार्थ होगा ? अर्थात् – जैसे वैद्येषिकों ने विशिष्ट सयोग को वय मान कर द्रव्यों से उस सयोग को मिन्न गुण माना है, उस प्रकार बौद्ध या जैन उस बघ को भावों से भिन्न नहीं मानते हैं. अगु के एक देश से दूसरे अगु का ससर्ग होना प्रतीत होता है, अतः अगु को सौध मानने में कोई अति नहीं है अनेक अगुओं के मध्य में प्राप्त होरहे अगु का भावष्टिष्ट से निरंशपना नहीं है, तिस प्रकार होने पर ही तो तुम योगाचार बौद्धों के यहां दो संवित्तियों के मध्य में प्राप्त होरही एक संवित्त का स्फुट रूप से साक्षपना बनेगा आन परमागुओं के साक्षपन समान पुद्गल प्रमागुओं का शक्ति अपेक्षा साग्रपना निर्वाध है।

संविदद्वे ततस्वस्यासिद्धौ बंधो न केवलं । स स्यात् किन्तु स्वसंतानाद्यभावात्सर्वश्रून्यता ॥ ६ ॥ तत्संविन्मात्रसंसिद्धौ संतानस्ते प्रसिद्ध्यति । तद्कद्वं धः स्थितोर्थानां परिणामो विशेषतः ॥ ७ ॥

जब कि जगत् मे अनेक जड. चेतन, पटार्थ, या स्थूल, सूक्ष्म पदार्थ, ग्रथवा-कालान्तर-स्थायी पदार्थ स्पष्ट प्रत्यक्ष गोचर होरहे है। ऐसी दशा मे योगाचारो का सवित्-ग्रद्वैत सध जाना ग्रसम्भव है, ग्रतः विज्ञानाद्वेत तत्व की सिद्धि नही तोसकने पर केवल वह प्रसिद्ध वंध ही तो नही होसकेगा किन्तु स्वकीय सन्तान ग्रादि का ग्रभाव होजाने से सम्पूर्ण पदार्थों के शून्यपन का प्रमंग ग्राजावेगा ग्रीर उस सविन्मात्र तत्व की भले प्रकार सिद्धि हो चुकने पर तो तुम वौद्धो के यहा सन्तान पदार्थ अवश्य प्रसिद्ध होजाता है, उसी सन्तान के समान वर्ष पदार्थ भी पदार्थों का परिगाम होकर व्यवस्थित है। कोई ग्रन्तर नहीं है। ग्रर्थात-पम्वेदनाइ त-वादियों के सिद्धान्त की सिद्धि नहीं होसकतो है। उन्हीं युक्तियो करके स्वकीय सन्तान, परकीय सन्तान प्रथवा अन् पदार्थी का अभाव होजाने से ज़ुन्यवाद श्राजाता है जो वहिरग ज्ञेयको नही मान कर श्रन्तम्तत्व ज्ञानको ही मान बैठा है श्रीर श्रन्य श्रात्माश्रो के विज्ञानों का स्वसम्वेदन नहीं होने से परकीय ज्ञान-सन्तानों कर ग्रभाव कह चुका है। यो संकोच होते होते श्रपने भूत भविष्य क्षिणिक ज्ञानो का भी ग्रभाव मान चुकेगा वह वेचारा एक वर्तमान काल के ज्ञान स्वलक्षरण का सद्भाव नहीं माध सकता है। क्यों कि " नाकारणं विषय: " वौद्धों ने ज्ञान के कारगा को ही ज्ञान का विषय मान रक्खा है, ज्ञान को जानने वाले द्वितीय ज्ञान के अवसर पर प्रथम ज्ञान जो विषय था वह नष्ट होचुका भ्रौर पूर्व ज्ञान समय पर उसका परिज्ञाता ज्ञान उपजा ही नहीं था, ऐसी दशा मे सर्वशून्यता छा जानी है, ग्रनेको मे होनेवाले बध वेचारे को कौन पूछता है। हां सम्वेदनाह त की सिद्धि यांद मानी जायगी तव तो सन्तान श्रीर बंध श्रवरण मानने पड़ेगे जो कि वध उन पदार्थों की वास्तविक परिशाति के वश है, सावृत या कल्पित नहीं है।

शू-यवादिनः वि संविन्मात्रमुण्गः तव्यं तय्य चावश्यं कारणमन्यथा नित्यत्वप्रसं-गात् कार्यमभ्युपगंतव्यमन्यथा तदवस्तुत्वापत्तेणिति तत्संतानसिद्धिः । तत्सिद्धौ च कार्यकारण-संविद्दोर्भध्यमध्यासीनायाः संविदस्तत्संवंधि सांगत्वाभाववत्पर्धाणुनां मध्यमधिष्ठितोषि पर्-माणोगनशन्वसिद्धेस्तत्मर्वसमुदायविशेषोष्यनेकपरिणामो वधः प्रसिद्धचत्ये।।

शून्यवादी पण्डित करके भी केवल शुद्ध सम्वेदन तो अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिये अन्यथा स्वपक्ष की सिद्धि और परपक्ष में दूषरण देना ही असम्भव होजायेगा। दूसरों को ठगने वाले पण्डित आत्म-वचना तो नहीं करें। सम्वेदनके विना तो पर-प्रत्यायन क्या स्वप्रत्यायन भी नहीं होपाता है। और उस सम्वेदन का कोई कारणा भी अवश्य मानना पडेगा अन्यथा यानी कारणा माने विना उस सम्वेदन के नित्य होजाने का प्रसंग आजावेगा "सदकारणावन्नित्य" तथा उस सम्वेदन का कोई कार्य भी स्वीकार करना चाहिये यन्यथा यानी सम्वित्त के कार्य को माने विना उस सम्वेदन के अवस्तुपन का प्रसंग आजावेगा " अर्थिकयाकारित्वं वस्तुनों लक्षण "। यो उस नम्वेदन तत्व के पूर्वोत्तर-वर्ती सन्तान की सिद्धि हो ही जाती है।

तथा उस सन्तान की सिद्धि होचुकने पर कायं-सम्वेदन ग्रीर कारण-सम्वेदन के मध्य मे

बैठी हुई सम्वित्त को उन कार्यकारणों का सम्वेदन होनेपर भी जैसे साशपना नहीं माना गया है उसी प्रकार अनेक परमाणुओं के या छ ऊ दिशाके छ परमाणुओं के मध्य में अविब्धित हो रही परमाणु का भी अनंशपना सिद्ध होजाता है, अतः उन अनेको या सातो अथवा दो आदि सम्पूर्ण परमाणुओं का विशेष रूप से हो रहा समुदाय भी अनेक परमाणुओं का वस्तुभूत परिणाम हो रहा वध पद थ प्रसिद्ध हो ही जाता है। भावार्थ—निरश परमाणुओं का साश वध हो गया। शक्ति की अपेक्षा परमाणुओं में साशपना भी अभीप्ट किया जा चुका है, यदि परमाणु में साशपना नहीं होता तो कार्य-स्कन्धों में साशपना कहा से आता? सन्तान समुदाय, प्रत्यभाव, को साधने के लिये वौद्ध भी कुछ न कुछ उपाय रचते हैं। वह बध का प्रयोजक होसकता है अतः सूत्रकार का यह सिद्धान्त निर्दोष है कि स्निग्धपन और रूक्षपन से वध हो जाता है।

रूसापन तो विभाग कर देगा, वाघेगा नहीं ऐसी शका नहीं करना क्यों कि विशाग् वृत्ति के पुरुष रूखे व्यव्हार से वध जाते हैं "भय विन होय न प्रीति" की नीति इसी बूतेप हटी ई है। गीले चूना में कुछ ककरी, वजरी रूखा, वालू रेत हाल कर उसको हढ वाधने वाला बना लिया जाता है। कहीं कहीं चिकनापन वध में उल्टा विध्न हाल देता है थाली में घी लगा देने से पुन खाह की नरकी थालों से चुपटने नहीं पाती है, चिकनी कीच में पान रपट जाता है, रूखी रोटी में जितना शीझ दूध या पानी मिल जाता है चुपही रोटी में उतना शीझ दूध या पानी नहीं बधने पाता है तभी तो रूखी रोटी से चुपही रोटी पचने में भारी है। जल द्वारा लड्डू ईंट, पुल,, भीत, भादि के बंधजाने पर भी मनुष्य उनका दृढबधन होजाने के लिये रूखेपन की प्रतीक्षा किया करते हैं। कई चिकने पदार्थ वधेहुये पदार्थों को पृथग्भूत कर देते हैं, रूखापन उनको जोड देता है। पौष्टिक ग्रौषधिग्नो या धातुग्नो, उप-धातुग्रो अथवा दूध ग्रादि पदार्थों में इस खेल को हम देखते हैं।

माना कि रूखेपने से स्कन्धों का कदाचित विमाग भी होजाता है, किन्तु चिकने तेल या घी के बीच में हाल देनेपर भी अनेक पदार्थ विभक्त होजाते हैं। पहाडोंमें पानी भरते भरते बड़ी शिलाओं के खण्ड होजाते हैं, दूध खांड का मैल विभक्त होजाता है अण्डी के तेल से आन्तों में घुसा हुआ मल हटा दिया जाता है "तृणानि दहतो वन्हें. सखा भवित मास्त । स एव दीपनाशाय कुशे कस्यास्ति सौहूद।" चिकनी, चुपडी, काचकी शिला या बिख्या चटाईपर साप नहीं चल पाता है, अधिक चिकनी सडक पर घोडा या मनुष्य भी रपट जाता है। वस्तुतः देखा जाय तो गीलेपन की प्रधानता से स्निग्धता और आईता (गीलापन) के अभाव से या शुष्कता से रूखापन व्यवस्थित है। वस्तुओं की विभिन्न परिण्तिओं के अनेक कारण हैं जो कि लोक में विदित्त होरहे हैं। तदनुसार परमाणुमों के बधने में आईता और रूखापन हेतु माना गया है "अनेकान्तो विजयतित्रा" "सिद्धरनेकान्तात्"।

स च सर्वपरमाण्नामिश्रोषेण प्रसक्त इति न्यक् गुणानामनिष्टगुणानां बधप्राते-षेवार्थमाद । यों उक्त सूत्र द्वारा विशेषता रहित होकर सम्पूर्ण परमाणुओं का वह बध होजाना प्रसग प्राप्त हुआ इस ग्रति प्रसग के निवारणार्थ न्यक् यानी जघन्य गुणो वाले अथवा बध योग्य गुणो से रहित होरहे अनिष्ट गुण वाले परमाणुओं के बध का प्रतिषेध करने के लिये श्री उमास्वामी महाराज इस अगले सूत्र को कहते है।

#### न जघन्यग्रणानाम् ॥ ३४ ॥

जघन्य गुएग वाले यानी निकृष्ट गुएग वाले परमागुओं का बंध नहीं होता है। अर्थात्—पूर्व सूत्र से स्निग्ध रूक्षपने करके परमागुओं का बंध जाना सामान्य रूप से कह दिया था अब इस सूत्र से जघन्य गुएग वाले परमागुओं के बंध का निषेध कर दिया है। जघन्य गुएग वालेका अर्थ एक गुएग वाला नहीं होसकता है बयों कि स्पर्श गुएग की स्नेह परिएगित या रूक्ष परिएगित के अविभाग प्रतिच्छेद घटते घटते भी सख्याते रह जाते है। एक ही अविभागप्रतिच्छेदके शेष रह जाने का अवसर नहीं मिल पाता है '' अविभागपिड च्छेओं जहण्ए। उददी पयेसान " वस्तुभूत अखण्ड शक्ति के परिज्ञानार्थ तारतम्य दिखाने के लिये किल्पत किये गये शक्ति अंशोको अविभाग प्रतिच्छेद कहते है। जैसे कि गधन्य ज्ञान के अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद माने गये है।

ग्रथवा लकड़ी की छोटी ग्रग्नि-ज्वाला से उननी ही तैल दीप किलका, घृत दीप किलका, गैस, विजली, सर्च लाइट में उत्तरोत्तर चाकचक्य के श्रविभाग प्रतिच्छेदों की ग्रधिकता है। ग्राम की लकडी, बबूल की लकडी, खैर की, कायले की,पत्थर के कोयले की ग्रग्निग्रों में उत्तरोत्तर उद्याता ग्रधिक है, यह ग्रविभागी ग्रंशों की कल्पना का मार्ग बता दिया है। इसी प्रकार स्नेह पर्याय या स्क्ष्म पर्याय में पाये जा रहे सख्यात असख्यात या अनन्त ग्रविभाग प्रत्वेच्छेदों की जघन्य श्रवस्था घटित होजानेपर उन स्निग्धता, कक्षतात्रोंसे बध नहीं होत्राताहै, कभी कभी विशेष परिणातिग्रों ग्रनुसार टांका या गोद उन चांदी, सोने, लोहे, कागज, पत्र ग्रादि को जोड़ नहीं पाते हैं, चूना भी कदाचित् ई ट से ग्रलग पड़ा रह जाता है, दूध फट जाता है, ग्रतः कित्र इट्टान्तों से ग्रतीन्द्रिय जघन्य गुणवाले परमा- गुग्रों का नहीं वध होसकना ग्रुक्तियों द्वारा सिद्ध होजाता है।

जघनिमव जघन्यं निकृष्टमिति शाखादित्वादेर्देशंगत्वाद्वा जघन्य । इसिद्धिः जघने भवो जघन्यो निकृष्टः जघन्य इव जघन्योत्यंताप्रकृष्ट इति । गुणशब्दस्यानेकार्थत्वे विवच्चावशा-द्मागप्रहणं द्विगुणा यत्रा इति यथा द्विभागा इत्यर्थप्रतिको जघन्यो गुणा येवां ते जघन्यगुणाः परमाणवः सन्त्रन्वाद्वा तेवां न बंध इत्यमिसंबन्धः । तेनैकगुणस्य स्निग्वस्वस्य वा परेण स्निग्धेन स्त्रेण चैकगुणेन दिनिसंख्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्यादिन्

जंघन्य यानी अन्त्य के समान जो है वह जघन्य है इस प्रकार जघन्य शब्द का शाखादि गएं मे पाठ होने से जघन्य शब्द की सिद्धि होजाती है। जाखा, मुख, ऋजू, अघन्, मेघ, आदि शब्द शाखा-दिगए। मे हैं, अतः "शाखादिम्यो य." इस सूत्र मे य प्रत्यय कर "जघन्यमिव जघन्य 'यो निरुक्ति करते हुये जघन्य शब्द बना लिया जाता है। जिस प्रकार कि शरोरके अवयवो मे जघन निकृष्ट अवयव है, उसी प्रकार अन्य भी जो निकृष्ट है, बह जघन्य कहा जाता है, शाखादित्व, स्वार्थ, आदि से जघन्य शब्द को साध लिया जाय। अथवा देहाग होने से भावाथ मे जघन्य शब्द की सिद्धि कर नी जाय जघन मे जा हो रहा है, वह जघन्य है, यानी निकृष्ट है, जघन्य के समान जघन्य है, जघन्य का अथ यो अत्यन्त अपकृष्ट यानी सब से नीचली अवस्था का प्राप्त हुआ कहा जाता है।

गुण शब्द के भ्रप्रधान, लेज, भाग, उपकार, रूपादि, विशेषण, मादि मनेक मर्थ है, किन्तु प्रकरणवश वक्ताको विवक्षा की श्रधीनता से यहा भाग अर्थ ग्रहण किया गय। है। जैसे कि इस गोजई मे दुगुने जो है, यानी गहू और जो का मिला हुई ढेरीमे एक भाग गेंहू है, मौर दो भाग जो है, यो द्विगुण याना दा भाग जो कह जाते है, भ्रत. दुगुन जो स यहा जिस प्रकार दा भाग जो इस मर्थ की प्रतिपित्त हो जाती है, वैसे ही जिन परमाणुम्रों के गुण याना माग ( भ्रविभाग प्रतिच्छेद ) निष्ठिट होगये है। उन जबन्य गुण वाले परमाणुम्रों का विश्व नहीं हाता है, यो भ्रथ जान लिया जाता है। भ्रथवा सूक्ष्म होने के कारण जिन परमाणुभ्रों का गुण जबन्य होगया है, वे परमाणुये जघन्य गुण हैं, उनका परस्पर वन्ध नहीं होता है, इस प्रकार वाक्याय का दानों भौर से सम्बन्ध कर लेना चाहिये तिस कारण एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु भ्रथवा रूक्ष परमाणु का दूपरे एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु भीर रूक्ष परमाणु के साथ बध नहीं होगा।

इसी प्रकार स्नेह के वा रूक्ष के एक गुण को यानी जघन्यभाग मिवमाग-प्रांतेच्छेदों को धार रही एक परमाणु का दूसरी दो, तोन, सर्वात, असर्वात मथवा अनन्त गुणों को घार रही परमाणु के साथ बच नहीं होसकेगा। तिसी प्रकार दो, तोन, चार आदि को वृद्धि अनुसार दो, तीन, मादि गुण वाले परमाणु के साथ एक गुण वाले गरमाणुमा करके वव नहीं होगा। मर्थात्—दो दो बढ़ा कर या तीन, तोन, चार, चार, बढ़ा कर गुणों के धारा परमाणुमों का एक गुण वाले कई परमाणु के साथ बन्ध नहीं होपाता है, दो परमाणुमों करके द्वधणुक बनाने के भवसर पर जैसे न जधन्यगुणाना लागू होता है, उसी प्रकार सैकडो, सख्याते, भनन्ते परमाणुमों का स्कन्ध बनने की योग्यता मिलने पर भी उक्त भवबाद लागू होजाता है, यह सूत्रकार का प्रमित्राय इस पूत्र करके सूचित कर दिया गया समक्ष लिखा जाता है।

न्तु च जवन्यगुगा परमाग्नन. केचित्सती ते कृतो निश्चयः रिनम्बह्रचगुगायोग्वक-र्षातिश्यदशंनात परमापकर्षस्य सिद्धंजवंन्यगुगातिद्धिः । उष्ट्रं चीराद्धि महिषीचीरस्यापकृष्टः स्नेहगुगाः प्रतीयते तता गाचोरस्य तताप्यजान्तरस्य विवोपि सोमस्येति । तथा रूचगुगोपि शंकरातः क्रींशकानामपकृष्टः प्रतीयते ततोषि पांशूनामिति । स्निग्धरूचगुणः क्रचिदत्यंतमपक-र्षमेति प्रकृष्यमाणापकर्षत्वादा नभसः परिमाणे पिन्माणवदित्यनुमानाज्जघन्यगुणसिद्धः । एते-नोत्कृष्टगुणसिद्धिच्यीख्याता, प्रकृषीतिशयदर्शनास्यवित्परमप्रकर्षसिद्धेः ।

यहा कोई प्रश्न उठाता है, कि जगत् मे जघन्य गुएा वाले कितने ही एक परमाणुयें है, इसका निश्चय किस प्रमाण से किया जाय ? बतायों। अब आचार्य महाराज उत्तर करते है, कि रिनग्ध गुणों और रूक्ष गुणों के अपकर्ष यानी हीनता होते चले जाने का अतिशय देखा जा रहा हे, जिसके अपकप का तारतम्य देखा जाता है, वर्वाचत् उसका अतिशय होजाने से चरम अवस्था पर परम अपकर्ष को सिद्धि होजातो है, जैसे कि आकाश धमद्रव्य स्वयम्भूरमणसमुद्र, सुमेरुपर्वत, घट, बेर, पोस्त, आदि मे परिमाण की घटी होते होते परमाणु पर पहुंच कर सब से छोटा अणुपरिमाण विश्वाम कर लेता है। उसी प्रकार स्निग्धता और रूक्षता के अविभागी अंशों में न्यूनता होते होते अन्तिम जधन्य गुणों की सिद्धि होजाती है, जिससे पुन: न्यूनता होने की सम्भावना नहीं है।

देखिये जब कि ऊ टिनी के दूध से भैस के दूधका चिकनापन गुएग हीनता को लिये हुये प्रतोत होता है, ग्रीर तिस भैंस के दूध से गाय के दूध का चिकना गुएग प्रपक्तब्द है, उस गाय के दूध से भी बकरी के दूध का चिकनापन ग्रह्म है, उस वकरी के दूध से भी जल का चिकनापन ग्रून हे, यो तारतम्य होते होते क्वचित् स्नेह गुएग की श्रन्तिम जधन्य-ग्रवस्था प्राप्त होजाती हे, उस श्रवस्था में बंध होना ग्रसम्भव है।

जिस प्रकार स्नेह गुण का प्रवक्षं वढता वढता दिखा दिया है, तिसी प्रकार रूक्ष गुण का प्रवक्षं प्रतीत होरहा है, देखिये ककिंडियो या माणिक-रेती के रूखेपन से किंगिकाओं यानी किनयों का रूखापन ग्राकृष्ट दोखता है, ग्रीर उन कनिक्यों के रूखेपन से भी धूिलियों का रूखापन न्यून है, वालू रेतसे मिट्टीका रेत कमती रूखा है। इस प्रकार स्निग्धगुण या रूक्षगुण (पक्ष) कही न कही अत्यन्त अपकर्ष को प्राप्त होजाते है, (साध्य) प्रकष को प्राप्त होता जारहा अपकर्ष होने से (हेतु) आकाश के परिमाण से प्रारम्भ कर जंसे परिमाण में न्यूनता होते हाते परमाणु में परिमाण का अपकर्ष अन्तिम विश्वान्त होजाता है, (इस अनुमान से पुद्गलों के जघन्य गुणों की सिद्धि होजाती है, इस उक्त कथन करके पुद्गलों के नेह या रूक्ष सम्बन्धों उन्कृष्ट गुणों की सिद्धि का भी न्याह्यान किंगा जा चुका है।

प्रकर्ष यानी वृद्धि का ग्रतिशय बढ़ता बढ़ता दोखता रहने से कही जाकर परम प्रकर्ष की सिद्धि होजाती है, जैसे कि परमाण ह्यापुक घट, पट, पर्वत ग्रादि मे परिमाण बढते बढ़ते ग्राकाश में विश्वान्ति लेता है, ग्रथवा सूक्ष्म निगोदिया के ग्रन-तानन्त ग्रविमाणप्रविच्छेद वाले जवस्यज्ञान की शृद्धि होते शहते शनते श्रनन्तानन्त श्यकों पर तारतप्र श्रनुसार हिंदि होते होते केंद्र ल-ज्ञान में ज्ञान के प्रव

गुणो का परम प्रकर्ष मिद्ध होजाता है, सूक्ष्मिनगोदिया के ज्ञान मे भी एक नहीं किन्तु अनितानन्ते अविभागप्रतिच्छेद है, वे ज्ञान के जघन्य गुण है, उसी प्रकार पुद्गलों में भी स्निग्ध रूक्ष परिमाणों के कित्य जिन-दृष्ट संस्थाते या असंस्थाते गुण रह जाते हैं. वे जघन्य गुण हैं, ऐसे जघन्यगुण वाले पुद् गलों का वध होना निषेधा गया है।

राजवात्तिक या श्लोकवात्तिक मे थद्यपि जघस्य का ग्रथं एक किया गया है, 'एकगुरास्निग्ध स्य एकगुरास्निधेन वा एकगुरास्य स्निग्ध हक्षस्य वा परेगा स्निग्धेन रू लेगा चैकगुरोन' आदि जिला गया है। छः वृद्धियो ग्रीर छ हानियो ग्रथवा चतुः स्थान-पतित हानि वृद्धियो के भी ग्रनुसार ग्रविभाग-प्रतिच्छेदो की एक सस्या का शेष रह जाना जचना नही है, जघन्य ज्ञान मे सब से प्रथम उपरला भन्त्तवेभाग वृद्धि का स्थान कह रहा है, कि जघन्य ज्ञान भी किसी ग्रपेक्षा एक है, तभी तो उम पवयवी के भाग मान कर ग्रनन्तवा भाग वढाया गया है। उसी प्रकार परभागु के ग्रनेक जघन्य गुगो को सब से पहिली ग्रवस्था मान कर एक गुगा का व्यवहार कर दिया जाता है, विद्वान जन ग्रीर भी इस पर प्रकाश डालेंगे, गम्भीर विचार करेंगे।

## नतु न कदाचिदवंधः परमाण्यनां सर्वदा स्कधात्मतयैव पुद्गलानामवस्थितेः। बुद्धणा परमाणुकल्पनापपचेरविमागपरिच्छेदवदिति कश्चित्तं प्रत्याह ।

यहाँ कोई पिण्डत स्वपक्ष का अवघारण करता हुआ पूर्वपक्ष उठाता है, कि सूत्रकार ने जो जघन्य गुणा वाले परमाणुओं का अवध कहा है, यानी वैसे जघन्य गुणो परमाणुओं का वध नहीं होता है, सो हमको ठीक नहीं जचा है, क्योंकि परमाणुओं का कदाचिन भी अवध नहीं होता है, यानी परमाणु सदा बच्चे ही रहते हैं, स्कन्ध स्वरूप-पने करके ही पुद्गलों की सर्वदा अवस्थित पाई जाती है, जगत् में किसी को न्यारा न्याना परमाण नहीं दीख रहा है, हम आदि सब को सर्वत्र पिण्ड ही पिण्ड दीखते है, हा बुद्धि करके परमाणुओं की कल्पना करना भले ही बन जाय जैसे कि अविभागप्रतिच्छेंद किल्पत माने जा रहे हैं।

भर्णात्-जैनो ने उतने ही लम्बे चौडे बोभ-वाले जैसे नील, नीलतर, नीलतम पदार्थों में रूप के अन्तस्थल को समभाने के लिये, सी, पाचसी, पाच सहस्र, सख्यात, आदि आशो की कल्पना कर ली है, वस्तुत अविभागप्रतिच्छेद कोई न्यारे न्यारे वस्तुभूत टुकडे नही है, जैसे कि वस्त्र में न्यारे न्यारे सूत आतान वितान अवस्था अनुसार प्रतिभास रहे हैं, लगड़ा या मालदा आम को मर्यादा का अतिक-मए। नहीं करते हुये कुछ दिन तक रक्खे रहने देन से उनमें मिष्टता के अंश वढ जाते हैं, इस किया के अवसर पर आम में कही बाहर से आकर मिश्री या वक्खर नहीं मिल जाता है, अथवा मर्यादा से अधिक दिन तक रखे रहने देने से जो मिष्टता कम होजाती है, तब कोई उसमें से रस या वक्खर चू करके टंफ नहीं पंडता है, केवल अन्तरग वहिरंग कार्यों अनुसार उपज रही आम की पूर्वीपर परिणितिओं मे तारतम्य श्रनुसार मीठेपन के ग्रविभाग प्रिश्चचेद रूप श्रशों की कंल्पेना कर ली जाती है।

किसी पुष्प मे पहिले ग्रन्थ गन्ध थी पुनः उसी गंध गुण की उत्तरोत्तर-मुगन्ध, पर्याये ती ब्र सुगन्ध स्वरूप होगई है यहा भी गध की परिपृगं परीक्षा करने के लिये मुगंध परिणामों के गंश गढ लिये नाते है, उडद की दाल में कुछ देर तक धरी रहने में चिकनेपन के ग्रंश बढते हुने किपन कर लिये जाते है। विद्यार्थी की परीक्षा लेते हुये पूर्ण उत्तरों के मौ ग्रंश किपत कर छात्र की व्युत्पत्ति ग्रनुसार ग्रस्सी, पचाम, चालीस ग्रादि लव्धाक दे दिये जाते है, इसी ढग से ग्रविभाग प्रतिच्छेदों की कल्पना समान ग्रखण्ड पुद्गल स्कन्ध में तिर्यंग् ग्रंश कल्पना करते हुये प्रमाणुग्रों को गढ़ लिया गया है, वस्तुतः एक भी परमाणु ग्रवध, स्वतत्र, एकाकी नहीं है। इस प्रकार कोई एकान्त पिण्ड-वादी पण्डित कह रहा है उसके प्रति ग्रन्थकार महाराज समाधान-कारक ग्रगली वार्त्तिक को कहते है।

#### न जघन्यगुणानां स्याद्धंध इत्युपदेशतः । पुदुगलानामबन्धस्य प्रसिद्धेरपि संप्रहः ॥ १ ॥

निकृष्ट गुए। वाले परमागुओं का वध नहीं होता है, इस प्रकार सूत्रकार महाराज का उप-देश होने से पुद्गलों के अवध की प्रसिद्धि का भी सग्रह होजाता है। अर्थात्—श्री उमास्वामी महा-राज के "न जघन्यगुए। ना " इस सूत्र द्वारा अनेक परमागुओं का नहीं वधना भी प्रसिद्ध होजाता है युक्तियों से भी कई परमागुओं का अवन्ध सध जाता है।

स्कंधानामेन केषांचिद्वालुकादीनामबंधोस्तु न परमाणुनामित्ययुक्तं, प्रमाणविरो-धात्। " पृथिवी सलिलं छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्मपरमाणुः षड्विधमेदं मिण्तं पुद्गलत्त्वं जिनेन्द्रेणे " त्यागमेन पारमार्थिकपरमाणुप्रकाशकेन कल्पितपरमाणुवादस्य वाधनात्। पर-मार्थतो असंबंधपरमाणुवादस्य च परमाणुत्पत्तिस्त्रोण निराकरणात्।

कोई पण्डित कह रहे है कि अनन्तपरमाणुओं के तदात्मक पिण्ड होरहे बालू, माणिकरेती, रत्नधूल, ग्रादि किन्ही स्कन्धों का ही अबंध होरहा है इस सूत्रोपदेश-श्रनुसार जो कित्पय परमाणुओं का अबध कहा गया है वह तो नहीं प्रसिद्ध है। ग्राचार्य कहते है कि यह ग्राक्षेप करना ग्रयुक्त है, क्यों कि प्रमाणों से विरोध ग्राता है जगत् में केवल स्कन्ध ही नहीं है किन्तु परमाणूर्यें भी द्रव्य है। देखिये ग्रागम में यों लिखा है "पूढवी जलंच छाया चर्डिन्द्रय-विसय कम्म परमाणू । छिव्वह भेयं भिणायं पोग्गलद्व जिए वरेहि "(गौम्मटसार जीवकाण्ड) जिसका छेदन, भेदन या स्थानान्तर में प्रापण होसके वे पृथिवी, पत्थर, वस्त्र ग्रादि वादर स्कन्ध हैं। जिसका छेदन, भेदन, तो नहीं होसके किन्तु ग्रन्यत्र प्रापण होजाय वह जल. दूध, ग्रादि वादरस्कन्ध हैं। ग्रीर जिस पिण्ड का छेदन, भेदन, ग्रन्यत्र प्रापण कुछ भी नहीं होय ऐसे नेत्र-प्राह्म छाया, धाम, ग्रादि पुद्गल पिण्डों को वादर

सूक्ष्म कहते हैं। नेत्रके अतिरिक्त शेष चार विहिरिन्द्रियों के विषय होरहे पुद्गलों को सूक्ष्म स्पूल कहते हैं जैसे जिस कही या दाल में नीवू का रस पहिले से निचोड़ दिया है, अथवा इत्र की शीशी में से सुगन्व आरही है। भगौना में घरे हुये शीतल जल के साथ थोड़ा उठ्णा जल मिला दिया जाय तथा शब्दों को सुना जाय ऐसे चक्षु: इन्द्रिय के विषय नहीं होरहे रसवान् गन्धवान्, स्पर्शवान् या पौद्गलिक शब्द इन स्कन्धों को सूक्ष्मस्थूल कहते हैं। जिस पिण्ड का किसी भी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होसके वे कार्मणवर्गणा, आहारवर्गणा, कर्म, आदि स्कन्ध तो सूक्ष्म कहे जाते हैं, ये पांच तो स्कन्ध के भेद हुये श्री जिनेन्द्रदेव महाराजों ने पुद्गल द्रव्य का छठा भेद सूक्ष्म सूक्ष्म परमाण्यूमों का कहा है, यो वास्त्रविक न्यारी न्यारी परमाण्यूमों का प्रकाश करने वाले आगम वाक्य करके परमाण्यूमों के किल्लत मानने वाले वाद की वाघा प्राप्त होजाती है। अर्थात्—सिद्धान्त ग्रन्थों में परमाण्यूमों को वस्तुभूत स्वतंत्र साधा गया है, यदि परमाण्य्ये ही किल्पत होगी तो उनकी भीत पर रचा गया स्कन्ध ततोपि ग्रिष्ठ किल्पत होगा, किल्पत ईटो का घर वस्तुभूत नहीं है।

श्री विद्यानन्द स्वामी, श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती के ग्रन्थों का प्रमाण दे सकते है या नहीं ? इसमें आगे पीछे कौन हुये हैं यह सब इतिहास से सम्बन्ध रखने वाला अन्वेषण है, प्रवित्त प्रणाली अनुसार देशभाषाकार में ने प्राकृत गाया अनुसार संस्कृत आर्थाछन्द का सादृश्य होने से गोम्म-टसार के वाक्य का उल्लेख कर दिया है.हा घवल आदि सिद्धान्त प्रन्थ तो प्रधिक प्राचीन है श्री गोम्म-टसार भी तो उन्हीं सिद्धान्त ग्रन्थों के भवलम्ब पर रचे गये हैं। सम्भव है उक्त भार्या प्रधिक प्राचीन होय, अतः समीचीन आगम से कल्पित परमाख्यवादका प्रतिविधान होजाता है। एक वात यह भी है कि "भेदादख" इस परमाण्य की उत्पत्ति के मुचक सूत्र करके परमाण्यभों के वास्तविक रूप से अस-म्बन्ध होजाने के पक्ष-परिग्रह का निराकरण कर दिया जाता है यानी सूत्र पुकार कर परमाख्य की उत्पत्ति को वखान रहा है तो फिर अखण्ड स्कन्धका आग्रह करते हुये परमाण्यभों को ही स्वीकार नहीं करना या उनका अवध माने जाना निराकृत होजाता है।

मेदादणुः कल्प्यते इति क्रियाश्याहारान्नोत्पिशः परमाण्नामिति चेन्न, भेदसंघा-तेम्य उत्पद्यंत इत्यत्र स्त्रयम्रत्पद्यंत इति क्रियायाः क्रियांतराध्याहारनिवृश्यर्थम्रुपन्यासात् भेदा दणुरिति स्त्रस्य नियमार्थत्वात् पूर्वस्त्रेणैव परमाण्त्यत्तेविधानात् ।

परमाण्झों का सम्बन्ध नहीं होना मानने वाले वादी कहते हैं कि "मेदाद हाः" इस सूत्र का "कल्प्यते" इस कियाका अध्याहार कर देने से यह अर्थ—होजाता है कि मेद से अद्ध की कल्पना कर ली जाती है, अविभाग अति ज्छेद का हुष्टान्त दिया जा चुका है परमाण्झों की उत्पत्ति तो छेदन मेदन अनुसार नहीं होती है। अन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि ऊपरले "मेदसघातेम्य उत्पद्धते" यो इस सूत्र मे सूत्रकार महाराज ने स्वयं कण्ठोक्त उत्पद्धन्ते इस किया को उपात्त किया है, अर्थान्न मेद और संघात तथा मेद संघातों से स्कन्ध या परमाण्यों उपजते हैं यो कल्पना, व्यपदेश,

श्रादि ग्रन्य कियाश्रों के ग्रध्याहार की निवृत्ति के लिये उपजना इस किया का स्पष्ट शब्दों द्वारा निरूष्ण किया है। दूसरा "भेदादणुः" भेद से ग्रणू होता है, यह सूत्र तो मात्र नियम करने के लिये ही है परमाणु की उत्पत्ति का विधान तो 'भेदसघातेभ्य उत्पद्यन्ते" इस पहिले सूत्र से ही हो चुका था क्यों कि पूर्व सूत्रोक्त ग्रणूये ग्रौर स्कन्ध इन सभी पुद्गलों का इस सूत्रद्वारा उपजना कहा है ग्रत "भद से परमाणु की कल्पना करली जाती है" इस ग्रर्थ का यहा कथमि श्रवसर नहीं है।

चार्वाको ने "पृथिवयप्तेजोवायुरित तत्वानि" "तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषयसंशास्तेभ्य-इचैतन्य "यहा वडी दक्षता से काम लिया है "उत्पद्यते या ग्रिभव्यज्यते "चाहे किसी भी किया का उपस्कार किया जा सकता है ऐसी लोकदक्षता या दम्भ करना हम स्याद्वादियों को श्रभीष्ट नहीं है, "स्पष्टवक्ता न वञ्चक: "इस नीतिके अनुसार डके की चोट स्याद्वादिसद्धान्त का हम प्रतिपादन करते है भेद से परमाण्ये उपजते है वे समघन चतुरस्र परमाण्ये पहिले स्कन्ध अवस्था मे बंधे हुये थे। पीछे भी योग्यता मिलने पर बन्ध जाते है। यो परमाण्यों के अबन्ध का एकान्त किये जाना प्रशस्त नहीं है तथा परमाण्यों को अबन्। मान कर स्कन्ध का निराकरण करते चले जाना भी टीक नहीं है जब की परमाण्यों का बंध होरहा प्रतीत होरहा है, पुद्गलों का बंध ही स्कन्ध है।

किं च, विवादापन्नाः स्कंश्रभेदाः क्विन्प्रकर्षभाजः प्रकृष्यमाण्यवात् परिमाण्यविद्-त्यनुमाननाधितत्वान्न परमाणुनामबंधकल्पना श्रेयसी ।

एक बात यह भी है, कि घट के टुकडे. कपाल के टुकडे, कपालिका के टुकडे, ठिकुच्ची छोटी ठिकुच्ची खादि उत्तरोत्तर टुकडे होरहे स्कन्ध के भेद (पक्ष) कही न कही प्रकर्ष अवस्था को धार लेते है, (साध्य) अतिशय होते होते तारतम्य अनुसार उत्तरोत्तर छेदन, भेदन, का प्रकर्प होता जारहा होने से (हेतु) परिमाण के समान (अन्वयह्टान्त)। अर्थात्-परिमाण वढते बढ़ते जैसे अलोकाकाश में समाद्त होजाता है और परिमाण घटते घटते परमाणू मे जाकर अन्तिम अटक जाता है, उससे आगे नहीं चल पाना है, इसी प्रकार स्कन्धका टुकड़ा होते होते अविभागी परमाणू पर अन्त मे जाकर ठहर जाता है, पहिले परमाणू बंधे थे तभी तो उसके भेदसे टुकड़े हुये यो इस उक्त अनुमान से वाधित हाजाने के कारण परमाणूओं के अबध की कल्पना करना श्रेष्ठ नहीं है।

नतु च पग्माण्नामबंधसाधने तेषां पुनर्वधामावः साकल्येनैकदेशेन वंधस्याघटनादिति चेन्न, सद्मस्कधानामिष वंधामानप्रसंगात्। तेषामिष कात्स्न्येन वंधे सद्मैकस्कंधमात्रिष्डप्रसक्तेः एकदेशेन संवधे चैकस्कंधदेशस्य स्कंधांनरदेशेन वंधः कात्स्न्येनैकदेशेन वा मवेत् १
कात्स्न्येन चेत्तदेशदेशमात्रप्रसक्तिः, एकदेशेन चेदनणस्था स्यात्, प्रकागंतरेण तद्वन्धे परमाण्नामिष वंधस्तथैन स्यात स्निन्धस्त्वत्वाद्वंध इति निःप्रतिदंदस्य बंधस्य माधनात्। ततः सक्तं न
जधन्यगुणानां वंध इति । प्रतिपेधनतपुद्गालानामवधिसद्वेरिय संग्रह इति ।

यहा कोई पिएडत एक श्रीर श्राक्षेप करता है, कि उक्त सूत्र ग्रीर वार्तिक ग्रनुसार जैनो ने कित्यय परमाण्य्रों का श्रवध सिद्ध कर दिया है, ऐसी दशा में हमारा कहना है, कि यदि परमाण्य्र्यों का वंध नहीं होता साधा जायेगा तो फिर उन परमाण्य्र्यों का कभी वध हो ही नहीं सकेगा वधों कि पहिले वौद्धों की श्रोर से इस वात की पुष्टि यों की जा चुकी है. कि यदि परमाण्यु का दूमरे परमाण्यु के साथ पूर्ण रूप से वध मान लोगे तव तो दो परमाण्य्र्यों का इच्च्यूक या ग्रनेक परमाण्यु शों का प्रवयं केवल एक परमाण्यात्र हं।जायेगा। वन्ध होने से कोई लाभ नहीं निकला, रुट्टा परमाण्यु शों को ही खों जो गया, हाँ यदि इस दोप के निवारण करने के लिये एक देश से परनाण्यु का दूमरे परमाण्यु के साथ वध जाना स्वीकार किया जायेगा तो श्रवण्ट एक निरश परमाण्यु पहिले से ही कई एक देश मानने पड़े गे यो पुन उन एक देशों साथ परमाण्यु का ससर्ग मानने पर घनेक दोष ग्राते हैं परमाण्यु की निरशता ग्रीर ग्रवण्डता भी मर जायेगी ग्रतः परमाण्यु का ग्रन्य परमाण्यु शों के माथ सकलपने या एकदेश करके वध जाना घाटत नहीं हुआ।

प्रत्यकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि यो तो इसी प्रकार सूक्ष्मस्कन्छों के भी वह जाने के भ्रभाव का प्रसग भ्राजावेगा उन सूक्ष्म स्कन्छों का भी पर-पर परिपूर्ण रूप ने वह होना मानने पर कई सूक्ष्म स्कन्छों का मिल कर भी केवल एक सूक्ष्म स्कन्छ वरोवर ही पिण्ड हो जाने का प्रसंग भ्राजावेगा सर्वाङ्ग बंध हो जाने पर एक परमाण्य वरावर या प्रदेश मात्र भी क्षेत्र की वृद्धि नहीं हो पाती है, भौर सूक्ष्म स्कन्छों का परस्पर एक देश से सम्बन्ध स्वीकार करने पर तो उस सूक्ष्म स्कन्ध का भ्रपने एक एक देशों के साथ पुन. एक देश या पूर्ण देश से सम्बन्ध मानने पर भ्रावस्था या छोटा एक देश मात्र ही हो जाने का प्रसग ये दोष भाते हैं। देखिये स्कन्ध के एक देश का स्कन्ध का भन्य देश के साथ क्या परिपूर्णता से बध होगा? भ्रथवा क्या एक देशेन होगा? वत भा पूर्ण रूप से वव मानने पर उस सूक्ष्म स्कन्ध का भ्रपने एक छोटे से देश वरावर हो जाने का प्रसग भाता है, हा एक देशेन बध मानोंगे तब तो पुनः भ्रव्य एक एक देशों को कल्पना करना बढता चला जाने से भ्रावस्था योष भ्राजायेगा यदि सम्पूर्णपने भौर एक देशे-पने इनसे न्यारे किसी भ्रन्य प्रकार करके उन सूक्ष्म स्कन्धों का बध माना जायेगा तब ता परमाण्यभी का भी तथेव उस ती सरे प्रकार करके ही बध हो जाभी भतः स्निग्धपन भीर रूप इस ती सरे प्रकार से परमाण्य का बध हो जाना मान लिया जाय यो प्रतिपक्ष से रिहत होकर परमाण्यभों के बध की निरावाष सिद्धि कर दी जानी है।

अब कोई प्रतिवादी प्रतिक्षल हुन्ह्युद्ध करने के लिये सन्मुख खडा नही रहता है, तिस कारण से सूत्रकार ने यह वहुत अच्छा कहा है, कि जघन्य गुण वाले परमाण्यों का बघ नहीं हीता है, गम्भीर विद्वानों के वचन अपरिमित अर्थ को लिये हुये रहते हैं, अत कितपय परमाण्यों के निषेष के समान उसी सूत्र करके कुछ पुद्गलों के बघ नहीं होने की सिद्धि का भी समह होजाता है, अथवा "न जघन्यगुणाना" इस उपदेश से कितपय पुद्गलों के अवध बने रहने की प्रसिद्धि का भी समह होजाता है,

यों पंक्ति शुद्ध कर ली जाय जो कि वार्त्तिक में कहा गया है।

येषां परमाण्यनां वधस्तेषां वन्ध एव सर्वदा,येषां त्ववंधस्तेषामवंध एवेत्येकांतोष्यनेना-पास्तः । वेषांचिदवधानामपि कदाचिद्बधदर्शनाद्धंधवतां चाऽबंधप्रतीतेविधकाभावात् परमाणुष्विपि तन्नियमानुषपत्तेः ।

कोई एकान्तवादी पिण्डत यो कह रहा है, कि जगत् मे जिन परमास् श्रो का वंध है, उनका सदा बध ही है, ग्रौर जिन परमास् श्रो का बध नही होता है, उनका सदा ग्रवध ही रहता है, ग्राचार्य कहते है, कि यह एकान्त भी इस उक्त कथन करके निराकृत कर दिया गया है, क्यों कि कारण नहीं मिलने पर पहिले बंधको नहीं प्राप्त होचुके भी किन्हीं किन्हीं परमास् श्रो का कदाचित् ग्रव बध होरहा देखा जाता है, ग्रौर बघवाले परमास् श्रो का भी भेदक कारण उपस्थित होजाने पर ग्रौर पुनः द्वधिक ग्रुस सहितपन की योग्यता नहीं मिलने पर ग्रवध ग्रवस्था मे पड़े रहना प्रतीत होरहा है, इन प्रतीतिग्रो का कोई वाधक प्रमास नहीं है, जब नित्य निगोदिया जोव भी निकलकर व्यवहार राशि में ग्राजाता है, सूर्य विम्ब, चन्द्रमण्डल, सुमेर, ग्रकृत्रिम चैत्यालय,ग्रादि-ग्रनादि कालीन, पुद्गल पिण्डो में से ग्रनेक परमासु वे निकलती, मिलती रहती है, कितनी हो ग्रनादि काल की परमास् ये ग्राज कारस मिल जाने पर वंध को प्राप्त होजाती है, ग्रनन्त वर्षों से स्कन्ध में प्राप्त होरही परमास् ये ग्राज ग्रसंख्य वर्षों के लिये स्कन्ध से ग्रपना पिण्ड छुड़ा बैठती है। ग्रतः स्कन्ध में जैसे केवल स्कन्ध ही वने रहने का कोई नियम नहीं बनता है उसी प्रकार परमास सुग्नों में भी उस बध दशा ही बने रहने या किन्ही में ग्रवन्ध ग्रवन्थ ही वने रहने का नियम कर देना नहीं बन पाता है। यहा तक यह तात्पर्य निकलता है कि जघन्य स्नग्ध गुसावाले ग्रौर जधन्य ख्क्ष गुस्स वाले परमास्तु को छोड़ कर ग्रन्य स्निग्ध परमास्तु श्रो ग्रीर कक्ष गुस्स वाले परमास्तु श्रो की छोड़ कर ग्रन्य स्निग्ध परमास्तु श्री ग्रीर कक्ष गुस्तवाली परमास् ग्री का परस्पर में बध होजाता है।

अब ऐसी दशा में सामान्य रूप से परमाणुओं के बद्य जाने का प्रसंग आजावेगा यानी दश गुएा स्निग्ध वाले परमाणु का दूसरी दश स्निग्ध गुएा वाली परमाणु के साथ बंध जाना बन बैठेगा जो कि इटट नहीं है श्रत इस प्रसंग का प्रतिषेध समभाने के लिये श्री उमास्वामी महाराज को यह श्रिग्म सूत्र भी रचना पड़ा है।

# ग्रणसाम्ये सदशानाम् ॥ ३६ ॥

जिनके भाग तुल्य है ऐसे ऐसे परमाखुत्रों के गुणों की समानता होनेपर सहश या विसहश परमाखुत्रों का बंध नहीं होपाता है, हा गुणों की विषमता होने पर तो सहश या विसहश परमाखुत्रों का मिथः बंध होजाता है।

गुणवैषम्ये चंधप्रतिपत्त्यर्थं सदृश्यहणं । सदृशानां स्निग्धगुणानां परस्परं स्वगुणानां व्यान्योन्यं भानसाम्ये वन्धस्य प्रतिषेधात् ।

गुणो की विषमता होने पर वध होजावे इसकी प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्र में सर्द्श शब्दें का ग्रहण है, सद्दश ।स्नग्ध गुणवाले परमाणुमों के परस्पर में अथवा रूक्ष गुण वाले सद्दशपरमाणुम्रों के परस्पर में भागों की समता होजाने पर इस सूत्र द्वारा वध का निषेध किया गया है। भर्यात्—दो स्निग्ध गुणों को धारने वाले परमाणु का दो रूक्ष गुणों को धारने वाले परमाणु के साथ भौर दो गुण स्निग्धवाले परमाणु का दो रूक्ष गुण वाले परमाणु के साथ बध नहीं होता है क्यांकि इनमें गुणकार थानी मांग की समानता है।

नन्त्रेवं विसदशानां गुरु साम्ये वधप्रतिषेषो न स्यादिति न मन्त्रच्यं, सदशप्रहणस्य विसदश्च्यः च्छेदार्थत्वाभावात् सदशानामेवेन्यवधाः गानाश्रयणात् । गुण्याम्ये वेति स्त्रोपदेशे हि सदशानां गुरु वषम्येषि वधप्रतिषेधप्रसक्ती तद्वचित द्वये मदशप्रहण् कृतं, तेन स्निग्धह्य-जात्या साम्येषि गुण्ववेषम्ये वंधसिद्धिः ।

यहा कोई झाक्षेप करता है कि इस प्रकार सहश ही परमाणुझो के गुण साम्य होने पर बध का निषेध किया जायेगा तब तो विसहश परमाणुझो का गुण-साम्य होने पर बध का प्रतिषेध नहीं होसकेगा किन्तु सिद्धान्त में गुण-साम्य होने पर स्निग्ध रूक्ष या रूक्ष स्निग्ध इन विसहश परमाणुझों का भी बंध निषेधा गया है। तीन रूक्ष गुणों के धारी परमाणुका तीन स्निग्ध गुणों के धारी परमाणु के साथ वध नहीं माना गया है जेसे कि चार स्निग्ध गुण वाले परमाणु का चार स्निग्ध वाले दूसरे परमाणु के साथ बध जाना नहीं स्वीकार किया गया है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं मानना चाहिये क्योंकि सहश पद का प्रहण सूत्र में विसहश का व्यवच्छेद करने के लिये नहीं है। " सहशाना एव" सहशों का ही बध नहीं होसके ऐसे अवधारण का आश्रय भी नहीं किया गया है। जिससे कि सम—गुण विसहशों का वन्ध होजाय, अत. विसहशों का भी गुण—साम्य होने पर बंध होना निषेधा जाता है।

यदि सहश और विसहश दोनों का ग्रहण करने के लिये केवल 'गुण-साम्ये वा" गुणों के समान होने पर किसी भी सहश या विसहश का वन्ध नहीं होपाता है, यो सूत्र का उपदेश किया जाता तब तो सहश परमाणुष्ठों का गुणों के वैपम्य होने पर भी उन सम गुण वालों के समान बन्ध के निषेध का प्रसंग प्राप्त होजाता, ऐसी दशा में उन विषम गुण वालों के वध की सिद्धि करने के लिये सूत्र में सहश शब्द का ग्रहण किया गया है। उस सहश शब्द करके स्निग्व जाति या रूक्ष जाति के द्वारा समानता होने पर भी यदि गुणों की विषमता होय तो उन परमागुमों के वध जाने की सिद्धि होजाती है। अर्थास्—गुणों के वंषम्य होनेपर सहशों का बंध हो ही जाता है, यह बात सहश पद देने पर ही निकलती है, नान्यथा।

किमर्थिमद खन्नमन ी दित्याह ।

कोई जिज्ञासु पूछता है कि इस "गुरासाम्ये सहशाना" सूत्र को किस प्रयोजन को सिद्धि के लिये श्री उमास्वामी महाराज ने कहा था ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार (हम ही तो) इस ग्रगली वात्तिक को कहते है।

## अजघन्यगुणानां तत्प्रसक्तावविशेषतः। गुणसाम्ये समानानां न वंध इति चात्रवीत्॥ १॥

पूर्व सूत्र द्वारा जघन्य गुएगो से रहित हो रहे परमाएग्रा का विशेषता रहित हो कर उस तघ होने का प्रसंग प्राप्त होजाने की श्रवस्था उपस्थित होजाने पर श्री उमास्वामी महाराज "गुएग्साम्ये सहशाना "गुएगो की समानता होने पर सहशपरमाएग्रा का वध नही होता है यो इस सूत्र को कहते भये। श्रर्थात् —कभी कभी छोटे पदार्थ का निषेत्र करते हुये उससे बड़े पदार्थ का विधान स्वतः प्राप्त होजाता है। श्रतः उस श्रानिष्ट का निषेत्र करने के लिये पुन. कण्ठोक्त दूसरा निषेत्र करना पड़ता है जैसे कि तुच्छफल के भक्षण का निषेघ्र कर देने पर स्वार्थी पुरुष महाफल का भक्षण करना विहित्त समक्त लेते है, श्रतः महाफल के भक्षण का भी कण्ठोक्त निषेत्र करना पड़ता है। रात्रि मे जल नहीं पीना चाहिये इसका श्रर्थ रात्रि मे अन्त दूर फल, खा लिया जाय श्रीर पानी पिये कुल्ला किये विना ही सो जाय, यह नहीं है। तथा सूक्ष्म चोरी का निषेध छठे गुएगस्थान मे है एतावता कोई विरत मुनि स्थूल चोरी नहीं कर सकता है। श्रनः परमागुश्रो के गुएग-साम्य श्रवस्था मे बन्न का निषेध करना सूत्र-कार महाराज का स्तुत्य प्रयत्न है।

#### केपां पुनर्वधः स्यादित्याह ।

अगले सूत्रके लिये अवतरण यो है, कि यो तो वधके एक विधायक और दो निषेधक सूत्रो करके विषम भाग वाले तुल्य-जातीय अथवा अतुल्य-जातीय पुद्गलों का किसी भी नियम के विना ही बंध जाने का प्रसग प्राप्त हुआ। दस स्निग्ध गुण वाले परमाणु का बीस गुण स्निग्ध वाले पुद्गल के साथ या चालोस गुण रूक्ष वाले के साथ भी वब हो जावेगा, जा कि इब्ट नहीं है, अतः बताओं फिर कैसे किन परमाणु श्रो का बंध होसकेगा? इस प्रतिपित्सा का समाधान करते हुये सूत्रकार अग्रिम सूत्र को प्रव्यक्त कहते हैं।

# द्वयधिकादिग्रणानां तु॥ ३७॥

तुल्य जाति वाले या श्रतुल्य जाति वाले जो पुद्गल परस्पर मे स्निग्ध या रूक्ष पर्यायों मे दो श्रिधिक श्रविभाग प्रतिच्छेदों को धारते हैं, उनका तो वन्ध होज़ाता है श्रथीत् तु शब्द करके 'न जधन्य-गुणाना, सूत्र से चले जा रहे प्रतिषेध को व्यावृत्ति कर दो जातों है, श्रोर 'स्निग्वरूक्षत्वावंधः' सूत्र से ४६

मार्रह बध होने का कथन कर दिया जाता है, अत. दो स्निग्ध गुण या दो रूअ गुण वाले परमाणु का एक 'गुण दो गुण या तीन गुण के धारी स्निग्ध 'म्रथम रूअ परमाणु के साथ बध नहीं होगा। हाँ चार गुण स्निग्ध वाले या चार गुण रूअ वाले म्रन्य परमाणु के साथ तो उसका बंध भ्रवश्य हो जायेगा किन्तु उसी दो गुण स्निग्ध या दो गुण रूअ के धारी पुद्गल का फिर पाच, छः, सात, माठ, संख्यात मसस्यात या मनन्त, स्निग्ध रूअ गुणों के धारी दूसरे परमाणु के नाथ वध नहीं होसकता है, इसी प्रकार तीन गुण रूअ या स्निग्ध के बारी परमाणु का पाँच गुणधारी स्निग्ध या रूअ पुद्गल के साथ वध हो जायेगा किन्तु शेष पहिले पिछले गुणों के धारी परमाणु के साथ वध नहीं होगा इसी प्रकार शेप परमाणुओं में भी द्वधिकता को व्यवस्था ओह ली जाय, जधन्य गुणों को छोह कर शेष सजातीय, विजातीय, परमाणुओं के स्निग्ध कक्ष गुणों के भविभाग प्रतिच्छेदों में द्वधिकता का प्रकरण मिल जाने पर वंध होजाता है।

द्वयिकश्चतुर्गु गः। कथ १ एकगुणस्य केनचिद्वधप्रतिपेधाद्द्विगुणस्य वंधसंमगा-सतोद्वधिकस्य चतुर्गु णत्वोपपत्ते । प्रकारवाचिनादिप्रहणे । पंचगुणादिपरिप्रहः, त्रिगुणाद् । नां वंधे पंचगुणादीनां द्वचधिकतोपपत्ते । एवं च तुन्यजातीयानां विज्ञातीयानां च द्वचधिकादि । गुणानां वंध सिद्धो भवति । तु शब्दस्य प्रतिपेधनिवृत्पर्यत्यात् । तथाहि—

द्वयिं शब्द का अर्थ चार भाग वाला है, सो किस प्रकार है ? उसको यो समको कि एक गुगा वाले परमाग्नु का तो किसी के साथ वध होता ही नहीं है क्यों कि 'न जवन्यगुगाना' से निषेध कर दिया गया है, हा दो गुगा वाले परमाग्नु का वधा जाना सम्भव होता है, भत उस दो गुगा वाले से जो इस सूत्र अनुसार दो भ्रधिक गुगा वाला अन्य परमाग्नु होगा उसको चार गुगा सहितपना बन जाता है, तीन गुगा वाले का पाच गुगा वाले के साथ बधा जाने के योग्य द्वथिकता है।

प्रादि शब्द का भर्थ यहाँ प्रमृति कर देने से द्रयिशक, त्र्याधिक, चतुरिधिक, द्वारा यो सिद्धान्त से विरोध भाजाता, भले ही 'तद्रगुणसंविज्ञानबहुन्नीहि का भाश्रय कर द्विधिक का भी सम्रह कर लिया जा संकता या तथापि सिद्धान्त के भविरोध भनुसार भादि शब्द को प्रकार भर्थ का वावक मान लिया जाय सूत्र मे प्रकार ग्रथ को कहने वाले भादि शब्द का प्रहण कर देने से पाच गुण, छः गुण सात भाग, ग्रादि के धारी प्रमाणुभो का भी प्रिमह होजाता है, तीन गुण वाले चार गुण बाले भादि परमाणु का बध होजाना मान लेने पर पाच गुण, छ गुण, भादि के धारी परमाणुभो की द्व्यधिकता पुष्ट बन जाती है, तथा इसी प्रकार तुल्य-जाति वाले भीर विभिन्न जाति वाले परमाणुभो की द्वयधिक गुणवाली भवस्था 'होजाने पर 'उनका बध जाना सिद्ध होजाता है, इस सूत्र में तु शब्द को 'न जधन्यगुणानां, से चले भारहे निपेध की विवृत्ति के लिये युक्त किया गया है, इसी बांज की कुन्यकार प्रगली वालिक द्वादा यो स्पष्ट कहे देते है।

# इ.चिकादिगुणानां तु वंधोस्तीति निवेदयन् । सर्वापवादनिमु क्तविषयस्याह संभवम् ॥ १ ॥

' द्वधिकादिगुणाना तु' इस सूत्र द्वारा दो ग्रधिक गुणवाले परमाणुश्रो का तो वधा होजाता है, यो निवेदन करते हुये मूत्रकार महाराज सम्पृणं ग्रपवादो से सर्वथा रहित होरहे बध विषय, के सम्भवने को कह रहे हैं। ग्रथात्-'स्निग्धरूक्षत्वाद्वयः' यह उत्सगं सूत्र है, उसके पीछे 'न जधन्यगुणाना 'गुणासाम्ये सहशानां' ये ग्रपवाद सूत्र है, 'द्वधिकादिगुणाना तु' यह ग्रपवादो से रहित होता हुग्रा बध विषय के निर्णीत सिद्धान्त को कहने वाला सूत्र है।

उक्तं च। 'गिद्धस्स गिद्धेण दुराहिएण, लुक्खम्स लुक्खेण दुराहिएण। गिद्धस्स लुक्खेण उ एइ वंघो, जहराणवज्जे. विसमे समे वा ॥' विपमोऽतुल्यजातीयः समः सजातीयो न पुनः समानमाग इति व्याख्यानान्न समगुणयोर्वधप्रसिद्धिः।

उपरिम सिद्धान्त ग्रन्थों में कहा भी है, कि स्निग्ध परमाणु का दूसरी दो श्रिषिक स्निग्ध गृण्यवाली परमाणु के साथ बध होजाता है, श्रीर रूखे गुण्य वाली परमाणु का ग्रन्य दो श्रिष्ठक रूखे गुण्य वाली परमाणु के साथ बध होजावेगा । तथा स्निग्ध परमाणु का दो गुण्य श्रिष्ठक रूखे वाली द्वितीय परमाणु के साथ बधना होजायेगा, रूखे का भी द्व्यधिक स्निग्ध के साथ बंधजाना सम्भवता है। हाँ परमाणु की जघन्य गुण्य वाली श्रवस्था को छोड दिया जाय । ग्रन्य सभी सम श्रथवा विषम गुण्य-धाराश्रो में वंध होजाना श्रनिवार्य है। विषम का श्रथं यहा प्रतुल्य जाति वाला है, श्रीर सम का श्रथं समान-जाति वाला है। श्रर्थान स्निग्ध का स्निग्ध श्रीर रूक्ष का रूख नुल्य जातीय है, किन्तु स्निग्ध का रूक्ष ग्रीर रूक्ष का रूक्ष ग्रीर रूक्ष का रूक्ष नुल्य जातीय है, किन्तु स्निग्ध का रूक्ष ग्रीर रूष्य का स्निग्ध परमाणु तो श्रतुल्य-जातीय हे, ग्रतः विषम के समान सम यानी सजातीय परमाणुश्रो में भी वध का विधान कर दिया गया है, सम का श्रयं फिर समान भाग वाला नहीं है. यो ध्यान्यान कर देने में 'गुण्यसाम्ये सहशाना' इस सूत्र श्रनुसार ममान गुण्य वाले परमाणुश्रो के यध जाने की श्रिनिद्ध नहीं होसकी।

ध्यवहार में भी दो, चार. छह, ब्राठ, दस, ब्रादि दो के ऊपर दो दो ब्रां को ब्रिधिकता होते गन्ते सम संन्या यानी पूरा को समधारा कहते हैं, ब्रांर एक के ऊपर दो दो की बृद्धि होने पर सीन. पाच. सात, उत्यादि उनी संस्ता में पड़े हुये ब्रांकों को विषमधारा कहते हैं, जधन्य गुगों की व्यवस्था को छोड़ कर दोनों शाराख्रों में पड़े हुये चाहे किन्हीं भी प्रविभाग प्रतिच्छेदों के शारी दो गुग धिक वाले पूद्गलों का बंध होजाना प्रसिद्ध कर दिया गया है, जेप ब्रांगे पीछे के गुगों को शार नहें पुत्रवनों का नहीं।

कुतः पुनर्दावेव गुसाविधकी सजातीयस्य विज्ञातीयस्य वा परण बंधहेतुनां वृतिप-चेने नान्यवेत्याह । यहा किसी विनीत शिष्य की सूत्रकार महाराज के प्रति जिज्ञासा है, कि क्या कारण है? जिससे फिर दो ही गुण श्रिष्ठक वेचारे भला, उन सजातीय श्रथवा विजातीय परमाणुप्रो का दूसरे परमाणु के साथ बद्य होजाने के कारणपने को प्राप्त होरहे है, प्रन्यथा ग्रानी प्रन्य प्रकार समगुणता, त्र्याधकगुणता, या चार गुणो से श्रष्ठिक गुण-सहितपना, श्रादि उस बंध का कारण नहीं माने गये है, अतः बताश्रो कि इन अन्य प्रकारों से क्यो नहीं वध की हेतुता व्यवस्थित कर दी जाय भर्यात द्रष्थिक गुणो पर क्यो वल हाला जाता है? सम-गुणो का ही बद्य क्यो नहीं हो जाय?, नीति तो यो कहती है, कि 'ययोरेव सम वित्त ययोरेव सम कुल। तयोर्में त्री विवाहरूच न तु पुष्टिवपुष्टयो:' ऐसी बुभुत्सा जागृत होने पर श्री उमास्वामी महाराज श्रिप्रम सूत्र को कहते है।

# वंधेऽधिकौ पारिणामिकौ ॥ ३८॥

बंघ होजाने पर श्रधिक होरहे दो गुरा दूसरे परमास् के दिहीन गुराो को स्वायत्त कर परि-स्थाम करा देने वाले होजाते है। जैसे कि गीला गुड चून को या पड गई घूल को ग्रपने ग्रधीन मबुर रस वाला करता हुआ स्वकीय गस्तों का श्रापादन करने से परिस्ताम कराने वाला होजाता है इसी प्रकार भन्य भी ग्रधिक गुरा वाला परमासु दूसरे द्विभाग न्यून परमासु को द्वाशुक स्वस्था मे स्वकीय रूखे या चिकने श्रविभागप्रतिच्छेदों के अनुरूप कर लेता है, ग्रत वहा में श्रिक्त गुर्गों को दूसरे के गुर्गों का पारिस्तामिकत्व साधने के लिये बहाने का वीज द्वाश्विकता को बताया या है।

यस्मादिति शेपः। त्रकृतत्वाद्गुग्रासंत्रत्ययः। कः, त्रकृतौ गुग्री द्रयधिकादिगु निं त्वित्यत्र समासे गुग्रीभूतस्यापि गुग्रशब्दस्यानुवर्तनिमद्व सामध्यति, तदन्यस्यानुवर्तनासंभवात्। गुग्रावितिवामिसंवंघोर्थवशाद्विमक्तिषवनयोः पारगामात् मावांतरापादकौ पारिग्रामिकौ, रेखो क्लिन्नगुग्रवत्। तथाहि।

इस सूत्र मे 'यस्मात्, इस नद को शेष समक्त कर उपस्कार करते हुये यो अर्थ समक लिया जाय कि जिस कारण से वध होजाने पर एक के दो अधिक गुण दूसरे के दो न्यून गुणो का स्वानुकुल परिणमन करा देते है, तिस कारण दो अधिक गुण वालो का वघ होजाना समुचित है, यो उक्त दोनों सूत्रो का प्रतिज्ञावाक्य वन गया। प्रकरण मे प्राप्त होरहा होने से गुण की भले ही प्रकार प्रतीति होजाती है, यानी "वधे सित अधिकौ गुणौ पारिणामिकौ भवत: "यह वाक्य बनजाता है।

यदि कोई पू'छे कि द्विवनान्त 'गुगो' यह पद भला प्रकरणप्राप्त कहा होरहा है ? बतामो इसका उत्तर यह है, कि 'द्वर्याधकादिगुगाना तु' यो इस सूत्र मे यद्याप गुगा शब्द बेचारा बहुबीहि समास मे गौगा होचुका है, 'एकयोगनिदिष्टाना सह वा निष्टृत्ति' सह वा प्रवृत्ति.' इस नियम मनुसार केवल गुरा शब्द का निकाल लेना उसी प्रकार कठिन है. जैसे कि किसी म्रंगी मे से एक भक्क को निकाल लेना या रसीले पदार्थ से रस का निकाल लेना दुष्कर है, तथापि समास-वृत्ति मे उपसर्जनी-

भूत होचुके भी गुए। शब्द की यहां ग्रर्थ की सामर्थ्य से अनुवृत्ति कर ली जाती है, उस गुए। शब्द से अन्य होरहे द्वि, श्रांघाक प्रांदि इन अप्रयोजनीभूत शब्दों की अनुवृत्ति करना यहां नहीं सम्भवता है, अतः 'गुए, देस द्विवचनान्त पदका ही यहां मूत्रमे दोनों ग्रोर से सम्बन्ध कर लेना युक्त है। 'ग्रर्थवशाद् विभक्तिवचनविपरिए।। म' श्रर्थ के वश रो । वभक्ति ग्रीर वचन का परिवर्तन कर दिया जाता है, श्रतः पष्ठी बहुवचनान्त 'गुगाना' इस पद को यहां प्रथमा द्विवचनान्त 'गुए, इस स्वरूप से परिए।त कर दिया गया है, पारिए।। मिक का अर्थ प्रवृत भाव से अन्य भावों में प्राप्ति करा देना है, जैसे कि मधुर रस वाला गीला गुड यहां वहां से उड कर पड गये रेतः, यूल, ग्रांदि की अपने मधुर रस ग्रनुमार परिए। ति करा देना है।

यद्यपि गुड मे धूलि कगो के मिल जाने पर उतना मीठापन नही रहता है, सूक्ष्म-दृष्टि पुरुपो से यह वात छिपी नही है, फिर भी उस धूलि का रस गुड मे मिल जाने से परिवर्तित होगया है, यह नि: सन्देह मानना पडता है, एक कड़वे वादाम ने भले ही पाच सेर ठंडाई को विगाड दिया है, फिर भी अधिक मीठी ठडाई ने इधर कड़वे बादाम को मीठा होजाने के लिये भी वाध्य कर दिया है, हां यदि कटु बादाम उसमे नही गिरता तो ठडाई और भी अधिक मोठी होजाती। यहा इनना ही कहना है, कि ठंठाई ने बादाम को मीठा किया किन्तु एक कटु बादाम ने मीठी ठंडाई को कडुआ नही कर दिया है, अत गीला गुड जैसे रेखओ का स्वकीय रस अनुसार पारिखामिक है, उसी प्रकार वध होजाने पर अधिक गुगा उस दूसरे के गुगों को अन्य भावो अनुसार आपादन करते हुये पारिगामिक होरहे है, इसी सिद्धान्त की अग्रिम वार्त्तिक द्वारा और भी स्पष्ट करके ग्रन्थकार दिखाते है।

# बन्धेधिकौ गुणौ यस्म।दन्येषां पारिणामिकौ । दृष्टौ सक्तुजलादीनां नान्यथेत्यत्र युक्तिवाक् ॥ १ ॥

जिस कारण कि वन्ध हो जाने पर ग्रधिक गुएा उन बन्ध रहे ग्रन्य द्रव्यों को स्वकीय गुएाानुरूप परिएामन करा देने वाले देखे गये हैं। जैसे कि सतुग्रा जल या पानी वूरा, ग्रथवा दूध मिश्री
ग्रादि पदार्थों का वन्ध होजाने पर ग्रधिक गुएा वाला द्रव्य ग्रन्य न्यून गुएा वाले का स्वानुरूप परिएाम
कर लेता है, ग्रन्य प्रकारों से कोई व्यवस्था नहीं होपाती है। ग्रतः यो इस सूत्र में यह ग्रनुमान वनाते
हूथे युक्ति-वाक्य प्रतीत होरहा है। ग्रथात्—व्यवहार में भी द्रव्यवान पुरुष दरिद्रों को, उद्भट पण्डित
जिज्ञासुग्रों को, प्रकाण्ड वक्ता श्रोतायों को, चतुर नारी पित को, गुरु चेला को, ग्रपनं ग्रनुकूल कर ही
लेते हैं। रिक्त पदार्थ पूरा के ग्रधीन होजाता है, पुत्र-रहित महाराखी भी वच्चों वाली पिसनहारी की
ग्रोर टकटकी लगानी हुई देखती रहती है,विचारती है कि भले ही में निर्धन होती किन्तु वच्चों वाली
होती। वच्चों को ग्रपनी ग्रांखोंमे वैठाये रखती। सच्चरित्र ग्रीर सिद्धान्त न्यायवेत्ता विद्वान् के मुख की
ग्रोर सैंकडों धनाह्य मुंह वांये खड़े रहते हैं, गुर्णी पुरुष का ग्रह्मगुर्णी पुरुष पर वड़ा भारी प्रभाव

पडता है। तिस कारण "वन्धेधिको पारिग्णामिको "उचित है। इस सूत्र मे च शब्द लगाने की कोई श्रावश्यकता नहीं दीखती है।

यथैव हि रूचाणां सक्तूनां स्निग्धा जलकणास्ततां द्वाभ्यां गुणाभ्यामधिकाः पिंडा त्मतया पारिणामिका दृश्यंते नान्यथा । तथैव परमाणांद्विंगुणस्य चतुर्गुं गाः परमाणाः पारिणा-मिकः स्याद्न्यथा द्वयोः परमाण्योरन्थोन्यमविष्य क्तरूषद्वयणुकस्कंधपरिणामायागात् संयोगमात्र-प्रसक्तेः परस्परविवेकप्रसक्तेस्तद्नन्वयवत्वं ।

इस यथा का अगले तथा शब्द के साथ अन्वय कर लेना चाहिये जब कि जिस ही प्रकार रूखें मतुश्राध्नों को चिकने जल के कए। उन सतुभाश्रों से दो गुए। करके श्रधिक होरहे सन्ते पिण्ड स्वरूप करके परिए। म कराते हुये देने जाते हैं। अन्य प्रकारों में नहीं देने जाते हैं। अर्थात्—श्रधिक चिक-नाई को धार रहा जल ही रूक्ष प्रकृतिके सतुभाध्नों का चिकना पिण्ड बाध देता है। एक सेर सतुभाध्नों में दो चार वूद पानी तो सूख कर सतुभाध्नों के रूखेपन में अपना खोज खो देनेगा सतुभा खाने वाले तभी तो श्रधिक पानी में सतुभाध्नों की पिण्डी वनाते हुये स्वादु रसायन सिद्ध कर नेते हैं।

तिस ही प्रकार दो गुण वाली परमाणु का चार गुण वालो परमाणु वन्छ कर स्वानुरूप परिण्मन करा देती मानी जायेगी अन्यथा यानी दूसरे अधिक गुण वाले के अनुरूप परिण्मन नहीं माना जाकर यदि अपने अपने पूर्वोपास गुणो अनुसार ही परिण्यित वने रहना माना जायेगा तब तो दोनो परमाणुओं की परस्पर में अपृथक् भूत स्वरूप होरहे द्वंच्युक स्कष्ठ नामक परिण्यित होजाने का अयोग होजावेगा, दो परमाणुओं का केवल सयोगमात्र ही होजानेका प्रसग आवेगा जोकि अवयवों को मानने वाले जैन, नैयायिक, वैशेषिक किसी के यहा इष्ट नहीं किया गया है। अपने अपने गुणों को धार रही परमाणु पृथक् पृथक् पढ़ी रहेगी तो दोनों की अपृथक् अवस्था रूप द्वंचणुक स्कन्च मला कहा बना। वौद्धों का सा अत्यासक्त असंसृष्ट स्पर्शमात्र माने रहो ऐसी दशा में परमाणुओं का परस्पर पृथम्भाव बने रहने का ही प्रसग आया, अतः जन परमाणुओं का अन्ययं नहीं वन सका। अन्ययं के विना अवयं कि स्कन्ध की सिद्धि कथमिंप नहीं होसकती है। नदी में जल की धाराये जैसे जलमें अन्वित होरही हैं उसी प्रकार अवयंवी में अवयंवों का एक रस होरहा है।

न च विमागसंयोगाभ्यामन्यपरिगामः प्राप्तिरूपो न संगवतीति युक्तं वक्तुं, तृतीयस्यावस्थाविशेषस्य स्कंत्रेकत्वप्रत्ययहेतोः सद्भावात् । शुक्लपीतद्रव्ययोः परिगामे युक्त-पीतवर्णपरिगामवत् विकृषगुष्ठानुप्रवेशे रेगवादीनां मधुरसपरिगामवद्रा ।

यदि कोई यो कहे कि मिलकर भी परमाणुष्मों का संयोग ही बना रह सकता है नित्य पर-माणुये भ्रपने स्वरूप को छोड़ नहीं सकती हैं भौर न्यारी न्यारी पढी हुई परमाणुभों में केवल विभाग होरहा है ग्रथवा पूर्व स्थान से विभाग करती हुई परमाणु चुपट कर यहां दूसरे परमाणु के निकट ठिठक गई है, ग्रत. संयोग विभागों से कोई निराला परिणाम बन्ध स्वरूप प्राप्त होजाना नहीं सम्भवता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तुम नहीं कह सकते हो इन ग्रनुचित वचनों में कोई ग्रुक्ति नहीं है जब कि विभाग ग्रौर संयोग से निराली तीसरी विशेष ग्रवस्था का सद्भाव पाया जाता है जो कि तीसरी ग्रवस्था उनके बन्ध जाने पर स्कन्ध पिण्ड में एकत्व के ज्ञान कराने का हेतु होरही है ''ग्रनेक-पदार्थानामेकत्वबुद्धिजनकसम्बन्धविशेषों वन्धः" परमाणुग्रों के संयोग ग्रौर विभाग से तीसरी ग्रवस्था बन्ध है जैसे कि शुक्ल द्रव्य ग्रौर पीत द्रव्य का बन्ध परिणाम होजाने पर एक युक्त होरहा पीत वर्ण परिणाम वाला पदार्थ उपज जाता है। पीले रग वाले जल में सफेद कपडे को डुवा देने पर न्यारा ही वर्ण वाला पदार्थ हिटगोचर होजाता है दूध में हल्दी या केसर डाल देने से विलक्षण रग ग्राजाता है ग्रथवा गीले लपटा गुड़ में धूल, चून, ग्रादि का पीछे प्रवेग होजाने पर जैसे धूल ग्रादि की मधुर रस-वाली पर्याय उपज बैठती है, उसी प्रकार परमाणुग्रों की बन्ध ग्रवस्था निराली ही है।

नन्वत्रापि द्वावेव गृणावधिकौ पारिणामिकाविति कुतः प्रतिपत्तिः ? सुनिश्चिता-संभवद्वाधकप्रमाणादागमाद्विशेषतस्तरप्रतिपत्तिः । एवं द्युक्तमार्षेन्त्यवर्गणायां बन्धविधाने नोत्रा-गमद्रव्यवन्धविकल्पे सादिवैस्रसिकवन्धनिर्देशे प्राक्तः विषमस्निग्धतायां विषमस्चतायां च बन्धः समस्निग्धतायां समस्चतायां वा भेद इति । तद्तुसारेण स्त्रकारैर्वधव्यवस्थापनात् पर-मागमसिद्धो वन्धविशेषहेतुद्वेचिष्ठकादिगुणत्वं । द्वयोरेव वाधिकयोगु णयोः पारिणामिकत्वं ।

फिर भी यहा कोई शका करे कि यहा भी दो ही गुण अधिक हो रहे भला अन्य वध्यमान को स्वानुरूप परिण्मन कराने वाले हैं? इसकी किस प्रमाण से प्रतिपत्ति कर ली जाय? बताओ ग्रन्थकार इसका उत्तर कहते है कि वाधक प्रमाणों के नहीं सम्भवने का जिसमें बहुत अच्छा निश्चय किया जा चुका है ऐसे सर्वज्ञ आम्नात आगमप्रमाण से विशेषरूप करके उस सूत्रोक्त सिद्धान्त की हढ़ प्रतीति होजाती है जब कि सर्वज्ञ की परम्परा से चले आरहे और बुद्धिऋद्धिधारी ऋषियों करके बनाये गये सिद्धान्त आगम ग्रन्थों में इस प्रकार कहा जा चुका है। अन्तिम वर्गणा के निरूपण अवसर पर बन्ध का विधान करने में नो आगम द्रव्य बन्ध के भेद का निरूपण करते सन्ते सादि वैश्वसिक बन्ध के कथन में यो बहुत अच्छा कहा गया है कि विषम स्निग्धता के होने पर और विषम रूक्षता के होने पर तो बन्ध होगा तथा समस्निग्धता के होने पर अथवा समरूक्षता के होने पर भेद (विदारण्) होजायेगा।

श्रर्थात्—स्नेह गुण के श्रविभागप्रतिच्छेदो की विषम धारा प्राप्त होजानेपर या परमाण में रूखेपने के श्रविभागप्रतिच्छेदो की विषम संख्या प्राप्त होजाने पर परमाण्यो का पररपर बन्ध होजा-येगा तभी तो सूत्रकार ने " द्वाधिकादिगुणाना तु" लिखा है श्रीर उन प्रतिभाग प्रतिच्छेदो की समता होजाने पर बध नहीं होना बताया है, तदनुसार 'न जधन्यगुणाना' "गुणसाम्ये सहशाना" ये दो सूत्र इहे हैं, गुरुपवंत्रम का ग्रतिक्रमण नहीं होराकता है, उस ग्रागम के ग्रनुसार से सूत्रकार महाराज करके बंध की व्यवस्था कराई गई है, मतः द्वयधिक मादि गुण सहिताना जो विशेषतया वंध का हेतु माना गया है, वह परमोत्कृष्ट सिद्धान्त मागम मे प्रसिद्ध है, दो ही मधिक होरहे गुणो को दूसरे के म्रल्प-गुणो का तादृश परिणाम करा देने की हेतुता प्राप्त है, एक से मधिक या तीन चार से मधिकगुणो को स्वानुरूप परिणाम की कारणता प्राप्त नहीं है।

सामान्येन तु पुद्गलाना वघहेतुः किरचद्स्ति कात्स्न्येंक्रदेशतो वंघासंमवेषि वंधित-निश्चयात्तत्र वाधकामावादिति पुद्गलस्कन्धद्रच्यसिद्धिः, तस्येव रूपादिमिः स्वभावेः परिश्वत-स्य चत्तुरादिकरणप्राद्यतामापन्नस्य रूपादिच्यवहारगोचरतया व्यवस्थितेः। न हि तथाऽपरिणतं तद्भवत्यतिप्रसंगात, नापि तदेव परिणाममात्रप्रसंगात् । न च परिणामिनो सत्वे परिणामः सम्भवति खरविपाणस्य तेंद्रत्यादिवत्।

जगत् में अनेक प्रकार के स्कन्ध दृष्टि-गांचर होरहे हैं, अतः सामान्य करके तो पुद्गलों के वध के कारण कोई न कोई माना ही जाता है, भले ही वौद्ध जन यो दोप देते रहे कि एक अवयय का दूसरे अवयव के सम्पूर्ण देशों से वध माना जायेगा तो स्कन्ध के सूक्ष्म एक पिण्ड मात्र होजाने का प्रसंग आजावेगा और एक देश करके वध मानने पर अन्य अन्य भीतरी एक देशों की कल्पना करते-करते अनवस्था होजायगी। आचार्य कह रहे हैं, कि यो पूर्ण देश और एक देश से वध का असम्भव होजाना वताने पर भी जब वध का विशेष रूप से निश्चय होरहा है, तो उस जैसे भी हो तैसे सामान्यतः वध होजाने में कोई वाधक प्रमाण नहीं है।

इस प्रकार पुद्गलों के स्कन्धद्रव्य की सिद्धि होजाती है, "सांप निकलगया लकीर की पीटते रहो,, यो "गतसपं चुब्विट-कुट्टन-त्याय" अनुसार पीछे भले ही बध में दोप देते रहो, क्या होता है। दक्ष पुरुष ग्रपना काम निकाल लेता है, पीछे पोगा, बुद्धू पुरुप भले ही मैंने यो करना चाहा था मैंने बिध्न ढालनेका विचार किया था मैंने छीक दिया था, यो वकते रहो। इस मोट्रपन की पचायत में कोई तत्व नहीं है। उस पुद्गल स्कन्ध के हो रूप ग्रावि स्वभावों करके परिएात होरहें भौर चसु, रसना, ग्रावि इन्द्रियों से ग्रह्म्ययोग्यपन को प्राप्त होचुके पदार्थ की रूप, रस ग्रावि व्यवहार के विषय होजानेपने करके व्यवस्था की गई है, यानी जो रूप ग्रावि स्वभावों करके परिएात होचुका पुद्गल द्रव्य है, वहीं रूप कहा जा सकता है, "गुणे खुक्लादयः पुंसि गुणिलिगास्तु तद्वति,, यह कोष वाक्य भी है, रूप से परिएात होरहा ही पुद्गल रूप कहा जा सकता है, जो तिस प्रकार यानी रूप रहितपने करके परिएात नहीं होता है, वह उस रूप स्वरूप नहीं होपाता है, यदि बलात्कार से तथा ग्रपरिएात को तत् माना आयेगा तो ग्रतिप्रसग होजायेगा यानी ग्रम्न जड़ पदार्थ ज्ञ वन बैठेगा, अनुष्या जल भी उष्ण जल हो ग्रा- वेगा, कोई रोक रोक नहीं रहेगी।

एक, बात यह भी है, कि रूप आदि स्वभावों से परिशात पदार्थ रूपवान नहीं माना जाकर यदि वह रूप ही माना जायेगा तक तो केवल परिशाम हो के राद्माव का प्रसग आता है, किन्तु तिस प्रकार परिणामी पुर्वेगल द्रव्य या आतमा का असद्भाव मानने पर परिणाम होना ही नही सम्भवता है, जैसे कि असन् निर्णीत किये गये खर-विधाण के तोक्ष्णता (पैनापन) चिकनापन, काठिन्य, आदि परिणाम नही बन पाते है।

नापि परिणामाभावे परिणामि भवति खरविषाणवदिति परिणामपरिणाभिनोरन्यो-न्याविनाभावित्वादन्यतरापायेष्युभयासन्त्रप्रसिक्तः । ततो नित्यतापरिणामि द्रव्यप्रपगंतव्यं तत्य-रिणामवत् ।

तथा परिगामी के विना जैसे परिगाम नही, उसी प्रकार परिगाम का ग्रभाव मानने पर परिगामी द्रव्य भी नहीं सम्भवता है, जैसे कि तींक्ष्णता आदि परिगामों के नहीं होने पर खरिवपाण, वन्ध्यापुत्र, ग्राकाश कुसुम ग्रादि कोई परिगामी पदार्थ नहीं है। इस प्रकार परिगाम ग्रार परिगामी दोनो पदार्थों का परस्पर ग्रविनाभाव (समव्याप्ति) होजाने के कारण दोनों में से किसी एक का ग्रभाव मानने पर दोनों के भी ग्रसद्भाव का प्रसग ग्राजाता है, ग्रात्मा के विना ज्ञान नहीं ठहरता है, जब ज्ञान ही मर गया तो ग्रात्मा भी जीवित नहीं रह सकता है. उष्णता के बिना ग्रग्नि नहीं ग्रीर ग्रांन के बिना उष्णता नहीं।

तिस कारण नित्यपन परिणाम का धारी द्रव्य स्वीकार करना चाहिये जैसे कि उस नित्य द्रव्य का परिणाम प्रावश्यक रूप से स्वीकार किया गया है, यो "उत्पादव्ययध्नौव्ययुक्तं सत्" या ''तद्भावाव्यय नित्य" इस सूत्र से प्रारम्भ कर यहा तक के सूत्रों की सगित लगा लेनी चाहिये।

ग्रगले सूत्रका ग्रवतरण इस प्रकार है, कि यद्यपि 'सद्द्रव्यलक्षण उत्पादव्ययझीव्ययुक्त सत्' यो द्रव्य का लक्षण पहिले ही कहा जा चुका है, तथापि भेद-विवक्षा को प्राधान्य देते हुये सूत्रकार महा-राज दूसरे प्रकार के लक्षण से भी श्रीग्रम सूत्र द्वारा उस द्रव्य की प्रसिद्धि कराते है।

# गुण्पर्ययवद्द्रव्यम् ॥ ३६ ॥

गुण ग्रौर पर्याय जिसके विद्यमान है, वह गुणवान् ग्रौर पर्यायवान् पदार्थ द्रव्य कहा जाता है, गुण ग्रौर पर्यायो से द्रव्य का श्रभेद होते हुये भी लक्षण की ग्रपेक्षा कथं चित् भेद होजाने से मतुष् प्रत्यय की उपपत्ति होजाती है, श्रतः सहभावो पर्याय होरहे गुणो ग्रौर कमभावी स्वभाव होरहे पर्यायो को ग्रविष्वःभाव रूप से द्रव्य धारे हुये है।

गुणाः वत्त्यमाणलच्चणाः पर्यायाश्च तत्सामान्यापेच्चया नित्ययोगे मतुः । द्रवति द्रोध्यत्यदुद्रुवत्तां स्तान् पर्यायानिति द्रव्यमित्यपि न विरुध्यते । विशेषापेच्चया पर्यायाणां नित्य-योगामावात्कादाचित्कत्वसिद्धः ।

गुणो का लक्षण सूत्रकार द्वारा स्वय आगे "द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः" यों कहा जाने वाली है, और "तद्भाव परिणाम" यो पर्यायो का भो जाति मुद्रया लक्षण कह दिया जायेगा। यद्यपि गुणो की सख्या से पर्यायो की सख्या श्रनन्तगुणी है, गुणो के लक्षण सूत्र मे बहुवचन और पर्याय के लक्षण सूत्र मे एक वचन का प्रयोग करना सूत्रकारका सामित्राय प्रयत्न है। पर्यायो के सामान्य की श्रपेक्षा एक वचन का प्रयोग वटे महत्व का होजाता है, जैसे कि माता, पिता. गुरु श्रपने पुत्र श्रयवा शिष्य का एक वचन या युष्मद् शब्द प्रयोग अनुसार उच्चारण करते है, मक्त श्रपने भाराध्य देवता का एक वचन युप्मद् पद करके जब प्रयोग करता है तब एक विलक्षण प्रकार का ही भलौकिक मानन्द भात्मामे उमड पडता है, "जनाना समुदायो जनता" "महारण्यमरण्यानी" "द्रव्यं जीवाजीवी" इत्यादि पद शपरिमित संख्याओ को लिये हुये है। यहा नित्ययोग मे मत् प्रत्यय है, ग्रथांत्-गुणो का भौर पर्यायो का द्रव्य मे नित्य ही योग बना रहता है, भविनाशी गुणा तो द्रव्य मे सदा रहते है हा उत्पाद-विनाश-शालिनी पर्याये व्यक्तिरूप से कदाचित् पायी जारही मदा नही ठहरती है किन्तु सामान्य अपेक्षा करके कोई न कोई पर्याये द्रव्य मे बनी ही रहती है, धारा-प्रवाह रूप से पर्यायो का सद्भाव द्रव्य मे सतत विद्यमान है।

द्रव्य शब्द की निरुक्ति यो है, कि जो अपनी उन उन पर्यायों का वर्तमान में द्रविश्व कर चुता है भविष्य में द्रविश्व करेगा और जो भूतकाल में द्रविश्व कर चुका है वह द्रव्य है। यो तीनों काल सम्बन्धी द्रविश्व की अपेक्षा द्रव्य इस शब्द की निरुक्ति करना भी विरुद्ध नहीं पडता है, यानी निरुक्ति से लब्ध होरहे अर्थ और लक्षण द्वारा प्राप्त होरहे अर्थ में कोई विरोध नहीं है, सामान्य विशेष का अन्तर भले ही समक्त लिया जाय जल या दूध विना प्रयत्न ही के जैसे नीचे प्रदेश में बहने लग जाता है, उसी प्रकार द्रव्ये स्वभाव ही में तीनों काल अपनो तदात्मक पर्यायों में इविश्व करती रहती है।

पर्यायों का सामान्य की प्रपेक्षा नित्ययोग इसीलिये कहा है, कि पर्यायों के व्यक्तिविशेषों की अपेक्षा करके द्रव्य में पर्यायों का नित्य ही सम्बन्ध नहीं, है, प्रत विशेष पर्यायों का कदाचित् कदा-चित् होना ही सिद्ध है। प्रात्मा में चेतना गुण नित्य विद्यमान है, हा चेतना गुण के परिणाम घटज्ञान पटज्ञान, श्रृतज्ञान. चक्षुदर्शन ग्रादि तो कदाचित् ही होते हैं, पर्याये सदा अवस्थित नहीं रहती है, भ्रत गुणों वाला भीर पर्यायोवाला द्रव्य होता है, यह द्रव्य का निर्दोष लक्ष्या है।

#### किमर्थमिद पुन ईव्यलघ्यां व्वीतीत्यारेकायामाह ।

कोई जिज्ञासु पूछता है, कि सूत्रकार महाराज द्रव्य के इस लक्ष श को फिर किस प्रयोजन के लिये स्पष्ट कह रहे हैं ' इस प्रकार भागका प्रवर्तने पर ग्रन्थकार श्रीविद्यानन्द सूरि भ्रगली वास्तिक द्वारा समाधान करते हैं।

गुणपर्ययवद्द्रव्यमित्याह व्यवहारतः । यत्पर्यायस्य धर्मादेईव्यत्वप्रतिपत्तये ॥ १ ॥ व्यवहारनय से सन् के पर्याय होरहे धर्म, श्रधमं, श्रादि के द्रव्यपन की प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्रकार महाराज 'गुण्पर्ययवद्द्रव्यं" इस सूत्र को स्पष्ट कह रहे है। श्रथीत्-सम्पूर्ण पदार्थों को एक सत् रूप से ग्रहण कर रहा सग्रहनय है, "ग्रंशकल्पनं पर्याय " श्र शो की कल्पना करना यह पर्यायों का सिद्धान्त लक्षण है, "संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थाना विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहारः" सग्रहनय से श्राक्षेपग्रस्त किये गये पदार्थों का व्यवहारोपयोगी भेद करना व्यवहार है, तदनुसार धर्म, ग्रधमं ग्रादि द्रव्य भी सत्के पर्याय होजाते है, पित्ले "उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्तं सत्" इस लक्षण से सत् के पर्याय होरहे धर्म ग्रादि का द्रव्यपना प्रतीत नहीं होता है. हा इस 'गुण्पप्ययवद्दव्य" से धर्म ग्रादि का द्रव्यपना समीचीन प्रतीत होजाता है, भलें ही धर्म ग्रादिक सब द्रव्य उस व्यापक सत् के पर्याय है, फिर भी स्वकीय नियत गुणों ग्रीर पर्यायों में भरपूर है।

सतो हि महाद्रव्यस्य पर्यायो धर्मास्तिकायादिव्यवहारनयार्पणायां द्रव्यत्वम्पि स्वीकरोत्येव, तस्य चासाधारणलचणं गुणपर्यायवत्वभाति प्रतिपत्तव्यं, न पुनः क्रियावत्वं तस्याव्यापकत्वानिनिष्क्रयेष्वाकाशादिष्वभावात् ।

जब कि अनेक द्रव्यों का समुदाय होरहा सत् महान् द्रव्य है, उस सत् के अंश-कपल्ना स्वस्त्र पर्याचें धर्मीस्तिकाय, अधर्मीस्तिकाय, आदि व्यक्ति रूप से अनेक द्रव्ये हैं। धर्मीस्तिकाय, आदि द्यः क्रव्ये व्यवहार अनुसार अर्पण करने पर द्रव्यपन को भी स्वीकार कर हो लेती है, उस द्रव्य का असाध्यारण लक्षण गुणपर्यायवत्व है, यह भले प्रकार समक्ष लेना चाहिये। अर्थात्-'सत्तासव्वपयत्था सिवस्सिक्वा अर्णात पञ्जाया। भगोष्पादध्वत्था सप्पडिवक्का हवदि एगा" इस महासत्ता के स्वरूप अनुसार "उत्पादव्ययभ्रीव्ययुक्तं सत्" यह महाद्रव्य होरहे सत् का लक्षण है, और "गुणप्यंयवद्द्रव्य" यह महाद्रव्य सत् के पर्याय माने जा रहे धर्मीस्तिकाय आदि का असाधारण लक्षण समक्ष लिया जाय।

किन्तु फिर वैशेषिक दर्शन अनुसार "क्रियागुण्यत्समवायिकारण्यिति द्रव्यलक्षर्ण" युक्त नहीं है, वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय-सम्बन्धी पहिले आन्हिक के पन्द्रहमें उक्त सूत्र का अर्थ यह है, िक जो क्रियावान्, है, श्रीर जो गुण्यवान् है, तथा जो समवायि कारण् है, वह द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य का लक्षण् वैशेषिकों ने िकया है, िकन्तु ये तीनों लक्षण् निर्वोष नहीं है, क्योंकि उस क्रियासहित-पने लक्षण् में श्रव्याप्तिदोष श्राना है, जब कि क्रियारहित माने गये आकाश आदि चार व्यापक द्रव्यों में क्रिया का अभाव है।

वैशेषिकों ने श्राकाश, काल, दिक्, श्रात्मा, इन चार द्रव्यों को व्यापक मान कर कियारिहत स्वीकार किया है, पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्रीर मन उन पाच द्रव्यों में ही किया स्वीकार की गयी, है, "क्षितिजल तथा तेज: पवनो मन एवं च। परापरत्वमूर्तत्विकयावाश्रया श्रमी" (कारिकावली)।

ग्रतः सम्पूर्णं नौक द्रव्यो मे व्यापक रूप से क्रियावत्व लक्षण् नहीं घटित हुग्रा वैशेषिको ने भाश्यक्ष-ग्णाविच्छनंन घट ग्रादि कार्य द्रव्यो को निर्गुंग्ण, निष्क्रिय, स्वीकार किया है, ग्रतः गुणवत्व लक्षण् भी श्रव्याप्ति दोष वाला है।

समवायिकारणत्वमपि न द्रव्यलच्चणं युक्त, गुणकर्मणोरपि द्रव्यत्वप्रसगाचयोगुणत्वकर्मत्वसमवायिकारणत्वसिद्धेः । तयोस्तत्समवायित्वमेव तत्कारणत्वं । गुणत्वकर्मत्यसामान्ययोरकार्यत्वादिति चेन्न, सदृशपरिणामलच्चस्य सामान्यस्य कथंचित्कार्यत्वसाधनात्,
कथंचित्तदनित्यत्वमपि नानिष्टं, प्रत्यभिज्ञानस्य सर्वथा नित्येष्वसमवादित्युक्तप्रायं ।

द्रव्य का लक्षण समयायिकारणपना भी उचित नहीं है, कारण कि यो तो गुण भीर कर्मों को भी द्रव्यपने का प्रसग धाजावेगा क्योंकि उन गुण भीर कर्म को भी गुणत्व भीर कर्मत्व जाति के समवायिकारण होजाने की सिद्धि गुण में समवाय सम्बन्ध से गुणत्व जाति रहती है, भीर कर्म में कर्मत्व जाति समवे। होरही है, उन गुण कर्मों को उन गुणत्व कर्मत्व का समवायसहितपना ही उन गुणत्व कर्मत्वों की कारणता है, जैन-सिद्धान्त धनुसार गुण के सहश परिणाम होरहे गुणत्व भीर कर्म के सहश परिणाम होरहे गुणत्व भीर कर्म के सहश परिणाम होरहे कर्मत्व भी गुण या कर्म के समान धनित्य ही है, उनको समवाय सम्बन्ध से घर लेन वाला ही उनका समवाय कारण है।

यदि वैशेषिक यो कहे कि चौवीमो गुणो मे रहने वाली गुणत्व जानि धौर पाचो कर्मों में व्याप रहा कर्मत्व सामान्य तो नित्य पदार्थ है, ये किसी के कार्य नहीं है, अतः इनके सम शयि कारण गुण या कर्म नहीं होसकते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि "सहश्वपरिणामस्ति-यंक्खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्" सामान्य (जाति) सदृश परिणाम स्वरूप है, ऐसे सहश परिणामस्वरूप सामान्य को कथिचत् कार्यपना साध दिया गया है, अतः उन गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यों का कथिचत् ध्रिनत्यपना भी अनिष्ट नहीं है। हा सामान्य को कथिचत् नित्य भी कह दिया जाय तो कोई ध्रापात्त नहीं, कारण कि यह वही गाय है, यह वहीं रूप है, यह वहीं रस, है, यह वहीं चृत्य है, इस्यादि प्रत्य-भिजानों का होना सर्वथा निस्य पदार्थों में ध्रसम्भव है, इस बात को हम पूर्व प्रकरणों में कई वार कह चुके हैं।

गुगानस्वे सति क्रियावत्वं समवायिकारगान्वं च द्रव्यत्तवामित्यप्ययुक्तं, गुमव-द्द्रव्यमित्युक्ते लक्षमस्याच्याप्त्यतिव्याप्त्योरमावात् । तद्वसनानर्थक्यात् ।

गुरावान होते सन्ते कियासहितपना श्रीर समवायिकाररापना यह मिला कर द्रव्य का लक्षरा किया गया भी युक्तिरहित है, क्योंकि "गुरावाला द्रव्य होता है" इस प्रकार ही कह चुकने पर अकेंबे गुरावत्व लक्षरा के ही श्रव्याप्ति श्रीर श्रतिव्यप्ति दोषों का श्रमाव है, फिर उन कियासहितपन भौर समवायिकाररा इन वचनोका पुरुष्ठश्रस्था समाना व्यर्थ पडता है, "सक्षर्ण हि तन्नाय यतो न सबीय." लक्षगा वही होना चाहिये जिससे कि छोटा स्वरूप दूसरा नही होसके ग्रन्यथा वे केवल भाटो के गीत समभे जाते है।

कार्य द्रव्यों को ग्राद्य लक्षण में निर्गुण कहना वैशेषिकों का उचित सिद्धान्त नहीं है, जिस प्रकार द्रव्य के विना गुण निराधार नहीं ठहर पाते हैं, उसी प्रकार द्रव्य भी गुणों के बिना निराधेय नहीं ठहर सकता है, गुणों का द्रव्य के साथ ग्रविनाभाव है, द्रव्य ग्रीर गुणों का तादात्म्य ही कह दिया जाय कोई क्षति नहीं पडती है, तभी तो सूत्रकार ने द्रव्य के उक्त, लक्षण सूत्र में गुण को उपात्त किया है।

नन्वेवमत्रापि पर्यायवद्द्रव्यमिष्युक्ते गुगावदित्यनर्थकं सर्वद्रव्येषु पर्यायवत्वस्य भावात् गुगावदिति चोक्तं पर्यायवदिति व्यर्थं तत एवेति तदुसयं लच्चगा द्रव्यस्य किमर्थम्रक्तमित्य-त्रोच्यते ।

यहा किमी पण्डित का म्राक्षेप है, कि जब जैन इस प्रकार ही लक्षणों में लाघव करने लगे तो ऐसे ढग म्रनुसार यहां सूत्र में भी पर्याय वाला द्रव्य होता है, 'पर्यायवद्द्रव्यं ' इतना कह चुकने पर द्रव्य का निर्दोप लक्षण बन जाता है, पुन: ''गुण्यवत्" यह भी कहना तो व्यर्थ पडा क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्यों में पर्यायसहितपन का सद्भाव पाया जाता है, कोई भी द्रव्य कदाचित् भी पर्यायों से रीता नहीं है, द्रव्यों से म्रतिरिक्त स्थानों में पर्याये ठहरती नहीं है, द्रव्य के गुण किसी न किसी पर्याय को धारे ही रहते हैं, म्रत: भ्रव्याप्ति, म्रतिव्याप्ति, म्रसम्भव, दंशि की सम्भावना नहीं है।

ग्रथवा श्रौर भी श्रक्षरकृत लाघव करना होय तो "गुण् वद्द्रव्यं" गुणो से सिहत द्रव्य होता है यो इतना कह चुकने पर ही "पर्यायवत्" यह पद व्यर्थ पड़ता है। जिस कारण से वैशेषिको के यहा माने गये द्रव्य लक्षण ने तीन घटकावययो पर कटाक्ष उठाण गया था तिसी हो कारण से श्राक्षेप प्रवर्तता है, कि वे "गुण् वद्द्रव्यं, पर्यायवद्द्रव्यं" यो दोनो ही द्रव्य के लक्षण भला किस प्रयोजन के लिये सूत्रकार ने इस सूत्र मे कहे है वताश्रो, इस प्रकार श्राक्षेप प्रवर्तने पर ग्रन्थकार करके यहां समाधानार्थं यह श्रगिली वार्त्तिक कही जाती है।

## गुणवद्द्रव्यमित्युक्तं सहानेकांतिसद्धये। तथा पर्यायवदुद्रव्यं क्रमानेकांतीवत्तये॥ ४॥

सह-ग्रनेकान्त की सिद्धि कराने के लिये इस सूत्र में 'गुएावद्द्रव्यं" गुएा वाला द्रव्य होता है, यह श्रंश कहा गया है, तथापि शिष्यों को कम-ग्रनेकान्त की प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्रकार ने ''पयिवद्द्रव्यं" पर्यायो वाला द्रव्य होता है, यह दूसरा लक्ष्मण का घटकावयव कहा है। प्रथात्-द्रव्य के सहभावी परिएगम गुएा है ग्रीर कमभावी ग्रश पर्याये है, त्रिलच्चरा ग्रात्मक द्रव्य के उत्पाद, व्यय, ग्रशों की भित्ति पर पर्याये डटी हुई है, ग्रीर श्रीव्य की भित्ति पर गुएगों का होना विवक्षित है, श्रनन्त घर्मात्मक इट्य मे गुर्गो की अपेक्षा सहानेकान्त सघ रहा है, भीर क्रम-भावी अनेक पर्यायो की अपेक्षा क्रमानेकात वन रहा है, क्रम और युगपत्पने करके अर्थ-क्रिया को करने वाली वस्तु का सत् पना अक्षुण्ण रहता है, यो प्रमाग्ग नय अनुसार सह मप्तभगियो और क्रम सप्तभगियो के विषयभूत घर्मों को घार रहा द्रव्य है।

यदि इस सूत्र में केवल "गुगावद्द्रव्य" कह दिण जाता तो जैनो के यहा पर्यायों के कम भ्रने-कान्त की श्रमान्यता ठहरती श्रीर 'पर्यायवद्द्रव्यं" इतना ही कह देने पर स्पाद्वादियों के यहां सह-भ्रनेकान्त उडा दिया गया माना जा सकता था किन्तु जैन दोनों को मानते हैं, ग्रतः सह, कम, दोनों भ्रनेकान्तों की व्युत्पत्ति कराने के लिये उदात्ताशय सूत्रकार ने "गुगापर्यायवद्द्रव्य" कहा है।

नास्त्यंकत्र वस्तुनीहानेको धर्मः सर्वभावानां परस्परण्रिहार्स्थितिल्चण्रत्वादेवेन धर्मेण सर्वात्मना व्याप्तेः धर्मिणि धर्मान्तरस्य तद्व्याप्तित्रिरोधाद्वयथा मर्वधर्मसंकर्षसंगादिति सहानेकांतिनराकरणवादिनः प्रति गुण्यद्द्रव्यमित्युक्त। सकृत्नेकधर्माधिकरणस्य वस्तुनः प्रती-यमानत्वात कुटे रूपादिवत् स्वपरपचसाधकत्वेतरधर्माधिकरणैकहेतु उत् । पितापुत्रादिव्यपदेश-विषयानेकधर्माधिकरणपुरुपवद्या।

वस्तु मे साथ अनेक धर्मों का निराकरण करने वाले पण्डित यो कह रहे है कि यहां एक वस्तु मे एक साथ अनेक धर्म नहीं ठहर पाते हैं क्यों कि सम्पूर्ण पदार्थ परस्पर एक दूसरे का परिहार करते हुये ठहरना इस लक्षण को आत्मसात् किये हुये हैं एक धर्मका दूसरे धर्म के साथ या एक धर्मी का दूसरे धर्मी के साथ परस्पर परिहार स्थिति नाम का विरोध है। जैसेकि रूप और ज्ञानका अथवा गतिहेतुत्व और स्थितिहेतुत्वका विरोध है ' वैयिधकरण्य दोष से बचने के लिये प्रत्येक धर्मका निराला अधिकरण्य होना आवक्यक है जब कि एक हो धर्म ने सम्पूर्ण स्वरूप करके धर्मी को व्याप्त कर लिया है ऐसी दशा होजाने पर उस धर्मी मे अन्य धर्म की वैसी सर्वात्मना व्याप्ति होजाने का विरोध है अन्यथा यानी एक धर्मी मे सर्वाग रूप से भनेक धर्मों का सद्भाव यदि मान लिया जायगा तब तो सम्पूर्ण धर्मों के संकर होजाने का प्रसग आजावेगा। ज्ञान. रूप, गतिहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, भवगाहहेतुत्व सभी गुरा परिपूर्ण स्वरूपसे एक द्रव्य मे बन बैठेंगे जहा एक गुरा भरपूर धर्मीमे ठहर चुका है। वहां दूसरे धर्मके लिये स्थान अर्गुमात्रभी रीता नहीं बचा है इस प्रकार साथ अनेक धर्म नहीं ठहर सकते है

यो सह ध्रनेकान्त के निराकरण को कह रहे वादी पण्डित जो मान बैठे हैं उनके प्रति सूत्र-कार महाराज ने "गुण्वद्द्रव्यं" यो सूत्रदल कहा है क्यों कि एक समय मे एक ही वार साथ भ्रनेक धर्मों का भ्रधिकरण होरही वस्तु की प्रतीति की जा रही है जैसे कि वृक्ष या घड़े मे रूप, रस, गंध, भादि गुण साथ ठहर रहे है। भ्रथवा स्वकीय पक्ष का साधकपन भौर परकीयपक्ष का भ्रसाधकपन इन दो धर्मों का श्रधिकरण होरहे एक समीचान हेतु के समान वस्तु भ्रनेक धर्मों का श्रधिकरण है।

धाप्तमीमासा मे " झसाधारगाहेतुवत् " ध्रौर " कारकज्ञापकागवत् 'स्वभेदैः साधन यथा "

इन कारक ज्ञापक हेतु स्रो के हन्ष्टात से वस्तु में स्रानेक धर्मों की प्रसिद्धि करा दी गई है, कोई भी सद्धेतु जिस प्रकार स्वकीय साध्य का ज्ञापक है उसी प्रकार साध्य विरुद्ध का ज्ञापक नहीं भी है मृत्तिका स्रादि कारक हेतु जैसे घट ग्रादि के निवंतिक है। उम ढग से ही ज्ञान स्रादि कार्यों के निवंतिक (संपादक) नहीं है। स्रत एक वस्तु मे स्रानेक धर्म विना प्रयासके ठहर जाते है स्रयवा तीसरा ट्रण्टान्त यो समित्रिये कि जो पुरुष स्रपने पुत्र की अपेक्षा पिता है, वही प्रपने पिता की स्रपेक्षा पुत्रभी है। स्रपने मामा की स्रपेक्षा भानजा है, चचा की स्रपेक्षा भतीजा है, नाना की स्रपेक्षा धेवता है। यो एक पुरुष ही जैसे पितृत्व, पुत्रत्व, भागिनेयत्व, स्रादि शब्द ब्यवहार के विषय होरहे स्रनेक धर्मों का श्रधिकरण है,इसी प्रकार सम्पूर्ण वस्तुये एक साथ स्रनेक धर्मों का स्राधार प्रतीत होरही है।

ग्राह्मग्राहकसर्वदनाकार सर्वदनमे त्रमुपयन् सकुद्ने कथर्माथिकरण्मेकं वहिरन्तर्वा प्रति-चिपतीति कथ परीचको नाम १ वेद्याद्याकार्विवेकं परोचं संविदाकारं च प्रत्यचमिच्छन्निप न सहानेकांतं निराक्षतु महीति संविद्द्वेते प्रत्यचपराचाकार्योरपारमाथिकत्वे परमार्थेतराकार-मेकं सर्वदन वलादापतेत् परमार्थाकारस्यंव सत्वात् संविद्दो नापारमाथिकाकारः सन्निति जुवाणस्सकुत्सद्सत्वस्वमावाकांतमेकं सर्वदनं स्वीकरात्येव।

जो सम्बेदनाह त वादी वांद्ध अकेले विज्ञान तत्व को ही स्वीकार करते है, ज्ञान ही वेद्य है और ज्ञान ही वेदक है। यो सम्वेदन के ग्रहरण करने योग्य ग्राह्य ग्राकार और सम्वेदन के स्विनिष्ठ ग्राहक ग्राकार को जानने वाले एक एक सम्वेदन को स्वाकार कर रहा यागाचार बौद्ध भला एक विहरण पदाथ अथवा एक अन्तरण तत्व मे गुणपत् अनेक धर्मा के ग्राधिक रणपन का प्रतिक्षेप करता है। यो प्रत्यक्षविष्द्ध या स्ववचनिष्द्ध अथवा स्वज्ञानिषद्ध कथन कर रहा बौद्ध किस प्रकार परोक्षक नाम को पा सकता है। अर्थात्—कथमिप नहीं। कंसा भा ज्ञान कयो न हो उसमे ग्राह्मत्व और ग्राह्मत्व अ अवश्य मानने पड़ण "ग्राह्मग्राह्मकाकारिववेक सावदन् यहा "विच् त्ट विचारणे" धातु से बने विवेक का अथ विचार करना, ज्ञान करना, माना जाता है अतः एक ज्ञान मे सकृत् ग्राह्म ग्राकार और ग्राहक ग्राकार दोना धम ठहर जाते है। पराक्षक विद्वान् को निष्पक्ष होकर न्याय्य बात कहनी चाहिये,असत् पक्षपात करने वाला परीक्षक नहीं माना जायगा।

दूसरी बात यह है कि " विचिर् पृथानावे" धातु से बने विवेक शब्द का अर्थ पृथा भाव करते हुये जो बौद्ध शुद्ध ज्ञान मे वेद्य, वेदक, वित्ति, वेत्ता, इन आकारों के पृथा भाव को परोक्ष रूप से जान रहे इष्ट कर रहे है और उसी ज्ञान मे शुद्ध सम्वेदन-आकार को भी प्रत्यक्ष रूप से जान रहे इच्छते हैं। वे बौद्ध कथमपि वस्तु में साथ ठहर रहे अनेक धर्मों का निवारण करने के लिये समर्थ नहीं हो सकते हैं। जब कि एक शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष आकार और परोक्ष आकार विद्यमान है। या वेद्य आदि आकारों का असद्भाव और शुद्ध सम्बित्ति आकार का सद्भाव है, ता वे बोद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वाकार अथवा असद्भाव या सद्भाव के सह-अनेकारत को अवश्य स्वीकार करे यहां उनके लिये उचित मार्ग है।

यदि बौद्ध यो कहे कि शुद्ध सम्वेदनाह त में प्रत्यक्ष आकार और परीक्ष आकार ये दोनों वास्त-विक नहीं हैं कल्पित हैं, सम्वेदन तो स्वकीय स्वरूप में ही सलग्न हैं। यो कहने पर तो हम जैन टका सा उत्तर देदेंगे कि तब तो बौद्धों के यहा परमार्थभूत और अपरमार्थभूत आकार वाला एक सम्वेदन वलात्कार में ग्रापडेगा। बौद्धों के कहने से ही वास्तिविक आकार और कल्पित आकार ये दो प्राकार एक सम्वेदन में प्रविष्ट होग्हे हैं। यदि बौद्ध इस पर पुन यो कहे कि विज्ञान का परमार्थ आकार ही वास्तिविक सत् है, सम्वेवन का कल्पित ग्राकार तो वस्तुभूत सत् नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार कह रहा बौद्ध तो एक ही समय सत्व स्वभाव भीर असत्व स्वभाव से आकान्त होरहे एक सम्वे-दन को स्वीकार कर ही लेता है बौद्ध ने वड़ो सरलता से सम्वेदन में वास्तिविक सत्व और अपरमार्थ-भूत असत्व इन दो धर्मों को फांटित स्वीकार करहा। लया है।

न सन्नाप्यसत्संवेदनिमत्थिप व्याहतं, पुरुपाद्वैतादिवत्ततः सक्रदनेकस्वभावमेकं वस्तु तत्वतः सिद्धत्यन्यथा सर्वस्य स्वेष्टतत्वव्यवस्थानुपसत्तेः। स्वपरह्मपोत्रादानापोहनव्यवस्था पाद्यत्वाद्वस्तुत्वस्येति प्रपंचितप्रायं।

सम्वेदन सद्भूत नहीं है और साथ ही ग्रसद्भूत मो नहीं है, यो नौद्धों के कहने पर ग्राचार्य कहते हैं, कि उनका कहना भी व्याघात दोष से युक्त है जैसे कि पुरुषाद ते, विश्वाद ते, भादि के साधक पूर्व पक्षोमे भ्रनेक व्याघात दोप ग्राते हैं, उसी प्रकार सम्वेदन को सन् भी नहीं ग्रीर उसी समय भसत भी नहीं कहने में वदतोव्याघात है। भ्रथित—परस्पर विरुद्ध होरहें घर्मों का सफ़ुत्विधि या युगपत् निषेध दोनो नहीं होसकते हैं 'न सत्" इतना कहते ही तत्काल असत् का विधान होजाता है किर भसत् का निषेध नहों करसकते हां भौर शसत् नहीं कहते ही सत् की विधि होजाती है, ऐसी दशा में पुन. सत् का निषेध नहीं कर केकते हो। बलाहकार से कहने वाले का मुह उसी समय दबा दिया जायगा, परस्पर विरुद्ध पदार्थों में से एकतर का निषेध करने पर दितीय का ग्रावश्यक रूप से विधान हो ही जाता है, सकृत् दोनों का निषेध करना सबधा ग्रलोक है।

हा अनेकान्त-वाद अनुसार कथं वित् सत्व और कथं वित् असत्व दोनो वमं एक सम्वेदन में ठहर जाते है तिस कारण सिद्ध हुआ कि एक वस्तु गुगगत् अनेक स्वभावों को वास्तविक रूप सं लिये हुये है, अन्यथा यानी वस्तु में अनेक धर्मों को नहीं मान कर एकान्त वाद को स्वीकार किया जायगा तब तो इस अन्य ही प्रकार से सम्पूर्ण वादियों के यहा अपने अपने अभीष्ट तत्वों की व्यवस्था नहीं बन सकेगी। श्री अकलकदेव महाराज ने कहा है, कि वस्तुका वस्तुपना तो अपने स्वरूप का उपादान और परकीय रूप का परित्याग इस निमित्त-व्यवस्था से आपादन करने योग्य है। जो भी कोई वादी अन्तरंग तत्व या विहर्ग तत्व अथवा परम बह्म, सम्वेदन, चित्र आदि तत्वों को स्वीकार करेगा वे स्वरूप स्वागिमत रूप से इष्ट होगे और परामिमत स्वरूप से अनिष्ट, माने जायगे अथवा अपने तत्व

इंडट है, और दूसरों के तत्व अनिब्ट है। ऐसी दशा में अने कान्त दुर्निवार है, इस अनेकान्त के सिद्धान्त का हम पूर्व प्रकरण में प्राय: करके विस्तार प्रक विचार कर चुके है, यहा इतना ही कहने से पूरा पड़ों।

तथा क्रमानेकांनिनराकरण्यादिनं प्रति पर्यायवद्द्रव्यं प्रतीवमानत्वात सर्वस्य पिरण्यामित्वसिद्धेः प्रतिपादितत्वात् । एवं क्रमाक्रमानेकांतिनराकरणप्रवणमानसं प्रति गुण्य-यीय बद्दद्रव्यमित्युक्तंसर्वथा निरुगिधिमावस्याप्रमाणत्वात् ।

सह अनेकान्त का निराकरण करने वाले वादियों को समक्ता दिया गया है, सूत्रकार ने गुण्वद्द्रव्य इसी लिये कहा है। तथा क्रम से अनेकान्त का निराकरण कर रहे वादों के प्रति तो सूत्रकार ने द्रव्य के लक्षण में 'पर्यायवद्द्रव्य' या पर्ययवद्द्रव्यं इतना अ श कहा है, भावार्य — क्रमवर्तिनः पर्यायाः' प्रत्येक गुण् की एक समय में एक पर्याय होती है, इस ढग अनुसार अनन्तानन्त पर्याये क्रम से होतो रहतो हैं, मृत्तिका की शिवक, स्थास, कोष, कुशूल, घट, कपाल, कपालिका आदि होरही पर्याये प्रतीत की जा रही है कपास की रूई धुनी रूई, पौनो, अंडिया आटे आतान वितान, पट, चीथरा आदि अवस्थाये देखों जा रही है जब के सम्पूर्ण पदार्थों के परिणामी पन की सिद्धि का प्रतिपादन किया जा चुका है पूर्व अवस्था का त्याग, उत्तर अवस्था का ग्रहण, अजहद्दृत्तिता, ये वर्तनाये ही परिणाम को प्राण् हैं।

श्री माणीक्यनन्दी स्राचार्य ने परिणाम का लक्षण यही कहा है। कितने ही क्रटस्थवादी महाशय क्रम से होने वाले परिणाम का स्वीकार नहीं करते हैं साख्यमती पण्डित क्रटस्थवर्त्ती प्रात्मा के परिणामों को नहीं मानते हैं, प्रधान के भी स्राविभीव तिरोभाव वाले परिणाम माने गये है, उत्पाद विनाश, शाली परिणाम नहीं इष्ट किये हैं, नंयायिक, वैशेषिक, भी स्रात्मा स्नाकाश, स्नादि की क्रमवर्त्ती पर्यायों का होना नहीं स्रभीष्ट करते है, ब्रह्माद्वैतवादी पण्डित 'सर्व वै खिल्वदब्रह्म नेह नानास्ति किचन। स्नाराम तस्य पश्यन्ति नत पश्यित कश्चन, यो ब्रह्म के स्नाराम पानी पर्यायों को इष्ट करते है, किन्तु वे उनका वस्तुभूत नहीं मानते हैं कम से वर्तन। भो इष्ट नहीं करते है ध्रथवा ब्रह्म में उन पर्यायों का खोज ही खो देते हैं। यो क्रम से होने वालो पर्यायों या श्रनेक स्वभावों के स्रनेकाम्त का निराकरण कर रहे पण्डितों के प्रति द्रव्य के लक्षण में पर्याय सिहतपना कहना सूत्रकार का समुचित कर्तव्य है।

इसी प्रकार जिन पण्डितों का चित्त कम अनेकान्त और अकम अनेकान्त दोनों के निराकरण् में प्रवीण होरहा है ऐसे वैभाषिक माध्यमिक तत्वोपण्लववादी आदि वादियों के प्रति वस्तुभूत सिद्धा-म्त का निराकरण करने के लिये सूत्रकार ने 'गुणपर्य यवद्रयव्यं' गुणों और पर्यायों वाला द्रव्य होता है, इस प्रकार गुण पर्याय उभय का प्रनिपादक अल्ब इ सूत्र कहा है, कारण कि सभी प्रकारों से अनेक विशेषणों से रहिते होरहे पदार्थ को अप्रामाणिकपना है, यानी कोई भी प्रमाण ऐसे भाव को प्रहरण नहीं करता है, जिसमें कि गुण या पर्याप कोई भी विशेषण नहीं पाया जाय सम्पूण द्रव्यों में अनुजीवी गुण प्रतीजीवीगुण. पर्यायशक्ति आत्मकगुण विद्यमान है तथा पट्स्थान पतित हानियों या वृद्धियों को ले रही पर्याये या सप्तभगियों के विषयभूतधमं अथवा आपेक्षिक धर्म और छोटे वडे निमित्तों से उपजे अनेक स्वभाव भेद इत्यादि पर्यायें द्रव्यों में विद्यमान है, गुणों और पर्यायों से रीता द्रव्य कथमिंप नहीं होता है।

श्रयनेय त्रिस्त्री समनतिष्ठते, गुण नद्द्रन्यं पर्ययनद्द्रन्यं गुणपर्ययनद्द्रन्यं द्रन्य-त्वान्यथानुपपत्ते रित्यनुमानत्रय चेदं सचेपतो लच्यते ।

मथवा इस एक सूत्र को तीन सूत्रों का समुदाय समक्त यो मले प्रकार व्यवस्था कर ली जाती है, कि १ द्रव्य (पक्ष ) गुगावत् (साघ्य ) द्रव्यत्वान्यथानुपपत्ते. (हेतु )।२ द्रव्य (पक्ष ) प्रयंवत् (साघ्यदल ) द्रव्यत्वान्यथानुपपत्ते (हेतु )।३ द्रव्य (पक्ष ) गुगापर्ययवत् (साध्यकोटि ) द्रव्यत्वान्यथानुपपत्ते : (हेतु ) यो तीन प्रकार एकान्त वादियों के प्रति उक्त सूत्र का योगविभाग कर तीन प्रमुमान वह दिये जाते हैं । १ द्रव्य गुगावाला है, अन्यथा उसमे द्रव्यपना वन नहीं सकता है। २ द्रव्य में पर्यायों जाती है, अन्यथा यानी पर्यायों के विना द्रव्यपन की सिद्धि नहीं होसकती है। ३ गुगा स्रौर पर्यायों का वारी द्रव्य है ऐसा नहीं मान कर सन्य प्रकार मानने से द्रव्यपना रक्षित नहीं रह सकता है। यो अनेक प्रनिपक्ष विद्वानों के मतो का निराकरण करने के लिये सक्षेप से 'गुगापर्यय वद्दव्य' इस स्रकेले सूत्र द्वारा द्रव्य को लिक्षत कर दिया जाता है हजारों रोगों को एक सजीवनी स्रौषिध पर्याप्त है।

नतु चैवं निष्क्रिय न सर्वद्रव्यसमबायिकारण चेति पराक्कृतनिशक्तत्रये क्रियानवद्रव्यं समबायिकारणिमिति च द्रव्यलच्चणमित्रधीयते, पृथिव्यप्तेजोवायुमनसां क्रियावन्विसिद्धेः सर्वद्रव्याणां प्रमवायिकारणत्वस्य च गुणवन्ववत्प्रतीतेरित्येतद्पि च परेषां वचोऽसमीचीनं, द्रव्यवद्विशोषवत्सामान्यवच्च द्रव्यमिति द्रव्यलच्चणवचनप्रसगात न कार्यद्रव्यवत्कारणद्रव्यं नापि विशेषवत्सामान्यवद्वेति परद्रव्यविप्रतिपत्तिनिराक्ररणार्थत्वात् । स्याद्वादिनां पुनः कार्यद्र-व्यविशेषसद्श्वार्यगान्वचणसामान्यानामपि क्रियावत्समवायवच्च पर्यायत्वान्न तथा वचन कर्तव्यमिति सर्वमनवद्यं।

यहा वैशेषिक स्वपक्ष का भ्रवधारण करते हैं, कि इस प्रकार गुण्पर्ययवद्द्रव्यं इस सूत्र द्वारा द्रव्य का लक्षण भाप जंन करते हैं, तब तो इसी प्रकार हमारा प्रव्य का लक्षण भी उचित पढ जाता है जो बादी पदार्थों को क्रिया रहित स्वीकार करते हैं, जैसे कि वौद्ध पंहित पदार्थों में क्रिया नहीं मानते हैं मर्थात् वौद्धोका भनुभव है कि उन निकटवर्ती या दूरवर्ती प्रदेशोमे गोली,वाण,ढंल,पक्षीं, रेल-गाजि, शादि स्वलक्षण मनीन रूप से उपन जाते हैं वही वस्तु हो कम कम से देशान्तरों में नहीं पहुँच

पाती है, जिस प्रकार सिनेमा के नदा पर जाने ग्र ने वाले पदार्थों का प्रतिविम्य नहीं है केवल विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रतिविम्य पड जाने से दृष्टाग्रों को वैसी चलते फिरते पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाती है, वस्तुतः पदार्थं निष्क्रिय है। तथा कोई पडित सभी दृष्यों को समवायी कारण इष्ट नहीं करते हैं क्रूटस्थ द्रव्य किसी का समवायीकारण नहीं होसकता है।

इस प्रकार दूसरे पण्डितो की श्रयुक्त वचन स्वरूप चेव्टा का निराकरण करने के लिये हम वैशेषिको करके सभी द्रव्य कियावान् है और समवायिकारण है यो "कियावत्समवायिकारण द्रव्य" यह द्रव्य का सुन्दर लक्षण कह दिया जाता है. पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्रीर मन इन द्रव्यो मे किया सहितपना सिद्ध है. तथा समवायिकारणपना तो सम्पूर्ण द्रव्यो के प्रतीन होरहा है, जैमे कि सभी द्रव्यो के गुण सहितपन की प्रतीति होरही है।

श्चर्यात-पृथिवी मे चौदह, जल मे चौदह, तेज मे ग्यारह, वायु मे नव, आकाश मे छ, काल मे पाच, दिशा मे णच आत्मा मे चौदह, ई वर मे आठ और मन में आठ, गुण माने जाते है 'वायो नंवेकादशतेजसोगुणा जलक्षितिप्राणभृता चतुर्दश । दिक्कालयो पच पडेव चाम्बरे महेश्वरेप्टी मनस-स्तथेव च' इसी प्रकार परमाणु स्वरूप नित्यद्रव्य और कार्यस्वरूप श्चित्यद्रव्य पृथिवी, जल, तेज. वायुश्रो को स्वकीय जन्य गुणो का या स्वजन्य श्चवयवी द्रव्यो का समवायीकारणपना प्राप्त है श्चाकाश काल, दिग्, जीवात्मा, परमात्मा, इन चार व्यापक नित्य द्रव्यो को श्चपने जन्य गुणो का समवायि कारणपना स्वभाव सिद्ध है, नित्य द्रव्य माने गये मन को स्वकीय संयोगादि श्चनेक जन्य गुणो और कियाश्चो का समवायिकारणपना निर्णीत है. यो 'कियावद्रणवत्समवायिकारणं द्रव्यं' यह द्रव्य का लक्ष्मण उचित प्रतीत होता है।

ग्रन्थकार कहते हैं कि यो दूसरे विद्वान् वैशेषिको का यह वचन भी समीचीन नही है, क्यों कि यदि इसी प्रकार दूसरों की विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिये द्रव्य के लक्ष्या में इतर व्याव-र्त्त कि पदों का डालना ग्रिभिप्रेत होय नव तो 'द्रव्यवद्विशेषवत्तामान्यवच्चद्रव्यं' यो द्रव्य के लक्ष्या के निरूपण करने का प्रसंग ग्रावेगा कारण कि कितने वादी द्रव्य को स्वकीय कार्य द्रव्य से महित स्वीकार नहीं करते हैं, बौद्धों को ही लीजिये वे स्वलक्षण परमाणुग्रों से किमी द्रयणुकादि श्रवयती स्कन्ध का वनना इष्ट नहीं करते हैं हाँ पूर्वश्रणवर्त्ती परमाणु स्वलक्षण से भले ही उत्तर क्षणवर्त्ती स्वलक्षण परमाणु द्रव्य उपज जाय किन्तु तब तक पहिले क्षणिक कारण का विनाश होजाता है, ग्रत: कार्य द्रव्य वाला कारणद्रव्य कथमिप नहीं होसका।

यों इस वौद्ध सिद्धान्त का निराकरण करने के लिये वैशेषिकों को द्रव्य का लक्षण में 'द्रव्य-वत्' विशेषण देना उचित पड जायंगा तथा कोई वादी द्रव्य में विशेष को स्त्रीकार नहीं करते हैं, सह्याद्वंत वादी पण्डितों ने परमञ्ज्ञा में विशेष स्त्रीकार नहीं किया है ग्रन्यथा द्वंत का प्रसंग ग्राजायगा श्रतः वैशेषिकों को द्रव्य के लक्षण में 'विशेषवत्, कहना भी इष्ट पड़ा तथैन कोई पण्डित द्रव्य में सामा न्य को इष्ट नहीं करते हैं वे 'विशेषा एव तत्वं' मान वैठे हैं वौद्ध ही विशेषों को स्वीकार करते हुने सामान्यका प्रत्याच्यान करते हैं।

ग्रतः ग्रनेक मत का व्यवच्छेद करने के लिये वैशेषिको को द्रव्य के लक्षण मे 'सामान्यवम' (सामान्यवाला) कहना ग्रावव्यक पट जायगा यो १ 'न कार्यद्रव्यवत्कारणद्रव्य' २ 'न विशेषवद्द्रव्य' ३ 'न सामान्यवद्द्रव्य' इस प्रकार दूसरो के ग्रभीष्ट किये गये मन्तव्यो ग्रनुसार द्रव्य मे पढी हुयी विप्रतिपत्तियों का निराकरण करने के लिये 'द्रव्यवत्विशेषवत्सामान्यवच्च द्रव्य' यो द्रव्य का लक्षण वैशेषिकों को करना चाहिये था वैशेषिकों ने कारण द्रव्यों में कार्य द्रव्य का रहना ग्रीर नित्य द्रव्यों में विशेषपदार्थ का ठहरना तथा सम्पूर्ण द्रव्यों में सामान्य जाति का स्थित रहना ग्रभीष्ट भी किया है भत इस लक्षण करके वैशेषिकों के यहा स्वकीय सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं पढ सकता है, द्रव्य का किया रहितपना या समवायिकारण रहितपना मानने वाले प'ण्डतों को समक्ताने की ग्रपेक्षा कारण द्रव्य को कार्य द्रव्य से रहित मान रहे ग्रीर द्रव्य को विशेष या सामान्य से रहित ग्रमीष्ट कर रहे पण्डितमन्यों को समीचीन मार्ग पर लेग्नाना कही ग्रच्छा है द्रव्य के द्रव्य सिहतपन ग्रीर विशेषसामान्य सहित्यन की प्रतीति होचुकने पर पुन: भटिति ग्रल्प प्रयास से ही द्रव्य के क्रियासहितपन ग्रुण सिहतपन ग्रीर समवायि कारण पन की प्रतिपत्ति होजायगी।

एक वात यह भी है, कि 'कियावद गुगावत्समवायिकारणं द्रव्यं' स्वीकार कर पुन: 'द्रव्यव-द्विशेषवत्सामान्यवच्च' इस लक्षण का भी प्रसग प्राप्त हो जाने पर वैशेषिको के ऊपर विनिगमनाविरह दोष खंडा होजाता है इस दोष की यह शक्ति है कि 'मुन्दोपसुन्द न्याय' अनुसार दोनो का निगकरण कर तीसरे ही शक्तिशाली लच्चण को सर्वोपरि विराजमान कर देता है. तभी तो स्याद्वादियो ने द्रव्य का 'गुगापर्ययवद्रव्य' यह निर्दोप लक्षण किया है, स्याद्वादियो के यहा फिर वडा सुभीता पड जाता है, क्योंकि कार्य द्रव्य और विशेष पदार्थ तथा सहश परिणाम स्वरूप सामान्य वन सवको भी जैनो ने पर्याय स्वीकार किया जैसे कि किया को भीर समवायिकारण के प्रयोजक हो रहे समवाय को हम जैन पर्याय मानते हैं।

श्चीन्-घट, पट, ग्राम, ग्रमरूद, फूल, पुस्तक, ये सब कार्य द्रश्यें उस पुद्गल द्रव्य की पर्यां है तथा 'एकस्मिन्द्रव्येक्रमभाविनः परिणामा पर्याया ग्रात्मानहर्षविपादादिवत्' 'ग्रर्थान्तरगतोविसदृश-परिणामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत्' ये पर्याय ग्रीर व्यतिरेक दोनो प्रकारके विशेष भी पर्याय स्वरूप है, तथेव 'सदृशपरिगामस्तिर्यक् खण्ड मुण्डादिषु गोत्ववत्' 'परापरविवतंष्यापि द्रव्यमूर्ध्वंता मृदिवस्णसा-दिपु' ये दोनो प्रकार के सामान्य भी पर्याय स्वरूप ही पृष्ठते हैं हलन, चलन, गमन, ग्रांदि कियायें तो पर्याये हैं ही। कोई विवाद नही है, समवायि कारण या उपादान कारण का श्रनुजीवी होरहा कथा चित् ग्रविद्यग्भाव सम्बन्ध स्वरूप समवाय तो भला पर्याय के सिवाय ग्रीर क्या पदार्थ होसकता है ? ग्रातः वैश्वेषिको द्वारा प्रमतो के निराकरणार्थं लक्षण में जितने भी इतर व्यावतंक पद दिये जाते

है उन सब का प्रयोजन जैनो के अभी जट किये गये द्रव्य के लक्षण में दिये गये पर्यायपद से ही सध जाता है।

हा गुरा पद तो द्रव्य के लक्षरा में दोनों के यहा उपात्त किया गया है, ग्रत. वैशेपिकों को द्रव्य के तिस प्रकार लम्बे श्रीर दोषग्रस्त लक्षरा का कथन नहीं करना चाहिये। हा स्याद्वादियों का किया गया सुत्रोक्त लक्षरा समीचीन है, यो करने से सभी सिद्धान्त निर्दोप सिद्ध होजाते है।

### तदेवं जीवपुद्गलधमधिमीका शमेदात्पंचविधमेव द्रव्यमिति वदंतं प्रत्याह ।

ग्रगले सूत्र का ग्रवतरण है। कोई कह रहा है कि उपकार करने की श्रपेक्षा 'वर्तना परिणामकिया. परत्वापरत्वे च कालस्य' इस सूत्र द्वारा काल को भले ही कह दिया गया होय किन्तु जब तक काल को स्वतंत्र द्रव्य नहीं कहा जायगा तब तक ये उपकार तो व्यवहार काल के भी समसे जासकते है वर्तना को छोड़ कर परिणाम ग्रादि को व्यवहारकाल का उपकार इट्ट भी किया गया है तब तो ग्रभी तक 'श्रजीवकायाधर्माधर्माकाञपुद्गला' 'इव्याग्गि, जीवञ्च' इन सूत्रो करके कहे जा चुके पाच द्रव्यो के ही द्रव्यपन का व्यवसाय करना प्रसंग प्राप्त हुग्रा। तिस कारण इस प्रकार उक्त लक्षणसूत्र द्वारा जीव पुद्गल, धमं ग्रधमं, ग्रौर ग्राकाश के भेद से पाच प्रकार के ही द्रव्य सिद्ध होते है काल तो वस्तुभूत द्रव्य नही होसका ऐसा ही श्वेताम्वर बन्धु मानते है, इस प्रकार कह रहे वादी पण्डित के प्रति सूत्रकार महोदय ग्रमुक्त द्रव्य की सूचना करने के लिये इस ग्रगले सूत्र को प्रव्यक्त कहते हैं।

#### कालश्च

उक्त पाच द्रव्यों के अतिरिक्त काल भी स्वतंत्र छठा द्रव्य है जब कि द्रव्य का श्रक्षुण्णा लक्षणा वहा घटित होरहा है। तदनुसार लोक प्रदेश परिमित श्रसक्यातासक्यातकालाणुये सभी काल द्रव्य है, एक एक काल परमाण अनेक गुणा और पर्यायों को धारे हुये हैं।

## गुगापर्ययवद्द्रव्यमित्यभिसर्वधनीयम् ।

" गुरापर्ययवद्द्रव्य " गुरा श्रीर पर्यायो को धारने वाला द्रव्य होता है, इस पूर्व सूत्र के पूरे लक्षरा लक्ष्य पदो का यहा विधेय दल की श्रीर सम्बन्ध करने लेने योग्य है, श्रत. समुच्चय श्रर्थ के वाचक च शब्दके अनुसार काल भी छठा गुरा, पर्यायो, वाला द्रव्य है यह श्रन्वितकर अर्थ होजाता है।

## कालश्चद्रव्यमित्याह प्रोक्तलच्चणयोगतः । तस्याद्रव्यत्वविज्ञाननिवृत्यर्थं समासतः ॥ १॥

सूत्रकार द्वारा द्रव्य के वहुत श्रन्छे कहे गये 'गुग्पप्ययवद्द्रव्य" इस लक्ष्णवाक्य का सम्बन्ध हाजाने से "काल भी द्रव्य है" इस वात को सूत्रकार "कालक्च" सूत्र द्वारा संक्षेप से कह रहे हैं। जो नि उस काल के द्रव्य रहित पन की परिस्टिति का निवारण करने के लिये हैं। श्रर्थात्—काल तो द्रव्य नहीं है इस मिथ्याज्ञान की निष्टत्ति के लिये सूत्रकार को इस सूत्र का कहना ग्रनिवाय पड गया है यहाँ ही द्रव्य का लक्षण करते हुये वह संक्षेप से कहा जा सकता है।

के पुन कालस्य गुणाः के च पर्यायाः प्रसिद्धा यतो गुणपर्यायवद्द्रव्यमिति प्रोक्त-लच्चणयोगः सिन्धेत्तस्याद्रव्यत्वविज्ञाननिवृत्तिश्चत्यत्रोच्यते ।

यहा कोई जिज्ञासु पूछता है कि वे फिर नाल द्रव्य के गुए। कौन से प्रसिद्ध है ? तथा काल की पर्यायें भी कौन कौन विख्यात है ? वतामी जिससे कि उस काल के साथ "गुए। पर्ययवद्द्रव्य" इस द्रव्य के निर्दोप लक्षण का ससगं हो जाना सिद्ध हो जावे ग्रीर उस काल को द्रव्यरहितपन के विज्ञान की निवृत्ति सप्य जाय ? इस प्रकार यहा प्रतिपित्सा प्रवर्तनेपर ग्रन्थकार द्वारा समाधान कहा जाता है।

निःशेषद्रव्यसंयोगविभागादिगुणाश्रयः । कालः सामान्यतः सिद्धः सुत्त्मत्वाद्याश्रयो भिदा ॥ २ ॥ क्रमवृत्तिपदार्थानां वृत्तिकारणतादयः । पर्यायाः संति कालस्य गुणपर्यायवानतः ॥ ३ ॥

सामान्य रूप से ग्रांखल द्रव्यों के साथ सयोग होना या विभाग होना, सह्या, परिमास, ग्रांदि गुसों का ग्रांश्रय होरहा काल द्रव्य सिद्ध है, श्रोर भिन्न भिन्न पने यानी विशेष रूप से कथन करने पर सूक्ष्मत्व, वर्तनाहेतुत्व, श्रचेतनत्व, श्रांदि गुसों का ग्रांघार काल है। तथा अप अप से वर्त रहे पदार्थों की वर्तना कराने मे कारसप्ता, इतर द्रव्यों के उत्पाद, व्यय, श्रोंव्यों, की हेतुता स्वकीय ग्रविभागप्रतिच्छेद, द्रव्यस्वपरिस्ति, एक प्रदेश श्रवगाह, श्रांदि पर्याचे काल द्रव्य की हैं। ग्रत गुसों श्रीर पर्यायों से समाहित होरहा काल द्रव्य है।

श्रर्थात्—लोकाकां में सर्वत्र छठ द्रव्य पाये जाते हैं कालाणुं से साथ सामान्य रूप से सम्पूर्ण द्रव्योका सयोग है विशेष २ जीव और पुद्गलों का यहाँ वहा जाने 1र पूर्वसम्बद्ध कालाणुं सो के साथ विभाग भी होजाता है हां धर्म, अधर्म, और ग्राकां के उन उन स्थलों पर नियत होरहे प्रदेशों से भ्रन्य प्रदेशीय कालाणुं सो का विभाग होएहा है। सयोग नाशक गुण को ही विभाग नहीं कहते हैं, किन्तु पृथग्भाव भी विभाग कहा जा सकता है इन गुणों के झितिरक्त द्रव्यस्य, वस्तुत्व, भ्रगुरुल द्रव्य भ्रादि सामान्य गुण भी काल में विद्यमान है। काल में सूक्ष्मस्य, वर्तनाहेतुत्व आदि विशेष गुण हैं, तथा नवीन पदार्थ को जीर्ण करना, परिधर्तन कर देना, अचेतन वने रहना भादि पर्यां काल की प्रसिद्ध है भ्रतः द्रव्य के दोनों लक्षणों की संघटना काल में है।

सर्वद्रव्यैः संयोगस्तावत्कालस्यास्ति सादिरनादिश्च विभागश्चासर्वगतिक्रयावद्द्रव्यैः संख्यापरिमाणाद्यश्च गुणा इति सामान्यतोऽशेषद्रव्यसंयोगस्य विभागादिगुणानां चाश्रयः सालः सिद्धः।

किं का सम्पूर्ण द्रव्यों के साथ संयोग तो हो ही रहा है जो कि कोई संयोग तो सादि है।

ग्रीर कोई सयोग ग्रनादि है यहां वहा जा रहे जीव ग्रीर पुद्गलों का उन उन प्रदेशों में वर्त रहे कालागुन्नों के साथ हुन्ना सयोग सादि है ग्रीर प्रखण्ड धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश द्रव्यों के साथ उन उन कालागुन्नों
का ग्रनादि सयोग है। इसी प्रकार ग्रव्यापक श्रीर कियावाले जीव द्रव्यों या पुद्गल द्रव्यों के साथ
हुन्ना विभाग भी काल का गुग् है, यहा यह कहना है कि वैशेषिकों ने विभाग को सयोग का नाश
करने वाला सादि गुग्ग माना है किन्तु धर्म ग्रादिकों के प्रदेशों की अपेक्षा काल का ग्रनादि विभाग भी
होसकता है सुदर्शन मेरु की जड में ठहर रहे कालागुन्नों का सर्वाधिद्धि गत धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश के
प्रदेशों के साथ होरहा विभाग श्रनादि है रत्नप्रभा से सयुक्त होरहे कालागुन्नों का सिद्ध जीवों के साथ
ग्रनन्त काल तक के लिये विभाग हो गया है।

यदि परम पूज्य सम्मेदशिखर पर जघन्य युक्तानन्त प्रमाण अभव्य जीवो का जन्म लेना नहीं स्वीकार किया जाय तो सम्मेदशिखर के सम्बन्धी कालागुओं का अभव्यों के साथ अनादि विभाग कहा जा सकता है अलोकाकाश के प्रदेशों के साथ तो सभी कालागुओं का अनादि अनन्त विभाग है, यो काल में संयोग, विभाग, गुराों को साध दिया गया है। यद्यपि सयोग या विभाग कोई अनुजीवी गुरा में नहीं गिनाये गये है जैन सिद्धान्त अनुसार सयोग विभागों को पर्याय कहा जा सकता है। नित्य परिगामी गुरा नहीं। तथापि वैशेषिकों के यहा सयोग विभागों की गुरास्वरूप से प्रसिद्धि होने के कारगा तथा उल्लेख योग्य प्रधान पर्याय होने से सयोग और विभाग को गुरा कह दिया है।

वात यह है कि जैन ग्रन्थों में ग्रनेक स्थलों पर ग्रन्य मतो की ग्राभा पड जाती है जिसका कि विशेष क्षित नहीं होने के कारण कविचित् लक्ष्य नहीं किया जाता है, वस्तुत: यथार्थ विचार करने पर गम्भीन विद्वानों को उस मिले हुये ग्राभास का स्पष्टी करण कर देना चाहिये श्रन्यथा कदाचित् इसका भयकर परिणाम होजाता है। वृद्ध पुरुष का चचल, ग्रलवेली, युवती के परिणायन समान इस जैन दर्शन का श्रन्य दर्शनीय वाचाग्रों के योग कर देने की टेव से कदाचित् श्रक्षम्य ग्रपसिद्धान्तों की उत्पत्ति होजाती है। यहाँ ग्रन्थकार महाराज ने वैशेषिकों को समभाने के लिये सयोग ग्रीर विभाग को काल का गुण कह दिया है सख्या, परिमाण, ग्रादि भी काल के गुण है, वैशेषिकों ने भी कालद्रव्य के सख्या, परिमाण, पृथत्व संयोग विभाग, ये पाच गुण इष्ट किये है वस्तुतः विचारा जाय तो सख्या कोई प्रतिजीवी या प्रनुजीवी गुण नहीं है, केवल ग्रापेक्षिक धर्म (गुण) है।

गोल चलनी का कोई भी छेद दसवां, पचासवा, सौवा. ढेढ़सीवा, ग्रादि ग्रनेक संख्यो वाला होसकता है हजार रूपये की थैली मे चाहे कोई भी रुपया ग्रन्यो की अपेक्षा से गिना गया वीसवा, दोसौवां, हजारवां होजाता है। गुएा की परिभाषा तो यह है कि जो श्रपने से विपक्ष को नहीं घार सके पुद्गल मे रूप गुएा है तो वहा ही रूपाभाव गुएा नहीं ठहर सकता है जीव में चेतना गुएा का कोई सहोदर श्रचेतना गुएा नहीं है, परिमाएं भी प्रदेशवस्व गुएा का विकार व्यंजन पर्याय है, केवल ग्रम्य

मतों की प्रसिद्धि अनुसार इनकी गुए कह दिना गया है यो सामान्य एवं से सम्पूर्ण द्रव्यों के सार्थ होरहे सयोग घीर विभाग, महया, परिमाएा,पृथत्तव, श्रादि गुएगोंका श्राश्रय होरहा काल द्रव्य सिद्ध हैं।

विशेषेणतु स्नमामृतित्वागुरुलघुत्वेकप्रदेशत्वादयस्तस्य गुणा इति मन्मत्वादिविशेषगुणाश्रयश्च क्रमवृत्तोनां पदार्थानां पुद्गलादिपर्यायां वृत्तिहेतुत्वपरिणामक्रियाकारणत्वपरत्वापरत्वप्रत्ययहेतुत्वाख्याः पर्यायाश्च कालस्य सति यस्तत्सत्तानुमानमिति । गुण्पर्यायवान्
कालः कथ न द्रव्यलचण्माक् १ ततः कालां द्रव्यं गुण्पर्ययवत्वाज्ञीवादिद्रव्यवदिति तस्याद्रव्यत्वविज्ञाननिवृत्तिः

हा विशेष रूप सं विचार करने पर नो उस काल द्रव्य के नूक्ष्मत्व, अमूतंत्व, अगुरुलघुत्व, एकप्रदेशत्व, अचेतनत्व प्रादि भी गुण है अत्यन्त परोक्षपदार्थ सूक्ष्म कहा जाता है रूप आदि से रहित को अमूतं कहते हैं द्रव्य में द्रव्यान्तर नहीं होजाय, गुण का गुणान्तर नहीं होजाय, पर्याय का अन्य विवतं म्चरूप विपरिणाम नहीं होजाय इस असकी एांता का सम्पादक अगुरुलघुत्व गुण है। आकाश के करूपना कर नापिलये गये परमाणु वरोबर छ पहलू अठकोने एक प्रदेश में ही वृत्ति होना एक प्रदेशत्व है, ज्ञान, दर्णन, परिणातियों का नहीं होसकना अचेतनत्व है इस प्रकार सूक्ष्मत्व, अमूतत्व, आदि विशेष गुणों का अधिकरण भी काल द्रव्य है।

तथा प्रति समय कम से वर्त्त रहे पुद्गल, जोव, आदि की पर्यायो स्वरूप पदार्थों की वर्तना का हेतुपना काल की पर्याय है। और परिणाम उपजा देने का कारणपना, किया का कारणपना, जेठे मे परत्व बुद्धि उप नि का हेतुपना, किनष्ठ मे अप रत्व बुद्धि करा देने का निमित्तपना इत्यादि नामों को घार रही पर्यायें काल ब्रव्य की है जिन गुणा और पर्यायों से कि उस काल की सत्ता का अनुमान होजाता है।

ग्रथात्—काल द्रव्य ग्रत्यन्त परोक्ष है अर्वाग्दर्शी पुरुपो मे से किसी एक निष्णात विद्वान् को ही उसका अनुमान होसकता है काल के जापक लिंग माने गये गुण और पर्याये हैं इस प्रकार गुण और पर्यायों का ग्राश्रय होरहा काल भला द्रव्य के उक्त लक्षण का धारी क्यों नहीं होगा ? यानी काल अवस्य ही द्रव्य है। तिस कारण अव तक सिद्ध कर दिया है कि काल (पक्ष) द्रव्य है (साध्यवल ) गुणो और पर्यायों वाला होने से (हेतु) जीव पुद्गल ग्रादि द्रव्यों के समान । अन्वयहष्टान्त) इस प्रकार उस कालके श्रद्रव्यपन के विज्ञान की निवृत्ति होजाती है जो कि ग्रन्थकारने पहिली वार्त्तिक में निर्देश किया है। श्वेताम्बरों के यहा मुख्य काल द्रव्य का स्वीकार नहीं किया जाना समुवित नहीं है वैज्ञानिक यानी चार्वाक भी काल द्रव्य को नहीं मानते हैं उक्त सूत्र द्वारा इन वैज्ञानिकों के विज्ञान की निवृत्ति कर दो गयो है।

कोई पूछता है कि वर्तना नामके लक्षण को धारने वाले मुख्य कालद्रव्य को उक्त सूत्र से कह दिया है किन्नु ग्रव यह बताग्रो कि वर्तना, परिणाम, प्रादि द्वारा लक्षण करने योग्य व्यवहार काल की सिद्धि मे क्या प्रमाण है ? ग्रथवा काल कितने भावो को धारता है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार इस ग्रग्रिम सूत्र को कहते है।

# सोऽनंतसमयः ॥ ४० ॥

वह प्रसिद्ध व्यवहार काल ग्रनन्त समयों को लिये हुये है। ग्रर्थात्—ग्रक्षय ग्रनन्तानन्त ग्रतीत काल ग्रीर एक वर्तमान काल तथा श्रतीत से ग्रनन्तानन्तगुणा भविष्यकाल इन में होने वाले ग्रनन्त समयों को व्यवहारकाल धार रहा है ग्रथवा एक एक कालाणु द्रव्य का पदायों की भूत, वर्तमान, भविष्य काल के समयों सम्बन्धी वर्तनाग्रों का हेतु होरहा वर्तनाहेतुन्व गुण ग्रनन्त पर्यायों वाला है, ग्रत एक कालाणु द्रव्य भी ग्रनन्त समयों वाला उपचार से कहा जा सकता है सब से छोटा व्यवहार काल का ग्रश समय है इससे छोटे काल यानी पाव, ग्राधे, पोन समय में कोई भी पूरा कार्य सम्पन्न नहीं होसकता है पुद्गल परमाणु चाहे एक प्रदेश से ग्रपने निकटवर्ती दूसरे प्रदेश पर जाय ग्रथवा चौदह राजू तक जाय इस पूरेकार्य में एक समय लेलेगी काल के ऐसे ग्रनन्त समय है।

परमस्द्रमः कालिशेषः समय, अनन्ताः समया यस्य सोनंतसमयः कालोनवो द्भव्यः।

भावार्थ- जैसे परिमाण गुण की स्राकाश से लगा कर लोक, स्वयप्रभाचल, सुमेरु, जम्बूगृक्ष, हाथी, घोडा, घड़ा, कटोरा, बेर, पोस्त, षड छुक, त्र्यणुक, द्वयणुक, मे तरतम भाव से पायी जारही सूक्ष्मता विचारी अन्त मे जाकर परमाणु पर अन्तिम प्रकर्ष को प्राप्त होजाती है, उसो प्रकार व्यवहार काल की सूक्ष्मता भी तरतम अनुसार अभव्यो का अनाद्यनन्त काल, सिद्ध परमात्मा होचुके भगवान् श्री ऋषभदेव का साद्यनन्त काल लोक प्रदेश परिमितकाल, सूच्यगुल, कल्प, पल्य, कोटिपूर्व, वर्ष मांस दिन, घडी, लव, उच्छूास, श्राविल, ग्राविल का असंख्यातवा भाग, श्रादि इन कालो मे प्रकर्ष को प्राप्त होरही सन्ती एक समय पर जाकर अन्तिम विश्वाम लेतो है, यह समय सर्वोत्कृष्ट परम सूक्ष्म होरहा काल विशेष है।

यद्यपि एक समय मे परमाणु चौदह राजू गमन करजाती है, ग्रतः समय के भी ठुस नीचे से चली परमाणु के मद्यवी रत्नप्रभा, ऋतुविमान, ब्रह्मस्वग, सर्वार्थसिद्धि उपिम तनवातवलय, ग्रादि मे पहुँचने की अपेक्षा अनेक सूक्ष्म भेद किये जा सकते है, तथापि जगत् का उत्पाद, व्यय, झौंच्यशाली कोई भी पूरा कार्य एक समय से कमती काल मे नहीं होसकता है, ग्रतः परम निरुद्ध काल का ग्रंश समय ही माना जाता है जैसे कि छह ग्रोर से छह परमाणुओं के वन्ध होने योग्य पेकों के होने पर भी एक परमाणु को श्रनादि श्रनन्त काल मे उससे छोटा हकडा नहीं होने के कारण ग्रन्तिम लच्च श्रवयव मान विया जाता है अनेक परमाणु के विण्ड जैसे द्वासुक, उत्संज्ञासन, रथरेसु, घट, ग्रादि स्कब्ध है

उसी प्रकार समयो के पिण्ड धावलि, दिन, वर्ष, कल्पकाल ग्रादि है धन्तर इतना ही है, कि परमासुभी की देशिक प्रत्यासित अनुसार पिण्ड होकर वने हुये द्वयणुक, घट, पर्वत, ग्रादि स्कध, तो वास्तविक पुद्गल पर्याय स्वरूप है किन्तु समयो कि कालिक प्रत्यासित धनुसार घारा वना कर किल्पत किये गये धाविल, वर्ष, पल्य, भादि व्यवहार काल तो वस्तुभूत किसी द्रव्य की उत्पाद व्यय भ्रोध्य शाली धनु-जीवी पर्यायें नहीं है। हा व्यवहार नय द्वारा क्षेय पदार्थ श्रवश्य है।

'दन्यपरि वहु रूपो जो सो कालो हवेइ ववहारो' ( द्रव्यसंग्रह ) इस सिद्धान्त अनुसार ऋतु परिवर्तन, सूर्यंगित भूविकार नियति, आदि कारणो से हुये द्रव्य परिवर्तन को यदि व्यवहार काल माना जाय तव तो वे द्रव्यो की मुख्य पर्याय है । यो इस सिद्धान्त का विवेक कर लेना चाहिये जिस काल के समय अनन्त है वह काल अनन्त समयो वाला समभ लेना चाहिये मुख्य काल और व्यवहार काल दोनो की अनन्त समयो से सिहत पने की उपपत्ति की जा सकती है।

#### पर्यायतो द्रव्यतो वा व्यवहारतः परमार्थतो वेतिशंकाय।मिदपुच्यते ।

यहां कोई विनीत शिष्य जिज्ञांसा प्रकट करता है कि वह काल अनन्त समयो वाला क्या पर्याय से है ? अथवा 'क्या द्रव्य रूप से काल अनन्त समय वाला है ?। या व्यवहार की अपेक्षा काल के अनन्त समय वताये गये है ? अथवा क्या परमार्थ रूप से वह काल अनन्त समयवान् है ? वताओ इस प्रकार शकाये उपस्थित होने पर ग्रन्थकार द्वारा यह अग्रिम वात्तिक यो कहा जाता है कि—

### सोनंतसमयः प्रोक्तो भावतो व्यवहारतः । द्रव्यतो जगदाकाशप्रदेशपरिमाणकः ॥ १ ॥

भाव यानी पर्याय से यह काल सूत्रकाल करके भनन्तसमयवाला बहुत भच्छा कहा जा चुका है भत: व्यवहार से पुद्गल प्रादि भनन्त पदार्थों की न्यारी न्यारी जाति अनुसार हुई वर्तनाभों की प्रयोजक होरही भनन्त शक्तियों का धारण करने के एक काला हु भी भनन्त समय वाला यानी भनन्त सिक्त वाला कह दिया जाता है, द्रव्यरूप में काल अनन्त नहीं है। किन्तु सात राजू लम्बी जगत् श्रेणी के घन प्रमाण लोकाकाशके वरावर सख्यापरिमाण को धाररहा है।

अर्थात्-लोकाकाश के प्रदेशो त्ररावर काल द्रव्य असल्पातासंख्यात है अन्य द्रव्यो के समान कालाणु भी प्रतिक्षण एक पर्याय के धारण अनुसार भूत, वर्तमान, भविष्य, कालो की अनन्त परिणिवियो वाली है। यद्यपि वस्तुत विचारा जाय तो समय भी व्यवहार काल है जो कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मन्द्रूष से गमन कर रही परमाणु की किण द्वारा किल्पत किया गया है, तथापि समय का अर्थ काल की पर्याय या वर्त पित्री शक्तिये कर अनन्त समयो वाला परमार्थ काल भी होजाता है।

भावः पर्यायस्तेनानंतस्मयः कालोनंतपर्यायवर्तनाहेतुत्वातः। एकैको हि कालंग्धर-भृतपर्यायान् वर्तयने प्रतिवर्ण एक्तिभेदानगण्या । ततोनंतराक्तिः स्रवत्यस्यः व्यवहारतोऽ

#### मिधियते समयस्य व्यवहारकालत्वादाविलकादिवत् ।

भाव का म्रथं पर्याय है उस पर्याय करके मन्त समयोवाला कालद्र कहा जाता है क्यों कि जीव मादि मन्त पदार्थों के पर्यायों की वर्तना का हेतु वह काल द्र है, जब कि एक एक कालागु भी लोकाकाश मे प्रवर्त रहे मनन्त पर्यायों की वर्तनाम्रों को करा देती है, एक द्र म्य प्रपनी भ्रपनी भिन्न भिन्न शक्तियों से प्रत्येकक्षण मे युगपत् अनेक कार्यकों कर सकता है मन्यथा यानी विभिन्न शक्तियों के विना वह मनेक कार्यों का सम्पादन नहीं कर सकता है, यावन्ति कार्याणितावन्ति स्वभावान्तराणि तथा परिणामात् मुण्टसहस्री मे इस सिद्धान्त को अच्छा पुष्ट किया है, वात यह है, कि कारण में शक्तिभेद माने विना उस एक कारण से मनेक कार्यों का उत्पाद होना मसम्भव है, जैसे कि मन्न से सस्कृत की गयी मिन एक पुष्प को जला देती है, और वही म्राग दूसरे पुष्प को नही भुरसाती है, सुशील जीव के लिये सर्प माला होजाता है, जब कि कुशीलपुष्प के लिये वही भयंकर सर्प है, न जाने किस पापी जीव को निमित्त पाकर मार्ग मे काटे ककड फैल जाते है मौर किसी जीव के पुण्य मनुसार वे काटे ककड तितर वितर होजाते है एक मेघ जल से मनेक प्रकार के कार्य होजाते है यहा भी जल मे मनेक कार्यों को उपजाने वाली मनेक शित्या माननी पड़ेगी खेत की मिट्टी मनेक वनस्पतियो स्वरूप परिण्म जाति है, उस की मन्तर में काटका शक्तियों के विना सभी कार्य रूक जाते है जैसे की वीज वो देने पर भी ऊपर की मिट्टी या जल गयी मट्टी मनेक वनस्पतियों को उत्पन्न नहीं करपाती है, इसी प्रकार घाम, वाग्र उजितरया मादि मे मनेक कार्यों की प्रयोजक होरही नाना शक्तिया माननी पड़ती है।

यद्यपि कालाणु द्रव्य परिशुद्ध है उसमे विभाव परिएितिया नहीं होती है तथापि कालाशु की पर्याय में अनेक स्वभावों का उत्पाद, व्यय होते रहना मानना पडता है जो ही कालागु किसी जीव को मोक्षमागं में लग जाने की वर्तना करा रही है वहीं अन्य जीव को नरक मार्ग में प्रवर्ताने की उदासीन कारएा होजाती है इस ही कारण वन्दनीय नहीं है नीलांजना के नृत्य में हजारों प्रेक्षक मनुष्यों के हृदय में प्रृंगार रस को उपजाने की शक्ति हैं तो साथ ही वीतराग विज्ञानों भगवान् ऋष भदेव के अन्तःकरएा में वैराग्यभाव उपजाने की शक्ति भी परिवर्तगात्मक नृत्य में मानी जाती है शक्ति के विना कार्थ को कौन करे ? यो अनेक हृष्टान्तों से एक कालाशु में अनन्तशक्तिया सिद्ध कर दी जाती है तिसकारएा अनन्तशक्ति वाला होरहा सन्ता वह कालागुद्रव्य ही व्यवहार से अनन्त समयो वाला कह दिया जाता है, कारण कि आविल, दिन, वर्ष आदि के समान समय भी व्यवहार काल है, यतः समय का प्रसिद्ध अर्थ एकक्षरण करने से अनन्त क्षणों वाला कालागु द्रव्य नहीं होसकता था किन्तु यहां 'कालक्ष्य' इस निश्चय काल द्रव्य के प्रतिणदक सूत्र के लगे हाथ पीछे 'सो उनतसमयः' सूत्र कहा गया है, अतः निश्चय काल में अनन्त समय सिह्तपना तभी अच्छा जचता है, जव कि समय का अर्थ शक्तिया कर लिया जाय अनन्त समय सिह्तपना तभी अच्छा जचता है, जव कि समय का अर्थ शक्तिया कर लिया जाय अनन्त समय सहितपना तभी अच्छा जचता है, जव कि समय वाला कहा जित्या कर लिया जाय अनन्त समय वाला काल द्रव्य को व्यवहार से अनन्त समय वाला कहा जा सकता है।

द्रव्यवस्तु लोकाकाशप्रदेशपिमायकोऽसंख्येय एव कालो मुनिमिः प्रान्तो न पुन-रेक एवाकाशादिवत, नाष्यनंतः पुद्गलात्मद्रव्यवत् प्रतिलोकाकाशप्रदेश वर्तमानानां पदार्थानां वृत्तिहेतुत्वसिद्धेः १ लोकाकाशाद्वहिस्तदमावात् ।

द्रव्य सद्भाव से विचार करने पर तो वह काल लोकाकाश के असंस्थातासस्थात प्रदेशों वरोवर परिमाण (सम्या) का धारो हो रहा असरयेय ही मुनी महाराजों ने बहुत प्रच्छा कहा है। "लोयायासपदेसे इक्केक जे द्विया हु इक्केक्का। रयणाण रामी मिन्नते कालाणु असस्वदक्वाणि "। किंग्तु काल द्रव्य फिर आकार, धर्म, अधर्म, इन तीन द्रव्यों के समान (व्यतिरेकदृष्टान्त एक ही नहीं है तथा पुद्गलद्रव्य या आत्म द्रव्यों के समान वह काल अनत द्रव्यें भी नहीं है। प्रधात—जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीन द्रव्ये एक एक हैं वैसा काल द्रव्य एक ही द्रव्य नहीं है। अथवा जैसे जीव और पुद्गल प्रत्येक द्रव्य अनन्तानन्त है वैसे कालाणुये अनन्तानन्त नहीं है किन्तु लोकाशश के प्रत्येक प्रदेशपर वर्त रहे अनेक पदार्थों की वतना का हेतु होने के कारण कालाणु द्रव्य एक एक प्रदेश पर ठहर रहे एक एक कालाणु द्रव्य अनुसार अनेव हैं यो असस्याते काल द्रव्यों की सिद्धि होजाती है। लोकाकाश से वाहर उन कालाणु प्रों का अभाव है असम्भवद्यांचक होने से आगम प्रमाण द्वारा और कुछ अनुमानों से भी अत्यन्त परोक्ष पदार्थों की सिद्धि होजाती है।

#### कथमेषमलोकाकाशस्य वर्तनं कालकृतं युक्तं तत्र क लम्यासंमवादिति चेत् अत्रोच्यते

यहां कोई प्रश्न करता है कि लोकाकाश से वाहर जब कालाशुर्ये नही है श्रीर कालाशुर्ये ही सम्पूर्ण द्रव्यो की वर्तनाश्चो को कराती हैं तो बताश्चो फिर श्रलोकाकाश की वर्तना होना भला काल से किया गया किस प्रकार युक्तिपूर्ण कहा जा सकता है नियोकि वहा श्रलोकाकाश मे काल द्रव्य का श्रमम्भव है। यो प्रश्न करने पर तो इस प्रकरशा मे प्रन्थकार द्वारा यह श्रीम वार्तिक कहा जाता है।

## लोकाद्वहिरभावे स्याल्लोकाकाशस्य वर्तनं । तस्यैकद्रव्यतासिद्धेयु क्तं कालोपपादितं ॥ २ ॥

लोक से वाहर कालाणुमों का ध्रमाव होने पर भी लोकाकाश का वर्तना तो कालागुमों करके हुमा ध्रमीष्ट किया ही गया है। जब कि उस लोकाकाश, ध्रौर ध्रलोकाकाश का एक भ्रमण्ड द्रव्यपना सिद्ध है इस कारण उस भ्रलोकाकाश की वर्तना भी यहा ही के कालागुओं द्वारा उपपन्न करा ही जाती है। वात यह है कि लोक भीर भ्रलोक के वीच में कोई भीत नहीं पढ़ी हुयी है भीर भीत या वज्यपवंत भी पढ़ा हुमा होता तो भ्रमाप्यकारी कारणों के कार्यों में वह दीन वज्र विचारा क्या प्रतिवन्ध कर सकता था। तैजस, कार्मण, शरीर ही भनेक योजनों मोटी शिलाओं के वीच में होकर निकल जाते है पुण्य, पाप, या तीर्थंकर प्रकृति भ्रमाप्य होकर ही भ्रसंस्य योजनों दूर के कार्यों को कर रहे है फिर कारणों की शक्तियों का परामशं करते हुये डर किसका है इसी प्रकार असनाली के भारत

मे या मानुपोत्तर पर्वत के ऊपर कोई विजली का करन्ट नहीं भरदिया है। तथा यहां प्रकरण मे तो कोई खटका भी नहीं है।

जव कि लोक, भ्रलोक, दोनो ही एक अखण्ड श्राकाश द्रव्य है लोकाकाश को जब कालाग्रुये वर्ता रही है तो सम्पूर्ण ध्राकाश उनके द्वारा वर्तेगा वीका के तार में एक स्थल पर श्राघात होने में सम्पूर्ण तार भनकार करता है केवल धर्म, श्रधमं, द्रव्यों की व्यंजन पर्णायों श्रनुसार "सत्तेक्कपच इक्का मूले मज्भेतहेव वस्भते, लोयंते रज्जूये पृच्चावर होई विस्यारों " "दिक्खण उत्तर दो पुरण सत्तवि रज्जू हवेड सव्वत्य " यो उस श्रखण्ड श्राकाश में ही लोकाकाश की कल्पना कर ली गयी है उतन ही श्राकाश में प्रत्येक प्रदेशपर एक एक वर्तरही श्रसख्याती कालाग्रुये भरी हुई है "लोकाद्वहि-रभावेऽस्यालोकाकाशस्य वर्तनं" यो पाट श्रच्छा दीखता है लोक से वाहर कालाग्रु का श्रभाव होने पर भी इम श्रलोकाकाश का वर्त जाना तो उस श्राकाश के श्रखण्ड एक द्रव्यपन की सिद्धि होजाने से उन्ही कालाग्रुशों द्वारा किया जाकर युक्तिपर्ण उपपादन किया जा चुका समभ लिया जाय।

न द्यालोकाकाशं द्रव्यांतरमाकाशस्यैकद्रव्यत्वात्तस्य लोकस्यांतर्विहरच वर्तमानस्य वर्तनं लोकवर्तिना कालेनोयपादितं युक्तं, न पुनः कालानपेचं सकलपदार्थवर्तनस्यापि कालान-पेचन्वप्रसंगात् न चैतदम्युण्गंतुं शक्यं, कालास्तित्वसाधितत्वात्।

श्रलोकाकाश कोई निराला स्वतंत्र द्रव्य नहीं है क्यों कि सम्पूर्ण श्राकाश एक ही द्रव्य है लोक के भीतर श्रीर वाहर सवंत्र विद्यमान होरहे उस श्रखण्ड श्राकाश की वर्तना करना तो लोकाकाश में वर्त रहे कालद्रव्य करके हुश्रा समित्त उपपादन प्राप्त होजाता है श्रलोकाकाश की वर्तना फिरकाल द्रव्य की नहीं श्रपेक्षा कर नहीं होसकनी है श्रन्यथा सभी जीव श्रादि पदार्थों की वर्तना होजाने को भी काल की नहीं श्रपेक्षा रखते हये हीसम्भव जाने का प्रसंग श्राजावेगा किन्तु यह स्वीकार नहीं कर सकते हो कारण कि श्राख्यलपदार्थों की वर्तना रूप उपकार करने के हेत् होरहे काल का श्रस्तित्व साधा जा चुका है "वर्तना परिणामित्रयापरत्वापरत्वे च कालस्य" इस सूत्र के ऐद्रपर्यं को समभा दिया गया है।

नतु च जींवादीनि षडेव द्रव्याणि गुणपर्यायवत्वान्यथानुपपचेरित्ययुक्तं गुणाना-मपि द्रव्यत्वप्रसंगाचेषां गुणपर्ययवत्वप्रतीते रित्यारेकायापिदमाह ।

यहां कोई तर्क शाली पण्डित प्रवन उठाते हैं कि गुणो और पर्यायों से सहितपना भ्रन्यथा यानी द्रक्यपन के विना नहीं वन समता है इस अविनाभावी हेतु से आप जैनो ने जो जीव, पुद्गल, धादि छह ही द्रव्योको अभीष्ट किया है यह आपका कहना तो अनुचित है क्योंकि यो तो इस हेतु अनु- सार चेतना, रूप, आदि गुणो को भी द्रव्यपन का प्रसंग भाजावेगा समवाय सम्बन्ध से नहीं सही एक' समवाय नामक सम्बन्ध से जन गुणों को भी गुणों से सहितपना प्रतीत होरहा है और पर्याय लो

गुणों मे प्रवर्तती ही हैं अत गुणो श्रीर पर्यायों से सहितपन की प्रतीति होजाने मे गुणो को भी द्रव्य-पना प्राप्त हुश्रा यो व्यभिनार या अतिव्याप्ति दोप श्राता दीन्वता है उस प्रकार श्राशका प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस श्रगले स्थ को कहते है।

## द्रव्याश्रया निर्गुणा ग्रणाः ॥ ४१ ॥

जिनका आश्रय द्रव्य है श्रीर जो न्वय गृणो से रहित है वे गुण है। प्रश्रीत् सभी गुण श्रविष्वरभाव सम्बन्ध से द्रव्य मे ठहरते हैं पुन. उन गृणो मे दूसरे गुण निवास नहीं करते है स्रत: गुणो के गुण सहितपन का लक्ष्य कर उठायी गयी व्यभिचार दोप की शका का समाधान होजाता है।

श्राश्रयणव्दोधिकरणसाधनः कर्पसाधनो वा द्रव्यशब्द उक्तार्थः द्रव्यमाश्रयो येपां ते द्रव्याश्रयाः, निष्कांता गुण्रेभ्यो निगुर्णाः । एवंविधा गुणाः प्रतिवत्तव्याः न पुनरव्यथा ।

यहा सूत्र मे पडे हुये आश्रय शब्द को अविकरण मे ण्य प्रत्यय कर साध लिया जाय "यत्र गुणा आश्रयत्ते स आश्रय." जिस श्रधिकण मे गुणा आश्रय ले रहे हैं वह आश्रय है द्रव्य है आश्रय जिनका वे द्रव्याश्रय माने गये गुणा है अथवा कमें मे ण्य प्रत्यय कर पुल्लिंग आश्रय शब्द का साधन कर लिया जाय । "यो गुणे राश्रियते स आश्रय "। यहाँ अन्तर इतना ही ५ जाता है कि गुणा यत्र आश्रयन्ते यो निरुक्ति करने पर गुणो की स्वतंत्रता भलकती है और 'गुणंराश्रियते" यो निवंचन करने से गुणो को परतत्रता की और जाना पड़ता है। वात यह है कि माता और पुत्र के समान द्रव्य और गुणो का स्वतत्रता, परतंत्रता, इन दोनो छगो से सम्बन्ध होरहा है वह परतत्रता भी वड़ी मीठी है जो कि स्व की रक्षा करती हुयी स्व को उचित सन्मार्ग पर ले जाने के लिने प्रयोजित करती रहती हैं। श्वसुर, माता पिता, गुरु, जिनागम इनके ध्रधीन रहने मे विद्या ठोस आनन्द खिपा हुआ है। साथ ही वह रूखी स्वतत्रता भी कानी कौडी की नही है जो कि स्वनंत्र प्रवंति का कारणा होवे।

छोटा वच्चा स्वाघीन भी है भीर माता के पराधीन भी है इसी प्रकार स्नेह वत्सला माता भी स्वाधीनता से वच्चे का पालन, पोषएा या प्रेम-व्यवहार करती हयी उस बच्चे के पराधीन भी है माता के दूध की वृद्धि भी वालक के पुण्य अनुसार हो रही है। यही दशा द्रव्य भीर गुणो की है जिस प्रकार गरीर मे आत्मा ठहरती है या आत्मा को शरीर मे ठहरना पहता है तिस प्रकार यहां वस्तु परिणित अनुसार हुयी कारको की विपक्षा से स्वातच्य या पारतंत्र्य विचार लिये जाते हैं। प्रकरण मे द्रव्य भीर गुणो मे आश्रय आश्रयभाव का सूक्ष्मरीत्या गवेषण कर लेना चाहिये। द्रव्य शब्द का अर्थ हम पहिले कह चुके है अतः जिन गुणो का आश्रय द्रव्य है वे गुण विचारे द्रव्याश्रय हैं तथा जो गुणो से निष्कान्त यानी विर्राहत होरहे हैं वे निर्गुंण हैं इस प्रकार के द्रव्याश्रय भीर निर्गुंण होरहे गुण समक्त जेने चाहिये किन्तु फिर अन्य प्रकारों से गुणो की परिभाषा करना निर्दोष नहीं पढ़ेगा।

### तम द्रव्यात्रया इति विशेषणवचनाद्रुणानां किमवसीयत इत्युच्यते।

उस गुगा के प्रतिपादक लक्षा सूत्र में ''द्रव्याश्रया,, इस विशेषण का कथन करने से गुगो का क्या स्वरूप निर्णितकर लिया जाता है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार करके श्रगली वार्त्तिक द्वारा यह समाघान कहा जा रहा है उसको सुनिये।

## द्रव्याश्रया इति ख्यातेः सूत्रेश्मिन्नवसीयते गुणाश्रया गुणत्वाद्या न गुणाः परमार्थतः ॥ १ ॥

इस सूत्र मे ''द्रव्याश्रया" इस विशेषण का प्रकृष्ट कथन करने से यह निर्णीत कर लिया है कि गुगों के म्राश्रित होरहे गुगात्व, रूपत्व, द्रव्याश्रयत्व, म्रादि स्वभाव तो वास्तविक रूप से गुगा नहीं है क्योंकि वे स्वभाव गुगों के म्राश्रित है भौर सूत्रकार ने द्रव्य के म्राश्रित होरहे को गुगा कहा है मत: म्रतिव्याप्ति दोष टल जाता है।

न हि गुगात्व सर्वज्ञज्ञेयत्वधर्मा गुगाश्रया गुगा शक्यव्यवस्थाः, परमार्थतस्तेषां कथंचिद्गणेम्योनर्थां तरतया गुगात्वोपचारात् । तत्वतस्तेषां गुगात्वे गुगानां द्रव्यत्वप्रसगादुगागु।गामावव्यवहाराविभ्यतिविरोध।त् ।

जिनके आश्रय गुए है वे गुए त्या सर्वज्ञ भगवान करके जानने योग्यपन झादि वर्म भी गुए होजाय यह व्यवस्था नहीं की जा सकती है क्यांकि गुए के उन धर्मों का परमार्थ रूप करके गुए से कथंचित अभेद हाजाने के कारए गुए पन का उपचार होरहा है यदि वास्तविक रूप से उन धर्मों को गुए पना इष्ट कर लिया जायगा तो गुए को द्रव्य हा जाने का प्रसंग आजावेगा वयोंकि जैसे गुण त्व गुण मे है उसी प्रकार गुए द्रव्य मे हैं। और ऐसा होजाने से गुए गुए भाव के व्यवहार की ध्यवस्था वनी रहने का विशेध होजावेगा। अर्थ नि-द्रव्य गुए है और उसके रूप, चेतना, आदिक परिणामी गुए है यह नियत व्यवस्था है यदि गुए में ठहर रहे स्वभावों को और उनमें भी ठहर रहे अन्य अनेक अपरिए मी घर्मों को गुए कह दिया जायगा तो गुए गुए में माव का व्यवहार तान्विक रूप से नहीं टिक सकेगा। गुए वाला द्रव्य होता है जब कि गुए न्व धर्म मो गुए हो जायगा तब तो गुए त्व धर्म वाला गुए विचारा द्रव्य वन वैठेगा जो कि इष्ट नहीं है।

द्रव्येस्षु गुणास्तदूपचिता एव भवंतु विशेषामावादित्ययुक्त, क्रचिन्मुख्यगुणा-मावे तदूपचारायोगात् । ततां द्रव्याश्रया इति वचनादद्रव्याश्रयाणां गुणात्वादीनां गुणात्व' व्य-वर्तितमदसीयते ।

यदि यहाँ कोई यह शका करे कि जैसे गुगा मे पाये जारहे गुगत्व, रूपत्व, श्रादि धर्मों को छपचार से गुगापना है उसी प्रकार द्रव्यों में ठहर रहे मुख, रूप, श्रादि गुगा भी उपचरित ही होजाओ

क्यों कि गुर्गा में ठहर रहे वे धर्म गुर्गा के स्वभाव है उसी प्रकार द्रव्यों में ठहर रहे गुर्गा भी द्रव्यों के स्वभाव है कोई अन्तर नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह कहना तो युक्ति रहित है क्यों कि कही पर भी मुख्य गुर्गा को माने विना उनका धन्यत्र उपचार करने का ग्रयोग है।

प्रसिद्ध ग्राप्ति का नटखटी, चंचल, वालक मे उपचार किया जा सकता है ग्राप्रसिद्ध ग्रार्थिन विषाण का कही भी उपचार होना नहीं देखा जाता है तिस कारण "द्रव्याश्रया,, इस वचन से द्रव्य के ग्राश्रित नहीं होरहे गुणत्व, रसत्व, ज्ञैयत्व ग्रादि के गुणपन की व्यावृत्ति की जा चुकी निर्णीत हो जाती है।

#### निर्भुगा इति वचनात् किं क्रियते इत्याह

यहा कोई जिज्ञामु पूछता है कि सूत्रकार ने निगुंगा इस पद का प्रयोग करने से नया पद-कृत्य किया है <sup>7</sup> वताओं इस प्रकार भ्राकाक्षा प्रवतने पय ग्रन्थकार भ्रग्निम वार्तिक द्वारा इसका समा-भान करते है।

निर्गुणा इति निर्देशात्कार्यद्रव्यस्य वार्यते । गुणभावः परद्रव्या श्रयिणोपीति निर्णयः ॥ २ ॥

इस सूत्र में "निर्गुंण" ऐसा कथन करने से घट. पट, ग्रादि कार्य द्रव्यों के गुणपन का निवारण कर दिया जाता है। भले ही वे काय द्रव्य अपने कारण होरहे दूसरे द्रव्यों के आश्रित होरहे हैं तो भी वे घट ग्रादिक पदार्थ गुणसहित है अत. गुण का पूरा लक्षण घटित नहीं होने से कार्य द्रव्य में ग्रातिव्याप्ति नहीं हुई। ग्रार्था—जैसे गुणों से रहित होरहे भी गुणत्व ग्रादि की "द्रव्याश्रया" कह देने से व्यावृत्ति होजाती है उसी प्रकार स्वकीय कारण द्रव्यों के ग्राश्रित होरहे भी कार्य द्रव्यों का गुणपना इस निर्गुंण पद के कथन से निवारित होजाता है लक्षण के घटका वयव हो है पदों का लक्ष्य स्वरूप का निर्देश करना तो गौण फल है हा इतर ग्रालक्ष्यों की व्यावृत्ति करना उनका प्रधान फल है।

द्रव्याश्रया गुणा इत्युच्यमाने ही परमाग्रुद्रव्याश्राणां द्यमुकादिकार्यद्रव्याणां गुणात्व प्रसच्येत तन्निगुणा इति वचनाद्रिनिवार्यते तेषां गुणित्वेन द्रव्यत्।सिद्धेः

"द्रश्याश्रयागुणा." द्रश्य के जो भाश्रित होरहे है वे गुण है इतना ही यदि गुणो के प्रति-पादक लक्षण सूत्र का कथन किया जाना माना जायगा तब तो परमाणु द्रश्यों के भाश्रित होरहे इव्याक, त्र्याणुक, आदि द्रश्यों गुणापन का प्रसग प्रवश्य होजावेगा। किन्तु सूत्रकार करके "निर्गृण" ऐसा कण्ठोक्त पद प्रयोग कर देने से उस प्रसग का विशेष रूपेण निवारण कर दिया गया है क्यों कि वे द्रश्यक, त्र्यणुक, घट, पट, माम, अमरूद. आदि कार्य द्रश्यों को तो रूप, रस आदि गुणो से सहिन होने के कारण द्रश्यपना सिद्ध है जो की "गुमपर्ययवद्या" इस सूत्र से प्रसिद्ध कर दिया गया है मत. व्याक आदि द्रश्य विवारे निर्गुण नही है गुणवान है प्रत गुण के लक्षण मे मित्रगणित दोष नही हुआ। भयवा रूप, चेतना गतिहेतुत्वादयो (पक्ष ) गुणा (साध्य ) द्रव्याश्रयत्वे सित निर्गु खत्वात् (हेतु ) इस अनुमान के हेतु का कार्य द्रव्यो से व्यभिचार दोष नहीं आपाया है।

#### एतेन घटसंस्थानादीनां गुगात्वं प्रत्युक्तं तेषां पर्यायत्वात्।

इस उक्त कथन करके यानी "द्रव्याश्रयाः" और निर्णुणा,, इन दोनो पदो की कीर्ति कर देने से घट की आकृति या मितज्ञान आदि का गुण्पना भी खण्डित कर दिया गया है क्यों के शाकृति घटज्ञान,ये सब पर्याये हैं प्रदेशवत्व गुण् का विकार आकृति है चेतना गुण्का परिणाम मितज्ञान है। अतः गुणो की पर्याये गुणो मे रहती है द्रव्यों में नहीं। यदि पुनरिष घट की सस्थान आदि पर्यायों को घट आदि द्रव्यों के आश्रित होते सन्ते गुण्रिहित स्वीकार किया ज्ञयमा तब तो "द्रव्याश्रया" इस पद की विशेष व्याख्या से ही उक्त अतिप्रसंग दोष टल जायमा "ये द्रव्यं" नित्यमाश्रित्य वर्तन्ते त एव गुणाः. जो नित्य ही द्रव्य के आश्रित होकर ठहरते हैं वे ही गुण हो सकते है पर्याये तो कदाचित् ही द्रव्यमे ठहरती है क्योंक "कमभाविनः पर्यायाः।" "सहभाविनो गुणाः" ये गुण और पर्यायों के सिद्धा- न्त लक्षण है।

#### कः पुनरसौ पर्याय इत्याह ।

यहाँ प्रश्न उठता है कि गुरा का लक्षरा समक लिया है कई वार परिसाम शब्द आया है 'गुरापयेयवद्द्रव्य'' सूत्र के गुरा का व्याख्यान कर चुकने पर पर्यायका लक्षरा करना कम प्राप्त है धतः वताओं की वह पर्याय फिर क्या है ऐसी तत्व निर्सिगीषा प्रवतने पर सूत्रकार महाराज इस धिम सूत्र को कह रहे है।

# तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

वे धर्म ग्रादिक द्रव्य जिस स्वरूप करके होते रहते है वह तद्भाव है वही परिगाम यानी पर्याय कहा जाता है। ग्रर्थात्-जीव, पुद्गल, ग्रादि द्रव्यों के या चेतना, रूप, गतिहेतुत्व, ग्रादि गुगों के तद्भाव स्वरूप विवर्तों को परिगाम कहते है।

जीवादीनां द्रव्याणां तेन प्रतिनियतेन ह्रपेण मवनं तद्मावः तेषां द्रव्याणां स्व-मावो वर्तमानकाल्तयानुभूयमानस्तद्भावः परिणामः प्रतिपत्तव्यः । सच—

जीव मादि द्रव्यों का उस प्रतिनियत होरहे स्वरूप करके मन्तरंग, वहिरंग, कारण्यश जो परिण्मन है वह तद्भाव है । इसका तात्पर्यं यह है कि उन उन क्रव्यों का विपक्षित वर्तमान काल में प्रवंत रहे स्वरूप करके म्रनुभव किया जारहा स्वभाव ही तद्भाव है तद्भाव को यहाँ परिण्णाम समभ लेना चाहिये भीर यो वह क्या निर्णीत हुंगा इसको म्रिम वास्तिक द्वारा समिक्तिये।

# तद्भावः परिणामोत्र पर्यायः प्रतिवर्णितः। गुणाच्च सहभुवो भिन्नः क्रमवान् द्रव्यलच्चणम् ॥ १ ॥

यहा "तद्भाव परिणाम ,, इस सूत्र द्वारा पर्याय का प्रति विशेष रूप से वर्णन किया है तथा वह कम वाला पर्याय उस सहमावी गुए। से भिन्न है। यो इन दोनो सूत्रो से गुए। और पर्याय का लक्षण कर "गुए। पर्ययवद्द्रव्यं" इस द्रव्यके प्रतिपादक लक्षण सूत्रका वव्यान कर दिया गया है। प्रयात सहभावी गुए। से कमभावी परिणाम निराले हैं भत: गुए। भीर पर्यायो दोनोसे सहित होरहे पदार्थ को द्रव्य कहना समृचित है।

पूर्वस्वभावपरित्यागाज्जहद्धचोत्पादो द्रव्यस्योचराकारः परिणामः स एव पर्यायः क्रमवान् द्रव्यक्तवर्णं । न वासी गुण एव प्रतिवर्णितस्वस्य सहभावित्वात्कथंचिद्धिन्नत्वेन व्य-वस्थानात् ।

पूर्व स्वभावों का परित्याग करते हुये द्रव्य का कालान्तर स्थायी स्वभाव की अन्वित वृत्तिता का परित्याग नहीं करना स्वरूप अन्हद्धत्ति के रहते हुये उत्पाद होरहा सन्ता जो उत्तर वर्ती आकार का परिग्रह है वही परिणाम है वहीं पर्याय कमवान् होरहा सन्ता द्रव्यका लक्षण है। किन्तु वह पर्याय तो गुण नहीं कहा गया है कारण कि उस गुण को सहभावीपना होने के कारण पर्यायों से कथिवत् भिन्नपने करके व्यवस्थित किया गया है। अर्थात्—"पूर्वोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थितलक्षणः परि-णाम." श्रीर "अन्वियन वा सहभाविन गुणाः" यो भिन्न भिन्न लक्षणो अनुसार पर्याय और गुणों की व्यवस्था होरही है कथिवत् भेद, अभेद, होने के कारण परिणाम के शरीर में गुणों का झीव्यपना अन्वित होरहा है और गुणों के उदर में पर्यायों का विकारशालित्व आत प्रोत प्रविष्ट है फिर भी "लक्षणादों ह्वदि तस्सणाणन्त" मानना ही पड़ता है।

#### नन्वेवं नयद्वयिवरोधस्तृतीयस्य गुणार्थिकनयस्य सिद्धेरित्यारेकायामाह ।

यहां किसो का प्रश्न उठता है कि इस प्रकार सिद्धान्त में माने गये द्रव्याधिक भीर पर्यायाधिक यो दो नयों के स्वीकार किये जाने का विरोध भाता है क्यों कि तीसरे गुणाधिक नय की भाषके
कहने से सिद्धि हो जाती है। भ्रर्थान्-जिस नय का प्रयोजन द्रव्य को जान लेना है वह द्रव्याधिक नय
है भीर पर्यायों को ज्ञान कर लेना जिसका भर्थ है वह पर्यायाधिक है जव जैनो ने द्रव्य के भ्राधेय हो
रहे पर्यायों को जान लेने के लिये स्वतंत्रतया पर्यायाधिक नय का निरुपण किया है नो साथ ही द्रव्योमें
वर्तरहे गुणों को विषय करने वालो तोसरो गुणाधिक नय का मो पृथक निरूपण करना चाहिये गुणों
के जान लेने की प्रयोजन सिद्धि मी, सब को भ्रमिश्रेत है इस प्रकार दोर्घ भ्राक्षका प्रवर्तने पर श्री
बिद्यानस्दी भ्राचार्य भ्रमिम वर्तिकों की कहतं है!

# पर्याय एव च द्वेधा सहक्रमविवर्त्तितः । शुद्धाशुद्धत्वभेदेन यथा द्रव्यं द्विधोदितं ॥ २ ॥ तेन नैव प्रसज्येत नयद्वे विध्यवाधनं । संचेपतोन्यथा त्र्यादिनयसंख्या न वायते ॥ ३ ॥

सिद्धान्त यह है कि सहभाव और कमभाव से विवर्त को प्राप्त होरहा पर्याय ही इस कारण दो प्रकार माना गया है, अतः उत्पाद, व्यय, शाली कम भावी पर्यायों के समान सहभावी गुण भी पर्यायों में ही परिगणित है ऐसी दशा में पर्यायाधिक नथे ही गुणों को भी विषय कर लेती है न्यारे गुणाधिक नयके मानने की आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार कि शुद्धान श्रुद्धपनके भेद करके द्रव्य दो प्रकार का कहा जा चुका है एक ही प्रकार की द्रव्याधिकनय करके शुद्ध द्रव्य प्रौर अशुद्ध द्रव्य दोनों विषयभूत होजाते हैं अतः यो द्रव्याधिकनय के दो भेद मानने की कोई आवश्यकता नहीं है उसी प्रकार पर्यायाधिकनय से पर्यायों और गुणों दोनों के प्रहणा होजाने का प्रयोजन साध लिया जाता है पयः अर्थात्—पानी या दूध दोनों को एक ही पात्र द्वारा पिया जा सकता है, तिस कारण जैन सिद्धान्त में संक्षेप से अभीष्ट किये गये नयों के द्रव्याधिक और पर्यायधिक यो द्विवधपन की वाधा का प्रसंग नहीं प्राप्त होसकेगा अन्यया यानी संक्षेप से नहीं कह कर विस्तार से कथन करना चाहोंगे तव तो नयों के प्रकारों की तीन, चार, पाच, छः, सात आदि सख्याति सख्याओं का भी निवारण नहीं किया जा सकता है। वस्तुओं में जितने भी अनन्तानन्त धर्म है उन सव का परिज्ञान कराने वाली अनन्ती नथें होसकती हैं यो अनुत्ज्ञान के अंश स्वख्प नयों के विषयों का प्रतिपादन करना माना जाय तो जितने भी अर्थ वाचक शब्द है उतनी सख्याती नथे होसकती है अतः द्रव्याधिक, पर्यायधिक नयों से गुणाधिक नय को भले ही वढा लिया जाय हम जैनियों को कोई अनिष्टापत्ति नहीं है।

संचेपतो हि द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति नयद्वयवचनं गुगावचनेन वाध्यते पर्या-यस्यैव सहक्रमविवर्तनव शादुगुगापर्यायव्यपदेशात् द्रव्यस्य निरूपाधित्वसोपाधित्ववशेनशुद्धाशुद्ध-व्यपदेशवत् । प्रपंचम्तु यथा ।

उक्त वार्तिको-का विवरण यो है कि जिस कारण सच्चेप से द्रव्यार्थिक, पर्यायाधिक, यों दो ही नयों का सिद्धान्त में निरूपण करना कोई गुणों का कथन करने पर वाधित नहीं होजाता है। म्रर्थात्- द्रव्यार्थिक भौर पर्यायाधिक दो नयों को मानने वाले जैन सिद्धान्तियों ने यदि द्रव्य के लक्षण में पर्यायों ने साथ गुणों का भी निरूपण कर दिया है एतावता जैन सिद्धान्त में कोई वाधा नहीं- म्राती है क्योंकि द्रध्य के साथ विवर्त करना भौर कम से विवर्त करना भथवा सहभाषी भ्रशों भ्रीर कमभावी भ्रशों की करूपना इनकी भ्रधीनता से पर्याय का ही गुण भीर पर्याय यह नाम निर्देश होजाता है. जैमे कि

द्रव्य का ही उपाधिरहितपन की प्रधीनता से ही शुद्धद्रव्य थ्रौर विशेषणों से सहितयन के वश से भ्रशुद्ध द्रव्य यो व्यपदेश होजाता है। देवदत्त कह देने से कृण्डलरहिन भीर कुण्डलसहित दोनो ही श्रकुण्डल या कुण्डलों देवदत्तों का परिग्रहण होजाता है हा उन नयों का विस्तार तो चाहे कितना भी वढा लो जिस प्रकार कि शास्त्रों में विश्वत है उसको इन प्रकार समक्ता जा सकता है सुनिये।

शुद्ध द्रव्यार्थिकोऽशुद्ध द्रव्यार्थिकश्चेति द्रव्यार्थिको द्वेघा । तथा सहमानीपर्यायार्थकः क्रममानी पर्यापार्थिकश्चेति पर्यापार्थिको पि द्वेघा अभिघीयतां ततस्त्र्यादिसंख्या न वार्यत एव द्विभेदस्य पर्यायार्थिकस्यकित्वधस्य द्रव्यार्थिकस्य विवद्यायां नयत्रितयां सद्धेः । पर्णायार्थिकस्यकित्वधस्य द्रव्यार्थिकस्य विवद्यायामित्ति कश्चित् द्वयोद्धिभेदयोविवद्यायां तु नयचतुष्ट-यमिष्यते ।

द्वयिषक ग्रीर पर्याणिक नयों का प्रपच यो है कि शुद्ध द्रव्याणिक ग्रीर शशुद्ध द्रव्याणिक इस प्रकार पहिला द्रव्याणिक नय दो प्रकार का है कर्म नोक्सों से रहित शुद्ध ग्रात्मा या पुद्गल परमागुये ग्रथवा धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश, काल इन शुद्ध द्रव्यो को विषय करने वाला शुद्ध द्रव्याणिक नय है
तथा कोधी ग्रात्मा ज्ञानवान् ग्रात्मा रकंघ ग्रादि को जानने वाला श्रशुद्ध द्रव्याणिक नय है तिसी
प्रकार पर्यायाणिक नय भी सहभावी पर्यायाणिक श्रीर कमभावी पर्यायाणिक यो दा प्रकार का कथन
कर लेना चाहिये सहभावी गुणो ग्रीर कमभावी पर्यायो का जानते रहना इनका प्रयोजन है तिस
कारण नयो की तीन, चार, पाच श्रादि सख्याग्रोका भी निवारण नही किया ही जाता है देखिये उक्त
दो मेदो वाले पर्यायणिक नय श्रीर केवल एक प्रकार के द्रव्याणिकनय की विवक्षा करने पर नयो के
तीन श्रवयव (भेद) भी सिद्ध होजाते हैं ग्रथवा नयो की तीन सख्या को कोई विद्वान् यो परिभाषित
करते है कि एक प्रकार की पर्यायाणिकनय तथा शुद्धद्रव्याणिक ग्रीर शशुद्ध द्रव्याणिक यो दो द वाली
द्रव्याणिक, ग्रशुद्ध द्रव्याणिक, सहभावी पर्यायाणिक ग्रीर क्रमभावी पर्यायाणिक यो दो दो वो भेदो
की विवक्षा करने पर तो चारो प्रकारोवालो नयें इष्ट करली जाती हैं। कोई सिद्धान्त वाधा नही है।

तैन नैगमसंग्रहन्यवहारविकल्पादद्रन्याधिकस्य त्रिविधस्य वयियाधिकस्य चार्थप र्यायन्यंजनपर्यायाधिकमेदेन द्विविधस्य विवद्यायां नयपंचकं, शुटाशुद्धक्रन्य धिकहणस्य ऋषुस्र दिपर्यायाधिकचतुष्टयस्य विवद्यायां नयपङ्क, नैगमादिस्रत्रपाठापेद्ययः नयसप्तकः(मति । नयानः मः ष्टादिसंख्यापि न वार्यते । ततो न गुर्णेम्यः पर्यायायां कथंचिद्धं देन कथनभ्युक्तं येन गुरापर्यः यवद्रद्रस्यमिति द्रन्यज्ञच्यां निर वद्यंन भवेत् ।

तिस ही कारण यानी विस्तार करके निरूपण कर देने से नय पाच, छः, सात, झाठ, झादि भी होसकते है उनको यो सम्भालिये कि नैगमनय, सग्रहनय, व्यवहारनय इन भेदो से द्रव्याधिकनय के तीन प्रकार है तथा भर्ष पर्याय को विषय करने वाली भर्षपर्यायाधिकनय और व्यंजनपर्याय को जान रही व्यं जनपर्यायाधिक नय के भेद करके पर्यायाधिक नय के दो भेद है । यो तीन प्रकार द्रव्याधिक भीर दो प्रकार पर्यायाधिक नय की विवक्षा करने पर नय पाच कह दिये जाते हैं। एवं शुद्ध द्रव्याधिक भीर प्रशुद्ध द्रव्याधिक यो दोनो द्रव्याधिकनयों की तथा ऋजुसूत्र शब्द, समिम रूढ, एवभूत इन चारो पर्यायाधिक नयों की विवक्षा करने पर इस ढग से २ + ४ = ६ नयों के छह ग्रवयव होजाते हैं।

तथैव नैगम, सग्रह, झादि सूत्र के पाठ की अपेक्षा करके नयो के सात भेद भी होजाते हैं यानी नैगम, संग्रह, व्यवहार ये तीन द्रव्याधिक और ऋजुसूत्र, राब्द समिभिक्द, एवभूत ये चार पर्यायाधिक यो सातो नयो का सूत्रोक्त सप्तक प्रसिद्ध ही है। नयो की आठ, नौ आदि सख्या का भी निवारण नहीं किया जा सकता है द्रव्याधिक के दो और पर्यायाधिक के छह भेद मिला कर आठ भेद होजाते हैं। अनादिनित्य पर्यायाधिक, सादिनित्यपर्यायाधिक आदिक छह भेद पर्यायाधिक के श्री मद्ये वसेन विरिच्त आलापपद्धित मे कहे है द्रव्याधिक, पर्यायाधिक नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, राव्द, समिभरुढ, एवंभूत यो ऋपिसम्प्रदाय अनुसार नयो के नौ भेद भी स्मरण होते चले आरहे है। इस प्रकार नयो और उपनयो के भेदो की अपेक्षा दस, ग्यारह, वारह, आदि अनेक नय संख्याओ का व्याख्यान किया जा सकता है आलापपद्धित और नयचक्रग्रथों में इनका विस्तार देख लिया जाय नंगम संग्रह, आदि सूत्र को क्लोक रूप वार्तिकों में भी इनका विवरण किया जा चुका है तिस कारण प्रकरण में यह सिद्ध होजाता है कि सूत्रकार का पर्यायों का गुणों से कथंचित् मिन्न पने करके कथन करना अनुचित् नहीं है जिससे कि 'गुणापर्ययवद्द्वयं' गुणों और पर्यायों वाला द्रव्य होता है इस प्रकार द्रव्य का लक्षण करना निर्दोष नहीं होता। अर्थात् श्री उमास्वामी महाराज का सूत्रोक्त द्रव्यलक्षण अव्याप्ति व्याभिचार आदि सम्पूर्ण दोषों में रहित है।

## प्रतीयतामेवमजीवतत्वं समासतः सूत्रितसर्वभेदं । प्रमाणतस्तद्विपरीतरूपं प्रकल्पतां सन्नयतो निहत्य ॥ १ ॥

पंचम श्रध्याय के समाप्ति श्रवसर पर उपेन्द्रवज्ञा छन्द. द्वारा ग्रन्थकार उक्त प्रकरणो का उपसहार दिखाते हुये कहते हैं कि इस प्रकार जिस श्रजीव तत्व के सम्पूर्ण भेदो का श्री उमास्वामी महाराज ने सक्षेप से इस पचम अध्याय में सूत्रो द्वारा निरूपण कर दिया है तथा भेद प्रभेद सहित उस श्रजीव तत्त्व को ग्रुक्तिपूर्वक प्रमाणों से व्लोकवाक्तिक ग्रन्थ में साध दिया गया है। "जीवाजीवा" इत्यादि सूत्र श्रनुसार तत्वो का निर्णय करने वाले पण्डितों को उस श्रजीवतत्त्व की प्रमाणों से प्रतीति कर लेनी चाहिये हा नाना प्रकार श्रयुक्त कल्पनाश्रों को करने वाले कुतर्की वावहूको द्वारा गढ लिये गये श्रजीव तत्व के विपरीत स्वरूप का समीचीन नयों से श्रथवा प्रमाणों से भी खण्डन कर जैन सिद्धान्त श्रनुसार पुद्गल, धर्म, श्रधमं श्राकाश, काल, इन, श्रजीव तत्वों की प्रतिपत्ति की जानी चाहिये जीव या श्रजीव की प्रतीति करते सन्ते उद्धालु का कारणविपर्याय, स्वरूपविपर्यास, भेदाभेदविपर्यास

का परित्याग कर देना चाहिये।

#### इति पचमाच्यायस्य द्वितीयमान्हिकम्।

इस प्रकार तत्वार्थशास्त्र के पाँचमे भ्रध्याय का श्री विद्यानन्दी स्वामी महाराज करके रचा गया दूसरा प्रकरेशों का समुदाय स्वरूप श्रान्हिक यहा तक समाप्त होचुका है।

इति श्रीविद्यानंदि श्राचायंविराचिते तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकालंकारे पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥

इस प्रकार प्रकाण्ड विद्वत्ता लक्ष्मी से सुकोभित होरहे श्री विद्यानन्दी आचार्य महाराज करके विशेष रूप से रचे गये इस तस्वार्थक्लोकवात्ति । लकार नाम के महान् ग्रन्थ मे पाचमा अध्याय यहाँ तक मले प्रकार परिपूर्ण होचुका है।

इस पाचमे अध्याय के प्रकरणों की सक्षेप से सूची इस प्रकार है कि पूर्व के चार अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण कर चुकने पर प्रथम ही पचम अध्याय के आदि में सूत्रकार के धर्म आदि अजीव तत्वों के प्रतिपादक सूत्र की प्रवृत्ति को ग्रन्थकार ने समुचित वताया है। चार प्रव्या म कायत्व और अजीवत्व को घटाते हुये उनको प्रकृति के विवर्त होजाने का प्रत्याख्यान कर दिया है। साथ में अद्वैतवाद को भी लताडा है। वैशेषिकों के अनुसार दिशाद्रव्य को स्वतंत्र निरालातत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे द्रव्यत्व का विचार करते हुये धम अधम, आकाश, का भा द्रव्यपना पुद्गल के समान साध दिया है जीव भी स्वतंत्र द्रव्य हैं, किल्पत या भूतचतुष्टय स उत्पन्न हुये नहीं हैं। पुद्गल के रूपीपन और अन्य द्रव्यों के नित्यपन अवस्थितपन और अरूपीपन को युक्तिया से साधते हुये धर्म, अधर्म, आकाश, इन तीन द्रव्यों का एक एक द्रव्य होना अनुमान प्रमाण से समकाया है।

जीव पुद्गलो का सिक्रयपन व्वनित करते हुँये शेष द्रव्यो के निष्क्रियत्व को उचित वताया गया है अन्यो मे िक्या का हेतु होरहा भी पदार्थं स्वय निष्क्रिय होसकता है। यहा लगे हाथ काल द्रव्य के व्यापकत्व का निराकरण कर काल द्रव्य को भी निष्क्रिय वता दिया है हा अपिरस्पन्दस्वरूप उत्पाद आदिक्रियार्थे तो सम्पूर्ण द्रव्यो मे होती ही रहती हैं। यहा आतमा के िक्या सहितपन को सावते हुये आचार्य महाराज ने वंशेषिको के दर्शन की अच्छी धिष्कर्यों उड़ायी है सम्पूर्णभावो का िक्रयारिहत मानने वाले वौद्धो को भी सुमार्ग पर लाया गया है। मध्य मे अनेक अवान्तरिवपयों के खण्डन मण्डन होजाते हैं। धर्म आदि द्रव्यो के प्रदेशों की युक्तिपूर्ण सिद्धि को करते हुये प्रन्थकार ने आकाश के प्रदेशों का अच्छा विवेचन किया है अगुओं को छोड़ कर सभी पदार्थ साश माने गये हैं। लोक को अविध सिहत कह कर आकाश का अनन्त प्रदेशित्व बताया गया है। आगे चल कर पुद्गल के सख्याते, अस-स्याते, और अनन्ते प्रदेशों को वखानते हुये अशु के प्रदेशों का युक्तिपूर्ण प्रत्याख्यान किया है हा छहं पंल वाले परमाणु के शक्तिअपेक्षा छहं अंश होसकते हैं अन्यथा परमाणुओं से वडे स्कन्च का वनना अलीक होजायगा किन्ही किन्ही परमाणुओं का दूसरे परमाणुओं के साथ सर्वांग स्थोग होजाना भी

श्रभीष्ट किया गया है अन्यथा असस्यात प्रदेशी लोकाकाश मे अनन्तानन्त परमागुओं का ठहरना मूं ठा पहेगा।

विमु होने के काररा श्राकाश का स्व मे ही ठहरना स्वभाव मानते हुये श्रन्यद्रव्यो का लोका-काश में भ्रवगाह होना समभा कर जीवो सम्बन्धी प्रदेशों के सहार स्रौर विसर्प को युक्तियों से साधा है, श्रात्मा का व्यापकपना माने जाना श्रनुचित है। इसमे प्रत्यक्ष से ही विरोध श्राता है यहाँ प्रकरण भ्रनुसार व्यवहर नय से भ्राधार भ्राधेय भाव को मानते हुये भी निश्चय नय करके एक को भ्राधेय और दूसरे को श्राधेय माने रहने का निराकरण कर दिया है निश्चयनय तो कार्य कारणभाव को एक भगडा ही समऋनी है यो द्रव्यों का लोकाकाश में अवगाह होना, या स्व स्व रूप में ही अवगाह होना. श्रयवा कही भी श्रवगाह नहीं होना, नयविशारद पण्डितो करके विचार लिया जाय। उदासीन कार छो की प्रवल शक्ति का निरूपए। करते हुये विवरए। मे जीव, पुद्गलो की गति श्रौर सम्पूर्ए द्रव्यो की स्थिति, अवगाहन, इन कियाओं में धर्म, अधर्मी, आकाश, द्रव्यों का उपकारकत्व समक्षा कर तथा पूद्गल, जीव श्रौर काल के उपकारों को भी गिनाकर उन उन छह द्रव्यों की श्रनुमान प्रमाण से सिद्धि कर लेने का सकेत किया है यहाँ वर्तनाका अच्छा विचार चलाया है साथ ही व्यवहार कालके करी व्यो का निरूपण भी हो सका है। परिणाम की भ्रच्छी व्याख्या की गयो है। जब स्रकेले परिणाम वाद स्वरूप सैनिक करके ही जैन सिद्धान्त प्रखिल दर्शनो पर विजय पा सकता है तो अन्य अनेक सुक्ष्म जैनसिद्धान्त महाराजो को तो स्वकीय राज्यासन पर ही विराजमान वने रहने देना चाहिये। उत्पाद व्यय, झौव्य, को लिये हुये सहश, विसहश परिएाम ही जगद विजय करने के लिये पर्याप्त है। किया श्रीर पन्त्वापरत्व का विचार करते हुये व्यवहार काल को, साध दिया है। यो धर्म श्रादि द्रव्यो की श्रमुमान से प्रतिपत्ति कराते हुये ग्रन्थकार ने सूत्रकार महाराज को जयघोषणा कर पंचम श्रध्याय के पहिले भ्रान्हिक को समाप्त कर दिया है।

इसके आगे सूत्रो अनुसार स्पर्श, रस, गध, वर्णों की यथात्रमता का निरूपण करते हुये सभी पौदगलिक द्रव्यों में रूप आदि चारों गुणों का अविनामाव रूप से ठहरना समकाया है शब्द का बहुत लम्बा, चौडा, व्याख्यान किया गया है। वंशेषिकों के यहाँ माने गये शब्द को आकाश के गुणपन की बढ़ी छीछा लेदर उड़ायी गयी है शब्दों की उत्पत्ति और गमन पद्धित का विचार किया गया है शब्द का प्रकरण बड़ा रोचक और विज्ञान सम्मत है छाया, आतप, घट, आदि के समान शब्द भी प्रदूगल की पर्याय है अत. पर शब्दस्फोट का विचार कर वंयाकरणों के दर्शन की अवहेलना की गयी है वावय के लक्षणों पर भी गम्भीर विवेचन कर अभिहितान्वय वादों और अन्वितामिद्यान वादों मोमासकों का निराकरण किया गया है शब्द को आकाशगुणपन या अमूर्तद्रव्यपन अथवा स्फोट आत्मकत्व, का प्रति विधान कर स्कन्ध स्वरूप पुद्गलपर्याय होना साध दिया है बध, सुक्ष्मपन, आदि की युक्तियों से सिद्धि की है सुद्गकों का श्रणु और स्कन्ध रूप संभेद संवासों द्वारा आत्मलाभ, हाना वताकर नंयायिकों के

सन्मुख श्रणुश्रों की उत्पत्ति को साधते हुये ग्रम्थकार ने स्यूल स्मन्ध के भेद से सूक्ष्मों की उत्पति होजाना साध दिया है. श्रावव्यक ग्रान पटे द्रव्य के लक्षण को वटी विद्वृता पूर्वक प्रमिद्ध किया है उत्पाद ग्रादि के सद्भाव में श्रापादन की गयी ग्रनयस्था को चुटिक्यों में उठा दिया है। नित्यपन की परिभाषा निर्विध की गयी है श्रपिता भीर ग्रनर्पणा भनुसार नित्यत्य श्रनित्यत्व ग्रादि का ग्रनेकान्त सम्पूर्ण वस्तुभों में श्रोत पोत भरा कहा गया है समय, विगंध, श्रादि का ईपत् भी श्रवतार नहीं है।

परमाणुत्रों के बंधने का कारण गमभा कर दो अपवाद सूत्र श्रीर एक विद्यायक सूत्र का वहुत अच्छा विवरण कर दिया गया है यहा युक्ति श्रीर हच्छान्तों में वद्य व्यवस्था का समर्थन किया गया है परिकामवाद की प्रधानता में द्रव्य का लक्षण किया जा नुगा होने पर भी वस्तु स्विति श्रनुसार शिष्यबुद्धिवैश्वार्थं पुन सूत्र द्वारा किये गये दूसरे द्रव्य लख्ण का मुग्य प्रयोजन सह श्रनेकान्त श्रीर कम अनेकान्त की साम्वित्त होना दर्शाया है नित्रवयकाल का मुश्य द्रव्यपना माधते हुये अनन्त शक्तियों की श्रपेक्षा कालाणु का अनन्त तमय सहित्रपना भूषित किया गया है वस्तुत कालाणुत्रों की श्रनन्त शक्तियों अनुसार होरहे जगत् के नित्र, विचित्र, वार्य प्रसिद्ध ही है कारणों में वास्तविक भिन्ना भिन्न शिक्तयों माने विना श्रनेक कार्यों की उत्पात होना श्रमम्भव हो है। द्रव्यों में जड़रहे गुण श्रीर पर्यायों का विवरण कर श्रध्याय के अन्त में सक्षेप से नयो का प्रक्ष्यण कर दिया गया है। यो पाचमें श्रध्याय में कहे गये सूत्रकार के श्रजीव तत्वका वाधामाको प्रमाण नयो द्वार। हटाये हुये ग्रन्यकार द्वारा प्रतीति कर लेने योग्यपना उपदिष्ट किया गया है।

# "शुद्ध द्रव्यों को त्राकृतियां"

प्रकरण वरा प्रत्यकार के श्रभिप्राया अनुसार गुद्ध द्रव्यो को श्राकृतियो का समक्ष सेना भी श्रावश्यक है।

शुद्ध म्रात्मा का ध्यान करने वाले जैनवंद्यम्रो को विदित होना चाहिये कि भ्रचेतन शुद्धद्वयो का ध्यान करना भी शुद्धात्मा की निविकल्पक समाधिरूप ध्यान के प्रभ्यास का कारण है। म्रतः जब तक हमे शुद्ध द्रव्यो के माकार याना (लम्बाई चौड़ाई भ्रोर माटाई) का परिज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उन शुद्ध द्रव्यो मे मन्तस्तल स्पर्शो ध्यान नहीं जमा सकते हैं।

इस छोटे से लोकाकाशमे अनतानत मूत्त और अमूत्त द्रव्य निरावाध भरे हुये हैं। ससारी जीव भीर स्कन्ध पुद्गलों को छोड़कर शेष जीव पुद्गल, धम, अधम, आकाश और काल ये सब धुद रूव्य हैं।

प्रत्येक द्रव्य मे ध्रनुजीवी होकर पाये जारहे प्रदेशवत्व गुण की परणित यानो द्रव्य की व्य-जन पर्याय कुछ न कुछ ध्रवश्य होनो चाहिये। छः प्रव्यो मे से शुद्ध जीवद्वव्यो का माकार चरम श्ररीर के किचित न्यून हो रहा प्रसिद्ध ही है।

चपरिम तनुवात वलय के ठोक मध्यवर्ती अपरले ४५ लाख योजन चम्बे, चौड़े, गोन भाग मे

अतितानंत सिंह प्रनेष्ठी विरोज रहें हैं। ट्रेन सबका ऊर्द्य किरोभाग-प्रेलोकाकाश में चिपट रहा है। सबसे बढ़ी अवगाहना के सिद्ध भगवाने प्रेर्थ धनुष ऊ चे हैं। और सबसे छोटी अवगाहना वाले ३॥ साढ़े तीन हाथ के है। तथा मध्यम कोटि के शुद्ध परमात्माओं की लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई के असंख्याते प्रकार है।

सिद्ध क्षेत्र मे िद्ध महाराज खड्गासन और पदमासन इन दो ग्रासनो से ग्रवस्थित है। मले ही कोई अन्तकृत केवली होकर सिद्ध हुये हो, वे वारहवे गुरास्थात के ग्रन्त में संपूर्ण उपसर्गों को टाल तरहवे, चोदहवे, गुरास्थानों में उनकी व्यंजन पर्याय खड्गासन या पर्यद्धासन होजाती है। वडे धनुषों से पौने सोलह सौ १५७५ घनुष या छोटे घनुषों से ७५७५०० सात लाख सत्तासी हजार पांचसी मोटे तनु वातवलय के १५०० पन्द्रह सौवे भाग में वडी श्रवगाहना वाले सिद्ध षरमेष्ठी ठहर रहे हैं भीर उसी १५७५ घनुष ऊचे यानी ३१५० ०० इकतीस लाख पचास हजार छोटे हाथ ऊचे तनुवात वलय के नौ लाखवें भाग में जघन्य प्रवगाहना वाले सिद्ध सुशोभित है। साढ़े तीन हाथ की श्रवगाहना से लेकर साढे छह हाथ तक की श्रवगाहना वाले गीव चौदहवे गुरास्थान में खड्गासन रहते है।

"वस्तुस्वभावोऽतकं गोवरः" वस्तु की स्वभाविक परिणितियो पर कुचोद्यो को गुजाइश नहीं नहीं है। यदि ठिगने भ्रादमी को लम्बा कोट या ऊ ची बाड़ की टोपी गसंद भ्राये तो उसमें कुतकं चलाना व्यथं है। यो वाहूवली भ्रादीश्वर महाराज भ्रादि से प्रारम्भ कर श्री महावीर जम्बू स्वामी पर्यन्त भ्रथवा भूत भविष्य काल के भ्रनेक प्रकार व्यंजन पर्यायो वाले सिद्ध परमेष्ठियोका घ्यान करना चाहिये।

भ्रव जिानागम मे शुद्ध द्रव्य मानेगये श्राकाश, पुद्गलपरमात्तु, धर्म, श्रधर्म द्रव्यो श्रोर काला-गुग्रो के श्राकार का विचार करना है।

प्रथम उपात्त सबसे बहे अलोकाकाश की व्यंजन पर्याय समधन चतुरस्न है । यानी एक इंच् लम्बी चौडी और एक इंच मोटी वरफी जैसे प्वं, पिरचम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्घ्वं, अधः यो छैऊ मोर समान पैल वाली होकर घनाकार नियत चौकोर है। उसी के समान जिनहृद्ध नियत मध्यम अनता-नत राजू लम्बा और इतना ही चौडा तथा ठीक इतना ही ऊंचा समधन चतुरस्न अलोकाकाश है। श्री नेमीचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती महोदय ने 'इरूपवर्गधारा में ''जीवा पोग्गल काला सेढी आयांस तप्प-दर" और दिख्प घनधारा मे ''तत्तो पढम मूल सव्वांगासं च जागोज्जो" इन गाथोत्तराधों के अनुसार अलोकाकाश की व्यंजन पर्याय समधन चतुरस्न मानी है। आचार सार में लिखा है कि—

व्यामा मूर्त मेथतं नित्य अतुरस्न समधन । मावः गाह हेतुश्चानन्तानन्त प्रदेशक्रम् ।

इसी प्रकार सबसे छोटे भ्रवयव माने गये परमाणुकी श्राकृति भी वरफी के समान ठीक सम-घन चतुरस्र-है। भले ही ' यत्तादि भ्रतमङ्क भ्रतत एवे इ दिये गेज्कम्' यो परमाणु को निरश मीना ्षा है। अन्तिम ह्द दर्जे के छोटे पर्म सूक्त परमाणु की इसमें अधिक और क्या प्रगेण हो सकती के तै। तभी तो एक एक प्रदेश पर अन्त अवांत परमाणुचे निरापद ठहर रही हैं। फिल भी सर्वावधिकानी में से केवल कानी महाराज जो कुछ पुद्गल परमाणु की आकृति देलेंगे उन्हें वह घन चौकोर छह पैल वाला आठ कोनोको लिये अवंड इन्य प्रतीत होगा इसी वानको श्रीधाचार्य वीरनदो सिद्धान्त चन्नवर्ती ने श्री आचारसार ग्रंथ के तृतोयाधिकार में लिया है कि—

#### श्रगुरव पुद्गलोऽभेद्यावयवः प्रचय श्क्तितः । भायरच स्कन्धभेदोत्थरचतुग्स्रस्त्वतीन्द्रिय ॥

यो परमाणु के छ' पैल है । तभी तो परमां ए का दूसरे परमा ए के साथ एक पैल से ससगं हो जाने पर छोटे. बड, बहुत बडे श्रवयवी वनकर तैयार हो जाते हैं जैसे कि ईंटों का ईटों के साथ एक देश संम्बद्ध होजाने पर बड़े बड़े महल बन जाते हैं। यदि ईंट का दूसरी ईंट के साथ सर्वांग रूप से सम्बद्ध हो जाय तो कोठरी, महल, किला, ये सब ईंट के बरोबर हो जायगे।

इसी प्रकार परमाणु को सर्वथा निरंश माना जायगा तो, परमाणु,सरसो, मेरपर्वत परमाणु वरोवर इन सबको के समान परिमाणु वाले बरावर होजाने का प्रसग दूर नहीं हो सकेगा।

"भेदादणु" इस सूत्र अनुसार अणु की उत्पत्ति भेद से हुई मानी गई है। इस पर गभीर विचार करने से प्रतीत होता है कि वस्तुत. परमाग्रु चौकीर.। भेद करने में गोल चीज नहीं वन सकती है। दुकड़ा करने पर एक छोर सपाट भीत अवश्य वन जाती है जब कि परमाग्रु की छैंऊ भीते एक्सी है तो उसका छाकार समघन चतुरस विज्ञान से भी स्वाभाविक सहज सिद्ध होजाता है। धलम्।

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, श्रष्ठ: यों छैंऊ श्रोर चौकोने एव घन चौकोर होरहे इस श्रनोकाकाश के ठीक बीच मे लोकाकाश विराजमान है।

यदि लोकाकाश जगत् श्रे ग्री की पूरी समधन चतुरस्र प्राकृति की सूरत मे होता तो 'ठीक वोच' शब्द प्रच्छा सुधित होजाता किन्तु लोकाकाश चौदह राजू ऊँचा तथा अधो लोक मे सात राजू लम्बा चौडा श्रीर मध्य लोक मे एक राजू चौडा सात राजू लम्बा एव ऊपर कम से चौडाई में बढता हुआ ब्रह्मलोक के निकट ५ राजू चौडा ७ राजू लम्बा होगया है। श्रीर चौदह राजू ऊपर जाकर तो सात राजू लवा एक राजू चौडा होकर बिषम शाकृति को लिये हुये है। श्रत. संभव योग्यतानुसार 'ठीक वीच'यो लिख दिया है, भन्यथा ऐसे पाव पसारू पतले पेट वाले कुवडेमनुष्यके समान विषम शाकृति वाले पदार्थ का चौकोर पदार्थ के ठीक वीच मे पाया जाना असंभव ही है, यदि मध्य लोक के पूर्व, पिचम सम्बंधी श्र तिम भाग से पूर्व या पिइचम के भलोकाकाश को नापा जाय तो वह मध्य लोक के उत्तर दक्षिणवर्त्ती श्रलोकाकाश से तीन तीन राजू वढ जायगा । इसी प्रकार श्रलोकाकाश के मध्य लोक संबधी उत्तर दक्षिण भाग की प्रपेक्षा ऊध्वं या श्रधोलोक के ऊपर नोचे का भाग साढे तीन, 'साढे तीन राजू कमती है।

छ अोर समघारा की सख्या के घारी प्रदेशों वाले घन चतुरस भलोकाकाश का ठीक बीच भाठ प्रदेश समभलिये जाय। समघनात्मक सख्या घाले पदार्थों के ढेर का बीच आठ होसकता है। दिरूप वर्ग घारा में पढ़े हुये मात्र भेगी भाकाश का सबसे छोटा ठीक बीच प्रदेश हैं। भौर केवल प्रत-राकाश का लच्च बीच चार प्रदेश है, तथा घन सर्वाकाश का जवन्य ठीक बीच भाठ प्रदेश ही होसकते हैं। बाठ में कम प्रदेश उसका ठीक मध्य भाग नहीं होसकते हैं। एक एक बरफी की चारो वाजुमो की ठीक चार दिशाओं में कर रख दी गई चार विकयों के ऊपर अन्य चार विकयों के आकार वाले ये भाठ प्रदेश विचारे चित्रा और वजा पृथ्वी के दोनों पाटों के बोच में है। ग्रर्थात् यहां से एक हजार योजन नीचेचित्रा की जह में ऊपरले चार प्रदेश है। और नीचले चार प्रदेश वज्जा के उपरिममाग में है। यो सर्वाकाश या लोकाकाश का ठीक बीच सुदर्शन मेरु की गोलासपाट जहके मध्यमे पढ़े हुये भाठ प्रदेश है। प्रसंग वश त्रसनाली मध्यलोक रत्नप्रभा, स्वयंभूरमण समुद्र जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र और श्रायंखण्ड का चित्र भी समक्ष लेन। श्रावश्यक है।

प्रकरण में मुक्ते यह कहना है, कि ग्रलोकाकाश के मध्य में स्थित जगत् श्रेणी के घनप्रमाण असंख्यातासंख्यात नाम की संख्या को घार रही कालाणुग्रो ग्रथवा श्रखण्ड धर्म-श्रध्नमें द्रव्यो की व्यजन पर्यायो (श्राकृति) श्रनुसार ३४३ घनराजू के लीकाकाश की कल्पना की गई है।

लोकके विहः प्रान्त मे सव (छ क) भीर तनुवातवलय वेष्टित होरहा है। वहा भ्रन्य भी द्रव्य पाये जाते है। तनुवातवलय के भ्र तिमभागो मे निवस रहे वायु कायिक जीव या निर्जीव वायु भ्रथवा धर्म भ्रध्म द्रव्यो यावहाँ की पूर्णल वर्गनाथो की भ्राकृति क्या है ? इसका यहा विचार करना है।

देखिये- लोक का ७ राजू लम्बा १ राजू चौडा उपरला भाग सपाट चोकोर है। वहा के कालागुग्रो या धर्मग्रधमं द्रव्यो का उपरिमभाग ईट के खडजा और पिट्या के समान ठीक समतल वन रहा है। कोई ऊंचा-नीचा भाग नही है। इसी प्रकार लोकाकाश या धर्म ग्रधमं द्रव्यो का ७राजूलम्बा सात राजू चौडा ग्रधस्तन भाग भी समतल होकर ग्रधोवर्त्ती ग्रलोकाकाश से छू रहा है उसमे ऊंच नीच की विषमता सर्वया नही है। वहा की कालागुये मकराने के जडे हुये चौकाग्रो के समान समतल होकर जमरही है। तथा लोक की दक्षिण, उत्तर वाजू की भीते ईंटो की सपाट दीवालो के समान चिकनी होरही ऊपर उठी हुई है।

वहा के काला ध्रश्नो श्रीर परमा गुश्नो के पैल विकने हो रहे एक के ऊपर एक यो सपाट एक से जमे हुये है। ऐसी ही तत्रस्थ दोनो धर्म, श्रधर्म द्रव्यो सपाट विकनी श्रवस्था है। खुरदरी नहीं है। जैसे कि सगमरमर की पटिया खडी कर दी जाती है।

किन्तु लोक के पूर्व पिश्चम भाग की वाजुएं सपाट पिटया के समान चिकनी नहीं है। क्यो-कि नीचे ७ सात राजू लम्बे श्रघोलोक से मध्यलोक तक क्रमसे घटता हुआ लोक १ एक राजू चौड़ा रह गया है। श्रखंडघन चौकोर चीजो को यदि क्रमसे घटाकर तराऊपर रक्खा जायगा तो उनका जीना वनते ही घटी हो सकती है। यदि ई टो के कोने न छीले जाय और उनको क्रम से घटाते हुए ऊपर को चिना जाय तो श्रवश्य ही उस रचना में ई टो के कोने निकले रहेगे। चू कि ई ट को कारीगर तिरछा छील देता है सीमेन्ट से लीप देता है, श्रतः स्थूलहिष्ट जीवो का जीने की वाजू की ढलाऊदीवाल ऊपर से नीचे तक चिकनी सपाट बनाई दीख जाती है। -िकन्तु वरफी के समान छह पैलू ग्रठकोनी, श्रखण्ड, परमाश्रकी नौके या पैल घिसे काटे, छीले नहीं जा सकते है। श्रतः लोक के पूर्व पश्चिम प्रान्त की रचना जीने के समान परमागा हो के पैलो को उभारती हुई बनी है।

यही इस चित्र मे पूर्व पश्चिम की श्रोर रचा गया है। यो धर्म, श्रधमं द्रव्यो की पूर्व पश्चिम दिशा सबधी श्राक्रित भी परमाणु पंक्ति वरोवर सीढियो के निकाश को लिये हुये जीने के समान समभी जाय-या रुड़की नट्ट की सिढ़ियो की सी रचना ज्ञात कर ली जाय।

मध्य लोक मे पूर्व पिट्चम की शोर ब्रह्म लोक के निकट वर्ती प्रान्तन कर को उल्टा जीना वना लिया जाय श्रौर ब्रह्मलोक प्रिशिध से उपरिम लोक तक सीधा जीना रचा हुआ समभा जाय यो वहा जवलपुरके हनुमान ताल या वनारसके गंगा घाटोकी पैडियो के समान प्रति प्रदेश पर एक एक परमाश्च की कपर को घटती हुई तिरछी पंक्तिवद्ध रचना है। यो श्रधोलोक मे सात प्रदेशपर तीन प्रदेश घटाकर रचना समभ लेना। यहां की कालाग्रए भी नोकीली उमर रही प्रत्येक प्रदेश पर एक एक होकर रक्ली हुई है।

इसी प्रकार वहा के तनुवातवलय मम्बन्धी अन्तिम भागस्य वातकायिक जीवोके घनाङ्ग ल के असंख्यातवे भागस्वरूप असंख्यातासंख्यात प्रदेशी अवगाहना वाले शरीगे की आकृतियोमे भी अव-इय जीना रच लिया जाय जैसे कि घमं, अधमं, द्रव्यो की व्यजन पर्याय मे परमाणु वरोवर प्रदेशो की हीनता या वृद्धि करते हुये जीना वनगया है।

वहा निगोदिया जीव या ध्रन्य स्थावर काय के जीवो के शरीरोकी आकृतिया भी इसी प्रकार की पैंडिया बनी हुई समभी जाय। तथा जो कुछ भी वहा निर्जीव वायु या कार्मा ग्र वर्गणायें, महास्कंघ, भ्रादि पुद्गल भरा हुआ है या केवली समुद्घात करते हुये आत्मा के प्रदेश वहाँ पहुँचे हैं, पूर्व, पिंचम-दिशा सबधी लोक के अन्तभाग में पाये जारहे इन सभी पदार्थों की आकृति भी जीना वन रही नौकीली मानी जाय। क्यों कि धर्मास्तिकाय के उतना ही बढ़े होने के कारणा ये पदार्थं बाहर अलोकाकाश में पांव नहीं फैला सकते है। इष्टान्त इतनाही पर्याप्त है कि टेढे. बाके तिकोने, चौकोने नलों के भीतर भरे हुये अवयवी पानों की वैसी आकृति वन जाती है भयवा वहरहे करट के धारी, पतले, मोटे, चौंखूटे मुडे गोल या चक्करदार, तारों में बिजली का संस्थान तदनुसार भरपूर बनता चला जाता है उनके बाहर नहीं। ३४३ घनरांजू प्रमाणा लोकाकाश के अनुसार धर्म, अधर्म, द्रव्यों की वैसी आकृति गढ लेने की अपेक्षा धर्म, अधर्म, द्रव्यों की ताहश सूरत अनुसार लोकाकाश की आकृति की करपना करना श्रेष्ठ है।

क्यों कि छह द्रव्यों के समुदाय रूप लोक के आधार मान लिये गये लोकाकाश की अविधि किल्पत है। किन्तु धर्म, अधर्म द्रव्यों की वैसी व्यंजन पर्याय परमार्थ भूत है। जब कि लोकाकाश कोई वस्तुभूत द्रव्य नहीं है, तो उसकी व्यंजन पर्याय मानना भी करूपना मात्र है। अत धर्म, अधर्म की आकृति अनुसार लोक के आकार की कल्पना करनी चाहिये। धर्म, अधर्म द्रव्य तो लोकके आधीन नहीं माने जांय क्योंकि धर्म, अधर्म द्रव्य तो लोकके आधीन

भूत परिखाम है। पुद्गल परमाणु के सप्तज ही काला गुर्यों का म्राकार भी वरकी के समान समधन चतुरस्र है। पुद्गल परमाणु या काला गु के चनुसार ही नाप को लिये हुये म्रखण्ड म्राकाश के प्रदेश को कल्पना करली जाय।

दुनियां का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जोिक प्राधा समय या ढेइ समय या ढाई समय में तैयार होय, जो कोईभी छोटा बटा पूरा कार्य होगा वह पूर्ण एक समय या दो समय ग्रादि पूरे समयो को घर कर निष्पन्न होगा। इसी प्रकार कोई भी पौद्गलिक पदार्थ होय एक, दो, तीन ग्रादि परमागु से वनेगा ढेड, ढाई साढे तीन ग्रादि परमागुप्रो से नही।

तथा कोई भी पूरा आधेय यदि कही ठहरेगा। तो पूरे एक दो श्रादि प्रदेशो पर ही निवास करेगा। आधे, डेड, ढाई प्रदेशो पर नहीं। तीन परमाणु यदि दो प्रदेशो पर ठहरेगे तो एक प्रदेश पर दो ग्रीर दूसरे प्रदेश पर एक यो बीठ जायगे डेड डेड प्रदेश पर नहीं। यो प्रत्येक मुमुक्ष को शुद्ध द्रव्यो का ध्यान करते हुये शुद्धात्मा के निविकल्पक ध्यान का श्रम्यास करते रहना चाहिये।

इस प्रकार श्री परम पूज्य विद्यानन्दी श्राचार्य कृत श्री तत्वार्थ रलोकवात्तिक महान् ग्रन्थ की श्रागरा मण्डलान्तगंत चावली ग्राम निवासी श्री हेतिसह तत्त्रज न्यायदिवाकर, तर्करत्न, स्याद्वाद-वारिषि, सिद्धान्तमहोदिष श्रादि पदवी विभूषित पण्डित मागिकचन्द्र न्यायाचार्य कृत हिन्दी देशभाषा भय तत्वार्थ चिन्तामणि नामक टीका मे पांचश श्रष्ट्याय परिपूर्ण हुगा।

ॐ नमः सिद्धेम्यः सिद्धेम्यः

द्रव्यत्वाद्द्रव्यमुचः कितिचिद्य गुणान्केचिदाहुः क्रियातो प्रद्याद्वेताद्जीवं निषिषिधुरपरे चिन्नर्टी नारयन्तः । मीमांसांचिक्ररेऽर्थः स्फुटित यत इति स्फोटमन्ये ज्ञपन्तो जीयाच्छ्रीग्रन्थकर्ता प्रतिविद्विति परः पञ्चमाध्याय एषांम् ॥ श्रीमदुमास्वामिवचःपयोधिमनतरण पोतमाचार्यः । जीयादिद्यानन्दस्तन्वार्थरलोकवात्तिकं रचयन् ॥



# पाँचरें अध्याय में आये हुए शुद्ध द्रव्यों की आकृतियाँ



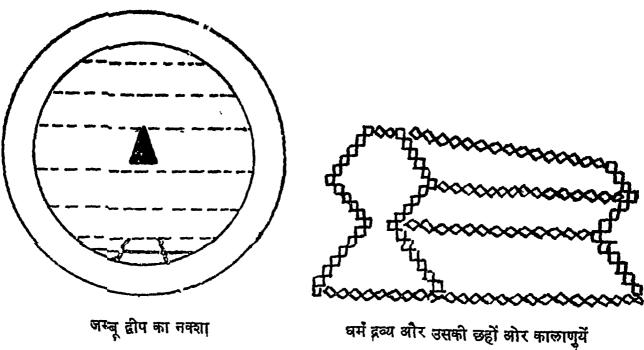

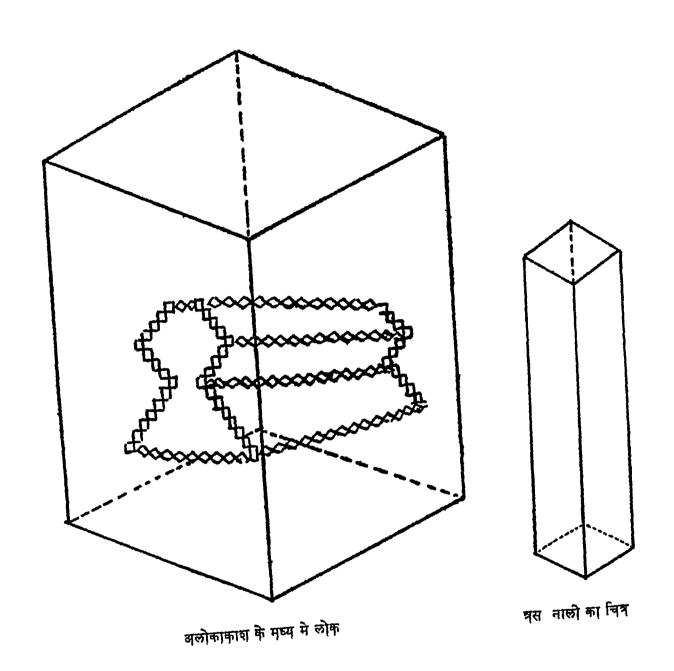

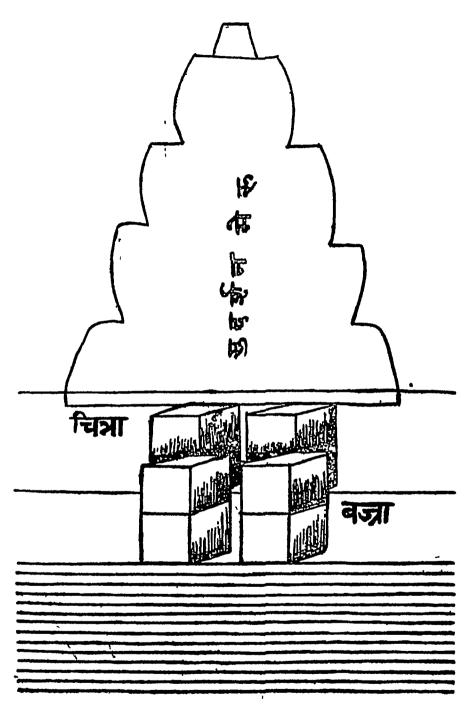

''लोर्क या अलोक के मध्यवर्ती आठ प्रदेश"

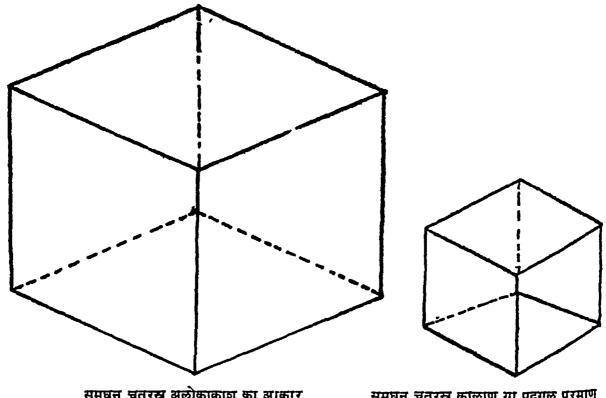

समघन चतुरस्र अलोकाकाश का आकार

समघन चतुरस्र कालाणु या पुद्गल परमाणु

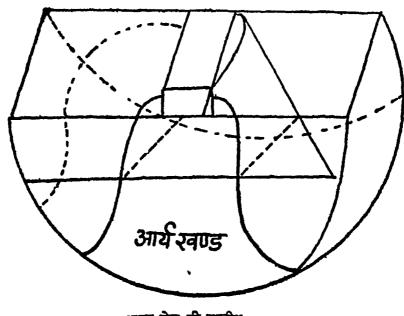

भरत क्षेत्र की तस्वीर

योऽविभागप्रतिच्छेदानन्तानन्त्य पर दघत्। कर्महा केवलज्ञानं प्रापद्वीरोऽवतात्स नः॥

# अथ षष्ठोऽध्यायः॥

इसके अनन्तर अब छठे अध्याय का प्रारम्म किया जाता है। पाचमे अध्याय तक जीव तत्त्व और अजीव तत्त्व का व्याख्यान हो चुका है, अब तत्त्वों के प्रतिपादक "जीवाजीवा" आदि सूत्र में उनके अध्यवहित उत्तर कथन किये गये आस्रव तत्त्व के व्याख्यान का अवसर प्राष्ठ है उस आस्रव तत्त्व की प्रसिद्धि करने के छिये सूत्रकार महाराज छठे अध्याय का प्रारम्म करते हुये इस आदिस्त्र का प्रारम्म करते हैं।

# कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥१॥

काय, वचन, और मन का अवलम्ब लेकर जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द (चलन ) होना है वह योग कहा जाता है।

अर्थात्—संसारी आत्माओं में एक योग नाम की पर्यायशक्ति हैं गोम्मटसार में "पुग्गल विवाह देहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स । जीवस्स जाड सत्ती कम्मागमकारणं जोगो" पुद्गल में विपाक करने वाले शरीर और अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति का उदय होने पर मन, वचन, और काय से युक्त हो रहे जीव को जो कर्म और नोकर्मों के आगमन की कारण, हो रही शक्ति है वह योग है, यह माव योग कहा जा सकता है । इस माव योगरूप पुरुपार्थ से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द हो जाना स्वरूप द्रव्ययोग उपजता है । प्रहण की जा चुकीं या प्रहण करने योग्य हो रहीं मन, वचन, कायो, की वर्गणाओं का अव-लम्ब पाकर आत्मा के वह कम्पस्वरूप योग उत्पन्न हुआ अनादि काल से तेरहवे गुणस्थानतक सदा कर्मनोकर्मों का आकर्षण करता रहता है । भाव योग अपिरस्पन्द आत्मक है और द्रव्ययोग परिस्पन्द आत्मक है । अवलम्ब के भेव से १ सत्यमनोयोग २ असत्यमनोयोग ३ उमयमनोयोग, ४ अनुभय मनोयोग ५ सत्यवचन योग ६ असत्यवचन योग ७ उभयवचन योग ८ अनुभयवचन योग ९ औदारिककाययोग १० औदारिक मिश्रकाययोग ११ वैक्रियिक काययोग १२ वेक्रियिक मिश्रकाय योग १३ आहारक काय योग १४ आहारकमिश्रकाययोग, १५ कार्मणकाययोग, ये योग के पन्द्रह भेद हो जाते हैं । अतः शरीर, वचन और मन का अवलम्ब ले रहे संसारी आत्मा का प्रदेश परिस्पन्द योग कह दिया जाता है ।

नन्वजीवपदार्थव्याख्यानानंतरमास्रवे वक्तव्ये किं चिकीर्षुः सूत्रकारः प्रागेव योगं त्रवी-तीत्यारेकायामिदम्रपदिश्यते । यहाँ किसी का प्रश्न है कि अजीव पदार्थ का न्याख्यान हो चुकने के अन्यविहत उत्तर काल में तो सूत्रकार को आस्रव तत्त्व का निरूपण करना चाहिये था किन्तु अय क्या करने की अभिलापा रखते हुये सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज पिहले ही से एकदम न जाने यहांपर योग का कथन कर रहे हैं श समझ में नहीं आता। इस प्रकार आशंका प्रवर्तने पर प्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी करके अग्रिम वार्तिक द्वारा समाधान कारक यह उपदेश किया जाता है।

## अथास्रवं विनिर्देष्दुकामः प्रागात्मनों ऽजसा । कायवाङमनसां कर्म योगो ऽस्तीत्याह कर्मणाम् ॥ १ ॥

अव छठे अध्याय के आदि में आस्रव तत्त्व का ही विशेपतया निर्देश करने के छिये अभिछापा रखते हुये सूत्रकार महाराज सब से प्रथम "कायवाह्मनसां कम योगोऽस्ति" काय, वचन, मनों, का अवछम्ब छेकर परिस्पन्द होना योग है यों इस योग को कह रहे हैं जो कि आत्मा के निकट ज्ञानावरणादि कमों के आस्रव करने का हेतु है अतः झटिति आस्रव को नहीं कह कर उसके प्राणभूत योग को कह दिया गया है। पूर्व आचार्यों की सम्प्रदाय अनुसार योग को आस्रव कहा गया है। अतः योग का छक्षण कर ही द्वितीय सूत्र द्वारा झट उसी को आस्रव कह देंगे।

आत्मनः कर्मणां ज्ञानावरणादीनामास्नवं विनिर्देष्टुकामोंऽजसा प्रागेव कायवाङ्मनसां कर्म योगोऽस्तीत्याहेदं सूत्रं । तत्र योज्यते अनेनात्मा कर्मिमिरिति योगो वंधहेतुर्न पुनः समाधिः युजेयोगार्थस्य ण्यंतस्य प्रयोगात् । पुंखौ घः प्रायेणेति घस्य विधानात् । स च कायवाङ्मनःकर्म, तेनैवात्मिन ज्ञानावरणादिकर्मिमवधस्य करणात् तस्य वंधहेतुत्वोपपचेः ।

ससारी आत्मा के झानावरणादि कर्मों के आस्रव का विशेपतया निर्देश करने के लिये अमिलाषुक हो रहा मेरा परम गुरु सूत्रकार झट पिहले ही से शरीर, वचन, और मन का कर्म योग होता है,
इस पदानुपूर्वी अनुसार यों यहाँ इस उक्त सूत्र को कह बैठा है। यहाँ एक प्रत्यकार आचार्य दूसरे
पूर्ववर्ती पूज्य आचार्य को स्थान-स्थान पर एकवचन से प्रयुक्त करते हैं तदनुसार ही मुझ देशभाषा अनुवादकार ने भी वैसा हो अर्थ लिख दिया है। हाँ, अन्य स्थलों पर एकवचन पद का अर्थ देश काल पद्धित
अनुसार विनय की रक्षा करते हुये बहुवचन के अनुकूल किया गया है। काल्य का प्राण मानी गयी वक्रोकि
से आस्रव का विशेष निर्देश करने के लिये उपाच किये गये उस सूत्र में कहे गये योग शब्द का निरुक्ति
पूर्वक अर्थ यह है कि इस योग करके आत्मा कर्मों के साथ जोड़ दिया जाता है। इस कारण योग कर्म,
नोकर्म, के बन्ध का हेतु है। युजिर् योगे घातु के ण्यन्त पद अनुसार कर्म मे प्रत्यय कर विम्रह करते हुये
पुनः घ प्रत्यय लाकर योग शब्द को बना लिया जाय। अर्थात्—योग ही जीवों का कर्म से बंध हो जाने का
प्रधान कारण है। योग नहीं होवा वो समी जीव शुद्ध सिद्ध परमेष्ठी भगवान हो जाते। यहाँ प्रकरण अनुसार फिर "युज समाधी" इस दिवादि गण की युजधातु से योग शब्द को नहीं बनाया जाय। क्योंकि
चित्तवृत्ति निरोध स्वरूप समाधि वो बन्ध का कारण नहीं है प्रत्युत समाधि वो संबर का कारण है। अतः
वित्तवृत्ति निरोध स्वरूप समाधि वो बन्ध का कारण नहीं है प्रत्युत समाधि वो संवर का कारण है। अतः
योग यानी सम्बन्ध कराना अर्थ को कह रही ज्यन्त युज धातु का प्रयोग किया गया है "पुं स्त्री धा
प्रायेण" इस सूत्र करके यहाँ घ प्रत्यय का विधान किया गया है और यों योग शब्द की सिद्धि हो जाने से

वह योग काय, वचन, मनों, का कर्म है। उस योग करके ही आत्मा में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आदि कर्मों के साथ बन्ध होना किया जाता है अतः उस योग को बन्ध का हेतुपना युक्तियों से वन जाता है।

प्रधानपरिणामो योग इत्ययुक्तं, तस्यात्मबंधहेतुत्वायोगात् । प्रधानस्यैव बंधहेतुरसाविति चायुक्तं, बंधस्योभयस्थत्वसिद्धेः । तर्हि जीवाजीवपरिणामो बंध इति चेत्, सत्यं जीवकर्मणोर्वधस्य तदुभयपरिणामहेतुकत्ववचनात् ।

यहाँ कपिछ मत के अनुयायी सांख्य कहते हैं कि उपर्युक्त योग तो प्रधान यानी सत्त्वगुण, रजो-गुण, तमोगुणों की समता स्वरूप प्रकृति का परिणाम (विवर्त) है आचार्य, कहते है कि यों उन सांख्यों का कहना युक्ति रहित है। क्योंकि प्रकृति के विवर्त माने गये उस योग को आत्मा के बद्ध हो जाने की हेतुता घटित नही हो पाती है । प्रकृति का परिणाम माना गया योग भला सर्वथा उदासीन पढ़े हुये परद्रव्य आत्मा को बंधन में नहीं डाल सकता है। स्वयं अपने परिणाम ही निज को बंध जाने या छूट जाने के हेतु हो सकते हैं। इस पर सांख्य यदि यों कहें कि आत्मा का बंधन होता ही नहीं है प्रकृति ही बंधती है और प्रकृति ही मुक्त होती है तद्तुसार वह प्रकृति का परिणाम हो रहा योग उस प्रकृति के ही बंध जाने का हेतु है। प्रन्थकार कहते हैं कि कापिलों का यह कहना भी युक्तियों से रीता है कारण कि बंध के दोनों में ठहर जाने की सिद्धि हो रही है। संयोग, पृथक्तव, बंध, आदि परिणतियां दो आदि पदार्थों में रहती हैं। "द्विष्ठः सम्बन्धः" सम्बन्ध दो में रहता है और "अनेकेषामेकत्वबुद्धिजनकसम्बन्धविशेषो बंधः" अनेक पदार्थों के कथंचित् एक हो जाने की बुद्धि को उपजाने वाला सम्बन्ध विशेष हो रहा बंध तो दो अवयव वाले अवयपदार्थ में ठहरता है, यह बात सिद्ध कर दी गयी है। यहाँ कोई तटस्थ विद्वान कहता है कि तय तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य इन दोनों का परिणाम वंध मान लिया जाय। यों कहने पर तो आचार्य कहते हैं कि यह तुम्हारा कहना ठीक है क्योंकि जीव और कर्म का बंध हो जाने के कारण उन जीव, कर्म दोनों के परिणाम विशेष कहे हैं। अर्थात्-आर्षजैनप्रन्थों में कहा है कि "जोगा पयिंड पएसा ठिदिअणुभागा फसाअदो होंति" जीवकृत परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन" आत्मा के परिणाम हो रहे योग और कपाय तथा वैभाविक शक्ति को निमित्त पाकर कार्मण वर्गणाओं में उपज गई कर्मत्व शक्ति ये कारण ही जीव, और कर्मों का बंध करा देते है। यहाँ प्रकरण में जीव के परिणाम हो रहे योग का लक्षण कर दिया है।

### कायादिक्रियालक्षणयोगपरिणामो जीवस्यानुपपन्नो निष्क्रियत्वादिति न मंतव्यं।

यहाँ किसी नैयायिक या वैशेषिक का पूर्वपक्ष है कि जीव का काय, वचन, आदि की क्रिया स्वरूप योग नामक परिणति होना तो वन नहीं सकता है। क्योंकि जीवद्रव्य तो क्रियाओं से रहित है व्यापक द्रव्यों में क्रिया नहीं हो सकती है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं मानना चाहिये कारण कि—

## कायादिवर्गणलांबप्रदेशस्पंदनं हि यत्। युक्तं कायादिकमीस्य सिक्कयत्वप्रसिद्धितः॥ २॥

शरीर, वचन, मन इनके उपयोगी वर्गणाओं का अवलम्य पाकर जो जीव के प्रदेशों का कम्प होता है वहीं इस जीव के उक्त सूत्र अनुसार काय आदि का कर्म तो योग कहा गया समुचित है जब कि जीव के क्रिया सिह्तपन की पूर्वप्रकरणों में प्रमाणों से सिद्धि कर दी गयी है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपना जाना, आना, अनेक जीवों को अनुभूत हो रहा है। शरीरधारी दूसरे जीव भी यहाँ वहाँ किया करते हुये प्रतीत हो रहे हैं। श्री उमास्वामी महाराज के सूत्रों से ही जीव और पुद्गल का कियासहितपना निर्णीत कर दिया गया है।

जीवस्य सिक्रयत्वसाधनादुपपन्नमेव हि कायादिक्रमें प्यते । कायवर्गणालं विप्रदेशपरिस्प-न्दनस्यात्मिन कायकमत्वाद्वाग्वर्गणालं विनस्तस्य वाक्कमत्वात् मनोवर्गणापुद्गलालं विनो मनः कर्म-त्वात् । न चतस्यायोगकेवलिनि सिद्धेषु च प्रसक्तिस्तेषां प्रदेश परिस्पन्दनाभावात् ।

जब कि जीव के कियासिहतपन की सिद्धि कर देने से जीव के काय आदि द्वारा किया होना युक्तिपूर्ण हो रहा ही अभीष्ट कर लिया जाता है तो भी आतमा को कियारिहत माने जाना वैशेपिकों का अनुचित हठ है। देखिये, औदारिक, चैकियिक, आहारक, इन तीन शरीरों के उपयोगी हो रही आहार वर्गणा तथा तैजस, कार्मण, इन दो सूक्ष्म शरीरों के अनुकूछ हो रही तैजस वर्गणा और कार्मण वर्गणा का आलम्बन कर आतमा में हुये प्रदेशपरिस्पन्द को कायकर्म कहा गया है। एवं वचनों के उपयोगी भाषावर्गणा का अवलम्ब करने वाले उस आत्मनिष्ठ प्रदेशपरिस्पन्द को वचनकर्म माना गया है। तथा हृद्य में बनने योग्य द्रव्य मन को रचने वाले मनोवर्गणा स्वरूप पुद्रगलों का आलम्ब कर रहे आत्मप्रदेश परिस्पन्द को मनाकर्म कहा गया है। वथा इत्य में बनने योग्य द्रव्य मन को रचने वाले मनोवर्गणा स्वरूप पुद्रगलों का आलम्ब कर रहे आत्मप्रदेश परिस्पन्द को मनाकर्म कहा गया है। अतः आतमा की विशेष कियायें हो योग मानी गई हैं। यदि यहाँ कोई यों आक्षेप करे कि उस प्रदेश परिस्पन्दस्कर योग का तो चौद्दमें गुणस्थान वाले अयोग केवली महाराज में और संसार अवस्था से अतीत हो रहे सिद्ध परमेष्ठियों में प्रसंग प्राप्त हो जायेगा, आचार्य कहते हैं कि उक प्रसंग ठीक नहीं है। क्योंकि उन अयोगकेविलयों और सिद्धों में आत्मा के प्रदेशों में परिस्पन्द नहीं पाया जाता है। चौदहवें गुणस्थानमें आत्मा अकम्प रहता है और चौदहवें गुणस्थान के प्रधात् स्वमावसे ही कर्ष्वगतिवाला शुद्ध आत्मा अकम्प होकर सात राजू ऊंचा गमन करता हुआ उसी समय सिद्धालय में विराजमान हो जाता है।

तथाहि—अयोगकेविलनो न प्रदेशस्पंदः सम्रुच्छिन्निक्रयाप्रतिपातिध्यानाश्रयत्वात् । यस्य तु प्रदेशस्पंदः स्यात् स तथा प्रसिद्धो यथा सयोग इति युक्तिः । सिद्धनामत एव प्रदेशस्पदा-मावस्तेपामयोगच्यपदेशः सम्रुच्छिन्निक्रयाप्रतिपातिष्यानाश्रयत्वासिद्धेरच्यपदेश्यचारित्रमयत्वात् कायादिवर्गणामावाच्च सिद्धानां न योगो युज्यते । ततो वीर्यातरायस्य क्षयोपश्चमे क्षये वा सित कायादिवर्गणाल्जिधतो जीवप्रदेशपरिस्पन्दो योगस्त्रिविधः प्रत्येतच्यः ।

इसी सिद्धान्त को अनुमान द्वारा विशाल रूप से प्रन्थकार यों टिखलाते हैं कि अयोग केवलों के (पक्ष) प्रदेशों का परिस्पन्द नहीं है (साध्य) समुच्छिन्नकियाऽप्रतिपाति नाम के चौथे शुक्ल ध्यान का आश्रय होने से (हेतु) जिस जीव के प्रदेश का कम्प होगा वह जीव तो तिस प्रकार समुच्छिन्नकिया- निवर्त्तिध्यान का आधार नहीं हो सकता है जिस प्रकार कि अन्य तेरह गुणस्थानों वाले जीव हैं। यों तेरहवे गुणस्थान वाले सयोगकेवलों हैं (न्यतिरेकदृष्टान्त) यह युक्ति अयोगकेवली के प्रदेश परिस्पन्द का निवारण कर देती है। अर्थान्-तेरहमें गुणस्थान के अन्त में अन्तर्मुहर्त पहिले वादर योगों का उपसंहार कर सूक्ष्म काययोग का अवलम्ब करता हुआ सयोगी परमेष्ठी सूक्ष्मिक्रयाऽप्रतिपाती नामक तीसरे शुक्ल

ध्यान को धारता है। प्रश्चात्-प्राण, अपान, प्रचार आदि सूक्ष्म क्रियाओं का भी चच्छेद कर चौदहमे गुणस्थान में समुच्छिन्नकियानिवर्त्ति नामक ध्यान का आश्रय हो रहे अयोग केवली आत्मा के प्रदेशों का कम्प नहीं हो पाता है। इस ही कारण से सिद्ध आत्माओं के कम्प होने का अभाव समझा दिया गया है। अतः प्रदेशों का परिस्पन्दस्वरूप योग नहीं होने से उन सिद्धों का भी अयोग केवली इस शब्द द्वारा कथन किया जा सकता है। यद्यपि चौद्हमे गुणस्थान वाले अयोग केवलीके न्युपरतक्रियानिवर्त्ति ध्यान है और सिद्धों के समुच्छित्रक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्छध्यान का आश्रयपना सिद्ध नहीं है तथापि अवक्तव्य होकर अयोगपना सिद्धों में व्यवस्थित है। कारण कि सिद्ध भगवान नहीं कथन करने योग्य चारित्र के साथ तन्मय हो रहे हैं। मावार्थ —योग नामक पर्याय शक्ति तेरहमे गुणस्थान तक ही पायी जाती है। बहिरंग क्रियाओं और अन्तरंग क्रियाओं का निरोध होना चारित्र है। चारित्रमोहनीय कर्म के उदयसे चारित्र गुणका विसाव परिणाम होता रहता है। संसारी जीवोंके पूज्य चारित्रका स्वरूपाचरण देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र, अथवा सामायिक छेदोपस्थापना आदि शब्दों द्वारा निरूपण करा दिया जाता है, सिद्धों के चारित्रका शब्दों द्वारा कथन नहीं हो सकता है। अस्तित्व, वस्तुत्व, चेतना, वीर्य, आदि अनुजीवी गुण भी अनादि अनन्त काल तक जीवों में ठहर रहा है। सम्य-क्तव, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुर छघु, अन्याबाध, इन आठ गुणों में कण्ठोक्त रूप से चारित्र गुण को परिगणित नहीं किया है फिर भी अनेक निर्विकल्पक गुण आत्मा में व्यपदेश किये बिना ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं केवल अपने स्वरूप में हो निष्ठा बनी रहना चारित्र है। अतः सिद्धिलाम, आत्मस्वरू-पप्राप्ति, चारित्र इनको शब्दों करके स्वतंत्र रूप से व्यपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। नही व्यपदेश करने योग्य चारित्र के साथ योगरहितपना भी तन्मय हो रहा है। आत्मा में अनेक गुण या अनन्तानन्त स्वभाव अन्तर्गृह हो रहे है। सच बात तो यह है कि वस्तु के सम्पूर्ण अंशों का सर्वाग निरूपण हो नहीं सकता है। जो निर्विकल्पक या अन्यपदेश है वही परिपूर्ण है। अतः काय, वचन, आदि के उपयोगी वर्गणाओं का अवलम्व नहीं होने से सिद्धों के योग मान लेना समुचित नहीं है। तिस कारण सिद्ध हो जाता है कि वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर काय आदि वर्गणाओं की लब्धि हो जाने से जीवों के प्रदेशों का परिस्पन्द होना योग है जो कि काययोग, वचनयोग, मनोयोग यों तीन प्रकार का विश्वास कर छेने योग्य है। अर्थात् बारहमे गुणस्थान तक जीवों के योग का अन्तरंग कारण वीर्यान्तरायका क्षयोपशमपुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय, अक्षराद्यावरणक्षयोपशम, मन इन्द्रियावरण क्षयोपशम आदि है और तेरहमे गुणस्थान में अन्तराय और ज्ञानावरण कर्मों का क्षय उस योग का कारण पढ़ जाता है। योग के विहरंग अवलम्बवर्गणा आदि है, आवरण और अन्तराय का क्षय हो जाने पर भी तीनों प्रकार की वर्गणाओं की अपेक्षा रखता हुआ सयोगकेवली भगवान् के आत्म प्रदे-शोंकी सकम्प अवस्था रूप योग है। वहाँ काययोग, वचनयोग, मनोयोग ये तीनों विद्यमान हैं। औदा-रिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, कार्मणकाययोग, सत्यवचनयोग, अनुभयवचनयोग, सत्यमनो-योग, अनुभयमनोयोग ये उक्त योगों के सात भेद तेरहमे गण-स्थान में हैं।

कोई शिष्य प्रश्न करता है कि उक्त तीन प्रकार के योग को हमने समझ लिया है किन्तु पाँचमें अध्याय तक जीव, अजीव, तक्त्वों का निरूपण कर चुकने पर प्रकरण प्राप्त आस्त्रव तक्त्व का इस समय निर्देश करना चाहिये था। इसके लिये टालमदल क्यों की जा रही है। इस प्रकार प्रश्न होने पर सूत्रकार महाराज इस अप्रिम सूत्र को कहते हैं।

### स ग्रास्रवः ॥२॥

जो ही पूर्व मे कहा गया तीन प्रकार का योग है वहीं आस्नव है। अर्थात् आत्मा की योग नामक परिणित करके दूरदेशवर्ती कर्मनोकर्म इस आत्मा के पास खिंचे चले आते हैं अथवा समीपस्थ योग्य पुद्गलिप भी कर्मपने करके परिणित हो जाते हैं वह आस्नव है। आस्नवित कर्म अनेन यह निकित अच्छी है।

स आस्रव इत्यवधारणात् केविलसमुद्धातकाले दंडकपाटप्रतरलोकपूरणकाययोगस्यास्न-वत्वव्यवच्छेदः । कार्यादिवर्गणालंवनस्यैव योगस्यास्रवत्ववचनात् । तस्य तदनालंवनत्वात् । कथ-मेवं च केविलिनः समुद्धातकाले सद्वेद्यवंधः स्यादिति चेत्, कायवर्गणानिमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्य तिनिमित्तस्य भावात्स इति प्रत्येयं ।

"स आस्रवः" इस सूत्रके उद्देश्यद्छ में एवकार छगाकर "वह योग ही आस्रव हैं" इस प्रकार अवघारण करने से तेरहमे गुणस्थानवर्ती केवली के समुद्रघातकाल में दण्ड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण अव-स्थाओं के काययोग को आस्रवपन का न्यवच्छेद कर दिया गया है। क्यों कि काय आदि तीन प्रकार की वर्गणाओं का आलम्बन है रहे ही योग के आस्रवपन का यहाँ कथन है और वह दण्ड आदि अवस्थाओं का योग तो उन वर्गणाओं का आलम्बन नहीं करता है। हाँ उससे पहिले के योग तो वर्गणाओं को आलम्बन कारण मानकर उपजिते हैं। मावार्थ-जब केवली भगवान की अन्तर्महर्त आयु शेप रह जाती है यदि उस समय शेष तीन अघातिया कर्मों की भी स्थिति उसके तुल्य है तब तो केविलसमुद्धात नहीं किया जाता है। और जब अन्तर्भुहुर्त स्थितिवाले आयुकर्म से वेदनीय, नाम, गोत्र,कर्मों की स्थिति अधिक होय तव निरिच्छ आत्मपुरुषार्थ द्वारा सयोगी भगवान् चार समयों मे दण्ड आकार, कपाट आकार, प्रवर आकार और लोकपूरण रूप से आत्मप्रदेशों को फैला देते हैं। पुनः उतने ही समयों में संकोच कर चारों कर्मों की स्थिति समान कर छेते हैं। उस समय का योग आस्त्रव नहीं है। क्योकि उस योग की उत्पत्ति में काय आदिवर्गणायें अवलम्ब हेतु नहीं हुई हैं। वह शुद्ध योग केवल कर्मों को शक्ति का नाश करने वाले स्वभावों के धारी आत्म प्रयत्न से ही उत्पन्न हुआ है। यदि यहाँ कोई यों प्रश्न उठावे कि इस प्रकार दण्ड आदि अवस्थाओं के योग को आस्रवपन का ज्यवच्छेद कर देने पर भला केवली भगवान के समुद्रघाव काल में साता वेदनीय कर्म का वंध कैसे होगा ? बताओ। अर्थात्-''समयहिदिगो बंधो,, समयियहि दीसादं" यों तेरहमे गुणस्थान मे एक समय स्थितिवाले सातावेदनीय कर्म का बंध कहा है और बंध आस्वपूर्वक होता है। जब समुद्घात कालमें केवली के आस्वव ही नहीं मानते हो तो वध कैसे होगा ? यों प्रश्न करने पर तो आचार्य कहते हैं कि गृष्टीत हो चुकी कायवर्गणा को निमित्त पाकर हुए आत्म प्रदेशों के परिस्पन्द का वहाँ सद्भाव है, जो कि उस बंध का निमित्त है अतः उस परिस्पन्द से वह सद्धे ध का बंध हो जाता है। केवली समुद्धात काल में सूक्ष्मयोग माना गया है। उसको निमित्त पाकर स्वल्प वंघ हो गया है। दण्ड आदि योग उस वंघ का निमित्त नहीं है। अतः परिस्पन्द हेतुक वंध हो जाने मे कोई बाधा नहीं पडती है। किन्तु केवली समुद्घात के योग को आस्रव नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वहाँ काय, वचन और मनका अवलम्ब पाकर आत्मा का प्रदेशपरिस्पन्द नहीं हुआ है। यों सूक्ष्मतत्त्व का

विश्वास कर छेना चाहिये। अनेक सूक्ष्म विषयों में सिद्धान्त प्रन्थों अनुसार समीचीन शिष्य को प्रतीति कर छेना समुचित है।

कायवाङ्मनःकर्मास्रव इत्येकमेथ सूत्रमस्तु लघुत्वादिति चेन्न, योग आस्रव इति सिद्धांतो-पदेशप्रत्याख्यानप्रसंगात् । तिई योग आस्रव इत्यस्तु निरवद्यत्वादिति चेन्न, केवलिसम्रद्धातस्या-प्यास्रवत्वप्रसंगात् तस्य लोके योगत्वेन प्रसिद्धेः संदेहाच्च कायवाङ्मनःकर्म योग आस्रव इत्यपि न श्रेयः, संदेहप्रसक्तेः । कायवाङ्मनःकर्म योग इत्यपि संकेतं क्वर्यात् न चैवं तद्युक्तं तस्य योग-लक्षणत्वेन निर्देशात् । संवंधस्यात्मिनि निष्क्रियेऽपि मावात्स एवास्रवो युक्त इति चेन्न, आत्मनो निष्क्रयत्वनिराकरणात्तत्र तत्कर्मण एव भावात् । ततो योगविभाग एव श्रेयान् निःसंदेहार्थत्वात् तदन्यस्यापि योगस्यास्तिन्वसंप्रतिपत्तेश्च ।

यहाँ कोई शंका चठाता है कि "कायवाड मनःकर्मास्तवः" शरीर वचन और मन का कर्म ही आस्रव है, इस प्रकार एक ही सूत्र बनाया जाओ, इसमे लाघव है, दो सूत्रों के स्थान पर एक ही सूत्र होगा और तत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के एकवचन माने गये पुल्लिंग सः शब्द का प्रयोग नहीं करना पढ़ेगा। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि ऋषि प्रोक्त सिद्धान्त प्रन्थों में योग आस्रव है ऐसा आम्नाय पूर्वक उपदेश चला आ रहा है उस आगम प्रसिद्ध अर्थ के परित्याग का प्रसंग आ जावेगा। आगम में योग को आस्रव और कर्मों के आगमन के कारण को योग कहा जा रहा है। अतः सूत्रकार को भी योग का लक्षण करते हुए उसी को आस्रव कहने के लिये वाध्य होना पड़ा है। धार्मिक उपदेशों की आम्नाय का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये। पुन शंकाकार यदि यों कहे कि आम्नाय की रक्षा करते हुये सूत्रकार करके योग आस्नव है इतना ही सूत्र निर्दोप होने के कारण वनाया जाय अथवा कायवाड -मनःकर्म योग आस्रव "काय, वचन, मन, इनका कर्म होना योग ही आस्रव है। योगविभाग नहीं करते ह्ये इस प्रकार दो सूत्रो का एक योग कर निर्दोप निर्देश हो जाओ। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि यों तो सम्पूर्ण योगों के आस्रवपन का प्रसंग आजावेगा। केवलिसमुद्घात के अवसर पर हुए औदारिक काययोग, औदारिकमिश्रकाय योग, कार्मणकाययोगों को मी आस्रवपन का प्रसंग आता हैं, जो कि इष्ट नहीं है। लोक में उस केवलिसमुद्घात के योगों की योगपने करके प्रसिद्धि हो रही है। यहाँ "सूक्ष्मयोगरवेन प्रसिद्धः" पाठ अच्छा दीखता है। श्री अकलकदेवने राजवात्तिक में कवलिससुद्घात फाल के योगों को सूक्ष्मयोगपन की इष्टि करना लिखा है। एक वात यह और है कि संदेह हो जाने के फारण "कायवाड मनःकर्मयोगः आस्त्रवः" यह कहना भी श्रेष्ठ नहीं है। देखिये इसमें संदेह हो जाने का प्रसग आता है कि काय, मन, वचनों, की किया का सम्बन्ध हो जाना आस्रव है ? या काय, वचन, मन, फी किया फी एकाप्रता (समाधि) आस्नव है ? अतः उक्त लाघव करने पर काय, वचन, मनीं की किया योग है यह भी सकेत करना पड़ेगा किन्तु इस प्रकार सकेत करना तो युक्त नहीं पड़ेगा। प्रत्युत उस शर्रार, वचन, मन, के अवलम्य से हुई आत्मा की क्रिया को योग का लक्षणपने करके कण्ठोक्त निरूपण फरना आवश्यक पढ़ जाता है। यदि फोई यो कहे कि योग का अर्थ सम्यन्य माना जाय वन तो वैज्ञेपिक मत अनुसार किया रहित माने गये आत्मा में सम्बन्ध का सद्भाव है। अतः क्रियारहित आत्मा के साथ वह फाय, वचन, मनों, की किया का सम्बन्ध ही आस्रव माना जाय यह युक्त जचता है। प्रन्थकार कहते

#### रछोक-वार्तिक

हैं कि यह वो नहीं कहना। क्योंकि आत्मा के कियारहितपन का निराकरण किया जा चुका है। उस आत्मा में उन मन, वचन, कायों के अवलम्य से हुई प्रदेश परिस्पन्द स्वरूप किया का सद्भाव है तिस कारण उद श्यदल और विधेयदल को धार रहे न्यारे न्यारे दो सूत्रों को वना कर योग विभाग करना ही श्रेष्ट मार्ग है। सभी संदेहों का निकाल देना इस योग विभाग का प्रयोजन है। दूसरी वात यह है। कि दो सूत्र बनाने से इस सिद्धान्त की भी भले प्रकार प्रतिपत्ति हो जाती है कि आत्मा का योग नामक न्यापार केवल, शरीर, वचन मनों, के अवलम्य से हुई किया ही नहीं है साथ ही उनसे अन्य भी निराले योग का अस्तित्व है जो कि केवलीसमुद्धात काल में प्रसिद्ध है "फलमुख गौरवं न दोषाय" संदेह की निष्टत्ति और अन्य योगका सद्भाव इन फलों को धार रहा यह दो सूत्र बनाने का गौरव दोषाधायक नहीं है।

#### कुतः पुनर्यथोक्तलक्षणो योग एवास्तवः सूत्रितो न तु मिथ्यादर्शनादयोऽपोत्याह।

यहाँ कोई जिज्ञासु प्रश्न उठाता है कि जैन सिद्धान्त प्रन्थों की आम्नाय अनुसार सूत्रकार ने जिस योग का छक्षण प्रथम सूत्र में कहा है केवल उस एक योग को ही द्वितीय सूत्र करके श्री उमास्वामी महाराजने क्यों आस्रव कह दिया है ? मिथ्यादर्शन, अविरित, प्रमाद, आदि को भी आस्रव कहना चाहिये था जब कि मिथ्यादर्शन, अविरित, प्रमाद, कषाय, योग इन पॉचोंको बंघ का हेतु माना गया है। बंघ के सभी हेतुओं को आस्रव कहना चाहिये। किन्तु मिथ्यादर्शन आदि को आस्रव नहीं कह कर केवल योग को ही आस्रव मानना उचित नहीं दीखता है। इस प्रकार प्रश्न प्रवर्त्तनेपर प्रन्थकार वार्षिक द्वारा स्पष्ट समाधान कहते हैं उसको सुनिये।

#### स आम्नव इह प्रोक्तः कर्मागमनकारणम् । पुंसोऽत्रानुप्रवेशेन मिथ्यात्वादेरशेषतः ॥ १ ॥

आत्मा के निकट कर्मों के आगमन का कारण वह आत्मा प्रदेशपरिस्पन्यस्वरूप योग ही यहाँ प्रकरण मे आसव अच्छा कहा गया है। मिथ्यात्व, अविरित, आदि वन्धहेतुओं का सम्पूर्ण रूपसे इस योग में अनुप्रवेश हो जाता है इस कारण मिथ्यात्व आदि को कण्ठ से नहीं कहा है। अर्थात्—कर्म नोकर्मों के आगमन का कारण वस्तुतः योग हो है। आत्मा के मिथ्यादर्झन, अविरित, प्रमाद, कषाय, ये परिणाम तो उस योग मे हो विशिष्टता को उपजा देते हैं, आत्मा के योग को जब मिथ्यादर्झन का प्रसंग मिछ जाता है तो यह आत्मा "मिच्छत्त हुण्ड संढाऽसंपत्तेयक्खयावरादावं। सुहमितयं वियिष्टिंदीणिरयदु-णिरयादगं मिच्छे" इन सोछह प्रकृतियों का बंध कर छेता है अन्यथा नहीं। असम्मव पदार्थ की भी कल्पनावश सम्मावना करने वाला कवि कह सकता है कि आत्मा में यदि योग नहीं होता और मिथ्यादर्शन, अविरित, बने भी रहते तो भी आत्मामें अणुमात्र का बंध नहीं हो सकता था अतः प्रधान शक्तिशाली योग को आस्नव कह देने से ही मिथ्यादर्शन आदि उस योग में ही अन्तर्मृत हो रहे समझ लिये जाते हैं।

मिथ्यादर्शनं हि ज्ञानावरणादिकर्मणामागमनकारणं मिथ्यादृष्टेरेव न पुनः सासादन-सम्यग्दृष्ट्यादीनां । अविरतिरप्यसंयतस्यैव कार्त्स्येनैकदेशेन वा । न पुनः संयतस्य, प्रमादोऽपि प्रमत्तपर्यतस्यैव नाप्रमत्तादेः, कषायश्च सकषायस्यैव न शेषस्योपश्चांतकषायादेः, योगः पुनरश्चे- षतः सयोगकेवत्त्यंतस्य तत्कारणिमति स एवास्रव प्रोक्तोऽत्र शास्त्रे संक्षेपादशेषास्रविप्रतिपत्त्यर्थ-त्वान्मिथ्यादर्शनादेरत्रेव योगेऽनुप्रवेशात् तस्यैव मिथ्यादर्शनाद्यनुरंजितस्य केवलस्य च कर्मागर्मनं कारणत्वसिद्धेः।

देखिये आत्मा का मिथ्यादर्शन पुरिणाम विचारा मिथ्यादृष्टि जीव के ही ज्ञानावरण, मिथ्यात्व प्रकृति, आदि कर्मों के आगमन का कारण है किन्तु फिर द्वितीय गुणस्थानवर्त्ती सासादन से सम्यग्दृष्टि या रुतीय गुणस्थानवत्ती सम्यिङ्मध्यादृष्टि आदिक जीवों के ज्ञानावरण आदि का आस्रवण हेतु वह मिध्या-दर्शन नहीं है अतः मिथ्यात्व को कर्म आगमन का हेतु कह देने से अञ्याप्तिदोष आ जायेगा। इसी प्रकार वंध का हेतु मानी गयी अविरति भी संयम रहित जीवों के ही ज्ञानावरण आदि कर्मों का आस्त्रवण हेर्तु हैं किन्तु फिर पूर्ण रूप से संयमी हो रहे छठे गुणस्थानवर्त्ती मुनि के अथवा एक देश करके देशसंयमी ही रहे श्रावक के ज्ञानावरणादि कर्मी के आगमन का कारण वह अविरति कथमपि नहीं है। 'प्रमाद भी मिथ्यादृष्टि को आदि छेकर छठे गुणस्थानवर्त्ती प्रमत्त मुनियौ पर्यन्त ही ज्ञानावरण आदि कर्मी का आग-मन करता है किन्तु अप्रमत्त, अपूर्वकरण आदि संयमियों के निकट कर्मी का आगमन हेतु प्रमाद नहीं है। तथा कषाय भी दशमें गुणस्थान तक कषायवाले जीवों के ही कर्म वंध का हेतु हो सकेगी। रोष वच रहे ग्यारहवे आदि गुणस्थानवर्त्ती उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, और संयोग केवली जीवों के कर्म आगमन का हेतु कपाय नहीं है। हाँ, योग तो फिर मिध्यादृष्टि को आदि लेकर संयोगकेवली पर्यन्त अशेषरूप से जीवों के उस कर्म, नोकर्मों के आगमन का कारण है इस कारण इस तत्त्वार्थ शास्त्र प्रन्थ में सूत्रकार करके वह योग ही आसव बहुत अच्छा कहा जा चुका है चूंकि संक्षेप से सम्पूर्ण आसवीं की प्रतिपत्ति हो जाना इसका प्रयोजन है। पृष्ठ छग्न मिध्यादर्शन, अविरति आदि का इस योग में ही प्रवेश हो जाता है क्योंकि मिथ्यादर्शन, अविरति आदि करके पीछे रंगे जा चुके केवल योग को ही कर्मी के आगमन का। कारणपना सिद्ध है पीछे छाछ या हरे रंग से रंगा हुआ वस्त्र जैसे वस्त्र ही कहा जाता है, उसी प्रकार अनादिकाल से घड़ाधड़ कर्म नोकर्मी को खींच रहा, योग भी पुनः मध्य मध्य मे यथायोग्य मिथ्यादर्शन आदि भावों से रंगा जा रहा सन्ता भिन्न प्रकार के कमी का आगमनहेतु बन रहा है अतः! योग को ही आस्रव कह रहे सूत्रकार के पूर्ववर्ती वचन का "मिथ्यादर्शनाविरितप्रमादकपाययोगा वंधहेतवः॥" इस उत्तरवर्ती वचन के साथ कोई पूर्वापर विरोध दोष नहीं आता है।

कीदृशः स योगः पुण्यस्यास्रवः कीदृशक्चः पापस्येत्याह ।

मानू कोई जिज्ञांसु पू छता है कि पुण्य, और पाप यों कमें दो प्रकार के हैं सो वताओं कि किस प्रकार का वह योग पुण्य का आसव है ? और किस जाति का वह योग पाप के आसव का हेतु है ? इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अधिम सूत्र का परिभाषण करते हैं।

## शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥३॥

अहिंसा भाव, सत्य भाषण, शास्त्र विनयं, आत्म चितन, आदि शुभ परिणामों से वनाया गया शुभ योग तो पुण्य का आसव हेतु है और हिंसा करना, झूंठ वोलना, मारने का विचार, आदि अशुभ परिणामों से सम्पादित हुआ अंशुभ योग पाप का आसव (आसव हेतु) है।

सम्यग्दर्शनाद्यनुरंजितो योगः शुमो विशुद्ध्यंगत्वात्, मिथ्यादर्शनाद्यनुरंजितोऽशुमः संव हे -शांगत्वात् । स पुण्यस्य पापस्य च वक्ष्यमाणस्य कर्मण आस्रवो वेदितच्यः।

सम्यग्दर्शन, ब्रह्मचर्य, हित भाषण, तपोरुचि, आदि से अनुकूल होकर रंग दिया गया आतम्प्रदेशकम्पस्यरूप योग तो शुभ योग है क्योंकि वह विशुद्धि का अंग है। अर्थात् वह शुभ योग विशुद्धि का कारण है, पूर्व विशुद्धि से उत्पन्न हुआ होने से विशुद्धि का कार्य है और स्वयं विशुद्धि स्वभाव है। तथा मिथ्यादर्शन, मेथुनप्रयोग, चोरी आदि से अनुरजित हो रहा योग अशुभ योग !समझा जाता है क्योंकि वह अशुभ योग संक्लेश का कारण और संक्लेश का कार्य तथा स्वयं संक्लेशस्वरूप होने से संक्लेश का अंग है। मावार्थ—जैसे ब्रह्मचर्य परिणाम पहिली आत्मविशुद्धि से उपजा है पीछे आत्मविशुद्धि का कारण है। ब्रह्मचर्य स्वयं तत्काल मे विशुद्धि स्वरूप है। ब्रह्मचर्य से आनन्द उपजा है। इसकी अपेक्षा ब्रह्मचर्य, सत्य, द्या, आदि स्वयं विशुद्धि, आनन्द, स्वरूप हैं। यह अमेदान्वय अच्छा जँचता है। इसी प्रकार व्यभिचार विभाव भी संक्लेश से उपजा है पुनः संक्लेश को उपजावेगा उस समय भी संक्लेश स्वरूप है। (दुःखमेव वा) व्यभिचार से दुःख होगा इसकी अपेक्षा व्यभिचार स्वयं दुःख है यह साहित्य अच्छा है। अतः ब्रह्मचर्यपुक्त आत्मा का व्यापार शुभ योग है और व्यभिचार युक्त आत्मकम्प अशुभ योग है। वह शुभ, अशुभ, योग भविष्य मे कहे जाने वाले पुण्यकर्म और पापकर्म का आस्रव हो रहा समझ लेना चाहिये। अर्थात्—"सद्येशशुमायुर्नामगोत्राणि पुण्यं" "अतोऽन्यत्पापम्" हन सूत्रों अनुसार कहे जाने वाले पुण्य कर्म और पापकर्म का आस्रव हेतु शुभ योग और अशुभ योग है। यह तात्पर्य इस सूत्र द्वारा झात हो जाता है।

एतेन स्वस्मिन् दुःखं परत्र सुखं जनयन् च पुण्यस्य, स्वस्मिन् सुख परस्मिन् दुःखं च कुर्वन् पापस्यास्रव इत्येकांतो निरस्तः । विशुद्धिसक्लेशात्मकस्यैव स्वपरस्थस्य सुखासुखस्य पुण्य-पापास्त्रवत्वोपपत्तेरन्यथातिप्रसंगात् । तदुक्तं-''विशुद्धिसक्लेशाङ्गं चेत्स्वपरस्थ सुखासुखं । पुण्य-पापास्त्रवो युक्तो न चेद्व्यर्थस्तवाईतः'' ।। इति तदेवं ।

इस उक्त कथन करके इस एकान्त का भी निराकरण कर दिया गया है कि अपने में परोपकार, उपवास, तपस्या, तीर्थयात्रा, आतपनयोग, केशलोंच, कायोत्सर्ग आदि करके दुःख उपजा रहा और दूसरे जीवों में विनय, सत्कार, उपकार, स्तुति, आझापालन, भोजन कराना, अनुकूलवर्तन, आदि करके सुख को उपजा रहा जीव पुण्य का आसव करता है तथा अपने में मोग, उपभोग, द्वारा सुख को कर रहा और दूसरे आत्माओं मे हिंसा, झूंठ, चोरी आदि करके दुःख को कर रहा जीव पाप का आसव करता है तथा अन्य भी नीति, अनीति मार्गों का अवलम्ब लेकर स्व, पर, में सुख दुःख उपजाये जाते हैं। इनसे पुण्य, पाप, का आसव होता है यह एकान्त ठीका नहीं है। क्योंकि तपश्चरण, उपवास, आदि से कुछ स्व को दुःख भी होय किन्तु वे पुण्य या संवर के ही सम्पादक हैं और स्वानुभूति या स्वरूपाचरण से तो आत्मा को स्वयं विशेष आह्वाद उपजता है एतावता कोई पाप नहीं चढ बैठता है। गुक् यि विद्यार्थों को अप्पढ मार देता है या डाक्टर रोगी के फोड़े को चीर देता है एतावता गुरु या वैद्य को पाप नहीं लग बैठता है। सर्वप्र विशुद्धि और संक्लेश से पुण्य पाप के बंघों की न्यवस्था करनी पड़ेगी। अपने या दूसरे में स्थित हो रहे विशुद्धि स्वरूप ही सुख दुःखों को पुण्य का आसवपना बनता है और स्वपने या दूसरे में स्थित हो रहे विशुद्धि स्वरूप ही सुख दुःखों को पुण्य का आसवपना बनता है और

अपने में या दूसरे में स्थित हो रहे संक्लेश स्वरूप ही सुख दुःखों को पाप का आस्नवपना मान लेना उचित है। अन्यथा यानी इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारों से पुण्य पानों के आस्रव की व्यवस्था करने पर तो अतिप्रसग दाप हो जावेगा। अचेतन दूध, कांटे आदि भी पुण्य पापों से वंध जायंगे। वीतराग मुनि भी वंध को प्राप्त हो जायंगे जो कि इष्ट नहीं है। उक्त एकान्तों का खण्डन करते हुये श्री समन्तभद्राचार्य ने आप्तमीमासा में उस अनेकान्त को। यों कहा है कि म्व और पर में स्थित हो रहे सुख अथवा दुःख यदि चिञ्चित्र के अंग हैं तब तो पुण्य का। आस्रव मानना उचित हैं तथा निज या दूसरे मे किये जाकर प्रतिष्ठित हुए सुख दुःख, यदि आर्त्त, रीद्र परिणाम रूप संक्लेश के अंग है तव पाप का आस्रव हो जाना युक्ति पूर्ण है। यदि इस प्रकार व्यवस्था नहीं मानी जायेगी तव तो तुम अईन्त देव के शासन में। सुख दुःख, उपजाना व्यर्थ पहेगा। अर्थात्-विशुद्धि अंग या संक्लेश अंग नहीं होने से कोई भी सुख, दुःख किसी भी कर्म का आस्रव नहीं करा सकते हैं। देवागम स्तोत्र में "पाप ध्रुवं परे दुःखात् पुण्यं च सुखतो यदि । अचेतनाकपायौ च वध्येयातां निमित्ततः" पर प्राणियों में दुःख उपजाने से पाप का वंध और दूसरे जीवों में सुख उपजाने से यदि पुण्य का वंध माना जायेगा तव तो अचेतन हो रहे कांटे, फंकड, लट्ठ आदि भी पाप से वंध जायंगे और दूध, पेड़ा, गदेला भूपण, आदि सुखकारक पदार्थ भी पुण्य का वंध कर हेगे अन्यया तुम्हारा एकान्त हाथ से जाता है "पुण्यं ध्रुवं स्वती दुःखात्पापं च सुखतो यदि । वीतरागो सुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युक्ज्यान्निमित्ततः" यदि स्वयं अपने में दुःख उपजाने से पुण्य का पंध माना जाय और स्वयं सुख उपजाने से नियम से पाप का आस्रव माना जाय तव तो उक्त निमित्त अनुसार वीतराग सम्यग्ज्ञानी मुनि अथवा संतोपी विद्वान् भी उन पुण्य पापों से वंध जायंगे क्योंकि मुनि महाराज कायक्छेश, आतपनयोग, उपवास, केशलोंच, आदि करके स्व में दुःख उपजाते हैं तथा संतोप, स्वानुभूति, अलीकिक आत्मीय आनन्द अनुभव से विद्वान् को स्वयं सुख भी उपज रहा है। वस्तुतः विचारा जाय तो, केशलोंच, कायोत्सर्ग या परीपहों द्वारा वीतराग मुनि को उतना दुःख नहीं उप-जता है जितना कि निर्वेल पुरुप अनुमान लगाया करते है। पुत्र का विवाह करनेवाला पुरुप, पुत्र की उत्पत्त कर रही माता, धन को कमाने वाला ज्यापारी, विद्या को उपार्जन करनेवाला छात्र, धान्य या भुम को उपजा रहा किसान उत्यादिक जीव ही अपने-अपने लक्ष्य की सिद्धि का ध्येय रखते हुये मध्य-पाती दुःखों को जब नहीं गिनते हैं तो आत्म सिद्धि का परमलक्ष्य रखते हुये मुनिमहाराज को शृगाली या न्याची भी भक्षण करती रहे एतावता उधर पीड़ा की ओर उनका उपयोग जाता ही नहीं है। हाँ वेढ़ना की और उपयोग जायेगा तो मुनि अपने ध्येय से स्वलित समझे जायेगे इसी प्रकार उद्भट विद्वान् को शास्त्रों के रहस्य या मंताप, ख्याति, प्रतिष्ठा, जैनधर्म का गौरव आदि से अद्मुत अलोकिक आनन्द मिलता है। श्री जिनेन्द्रदेव की अर्घी करनेवाला, स्वाध्यायप्रेमी, तपस्वी, सत्यव्रती, ब्रह्मचारी, परोपकारी, निःस्वार्थ अध्यापक गुरुविनयी, अतिथि सत्कारी, आदि जोवो को स्व संवेद्यविलक्षण आनन्द अनुभूत होता रहता है। हां जो साधु नामधारी अपना कान फाड़ छेते हैं एक हाथ को सदा ईश्वर के नाम पर ऊंचा उठाचे रहते हे, पंचाग्नि तपतपते हें, ऐसे स्वकीय दुःखों से तो महापाप का वंध होता है तथा अन्यायपूर्वक भोगोपभाग भोगना, डांके चोरी से माल इंद्रपना. मदापान, आदि कियाओं द्वारा निज मे सुर्य उपजाने से भी महान् पाप का आखव होता है किन्तु संतोष. अध्यापन, अर्चा, आदि द्वारा स्वकीय सुखों से अथव। उपवास. फायक्लेझ, आदि स्वकीय दुःखीं (दुःसाभासीं / से पुण्य उपजता है। वात या है कि दिशुद्धि और संक्लेश अनुसार पुण्य पाप की व्यवस्था है-"विश्रद्धसंक्लेशीराँ" इत्यादि कारिका शनुमार भगवान् समन्तभद्राचार्यं ने उक्त स्याद्वाद सिद्धान्त कां ही पुष्ट किया है। आत्मा में जब बातुरान

मान या परमिन् शुद्धि उपजिती है तव तो पुण्य या पाप किसी का भी वंध नहीं होता है प्रत्युत संवर और निर्ज़रा होते हैं। यों पुण्य, पाप के आस्रव का सिद्धान्त निर्णीत हो चुका है तिस कारण इस प्रकार होने पर जो हुआ उसे आगे वार्तिक द्वारा सुनिये।

## क्षात्र प्राप्त का श्रुभः पुग्यस्य विज्ञेयोऽशुभः पापस्य सूत्रितः । भिक्षेत्रात्र का भिक्षेपाद्द्विप्रकारोऽपि प्रत्येकं स द्विधास्रवः ॥ १ ॥

स्थान प्रमाणियों से सम्पादित हुआ शुम योग पुण्य का आस्रव समझ लिया जाय और अशुम योग पाप का आस्रव हो रहा विशेषतया जान लिया जाय जो कि सूत्र द्वारा कह दिया है। संक्षेप से वह आस्रव दो प्रकार का भी है तथापि प्रत्येक वह आस्रव दो प्रकार का माना जाता है कारण दल मे शुम योग अशुभ योग अनुसार कार्य कोटि मे भी आस्रव, पुण्यास्रव, पापास्रव दो दो प्रकार हैं अथवा काययोग, वचनयोग, मनोयोग, इन तीनों आस्रवों में से प्रत्येक के पुण्यास्रव और पापास्रव यों दो दो मेद हैं। यहाँ "संक्षेपात्त्रिप्रकारोऽपि प्रत्येकं स दिधास्रवः" यह पाठ अच्छा जचता है। संक्षेप से वह आस्रव काय परिस्पन्द, वचनपरिस्पन्द, कायावलंब-आत्मप्रदेशपरिस्पंद, यों तीन प्रकार का भी हो रहा प्रत्येक के पुण्यास्रव, पापास्रव, यों दो दो मेदों अनुसार दो मेद वाला है।

, कायादियोगस्त्रिविधः शुभाशुममेदात् प्रत्येकं स द्विविधोऽपि द्विविध एवास्रवी विज्ञेयः।
पुण्यपापकर्मणोः सामान्यादाश्रूयमाणयोर्द्विविधत्वेन सूत्रितत्वात्।

काय अवलम्बी, वचन अवलम्बी, मन अवलम्बी यों योग तीन प्रकार का है। शुभ योग और अशुभ योग के भेद से वह प्रत्येक दो प्रकार का होता हुआ भी पुण्यासूव और पापास्रव अनुसार हो प्रकार का ही समझ लेना चाहिये क्यों कि शास्त्रपरम्परा द्वारा सामान्य रूप से पुण्य और पाप इन दो कमों को ही आचार्य आम्नाय अनुसार सुना जा रहा है। परमाणुओं की अपेक्षा अनन्तानन्त और जाति अपेक्षा असंख्यात तथा उत्तर प्रकृति भेद अनुसार एकसौ अड़तालीस व उदय अपेक्षा एकसौ वाईस एवं बंध अपेक्षा एकसौ बीस कमों को पुण्यकर्म और पापकर्म यों दो ही प्रकारों करके सूत्रों द्वारा कहा गया है। इस छठे अध्याय के अन्तिम दो सूत्रों को देख लीजिये। यहाँ केवल पुण्यास्रव और पापास्रव इन दो भेदों का ही निरूपण किया गया है।

#### कुतः पुनः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्यास्रवो जीवस्येति निश्चीयत इत्याह ।

सूत्रकार ने उक्त सूत्र करके जो सिद्धान्त कहा है क्या वह राजाज्ञा के सदृश यों ही नतु, न च, कुतः, लगाये विना ही स्वीकार कर लिया जाय १ यदि नहीं तो फिर बताओं कि जीव का शुम योग पुण्य का आसन और अशुम योग जीव के पाप का आसन है इस दर्शन का किस प्रमाणसे निर्णय कर लिया जाता है १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रथकार अप्रिम वार्तिक द्वारा समाधानवचन को कहते हैं।

## , शुभाशुभफलानां नुः पुद्गलानां समागमः। विशुद्धे तरकायादिहेतुस्तत्त्वात्स्वदृष्टवत् ॥ २ ॥

हाशुभ भीर अशुभ क्लों के सम्पादक पुद्गलों का आत्मा के निकट समागम होना (पक्ष) विशुद्ध

और उनसे न्यारे अविशुद्ध होरहे काय आदि हेतुओं से किया गया है (साध्य) तत्त्वात् यानी शुभ अशुभ फल वाले पुद्गलों का आस्रव होने (हेतु) स्वयं अनुभूत कर देखे गये पथ्य, अपथ्य, भोजन आदि के समागम समान (अन्वयदृष्टान्त)। अर्थात्-जैसे आरोग्य या रोग के सम्पादक पथ्य, अपथ्य, पदार्थों का भोजन विचारा विशुद्ध, अविशुद्ध, कायादि करके ही हुआ सन्ता इप्ट अनिष्ट फलदायी पुद्गलों का समागम है उसी प्रकार आत्मा शुभ अशुभफल वाले पुद्गलों का समागम भी विशुद्ध और संक्लिष्ट काय, वचन, मन, करके किया है यह उक्त सूत्र के ऐदंपर्य में युक्ति कह दी गई है।

जीवस्य शुभफलपुद्गलानामास्रवो विशुद्धकायाध्यवसानाद्यंतरंगबहिरंगकृतः शुभफलपुद्गलास्रवत्वात्स्वयं दृष्टशुभफलपथ्याहारादिसमागमवत् । तथैवाशुभफलपुद्गलसमागमो जीवस्याविशुद्धकारणकृतः अशुभफलपुद्गलसमागमत्वात् स्वयं दृष्टाशुभफलापथ्याहारादिवदित्यनुमानाचक्रिश्चयः । न तावदत्रासिद्धो हेतुः शुभस्य विशुद्धिरूपस्याशुभस्य च सक्लेशात्मनः परिणामस्य
स्वसंवेदनसिद्धस्य कारणानां पुद्गलानां समागमस्य शुभाशुभफलस्य प्रसिद्धेस्तद्भवभावित्वान्यथानुपपत्तेः ।

जीव के शुभ फल वाले पुद्गलों का आसूव होरहा (पक्ष) विशुद्ध काय का अवलम्ब करना, वीर्यान्तराय क्षयोपशम, शरीर नामकर्म चदय, वाग्छिब्ध, नो इन्द्रियावरणक्षयोपशम, शरीर, वर्गणार्ये, अविरति, फपाय, अध्यवसाय, द्रव्य, क्षेत्र, आदिक अन्तरंग कारणों करके किया गया है (साध्य) अभ फलदायी पुद्गलों का आस्रव होने से (हेतु) स्वयं देखे जा चुके शुभ फलवाले पथ्य आहार, पुस्तक प्राप्ति, तीर्थं यात्रा, प्रतिष्ठा महोत्सव, सुपुत्र लिब्ध, निरवद्य यशोलाम, आदि इष्ट पदार्थों के समागम समान (अन्वयदृष्टान्त) प्रायः सम्पूर्ण इष्ट अथौं की प्राप्ति का कारण विशुद्धि से अलंकत होरहा पुण्य विशेष है। आहार, पान आदि का प्रयोग द्वारा जैसे आस्नव कर छिया जाता है उसी के कुछ संदृश योग्य पुत्र, पत्नी, यात्रावसर, वाणिज्य लाभ प्रकरण आदि का समागम भी उसी पुण्यशालिनी आत्म विश्व द्धि से साध्य हो रहे कार्य है। यहाँ कर्मों के आस्नव पर विशेष छक्ष्य है। इस अनुमान से शुभ आस्नव का कारण साध दिया जाता है। तिसी प्रकार आत्मा के निकट अशुभ फल वाले पुरुपों का समागम (पक्ष) जीव के अविशुद्ध यानी संक्लिष्ट कारणों करके बनाया गया है (साध्यदल) अशुभफलवाले पुद्गालों का समागम होने से ( हेतु ) स्वयं देखे गये अशुभ फल वाले अपथ्य आहार, अपथ्यपान, वेश्या प्रसंग, फंटक, टोटा, कछह कारिणी स्त्री, आदि पदार्थी की प्राप्ति के समान (अन्वय दृष्टान्त)। इन उक्त दोनों अनुमानों से उस सूत्रोक्त अभिप्राय का निश्चय कर लिया जाता है। इन दो अनुमानों मे प्रयुक्त किया गया हेतु असिद्धहेत्वाभास तो नहीं है यानी पक्ष में हेतु ठहर जाता है क्योंकि स्वसम्बोधन प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध हो रहे विशुद्धि स्वरूप शुभ परिणाम और संक्लेशस्वरूप अशुभ परिणाम के कारण हो रहे पुद्रालों के शुभ अशुभ फल वाले समागम की मन्दमति पुरुषों को भी प्रसिद्धि हो रही है अन्यथा एक कार्य-कारण भाव नहीं माना जायेगा तो उन विशुद्ध या संक्लिष्ट कारणों के होने पर उन शुभाश्म पुद्रालों के समागम का होना वन नहीं सकता है। यों हेतु का साध्य के साथ अविनामाव वन रहाँ है अन्वय, व्यतिरेक को घटित करते हुये कार्य कारणभाव भी इनमें संगत हो रहा है। यों पक्ष में प्रकृत देतु वर्त रहा है।

नतु चात्मिन शुभाशुभफलपुद्गलसमागमस्यात्मिविशेषगुणकृतत्वान्न शुभाशुभकायादियोगकृतत्वं युक्तिमिति चेन्न, तस्य विशुद्धिसंक्लेशपिणामन्यतिरेकेणासंभवात् । धर्माधर्मां तद्व्यितरिक्तावेवेति चेन्न, भावधर्माधर्मयोविंशुद्धिसंक्लेशरूपत्वात् । द्रन्यधर्माधर्मयोः पुद्गलस्वभावत्वात्,
समागमस्य विशुद्धिसंक्लेशपरिणामानुगृहीतस्य कायादियोगकृतत्वोपपत्तेः । स्वत्रमिद्धशुभाशुभफलपथ्यापथ्याहारादिपुद्गलसमागमस्य तत्कृतत्विनश्चयात्तदभावे सर्वथा तदनुपपत्तेः ।

यहां कोई,वेशेपिक आक्षेप पूर्वक प्रञ्न करते हैं कि आत्मा में शुभ अशुभ फल वाले पुद्गला का समागम होना तो आत्मा के विशेष गुण हो रहे धर्म अधर्म, (अदृष्ट ) करके किया गण है। आत्मा के बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, गुण भी सहायक हो सकते हैं। इस कारण उक्त सूत्र अनुसार शुभाशुभ फल वाले पुद्गलों के आस्रव का शुभ अशुभ काययोग, वचनयोग और मनोयोग करके किया जाना उचित नहीं हैं। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कढ़ना क्योंकि उस पुण्य पाप स्वरूप पुर्गलों के समागम हो जाने का विशुद्ध और संक्लेश परिणामों से अतिरिक्त अन्य कारणो करके असम्भव है। यदि वैशेपिक यों कहें कि उन विशुद्धि और संक्लेश परिणामों से न्यतिरिक्त हो रहे धर्म, अवर्म नामक गुण हैं ही। आत्मा में पाये जा रहे बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, मावना, इन नी विशेष गुणा का आत्मा से मर्चथा भेद है। विशुद्धि और संक्लेश परिणामों से भी अदृष्ट सर्वथा भिन्न है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यांकि जैन सिद्धान्त में पुण्य, पाप कमी के भाव कर्म और द्रव्य कर्म ये दो भेद माने गये हैं। कर्मी का उदय होने पर आत्मा के हुये क्षमा, दया, दान, स्वनिंदा, परनिंदा, स्वप्रशंसा, कोध, अज्ञान, रागद्वेप, आदि परिणाम तो भाव कर्म है और भाँग, गरिष्ठ भोजन, आदि के समान ज्ञानावरण आदि पुद्गल पिण्ड द्रव्य कर्म है। आत्मा के परिणाम हो रहे धर्म, अधर्म, स्वरूप पुण्य, पाप, हमारे यहाँ विशुद्धि और संक्लेश स्वरूप स्वीकार किये गये हैं तथा कार्मण स्कन्ध द्रव्य स्वरूप धर्म, अधर्म, को पुद्गलों का स्वमाव होना अभीष्ट किया गया है। विशुद्धि और सक्लेश परिणामों से अनुमह को प्राप्त हुये उस कर्मनोकर्मों के आस्रव का काय आदि योगों करके किया जाना वन जाता है कारण कि स्वय निज में प्रसिद्ध हो रहे शुभ फल वाले पथ्य आहार, विहार और अशुभ फल वाले अपध्य आहार, पान, आदि पुद्गलों के समागम का उन विशुद्ध, अविशुद्ध, काय आदि करके किया जाना निश्चित हो रहा है। उन कार्य आदि योगों का अभाव होने पर, अन्य सभी प्रकारों से उन पुद्गलों के आसव हो जाने की सिद्धि नहीं हो सकती है। वेद्यक विषय को थोड़ा भी जानने वाले स्त्री, पुरुप, या स्वास्थ्य का पाठ पढ़ने वाले विद्यार्थी इस वात का निश्चय कर छेते है कि शुभ अशुभ फल वाले पुद्गलो का आगमन विज्ञुद्ध, अविशुद्ध, काय आदि योगों द्वारा सम्पादित होता है अतः ७क सूत्र का प्रमेय इन अनु-मानों से सिद्ध कर दिया है।

### द्वे विध्यात्तरफलं चैवमास्रवो द्विविधः स्मृतः । कायादिरखिलो योगः सोऽसंख्येयो त्रिशेषतः ॥३॥

यों योगों का द्विविधपना हो जाने से उसका फल और आस्नव भी दो प्रकार का शास्त्रों में कहा गया चला आ रहा समझा जाता है। अर्थात्—शुम अशुम परिणामों से सम्पादित हुआ योग दो प्रकार है तदनुसार आस्नव भी दो प्रकार है और पुण्य पाप फल भी दो प्रकार है वह काय योग, वचन योग, मनोयोग, यों तीनों प्रकार का सम्पूर्ण योग तो विशेष रूप से परिगणित करने पर असंख्येय भेदों वाळा है। अर्थात् विशुद्धि, अविशुद्धि, के कपायाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है इनसे विशिष्ट हो रहा योग असंख्यातासंख्यात प्रकार का है अथवा स्वयं व्यक्तिरूप से योग श्रेणी के असंख्यातमे भाग स्वरूप असंख्यातासंख्यात है "सेढि असंखेजविमा जोगद्वाणाणि होति सव्वाणि" (गोम्मटसार कर्मकाण्ड)

> ज्ञानावरणवीर्यांतराययोः कर्मणोरिह । क्षयोपश्मतोऽनंतभेदयोः स्पद्ध कारमनोः ॥४॥ प्रादुर्भावादनंतः स्याद्योगोऽनंतनिमित्तकः । अनंतकमहेतुत्वादनंतात्मासृवत्वतः ॥५॥

अभन्य राशि से अनन्त गुणे और सिद्धराशि से अनन्तमे भाग कर्मप्रदेशों के पिण्ड होरहे तथा अनन्त भेदों वाछे स्पर्धक आत्मक तथा अनन्त भेदों वाछे ह्यानावरण कर्म और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम से उत्पत्ति होनेके कारण यहाँ प्रकरण में योग अनन्त संख्या वाळा भी समझा जायगा। अर्थात् अनन्तानन्त कर्मों के क्षयोपशम से उपने हुये तीनों योगों को अनन्त प्रकार का कहा जा सकता है। जिस योग के निमित्त कारण अनन्तानन्त हैं वे कार्य होरहे योग भी अनन्तानन्त होंगे इनकी अष्टसहस्री मे इस सूक्ष्म-कार्यकारण भाव को निरिखये। अथवा दूसरी बात यह है कि श्रेणी के असंख्यातमे भाग प्रमाण योगों में से किसी भी योग से अनन्तानन्त कार्योक्ता आस्नव होता है अतः अनन्त कर्मोंके आगमन का हेतु होने से योग भी अनन्त प्रकार का कहा जायगा। कार्य अनन्त है तो कारण भी अनन्त होंगे। "भिन्नकार्याणां भिन्नकारणप्रभवत्वावश्यम्भावात्" तथा तीसरी बात यह है कि अनन्तानन्त आत्माओं के निकट कर्मनोकर्मों का आस्नव करा रहे न्यारे न्यारे योग अनन्तानन्त है। अनन्तानन्त आत्माओं में प्रत्येक के श्रेणी के असंख्यातमे भाग योगों मे से प्रतिसमय कोई एक योग अवश्य होगा जबिक अनन्तानन्त जीव प्रतिक्षण योगों द्वारा कर्मों का आस्रव कर रहे है अतः वे योग व्यक्तिमेदेन अनन्तानन्त ही कहे जायेगे। यों तीन उपायों का अनन्तानन्तपना ज्यवस्थित कर दिया गया है।

## असंख्येयोऽप्यसंख्याताध्यवसायात्मकोऽङ्गिनाम्। संख्यातश्च यथायोगं संक्षेपाद्विविधोऽप्यम्॥६॥

संसारी प्राणियों के कषायाध्यवसाय स्थान जाति अपेक्षा असंख्यात छोक प्रमाण है व्यक्ति रूप से या अविभागप्रतिच्छेदों की अपेक्षा भछे ही अनन्तानन्त होने अतः असंख्यात अध्यवसाय स्थान आत्मक होरहा योग भी असंख्यातासंख्यात संख्या नाला माना जायेगा तथा नह योग सामान्य रूप से एक प्रकार, दो प्रकार, पन्द्रह प्रकार, यों शब्दनाच्य संख्या का अतिक्रमण नहीं कर संख्यातभेद वाला भी है। अति-संक्षेप से भेदों की गणना करने पर यह योग यहाँ सूत्र में दो प्रकार भी कह दिया है जो कि भेदों की गणना का उपलक्षण है।

स्वामिद्वैविध्याच द्विविधो योग इत्याह।

योगधारी स्वामियों के द्विविधपने से भी योग दो प्रकार का समझा जाता है—इस वात को स्वयं सूत्रकार अग्निम सूत्रद्वारा स्पष्ट कह रहे हैं। साथ ही उन कमों के आस्नव की संज्ञा भी प्रसिद्ध कर दी जायगी।

#### सकषायाकषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः ॥४॥

कोध आदि कपायों के साथ वर्त रहे मिध्यादृष्टि को आदि लेकर दशमे गुणस्थान तक जीवों के संसारपर्यटन कारक साम्परायिक कर्मका आस्रव होता है और कपाय रहित हो रहे ग्यारहमे, तेरहमे गुणस्थान वाले जीवों के संसारस्रमण नहीं कराने वाले ईर्यापथ कर्म का आस्रव होता है। अर्थात् कवायवान जीवों के हो रहा आस्रव संसार घृद्धि का कारण है और अकपाय जीवों के एक समय स्थिति वाला सावावेदनीय कर्म का आस्रव तो केवल आना, चले जाना मात्र है। पहिले समय में सद्वेद्य का बंध होकर दूसरे समय में झटिति ही उसकी निर्जरा हो जाती है। पूर्ववद्ध कर्मों का उदय आने पर हुये अनुभाग रस में उस सावा वेदनीय का मन्द अनुभाग भी सम्मिलित हो जाता है जो कि अविद्यमानवत् है।

#### यथासंख्यमभिसंबंधमाह ।

इस सूत्र के उद्देश्य विधेयद्छो का यथासंख्य दोनों ओर से सम्बन्ध कर छेना चाहिये। अर्थात् इतरेतरयोग वाछे दो पदों का यथाक्रम से अन्वय छगा छो। इसी वात को प्रन्यकार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा कहते हैं।

#### ससांपरायिकस्य स्यात्सकषायस्य देहिनः। ईर्यापथस्य च प्रोक्तोऽकषायस्येह सूत्रितः॥१॥

देह धारी कषाय सिंहत जीव के वह साम्परायिक कर्म का आस्रव होगा और कषायरिहत शरीरधारी जीव के ईर्यापथ कर्म का आस्रव होगा जो कि श्री उमास्वामी महाराज ने यहाँ प्रकरण में इस सूत्र से बहुत अच्छा कह दिया है।

इह सूत्रे स आस्रवः सकषायस्य जीवस्य सांपरायिकस्य कणः स्यात्, अकषायस्यर्भ पुनमी-र्यापथस्येत्यास्रवस्योमयस्वामिकत्वात् द्वयोः प्रसिद्धिः ॥

इस सूत्र में कषायसिंदत जीव के साम्परायिक कर्मों का वह आस्रव होना कह दिया जाता है और अकषाय जीव के फिर ईर्यापथकर्म का आस्रव हो सकेगा वताया गया है। इस प्रकार आस्रव के दोनों स्वामियों के हो जाने से दोनों भेदों की प्रसिद्धि हो जाती है।

> कषणादात्मनां घातात्कषायः क्रुगतिप्रदः । क्रोधादिः सह तेनात्मा सकषायः प्रवर्तनात् ॥॥२॥ कषायरहितस्तु स्यादकषायः प्रशांतितः। कषायस्य क्षयाद्वे ति प्रतिपत्तव्यमागगात् ।॥३॥

"कप हिंसायां" धातु से कवाय शब्द ब्युत्पन्न किया है। आत्मा का या आत्मा के गुणों का कवण यानी घात कर देने से ये कोध आदिक कपाय कहे जाते है। क्रोध आदि चारों ही कपाय खोटी नरकगित और तिर्यग् गित को सुलभता से देते हैं। अर्थात् कपाय नाम सार्थक है। छुप् विलेखने धातु से भी प्राकृत "कसाअ" शब्द के उपयोगी उक्त शब्द बनाया जा सकता है। सुख दुःख स्वरूप धान्यों को उपजाने वाले जन्वे चौड़े संसार रूप कर्म खेत का कर्षण करने यानी जोतने के कर्ता क्रोध आदि कपाय है और "कप हिंसाया" धातु के अनुसार आत्मा के सम्यक्त्व, देशचारित्र, सकलचारित्र, यथाख्यातचारित्र गुणो का घात करने से चार कपाये कही जाती है। उन क्रोधादिकों के साथ प्रवृत्ति करने से आत्मा भी कपायसिहत कहा जाता है। हॉ क्रोध आदि कपायों से रिहत हो रहा जीव तो अकपाय होगा जो कि चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हो रहे पौद्रलिक कषायों के उपशम से अथवा क्षय से वह अकपाय होता है। इस प्रकार स्कूम प्रमेयों का प्रतिपादन करने वाले आगम से जीव का सकषायपन और कपायरिहतपन मलेप्रकार समझ लेना चाहिये। आदि के गुणस्थान से दशमे गुणस्थान तक के जीव सकपाय है और शेप ऊपरले गुणस्थानों के जीव अकषाय है। ग्यारहमे गुणस्थान में कषायों का उपशम है और आगे के गुणस्थानों में क्षय है।

समंततः पराभृतिः संपरायः पराभवः। जीवस्य कर्मभिः प्रोक्तस्तद्रथं सांपरायिकं॥४॥ कर्म मिथ्याद्दगादीनामाद्रं चर्मणि रेणुवत् । कषायपिच्छिले जीवे स्थितिमाप्नुवदुच्यते ॥५॥

सम + परा + इण् + चर्च + ठण् अथवा सम् + पर + इण् + अच् + ठण = यों साम्परायिक शब्द के ज्युत्पत्ति अनुसार खण्ड हो सकते हैं। कमों करके जीव का समन्ततः यानी सब ओर से जो पराभव अर्थात्-तिरस्तार हो जाना है वह सम्पराय है यह निरुक्ति द्वारा सम्पराय का अच्छा अर्थ कह, दिया है। यह सम्पराय जिसका प्रयोजन है वह कर्म साम्परायिक है। सम्पराय शब्द से प्रयोजन अर्थ में ठण प्रत्यय कर दिया है। मिध्यादृष्टि को आदि छेकर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त जीवों के कपाय का उदय होते सन्ते योग वश से आ रहे कर्म गीछे चमड़े में धूछ के समान स्थिति को प्राप्त करते हुये चुपट जाते हैं। कारण कि कषायों से सिंचकण (छिबछिवे) होरहे जीव में कर्म स्थिति को प्राप्त होरहे सन्ते साम्परायिक कहे जाते हैं। गीछा चमड़ा, गीछा कपड़ा, कीच आदि में आपतित हो रही धूछ छुछ काछ की स्थिति को छिये हुये सम्बद्ध हो जाती है उसी प्रकार रागद्वेष, स्वरूप स्वकीय चिपकाहट से आत्म कर्मों को आबद्ध कर छेता है। वट गृक्ष का गीछा, चिपकना, दूध जैसे अन्य पदार्थों के श्रुप का हेतु है अथवा वड़ की छाछ, बहेडा, हर्र, फिटकिरी ये वस्त्र में टेसू, मंजीठ, आदि के रंग चिपट जाने के कारण है तथैव क्रोध आदिक परिणाम भी आत्मा के साथ कर्मों का श्रुप करा देते हैं।

ईर्या योगगतिः सैवं पन्था यस्य तदुच्यते । कर्मेर्यापथमस्यास्तु शुष्ककुड्येश्मविचरं ॥६॥

### योगमात्रनिमित्त तु पुंस्यास्त्रवद्पि स्थिति । न प्रयात्यनुभागं वा कषायाऽसत्त्वतःसद्।॥७॥

ईर्यापथ शब्द की निरुक्ति इस प्रकार है कि ईरण ईर्या ''ईर गती कम्पने च'' घातु से ज्य प्रत्यय कर ईयो शब्द वना लिया जाय। ईयों का अर्थ योगों अनुसार गति होना है। इस प्रकार जिस कर्म का वह ईयों ही पन्था यानी द्वार है वह ईयोपथ कर्म कहा जाता है। इस अकपाय जीव के जिस कर्म का आसव होता है वह ईर्यापय कर्म समझा जाओ। सूखी भीत के पसवाहे पर पत्थर का जैसे सम्बन्ध नहीं होसकता है उसी प्रकार अकपाय आत्मा में केवल योग को निमित्त पाकर आस्नव कर रहा भी कमे चिरकाल तक तो स्थितिको प्राप्त नहीं होता है और अनुभाग को भी प्राप्त नहीं होता है क्योंकि सर्वदा कवायों के उदय का सद्भाव नहीं है। "ठिद्अनुभागा कसाअदो होंति" कपायों से कर्मी के स्थितिबंध और अनुभागवन्ध होते हैं। ग्यारहमे, गुणस्थानों में योग को निमित्त पाकर सातावेदनीय कर्म का आस्रव होता है किन्तु उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं पढ़ते हैं हाँ योग द्वारा स्थूल शरीर, वचन और मन के उपयोगी आये हुये आहार वर्गणा, मापावर्गणा, मनोवर्गणाओं के स्कंधों में तो स्थिति पढ़ जाती है नोकर्मी की स्थिति पहने में कपाय भाव कारण नहीं है। "णवरि हु दुसरीणाणं गलिदवसेसा हु मेत्त ठिदिबंधो गुणहाणीणदि-वड़ सचयम्दयं च चरिमिष्का" नोकर्मी की स्थिति के कारण तो वहाँ अकपाय जीवों के विद्यमान हैं। खाई हुई रोटी, दाल, या पिये गये दूध, पानी, आदि मे प्रविष्ट हो रहीं आहार वर्गणाओं के अनुभाग या स्थिति वध के कारण कुछ आत्मीय पुरुपार्थ और शारीरिक रचना विशेप है उसी प्रकार अन्य वर्गणाओं के स्थिति, अनुमागों मे भी अन्तरंग विहरंग, कारण जोड़ छेने चाहिये। श्रवहान का परिशीछन कीजिये, मन्थन करने से असृत की प्राप्ति होगी।

कपायपरतंत्रस्यात्मनः सांपरायिकास्त्रवस्तदपरतंत्रस्येर्यापथास्तव इति स्कः । कथं पुनरात्मनः कस्यचित्पारतत्र्यमपरस्यापारतंत्र्य वात्मत्वाविशेपेऽप्युपपद्यत इत्याह ।

कपायों से पराधीन हो रहे आत्मा के साम्परायिक कर्म का आस्रव होता है और उन कपायों के परतंत्र नहीं हो रहे आत्मा के ईर्यापय नाम का आस्रव होता है। इस प्रकार उक्त सूत्र में श्री उमा-स्वामी महराज ने वहुत अच्छा कह दिया है। यदि यहाँ कोई यों प्रश्न करे कि जब जीवपना सम्पूर्ण सकपाय, अकपाय, आत्माओं में विशेपता रहित होकर एकसा है तो भी फिर किसी एक आत्मा का परतंत्र होना और दूसरी आत्मा का परतंत्र नहीं होना भछा कैसे युक्त वन सकता है वाओ। इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा समाधान कहते हैं।

कषायहेतुकं पुंसः पारतंत्रयं समंततः । सत्त्वांतरानपेक्षीह पद्ममध्यगभृंगवत् ॥८॥ कषाविनिवृत्तौ तु पारतंत्रयं निवत्यते । यथेह कस्यचिच्छांतकषायावस्थितिक्षणे ॥९॥

इस प्रकरण में जीव का सब ओर से परतंत्रपना (पक्ष ) कपायों को हेतु मान कर उपजा है (साध्य ) अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखता हुआ परतंत्रपना होने से (हेतु ) जसे कि यहाँ छोक मे

कमल के मध्य में प्राप्त हुआ चक्कुरिन्द्रियविषयलोलुपी भ्रमर अपनी लोम कषायों के अनुसार परतंत्र हो रहा है (अन्वयदृष्टान्त)। हां कषायों के उदय रूप से विशेषतथा निवृत्ति हो जाने पर तो परतंत्रता निवृत्त हो जाती है जैसे कि यहाँ जगत् में किसी एक जीव के कषायों की शान्त अवस्था के समय में परतंत्रता नहीं पायी जाती है (ज्यतिरेक दृष्टान्त)। यों अन्वय ज्यतिरेक द्वारा जीवों की पराधीनता का कारण कषायों का उदय सिद्ध कर दिया है।

संसारिणो जीवस्य पारतंत्र्यं विवादापनं कपायहेतुकं सत्त्वांतरानपेक्षित्वे सित पारतंत्र्यशब्द-वाच्यत्वात् पद्ममध्यगभ्रमरस्य तत्पारतंत्र्यवत् । निःकषायस्य यतेर्दस्युकृतेन रक्षादिपरतंत्रत्वेन व्यभिचार इति चेन्न, सन्त्वांतरानपेक्षित्वेन विशेषणात् । वीतरागस्याघातिकर्मपारतंत्र्येणानेकांत इति चेन्न, तस्य पूर्वकषायकृतत्वात् ।

संसारी जीव की विवाद में प्राप्त हो रही यह दृश्यमान परतंत्रता (पक्ष ) स्वकीय कपायमावों को निमित्त पाकर उपज गई है (साध्य ) अन्य जीवो की नहीं अपेक्षा रखते सन्ते परतंत्रता इस शब्द का वाच्य होने से (हेतु) कमल के मध्य में शाप्त हो रहे भौरे की उस कषाय हेतुक परतंत्रता के समान (अन्वय दृष्टान्त)। इस निर्दोष अनुमान से जीवों की परतंत्रता के अभ्यन्तर कारण का निरूपण कर दिया गया है। यदि यहां कोई ज्यभिचार दोप उठावे कि कषाय रहित संयमी की चोर करके की गई रक्षा, धर्म्य ध्यान पालन, शरीर त्राण आदि की परतंत्रता करके व्यभिचार हो जायेगा। कोई अवसर पर ऐसा प्रकरण आ गया है जब चोर ने मुनि की रक्षा करने के अभिप्राय से मुनियों को रोक लिया था "प्राक्तजन्मिपवासावनशुभकरणात्राकरः स्वर्गमप्रयं" पूर्व भव में मुनि आवास दान के अभिप्राय और इस भव में रक्षण के अभिप्राय करके शुकर ने सौधर्म स्वर्ग प्राप्त किया था यह दृष्टान्त तो प्रसिद्ध ही है। अन्यकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि वहां हेत का अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखते हुये यह विशेषण घटित नहीं हो पाता है। हमने उस परतंत्रता का अन्य सत्त्वों की नहीं अपेक्षा रखनेवालेपन करके विशेषण दे रखा है जो अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखती हुई परतंत्रता होगी वह अवश्य स्वकीय कषायों से ही बनाई गई है। प्रन्थकार श्रीविद्यानन्द स्वामीने आप्तपरीक्षा में भी शरीर आदि हीन स्थान का परिम्रह करना, क्रोधी, छोभी हो जाना, हॅसना, रोना, मूर्खता, निर्वछता, मोह, आसक्ति, आदि परा-धीनताओं का अन्तरंगकारण कषायों को वताया है। यदि पुनः कोई व्यमिचार दोप उठावे कि वीतराग हो रहे तेरहमे गुणस्थानवर्त्ती मुनि के अघाति कर्मी की परतंत्रता करके व्यभिचार आता है सयोग केवली परतंत्र तो है किन्तु उनके कषायों का उदय नहीं है। पयारहमे, वारहमे गुणस्थान वाळे मुनि भी कषायो॰ दय के बिना ही अज्ञान, अदर्शन, के और अघातिया कर्मी के पराधीन हो रहे है। आचार्य कहते हैं कि यह वो नहीं कहना क्योंकि वीतराग मुनियों की वह परतंत्रता भी पूर्व समयवर्ती कपायों करके की गई है। पहिली अवस्थाओं मे हुई कषायों के अनुसार उन कर्मों में स्थिति और अनुमाग हाले थे। उन कर्मों का अब उदय आ रहा है अतः इस परतंत्रता में भी परम्परया कषाय कारण हैं अतः उक्त हेतु निर्दोप है।

महेश्वरसिख्धापेक्षित्वात्संसारिजीवपारतंत्र्यस्य सन्वांतरानपेक्षित्वमसिद्धमिति चेन्न, महेश्व-रापेक्षित्वस्य संसारिणामपाकृतत्वात्। यहाँ कोई वैशेषिक या नैयायिक हेतु में स्वरूपासिद्धि दोप लगाते हैं कि संसारी जीवों की परतंत्रता नो महेश्वर की स्वाने की इच्छा की अपेक्षा रखनेवाली है अतः अन्य जीवों की अपेक्षा नहीं रखनापन यह हेतु का विशेषण पक्ष में नहीं रहा इस कारण असिद्ध दोप हुआ। मले ही इसको विशेषणासिद्ध दोष कह दिया जाय। न्यास जी ने कहा है कि "अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग वा श्वभ्रमेव वा॥" यह संसारी प्राणी अज्ञान है। अपने सुखदुःखो का स्वयं प्रमु नहीं है ईश्वर से प्रेरित होता हुआ पराधीन होकर स्वर्ग या नरक को चला जाता है। गीताकार ने भी कहा है कि "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" कर्म ही करते जाओ उनका फल ईश्वर देगा यों ईश्वर की सिस्धा अनुसार सम्पूर्ण संसारी जीव पराधीन हो रहे है अतः जेनो का हेतु असिद्ध है। आचार्य कहते हैं कि यह वैशेषिकों को नहीं कहना चाहिये क्योकि संसारी जीवों के महेश्वर या ईश्वर की सिस्धा के अपेक्षी होने का खण्डन कर दिया गया है। कार्यत्व, अचेतनोपादानत्व, सिम्नवेशाविशिष्टत्व आदि सभी हेतु दूषित है। पूर्व प्रकरणों मे कार्यों के निमित्त कारणपने से ईश्वर को नहीं सधने दिया है। आप्रपरीक्षा में भी कर्ववाद का वहुत अच्छा निराकरण कर दिया है। वस्तुतः देखा जाय तो संसारी जीव अपने क्याया करके स्वाय करके स्वाय करके स्वाय करके स्वायों के कर्मवन्ध और कर्मोद्य से कपाये यो पराधीनता का अन्वय चला सार हो।

नित्यशुद्धस्वमावत्वाजीवस्य कर्मपारतंत्र्यमसिद्धमिति चेन्न, तस्य संसारामावप्रसंगात् । प्रकृतेः संसार इति चेन्न, पुरुषकल्पनावैयध्यप्रसंगात् तस्या एव मोक्षस्यापि घटनात् । न च प्रकृतिरेव ससारमोक्षमागचेतनत्वाद्घटवत् । चेतनसंसर्गविवेकाभ्यां सा तद्धागेवेति चेत्, तर्हि यथाप्रकृतेश्वेतनससर्गात्पारतंत्र्यलक्षणः ससारस्तथा चेतनस्यापि प्रकृतिसंसर्गात् तत्पारत्रत्यं सिद्धं, ससर्गस्य द्विष्ठत्वात् ।

यहाँ पक्ष की असिद्धि को दिखलाते हुये सांख्य विद्वान् कहते हैं कि जीव सर्वदा शुद्धस्वमाव है। शुद्ध, उदासीन, मोक्ता, चेतियता, द्रष्टा, ऐसा आत्मा हमारे यहाँ माना गया है अतः जीव का कमें करके परतंत्रपना सिद्ध नहीं है। इस कारण जैनों का हेतु आश्रयासिद्ध है। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि नित्य ही शुद्ध मानने पर उस आत्मा के संसार के अभाव हो जाने का प्रसग आवेगा जो कि दृष्ट और इष्ट प्रमाण से विरुद्ध पड़ता है। यदि कपिल मतानुयायों यो कहें कि संसार में आत्मा तो अन्य सभी पदार्थों से अलिप्त रहता है जैसे कि जल से कमलपत्र अलग रहता है यह जो कुछ जन्म, मरण, इष्ट वियोग, और अनिष्ट संयोग, मूख, प्यास, अध्ययन, दान, पूजा, शरीर प्रहण आदि अवस्थास्वरूप ससार है यह सब सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणों की सान्य अवस्था स्वरूप प्रकृति का है आत्मा निर्विकार है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यों प्रधान के ही ससार होना मान लेने पर आत्मा को कल्पना करने के न्यर्थपन का प्रसंग आ जावेगा। मोक्ष भी उस प्रकृति की हो घटित हो जायगी सभी पुरुषार्थों को जब प्रकृति सम्भाल लेगी तो आत्मतत्त्व की कल्पना करना न्यर्थ है। ऐसे अवसर को पाकर यदि सांख्य यों कह बेठे कि अच्छी वात है प्रकृति ही संसार कीर मोक्ष को घार लेगी हम आत्मा को संसारी या मुक्त मानते ही नहीं है। प्रकृति ही संसार करती है और प्रकृति ही आत्मा से चरितार्थाधिकार होकर मुक्त हो जाती है। मुक्त आत्मा मे झान, मुख, आदि का अणुमात्र भी संसर्ग नहीं रहता है। केवल पुरुष का स्वरूप चैतन्य विद्यमान रहता है "चैतन्यं पुरुप-

स्य स्वरूपं, तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं" ऐसे इमारे यहाँ आगम वचन है। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं समझ बैठना कारण कि प्रकृति ही (पक्ष ) संसार और मोक्ष को धारने वाली कथमपि नहीं है (साध्य) अचेतन होने से (हेतु) घट के समान (अन्वय दृष्टान्त)। इस अनुमान द्वारा अचेतन प्रकृति के ही संसार या मोक्ष हो जाने का अभाव साध दिया गया है। यदि कापिल यो कहे कि चेतन पुरुष का संसर्ग हो जाने से वह प्रकृति ही उस संसार अवस्था को धार छेती ही है "तस्मात्तत्संसर्गाद्चेतनं चेतना-वदिव"। तथा विवेकज्ञान यानी प्रकृति और पुरुष के भेद का परिज्ञान हो जाने से वह प्रकृति ही मोक्ष को प्राप्त कर छेती है। गाय के गले में रस्सी ही बंध जाती है और रस्सी ही छूट जाती-है एतावता गाय का बन्धन या मोचन कह दिया जाता है वस्तुतः गाय अपने स्वरूप में वेसी की वेसी ही है। आचार्य कहते है कि यों कहो तब तो जिस प्रकार चेतन का संसर्ग हो जाने से प्रकृति का आत्मा के परतंत्र हो जाना स्वरूप संसार होना माना गया है उसी प्रकार प्रकृति का संसर्ग हो जाने से चेतन आत्मा का भी उस प्रकृति के पराधीन होजाना स्वरूप संसार सिद्ध हुआ जाता है क्योंकि कोई भी संसर्ग होय वह दो में अवश्य ठहरता है दो आदि पदार्थों से न्यून अर्थ में सम्बन्ध नहीं ठहर पाता है यों जैन सिद्धान्त अनुसार आत्मा और कर्म दोनों के ही संसार या मोक्ष होना घटित हो जाता है। मिलन सुवर्ण या वस्त्र से मल जब छग जाता है तब दोनों ही स्वकीय गुणों से च्युत होकर विभावपरिणति को धार छेते है और प्रयोगों द्वारा मल को अलग कर देनेपर शुद्ध सुवर्ण या स्वच्छ वस्त्र के समान मल भी अपने स्वरूप मे निमग्न हो रहा झगड़े टण्टों से रहित होकर मुक्त होजाता है अतः आत्मा के भी परतंत्रता खरूप संसार सिद्ध हुआ इस बात को सांख्य स्वीकार करे हम स्याद्वादी तो प्रथम से ही पुद्गाल की मोक्ष स्वीकार करते हैं "जीवा-जीवासव" आदि सुत्र की सेतालीसवीं वार्त्तिक को देखो अतः हमारा उक्त हेतु आश्रयासिद्ध नहीं है।

नन्वेवं प्रकृतिपारतंत्र्येण व्यभिचारस्तस्य कपायहेतुकत्वाभावादिति न मंत्रव्यं, कापिलानां कषायस्य क्रोधादेः प्रकृतिपरिणामतयेष्टत्वात् तत्पारतंत्र्यस्य कषायहेतुकत्वसिद्धेः । स्याद्वादिनां तु कषायस्य जीवपरिणामत्वेऽपि कर्मलक्षणप्रकृतेः पारतंत्र्यस्य तत्प्रकृतत्वोपपत्तेः कथं तेन व्यभिचारः ? कषायपारेणामो हि जीवस्य कर्मणां बंधमादधानो यथा तत्पारतंत्र्यं कुरुते तथा कर्मणोऽपि जीवपर-तंत्रत्वमिति न व्यभिचारिसाधन कषायहेतुकत्विनवृत्तौ निवर्तमानत्वादन्यथा मुक्तात्मनोऽपि पारतंत्र्यप्रसंगात् । जीवनमुक्तस्यापि हि शांतकषायावस्थाकाले पारतंत्र्यिनवृत्तिरुपलभ्यते । "जीवननेव हि विद्वान् संहर्पायासाम्यां विमुच्यते" इति प्रसिद्धेः ।

यहाँ कपिल पुनः एक हेतु में न्यभिचार दोप उठाते हैं कि आप जैनों के "सत्त्वान्तरानपेक्षित्वे सित पारतंत्र्यशब्द्वाच्यत्वात्" हेतु का प्रकृति की परतंत्रता करके न्यभिचार दोष आता है। देखिये संसार अवस्था में प्रकृति परतंत्र होरही है किन्तु वह परतंत्रता विचारी कषायों को हेतु मान कर उपजी नहीं है कपाये तो जीव के हो सकती हैं जह प्रकृति के नहीं। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं मान वैठना चाहिये क्योंकि आप कपिल मतानुयायियों के यहाँ कोध, राग, होप, मोह आदि कपायों को प्रकृति का परिणाम होरहेपन करके इष्ट किया गया है प्रसन्नता, लाघव, राग, होप, मोह, दीनता, शोक, ये सब विकार उस सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणवाली प्रकृति के परिणाम माने गये हैं अतः उस प्रकृति के परतंत्रपन का कषाय नामक हेतुओं से उपजना सिद्ध हो जाता है। हम जैनों के यहाँ तो प्रथम से ही प्रमाण और व्यवहार नय के विपयोंका प्रतिपादन करने वाले तत्त्वार्थसूत्र, राजवार्त्तिक, सर्वार्थसिद्धि, गोमट्टसार, आदि में तो क्रोध आदि को आत्मा का ही विभाव परिणाम कहा है। हाँ निश्चय नय के प्रतिपाद्य विपय का निरूपण करने वाले समय-

सार प्रन्थ में कोध आदि को पुद्रगल का विकार कह दिया है उसकी अपेक्षा को समझ लेना योग्य है। किन्तु सांख्यों के यहाँ तो क्रोध, हर्प, अहंकार, लोम को प्रकृति का सर्वाग विवर्त इष्ट किया है अतः कापिलो को तो न्यभिचार दोष कथमपि नहीं उठाना चाहिये। बात यह है कि स्याद्वादियों के यहाँ भले ही कषाय को जीव का परिणाम होना माना गया है तो भी कर्मस्वरूप प्रकृति का परतंत्रपना उस कषाय करके किया गया वन जाता है अर्थात्-कषाये जीव को परतंत्र करती ही हैं साथ ही उन कषायों करके जीव के साथ बध गई कर्मस्वरूप प्रकृति भी उन कषायों द्वारा ही पराधीन हो सकी है अतः उस प्रकृति या प्रकृतिबंध को प्राप्त हुये कर्मों की उस परतंत्रता करके मला किस प्रकार व्यमिचार हो सकता है ? अर्थात्—नहीं १ कारण कि जीव का कर्मी के साथ बंध को आधान कर रहा कषाय परिणाम जिस प्रकार उस जीव की परतंत्रता को कर देता है उसी प्रकार कर्मी का भी जीवो के पराधीन बने रहने को कर देता है। गीले चून मे पड़ा हुआ पिसा नोंन जैसे चून को अपने पराधीन कर देता है उसी प्रकार स्वयं नोन भी चून के पराधीन हो जाता है। इस कारण हम जैनों का हेतु न्यभिचार दोप वाला नहीं है। व्यमिचार दोप के निवारणार्थ हेतु में विपक्षव्यावृत्ति घटित हो रही है। साध्य हो रहे कषाय हेतुकत्व की निवृत्ति होनेपर "सत्त्वान्तरानपेक्षित्वे सति परतंत्रपन" हेतु की निवृत्ति हो रही देखी जाती है। अर्थात-जो कपायों को हेतु मानकर नहीं उपजा है वह परतंत्र नहीं है। रुपया को सन्दूक या तिजोरी में बंद कर दो, रत्न को डिब्बी से बंद कर दो एतावता वे कोई परतंत्र नहीं हैं। परतन्त्रपना प्रायः जीवों में ही लागू होता है। एक वात यह भी है कि जहाँ कहीं भी रुपया, द्रषणुक, रत्न, आदि हैं वे स्वाधीन हैं अन्य प्राणियों ने उन रुपये आदि को यदि पराधीन कर दिया है तो "सत्त्वान्तरानपेक्षित्वे सित" यह हेतु का विशेषण उसकी व्रण चिकित्सा कर देता है। कपायों के दूर हो जाने पर अवश्य ही परतंत्रता दूर हो जाती है अन्यथा यानी क्षायों की निवृत्ति हो जाने पर भी यदि परतंत्रता मानी जायेगी तो मुक्त आत्मा के भी पुनः परतंत्र वने रहने का प्रसंग आ जावेगा जोकि किसी को भी इष्ट नहीं है जब कि कषायों की उपशान्त अवस्था या क्षीण अवस्था हो जाती है उस अवसर पर ग्यारहमे, बारहमे, गुणस्थानवाळे मुनि के ही परतंत्रता की निष्टति हो रही देखी जाती है। कपायों का क्षय हो जाने पर तेरहमे चौदहमे गुणस्थानवाले जीवित होकर भी मुक्त हो रहे जीवनमुक्त सर्वज्ञ के परतंत्रता की निषृत्ति प्रतीत हो जाती है। अन्य दर्शन वाले भी स्वीकार करते हैं कि जीवित हो रहा ही विद्वान् (सर्वे इ ) संहर्ष यानी राग या छौकिक सुख और आयास यानी द्वेप या दुःख से विशेषरूपेण मुक्त हो जाता है। "वि" का अर्थ यहाँ वर्तमान में स्वत्प भी राग द्वेष का सद्भाव नहीं पाया जाकर मविष्य के लिये भी राग, द्वेष, का सर्वथा परिक्षय है। यह सिद्धान्त सभी दार्शनिको के यहाँ प्रसिद्ध है यों व्यतिरेक दृष्टान्त द्वारा भी प्रकृत हेतु का व्यतिरेक गुण पुष्ट कर दिया गया है।

साष्यसाधनविकलप्रदाहरणमिति च न गंकनीयं,पद्ममध्यगतस्य सृंगस्य तद्गंधलोमकषा-यहेतुकत्वेन तत्संकोचकाले पारतच्यसच्चांतरानपेक्षिणः प्रसिद्धत्वात् । ततोऽनवद्यमिद साधनं ।

चक्त अनुमान में कहा गया पद्म के मध्य में प्राप्त होरहा भौरा यह दृष्टान्त तो साध्य और साधन से रीता है इस प्रकार की शका भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि पद्म के मध्य में प्राप्त होरहे अगर की उस कमल गन्ध में लग रही लोम कपाय को हेतु मान कर हुई परतंत्रता की वालकों तक को प्रसिद्धि है जो कि परतंत्रता अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखती है इस कारण गन्ध की लोम कषाय अनुसार कमल में बैठे हुये पुनः सूर्य अस्त हो जाने पर संकुचित हुये पद्म में परतंत्र हो गये भौरे में अन्य प्राणियों की नहीं अपेक्षा रखता हुआ परतंत्रपना हेतु भी रह जाता है और कपायहेतुकपना साध्य भी ठहर जाता है तिस कारण उक्त हेतु निर्दोप है जो संसारी जीव की परतंत्रता का कपायों द्वारा होना साध देता है हॉ जो अकपाय जीव हैं वे परतंत्र नहीं है।

#### तत्र सांपरायिकास्त्रवस्य के मेदा इत्याह ।

सूत्रकार के प्रति किसी शिष्य का प्रश्न है कि महाराज बताओं कि आदि में कहे गये साम्प-रायिक आस्नव के कौन कौन से भेद है ? इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर उन भेदों का परिज्ञान कराने के छिये श्री उमास्वामी महाराज इस अप्रिम सूत्र का स्पष्ट प्रतिपादन करते है।

# इन्द्रियकषायाव्रतिकयाः पंचचतुःपंचपंचविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥५॥

अपने विपयों में व्यापार कर रहीं पाँच संख्या वाली स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षुः, श्रोत्र, ये इन्द्रियां और चार संख्यावाले क्रोध, मान, माया, लोभ ये आगे कहे जाने वाले कपाय तथा पाँच संख्या वाले हिंसा से अविरित, झूंठ से अविरित, चोरी से अविरित, अब्रह्म का अत्याग और परिप्रह् का अप्रत्याख्यान स्वरूप ये अब्रत एवं सम्यक्त्व क्रिया आदि पचीस संख्या वाली क्रियाये ये उन्तालीस पूर्व-साम्परायिक आस्रव के भेद हैं अर्थात् कषाय सिहत जीवों के इनके द्वारा आस्रव होता है।

इन्द्रियाणि पंचसंख्यानि कषायाश्रतुःसंख्याः अवतानि पचसंख्यानि क्रियाः पंचविंशति-सख्या इति यथासंख्यमिसंबंधः ।

"इन्द्रियकषायात्रतिकयाः" इस इतरेतर योग समास वाले उद्देश्य दल का ''पंचचतुःपंच-पंचित्रंशितसंख्याः" इस विधेय दल के साथ यथाक्रम से अन्वय करने पर याँ अर्थ कर लिया जाता है कि पाँच संख्या वाली भाव इन्द्रियां हैं कपायों की संख्या चार है पाँच संख्या वाले अन्नत है कियाओं की गणना पचीस है। इस प्रकार उद्देश्य, विवेय, पदों की संख्या के अनुसार दोनों ओर से सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

### सांपरायिकमत्रोक्तं पूर्वं तस्येंद्रियाद्यः। भेदाः पंचादिसंख्याः स्युः परिणामविशेषतः॥१॥

यहाँ प्रकरण में सकषाया आदि सूत्र अनुसार पिहले साम्परायिक आस्रव कहा जा चुका है उसके पाँच आदि संख्यावाले इन्द्रिय आदिक चार भेद हो सकते है जो कि अन्तरंग बिहरंग कारणों अनुसार हुई आत्मा की विशेष परिणतियो से उन्तालीस प्रकार होजाते है।

न हि जीवस्येंद्रियादिपरिणामानां विशेषोऽसिद्धः परिणामित्वस्य वचनात् । कारणविशेषा-पेक्षत्वाच स्पर्शादिषु विषयेषु पुंसः स्पर्शनादीनि पंच भावेंद्रियाणि तदुपकृतौ वर्तमानानि द्रव्येंद्रियाणि पंचेंद्रियसामान्योपादानादुक्तलक्षणानि प्रत्येतव्यानि । जीव के इन्द्रिय कपाय आदि विशेष परिणितयों का होना असिद्ध नहीं है क्यों कि सर्वम्न की धाम्नाय अनुसार कहे गये आप शास्त्रों में जीव के परिणामीपनका निरूपण किया गया है अर्थात् "परिणमिद्किमेणप्या" "जीवकृतं परिणामं" परिणममाणस्य चितिश्चिदात्मकैः स्वयमि स्वकैमीवेः भविति हि निमित्तमात्रं पोद्गिलकं कर्म तस्यापि, परिणममाणो नित्यं ज्ञानिववर्तेरनादिसन्तत्या, परिणामानां स्वेषा स भवित कर्ता च भोक्ता च" जीव के परिणाम होने का प्रतिपादन करने वाले ऐसे आगमवाक्य मिलते हैं। स्वयं सूत्रकारने जीव को द्रव्य कहते हुये गुणपर्यायवाले पदार्थ को द्रव्य कहा है हम जैन तो सांख्यों के समान आत्मा को कूटस्थ नहीं मानते हैं अतः परिणामी आत्मा के इन्द्रियाँ, कपाय, अन्नत और क्रियाये ये विवर्त सम्भव जाते है। एक वात यह भी है कि ये इन्द्रिय आदिक आस्नव के द्वार अन्य कारण विशेषों की अपेक्षा रखते हैं अतः कारण विशेषों की अपेक्षा रखते हैं अतः कारण विशेषों की अपेक्षा रखने वाला कोई परिणाम विशेष यानी कार्य ही हो सकता है आत्मा की स्पर्शन आदिक पाँच इन्द्रियां इन स्पर्श आदि विपयां मे प्रवर्त रही हैं उन भावेन्द्रियों का उपकार (सहायता) करने में ज्यापार कर रहीं पाँच द्रव्येन्द्रिया हैं जिनके कि लक्षण या मेहों का निरूपण दूसरे अध्याय में किया जा चुका है यहां सूत्र में सामान्य रूप करके "इन्द्रिय" पद का प्रहण कर देने से भावेन्द्रियों के साथ द्रव्येन्द्रियां भी पकड ली जाती समझ लेनी चाहिये भावेन्द्रियों के समान द्रव्येन्द्रियों द्वारा भी आस्नव होता है भावेन्द्रियों के उपयोग के विना अकपाय जीवों की द्रव्येन्द्रियां आसव की सहायक नहीं हो पाती हैं।

तानि वीर्यातरायेंद्रियज्ञानावरणक्षयोपज्ञमान्नामकर्मविशेषोदयाच्चोपजायमानानि कषायेभ्यो मोहनीयविशेषोदयादुत्पद्यमानेभ्यः कथचिद्भिद्धंतेनियतविषयत्वाच । कषायाः पुनरनियतविषया वच्यमाणास्ततो भिन्नलक्षणानि हिंसादीन्यव्रतानि च वक्ष्यंते । क्रियास्तत्राभिधीयंते पंचविंशतिः ।

अन्तरंग कारण हो रहे वीर्यान्तराय और इन्द्रियज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपशम से तथा अंगो-पांग आदि विशेप नामकर्म उद्य से उपज रही सन्ती वे पाचो द्रव्येन्द्रियां और मावेन्द्रियां इन मोहनीय कर्म की विशेष प्रकृतियों के उदय से उपज रहे कोध आदि कपायों से कयंचित् भेद को प्राप्त हो रही हैं कपायों से इन्द्रियों के भिन्न होने में एक यह भी कारण है कि पाचीं इन्द्रियों के विषय स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, और शब्द, नियत है। हाँ मन का विषय नियत नहीं है जो कि यहां पाच इन्द्रियों मे प्रथम से ही नहीं गिना गया है किन्तु अग्रिम ग्रन्थ में कही जाने वाली कपाये तो फिर नियत विपय वाली नहीं है। चाहे जिस किसी पटार्थ पर लोभ या क्रोध किया जा सकता है मायाचार और अमिमान भी सभी पदार्थों में किये जा सकते है जैसे कि मन इन्द्रिय द्वारा चाहे जिसका विचार कर छिया जाता है तिस कारण इन्द्रियों से कवाय मिन्न हैं तथा हिंसा, अनृत आदि अन्नत आगे सातमे अध्याय में कहे जायेगे, ये पाच अन्नत भी उन इन्द्रियों और कपायों से भिन्न लक्षण वाले हैं। त्रसिंहसा, संकल्पीहिंसा, स्यूल्झूंठ, परस्त्री आदि के परित्याग की यदि कोई प्रतिक्का नहीं छी है तो जीवों की निर्गेल अन्नत स्वरूप परिणित है जैसे कि पूजन, अध्ययन, दान, नहीं करने वाले श्रावकों की पुण्य क्रिया नहीं करना स्वरूप प्रमाद परि-णितयां अशम कमों का आसव कराती रहती हैं। पच्चीस क्रियायें भी उक्त वीनों से निराली है। इन्द्रिय विषय छोल्पता, क्रोधादि कपाये, हिंसा आदि अन्नत, और सम्यक्तव मिथ्यात्व, आदि क्रियाये ये सव आत्मा की परिणतियां न्यारी-न्यारी अनुमृत हो रही हैं। विवेक ज्ञानियों को ये उन्तालीस भेद स्पष्ट प्रतीत हो जाते हैं जो कि साम्परायिक आस्नव के मेद है। अब प्रन्थकार उन मेदों में कहीं गई पच्चीस क्रियायों को अग्रिस वार्त्तिकों द्वारा स्पष्ट कह रहे हैं सो सुनिये।

तत्र चैत्यश्रुताचार्यपूजास्तवादिलक्षणा।
सम्यक्तवधनी ज्ञेया विद्धिः सम्यक्त्वसिक्तया॥२॥
कुचैत्यादिप्रतिष्ठादियो मिथ्यात्वप्रवर्धनी।
सा मिथ्यात्विक्रया बोध्या मिथ्यात्वोद्यसंख्ता॥३॥
कायादिभिः परेषां यद्गमनादिप्रवर्तनं।
सद्सत्कार्यसिद्धयर्थं सा प्रयोगिकया मता॥४॥

चन पच्चीस क्रियाओं में पिहली सम्यक्त्व क्रिया, मिध्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समादान क्रिया, ईर्यापथ क्रिया, ये पांच क्रियायें है तहां जिन विम्ब, आप्तोपझशास्त्र, निर्मन्थ आचार्य, इनकी पूजा करना, स्तुति करना, दर्शन करना, ध्यान करना आदि स्वरूप प्रशंसनीय सम्यक्त्व क्रिया है जो कि विद्वानों करके सम्यक्त्व को बढाने वाली समझी गई है। तथा छुदेव, छुगुरु, छुशास्त्र आदि की प्रतिष्ठा करना, श्री जिनेन्द्र देव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की स्तुति करना, पूजा करना आदि जो भी कोई मिध्यात्व को अधिक बढाने वाली क्रियाये हैं वह मिध्यात्व क्रिया है जो कि पूर्व में वचे हुये मिध्यात्व कर्म के उद्य को अच्छा आश्रय पाकर हुई मिध्यादृष्टि जीवों के यहां प्रख्यात हो रही समझ लेनी चाहिये। प्रशस्त और अप्रशस्त कार्यों की प्रसिद्धि करने के लिये काय, वचन, आदि करके दूसरे जीवों की जो गमन, आगमन, आदि प्रवृत्ति करा देना है वह तीसरी प्रयोग क्रिया मानी गयी है।

नुः कायवाङ्मनोयोगान्नो निवर्तयितुं क्षमाः । पुद्गलास्तदुपादानं स्वहेतुद्वयतोऽथवा ॥५॥ संयतस्य सतः पुंसोऽसंयमं प्रति यद्भवेत् । आभिमुख्यं समादानिकया सा वृत्तघातिनी ॥६॥ ईर्यापथिकया तत्र प्रोक्ता तत्कर्महेतुका । इति पंचिकयास्तावच्छुभाशुभफलाः स्मृताः ॥७॥

अपने अन्तरंग कारण हो रहे वीर्यान्तराय कर्म और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम एवं अंगो-पांग कर्म का उदय तथा विहरंग कारण माने गये योग वर्गणा, मोजन, आदि यों दोनों कारणों से आत्मा के काययोग, वचनयोग, मनोयोग, इनकी निवृत्ति नहीं कराने के लिये अर्थात्—योगों अनुसार मन, वचन, काय, को बनाने के लिये समर्थ हो रहे जो पुद्गल हैं उनका प्रहण करना समादान क्रिया है। अथवा संयमी ही रहे सन्ते प्रशस्त आत्मा का जो अविरित के प्रति अभिमुख होना है वह समादान क्रिया है वह चारित्र का घात करने वाली मानी गयी है। उस ईर्यापथ यानी जीवदया पालते हुये धर्मार्थ मार्ग में चल रहे संयमी की गमन कर्म को हेतु मान कर उपजी हुई क्रिया तो उन क्रियाओं में पांचमी ईर्यापथ क्रिया अच्ली कही गयी है। इस प्रकार कोई शुभ फलों और अशुभ फलों को देने वाली ये पिहली पांच क्रियाये तो ऋषि आम्नाय अनुसार समरण की जा रहीं चली आ रही हैं।

#### रलोक-वार्तिक

### कोधावेशात्प्रदोषो यः सांतः प्रादोषिकी किया। तत्कार्यत्वात्सहेतुत्वात् कोधाद्न्या ह्यनीदृशात्॥ ॥ ॥ ॥

प्रादोपिकी किया, कायिकी किया, आधिकरिणिकी किया, पारितापिकी किया, प्राणातिपातिकी किया, यह दूसरा किया पंचक है तिनमें कोध का आवेश आजाने से जो हृत्य में दुष्टता रूप प्रदोप उप-जता है वह अन्तरंग की प्रादोपिकी किया है। यदि यहाँ कोई यो कटाक्ष करे कि कपायों में क्रोध गिना ही दिया गया है फिर कियाओं में क्रोध स्वभाव प्रादोपिकी किया का प्रहण करना तो पुनक्क हुआ, आचार्य समझाते हैं कि यह आक्षेप ठीक नहीं है क्योंकि प्रादोपिकी किया में क्रोध कारण पढ़ता है उरा क्रोध का कार्य प्रादोपिकी किया है। एक वात यह भी हैं कि क्रोध तो कदाचित् सर्प, भेडिया, आदि के विना कारण ही उपज जाता है किन्तु प्रदोप यानी दुष्टता या पिशुनता तो कुछ न कुछ निमित्त पाकर उपजिती हैं अतः हेतुसहित हो रही होने के कारण इस प्रादोपिकी किया सारिखे नहीं होरहे कोध कपाय से यह प्रदोष किया मिन्न है।

प्रदुष्टस्योद्यमो हंतुं गदिता कायिकी क्रिया। हिसोपकरणादानं तथाधिकरणिकया ॥९॥ दुःखोत्पादनतंत्रत्वं स्यात्क्रिया पारितापिकी। क्रियासा तावता भिन्ना प्रथमा तत्फलत्वतः ॥१०॥ प्राणातिपातिकी प्राणवियोगकरणं क्रिया। कषायाच्चेति पंचेताः प्रपत्तव्याः क्रियाः पराः ॥११

प्रदोप करके युक्त होरहे सन्ते बिंढिया दुष्ट पुरुप का दूसरों को सारने के लिये जो उद्यम करना है वह कायिकी क्रिया कहीं गयी है। तथा हिंसा के उपकरण होरहे अस्त्र, विष, आदि का प्रहण करना अधिकरण क्रिया मानी गयी है। दूसरे प्राणियों को दुःख उपजाने पर उसके अधीन जो परिताप होते हैं वह पारितापिकी क्रिया है तितने से ही वह पहिली क्रिया मिन्न हो जाती है क्यों कि वह उसका फल है। अर्थात् क्रोध के आवेश से दूसरे को मारने का उद्यम किया गया उससे हिंसा के उपकरणों को पकड़ा पुनः उससे जीवों को दुःख उपजाया यो उक्त क्रियाये परस्पर में एक दूसरे से मिन्न हैं। पाचमी आयुः प्राण, इन्द्रिय प्राण, वल प्राण, और श्वासो च्लावास प्राण इनका वियोग कर देना प्राणातिपातिकी क्रिया है। ये पाँचों ही क्रियाये क्पायों से मिन्न समझ लेनी चाहिये। कषाये कारण हैं और उक्त पाँचों क्रियाये कार्य हैं अन्य अन्नत आदि से भी ये क्रियाये भिन्न है।

रागार्द्रस्य प्रमत्तस्य सुरूपालोकनाशयः। स्याद्दर्शनिकृयास्पर्शे स्पृष्टधीः स्पश् निकृया॥१२॥ एते चेंद्रियतो भिन्ने परिस्पंदात्मिके मते। ज्ञानात्मनः कषायाच्च तत्फलत्वात्तथाऽत्रतात्॥१३॥ क्रियाओं का तीसरा पंचक दर्शन क्रिया, स्पर्शनक्रिया, शात्यियकी क्रिया, समन्तानुपातन क्रिया और अनाभोग किया इस प्रकार है। राग से द्रवीभूत हो गये प्रमादी जीव का रमणीय पदार्थ के सुन्दर रूपों के आलोकन करने में अभिप्राय होना दर्शन क्रिया है। छूने योग्य पदार्थ के स्पर्श करने में रागी जीव की जो छूते रहने के लिये बुद्धि होना (टकटकी लगे रहना) है वह स्पर्शन क्रिया है। यदि यहाँ कोई यों प्रश्न करे कि पॉच इन्द्रियों में चक्षः इन्द्रिय और स्पर्शन इन्द्रिय को गिन लिया गया है उन्हीं में ये दर्शन, स्पर्शन, क्रियाये गतार्थ होजावेगी यों उनका पृथक निरूपण करना न्यर्थ है अथवा कपायों या अवतों में भी इन क्रियाओं का अन्तर्भाव हो सकता है। इसका समाधान करते हुये आचार्य कहते हैं कि अपरिस्पन्द आत्मक इन्द्रियों से ये परिस्पन्द आत्मक दोनों क्रियायों भिन्न मानी गयी हैं पहिले पॉच इन्द्रियों में ज्ञान आत्मक इन्द्रियों का प्रहण है किन्तु यहाँ इन्द्रियविज्ञान पूर्वक हुये दर्शन, स्पर्शन आत्मक परिस्पन्द को क्रियाओं में लिया गया है अतः ज्ञान आत्मक इन्द्रियों से ये क्रियाये भिन्न हैं। यह भी एक तर्क है। तथा कपाय या अवतों से भी उक्त क्रियाये भिन्न हैं क्योकि ये क्रियाये उन अवत और कपायों के फल हैं "तेपां फलानि तत्फलानि तेपां भावस्तत्फलत्वं" कभी कभी क्रियाओं से भी कपाये और अवत उपज जाते हैं अतः ये क्रियाये उनकी कारण भी हैं "तानि फलानि यासां ताः तत्फलाः तासां भावस्तत्फलत्वं तस्मात्तरुक यो किया है।

अपूर्वप्राणिघातार्थोपकरणप्रवर्तनं । क्रिया प्रात्यिकी ज्ञेया हिंसाहेतुस्तथा परा ॥१४ स्त्र्यादिसंपातिदेशेंतर्मलोत्सर्गः प्रमादिनः । शक्तस्य यः क्रियेष्टेह सा समंतानुपातिकी ॥१५॥ अद्दष्टे यो प्रमृष्टे च स्थाने न्यासो यतेरपि। कायादेः सा त्वनाभोगिक्र्या सैताश्चर्यंच ताः ॥१६॥

प्राणियों का घात करने के छिये तलवार, तोप, वन्दूक, पिस्तील, मशोनगन, वम, टारपीढो, सुरंग, विपाक्त गैस, आदि अपूर्व उपकरणों की प्रवृत्ति करना तो प्रात्ययिकी किया समझनी चाहिये, तिसी प्रकार हिंसा का हेतु होरहो यह किया भी उन कपाय और अत्रतों से भिन्न है। समर्थ होरहे भी प्रमादी पुरुप का स्त्री, पुरुप, पशु आदि का सम्पात (गमनागमन) हो रहे प्रदेशों मे जो अन्तरंग मल, मृत्र, सिंघाणक आदि मलों का त्याग करना है वह यहाँ समन्तानुपातिकी किया इप्ट की गई है। असंयमी पुरुप हो चाहे संयमी भी साधु क्यों न हो उस यित का भी विना देखे हुये और विना शुद्ध किये हुये स्थान मे शरीर, पुस्तक, आदि का जो स्थापन कर देना है वह तो पाँचवीं या पन्द्रहवीं प्रसिद्ध अनामोग किया है। ये भी प्रसिद्ध होरहीं पांच कियाये हैं जो कि वे अन्य कियाओं और इन्द्रिय, कपाय, अन्नतों, से भिन्न होरहीं मानी गयी हैं।

परनिर्वर्त्यकार्यस्य स्वयं करणमत्र यत्। सा स्वहस्तिकूयावद्यप्रधाना धीमतां मता ॥१७॥ पापंप्रवृत्तावन्येषामभ्यनुज्ञानमात्मना। स्यान्तिसर्गक्रियालस्यादकृतिर्वा सुकर्मणां ॥१८॥ पराचरितसावद्यप्रकाशनमिह स्फुटं। विदारणक्रिया त्वन्या स्यादन्यत्र विशुद्धितः॥१८॥

क्रियाओं का चौथा पंचक स्वहस्त क्रिया, निसर्ग क्रिया, विटारण क्रिया, आज्ञान्यापांटकी क्रिया, अनाकांक्षिकी क्रिया इस प्रकार है तिनमें दूसरों से करने योग्य कार्य का जो स्वयं करना है वह यहां स्वहस्त-क्रिया मानी गयी है। इस क्रिया में पाप की प्रधानता है ऐसा पण्डितों का विचार है। दूसरों की पाप में प्रवृत्ति कराने के लिये स्वयं आत्मा करके जो अन्य पुरुपों को अनुमति दे देना है वह निसर्ग क्रिया है अथवा आलस्य से श्रेष्ठ कर्मों का नहीं करना भी निसर्ग क्रिया है। तथा दूसरों करके आचरे गये पाप सिंहत कर्मों का स्पष्ट रूप से प्रकाश कर देना यहां विदारण क्रिया है जो कि इतर क्रियाओं से या इन्द्रिय आहिक से मिन्न हैं हां आत्मा की विशुद्धि से दूसरे की हित कामना रखते हुये यि विद्यार्थी, पुत्र, मित्र, श्रोता, आदि की सावद्य क्रियाओं को प्रकट किया जायेगा तो विदारण क्रिया नहीं समझी जायेगी अतः आत्मा विशुद्धि से मिन्न अवस्थाओं में कालुष्य होने पर विदारण क्रिया समझी जाय।

आवश्यकादिषु ख्यातामहेदाज्ञासुपासितुं।
अशक्तस्यान्यथाख्यानादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया॥२०॥
शाख्यालस्यवशादहेत्प्रोक्ताचारविधौ तुयः।
अनादरः स एव स्यादनाकांक्षक्रियाविदां॥२१॥
एताः पंच क्रियाः प्रोक्ताः परास्तत्त्वार्थवेदिभिः।
कषायहेतुका भिन्नाः कषायेभ्यः कथंचन ॥२२॥

छः आवश्यक, पांच समिति, आदि फुत्यों में वसानी गयी श्री अईन्तदेव की आङ्का का परि-पालन करने के लिये असमर्थ हो रहे प्रमादी जीव का अन्य प्रकारों करके व्याख्यान कर देने से आङ्का-व्यापादिकी किया हो जाती है। अर्थान् कोई-कोई पण्डित स्वयं नहीं कर सकने की अवस्था में जिन-वाणी के वाक्यों का दूसरे प्रकारों से ही अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। "जिनगेहो मुनिस्थितिः" के स्थान पर, "जिनगेहे मुनिस्थितिः" कह देते हैं उद्दिष्ट त्याग के प्रकरण में न जाने क्या-क्या उद्दिष्ट का अर्थ करते हैं अतः अपनी अञ्चित्त या कवायों के वश होकर जिनागम के अर्थ का परिवर्तन करना महान कुकम है। तथा तीर्थकर अर्धन्तदेव करके निर्दोष कही गयी आचार क्रिया की विधि में शठता या आलस्य के वश से जो अनादर करना है वही तो विद्वानों के यहां अनाकांक्षा क्रिया कही जा सकती है। ये स्वहस्त किया आदि पांच क्रियायें तत्त्वार्थशास्त्र के वेत्ता विद्वानों करके मले प्रकार अन्य क्रियाओं से किती न किसी दी गयी हैं। ये क्रियायें कपायों को हेतु मान कर उपजती हैं अतः क्रोध आदि कवायों से किती न किसी प्रकार मिन्न है। कथायें कारण हैं, और ये क्रियाये कार्य हैं इनका मिथा कार्य कारणभाव सम्बन्ध है। छेदनादिकियासक्तिचत्तवं स्वस्य यद्भवेत्। परेण तत्कृतौ हर्षः सेहारंभिकृया मता ॥२३॥ परिग्रहाविनाशार्था स्यात्पारिग्रहिकी क्रिया। दुर्वक्तृकवचो ज्ञानादौ सा मायादिकिया परा॥२४॥

आरम्भ क्रिया, पारिमिह्की क्रिया, माया क्रिया, मिध्यादर्शन क्रिया, अप्रत्याख्यान क्रिया, ये क्रियाओं का पांचमा पंचक है इनमें पिह्छी आरम्भ क्रिया का अर्थ यह है कि प्राणियों के छेदन, भेदन, मारण आदि क्रियाओं में जो अपने चित्त का आसक्त होना है अथवा दूसरे करके उन छेदन आदि क्रियाओं के करने में हर्ष मानना है वह यहां आरम्भ क्रिया मानी गयी है। क्षेत्र, धन, आदि परिप्रह का नहीं विनाश करने के छिये जो प्रयत्न होगा वह पारिमिहकी क्रिया है। ज्ञान, दर्शन, आदि में जो दुष्ट-वक्तापन या खोटे मायाचार अनुसार वचन कहते हुये वंचना करना है यह अन्य क्रियाओं से न्यारी माया क्रिया है। माया क्रिया के आदि में माया शब्द पढ़ा हुआ है अतः इस क्रिया में वक्रता यानी मायाचार की प्रधानता है।

मिथ्यादिकारणाविष्टदढीकरणमत्र यत् । प्रशंसादिभिरुक्तान्या सा मिथ्यादशनिक्या ॥२५॥ वृत्तमोहोदयात्पुंसामनिवृत्तिः कुकर्मणः। अप्रत्याख्या क्रियेत्येताः पंच पंच क्रियाः स्मृताः ॥२६॥

मिध्यामतों के अनुसार मिध्यादर्शन आदि के कारणों में आसक्त होरहे पुरुष का इस मिध्या मत में ही प्रशंसा, सत्कार, पुरस्कार आदि करके जो दृढ करना है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो यों अदृढ को दृढ कर देना है वह यहाँ 'मिध्या दर्शन क्रिया कही गयी है जो कि अन्य क्रियाओं से न्यारी है। संयम को घातने वाले चारित्रमोहनीय कर्म का उदय होजाने से आत्माओं के जो कुकमों से निवृत्ति नहीं होना है वह अप्रत्याख्यानक्रिया है इस प्रकार ये पाँच क्रियायों ऋषि आम्नाय अनुसार स्मरण होरही चली आचुकी हैं यों यहाँ तक पाँच पंचकों अनुसार पचीस क्रियाओं का लक्षण पूर्वक निर्देश कर दियागया है। विशेष यह कहना है कि "स्मृताः" शब्द का यह अभिप्राय है कि सर्वन्न के उपदेश की घारा से ऋषिसम्प्रदाय अनुसार अब तक जैन सिद्धान्त के विषयों का स्मरण होता चला आ रहा है कितनी ही धार्मिक बातें यदि उपलब्ध शास्त्रों में नहीं लिखी है और वे कुलक्रम या जैनियों को आम्नाय अनुसार चली आरही हैं तो वे भी प्रमाण हैं। देखिये लाखों करोड़ों, स्त्री पुरुषों की वंश परम्परा का निर्दोषपना पुरुषा पंक्ति से कहा जारहा आज तक घारा प्रवाह रूप से चला आता है तो वह असंकर होरही वंश परम्परा प्रामाणिक ही समझी जायगी। आज कल के सभी निर्दोष स्त्री पुरुषों की वंश परम्परा का शास्त्रों में तो उल्लेख नहीं है अतीन्द्रियदर्शी मुनियो का सत्संग भी दुर्लभ है अतः यह कुलीनता जैसे बृद्धपरम्परा द्वारा उक्त होरही प्रमाण मान ली जाती है उसी प्रकार चून, बूरा, पिसा हुआ मसाला, दूध, घी, आदि के शुद्ध वन रहने की तीन दिन, पाँच दिन, दो घड़ो, आदि की काल मर्यादा को भी आम्नाय अनुसार प्रमाण मान

लिया जाता है। कियाकोश में किन-किन वातों को कहाँ तक लिखा जा सकता है बुद्धिमानों को चाहिये कि "अनादौ सित संसारे दुर्वारे मकरध्वजे । कुले च कामिनीमूले का जाविपरिकल्पना" ऐसे प्रमाणाभास देकर जाति, कुछ, व्यवस्था को ढीछा नहीं करे। छोटा मांजना, हाथ मटियाना, सूतक पातक से की गयीं अशुद्धिया, म्लेच्छ संसर्ग की अशुद्धि आदि के प्रत्याख्यान का उपाय इन असंख्ये प्रकरणों को कहाँ तक शास्त्रों में देखते फिरोगे। जिस किसी छीफिक किया से सम्यग्दर्शन और चारित्र में हानि नहीं होय वह समी लौकिफ विधि प्रमाण मानी गयी है। इसी प्रकार खड़े हो कर पूजन करना, वैठ कर शास्त्रजी पढ़ना, अचित्तद्रव्य से पूजा करना, आह्वान, स्थापन, सम्निधीकरण, पूजन, विसर्जन आदि क्रियाओं मे चली आ रही आम्नाय ही प्रमाण समझी जाती है। कहीं-कहीं तो शास्त्रो के लिये भी प्रमाणता को देने वाली आम्नाय मानी गयो है अतः मूलसघ सम्प्रदाय का पट भी वहुत ऊँचा है। सभी विषयो मे शास्त्रों की साक्षी माँगना अथवा आचमन, तर्पण, गुह्यांग पूजा आदि प्रिथ्यात्व वर्द्धक क्रियाओं के पोपक चाहे जिस शास्त्रको प्रमाण मान वैठना समुचित नहीं है। क्वचित् जैन मन्दिरों मे अजैन देवों की मूर्तियांन जाने किस किस देश, काल, राजा, प्रवल प्रजा की परिस्थिति में पराधीन होकर प्रविष्ट करनी पढी हैं जिसकी अभी तक कोई चिकित्सा नहीं हो पायी है। सिद्धक्षेत्र गिरनार जी पर्वत पर हिन्दुओं और मुसलमानों तक का आधिपत्य है। जैनों की निर्वछता से कितने ही तीर्थ, शास्त्र, जिनालय, जिनविम्व नष्ट किये जा चुके हैं। अब भी कितने ही जिनायतनों पर विधर्मियों का अधिकार है। जीव हिंसा, अविनय की जाती है। इसी प्रकार समीचीन शास्त्रों मे भी भ्रष्ट साहित्य का प्रक्षेप किया गया है अथवा किसी जैनाभास मदारक या विद्वान को वैसा प्रक्षेप करने के लिये वाध्य होना पड़ा है। प्रकरण में यही कहना है कि समीचीन शास्त्रों से जिन क्रियाओं में कोई वाधा नहीं आवी है वृद्ध परम्परा द्वारा स्मरण हुई चली आरहीं वे सभी धार्मिक कियायें प्रमाण हैं तभी तो बहे-बहे आचार्य स्पृताः, आम्नाताः, जिणेहि णिदिहः, आदि पदों से पूर्व सम्प्रदायप्राप्त प्रमेय का प्रतिपादन करते हैं।

ननु चेंद्रियकषायाव्रतानां क्रियास्वभावानिवृत्तेः क्रियावचनेनैव गतत्वात् प्रपचमात्रप्रसग इति चेन्न, अनेकांतात् । नामस्थापनाद्रच्येंद्रियकषायाव्रतानां क्रियास्थमावत्वाभावात् द्रव्यार्थादेशा-त्पर्यायार्थादेशात्तेषां क्रियास्वभावत्वात् ।

यहा कोई शंका उठाता है कि सूत्र में प्रथम कहे गये इन्द्रिय, कषाय, और अत्रतों की भी किया स्वरूप करके निवृत्ति नहीं है अर्थात्—इन्द्रिय आदि भी किया स्वभाव हैं अतः क्रियाओं के कहने करके ही उनका प्रयोजन प्राप्त हो जाता है तो फिर उन इन्द्रिय आदिकों का प्रहण करना न्यर्थ है यों सूत्रकार को इतना उन्या सूत्र बना कर केवल न्यर्थ के प्रपंच रखने का ही प्रसंग आता है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यह कोई एकान्त नहीं है कि इन्द्रिय, कषाय, अत्रत, ये क्रिया स्वरूप ही होवें, क्योंकि नाम इन्द्रिय, स्थापना इन्द्रिय, द्रन्य इन्द्रिय, और नाम कषाय, स्थापना कषाय, द्रन्यकषाय, तथा नाम अत्रत, स्थापना अत्रत, द्रन्य अत्रत, इनको परिस्पन्द स्वरूप नहीं होने से क्रिया स्वभावपना नहीं है। अर्थात्—सभी अर्थों के नाम, स्थापना, द्रन्य, भाव, ये चार भेद बसाने जा सकते हैं। पहिले तीन में क्रिया नहीं पायी जाती है। देखिये नाम इन्द्रिय आदि में नाम होने के कारण क्रिया नहीं है। स्थापना में भी मुख्य क्रिया नहीं पायी जाती है यह वही है ऐसा वचन या ज्ञान ही स्थापना में प्रवर्तता है आगामी काल में होनेवाले द्रन्य निक्षेप स्वरूप इन्द्रिय, क्षाय, अत्रतों, मे तो वर्तमान की क्रिया नहीं है अतः द्रन्यार्थकनय

द्वारा कथन करने पर ये किया स्वभाव नहीं हैं हां भाव स्वरूप इन्द्रिय, कपाय, अत्रतों, को कर रही पर्या-यार्थिकनय की विवक्षा से उन इन्द्रिय, कपाय, अत्रतों, को किया स्वरूपपना है अतः इनके किया स्वरूप होने का ही एकान्त नहीं है, नयों की विवक्षा अनुसार अनेकान्त है। अतः सूत्रकार के ऊपर प्रपंच मात्र कहने का दोप प्राप्त नहीं होता है। किया है स्वभाव जिनका वे किया स्वभाव हुये, यां वहुत्रीहि समास करते हुये पुनः भाव में त्व प्रत्यय कर उनका जो भाव है वह "कियास्वभावत्व" है यह पृत्ति की जाय।

किं च, द्रव्यमावास्त्रवत्वमेदाचेंद्रियादीनां क्रियाणां च न क्रियाः तत्प्रपंचमात्रं इद्रियादयो हि शुमेतरास्त्रवपरिणामाभिम्रखत्वाद्द्रव्यास्त्रवाः क्रियास्तु कर्मादानरूपाः पुंसो भावास्त्रवा इति सिद्धांतः। कायवाङ्मनःकर्म योगः स आस्रव इत्यनेन भावास्त्रवस्य कथनात्।

दूसरी वात यह है कि इन्द्रिय, कपाय, आदिकों को द्रव्यास्रवपना है और क्रियाओं को भावा-स्रवपना है। इस कारण इन्द्रिय आदिक और पच्चीस कपायों का भेद हो जाने से क्रियाये उन इन्द्रिय आदिकों का या क्रियाओं का इन्द्रिय आदिक विस्तार मात्र नहीं है जब कि इन्द्रिय आदिक नियम से शुभ आस्रव और उससे इतर अशुभ आस्रव के परिणामों की ओर अभिमुख होने के कारण द्रव्यास्रव हैं और क्रियाय तो आत्मा के निकट कमों का प्रद ण करा देना स्त्रक्ष्य होती हुई भावास्रव हैं यह जैन सिद्धान्त प्रस्पुट है। काय, वचन, और मन की कम्पस्त्रक्ष्य क्रिया योग है तथा वही आस्रव है यो छठे अध्याय के इन पहिले दो सूत्रो करके भावास्रव का कथन किया गया है। ऐसी दशा में इन्द्रिय आदिकों का प्रपंच क्रियाये या क्रियाओं का प्रपच इन्द्रिय आदि नहीं हैं प्रत्युत वे क्रियायें भावास्रव होती हुई द्रव्यास्रव हो रहे इन्द्रिय, कपाय, अन्नतों से विभिन्न हैं।

द्रच्यास्रव एव योगः कर्मागमनभावास्रवस्य हेतुत्वादिति चेन्न, आस्रवत्यनेनेत्यास्रव इति करणसाधनतायां योगस्य भावास्रवत्वोपपत्तेः । एवमिद्रियादीनामिष भावास्रवत्वप्रसग इति चेन्न, तेषां क्रियाकारणत्वेन द्रच्यास्रवत्वेन विवक्षितत्वात् । आस्रवणमास्रव इति भावसाधनतायां क्रियाणां भावास्रवत्वघटनात् ।

यहाँ कोई विद्वान् आक्षेप करता है कि योग तो द्रव्यास्रव ही है क्यों कि कमों के आगमन स्वरूप भावास्रव फा वह हेतु है। भावास्रव का हेतु द्रव्यास्रव माना गया है अतः परिस्पन्द क्रिया स्वरूप योग द्रव्यास्रव ही होगा। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि आड़ उपसर्ग पूर्वक "स्नुगती" धातु से करण मे अप् प्रत्यय कर आस्रव शब्द वनाया गया है जिस करके कमों का आगमन होता है वह आस्रव है इस प्रकार करण मे आस्रव शब्द का साधन करते सन्ते योग को भापास्रवपना वनता है। पुनः फोई विद्वान् यदि आक्षेप करे कि यो तो इन्द्रिय आदिकों को भी भावास्रवपने का प्रसंग आजावेगा इन्द्रिय आदि फरफे भो फर्मा का आगमन होता है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वे इन्द्रिय आदिक तो क्रपरवस्त्य योग किया के कारण हैं इस कारण इन्द्रिय आदि की द्रव्यास्रवपने करके विवस्रा को जा पुर्श है। हों आस्रव होना यानी आगमन होना मात्र आस्रव है यों भाव में अप प्रत्यय कर आस्रव शब्द की मिद्धि करने पर तो कियाओं को भावास्रवपना घटित होजाता है।

कार्यकारणभावाचेंद्रियादिस्यः क्रियाणां प्रथग्वचनं युक्तं इन्द्रियादिपरिणामां हेतवः क्रियाणां तेषु सत्सु भावादसत्यभावादिति निगदितमन्यत्र । एक वात यह भी है कि इनका कार्यकारणभाव होने से भी इन्द्रिय छादिक से क्रियाओं का पृथक् निरूपण करना सूत्रकार का युक्तिपूर्ण कार्य है। देखिये क्रियाओं के कारण इन्द्रिय, कपाय, छादिक परिणाम हैं। इनमे परस्पर अन्वयव यितरेक घट रहा है। उन इन्द्रिय, कषाय, आदिकों के होने पर क्रियाओं का सद्भाव यानी उपजना होता है। इन्द्रिय आदिकों के नहीं होने पर क्रियाओं का सद्भाव नहीं है इस बात को अन्य प्रकरणों में मले प्रकार कहा जा चुका है यहाँ विस्तार करना व्यर्थ है।

इन्द्रियग्रहणमेवास्त्वित चेस्न, तदभावेऽप्यप्रमत्तादीनामास्रवसद्भावात् । एकद्वित्रिचतुरिंद्रिया-संज्ञिपंचेंद्रियेषु यथासंमवं चसुरादींद्रियमनोविचारामावेऽपि क्रोधादिहिंसादिपूर्वककर्मादानश्रवणात् ।

यहाँ कोई शंका करता है कि एक सूत्र में केवल इन्द्रियों का प्रहण ही बना रहो कपाय, अव्रत, क्रियाओं, का प्रहण करना न्यर्थ है पाँच इन्द्रिय परिणितयों से ही सभी आख़व होजायेंगे। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उन इन्द्रिय परिणितयों का अभाव होते हुये भी सातवे गुणस्थान वाले अप्रमत्त से आदि लेकर दशमे गुणस्थानतक संयमियों के आख़व का सद्भाव पाया जाता है तथा एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, असंझी पंचेन्द्रिय, जीवों मे यथासम्भव चक्क आदि इन्द्रियां और मानसिक विचारों के नहीं होते हुये भी कोध आदि कपायों और हिंसादि अविर्तित तथा अन्य मिध्यात्वादि क्रियाओं को पूर्ववर्त्ती कारण मानकर कमों का प्रहण होना शास्त्रों में सुना जाता है। एकेन्द्रिय जीव के रसना आदि चार इन्द्रियों और मन नहीं हैं, द्वीन्द्रिय जीव के व्राण आदि तीन इन्द्रियों और अनिन्द्रिय मन नहीं पाया जाता है इसी प्रकार अन्य असंझी पर्यन्त जीवों के भी इन्द्रियों की विकलता पायी जाती है जब द्रन्येन्द्रियों ही नहीं हैं तो भावेन्द्रियों कहाँ से होंगी यह न्यतिरेकन्यिभचार हुआ अतः सभी इन्द्रिय, कषाय, अव्रत, कियाओं का सूत्र में प्रहण करना अनिवार्य है।

कषायाणां सांपरायिकमावे पर्याप्तत्वादन्याग्रहणमिति चेन्न, सन्मात्रेपि कषाये मगवत्प्रशांत-कषायस्य तत्त्रसंगात् । न च तस्येन्द्रियकषायाव्रतिक्रयास्त्रवाः संति, योगास्रवस्यैव तत्र मावात् । चक्षुरादिरूपाद्यग्रहणं वीतरागत्वात् ।

यहाँ कोई आपेक्ष उठाता है कि सकषाय जीव के साम्परायिक आस्रव होता कहा गया है अतः साम्परायिक आस्रव के होने में केवल कषाये ही पर्याप्त हैं अन्य इन्द्रिय, अन्नत, और क्रियाओं का प्रहण करना सूत्रकार को उचित नहीं है। मन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि ग्यारहमें गुणस्थानमें कपायों की सत्तामात्र रहने पर भी अच्छी ज्ञान्त हो गयी हैं कषाये जिन की ऐसे भगवान उपज्ञान्तकपाय मुनि महाराज के उस साम्परायिक आस्रव के हो जाने का प्रसंग आजावेगा जो कि इप्ट नहीं है। वस्तुतः विचारा जाय तो उस ग्यारहमें गुणस्थान वाले मुनि के भाव इन्द्रिय, कषाय, अन्नत और क्रियायें हैं ही नहीं। अतः इन्द्रिय आदिकों के अनुसार होने वाला साम्परायिक आस्रव उन उपज्ञान्तकपाय भगवान के नहीं है हा केवल योग को ही कारण मान कर होने वाले ईर्यापय आस्रव का ही वहां सद्भाव है यद्यपि ग्यारहमें, वारहमें, तेरहमें गुणस्थानों में चक्कः, कर्ण, आदि इन्द्रियों हैं तथापि वीतराग होने के कारण चक्क आदि इन्द्रियों द्वारा रूप आदि का प्रहण करना स्वरूप उपयोग नहीं होता है रागी, द्वेषों, जीवों की ही इन्द्रियों द्वारा उपयोग स्वरूप परिणतियाँ होती हैं उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी अथवा ग्यारहमें, वारहमें, गुणस्थानों में घकाघक शुक्लक्यान प्रवर्त रहा है, शुद्ध आत्मा की परिणति में उपयोग निमग्न होरहा है

इन्द्रिय जन्य उपयोग मानने पर उपशमक, क्षपक अवस्थायें विगड़ी जाती हैं अतः अन्वयव्यभिचार हो जाने के भय से केवछ कपायों का ही प्रहण करना पर्याप्त नहीं है।

अव्रतवचनमेवेति चेन्न, तत्प्रवृत्तिनिमित्तनिर्देशार्थत्वादिद्रियकषायिकयावचनस्य। तदेविम-द्रियादय एकान्नचत्त्रारिंशत्संख्याः सांपरायिकस्य मेदा युक्ता एव वक्तुं संग्रहात्।

केवल क्रियाओं के कहने से भी प्रयोजन नहीं सधा और केवल इन्द्रियों का प्रहण करने से भी सूत्रोक्त अभिप्राय नहीं निकल सकता है। उक्त सूत्र में केवल कषायों को ही साम्परायिक का भेद मानने पर भी दोष आते है। ऐसी दशा में एक बचे हुये अव्रत के प्रहण का ही आक्षेप क्यों न कर छिया जाय ? सम्भव है इससे सभी प्रयोजन सघ जाँय। ऐसी भावना रखता हुआ कोई कटाक्ष करता है कि उक्त सूत्र में केवल अन्नत का हो कथन किया जाय इन्द्रिय, कपाय और क्रियाओं का उपादान करना न्यर्थ है कपाय सिहत जीवों के केवल अन्नत को ही हेतु मान कर साम्परायिक कर्म का आस्नव हुआ करता है। आचार्य कहते हैं कि यों तो नहीं कहना क्योंकि उन अव्रतों की प्रवृत्ति होने के निमित्तों का निर्देश करने के छिये सूत्रकार महाराज ने इन्द्रिय कपाय, और कि्याओं को सूत्र में कण्ठोक्त किया है। अर्थात्-इन्द्रिय, कपाय, और कियाओं से जीवों की अन्नत में प्रवृत्ति होती है। सुक्ष्म राग की अवस्थामें भाव हिंसा दशमे गुणस्थान तक पाई जाती है असत्य वचन, अनुसयवचन, वारहवे तक माने गये है तेरहमे गुणस्थान में भी अनु-भयवचनयोग अनुभय मनोयोग है शीलों का पूर्ण स्वामित्व चौदहमें में माना गया है अतः यद्यपि अन्नत से ही साम्परायिक आसन का प्रयोजन सध सकता है फिर भी अन्नतों की प्रवृत्ति का कारण होरहे इन्द्रिय आदिकों का कथन करना आवश्यक है। कदाचित् अव्रतों से भी इन्द्रियलोलुपता, कषाये या कियाये हो जातो हैं। तिस कारण इस प्रकार स्पष्ट कथन कर संग्रह करने की विवक्षा से साम्परायिक आसव के इन्द्रिय आदिक उन्ताछीस संख्या वाछे भेदो को कहने के छिये उक्त सूत्र बनाना युक्त ही है एक एक का कथन कर देने से ही सूत्रकार का अभिन्नेत अर्थ नहीं सघ पाता है।

### कुतः पुनः प्रत्यात्मसंभवतामेतेषामास्रवाणां विशेष इत्याह ।

सूत्रकार महाराज के प्रति मानू किसी का प्रश्न है कि प्रत्येक रागी आत्माओं में ये इन्द्रिय आदिक साम्परायिक आस्रव जब सामान्य रूपसे सम्भव रहे हैं तो फिर किस कारण से इन आस्रवों की विशेषता होजातों है ? जिससे कि कोई विशेष सुखी होता है अन्य अल्प सुखी होता है तीसरा दुःखी होता है कोई वैसा ही काम करने वाला दूसरे नरक जाता है कोई पांचमे नरक जाता है मगवान की पूजा या पात्र दान करने से कोई भोगभूमि के सुख भोगता है इतर दूसरे स्वर्ग को जाता है इत्यादि प्रकार से आस्रवों में अन्तर किस प्रकार पड़ा ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर उमास्वामी महाराज इस अग्रिम सूत्र द्वारा गम्भीर प्रमेय को कहते हैं।

## तीव्रमंदज्ञाताज्ञातभावाधिकररगवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः।

तीव्रभाव, मन्द्रभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण और वीर्य इनकी विशेषताओं से उस-आस्रव की विशेषता हो जाती है। अर्थात् अत्यन्त वढ़े हुये कोध आदि परिणाम तीव्रभाव हैं कोध, दास्य, इन्द्रियलोलुपता आदि की अल्पप्रवृत्ति सन्द्रभाव है, जान-बूझ कर राग, द्वेप, पूजा, दान आदि परिणविग्नी का होना झातभाव है, नहीं जान कर हिंसा, असत्यसापण, कपाय, आदि विकारों का होजाऩा अज्ञातसाव हैं; जिसका अवलम्ब या आश्रय पाकर आत्मा प्रयोजनों को साधता है वह द्रव्य अधिकरण है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन द्रव्यों की शक्तियों को वीर्य कहते हैं। यहां प्रकरण अनुसार जीव और पुद्रगल द्रन्यों की शक्ति का प्रहण करना चाहिये। हाँ "यावन्ति पररूपाणि वावन्त्येव प्रत्यात्मं स्वभाः वान्तराणि तथा परिणामात्" इस न्याय सिद्धान्त अनुसार धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्यों मे भी जीव **और पुद्रग**ळ परिणतियों के अनुकूल अनेक वस्तुमृत शक्तिशाली स्वमावों के मानने पर तो समी अजीवों की नियत शक्तियाँ साम्परायिक आसव मे विशेषताओं को उपजा देवी हैं इनके तारतम्य अनुसार आस्नुतों में अन्तर पड़ जाता है। राग, द्वेष की परिणति, शिष्ट अशिष्ट प्राणियों का संसर्ग, देश, काल, आदि ब्रह्रिंग कारणों की पराधीनता, आत्मीय पुरुषार्थ आदि कारणों के वश से किन्हीं किन्हीं आत्माओं में इन्द्रिय, कषाय, अन्नत और क्रियाओं के वीन्नभाव, मंद्रभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण विशेषता और वीर्यविशेषता हो जाती है। तद्तुसार कर्मों के आसवों में विश्रुद्धि संक्लेशांगों से अन्तर पहता हुआ असं-ख्यात प्रकार के सुख दुःख आदि फलों की विशेषताओं को उपजा देती है। लोक मे भी एक ही विद्यालय मे पढ़ने वाले और एक ही भोजनालय में भोजन करने वाले छात्रों की ज्ञान सम्पत्ति और शारीरिक सम्पत्ति तथा सदाचार प्राप्ति में अनेक प्रकार के अन्तर देखने मे आते हैं। इन सब के कारण तीव्रत्र, मन्दता आदि को लिये हुये अन्तरंग, विहरंग कारणों की संयोजना है अतः सूत्रकार महाराज ने तीव्रभाव आदि करके आसवों की विशेषता सूत्र द्वारा अच्छा सूचन किया है अन्यथा अनेक शंकाओं का निरा-करण दुःसाध्य ही हो जाता।

अतिप्रचृद्धक्रोधादिवशात्तीत्रः स्थूल्यादुद्विक्तः परिणामः, तद्विपरीतो मन्दः, ज्ञानमात्रं ज्ञात्वा वा प्रचृत्तिर्ज्ञातं, मदात्प्रमादाद्वा अनववुद्ध्य प्रचृत्तिरज्ञातं, अधिक्रियंतेऽस्मिन्नर्था इत्यधिकरण प्रयोजना-श्रयं, द्रव्यं,द्रव्यस्यात्मसामध्ये वीर्ये। मावशब्दः प्रत्येकमिसंबन्यते, ग्रुजिवत्, तीत्रमावो मन्दमावो ज्ञातमावो अज्ञातमाव इति ।

कर्मों की उदीरणा वश अत्यिषक बढ़े हुये कोध अमिमान आदि के वश से तीब्र होरहा यानी ने स्थूछ होने के कारण उद्र क (जोश) को प्राप्त हो चुका परिणाम तीब्र कहा जाता है। बहिरंग और अन्तरंग कारणो की उदीरणा के वश से जीवों के उत्कट यानी तीब्र परिणाम होजाते हैं तथा उससे विपरीत हो रहा यानी उदीरणा के कारण नहीं मिलने पर अनुद्र के परिणति है वह मन्द्रमाव है। केवल जान लेना मात्र अथवा यह प्राणी मारने योग्य है यों जान कर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। इन्द्रियों का ज्यामोह करने वाले मिदरा, भांग, सुलका, अफीम आदि का उपयोग करने से उत्सन्न हुये मद करके अथवा प्रमाद से नहीं जानकर हिंसा आदि में प्रवृत्ति का होना अज्ञात भाव है। आत्माओं के प्रयोजन जिस प्रस्तुतद्र में अधिकार को प्राप्त हो रहे हैं वह प्रयोजन का आश्रय होरहा द्रन्य अधिकरण है। आत्मा आदि द्रन्य की निज सामर्थ्य को वीर्य माना गया है। यहाँ सूत्रमें "तीव्रमंद्रज्ञाताज्ञातभावादि" इस द्रन्द्रघटित पद के अन्त में पड़े हुये भाव शब्द का प्रत्येक के साथ पीछे सम्बन्ध कर लेना चाहिये जैसे कि देववच्च, जिनदच्च, गुरुद्त्त इनको भोजन करा दो यहाँ मोजन किया का प्रन्येक तीनों व्यक्तियों में सम्बन्ध कर लिया जाता है इसी प्रकार तीव्रमाव, मन्द्रमाव, ज्ञातमाव, और अज्ञातभाव यों पदों का वित्यास कर लिया जाता है इसी प्रकार तीव्रमाव, मन्द्रमाव, ज्ञातमाव, और अज्ञातभाव यों पदों का वित्यास कर लिया जाता हो हि इसी प्रकार तीव्रमाव, मन्द्रमाव, ज्ञातमाव, और अज्ञातभाव यों पदों का वित्यास कर लिया जाता है इसी प्रकार तीव्रमाव, मन्द्रमाव, ज्ञातमाव, और अज्ञातभाव यों पदों का वित्यास कर लिया जाता है इसी प्रकार तीव्रमाव, मन्द्रमाव, ज्ञातमाव, और अज्ञातभाव यों पदों का वित्यास कर लिया जाता

युगपदसंमवाद्भावशब्दस्यायुक्तं विशेषणिमिति चेन्न, बुद्धिविशेषव्यापारात्तस्य तिद्वशेषणत्वी-पपत्तेः। न हि सत्प्रत्ययाविशेषाद्विशेषिलगामावादेको भावः सत्तालक्षण एवेति युक्तं, भावद्वैविध्यात्। द्विविधो हि स्याद्वादिनां भावः परिस्पदरूपोऽपरिस्पंदरूपश्च। तत्रापरिस्पंदरूपोंऽतद्रेव्याणामस्तित्वमा-त्रमनादिनिधनं तदेकं कर्याचिदिति माभूद्विशेषकं, परिस्पंदरूपस्तु व्ययोदयात्मकस्तीवादीनां विशे-षकः कायादिव्यापारलक्षणः सक्रदुपपद्यते, कायादिसन्त्वस्य च तस्यामिमतत्वात्।

यहां कोई शंका चठाता है कि भाव तो द्रव्य का आत्मभूत परिणाम है वह सदा एक ही रहता है अतः भाव शब्द का एक ही साथ तीत्र, मन्द आदि अनेकों के साथ विशेषण हो जाना असम्भव है जिस प्रकार कि एक गोत्व यानी गोपना कोई अनेक खण्ड, मुण्ड, आदि गो द्रव्यों की विशेषता करने वाला नहीं है यह गोत्व तो केवल सभी न्यक्तियों में अन्वित हो रहा सन्ता केवल "गाय है गाय है बैल है बैल है" ऐसे ज्ञान और शब्द योजनाओं का हेतु है तिसी प्रकार "सन्मात्रं भाविलगं स्यादसंपृक्तं तु कारकैः। धात्वर्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते" सत् सत्, सन् सन्, सती, सती ऐसे आकार वाले ज्ञान और शब्द योजना होने देने का केवल हेत हो रहा माव भी तील आदि का विशेष करने वाला नहीं है। प्रन्थ-कार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि बुद्धि में विचार कर छेने के अनुसार एक पदार्थ भी अनेक रूप से विविध्यत कर लिया जाता है। विशेष-विशेष ब्रुद्धियों का न्यापार हो जाने से उस भाव को उन वीज आदि परिणामों का विशेषणपना घटित हो जाता है।|देखो भाव एक ही प्रकार का नहीं है जैसा कि वैशेषिकों ने एक सत्त्व मान रखा है कि सत्-सत् ये प्रत्यय विशेषताओं से रहित होकर द्रव्य, गुण, कर्मों, में एक सा होना है जड़ या चेतन पदार्थों में एक सी ठहर रही उस सत्ता की विशेषताओं के झापक चिन्हों का अभाव है इस कारण सत्ता स्वरूप भाव एक ही है इस प्रकार नैयायिक या वैशेषिक का कहना युक्ति-पूर्ण नहीं है कारण कि भाव दो प्रकार के माने गये हैं स्याद्वादियों के यहाँ हलन, चलन, आदि परिस्पन्द स्वरूप और रुचि, तत्त्वज्ञान. सामायिक, उपशम, आदि अपरिस्पन्द स्वरूप यों नियम से दो प्रकार के माव गिनाये हैं "वर्तनापरिणामिकयाः परत्वापरत्वे च कालस्य" इस सूत्र से भी यह बात ध्वनित हो चुकी है उन दो भावों में सम्पूर्ण द्रव्यों के अन्तरंग में अनादि अनन्त काल तक परिणम रहा केवल अस्तित्वमात्र है वह भाव सम्पूर्ण सत्ताओं का संग्रह कर एकत्रित किया गया महासत्ता स्वरूप कथंचित् एक है इस कारण वह एक महासत्ता रूप मान मछे ही वीव्र आदि परिणामी की विशेषताओं को कराने वाला नहीं होवे किन्तु दूसरा व्यय, उत्पाद स्वरूप हो रहा परिस्पन्द स्वरूप भाव तो तीव्र आदिकों का विशेष करने षाळा हो जावेगा जो कि परिस्पन्द काय, वचन, आदि का अवलम्ब लेकर व्यापार करना स्वरूप है उस परिस्पन्द आत्मक भाव का युगपत्पना बन जाता है क्योंकि वह भाव काय आदि का सत्त्व है ऐसा अभीष्ट किया गया है।

कायवाङ्मनःकर्मयोगाधिकारात्कयं तस्य विशेषकत्विमिति चेत् वौद्धाद् व्यापारात् मेदेना-पोद्धारसिद्धेः । आत्मनोऽव्यतिरेकाद्वा तीव्रादीनां मावत्वसिद्धेः ।

यहाँ कोई आक्षेप करता है कि "कायवार मनःकर्म योगः" काय, वचन, मनों के अवलम्ब से हुआ परिस्पन्द स्वरूप योग है इसका अधिकार चला आ रहा है दूसरे सूत्र द्वारा उस परिस्पन्द को आस्रव कह दिया गया है ऐसी दशा में उस परिस्पन्द को विशेषताओं का सम्पादकपना मला कैसे वन

जायेगा १ यों कहने पर तो आचार्य छत्तर कहते हैं कि बुद्धि सम्बन्धी व्यापार से भेद करके भेद माब की सिद्धि हो जाने के कारण वह परिस्पन्द ही विशेषक हो जाता है "देवदत्तः पठित" देवदत्तेन पठ्यते' यहाँ जैसे बुद्धि अनुसार कुछ परिणितयों का छक्ष्यकर स्वातंत्र्य या पारतंत्र्य की विवक्षा कर छी जाती है उसी प्रकार बुद्धि सम्बन्धी न्यापार से परिस्पन्द की विशेषताओं अनुसार तीत्र आदि भावों का अन्तर पढ़ जाता है। अथवा एक बात यह है कि आत्मा से अभिन्न होने के कारण तीत्र आदिकों का भी भावपना सिद्ध है ऐसी दशा में अनेक आत्माओं के यथायोग्य तीत्र स्वरूप भाव या मन्द स्वरूप भाव युगपत् सम्भवते सन्ते आस्रवों की विशेषताओं को कर देते हैं भाव का सिद्धान्त अथपरिणितयां है जो कि परिणामी द्रव्यों से अभिन्न है अतः बुद्धि सम्बन्धी व्यापार की नहीं अपेक्षा रखते हुए भी वस्तुमृत तीत्र आदि आत्मक भावों द्वारा आस्रवों में विशेषताये उपज बैठती हैं। कारण भेद से कार्य भेद हो जाना अनिवार्य है कारण शक्तियों में व्यर्थ की पर्याछोचना नहीं चछ सकती है।

किं च, भावस्य भूयस्त्वात् असंख्येयलोकपरिमाणो हि जीवस्यैकैकस्मिन्नपि कपायादिपरि-णामे भावः श्र्यते । ततो युक्तं भावस्य युगपत्तीव्रादीनां विशेषकत्वं । एकत्वेऽपि वा मावस्य परेष्टवा बुद्ध्यानेकत्वकन्पनान्न चोद्यमेतत् ।

एक बात यहाँ यह भी हैं कि जैन सिद्धान्त अनुसार वास्तविकरूप से भाव परिणितयाँ बहुत सी हैं। जीव के एक एक भी कषाय, इन्द्रिय, अव्रत, आदि परिणाम में असंख्यात छोकों के प्रदेशों वरावर असंख्यातासंख्यात नामक संख्या परिमाण को घार रहे भाव हैं ऐसा आपशास्त्रों मे सुना जा रहा है एक एक कषायाध्यवसायस्थान के छिये असंख्यात छोक प्रमाण अनुमागाध्यवसाय स्थान नियत हैं अतः अनेक आत्माओं या एक आत्मा के अनेक गुण अथवा उन गुणों के प्रतिपक्षी कर्मों के उदय अनुसार हुये भाव युगपत् अनेक हो सकते हैं। तिस कारण भाव को युगपत् तीव्र आदिकों का विशेषकपना युक्तियों से सिद्ध हो जाता है अतः दूसरे नैयायिक या वैशेषकों की अभीष्टता करके भाव का एकपना होते हुये भी बुद्धि कर के अनेकपन की कल्पना कर देने से यह उक चोद्य हम जैनों के उपर नहीं चल सकता है हम दो, तीन, ढंगों से उक्त चोद्य के नहीं लागू होने को समझा चुके हैं।

वीर्यस्यात्मपरिणामत्वाच पृथग्ग्रहणमिति चेन्न, ति विशेषवती व्यपरोपणादिष्वास्त्रवमेदशा-प्नार्थत्वात् पृथक्त्वं तद्ग्रहणस्य। वीर्यवतो धात्मनस्तीव्रतीव्रतरादिपरिणामिवशेषो जायत इति प्राण-व्यपरोणादिष्वास्त्रवफलमेदो शायते । तथा च तीव्रादिग्रहणसिद्धिः । इत्तरथा हि जीवाधिकरणस्वरूपत्वा-द्वीर्यवत्तीव्रादीनामिष पृथग्ग्रहणमनर्थकं स्यात् तिन्निमित्तत्वाच्छरीराधानत्यसिद्धिः । कथं १ अनुमाग-विकल्पादास्त्रवस्यानं तत्वात्तत्कार्यश्ररीरादीनामनंतत्वोपपत्तेः ।

यहाँ कोई पण्डित आशंका करता है कि वीर्य तो आत्मा का ही परिणाम है अधिकरण होरहे जीव के कह देने से ही उसके परिणाम माने गये वीर्य का प्रहण हो ही जाता है परिणामों वाला ही परिणामी वील अधिकरण हो सकता है अतः आस्रव के उक्त विशेषकों में वीर्य का प्रथक प्रहण करना उचित नहीं है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि विशेषक्प से उस वीर्य वाले आत्मा का प्राणिहिंसा, असत्यभाषण आदि कियाओं के करने में भिन्न भिन्न प्रकार का आस्रव होता है इस वात

को समझाने के छिये उस वीर्य का पृथक रूप से प्रहण करना समुचित है जब कि वीर्य वाछे आत्मा के तीव्र, तीव्रतर, आदि परिणाम विशेष उपज जाते हैं इस कारण हिंसा, झूठ, अचीर्य आदि कृत्यो में आस्रव के फलों का भेद जान लिया जाता है और तिस ही प्रकार से यानी आस्रव के फल में भेद हो जाने की अपेक्षा से ही तीन्न, मंद आदि के पृथक रूपेण प्रहण करने की भी सिद्धि होजाती है अन्यथा यानी आसर्वों के फलों के भेद का ज्ञापन करना यदि सूत्रकार को अभीष्ट नहीं होता तो जीव नामक अधिकरण के स्वभाव हो जाने के कारण वीर्य परिणति के समान तीव्र आदिकों का भी पृथक ग्रहण करना व्यर्थ हो जाता, जब कि यह नियम है कि मिन्न कार्यों का होना मिन्न कारणों पर ही अवलिम्बित है तिस कारण निर्णय हुआ कि अनुभाग शक्ति अनुसार भिन्न भिन्न फल वाले उन आस्नवो का निमित्त मिल जाने से आत्मा के शरीर, मुखाकृति, सुख, दुःख, आदि के अनन्तपन की सिद्धि हो जाती है। किस प्रकार होजाती है १ इसका उत्तर यह है कि कवायों अनुसार पढ गये अनुमागों के विकल्प से आस्रव का अनन्तपना हो जाता है और अनन्त आसवों से उनके कार्य हो रहे शरीर, वचन, इप्ट, अनिष्ट प्राप्ति, वियोग, आदि का अनन्तपना संयुक्त बन जाता है। तभी तो जगत् में अनेक प्रकार के शरीर, भिन्न-भिन्न मुखाकृतियां, न्यारी न्यारी जाति के सुखदुःख, पृथक् पृथक् प्रकृतियां, मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना, पाण्डित्य के न्यारे न्यारे ढंग, वक्तत्वकला, लेखन कला आदि फल होरहे प्रतीत होरहे हैं। यद्यपि इनमें आत्म पुरुषार्थ भी कुल कारण पह जाता है फिर भी तीव्र आदि भावों अनुसार न्यारी नगरी अनुभाग शक्तियों को लिये हुये हुआ अनन्त कार्यों को करने वाला कर्म का आस्नव ही अन्तरंग कारण प्रधान माना गया है। कर्मी की बड़ी विचिन्न शक्ति है आज कल जितने मनुष्य दृष्टिगोचर होरहे है किसी भी एक की दूसरे से आकृति (सूरत मूरत) नहीं मिलती है इस प्रकार सुक्ष्मता से विचारने पर बन्दर, बैंक, घोड़ा, हाथी, कबूतर,तोता, चुहा, यहां तक कि चींटो, मक्खी, वृक्ष, वेल, अंक्रुर, गेहूँ, चना, आम, अमरूद आदिकों की भी आकृतियां न्यारी न्यारी हैं पूर्व कालो में भी जितने मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बन्दर आदि हो चुके है और भविष्य काल में भी जितने होंगैंगे उनकी भी आकृति, गति, मति, आदि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की ही होचुकीं और होंगी। जगत् में कारण के विना कोई कार्य नहीं होता है इन सब अनन्ते प्रकार के कार्यों का अन्तरंग कारण इस सूत्र में समझा दिया गया है। कर्म सिद्धान्त को जानने वाले विद्वानों से यह रहस्य छिपा नहीं रहता है। सांचे में ढाले गये रुपये, पैसे, खिलौना, आदि जह पदार्थ मले ही एक से बना लिये जायं किन्तु कर्मवि-पाक से होने वाली जीवों की विचित्र परिणितयाँ तो वास्तविक मूल कारणों पर अवलिम्बत है।

#### कुतः पुनः सांपरायिकास्रवाणां विशेषः किं हेतुकेभ्यश्च प्रपंच्यत इत्याह ।

यहाँ कोई जिज्ञासु पूंछता है कि किस कारण से फिर साम्परायिक आस्रवों के विशेपों का यहां विस्तार किया जा रहा है ? और वे आस्रव की विशेषताओं को करने वाले तीव्र आदि भाव भला किन हेतुओं से उपज रहे वैसे विशेषक बन बैठते हैं ? बताओ । अर्थात्—आस्रवों में अन्तर डालने वाले तीव्र-भाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष इन पंचम्यन्त पदों के वाच्यार्थों का हेतु क्या है ? और यहां इनसे हुये आस्रवों के विशेषों का प्रपंच क्यों किया जा रहा है ? यों दो प्रश्नों के उत्तरों की जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार दो वार्तिकों द्वारा समाधान को कहते हैं।

तीव्रत्वादिविशेषेभ्यस्तेषां प्रत्येकमीरितः। षंधः कषायहेतुभ्यो विशेषो व्यासतः पुनः॥१॥

### स युक्तः सूत्रितिश्चत्रः कर्मबंधानुरूपतः। तच्च कर्म नृणां तस्मादिति हेतुफलस्थितिः॥२॥

जीव के कपायों को हेतु मान कर हुये तीव्रपन, मंदपन, आदि विशेपों से प्रत्येक-प्रत्येक उन आसर्वों का विशेष या साम्परायिक कर्मों का वंध विशेष हो रहा कह दिया गया है हॉ विशेष-विशेष वह कर्म बंध होना तो फिर इस सूत्र में विस्तार से सूचित किया गया है जो कि पूर्व उपार्जित कर्मवंध की अनुकूलता से चित्र विचित्र प्रकार का वंध हुआ युक्त ही है और भविष्य में भी जीवों के कर्मवंध अनु-सार पुनः वे कर्म उपजेगे और उन वॅघे हुये कर्मों से पुनः जीवों को फल प्राप्त होगा यो द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म यह हेतु फल की व्यवस्था अनादि काल से चली आ रही है यदि मोक्षी-पयोगी संवर और निर्जेरा के कारण उपस्थित नहीं किये जायंगे तो यह धारा अनन्तानन्त काल तक इसी प्रकार चली जायगी। अतः उत्तर हो जाता है कि तीव्रत्व आदि के कारण कवाये इन्द्रियाँ आदि हैं और आसवों के विशेषों का विस्तार अनेक प्रकार की हेतुफल व्यवस्था का परिज्ञान कराने के लिये सूत्र में कह गया है। भावार्थ-नाना कपाय या द्रव्य, क्षेत्र, आदि परिस्थितियों अनुसार हुये तीव्रभाव, मंद-भाव, आदि कारणों से कर्म के आसवों में अन्तर पढ़ जाता है। किसी आत्मा में इन्द्रिय, कपाय, अव्रत, और क्रियाओं की तीव्रता हो जाती है। सिंह में क्रोध की तीव्रता है और हिरण के क्रोध मन्द है, प्रचण्ड गृहस्थ और प्रशान्त मुनि के भावों में अन्तर है। कोई आत्मा जान करके इन्द्रिय, कपाय, आदि मे प्रवृत्ति करता है उसके महान् आस्रव होता है। उस समय मछिछयों को नहीं भी मार रहे घीवर से भूमि को जोत रहा किसान अल्प पापी है। कचित आकर्षक योग के भी अविभाग प्रतिच्छेद वढ जाते हैं अज्ञात भाव में इन्द्रिय आदिकों की प्रवृत्ति होने पर अल्प आस्नव होता है विशेष अधिकरणों के होने पर भी आस्नव में विशेष हो जाता है जैसे कि परस्त्री गामी पुरुष के वेश्या का आर्छिगन करने में अल्पासव है किन्तु राज-पत्नी, गुरुपत्नी, या आर्थिका के आर्छिंगन करने पर महान् पाप आस्रव होता है। चोर किसी सेठ का द्रव्य चुराता है उसमें उतना दुष्कर्म आस्रव नहीं होता है जितना कि गुरुद्रोह, मित्रद्रोह करते हुये अपने परम हितैषी गुरु या मित्र का द्रव्य चुरा छेने पर महान् पाप आस्तव होता है। कचित् झात भाव की अपेक्षा एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय जीवों के अज्ञात भावों से पाप अधिक छग जाता है। इसी प्रकार बिशेष वीर्य होने पर वज्रऋषमनाराचसंहनन वाले पुरुष के इन्द्रिय आदि का व्यापार होने पर महान् आस्रव होता है सावमे नरक तक जा सकता है किन्तु हीन संहनन वाले पुरुष द्वारा पाप कर्म किये जाने पर अल्प आसव होता है तीसरे नरक तक ही जा सकता है। इसी प्रकार, क्षेत्र, काल, आदि से भी आस्नव में विशेषता हो जाती है। घर मे ब्रह्मचर्य का भंग करने पर अल्प आस्नव होता है किन्तु विद्यालय, स्वाध्यायशाला, देवस्थान, तीर्थमार्ग और तीर्थ स्थानों में व्यभिचार प्रधृत्ति करने पर उत्तरोत्तर महान् पाप का आस्नव होगा। इसी प्रकार प्रातः काल, मध्याम् काल, स्वाध्याय काल, सामायिक काल में भी कर्मों के आसव का तारतस्य है उक्त कार्य कारण भाव की विश्रुद्धि, संक्लेशभावों अनुसार पुण्य, पाप, दोनों में व्यवस्था कर लेनी चाहिये तभी तो कर्मों के बंध की विचित्रता सध सकेगी, देवागम के 'कामादिप्रभवश्चित्रः कर्मवंधानुरूपतः । तच्च कर्म स्वहेतुम्यो जीवास्ते शुद्धपशुद्धितः" इस रछोक की अष्टसहस्री में प्रन्थकार ने कर्मसिद्धान्त का अच्छा विवेचन किया है।

जीवस्य भावास्त्रवो हि स्वपरिणाम एवेंद्रियकषायादिस्तीव्रत्वादिविशेषात् । प्रपंचतः पुनः

कषायिवशेषकारणादिशिष्टो जातः । स च कर्मबंधानुसारतोऽनेकप्रकारो युक्तः स्त्रितः। कर्म पुनर्नृणाम-नेकप्रकारं कषायिवशेषाद्भावकर्मण इति हेतुफलन्यवस्था । परस्पराश्रयान तद्व्यवस्थेति चेन, बीजांकुरवदनादित्वात्कार्यकारणमावस्य तत्र सर्वेषां सप्रतिपत्तेश्च ।

जीव के इन्द्रिय, कंषाय, आदि स्वरूप हो रहा भावास्त्रव तो उस जीव का निज परिणाम ही है जो कि तीव्रत्व, मन्दत्व, आदि विशेषों से विशेषताओं को लिये हुये हैं। विस्तार से विचार करने पर तो यह जान लिया जाता है कि वह भाषास्रव विशेष कषाय स्वरूप कारणों से विशिष्ट हो चुका है अतः कर्म बंध के अनुसार से वह भावास्रव अनेक प्रकार है जो कि सूत्र द्वारा श्री उमास्वामीमहाराज ने समुचित कह दिया है। हाँ जीवों के फिर कर्म तो अनेक प्रकार के हैं जो कि भावकर्म होरहे कषाय विशेषों से उपज जाते हैं। अर्थात् कषाय विशेषों से द्रव्य कर्म बंधते हैं और फल काल में द्रव्य कर्मों का उद्य आने पर आत्मा में क्रोध आदि भावकर्म उपज जाते हैं इस प्रकार कषाय और कर्मों में कार्य कारण व्यवस्था होरही है। यदि कोई बालक यहाँ यों आक्षेप करे कि यहां तो अन्योन्याश्रय दोष हुआ द्रव्यकर्म से भावकर्म हुये और भावकर्मों से द्रव्यकर्म हुये यही तो इत्रेतराश्रय है जैसे कि दीपक कब जले जब दियासलाई मिले और दियासलाई की डिब्बी अंधेरे में कब मिले जब दीपक जल चुके इसकारण वह हेतुफळव्यवस्था नहीं हुई। प्रन्थकार समाधान करते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि बीज और अक्कर के समान यह द्रव्यकर्म और भावकर्म का कार्यकारणभाव अनादि काल से चला आरहा है। उस कार्य-कारणभाव में सभी वादी प्रतिवादी पण्डितों की समीचीन प्रतिपत्ति होरही है किसी को विप्रतिपत्ति नहीं है। अर्थात् सूक्ष्मदृष्टि से विचारने पर जैसे बीज अंकुर में कोई अन्योन्याश्रय नहीं है जिस बीज से जो अंकुर हुआ है उस अंकुर से वही बीज नहीं उपजता है किन्तु न्यारा ही बीज उपजता है सादृश्य से मले ही उसको बीज कह दिया जाय न्यारे न्यारे अंकुरों से भिन्न भिन्न बीज और भिन्न भिन्न बीजो से पृथक पृथक अंकुर उपज् रहे हैं। कार्य के प्रतिबन्धक अन्योन्याश्रय को हम भी दोप मानते है किन्तु यहां वह दोप अणुमात्र भी नहीं है जिस भाव कुर्म से द्रव्यकर्म बंधा है वह फल काल में दूसरे हो भाव कर्म को उपजावेगा और उस भाव कर्म से अन्य ही पौद्गुलिक कर्मों का बंध होगा यों कोरे शब्दसादृश्य से अन्योन्याश्रय तहीं होजाता है। यहां वस्तु ल्यवस्था त्यारी द्यारी है अतः तीव्र, मन्द, आदि सूत्र द्वारा अनन्त प्रमेय को सूचित करा देना श्री सूत्रकार महाराज् का अतीव प्रशस्त कार्य है।

#### किं पुनरत्राधिकरणमित्याह ।

डफ सूत्र में कहे गये तीत्र मंद आदि को हमने समझ लिया है किन्तु फिर अधिकरण की नहीं समझा है अतः बताओं कि यहां प्रकरण अनुसार अधिकरण भला क्या पदार्थ है ? ऐसो विनीत शिष्य की जिझासा प्रवर्तने पर श्री डमास्वामी महाराज इस अगळे सूत्र को कहते हैं।

## ग्रिधिकरगां जीवाजीवाः ॥७॥

यहाँ आस्रव के प्रकरण में अधिकरण हो रहे तो जीव और अजीव पदार्थ हैं अर्थात्-जिस द्रव्य का अवलम्ब लेकर आस्रव उपजवा है वह द्रव्य यहाँ अधिकरण कहा जाता है यद्यपि जीव द्रव्य के ही सर्व आस्रव होते हैं फिर भी जीव द्रव्य का आश्रय लेकर जो आस्रव उपज्ञता है उसका अधिकरण जीव क्षीर अजीव द्रव्य को आश्रय मान कर जो कर्मों का आस्नव होता है उसका अधिकरण अजीव द्रव्य माना जाता है जीवों और हिंसा, देवपूजा, आदि के उपकरण हो रहे अजीवों का अवलम्ब पाकर आस्नविशेप हुआ करते हैं।

द्विनचनप्रसंग इति चेन्न, पर्यायापेक्षया बहुत्विनर्देशात्। नहि जीवद्रव्यसामान्यमजीवः द्रव्यसामान्यं वा हिंसाद्युपकरणमावेन सांपरायिकास्रवहेतुत्वेनाधिकरणत्वं प्रतिपद्यते केनचित्पर्या-येण विशिष्टेनैव तस्य तथामावप्रतीतेः।

यहाँ कोई पूँछता है कि जब मूछ पदार्थ जीव क्षजीव दो हैं तो फिर 'जीवाजीवी' इस प्रकार द्विव-चनान्त पद के ही कहने का प्रसंग प्राप्त हुआ गौरवाधायक "जीवाजीवाः" ऐसा बहुवचनान्तपद सूत्रकार ने क्यों कहा १ प्रनथकार कहते हैं कि यह प्रसंग तो नहीं देना क्यों कि पर्यायों की अपेक्षा से यहाँ वहु-वचन का निर्देश किया गया है। जीव अजीवों की पर्याये ही तो अधिकरण हैं सामान्य जीवद्रव्य अथवा सामान्य अजीव द्रव्य तो हिंसा आदि के उपकरण भाव करके साम्परायिक आस्रव के हेतुपनेसे अधि-करणता को प्राप्त नहीं करते हैं किन्तु किसी न किसी पर्याय से विशिष्ट हो रहे पने करके ही उन जीव अजीवों को तथा भाव यानी आस्रवहेतुद्रव्यत्वेन प्रतीति हो रही है अतः पर्यायों की विवक्षा अनुसार वहुवचन कहा गया है। पर्यायें अनेक हैं।

सामानाधिकरण्यं तद्मेदार्पणया जीवाजीवास्तदधिकरणमिति । सर्वथा तद्मेदेऽमेदे च सामानाधिकरण्याज्ञपपत्तिः ।

चन जीव, अजीवों का अधिकरण के साथ अमेद वने रहने की विवसा से समान अधिकरण-पना वन जाता है। जीव अजीव ही तो उस आस्नव के अधिकरण हैं उन उद्देश और विषेयदलों का सर्वथा भेद होने पर सामानाधिकरण्य नहीं बन पाता है जैसे कि मरतक्षेत्र और सिद्धिशला अथवा आकाश और ज्ञान का समानाधिकरण्पना नहीं है तथा सर्त्रथा अमेद होने पर मी समान विभक्ति या समान वाच्यार्थ अनुसार समानाधिकरण्पना नहीं बनता है जैसे कि बुद्धि के साथ ज्ञान का, घट के साथ कलश का सामानाधिकरण्य नहीं है तमी तो वैयाकरणों के यहाँ उद्देश विषेय पदों के अर्थ में कथंचित् व्यमिचार प्रवर्तने पर सामानाधिकरण्य लक्षणा कर्मधारय वृत्ति उपजती है नीलान्यरं यहाँ नीलपन को लोड़ कर वस्त्रपना घौले वस्त्रों में है और वस्त्रों को लोड़ कर नीलपना कम्बल, स्याही, आदि अन्य पदार्थों में भी ठहर जाता है अथवा नील रंग के नष्ट हो जाने पर भी वस्त्र ठहरा रहता है। ज्ञानों का परिवर्तन होते हुये भी आत्मा वह का वही बना रहता है अतः कथंचित् मेदामेद होने से जीवों और अजीवों के साथ अधिकरण का सामानाधिकरण्य है।

तत्त्वेभिर्निर्धारणार्थः स्रत्ने सामध्याश्चिर्देशः । तेषु तीव्रमंदज्ञाताज्ञातमावाधिकरणवीर्यविश्वेषेषु यद्धिकरणं तस्य जीवाजीवात्मकत्वेन निर्धारणात् । तदेव दर्शयति ।

वह अधिकरण तो इन जीव अजीवों, करके निर्धारण करने के लिये सूत्र में कहा गया है निर्धारण जिससे होता है उस के 'वाचक पद से षष्टी या सप्तमी 'विभक्तियाँ होती हैं यहाँ भी विना कहे ही 'सामर्थ्य से तीव्र, मंद आदि पंचस्यन्त पद को 'सामयन्त या षष्ठयन्त बना लिया जाय और अधमान्त

आस्रवः के स्थान में आस्रवस्य यों पष्ठी विमक्ति का विपरिणाम कर लिया जाय तदनुसार यह अर्थ हो जाता है कि उन तीव्रमाव, मन्द्रमाव, ज्ञातमाव, अज्ञातमाव, अधिकरण विशेष और वीर्यविशेष इन में जो अधिकरण है उसका जीव, अजीव, स्वरूपने करके निर्धारण किया गया है। जाति, गुण, क्रिया, और संज्ञाओं करके समुदाय से एक देश अवयव का जो पृथक करना है वह निर्धारण है। तथा उस आस्रव के अधिकरण जीव अजीव हैं। उसी सिद्धान्त को स्वयं अन्थकार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा दिखलाते है।

### तत्राधिकरणं जीवाजीवा यस्य विशेषतः। साम्परायिकभेदानां विशेषः प्रतिसूत्रितः॥१॥

उन तीव्र आदि विशेषकों में जिस आस्रव के विशेष रूप से जीव और अजीव अधिकरण हो रहे हैं उस साम्परायिक आस्रव के भेदों की विशेषता को करने वाळा एक प्रतिविशेष इस सूत्र द्वारा कहा जा चुका है।

#### तदधिकरणं जीवजीवा इति प्रतिपत्तव्यं ।

आस्त्रव का वह अधिकरण तो जीव और अजीव पदार्थ हैं इस प्रकार जिज्ञासुओं को इस सूत्र द्वारा समझ छेना चाहिये।

### तत्राद्यं कृतो भिद्यते इत्याह ।

उन जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण आस्त्रवों के मध्य में आद्य हो रहे जीवाधिकरण का किन-किन हेतुओं से भेद प्राप्त हो जाता है ? इस प्रकार श्रद्धालु शिष्य की जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अप्रिम सूत्र को यों स्पष्ट कह रहे हैं।

# ग्राद्यं संरंभसमारंभारंभयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैस्त्रि-स्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥८॥

आदि में होने वाला जीवाधिरण आसव तो संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ और योग तथा कृत, कारित, अनुमोदना एवं कषाये इनके विशेषों करके एक एक के प्रति तीन वार पुनः तीन वार पुनः अपि तीन बार अनन्तर चार बार गिनती करते हुये एक सौ आठ भेद वाला हो जाता है। अर्थात्-प्रमाद वाले जीव का हिंसा, असत्य आदि में प्रयत्न का आवेश करना संरम्भ है। हिंसा आदि के साधनों का अभ्यास करना समारम्भ है। हिंसा आदि का प्रथम प्रारम्भ कर देना आरम्भ है। काय परिस्पन्द, वाक परिस्पन्द, और मनोवलम्ब परिस्पन्द करके योग तीन प्रकार का कहा जा चुका है। अपनी स्वतंत्रता से किये गये कार्य को कृत कहते हैं, दूसरे के प्रयोग की अपेक्षा कर बनाया गया कारित है, अन्य करके किये जा रहे हिंसा आदि का प्रतिष्ध नहीं कर अभ्यन्तर में उसकी अनुमोदना करने में लगरहा मानस परिणाम अनुमत समझा जाता है। कोधादि कषायों को समझाया जा चुका है विशेष का सर्वन्न अन्वय हो रहा है तीन बार संरम्भ, समारम्भ, आरम्भों करके, तीन बार योग विशेषों के साथ, यथाक्रम से तीन वार कृत, कारित अनुमोदना विशेषों के अनुसार, चार वार कषाय विशेषों करके गणना की अभ्यावृत्ति करते हुये एकसी

आठ भेद हो जाते हैं। गोन्मटसार जीवकाण्ड में प्रमाट के प्रकरण में कहे गये संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, और समुद्दिप्ट यहाँ भी लगाये जा सकते हैं।

आद्यग्रहणमनर्थकम्रत्तरस्त्रे परवचनसामध्यात्सिद्धेरिति चेन्न, विस्पष्टार्थत्वात्तस्य । तद-ग्रहणे हि प्रतिपत्तिगौरवप्रसंगः । परवचनसामध्यादनुमानात्संप्रत्ययात्परशब्दस्येष्टवाचिनोऽपि भावात्तद्वचनादाद्यसंप्रत्ययाऽसिद्धेः स्क्तिमह ग्रहणं ।

यहाँ कोई शंका करता है कि सूत्र में आद्य शब्द का प्रहण करना व्यर्थ है क्योंकि आगे कहें जाने वाले उत्तरवर्ती "निवर्तनानिक्षेप" आदि सूत्र में पर शब्द के कहने की सामर्थ्य से ही अर्थापत्या यहाँ आद्य शब्द का अर्थ सिद्ध हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि विशेपरूपेण स्पष्ट करने के लिये इस सूत्र में आद्य पद का प्रहण किया गया है। यदि उस आद्य पट का प्रहण नहीं करते तो कठिनता से प्रतिपत्ति होती अतः अर्थकृत गौरष हो जाने का प्रसंग आजावेगा जो कि इष्ट नहीं है। देखिये उत्तर सूत्र में परवचन की सामर्थ्य से यहाँ अनुमान प्रमाण से ही आद्य शब्द के प्रथम अर्थ की समीचीन प्रतिति हो सकती थी, यहाँ विचारिये कि अनुमान प्रमाण की उत्पत्ति में हेतु का उपलम्म, व्याप्तिप्रहण, व्याप्तिस्मरण, पक्षवृत्तित्वज्ञान, निगमन यों अनेक ज्ञान उपजाने पढ़ते तब कहीं विना कहे ही आद्य का अर्थ अर्थापत्त्या सिद्ध होता और अनेक स्थूल दुद्धि वाले शिष्य तो उस अर्थ की प्रतिपत्ति ही नहीं कर पाते अतः परानुप्रह में प्रवर्त रहे सूत्रकार महाराज स्पष्ट प्रतिपत्ति कराने के लिये आद्य शब्द का कण्ठोक्त प्रतिपादन कर देते हैं। एक बात यह भी है कि अगिले सूत्र में इष्ट अर्थ को कहने वाले भी पर शब्द का सद्भाव है अतः उस पर शब्द के कहने से आद्य शब्द के अर्थ की समीचीन प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है इस कारण यहाँ सूत्र में श्री उमास्वामी महाराज ने आद्य शब्द का प्रहण बहुत अच्छा कर दिया है।

प्रमादवतः प्रयत्नावेशः प्राणव्यपरोपणादिषु संरंगः, क्रियायाः साधनानां समस्यासी-करणं समारम्मः, प्रथमप्रवृत्तिरारं मश्चादय आद्यकर्मणि द्योतनत्वात्। संरमण संरंगः, समारभणं समा-रंभः, आरं मणमारंभ इति मावसाधनाः संरंभादयो, योगशब्दो व्याख्यातार्थः कायवाद्यमनःकर्म योग इति । कृतवचनं कर्तुः स्वातंत्र्यप्रतिपन्यर्थं, कारिताभिधानं परप्रयोगापेक्षं, अनुमतशब्दः प्रयोक्त-र्मानसव्यापारप्रदर्शनार्थः, क्रिचन्मौनव्रतिकवत्तस्य वचनप्रयोजकत्वासंभवात् कायव्यापारेऽप्रयोक्तः स्वान्मानसव्यापारसिद्धेः।

प्रमाद वाले जीव का स्वपर के प्राणिवयोग आदि में जो प्रयत्न का आवेश (उत्साह विशेष) होना है वह संरम्भ है। साध्यभूत किया के साधनों का मले प्रकार अभ्यास करना यानी अनभ्यस्त को जो अभ्यस्त करना है वह समारम्भ है। शुभ अशुभ कियाओं के करने मे प्रथम प्रशृंत करना आरम्भ है। च, आड, प्र, आदिक उपसर्ग आदि में होने वाली किया के धोतक हो जाते हैं "निपाता धोतका मवन्ति" आरम्भ शब्द मे पढ़ा हुआ आह् निपात आधा कर्म का धोतक है। संरम्भण किया मात्र संरम्भ है सम् उपसर्ग पूर्वक रम धातु से या रिम धातु से भाव में घड़ा प्रत्यय कर संरम्भ शब्द बना लिया जाता है। इसी प्रकार समारम्भ मात्र किया करना समारम्भ है यहा भी सम्, आह्र, उपसर्ग पूर्वक रिम धातु से भाव

में घन् प्रत्यय करके समारम्य को साध लिया जाता है। आरम्य मात्र क्रिया कर देना आरम्य है। आड पूर्वक रस धातु से भाव में घन् प्रत्यय कर आरम्य शब्द का साधन कर लिया जाता है। यों संरम्स आदि शब्द शुद्ध धात्वर्थ मात्र को कह रहे भाव साधन है। "कायवाह्मनःकर्म योगः" इस सूत्र में योग शब्द का अर्थ यों वखाना जा चुका है कि काय, वचन, मनों के अवलम्ब से आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द होना योग है। इस सूत्र में पढ़े हुये छत शब्द का निरूपण तो कर्ता की स्वतंत्रता की प्रतिपत्ति कराने के लिये हैं अर्थात्—आत्मा ने स्वतंत्र होकर उस कार्य को स्वयं किया है और कारित शब्द का कथन दूसरों के प्रयोग की अपेक्षा कर कार्यसिद्धि कराने के लिये हैं अनुमत शब्द तो प्रयोक्ता के मानसिक व्यापारों का प्रदर्शन कराने के लिये हैं कहीं कहीं मौन व्रती पुरुप के समान उस अनुमोदक को वचन वोलने का प्रयोजकपना असम्भव है। कार्य द्वारा व्यापार करने में प्रयोक्ता नहीं होने से इसके मानसिक व्यापारों की सिद्धि हो जाती है। अर्थात्—जैसे चुप होकर आंखों से देख रहा पुरुष उस कार्य का निषेध नहीं करने से अपने मन में उसकी अनुमोदना करता रहता है यह शरीर का कोई व्यापार नहीं करता है वचन भी नहीं बोलता है केवल मन में अभ्यन्तर परिणामों द्वारा उस कार्य के होने देने में अनुमोदन करता रहता है ये तीन त्रिक हुये।

कपंत्यातमानामिति कषायाः प्रोक्तलक्षणाः । विशेषशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिर्ध्वजिवत्, तेन संरभादिविशेषैयोगिविशेषैः कृतादिविशेषैः कषायविशेषैरेकशः प्रथममधिकरणं मिद्यत इति स्त्रार्थो व्यवतिष्ठते । एतदेवाह ।

चौथा चतुष्क इस प्रकार है कि आत्मा जो कषते रहते हैं यानी आत्मा के स्वामाविक परिणामों की हिंसा करते रहते है इस कारण वे कषाय हैं। कपायों का छक्षण दूसरे अध्याय में बहुत अच्छा कहा जा चुका है। "द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमिमसंबध्यते" इस नियम अनुसार यहां द्वन्द्व के अन्त में पद्दे हुये विशेष शब्द की प्रत्येक पूर्व पद में परिसमाप्ति कर देनी चाहिये जैसे कि देवदत्त, जिनदत्त, गुरुदत्त को भोजन करा दो यहां भोजन किया का उक्त तीनों व्यक्तियों में परिपूर्ण रूप से अन्वय हो जाता अर्थात्–प्रत्येक को भर पेट भोजन कराया जाता है ऐसा नहीं है कि एक के पेट भरने योग्य भोजन को ही तीनों मे तिहाई तिहाई वांट दिया जाय, तिस कारण संरम्भ आदि विशेषों करके और योग विशेषों करके तथा छत आदि विशेषों करके एव कपायविशेषों करके एक एक प्रति तीन आदि भेदो घटित करते हुये पहिले जीवाधिकरण आस्रव को भिन्न भिन्न कर लिया जाता है इस प्रकार सूत्र का अर्थ व्यवस्थित हो जाता है। इस वात को ही प्रन्थकार अग्रिमवार्तिकों द्वारा स्पष्ट कह रहे हैं उसको सावधान होकर सुनिये।

जीवाजीवाधिकरणं प्रोक्तमायं हि भियते। संरंभादिभिराख्यातैविंशेबेस्त्रिभिरेकशः ॥१॥ योगैस्तन्नवधा भिन्नं सप्तविंशतिसंख्यकं। कृतादिभिः पुनश्चैतद्भवेद्घोत्तरं शतं॥२॥ कषायैभिंद्यमानात्मचतुर्भिरिति संग्रहः। कषायस्थानभेदानां सर्वेषां परमागमे॥३॥ पूर्वसूत्र करके जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण आस्रव वहुत अच्छा कहा जा चुका है उन में आदि का जीवाधिकरण तो वखाने गये तीन संरंभ आदि विशेषों करके एक-एक प्रति तीन योग विशेषों से भिन्न हो रहा सन्ता नौ प्रकार भिन्न हो जाता है। वह नौ प्रकार का पुनः छत आदि विशेषों करके भिन्न हो रहा सन्ता सत्ताईस संख्या वाला हो कर भिन्न हो जाता है। पुनः यही सत्ताईस संख्या वाला आस्रव स्वयं अपने चार प्रकार के भेदों को प्राप्त हो रही कपायों करके आठ ऊपर सौ यानी एक सौ आठ प्रकार हो कर भेद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कपाय स्थानों के सम्पूर्ण भेदों का सर्वज्ञ प्रतिपादित परमोत्छष्ट जिनागम मे संप्रह कर लिया गया है। अर्थात्-क्रोध,मान, माया, लोम, चार कपायों के भी अनन्तानुवन्धी आदि चार चार भेदों से अथवा असंख्यात लोक प्रमाण कपाय जातियों से गुणा करने पर हुये असंख्यात मेदों का इन्हीं एकसौ आठ में संप्रह कर लिया जाता है ऐसा प्रक्षण जैन सिद्धान्त मे सर्वज्ञ आम्नाय प्राप्त चला आ रहा है।

जीवाधिकरणं संरंभादिमिस्त्रिमिमिद्यमानं हिंसास्रवस्य तावत् त्रिविधं। हिंसायां संरंभः समारंभः आरंभरचेति। तदेव योगैस्त्रिभिः प्रत्येकं मिद्यमानं नवधावधायते कायेन संरंमो वाचा सरंभो मनसा संरंभ इति, तथा समारंभस्तथा चारंभ इति। तदेव नवमेद कृतादिभिभिन्नं सप्तिं शितसंख्यं कायेन कृतकारितानुमताः संरंभसामारंभारंभाः, तथा वाचा मनसा चेति। पुनर्चैतत्सप्त-विश्वतिमेदं कपायः क्रोधादिभिश्वतुर्भिभिद्यमानात्मकं भवेदष्टोचरशतं क्रोधमानमायालोभैः कृतकारितानुमताः कायवाङ्मनसा सरंभसमारंभारंभा इति।

हिंसा अवलम्ब आस्रव के संरंभ आदिक तीनों करके भद को प्राप्त हो रहा सन्ता जीवाधि-करण तो तीन प्रकार का है जो कि हिंसा करने में प्रयत्नावेश स्वरूप संरम्भ करना और साधनों का एकत्रीकरण रूप समारम्भ करना तथा हिंसा मे आद्य प्रक्रम स्वरूप आरम्भ करना यों तीन प्रकार है वही तीनों प्रकार का जीवाधिकरण तीन योगों करके प्रत्येक भेद को प्राप्त हो रहा सन्ता नौ प्रकार का यों निर्णीत कर लिया जाता है कि १ काय करके संरम्भ होना २ वचन करके संरम्भ होना ३ मन करके सरम्भ होना यों तीन संरम्भ हुये तिसीप्रकार ४ काय करके समारम्भ ५ वचन करके समारम्भ ६ मन करके समारम्भ यों तीन समारम्भ हुये तिस ही ढंग से ७ काय करके आरम्भ ८ वचन करके आरम्भ ९ मन करके आरम्भ यों तीन आरम्भ हुये सब मिला कर नौ हुये, उन नौऊ भेदों को कृत आदिक के साथ मिल-भिन्न कर दिया जाय तो छत के साथ नौ और कारित के साथ नौ एवं अनुमत के साथ नौ यों सत्ताईस संख्या वाला जीवाधिकरण आस्रव हुआ। अकेली काय के साथ कृत, कारित, अनुमोदन और संरम्भ, समा-रम्भ, आरम्भ की गणना ऋर देने से नौ भेद हुये तिसी प्रकार चचन और मन से भी गणना अभ्याष्ट्रि कर देने पर सत्ताईस भेद हो जाते हैं फिर भी इन सत्ताईस भेदों को क्रोघादि चार कपायों के साथ प्रत्येक भेद को प्राप्त हो रहे स्वरूप एक सौ आठ भेद हो जायंगे। क्रोध,मान,माया, छोमो करके कृत, कारित, अनुमोदना होती हुई काय, वचन, मनों द्वारा संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ स्वरूप जीवाधिकरण आस्रव हैं। इनका प्रस्तार पूर्वक परिवर्तन यों किया जा सकता है कि प्रथम ही सबसे पिहलों के साथ क्रोधािष चार कषायों को मुगता दिया जाय पुनः कृत को छोड़ कर कारित पर आजाना चाहिये पश्चात्-अतुम्रोः दना पर संक्रमण कर छिया जाय ये बारह काय योग पर हुये इसी प्रकार बारह वचन योग पर और बारह मनोयोग पर लगा कर छत्तीस भेद संमारम्भ के हो जाते हैं। इसी प्रकार छत्तीस भेद समारम्भ और छत्तीस भेद आरम्भ के करते हुये सब एक सौ आठ भेद होजाते हैं।

तथैवानृतादिष्वव्रतेषु योज्यं। एवं कषायस्थानभेदानां सर्वेषां परमागमे संग्रहः कृतो भवति। तदप्यष्टोत्तरशतं प्रत्येकमसंख्येयैः कषायस्थानैः प्रतिभिद्यमानसख्येयमिति जीवाधिकरणं व्याख्यातं।

जिस प्रकार हिंसा अनुकूछ आसव में एक सौ आठ भेद छगा दिये है तिस ही प्रकार झूंठ, चोरी, आदि अवतों में भी जोड़ छेना चाहिये। इस ही प्रकार कपायाध्यवसाय स्थान के सम्पूर्ण भेदों का परमागम में संप्रह कर छिया गया समझा जाता है। वे एकसौ आठों भेद भी प्रत्येक के असंख्याते कषाय स्थानों करके विशेषतया भेद को प्राप्त होरहे सन्ते असंख्यातछोक प्रमाण हो जाते हैं इस प्रकार जीवाधिकरण का विस्तार से ज्याख्यान कर दिया है। अर्थात् जगत् के अनन्तानन्त कार्य स्वतंत्रतया पुद्गछों करके भी सम्पादित होते हैं किन्तु वेशेषिक जिन कार्यों का ईश्वर करके किया जाना मान बैठे है वे सम्पूर्ण कार्य असंख्यात या अनन्तानन्त आसवों के धारी जीवों करके बुद्धिपूर्वक या अबुद्धि पूर्वक बना छिये जाते हैं छऊ द्रज्यों में अनन्त सामर्थ्य विद्यमान है। सूर्य, चन्द्रमा, को नीचे भूमि पर उतार छेना, घोड़े के सींग उपजा देना, जड़ में झान घर देना आदि असम्भव कार्यों को न तो ईश्वर ही कर सकता है और न कोई जीवात्मा ही या पुद्गछ कर सकता है ईश्वर को सर्वशक्तिमान् कहना अछीक है अनन्त शक्तिमान् सभी द्रज्य है असख्याती कषाय जातियों अनुसार हुये कर्मों के आसवों करके यह संसारी जीव चित्र विचित्र कार्यों का सम्पादन कर देता है इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

जीव एव हि तथा परिणामिवशेषकर्मणामास्त्रवतां तत्कारणानां च हिंसादिपरिणामानाम-धिकरणतां प्रतिपद्यते न पुनः पुद्गलादिस्तस्य तथापरिणामामावात् । संरंमादीनां वा क्रोधाद्याविष्ट-पुरुषकर्त्वकाणां तदनुरंजनादिधकरणामावो नीलपटादिवत् ।

कारण कि यह संसारी जीव ही तिस प्रकार परिणाम विशेषों करके आगमन कर रहे कमों का और उन कमों के कारण हो रहे हिंसा, झूंठ, कोध, इन्द्रियलोलुपता आदि परिणामां के अधिकरणपन को को प्राप्त हो रहा है किन्तु फिर पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य आदि तो उन आस्रवित कमों के और उनके कारण हिंसा आदि परिणामों के अधिकरण नहीं है क्यों कि उन पुद्गल आदिकों के तिस प्रकार आस्रव के अनुकूल परिणाम हो जाने का अभाव है। बात यह है कि कोध, असत्यमाषण, आदिक से आलीढ होरहे स्वतंत्र कर्ता जीवों करके किये गये संरम्भ आदि आस्रवों का उस आत्मा के साथ अनुरंजन हो जाने से जीवों के अधिकरणपना वन जाता है जैसे कि नीलपट, लवणिमिश्रतल्यंजन आदि है अर्थान्-नील रंग से रंजित कर देने पर जैसे पट नीला हो जाता है आकाश नीला नहीं होता है नोन का अनुराग हो जाने से दाल या साग तो नोन का अधिकरण हो जाते हैं कसेड़ी, थाली नहीं। तिसी प्रकर संरंभ या कोध आदि का अनुरंजन जीव में हो रहा है।

न चैषां जीवविवर्तानामास्रवादिभावे जीवस्य तद्व्याघातः सर्वथा तेषां तद्भेदाभावात् । निह नीलगुणस्य नीलिद्रव्यमेवाधिकरणं तत्रेव नीलप्रत्ययप्रसंगात् । नीलः पट इति संप्रत्ययात्तु पटस्यापि तद्धिकरणभावः सिद्धस्तस्य नीलिद्रव्यातुरंजनाक्नीलद्रव्यत्वपरिणामात्तद्भावोपपत्तेः कथंचिदमेदसिद्धेः । यहाँ कोई शंका करता है कि जीव के परिणाम हो रहे इन संरम्भ आदिकों को यदि आसव या उनका कारण आदि होना माना जायेगा तब तो जीव के आसव आदि होने का उनको व्याघात प्राप्त होगा। अर्थात्—जीव के परिणामों के जो आसव है वे जीव के आसव नहीं कहे जा सकते हैं। आचार्य कहते हैं कि यह नहीं समझ बैठना क्योंकि सभी प्रकारों से उन जीव विवतों के उनको मेद नहीं कह दिया है वे जीव के भी मेद हो सकते है देखिये नील गुण का अधिकरण केवल नील द्रव्य ही नहीं है जो कि दुकानों पर दस रुपया सेर विकता है यदि नील द्रव्य मे ही नील गुण रहता तो उस नील रंग के हेल (लील) मे ही नीलझान के होने का प्रसग होता अन्यत्र नील का झान नहीं होसकता था किन्तु नील से रंगे हुये वक्त मे भी "यह नील हैं" ऐसा झान होता है तिस कारण "कपड़ा नील" ऐसी समीचीन प्रतीति होजाने के कारण कपड़े को भी तो उस नील का अधिरणपना सिद्ध है नीलगुण वाले नीलद्रव्य का पीले रंग देना हो जाने से उस पट के भी नील द्रव्यपन का परिणाम हो जाता है अतः पट मे उस नीलपन के परिणाम की उपपत्ति हो गई है कारण कि नील और नीलवान् में कथंचित् अभेद सम्बन्ध की सिद्ध की जा चुकी है।

सर्वथा तद्भेदेऽपि पटे संयुक्तनीलीसमवायाकीलगुणस्य नीलः पट इति प्रत्ययो घटत एवेति चेन्न, आत्माकाशादिष्वपि प्रगंगात् । तैनीलद्रव्यसयोगिवशेपामावाक तत्प्रसग इति चेत्, स कोऽन्यो विशेषः संयोगस्य तथापरिणामात् । तथाहि, परिणामित्वं हि तंतुषु तत्सयुक्तमन्यत्रोपचारात् । न च नीलः पट इत्युपचरितः प्रत्ययोऽस्खलद्रूपत्वाच्छुक्लः पट इति प्रत्ययवत् तद्वाधकामावा-विशेषात् । तत्स्क यथा नील्या नीलगुणः पटे नील इति च तस्य तद्धिकरणमावस्तथा सरमा-दिष्वास्रवो जीवेष्वास्रव इति वास्रवस्य तेऽधिकरण जीवपरिणामानां जीवप्रहणेन प्रहणाद्धिकरणं जीवा इत्युपपत्तेः अन्यथा तत्परिणामाग्रहणप्रसंगादिति ।

यहाँ गुण और गुणी के भेद को मान रहा वैशेषिक आक्षेप करता है कि उन नीछ और नीछवान का सर्वथा भेद मानने पर भी नीछ रंग से घुछे हुये पानी मे होब दिये गये वस्त्र में संयुक्त हो गये
नीछी द्रन्य में नीछ गुण का समवाय होरहा है अतः कपड़ा नीछा ही है यह प्रत्यय संयुक्त समवाय
सम्बन्ध से सुघटित हो जाता ही है नीछ गुण नीछ मे रहा और वस्त्र मे नीछ संयुक्त होरहा है। आचार्य
कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि यों तो आत्मा, आकाश आदि मे भी नीछपने के ज्ञान हो जाने
का प्रसंग आजावेगा नीछ द्रन्य उन आकाश आदि के साथ संयुक्त होरहा है अतः संयुक्त समवाय
सम्बन्ध से वस्त्र के समान आत्मा आदिक भी नीछे हो जायेगे जो कि इष्ट नहीं हैं। यदि वेशेपिक यों
कहें कि उन आत्मा, आकाश, आदि के साथ नीछ द्रन्य का विशेषजाति का संयोग नहीं है केवछ प्राप्ति हो
जाना मात्र सामान्य संयोग है पट के साथ नीछ द्रन्य का विशेष जाति का होजाता है अतः आत्मा नीछ है
यह प्रसंग नहीं आने पाता है यों काणादों के कहने पर तो हम जैन कहेंगे कि वह सयोग की विशेषता
मछा तिस प्रकार परिणमन हो जाने के अतिरिक्त दूसरी क्या हो सकती है ? अर्थात् पट की नीछ स्वरूप
परिणित है और आत्मा या आकाश की नीछ परिणित नहीं है। इसी को स्पष्ट कर और भी यों कह दिया
जाता है कि कपड़े के तन्तु-तन्तुओं मे वह नीछी द्रन्य उपचार के सिवाय मुख्य रूप से संयुक्त हो

रहा है आत्मा आदि में नील द्रव्य उपचार से संयुक्त है किन्तु पट में संयुक्त होकर वह बंध गया है पट नीला है यह ज्ञान उपचरित (गीण) नहीं है क्योंकि यह प्रतीति स्वलित नहीं होती है जैसे कि घौछा पट है इस प्रतीति को स्बछित नहीं होने के कारण अनुपचरित माना जाता है बाधक प्रमाणों का अभाव जैसे घौला कपड़ा इस प्रतीति मे है वैसा ही नीला कपड़ा इस प्रतीति मे भी है कोई अन्तर नहीं है। अर्थात्—वैशेपिकोंने नील रंग से रंगे हुये कपड़े में नील को उपचरित माना है नील कमल में या नील मिण में जैसे नील रूप का समवाय है वैसा रंगे हुये नील वस्न में नहीं है 'सिंहो माणवकः" ''गौर्वाहीकः" ''अन्नं वै प्राणाः" के समान ''नीलः पटः" मी उपचरित है किन्तु आचार्य समझाते है कि संयोग होजाने पर पुनः बंध परिणति अनुसार पट में भी नील का समवाय होजाता है किन्त आत्मा के साथ नील द्रव्य की बंध परिणति नही होपाती है तिस कारण यह सिद्धान्त बहुत अच्छा कहा जा चुका है कि जिस प्रकार नील •द्रव्य का नील गुण उस पट में भी नील बुद्धि को करता हुआ नीला बना देता है इस कारण उस पट को उस नील का अधिकरणपना प्राप्त है विसी प्रकार संरम्भ आदिकों में जो आस्रव होरहा है वह जीवों में ही आस्रव है इस कारण जीव के परिणाम वे संरम्भ आदिक ही आस्रव के अधिकरण है यों कहने पर भी वे जीव आस्रव के अधिकरण हो जाते है "अधिकरणं जीवाजीवाः" इस सूत्र में जीव पद का प्रहण करने से जीव के परिणामों का प्रहण हो जाता है जीव और जीव परिणामों में कथंचित् अभेद है अतः जीव भी आस्रवो के अधिकरण है यह युक्तियों से सिद्ध हो जाता है अन्यथा यानी सूत्र अनुसार जीवों को ही पकड़ा जायेगा तो जीवों के उन संरम्भ आदि परिणामों का प्रहण नहीं हो सकने का प्रसंग आजावेगा जो कि इप्ट नहीं है यहां तक जीवाधिकरण आस्रव का प्रतिपादन कर दिया गया है।

#### ततः परमधिकरणमाह ।

आदि के जीवाधिकरण आस्नव का निरूपण हो चुका है उससे परले द्वितीय अजीवाधिकरण का स्पष्ट प्रतिपादन करने के लिये सूत्रकार इस अप्रिम सूत्र को कहते है।

# निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रभेदाः परम् ॥९॥

दो मेद वाली निर्वर्तना और चार मेद वाला निक्षेप तथा दो मेद वाला संयोग एवं तीन मेद वाला निसर्ग यों ग्यारह प्रकार का परला अजीवाधिकरण आस्नव है। अर्थात्-जो बनाई जाय वह निर्वर्तना है। निक्षेप का अर्थ स्थापन किया जाना है। जो पिला दिया जाय वह संयोग है और जो प्रवृत्ति में आवे वह निसर्ग है। इस प्रकार इन अजीव अधिकरणों का अवलम्ब पाकर आत्मा के आस्नव उपजता है तिस कारण यह अजीवाधिकरण आस्नव कहा जाता है। भाव में भी उक्त शब्दों की सिद्धि है।

अधिकरणिमत्यनुवर्तते । निर्वर्तनादीनां कर्मसाधनं मावो वा सामानाधिकरण्येन वैयाधि-करण्येन वाधिकरणसंवंधः कथंचिक्नेदामेदोपपत्तेः। द्विचतुर्द्धित्रमेदा इति द्वन्द्वपूर्वोऽन्यपदार्थनिर्देशः।

"अधिकरणं जीवाजीवाः" इस सूत्र से अधिकरण इस पद की अनुवृत्ति कर ली जाती है जिससे कि परला अजीवाधिकरण मूलगुण निर्वर्तना आदि ग्यारह भेदों की धार रहा प्रतीत हो जाता है। इस सूत्र में पढ़े हुये निर्वर्तना आदि शब्दों की कर्म में प्रत्यय कर सिद्धि कर ली जाय अथवा भाव में युट्,

घन्, घन्, प्रत्य कर निर्वर्तना आदि शब्दों का साधन कर लिया जाय। समानाधिकरणपने करके अथवा व्यधिकरणपने करके उद्देश्य का विषेयदल होरहे अधिकरण के साथ सम्वन्ध कर लिया जाय क्यों कि स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार उद्देश्य विषेयदलों का कथं चित् भेद अभेद आत्मक सम्वन्ध वन रहा है। अर्थात्-ये निर्वर्तना आदि अब्द जब कर्म में प्रत्यय कर साथे गये हैं तव तो निर्वर्तना और अजीवाधिकरण का समानाधिकरणपने से अन्वय किया जाता है जो निर्वर्तना बनाई जा चुकी है वही तो अधिकरण होरहा आस्रव का अवलम्ब है किन्तु जब निर्वर्तना आदि शब्द भाव में साथे गये सन्ते शुद्ध धातु अर्थ को कह रहे हैं तब व्यधिकरणपने से सम्बन्ध होगा अधिकरण में निर्वर्तना आदि रहते हैं यानी इन मावों से अधिकरण विशिष्ट होरहा है "द्विचतुर्द्धित्रभेदाः" इस पद का विप्रह यां किया जाय, पहिले "द्वी च चत्वाररच द्वी च त्रयश्च"यो इतरेतर द्वन्द्व समास कर "द्विचतुर्द्धित्रयः"यह पद वना लिया जायपुनः द्विचतुर्द्धित्रयः भेदाः एषां ते "द्विचतुर्द्धित्रभेदाः" यां अन्य पदार्थ को प्रधान करने वाली बहुत्रीहिसमासवृत्ति करते हुये निर्देश हुआ जान लेना चाहिये।

कित्वदाह-परवचनमनर्थकं पूर्वत्राद्यवचनात्, पूर्वत्राद्यवचनमनर्थकिमिह सूत्रे परवचना-त्तयोरेकतरवचनाद्दितीयस्यार्थापत्तिसिद्धेः पूर्वपरयोरन्योन्याविनामावित्वात् । न चेयमर्थापत्तिर-नैकांतिकी किचिद्वयमिचारचोदनात् सर्वत्र व्यमिचारचोदनायाः प्रयासमात्रत्वात् परस्परापेक्षयोर व्यमिचारात् ।

यहाँ कोई पण्डित लम्बा चौड़ा पूर्वपक्ष चठाकर कह रहा है कि इस सूत्र में पर शब्द का कथन करना न्यर्थ है क्योंकि पूर्ववर्ती "संरम्भ आदि" सूत्र में आदा शब्द को फण्ठोक्त किया गया है जब संरम्भ आदिक आदि के जीवाधिकरण हैं तो बिना कहे ही अर्थापत्ति से या परिशेष न्याय से सिद्ध होजाता है कि निर्वर्तना आदिक दूसरे अजीवाधिकरण हैं संक्षिप्त सुत्र में ऐसी छोटी छोटी बातें कहां तक कहते फिरोगे। अथवा इस सूत्र में यदि पर शब्द का कथन करते हो तो पहिले के "आ खं संरम्भ" आदि सूत्र में आच शब्द का निरूपण व्यर्थ है क्योंकि उन पर या आच दोनों में से किसी एक का कथन कर देने से परिशिष्ट द्वितीय की अर्थापत्ति से ही सिद्धि होजाती है कारण कि पूर्व और पर दोनों का परस्पर में अवि-नाभावसिहतपना है किसी भी एक को कह देने से दूसरे अविनाभावी का विना कहे ही परिज्ञान हो जाता है। कित्वत् के उत्पर यदि कोई यो कहे कि यह अर्थापित तो न्यमिचार दोष वाली है देखिये बादलों के गर्जने से कदाचित् मेघ बरस जाता है और कभी नहीं भी बरसता है इसी प्रकार काली घटा वाछे मेघों के घिर जाने पर भी कभी कभी वृष्टि नहीं होपाती है अज्ञात की क्षप्ति कराने वाले या सूचना देरहे स्वर, ताराकंप, स्वप्नदर्शन, शक्कन होना, आंख छहकना, शनि, राहु, दशाये आदि झापक सूचक हेतुओं के व्यभिचार होरहे देखे जाते हैं मरे घड़ों के मिल जाने पर भी कार्य विगड़ जाते हैं डेरी स्षी आंख छहकने पर भी विपरीत फल मिलता है इथेली के खुजाने पर भी रुपया नहीं मिलता है अतः कोरा-अनुमान (अन्दाज) लगाते फिरना उचित नहीं है। इस कटाक्ष के उत्तर में किश्चत् की ओर से यह समा-धान है कि अर्थापत्ति प्रमाण यह व्यभिचार दोप वाला नहीं है किसी किसी अर्थापत्यामास में व्यभिचार का प्रश्न चठा देने से सभी निर्दोष अर्थापत्तियों में भी व्यभिचार आजाने का क्रुचोद्य उठाना केवल व्यथं परिश्रम करते रहना है षृष्टि उत्पादक घन घटाओं से अवश्य वृष्टि होवेगी यदि कोई नहीं वृष्टि बरसाने वाली या आंधी आदि प्रतिबन्धकों वाली मेच मालाओं को नहीं पहिचान सके तो इस अपनी भूल को

अर्थापित के माथे नहीं मढ देना चाहिये जो पदार्थ अविनामाव अनुसार परस्पर की अपेक्षा को छिये हुए अन्यथानुपपन्न हैं उनमें कभी व्यभिचार नहीं आता है अतः इस सूत्र का पर शब्द या पूर्व सूत्र का आदा शब्द व्यर्थ है यह किश्चत् का आक्षेप खड़ा रहता है।

पूर्वपरयोरंतराले मध्यमस्यापि संमवानाविनामाव इत्यप्ययुक्तं, मध्यमस्य पूर्वपरो-मयापेक्षत्वात् पूर्वमात्रापेक्षया तस्य परत्वोपपत्तेः परमात्रापेक्षया पूर्वत्वघटनादव्यवहितयोः पूर्व-परयोरविनामावसिद्धिः ।

यहाँ आद्य और पर के अविनामाव को बिगाइता हुआ कोई पण्डित यदि किश्चत् के ऊपर यह कटाक्ष करे कि पूर्व और पर के अन्तराल में मध्यम पदार्थ की भी सम्भावना है अतः पूर्व और पर का अविनामाव नहीं ठहरा। किश्चत् कहते हैं कि यह कटाक्ष करना भी अयुक्त है क्यों कि मध्यम तो पूर्व, पर, इन दोनों की अपेक्षा रखता है अतः पूर्व पर दोनों के साथ भले ही मध्यम का अविनामाव समझ लिया जाय पतावता पूर्व और पर के अविनामाव में कोई क्षति नहीं पढ़ती है। एक वात यह भी है कि मध्यम भी पूर्व और पर दोनों में अन्तः प्रविष्ट हो जाता है जैसे कि मूत भविष्य कालों में वर्तमान काल गिमत होजाता है केवल पूर्व को अपेक्षा से उस मध्यम को पर पना है और केवल पर की अपेक्षा से मध्यम को पूर्वपना घटित होरहा है यों अन्यविद्य होरहे पूर्व पर दोनों का ही अविनामाव सिद्ध हुआ अभीतक किश्चत् ही कहे जा रहे हैं।

परशब्दस्य संबंधार्थत्वानानर्थक्यमित्यिष न साधीयो निवर्त्यामवात् । परसंबंधमिधकरण-मिति वचनं हि स्वसंबंधमिधकरणं निवर्तयित न चेह तदस्ति, तथावचनामावात् । एतेन प्रकृष्ट-वाचित्वं परशब्दस्य प्रत्युक्तं तिनवर्त्यस्याप्रकृष्टस्यावचनात् । इष्टवाचित्वमिष तादृशमेवानिष्टस्य निवर्त्यस्यामावात् । न च प्रकारातरमस्ति यतोऽत्र परवचनमर्थवत्स्यादिति ।

सूत्रकार द्वारा पर शब्द का व्यर्थ ही निरूपण होजाने पर यदि कोई यों छीपा पोठी करे कि यह पर शब्द का प्रयोग तो सम्बन्ध के छिये हैं बिना सम्बन्ध के मारा मारा फिरता। अतः व्यर्थ नहीं है। अर्थात्-पर शब्द नहीं होता तो इस सूत्र का सम्बन्ध नहीं होसकता था "वाक्यं तु संवन्धामिषेयवद्भवित"। अथवा सूत्रकार को निर्वर्तना आदि का अजीवाधिकरण से सम्बन्ध करना है अतः सम्बन्ध करने के छिये यहाँ पर शब्द कहा गया है। किश्चत् कहते हैं कि पर शब्द की सार्थकता के छिये किया गया यह समाधान भी अधिक श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि कोई निवृत्ति करने योग्य या व्यवच्छेद होता तव तो किसी पद का प्रयोग करना सार्थक है। जब यहाँ कोई निवृत्तिनीय नहीं है तो बिना प्रयत्न के ही निवृत्तिना आदि का अजीवाधिकरण के साथ सम्बन्ध जुड जायेगा। संरम्भ आदि जीवाधिकरण के साथ इन निवृत्तिना आदि के सम्बन्ध होजाने का भय तो रहा नहीं क्योंकि पूर्व सूत्र में संरम्भ आदि के साथ आद्य शब्द पिहले से ही छग बठा है तिस कारण परिशेष से यहाँ अजीवाधिकरण ही छागू होगा पर शब्द व्यर्थ पद्दा। वात यह है कि पर शब्द का प्रयोग करने पर पर सम्बन्ध अधिकरण यह कथन करना नियमसे स्व के साथ सम्बन्ध कर रहे अधिकरण की तो निवृत्ति कर सकता है अन्य की नहीं किन्तु यहाँ वह स्व अधिकरण का प्रकरण ही नहीं है क्योंकि तिस प्रकार स्व अधिकरण का कथन नहीं किया गया है। कश्चित्

ही कहें जा रहे हैं कि इस उक्त कथन करके यदि पर शब्दको प्रकृष्ट अर्थ का वाचक भी मान लिया जाय तो भी उस पर शब्द की सार्थकता का निराकरण हो जाता है क्यों कि उस प्रकृष्ट से निराला निवर्तनीय अपकृष्ट का तो यहाँ कोई निर्करण नहीं किया गया है अतः प्रकृष्ट अर्थ की अपेक्षा भी पर शब्द सार्थक नहीं होसका। यदि पर शब्द को इप्ट अर्थ का वाची माना जाय तो भी वह वेसा का वैसा ही निराकृत होजाता है क्यों कि यहाँ कोई निवर्तनीय अनिष्ट नहीं है। यदि यहाँ कोई अनिष्ट होता तो उस अनिष्ट की निवृत्ति करने के लिये इप्टवाची पर शब्द का कथन सार्थक होता मले ही "परंधाम गतः" के पर का अर्थ इप्ट कर लिया जाय किन्तु फल कुछ नहीं निकला। इनके अतिरिक्त अब काई पर शब्द की सार्थकता को पुष्ट करने वाला अन्य प्रकार शेप नहीं रहा है जिससे कि यह पर शब्द का प्रयोग करना सफल होजाता। यहाँ तक किश्चत् पण्डित सूत्रकार के पर शब्द की व्यर्थता को पुष्ट कर चुका है।

सोऽप्ययुक्तवादी, परवचनस्यान्यार्थत्वात् । परं जीवाधिकरणादजीवाधिकरणमित्यर्थः तेना-द्याजीवाधिकरणादिदमपरं जीवाधिकरणमिति निवर्तितं स्यात् । जीवाजीवप्रकरणात्तत्सिद्धिरिति चेत्, ततोऽन्यस्याजीवस्यासंभवात् । इप्रवाचित्वाद्वा परश्चदस्य नानर्थक्यमनिष्टस्य निर्वर्तनादिनष्ट-जीवाधिकरणत्वस्य निर्वत्यत्वात् । एतदेवाद्य ।

अव प्रन्थकार समाधान करते है कि वह बड़ी देर से पर गठद को अनर्थक कह रहा कि वत् पण्डित भी युक्तिपूर्वक कहने की टेव रखने वाला नहीं है क्योंकि पर शब्द का कथन करना यहा "अन्य" इस अर्थ के लिये हैं जिसका तात्पर्य अर्थ यह निकलता है कि जीवाधिकरण से अजीवाधिकरण आस्रव निराला है तिस अन्य अर्थ को कहने वाले पर शब्द करके आदि क जीवाधिकरण से यह अजीवा-धिकरण भिन्न है। इस प्रकार यहां "पर" शब्द का प्रयोग कर देने से जीवाधिकरण आस्रव की निष्टृत्ति कर दी जावेगी, उन संरम्भ आदि से ये निर्वर्तना आदि न्यारे हैं यह भी पर शब्द करके समझ लिया जाय। यदि यहां कोई यों कहें कि "अधिकरणं जीवाजीवाः" इस सूत्र अनुसार जीव और अजीव का प्रकरण होने से ही उस जीवाधिकरण से अजीवाधिकरण के भिन्न पने की सिद्धि होजावेगी यो कहने पर तो प्रन्थकार कहते हैं कि उस प्रकरण से तो अजीव को अन्य हो जाने का असम्भव है जीवमें भी निर्वर्तना आदिक घटित होजाते हैं। इस समाधान मे कुछ अस्वरस होने से वा शब्द करके दूसरा समाधान करते हैं कि अथवा इष्ट का वाचक होने से पर शब्द का व्यर्थपना नहीं है पहिले जो करिवत् ने इस समाधान पर आपेक्ष किया था कि यहां कोई निवर्तनीय नहीं है उस पर हमारा यह कहना है कि इष्ट वाची पर शब्द करके अनिष्ट की निवृत्ति होरही है। निर्वर्तना आदि से अनिष्ट होरहे जीवाधिकरण-पन की पर करके निवृत्ति कर दी जाती है। इसी वात को प्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा यों स्पष्ट कर कहते हैं। एक वात यहां यह भी समझ छेनी चाहिये कि पूर्व और पर के अन्तराछ मे पाया जारहा मध्यम पदार्थ भी वस्तुमूत है छोक या पूर्ण आकाश के मध्यप्रदेश आठ यथार्थ है। मूत और भविष्य काल के बीच में एक समय वर्तमान काल भी सत्यार्थ है, कोरा आपेक्षिक नहीं है। जगत् के छोटे से छोटे कार्य की पूर्ण उत्पत्ति होने में एक समय अवश्य लगजाता है अतः तीव्र गति से चौदह राजू तक या मन्द गति से निकटवर्ती दूसरे प्रदेश तक परमाणु की जाने की क्रिया से परिच्छिन्न हुआ व्यवहार काल का सब से छोटा अखण्ड अंश एक समय वर्तमान काल वास्तविक है। कल्पित नहीं।

## ततोऽधिकरणं प्रोक्तं परं निर्वर्तनाद्यः । द्वचादिभेदास्तद्स्यस्याद्जीवात्मकमेव हि ॥१॥

उन पूर्व सूत्रोक्त संरम्भ आदि जीवाधिकरण से भिन्न होरहे ये निर्वर्तना आदिक अधिकरण सूत्रकार महाराज करके वहुत अच्छे कहे जा चुके है तिस कारण इस अजीवाधिकरण के दो, चार आदि भेद वाले निर्वर्तना, निक्षेप, आदि नियम से अजीवस्वरूप ही हैं।

निर्वर्तना द्विधा, मूलोत्तरमेदात् । निक्षेपश्चतुर्धा, अप्रत्यवेक्षणदुःप्रमार्जनसहसानामोगमेदात् । त एते निर्वर्तनादयो द्वधादिमेदाः परमाद्यजीवाधिकरणादिष्टमधिकरणमस्याजीवात्मकत्वात् ।

मूलगुण निर्वर्तना अधिकरण और उत्तरगुण निर्वर्तनाधिकरण इन भेदों से निर्वर्तना दो प्रकार की है। मूलगुणनिर्वर्तना अधिकरण के शरीर, वचन, मन, प्राण, और अपान ये पांचभेद है तथा काष्ठ, पाषाण की मूर्तियां बनाना या श्ली, पशु, पश्ली, मनुष्यों आदि के चित्र निर्माण करना यों उत्तरगुण निर्वर्तना अधिकरण आस्रव अनेक प्रकार है तथा अप्रत्यवेश्चितनिश्चेपाधिकरण, दुःप्रमार्जनिनश्चेपाधिकरण, सहसानिश्चेपाधिकरण, अनाभोगनिश्चेपाधिकरण इन भेदों से निश्चेप चार प्रकारका है। जन्तु है या नहीं हैं इस प्रकार चक्षु से नहीं देख कर निश्चेप और कोमल उपकरण की नहीं अपेक्षा रखते हुये खोटे प्रमार्जन अनुसार निश्चेप कर देना तथा बिना विचारे सहसा मल, मूत्र, पात्र आदि का निश्चेप कर देना तथेव बिना देखे उपकरण आदि का स्थापन कर देना ये निश्चेप अधिकरण हैं। खाने पीने की वस्तुओं के संयोग का अधिकरण और अन्य उपकरणों के संयोग का अधिकरण यों दो प्रकार संयोग है। काय, वचन, मन इन तीन का निसर्ग यानी मनचाहा कहीं भी मन-चलाना या कुछ भी वचन बोल देना या चाहे जहाँ शरीर का निसर्ग कर देना यों तीन प्रकार निसर्गाधिकरण है। ये सब दो आदि भेद वाले वे निर्वर्तना आदि तो आदि के जीवाधिकरण से न्यारे या इष्ट होरहे अधिकरण है इनको अजीव आत्मक होने से अजीवाधिकरणपना इष्ट किया गया है।

नन्वेवं जीवाजीवाधिकरणद्वैविष्याद् द्वावेवास्रवौ स्यातां न पुनिरिद्रियादयो बहुप्रकाराः कथंचिदास्रवाः स्युः सर्वीश्र कषायानपेक्षानिप वा जीवाजीवानाश्रित्य ते प्रवर्तेरिकत्यारेकाया-मिदमादः ।

यहाँ कोई शंका उठाता है कि इस प्रकार जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण यों टो प्रकार अधि-करणों के होजाने से आस्रप भी दो ही होंगे फिर इन्द्रिय, कषाय, आदिक बहुत प्रकार के आस्रव तो कैसे भी नहीं होसकते है अथवा यों छोटे-छोटे कारणों से आस्रवों के भेट कर दिये जायेगे तो कपायों को नहीं अपेक्षा रखने वाले भी जीवों और अजीवों का आश्रय पाकर वे आस्रव प्रवर्त जावेगे, इस प्रकार आशंका के प्रवर्तने पर ग्रन्थकार समाधानार्थ इस अग्रिम वार्त्तिक को कहते हैं।

## जीवाजीवान्समाश्रित्य कषायानुमहान्वितान् । आस्रवा बहुधा भिन्नाः स्युनृ णामिद्रियादयः ॥२॥

कषायों की सहकारिता से सहित होरहे जीव और अजीवों का अच्छा आश्रय लेकर संसारी जीवों के इन्द्रिय, कषाय, आदिक हो रहे आस्रव वहुत प्रकार के भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अर्थात्-अन्त- रंग बिहरंग कारणो अनुसार हुये आस्नवों के अनेक भेद हैं। कपाय रहित जीवों के साम्परायिक आस्नव नहीं होने पाता है।

वहुविभक्रोधादिकपायानुग्रहीतात्मनां जीवाजीवाधिकरणानां वहुप्रकारत्वोपपत्तेस्तदाश्रिता-नार्मिद्रियाद्यास्रवाणां वहुप्रकारत्वसिद्धिः । तत एव मुक्तात्मनोऽकपायवतो वा न तदास्रवप्रसंगः ।

वहुत प्रकार यहाँ तक कि असंख्याते प्रकार के क्रोध आदि कपायों से अनुप्रह् को प्राप्त होरहें जीवों के आस्रव के अवलम्बकारण जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण बहुत प्रकार वन रहे हैं अथवा अनेक प्रकार के क्रोधादि कपायों से अनुप्रहीत स्वरूप जीवाधिकरणों और अजीवाधिकरणों का गहुत प्रकार सिहतपना उचित हैं। जीवाधिकरणों पर जैसे कपायों का अनुप्रह् है उसी प्रकार मक्त, पान, उपकरण, शर्रार आदि पर भी कपायों की सहकारिता हैं। तभी ये अजीव अधिकरण अनेक आस्रव हो जाते हैं। हाँ, जिन अजीवों पर कपायों का अनुप्रह् नहीं हैं वे अजीव कथमपि आस्रव नहीं हैं। कपाय रिहत जीवों के कोई भी जीव या अजीव अधिकरण आस्रव नहीं हैं। इस कारण उन अधिकरणों के आश्रित होरहें इन्द्रिय आदि आस्रवों के बहुत प्रकारपन की सिद्धि होजाती हैं। तिस ही कारण से यानी कपायों की सहकारिता मिलने पर इन्द्रिय आदि आस्रवों के होने का नियम होने से मुक्त जीव सिद्ध परमेष्ठियों के अथवा कषायोदय से रिहत होरहें ग्याहमें, तेरहमें, चौदहमें गुणस्थान वाले अकपाय जीवों के उस साम्परायिक आस्रव हो जाने का प्रसंग नहीं आता है।

#### कुतस्ते तथा सिद्धा एवेत्याह ।

किस कारण से वे साम्परायिक आस्नव के भेद मान छिये गये इन्द्रिय आदिक तिस प्रकार यानी आस्नवभेदपने करके सिद्ध ही हैं ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार समाधानार्थ इस अगळी वार्त्तिक को कहते हैं।

### बाधकाभावनिर्णीतेस्तथा सर्वत्र सर्वदा। सर्वेषां स्वेष्टवित्सद्धास्तीव्रत्वादिविशिष्टवत्॥३॥

सभी देशों में, सभी कालों मे और सभी जीवों के तिस प्रकार इन्द्रिय आदि को आस्रवपन की सिद्धि के बाधक प्रमाणों के अभाव का निर्णय होरहा है जैसे कि वीव्रत्व, मन्दरव, आदि धर्मों से विशिष्ट होरहे साम्परायिक आस्रव के भेटों का निर्णय होरहा है सभी वादी प्रतिवादियों के यहां अपने-अपने अमीष्ट पदार्थों को सिद्धि तिसी प्रकार यानी "असम्भवद्वाधकत्वात्" होती है। विशेपतया परोक्ष पदार्थों की सिद्धि तो बाधकों का असम्भव होजाने से ही होती है। कोई करोडपति सेठ अपने सभी रुपयों को सबके सम्मुख चछालता या गिनाता नहीं फिरता है, मानसिक आधियों या पीडाओं को कोई हाथों पर धर कर नहीं दिखला देता है, सभा पापाचार या पुण्याचार सब के प्रत्यक्ष गोचर नहीं होरहे हैं, द्रव्यों के उत्तर में अनेक स्वभाव, अविभाग प्रतिच्छेष, परिणमन, छिपे हुये पढ़े हैं वाधकों का असम्भव होजाने से ही उनका सद्भाव मान लिया जाता है।

यथैव हि तीव्रमंदत्वादिविशिष्टाः सांपरायिकास्रवस्य मेदाः सुनि इचतासंभवद्वाधकप्रमा-णत्वात्सिद्धास्तथा जीवाजीवाधिकरणाः सर्वस्य तत एवेष्टसिद्धेः । कारण की जिस प्रकार तीव्रत्व, मंद्रत्व, आदि विशेषणों से सिहत होरहे साम्परायिक आस्रव के अनेक भेद उस बाधक प्रमाणों के असम्भवने का अच्छा निर्णय होजाने से सिद्ध है उसी प्रकार जीवा-धिकरण अजीवाधिकरण ये भेद भी असम्भवद्बाधक होजाने से सिद्ध होजाते हैं। सभी विद्वानों के यहाँ उस बाधक प्रमाणों का असम्भव होजाने से ही अपने अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि कर छी जाती हैं। अर्थात्—किचित्, कदाचित्, किसी, एक व्यक्ति को बाधकप्रमाणों का असम्भव तो भ्रान्ति ज्ञानों में भी होजाता है सीप में चांदी का ज्ञान करने वाछे पुरुप के उस समय वहां कोई बाधक प्रमाण नहीं उपजता है। बहुत से व्यक्तियों के कई भ्रान्ति ज्ञानों में तो उस पूरे जन्म में भी बाधा खड़ी नहीं होतो है। रेल गाड़ी में जा रहे किसी मनुष्य को कासों में जल का ज्ञान हो गया फिर उस मार्ग से कभी छीटना हुआ ही नहीं जिससे कि निर्णय किया जाता। केई भोली स्त्रियां पीतल की अंगूठी को सोने की ही जन्म मर समझती रहीं वेचने या परखाने का अवसर भी नहीं मिला। अतः सभी कालों में, सभी देशों में, और सभी व्यक्तियों के, बाधकाभाव को प्रमाणता का प्रयोजक कहा गया है। यहां भी सब स्थानों पर सभी कालों में सभी जीवों के वाधक प्रमाणों का असम्भव हो जाने से साम्परायिक आस्रव के भेदों की सिद्धि कर दी गई है।

# एवं भूमा कर्मणामास्रवो यं सामान्येन ख्यापितः सांपराधी। तत्सामर्थ्याद्न्यमीर्यापथस्य प्राहुर्ध्वस्ताशेषदोषाश्रयस्य ॥४॥

यों उक्त प्रकार सामान्य रूप से ज्याख्या कर प्रसिद्ध कर दिया गया यह कर्मों का साम्परायिक आस्नव बहुत प्रकार का है। उस साम्परायिक आस्नव के कथन की सामर्थ्य से ही विना कहे यह जान छिया जाता है कि जिसने अनेक दोषों का आस्नवपना नष्ट कर दिया है ऐसे ईर्यापथ के आस्नव को स्नकार महाराज बहुत अच्छा भिन्न कह रहे हैं। अर्थात्—यदि कोई यों कहे कि "इन्द्रियकषायाः" आदि इस सूत्र से प्रारम्भ कर पांच सूत्रों में श्री उमास्वामी महाराज ने साम्परायिक आस्नव का ही विस्तृत निरूपण किया है दूसरे ईर्यापथ आस्नव के भेदों का कोई ज्याख्यान नहीं किया है, इस पर प्रन्थकार का कहना है कि अनेक कारण या विशेषणों से जितने साम्परायिक के भेद हो जाते है उतने ईर्यापथ के नहीं। ग्यारहमे, बारहमे, तेरहमे, गुणस्थानों में केवल सातावेदनीय कर्म का एक समय स्थिति वाला आस्नव होता है जो कि राग, द्वेप, मोह, अज्ञान, अदान, नीचाचरण, भवधारण करना, शरीर रचना करना आदि दोपों से रहित है अतः परिशेष न्याय से ही जान लिया जाता है कि सूत्रकार साम्परायिक से ईर्यापथ को भिन्न कह रहे है जो प्रमेय अर्थापित से छन्ध हो जाता है उसको थोड़े शन्दो द्वारा अपरि-मित अर्थ को कहने वाठे सूत्रों करके कण्ठोक्त करना समुचित नहीं है। प्रन्थकार ने इसी रहस्य को इस शाछिनी वृत्त द्वारा ध्वनित कर दिया है।

यथोक्तप्रकारेण सकषायस्यात्मनः सामान्यताऽस्यास्रवस्य ख्यापने सामर्थ्यादकषायस्य तैरीर्यापथास्रवसिद्धिरिति न तत्र सत्रकाराः स्त्रितवंतः, सामर्थ्यसिद्धस्य स्त्रणे फलाभावादतिप्र-सक्तेश्च । विशेषः पुनरीर्यापथास्रवस्याकषाययोगविशेषाद्बोद्धच्यः ।

कषाय सिहत जीवों के होरहे सामान्य रूप से आम्नाय अनुसार पूर्व कथित प्रकारों करके साम्परायिक आस्नव का विज्ञापन कर चुकने पर विना कहे ही सामर्थ्य से उन्हीं सूत्रों करके कषाय रहित जीव के ईर्यापथ आस्नव की सिद्धि होजाती है इस कारण सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज वहाँ सूत्रों द्वारा ईर्योपथ का निरूपण नहीं कर चुके हैं। अर्थात्-ईर्योपथ का ज्याख्यान करने के छिये न्यारे सूत्रों के वनाने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों की सामर्थ्य से ही जो पढार्थ अर्थापत्ति या परिशेष द्वारा सिद्ध हो जाता है उसको सूत्रों करके सूचन करने मे कोई फल विशेष नहीं है। दूसरा दोष यों भी है यो वहा भारी अतिप्रसंग भी होजायेगा अर्थात्-छोटे-छोटे प्रमेयों को भी यदि सूत्रों करके कहा जायेगा तो किया. कारक सभी पटों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा अनुवृत्ति, आकर्षण, अध्याहार, अधिकार, उपस्कार, इनके द्वारा प्राप्त होचुके अर्थोंको कहने के लिये भी सूत्र में अनेक पदों का प्रयोग करना पहेगा यों सूत्र क्या वह विस्तृत टीकामन्य वन जायेगा, पुनरुक्त टोपों की भरमार आपहेगी अतः सामध्यं से सिद्ध होरहे पटार्थ के लिये मुनि का कर्म मीनव्रत ही श्रेष्ठ है। श्री माणिक्यनन्दि आचार्य ने वहत अच्छा लिखा है "तत्परमिर्धायमानं साध्यसाधने सदेहयति" व्यर्थे अधिक वोलना अच्छा नहीं है, गम्मीर अल्प उद्यारण करने से ही वचनों की शक्तियाँ रक्षित रहती है उदात्त अर्थ बाले पद की विशद व्याख्या कर चेथराकर देने से श्रोताओ की उहापोह शालिनी बुद्धि का विकास नहीं होने पाता है अन्न का क़ुटकर, पिस कर, यह कर, सिककर, झुरकुट होचुका है फिर भी रोटी, पूड़ी, पुआ, गूझा, आदि को पुनः शिला लोढी करके घट कर या खल्छह से कूट कर खाने वालों को वह आनन्द नहीं आ पाता है जो कि स्वकीय दाँँतो से चवाकर, लार मिलाते हुये भोक्ता को आस्वादन का सुख मिलता है हाँ दन्तरहित बुट्टों की वात न्यारी है। अवः ईर्यापथ को विरोप रूप से कहने की सूत्रकार ने आवश्यकता नहीं समझी हैं। ईर्यापथ आस्रव के विशेपों को पुनः कपायरहित पन और योगों की विशेषताओं से समझ छेना चाहिये। वही अवगाइना वाछे या प्रकृष्ट परिस्पन्दवाले मुनि के अधिक सातावेदनीय कर्म प्रदेशों का आस्नव होगा, मन्द योग होने पर अल्प ईर्यापय आस्त्रव होगा। कपायों को रपशान्ति और क्षीणता से भी सम्भवतः ईर्यापय में अन्तर पह बाय जैसे कि ग्यारहमे या बारहमे गुणस्थान वाले मुनि की निर्जरा में अन्तर है।

#### इति पष्टाध्यायस्य प्रथममाह्निकम्

इस प्रकार छठमे अध्याय का प्रकरणों का समुदाय स्वरूप प्रथम आह्निक यहाँ तक परि पूर्ण हुआ।

#### बीजांकुरवदनादी भावद्रव्यासूर्वी मिथो हेतू। संक्लेश्विशुद्धयङ्गी भ्रमति भवे जीव आत्मसात्कुर्वन् ॥१॥

सामान्य रूप से कर्मों के आस्रवों के भेदों को सूत्रकार कह चुके हैं। अब कोई जिज्ञास पूँछता है कि सम्पूर्ण साम्परायिक आस्रवों को आत्मा क्या एक ही शकार के प्रणिधान करके उपार्जन कर छेता है शि अथवा क्या अनेक कर्मों के आस्रवणार्थ आत्मा के विशेष ज्यापार होते हैं शि यताओं ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर कर्मों के विशेष आस्रवभेगों के हेतुभूत आत्मपरिणामों की विवेचना करते हुये सूत्रकार प्रथम ही आदि के ज्ञानवरण और दर्शनावरण कर्मों के आस्रव भेदों की प्रतिपत्ति कराने के लिये इस सूत्र को कहते हैं।

तत्प्रदोषनिन्हवमात्सर्यांतरायासादनोपघाताज्ञानदर्शनावर-ग्रायोः ॥१०॥ उन ज्ञान और दर्शनों में किये गये प्रदोष, निह्नव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, और उपघात ये ज्ञानावरण और दर्शनां में के आस्रव है। अर्थात्—अपने या दूसरों के ज्ञान और दर्शनों में अथवा ज्ञानवान, दर्शनवान, जीवों में एवं ज्ञान या दर्शन के कारणों में जो प्रदोप आदि किये जायेंगे उनसे ज्ञानवरण और दर्शनावरण कर्मों का आस्रव होगा यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों में अनुभाग रस अधिक पहेगा, दूपितआत्मा की पिशुनता (चुगली करना) परिणित तो प्रदोप है जैसे कि कोई पुरुप ज्ञानवान, दर्शनवान पुरुपों की या सज्जनों के ज्ञान दर्शन गुणों की प्रशसा कर रहा है उसको सुन कर अन्य कोई खोटा पुरुप पिशुनता दोष अनुसार उन सद्गुणों की प्रशंसा नहीं करता है यह पिशुनतापूर्ण बड़ा भारी दोप प्रदोष है। ज्ञान दर्शन अथवा इनके साधन पुस्तक, विद्यालय, चरमा, अञ्जन आदि के विद्यमान होने पर भी "नहीं जानता हूँ नहीं हैं" इत्यादि कथन कर देना निह्नव है। देने योग्य भी अभ्यस्त विज्ञान को किसी निन्धकारणवश दूसरे को जो नहीं देना है वह मात्सर्थ है। ज्ञान का व्यवच्छेद करना अन्तराय है। प्रशस्त ज्ञान का वचन, कारों करके विनय गुण कीर्तन प्रकाशन नहीं करना आसादन है। प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगा देना उपघात है। ये छः दोप यदि ज्ञान में होंगे तो ज्ञानावरण के और सत्तालोचन आत्मक दर्शन में होंगे तो दर्शनावरण कर्म का आस्रव कराने वाले समझे जायेंगे।

आस्रवा इति संबंधः । के पुनः प्रदोषादयो ज्ञानदर्शनयोरित्युच्यते—कस्यचित्तत्कीर्तनानंत-रमनिभव्याहरतोंऽतःपैशुन्यं प्रदोषः, परातिसंधानतो व्यपलायो निह्नवः, यावद्याथावद्देयस्याप्रदानं मात्सर्यं विच्छेदकरणमंतरायः, वाकायाम्यां ज्ञानवर्जनमासादानं, प्रशस्तस्यापि दूषणभ्रपघातः । न चासादनमेव स्याद्द्षणं सतो विनयाद्यनुष्ठानलक्षणत्वात् ।

"आस्रवाः" इस शब्द का यहाँ ''तत्प्रदोपनिह्नवमात्सर्यातरायासादनोपघाताः" के साथ सम्बन्ध कर छेना चाहिये "सोपस्काराणि वाक्यानि" वाक्य अपने छः कारक या यथायोग्य न्यून कारकों के अर्थ की प्रतिपत्ति कराने के लिये अश्रयमाण, उपयोगी, शब्दों का यहां वहां से आकर्पण कर लेते है चाहे तो "स आसवः" इस सूत्र से भी आसेव शब्द का मण्डूकप्लुति न्याय अनुसार सम्बन्ध किया जा सकता है अतः उन ज्ञान और दर्शनों के विषय में हुये प्रदोप, निह्नव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, और उपघात ये ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण कर्मो के आस्रव हैं यह इस सूत्र का अर्थ होजाता है। कोई जिज्ञासु पूँछता है कि वे ज्ञान और दर्शन में होने वाले प्रदोप आदि फिर कौन से है ? जो कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आस्नवक हैं ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार यों समाधान कहते हैं। साक्षात् या परम्परया मोक्ष प्राप्ति के कारण होरहे उन ज्ञानों या दर्शनो का कीर्तन करने पर पश्चात् किसी एक असिहष्णु कषाय-वान्, पिशुनता की टेव रखने वाले, जीवका अन्तरंग मे पिशुनतास्वरूप परिणाम अदोप है। दूसरे के किसी छोटे से निमित्त का अभिप्राय कर ज्ञान का अपलाप (होते हुये मुकर जाना ) करना निह्नव है। जो कुछ भी जिस भी किसी प्रकार से देने योग्य ज्ञान या दर्शन का अच्छा दान नहीं करना मात्सय है। अर्थात् स्वयं ज्ञान का अच्छा अभ्यास कर लिया है वह ज्ञान दूसरों को देने योग्य भी है कोई गोप्य या गईणीय नहीं है विनीत अभिलाषुक पात्र भी ज्ञानदान योग्य उपस्थित हैं ऐसी दशा मे जो ज्ञान को नहीं दिया जाता है वह मात्सर्य (ईपी हाह ) है। अपनी कलुपता से समीचीन ज्ञानों के विच्छेद का कर देना अन्तराय है। प्रशस्त ज्ञान का काय या वचन कर के वर्जन करना आसादन है। प्रशंसाप्राप्त भी ज्ञान को दूषण लगा देना उपघात है। यदि यहां कोई यों शंका उठावे कि ऐसा लक्षण करने पर तो चपघात विचारा आसादन दूषण ही हुआ, आचार्य कहते हैं कि यह नहीं कह सकते हो क्योंकि झान गुण को प्रशस्त जानते हुये भी विनय प्रकाश, प्रशंसावचन आदि नहीं करना आसादन का लक्षण है और उपघात तो झान इसका "अझान या कुझान ही है" इस प्रकार सम्यग्झान के नाश कर देने का अभिप्राय रखना है। यो प्रदोप आदि के निर्दोप लक्षण हैं।

तदिति ज्ञानदर्शनयोः प्रतिनिर्देशः सामध्यीदन्यस्याश्रुतेः । ज्ञानदर्शनावरणयोरास्रवास्त-त्प्रदोषादयो ज्ञानदर्शनप्रदोषादय इत्यमिसंबंधात् । समासे गुणीभूतयोरिप ज्ञानदर्शनयोरार्थेन न्यायेन प्रधानत्वात् तच्छन्देन परामशीपपितः ।

सूत्र में पड़े हुये पूर्व परामर्शक तत् शब्द करके ज्ञान और दर्शन का स्मृति पूर्वक कथन हो जाता है। कण्ठोक्त विघेयदूळ में पहे हुये "ज्ञानव्र्जनावरणयोः" इस शब्द की सामर्थ्य से टर् श्य दळ के वत् शब्द द्वारा ज्ञान दर्शनों का प्रविनिर्देश हो जाता है। पूर्व सूत्र में कहे गये निर्वर्तना आदि का नहीं। क्योंकि श्रीत और अनुमित में श्रीत विधि वलवान् है यहां अन्य किसो शब्द का प्रकरणोपयोगी श्रुतन्नान के अनुकूछ श्रवण नहीं हो रहा है। उनके प्रदोप आदि अर्थात्—ज्ञान और दर्शन के प्रदोप आदिक तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आस्त्रव हैं। इस प्रकार पदों का उद्देश्य विषेय दलों अनुसार सम्बन्ध हो जाने से विना कहे सामध्य करके तत् पद के निर्दिष्ट अर्थ झान और दर्शन समझ छिये जाते हैं। यद्यपि "ज्ञानदर्शनावरणयोः" इस समासघटित पद में ज्ञान और दर्शन गीण हो चुके हैं क्योंकि "ज्ञानं च दर्शनं च ज्ञानदर्शन, ज्ञानदर्शनयोः आवरणे इति ज्ञानदर्शनावरणे" यो द्वन्द्व समास करते हुये पुनः तत्पुरुषसमास में उत्तर पदार्थ प्रधान हो जाता है और पूर्व पदार्थ गौण हो जाते हैं तथापि प्रकरण प्राप्त अर्थ सम्बन्धी न्याय करके ज्ञान और दर्शन की प्रधानता है। न्याय शास्त्र में शब्द सम्बन्धी न्याय करके तत्पुरुष समास के उत्तरपद की हो प्रधानता विवक्षित नहीं है अतः तत् शब्द करके ज्ञान और दर्शन का परामर्श होना वन जाता है जो ज्ञान या ज्ञानवान् अथवा ज्ञान साधन का अवलम्ब लेकर प्रदोष आदि किये गये हैं वे ज्ञानावरण कर्मों के आगमन हेतु हैं और सामान्य सत्ता आलोचनस्वरूप वर्शन या दर्शनवाले जीव अथवा दर्शन के साधनों का अवलम्ब लेकर प्रदोष आदि किये जायेंगे वे दर्शनावरण कर्मों का आसव करावेरो। ये प्रदोप आदि उपलक्षण है अन्य भी आचार्य, उपाध्याय, पाठक, गुरुओं के साथ शत्रु भाव, अकाल् मे अध्ययन करना, अरुचि पूर्वक पढना, पढते हुये मी आलस्य करना, आदर नहीं रखते हुपे तत्त्वार्थ सुनना, अपने कुत्सित पक्ष को पकड़े रहना, सत्पक्ष को छोड़ देना, कपट से ज्ञानाम्यास करना, पाण्डित्य का कोरा अभिमान करना, आदिक भी ज्ञानावरण के आस्रव हैं इसी प्रकार देव या गुरु के दर्शन में मात्सर्य करना, किसी के दर्शन में अन्तराय डालना, आंखों को हानि पहुचाना, दीर्घ निद्रा, आलस्य, सम्यग्दृष्टि को दूपण लगाना, आदि दर्जनावरण के आस्रव माने जाते है।

सामान्यतः सर्वकर्मास्रवस्येद्रियावतादिरूपस्य वचनादिह भूयोऽपि तत्कथनं पुनरुक्तमेवे-त्यारेकायामिदम्रुच्यते ।

यहाँ कोई आजंका उठाता है कि सामान्य रूप से सम्पूर्ण कर्म एकसी वीसों के आस्रव इन्द्रिय, . अत्रत, आदि स्वरूप का कथन पहिले ही "इन्द्रियकपाया" आदि सूत्र करके कर दिया है फिर भी इस सूत्र करके उन आस्नवों का कथन करना तो पुनरुक्त दोप ही है इस प्रकार आशंका प्रवर्तने पर प्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी करके यह समाधान कहा जाता है।

## विशेषेण पुनर्ज्ञानदृष्ट्यावरणयोर्मताः । तत्प्रदोषाद्यः पुंसामास्त्रवास्तेऽनुभागगाः ॥१॥

विशेष करके सूत्रकार द्वारा जीवों के फिर ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों के आस्रव होरहें जो तत्प्रदोष, तिन्हिव, आदिक माने जा चुके हैं वे सब आस्रव अनुमाग को प्राप्त होरहें सन्ते समझ छेने चाहिये। भावार्थ—तत्प्रदोप आदि करके ज्ञानावरण आदि का आस्रव होरहें अवसर पर अन्य भी वेदनीय आदि कर्म आते रहते हैं किन्तु प्रदोप आदि के होने पर ज्ञानावरण कर्मों से अनुभाग अधिक पढ़ेगा शेप कर्मों में न्यून अनुभाग बंध होगा अतः प्रदोष आदि करके ज्ञानावरण कर्मों के प्रकृतिबध और प्रदेश बंध होजाने का नियम नहीं हैं फिर भी अनुभाग बंध का नियम कर देने से तत्प्रदोप आदि और ज्ञानावरण आदि कर्मों के आस्रव का कार्य कारण भाव विचार छिया जाता है।

सामान्यतोऽभिहितानामत्यास्रवाणां पुनरिमधानं विशेषतः प्रत्येकं ज्ञानावरणादीनामष्टानाम-प्यास्रवप्रतिपत्त्यर्थम् । एते वास्रवाः सर्वेऽनुमागगाः प्रतिपत्तव्याः कषायास्रवत्वात् । पुंसामिति वचनात् प्रधानादिव्युदासः ।

यद्यपि सामान्य से आस्रवों को कहा जा चुका है फिर भी उनका इस छठे अध्याय में दशमें सूत्र से प्रारम्भ कर सत्ताईसमें सूत्र तक विशेष रूप से कथन करना तो प्रत्येक ज्ञानावरण आदि आठों कमों के भी आस्रव होने की प्रतिपत्ति कराने के छिये हैं। ये विशेष रूप से कहे जा रहे सभी आस्रव अनुभाग बंध के अनुकूछ शक्ति को प्राप्त कर रहे समझ छेने चाहिये क्योंकि "ठिदि अणुभागा कसाअदो होति" प्रदोप, शोक, माया, आदि कषायों अनुसार हुये ये आस्रव है। कपायों का प्रभाव कमों की अनुभाग शक्ति पर पड़ता है अतः व्यभिचार या अतिप्रसंग दोष को स्थान नही मिछ पाता है। इस वार्त्तिक मे "पुंसा" यानी जीवों के आस्रव होना माना गया है अतः "पुंसा" इस कथन से प्रधान (प्रकृति या अवस्तुभूत संतान आदि के आस्रव होने का निराकरण कर दिया है। अर्थात्—कपिछ मतानुयायी आत्मा को सर्वदा शुद्धनिरंजन स्वीकार करते हैं। सत्त्वगुण, रजो गुण, तमोगुण, स्वरूप प्रकृति के ही आस्रव के बंध, संसार, मोक्ष, ये व्यवस्थाये स्वीकर करते है। बौद्ध सन्तान के आस्रव होना कहते हैं। यहाँ जीवों के कमों का आस्रव कह देने से इनका निराकरण होजाता है।

## कथं पुनस्ते तथावरणकर्मास्रवहेतव इत्युपपत्तिमाह ।

अब यहाँ कोई तर्की पूंछता है कि वे प्रदोप आदि फिर उन आवरण कर्मों के आगमन हेतु मछा किस प्रकार समझे जा सकते हैं ? या किस प्रमाण से उनका हेतुहेतुमद्भाव निर्णीत कर लिया जाय? बताओ। इस प्रकार तर्कणा उपस्थित होने पर प्रन्थकार उसकी युक्ति पूर्वक सिद्धि करे देते हैं।

यत्त्रदोषाद्यो ये ते तदावरणपुद्गलान् । नरान्नयंति बीभत्सुप्रदोषाद्या यथा करान् ॥२॥ जिस विपय के जो प्रदोप आदि होगे वे उस विपय का आवरण करने वाले पुद्गलों को कपायवान आत्मा के निकट प्राप्त करा देते हैं जिस प्रकार कि हिंसक या जुगुप्सित पटार्थ में हुये प्रदोप आदिक इन हाथों को वहाँ ले जाते हैं। अर्थात्—"जीवस्य ज्ञानविपयकप्रदोपाटयः (पक्षः) ज्ञानावरणादि-पुद्गलान् जीवान्नयन्ति (साध्यं) ज्ञानादिप्रदोपत्वात् (हेतुः) ये यत्प्रदोपादयः ते तटावरणपुद्गलान् जीवान्नयन्ति (द्विकर्मक णिक् प्रापणे धातु ) यथा वीमस्सुप्रदोपाद्याः करान् नयन्ति (त्याप्तिपूर्वकसुटाहरणम्) जीव के ज्ञानादि विपयों में होरहे प्रदोप, निह्नव, आदिक (पक्ष) संसारी आत्मा में ज्ञानावरण आदि पुद्गलो को प्राप्त करा देते हैं (साध्य) क्योंकि ज्ञान आदि में हुये ये प्रदोप आदि हैं (हेतु) जो जिसमें प्रदोप आदि हुये हैं वे उस उस गुण का आवरण करने वाले पुद्गलों को जीवों से चुपटा देते हैं (त्याप्ति) जैसे कि ग्लानियुक्त पदार्थ में हुये प्रदोप आदि अपनी नाक या ऑख के निकट हाथों को प्राप्त करा देवे हैं (अन्वय दृष्टान्त)। लज्जायुक्त स्त्री लज्जा कराने वाले पुरुप को देख कर झट हाथ उठा कर अपना घूंघट खींच लेती हैं। ग्लानि कारक, भयकारक, हिंसक या अतीव अप्राध्यदार्थ में प्रदोप, निह्नव, आदि होजाते हैं तब कपायवान् आत्मा श्राप्त अपने हाथों को अपने पास खींच लेता है या हाथों से उन पृणित पदार्थों को ढंक देता है यो अनुमान प्रमाण से इस सूत्रोक्त सिद्धान्त की उपपत्ति कर दी गई है।

ये यत्प्रदोषादयस्ते तदावरणपुद्गलानात्मनो ढोकयंति यथा वीभत्सुस्वशरीरप्रदेशप्रदोषादयः करादीन् । ज्ञानदर्शनविषयाश्च कस्यचित्प्रदोषादय इत्यत्र न तावदिसद्धो हेतुः क्षचित्कदाचित्प्रदोषादीनां प्रतीतिसिद्धत्वात् । नाप्यनैकांतिको विषश्चन्त्यभावात् । अशुद्धयादिपूतिगिधविषयैः प्रदोष्पादिभिस्तदन्यप्राणिविषयकराद्यावरणाढीकनहेतुभिव्यभिचारीति चेन्न, प्राणसवंधदुर्गधपुद्गल-प्रदोषादिहेतुकत्वात् तत्पिधायककराद्यावरणढीकनस्य, दोपाद्यमावे तदिधप्रानसंभूतवाद्याशुच्या-दिगंधप्रदोषानुपपत्तेः । तद्विपयत्वपरिज्ञानायोगात् तदन्यविषयवत् ।

जो जिस विषय में प्रदोष आदि हुये हैं वे उस विषय का आवरण करने वाले पुद्गलों को जीवों के पास ले जाते हैं जिस प्रकार कि जुगुप्सित अपने शरीर के प्रदोषों में हुयीं प्रदोप, निह्नव, आदि परिणितयां अपने हाथ, पांच, आदि को उस स्थान पर ले जाती हैं ज्ञान और दशन विषय में हुये किसी जीव के प्रदोष आदि हैं इस कारण उस जीव के निकट ज्ञानावरण, दर्शनावरण पुद्गलों का आस्नव करा देते हैं इस प्रकार पांच अवयवों वाला यह अनुमान हैं। इस अनुमान में कहा गया हेतु असिद्धहेत्वामास तो नहीं है क्योंकि किसी न किसी कषायवान आत्मा में कभी न कभी पिशुनता आदि दोपों की प्रतीवि हो जाना सिद्ध है अतः प्रदोष आदिकों का सद्भाव पाया जाना हेतु प्रदुष्ट आत्मा में रहता है अतः स्व-रूपासिद्ध नहीं है। यद्विषय प्रदोषादित्व यह हेतु व्यभिचारी मी नहीं है क्योंकि विपक्ष में वृत्ति होजाने का अभाव है जो कषाय रहित जीव आवरण पुद्गलों का आसव नहीं करते हैं उन में प्रवोष आदि नहीं पाये जाते हैं। यदि यहां कोई यों कहे कि अशुद्धि प्रस्त, घृणित आदि दुर्गन्य विपयो में हुये प्रदोष आदिक तो उनसे अन्य प्राणियों के विषयमूत, हाथ आदि आवरणों के प्राप्त कराने के कारण हो रहे हैं अतः इन अनिष्ठ गंध वाले पदार्थों में हुये प्रदोष आदिकों करके जैनों का हेतु व्यभिचारी हुआ। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि घाण इन्द्रिय में सम्बन्धी होगये दुर्गन्धी पुद्गल विषय मे हुये प्रदोप आदिक ही उस घाण को उकने वाले हाथ, वस्त्र, आदि आवरणों की गित प्रेरणा कराने के हेतु हैं दोष आदिकों के नहीं होने पर उनके आश्रय से उत्यन हुये बहिरंग अशुद्ध आदि गंधों में प्रदोष हो जाना नहीं आदिकों के नहीं होने पर उनके आश्रय से उत्यन हुये बहिरंग अशुद्ध आदि गंधों में प्रदोष हो जाना नहीं आदिकों के नहीं होने पर उनके आश्रय से उत्यन हुये बहिरंग अशुद्ध आदि गंधों में प्रदोष हो जाना नहीं

बन सकता है कारण कि उन प्रदेशों की अधिकरणभूत विषयता के परिज्ञान का अयोग है जैसे कि उससे भिन्न पड़े हुये दूरवर्त्ती उटासीन विषयों में प्रदोप आदि नहीं उपजते हैं। भावार्थ-किसी आक्षेपक ने यहाँ उक्त हेतु को उन प्रदोप आदि से व्यभिचार उठाया था जो कि अशुद्ध दुर्गन्ध, घृणित, मलमूत्र, आदि पुद्गलों में प्रदोष आदि हुये है क्योंकि वे प्रदोष आदि तो हैं किन्तु दुर्गन्ध मल मूत्र आदि में कोई पुद्गलों का आस्रव नहीं होता है और न हाथ, पांव, आवरण ही उन पुद्गलों में आस्रवित होजाते है पत्युत उन दुर्गन्ध पदार्थों से मिन्न होरहे प्राणियों के हाथ, पांव, आदि में गतियां उन से होजाती हैं। कोई न्यक्ति तो दुर्गन्ध पदार्थी से घृणा कर भाग जाता है, कोई हाथ को नाक से लगा लेता है। इस व्यभिचार का निवारण करने के लिये प्रन्थकार ने यों कहा है कि दुर्गन्ध पदार्थ के अंश नाक में आये है तभी अन्य प्राणियों के हाथ, पांच, आदि में क्रिया होकर अपनी नाक को उन से ढक लिया गया है अपने घृणा आदि दोषों के विना बाह्य पदार्थ में प्रदोप आदि नहीं होपाते है, घृणा नहीं करनेवाले या दुर्गन्ध में निवास करने वाले जीवों को उस पदार्थ के अनिष्ट गन्धपन का परिज्ञान नहीं होने पाता है अतः यह बात सिद्ध होजाती है कि जिस आत्मा के जिस विषय में प्रदोष आदि हांगे उस आत्मा को उस विषय के आवारक पुद्गलों का समागम करा ही देवेंगे, मात्सर्य करने से शरीर के अवयवों में किया होजातो है जैसे कि समझाने वाले वक्ता को श्रोताओं या प्रमेय अथवा आवेश के अनुसार चेष्टाये करनी पद्ती हैं। आसादन और उपघात करने पर टेढ़े मेढ़े हाथ, पांव, नसे, हृदय की धड़कन आदि क्रियाये फरते हुये पौदुगलिक अवयवों में प्रेरणा होजाती है। क्रोध करने वाला जीव झट, लाठी, बेत आदि को पकड़ता है या कोध पात्र पर थप्पड़ या घूंसा मार देता है। गुणी पुरुषों को देख कर विनीत पुरुप शीघ हाथ जोड़ता है, मस्तक नवाता है कई बार किसी किसी जीव को ऐसा विचार होजाता है कि मैं अमुक पुरुष को नमस्कार या उसकी विनय क्रिया नहीं करूंगा किन्तु वह प्रभावशाली, उत्तमणे, गुणगरिष्ठ, उपकारी पुरुप को जब सन्मुख पाजाता है तो बिना चाहे भी उसको विनीत और नतमस्तक होना पड़ता है। मनोज्ञ या गुप्त अंगों के प्रकट होजाने की सम्भावना होजाने पर झट अपना हाथ उनको ढक छेता है, मनुष्य के पेट में साजी मक्खी के चले जाने पर उदराशय उसको अपनी क्रिया करके फेक देता है वमन होजाती है हॉ चिरैया, छपकछी को कै नहीं होती है। छींक या जंभाई आने पर कई मनुष्य नाक, मंह से हाथ लगा लेते है। अधिक प्यास लगने पर ओठों पर जीम फेर ली जाती है। तीव्र भूख और प्यास में यह लोलुपी जीव अन्न, पान, पदार्थों को शीघ खींच लेता है। मगवान के सम्मुख मक्तिवश प्राणी नृत्य करने लग जाता है। मुख पर मक्खी के बैठते ही उसके उड़ाने का प्रयत्न किया जाता है। गीले खेत मे पड़े हुये बीज में जन्म छे गया जीव यहां वहां से अपने वनस्पतिकाय शरीर उपभोगी पदार्थों को खींच छेता है. सोने चांदी की खानो के प्रथिवीकायिक जीव अपने शरीर उपयोगी पदार्थी या हजारों-कोस दूरवर्ती चांदी, सोने की घिस कर गिरगयी चूर का आकर्षण कर छेते हैं, सोता हुआ युवा पुरुष जाड़ा लगने पर निकट रक्ले हुये वस्न को खींच कर ओढ लेता है, मूंखा वालक माता के स्तनों की ओर मुंह कर दूध को चूस कर खींच लेता है, माता प्रेमवश वसे को चुपटा छेती है। जगत् में कपाये चित्र विचित्र कार्यों को कर रही है। प्रकरण में यही कहना है कि प्रदोष आदिक उस जीव के ज्ञानावरण आदि का आसव करा देवेंगे, उक्त हेतु में कोई व्यभिचार दोष नहीं है।

तत एव न विरुद्धं सर्वथा विपक्षावृत्तेरिवरुद्धोपपत्तेः । विपक्षे वाधकप्रमाणामावात्सिद्ग्ध-विपक्षच्यावृत्तिकोऽय हेतुरिति चेन्न, साध्यामावे साधनाभावप्रतिपादनात् । तिस ही कारण से यानी विपक्ष में गृत्ति नहीं होने से यह हेतु विमद्ध हेत्वाभाम भी नहीं है क्योंकि एक देशत्वेन या सर्वदेशत्वेन सभी प्रकारों से विपक्ष में हेतु का वर्तना नहीं होने के कारण अविमद्ध होना वन जाता है। यहाँ उक्त हेतु का संदिग्ध व्यभिचारी वनाता हुआ कोई चांग उठाता है कि विपक्ष में वर्त जाने के वाधक अभाव हो जाने से यह हेतु संदिग्धविपक्ष व्यापृत्तिक हैं 'संदिग्धा विपक्षे व्यापृत्ति-र्यस्य' जिस हेतु का विपक्ष से व्यापृत्ति होना संदेह प्राप्त हैं लोक में किसी पुरुप या ग्री के विपय में व्यभिचार का सदेह हो जाना भी एक दोप माना गया है दर्साप्रकार शाम्त्र में हेतु ना संदिग्धव्यभि-चार होप हैं। मन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि साध्य का अभाव होने पर विपक्ष में साधन के अभाव वने रहने का प्रतिपादन किया जा चुका है। अर्थात—जिस आत्मा में जिन गुणों के आवरण करने वाल पुद्गलों का समागम नहीं होरहा है उस आत्मा में उन गुणों के दृपक प्रदाप आहि-कों का अभाव है यो व्यतिरेक व्याप्ति अनुसार हेतु का विपक्ष में नहीं वर्तना म्यरूप ब्रह्मचर्य गुण निर्णीत हो चुका है।

यस्य यद्विपयाः प्रदोपादयस्तस्य तद्विपयास्तद्विर्धंव न पुनस्तदावरणपुर्गलः सिद्धधेत् ततो न तत्प्रदोपादिभ्यो शानदर्शनयोरावरणपुर्गलप्रसिद्धिरिति न शक्तीयं, तदावरणस्य कर्मणः पौद्गलिकत्वसाधनात् । कथं मूर्तं कर्मामूर्तस्य ज्ञानादेगवरणिमिति चेत्, तदिवद्याग्रमूर्तं कथिमिति समः पर्यज्ञयोगः । यथेव मूर्तस्यावारकत्वे ज्ञानादीनां शरीरमावारक विप्रसज्य तथेवामूर्तस्य सद्भावे तेषां गगनमावारकमासज्येत । तदिवरुद्धत्वाच तत्तद्वावारकिमिति चेत्, तत एव शरीरमिप तदिरुद्धस्येव तदावारकत्वसिद्धेः ।

यहाँ ब्रह्माद्देतवादी अपने स्वपक्ष का अवधारण करते हैं कि जिस जीव के जिस विषय में हो रहे प्रदांप, निन्ह्च, आदि दोप हैं उसके उन विषयों का आवरण कर रही तो अविद्या ही हैं किन्तु फिर उन गुणों का आवरण फरने वाला कोई कार्मणस्तन्ध स्वरूप पुद्गल सिद्ध नहीं हो पायेगा तिस कारण उन ज्ञान या दर्शन में हुये प्रदोप आदिकों से ज्ञान और दर्शन का आवरण करने वाले ज्ञानावरण पुद्गलों की प्रसिद्धि नहीं हो सकती है। आचार्य कहते हैं कि अद्धेतवादियों को हृदय में ऐसी शंका नहीं रखनी चाहिये क्योंकि उन ज्ञान आदि का आवरण करने वाले क्यों का पुद्गल दृत्य से निर्मितपना साधा जा चुका है। "अप्रतीघाते" सूत्र के विवरण मे "कर्मपुद्गलपर्यायों जीवस्य प्रतिपद्यते परतंत्र्यनिमित्तत्वात्कारागारिवंधवत्" ,यों कर्म को पौद्गलिक सिद्ध कर दिया है और भी कई स्थलों पर कर्मों का पुद्गलात्मकपना निर्णात कर दिया है। आगे भी "सकषायत्वाज्ञीवः" आदि सूत्र के अलंकार मे "पुद्गलाः कर्मणो योग्यः केचित् मूर्तार्थयोगतः, पच्यमानत्वतः शालिवीजादिवदितीरितं" आदि कहा जावेगा। यदि अद्धेतवादी यों कहें कि अपूर्व हो रहे ज्ञान, आवि का आवरण करने वाला मला मूर्त कर्म किस प्रकार हो सकता है प्रत्ते सूर्य के ही मूर्त वादल आवारक हो सकते हैं घर की भीते या छते विचारी मूर्तशरीर, भूषणों, वस्त्रों को लिपा लेती हैं आकाश को नहीं। यों वेदान्तियों के कहने पर तो हम जैन भी चोख उठावेगे कि आपके यहाँ वे अविद्या, भेदविज्ञान, मोह, आदिक भला अपूर्त हो रहे किस प्रकार एकत्वज्ञान

प्रतिभासाद्वेत, आदि का आवरण कर देते है १ वताओ। यों आप अद्वेतवादियों के ऊपर भी हम जैनों की ओर से वैसा का वैसा ही समान पर्यनुयोग उठा दिया जा सकता है कोई अन्तर नहीं है जिस ही प्रकार तुम अहै तवादी यह अभियोग उठाओंगे कि मूर्त को यदि ज्ञान आदिकों का आवारक होना माना जायेगा तो जीव सम्बन्धी शरीर को भी ज्ञान आदिकों के आवारकपने का विशेषतया प्रसंग आजावेगा "शरीरं पुस्तकादिकं वा ज्ञानादेरावारकं स्यात् मूर्तत्वात्कार्मणस्कंधवत्" अतः अर्मूत का आवरण करनेवाला मूर्त नहीं हो सकता है यह सिद्धान्त मान लो, तिस ही प्रकार हम जैन भी तुम्हारे ऊपर यह प्रसंग उठा सकते है कि अर्मृत अविद्या आदि का सद्भाव होने पर ज्ञान आदिकों का आवरण होना मानोगे तो अमर्त आकाश को भी उन ज्ञान आदिकों के आवारकपन का चारों ओर से प्रसंग आजावेगा अथवा अमूर्त ज्ञान का दूसरा अमूर्त ज्ञान आवारक बन बैठेगा "गगनादिकं ज्ञानान्तरं च ज्ञानादेरावारकं स्यात् अमूर्त-त्वात अविद्यावत" जो कि तुमने इप्ट नहीं किया है। यदि आप अद्वेतवादी यों कहें कि गगन आदिक तो उन ज्ञान आदिकों के विरुद्ध नहीं है अतः वे उनके आवरण नहीं हो सकते हैं यों कहने पर तो हम जैन भी कह देंगे कि तिस ही कारण से यानी ब्रनादिक का विरोधी नहीं होने से मूर्त शरीर भी ज्ञान आदि का आवारक नहीं है जो उन ज्ञान आदि से विरुद्ध पदार्थ होगा उसी को उन ज्ञान आदिकों के आवारकपन को सिद्धि है। भावार्थ-अपने प्रासाद मे भीते, किवाड़, सीकचे, सांकले और सिपाही है तथा कारागृह में भी वैसे ही भींते आदि हैं किन्त वे अपने विरुद्ध है और अपने घर के सीकचे आदि अविरुद्ध है मित्र या स्तेही सम्बन्धी भी अपने बंधु को रोक छेता है। राजकर्मचारी भी अपराधी को रोके रहते हैं किन्तु इन दोनों में महान् अन्तर है। वस्तुतः देखा जाय तो शरीर भी एक छोटे प्रकार का आवारक है। हिंसक कर जीवों के शरीरों अनुसार संयमपालन नहीं हो सकता है। अपने शरीर के वन्धन अनुसार स्त्रियों की आत्मा भी सर्वोच पद को नहीं पा सकती है। भावना होते हुये भी देव-देवियों के शरीर संयम नहीं पलने देते हैं। रोग प्रस्त शरीर अनेक अङ्चने उप जाता है। अनेक प्राणियों के आत्माओं की समानता होने पर भी उनके न्यारे न्यारे शरीरों की परवशता से भिन्न-भिन्न प्रकार जघन्यविचार उपजते रहते हैं। वैज्ञानिक पण्डित भी शरीर आकृति के अनुसार तादृश भावों का उपजना आवश्यक मानते है वे वीर क्र, विशेप ज्ञानी, पुरुपों के मस्तक, हृद्य, के अवयवों को देखते हैं मोल लेलेते हैं। आयुष्य कर्म द्वारा शरीर में कैद कर दिया गया आत्मा स्वतंत्र या चाहे जहाँ नहीं जा पाता है। हमें सर्वत्र शरीर को लाद कर जाना पहला है। अतीव स्थूल पुरुष सम्मेद शिखर जी की वन्दना पांचों चल कर नहीं कर पाता है। भोजन या शयन के छिये मेले ही शरीर को साथ है छिया जाय किन्तु ज्ञानाभ्यास सामायिक, संयमपालन आदि क्रियाओं के लिये यह भारो शरीर हमें खींचना, ढोना, पढ़ता है हाँ समितिपालन, शास्त्रश्रवण, तीर्थगमन, आहारदान, दीक्षाधारण, तपश्चरण आदि कर्तव्यों में शरीर उपयोगी पढ़ता है इस कारण यह ज्ञानादिकों का आवारक नहीं माना गया है। अन्यदृष्ट कारणों में अन्वयव्यभिचार और व्यतिरेकव्यभि-चार आजाने से अन्यथानुपपत्ति के वल पर पौदुगलिक कर्मों को ही ज्ञान आदि का आवारकपना सिद्ध हो जाता है।

स्यान्मतं ज्ञानादेर्वर्तमानस्य सतोऽप्यविद्याद्युदये तिरोधानाचदेव तद्विरुद्धं तदावरणं युक्तं न पुनः पौद्गलिकं कर्म तस्य तद्विरुद्धत्वासिद्धेरिति । तदसत् तस्यापि तद्विरुद्धत्वप्रतीतेः सुरादि-द्रव्यवद् ।

सम्भवतः अद्भैतवादियों का यह भी मन्तन्य होवे कि आत्मा में सत्ता रूप से विद्यमान होरहे

भी ज्ञान आदिको का अविद्या आदि का उदय हो जाने पर तिरोभाव होजाता है। जैसे कि ढिट्नी में रत्न का तिरोधान हो गया है। सांख्य भी आविर्माव, तिरोभाव, को स्वीकार करते हैं उत्पाद, विनाश, को नहीं। "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः" आत्मा में सत् हो रहे ज्ञान का ही अविद्या, अहंकार, ममता, तवता, विवेकाख्याति आदि से आवरण हो गया है अतः वे अविद्या आदिक ही उन ज्ञान आदिकों के विरुद्ध होरहे सन्ते उनके आवरण समुचित कहे जा सकते हैं किन्तु फिर जैनों के यहां माने गये पौद्गळिक कर्मों को आवरण कहना युक्त नहीं क्योंकि उन पौद्गळिक कर्मों को उन ज्ञान आदिकों का विरोधीपना सिद्ध नहीं है जैसे कि शरीर, पुस्तक, उपनेत्र (चश्मा), विद्याळय, भोजन, ब्राह्मी, बादाम, आदि पौद्गळिक पदार्थ ज्ञान के विरोधी नहीं हैं। यों कह चुकने पर आचार्य वोळते है कि अहैतवाहियों का वह मन्तव्य प्रशंसनीय नहीं है कारण कि मिटरा, भाग, आदि द्रव्यों के समान उन पौद्गळिक कर्मों को भी उन ज्ञान आदिकों के विरोधीपन की प्रतीति होरही है सभी पुद्गळ न तो ज्ञान के सहायक हैं और विरोधी भी नहीं हैं। हां, नियत पुद्गळ ज्ञान के सहायक भी हैं और कोई कोई ज्ञान के विरोधी भी हैं। अनेक पुद्गळों से सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रों को सहायता प्राप्त होती है और कितने ही पौद्गळिकपवार्थों से मिध्यादर्शन ज्ञान चारित्रों को सहकारिता मिळती है। कोई एकान्त नहीं है। ज्ञानावरण आदि पौद्गळिक कर्म अवश्य ही ज्ञानादि गुणों के आवारक हैं यह निर्णीत विषय है।

नजु मिदरादिद्रच्यमविद्यादिविकारस्य मदस्य ज्ञानादिविरोधिनो जनकत्वात् परंपरया तिद्वरुद्धं न साक्षादिति चेत्, पौद्गलिक कर्म तथैव ताद्वरुद्धमस्तु तस्यापि विज्ञानविरुद्धाज्ञानादि-हेतुत्वात् तस्य मावावरणत्वात् । न च द्रच्यावरणापाये मावावरणसभवेऽतिप्रसंगात् । मुक्तस्यात-त्प्राप्तेरपि वारणात् । तस्य सम्यग्ज्ञानसात्मीभावे मिथ्याज्ञानादेरत्यतमुच्छेदात्तस्योदये तदात्मनो मावावरणस्य सद्भावात् ।

वे ही पण्डित पुनः अपने पक्ष का अवधारण करते हैं कि मदिरा, मांग, गाजा, आदि द्रव्य तो ज्ञान स्वस्थता, विचारशालिता, आदि के विरोधी होरहे और अविद्या, नशा, आदि विकारों के धारी मद के जनक होने के कारण परम्परा करके उन ज्ञानादि के विरोधी हैं। मदिरा आदि द्रव्य अव्यवहित रूप से ज्ञानादि के विरोधी नहीं हैं। अर्थात्—मदिरा आदिक द्रव्य पिहले अविद्या आदि विकार स्वरूप मद को उपजाते हैं और वह मद पुनः ज्ञान आदि की उत्पत्ति में विरोध ठानता है अतः अविद्या आदि को ही आवरण मानो, पौद्गलिक कर्म को नहीं। यों स्वपक्ष को पुष्ट कर रहे अन्यवादियों के कह चुकने पर अन्यकार कहते हैं कि तब तो पुद्गल द्रव्य से उपादेय हुआ कर्म भी विस ही कारण यानी ज्ञान आदि के साथ विरोध ठान देने से उन ज्ञान आदिकों का विरोधी सिद्ध हो जाओ क्योंकि उन कर्मों को भी विज्ञान के विरुद्ध होरहे अज्ञान आदि का हेतुपना प्राप्त है। भाव आवरण स्वरूप ही वह अज्ञान है द्रव्य आवरण होरहे पौद्गलिक कर्मों का अभाव मानने पर अज्ञान, राग, हेप, आदि माव आवरणों का होना नहीं सम्भवता है अति प्रसंग हो जायेगा। मुक्त जीव के भी उन अज्ञानादिकों की अप्राप्ति का निवारण हो जायेगा अर्थात्—द्रव्य आवरणों के बिना भी यदि माव आवरण होने छंगे तो कर्म विनिर्मुक्त सिद्ध परमेशी के भी अज्ञान, राग, द्रेपिकों ने योगज प्रत्यक्ष के दो भेद किये हैं "योगजो हिवधा प्रोक्त युक्तयुक्जानभेदतः। युक्तस्य सर्वदाभानं चिन्तासहक्षतोऽपरः" युक्त के कोई अविद्या या

अज्ञान का सम्बन्ध नहीं माना है अतः युक्त ऐसा पाठ भी हो तो कोई क्षिति नहीं है क्योंकि उस मुक्त या युक्त जीव के सम्यग्ज्ञान के साथ तदात्मकपना हो जाने पर मिध्याज्ञान, राग आदि का अत्यन्त उच्छेद हो गया है। वर्तमानकाल में किंचित् भी मिध्याज्ञान नहीं है, भविष्य में भी मिध्याज्ञान कथमपि नहीं उपज सकेगा यही मिध्याज्ञान आदि का अत्यन्त उच्छेद है। उन द्रव्यावरणो का उद्य होने पर उस समय आत्मा के अज्ञान, क्रोध, आदि भावावरण का सद्भाव पाया जाता है अतः सिद्ध होता है कि प्रवाह से प्रवर्त रहे ज्ञान आदि का अवद्या के उदय होने पर निरोध हो जाने से जैसे उस अविद्या को ज्ञान आदि का विरोधी मान लिया जाता है उसी प्रकार पीद्गलिक कर्म को भी ज्ञान आदि से विषद्ध मान लिया जाय। मिद्रा, अपध्य मोजन, आदि पुद्गल इसके दृष्टान्त हैं। आत्मा के द्रव्य स्वरूप आवरण लग रहे है तभी भाव आत्मक आवरणों का सद्भाव पाया जाता है। अज्ञान आदि दोप और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का हेतुहेतुमद्भाव अनादिकाल से वीजांकुरवत् चला आ रहा है 'दोषावरणयोर्हानिर्निशेषास्य-तिशायनात्" इस देवागमस्तोत्र की कारिका का विवरण करते हुये प्रन्थकार ने अष्टसहस्री में इस 'कार्यकारण भाव" को अच्छा समझा दिया है।

कृतो द्रव्यावरणसिद्धिरिति चेत्, नात्मनो मिथ्याज्ञानादिः पुत्गलिवशेषसंवंधिनवंधन-स्तत्स्वभावान्यथाभावस्वभावत्वादुन्मत्तकादिहेतुकोन्मादादिवदित्यनुमानात् । मिथ्याज्ञानादिहेतु-कापरमिथ्याज्ञानव्यभिचाराक्षेदमनुमानं समीचीनमिति चेन्न, तस्यापि परापरपौद्गलिककमोदिये सत्येव भावात् तदमावे तदनुपपत्तेः। परापरोन्मत्तकादिरससद्भावे तत्कृतोन्मादादिसंतानवत्। कामिन्यादिमावेनोद्भृतैरुन्मादादिमिरनेकांत इति चेन्न, तेपामपि परंपरया तन्वीमनोहरांगिन-रीक्षणादिनिवंधनत्वात् तदमावे तदनुपपत्तेः, ततो युक्तमेव तद् ज्ञानदर्शनप्रदोपादीनां तदावरणकर्मा-स्रवत्ववचनं युक्तिसद्भावाद्धाधकामावाच्च तादृशान्यवचनवत्।

यहाँ कोई आक्षेपकर्ता पण्डित पूंछता है कि जैनों के यहां द्रव्य आवरणों की सिद्धि महा किस प्रमाण से की जायेगी ? वताओ यो प्रव्रन होने पर हम उत्तर करते है कि संसारी अत्मा के होरहे मिध्या- ज्ञान, अहंकार, दुःख, मय, आदिक तो (पक्ष) विशेष जाति के पुद्गलों के सम्वन्ध को कारण मानकर उपने हैं (साध्य) आत्मा के उन सम्यग्ज्ञान, मार्च्च, अतीन्द्रिय, मुख आदि स्वभावों से अन्यप्रकार के वैभाविक भावो स्वरूप होने से (हेतु) उन्मत्त कराने वाले धत्रूरा, चण्डू, मद्य, आदिक हेतुओं से उपने उन्मत्तता, चक्कर आना, तमारा, मद, आदि के समान (अन्वयदृष्टान्त) इस अनुमान से द्रव्य आवरणों की सिद्धि कर दी जाती है। यदि यहाँ कोई इस अनुमान मे यों दोष लगावे कि मिध्याज्ञान, राग, हो प, आदि हेतुओं करके उपने दूसरे मिध्याज्ञानों से लयमिचार हो जायेगा अर्थात—दूसरे मिध्याज्ञानों से हेतु तो रह गया किन्तु पुद्गल विशेषों से उपजता स्वरूप साध्य नहीं रहा वहां पहिले के मिध्याज्ञानों से (भावावरणों से) दूसरे मिध्याज्ञान उपने हैं। कभी होप से होप, दुःख से दुःख, कोध से कोध, अज्ञान से अज्ञान की धाराये चलती जाती है। इनमें पीद्गलिक कर्म कारण नहीं पहते हैं अतः ज्यमिचार दोप हो जाने के कारण यह जैनों का अनुमान समीर्चान नहीं है। श्री विद्यानन्द आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वे दूसरे, तीसरे मिध्याज्ञान भी उत्तरोत्तर पीद्गलिक कर्मों का उद्य होते रहते सन्ते ही उपने हैं यदि आत्मा मे धारा प्रवाह रूप से उदय प्राप्त हो रहे वे पीद्गलिक कर्म नहीं होते तो उन मिध्याहानों की उत्ति होना नहीं वन सकता था जैसे कि उत्तरोत्तर परिपाक प्राप्त हो रहे उन्मादक

धतूरे आदि के रस की लहरों का सद्भाव होने पर ही उन द्रव्यों से किये गये उन्माद आदि की सन्तान वड़ी देरतक वनी रहती है। एक रोग से और भी कई रोग उपज जाते हैं यहां भी अभ्यन्तर पीद्गुलिक वात, पित्त, फफ, टोपों से हो उन रोगों को उत्पत्ति हुई मानी जाती है। भूंख से भूख और उससे भी अधिक भूंख अथवा प्यास के उपर प्यास जो लगती हैं इनमें भी उत्तरांत्तर पीद्रगिक पित्ताग्नि का संघुक्षण होते रहना अन्तरंग कारण है। पुनरिप कोई व्यभिचार टोप उठाता है कि कामिनी, सम्पत्ति, सिंह, आदि भावों में हुये राग, द्वेप, परिणामी करके उत्पन्न हुये उन्माट ईपी, भय, आदि करके व्यभिचार हुआ। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वे उन्माद आदिक भीपरम्परा करके सुन्दरीं, तन्त्री, स्त्री के मनोहर अगो का समोह निरीक्षण करना आदि को कारण मान कर उपजे हैं। उन मनाहर अंगो के सकपाय निरीक्षण आदि का अभाव होने पर उन उन्माद आदि की उत्पत्ति होना नहीं वन पाता है। मुनियों या वालकों के खी, सर्प, धन, आदिसे वे भाव नहीं उपजते हैं अतः उन्मत्तक पुरुप को भल ही हृदय हारिणी कामिनी में हुई अभि-छापासे साक्षात् उन्माट, चिन्ता, गुण कथन, उद्देग, सम्प्रलाप, आदिक होनें किन्तु उनका परम्परया कारण पौद्गलिक कामिनीपिण्ड ही है। जैन सिद्धान्त तो यहाँ इस प्रकार है कि अनेक कार्यों को चलाकर आत्मा अपने प्रमादों अनुसार करता है उससे कर्मवन्ध होता है। कामिनी को देखने पर कामुक के पूर्वो-पार्जित कर्मी का उद्य आजाने से उन्माद आदि कामचेष्टार्ये होने छग जाती हैं। संसारी जीव के प्रविक्षण पूर्वीपार्जित शुभ अश्भ कर्मों का उटय वना रहता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन निमित्तों को पाकर पौद्गलिक कमीं की वैसी वैसी रस देने योग्य परिणतिया होजाती हैं जैसे कि भोजन, पान, पदार्थी का पित्तामि, स्वच्छवायु वाला प्रदेश, नीरोग शरीर, न्यायाम, पाचनचूर्ण, अथवा दूपित जल, वात, पित्त, कफ, के दोप, निक्कप्टवायु, रुग्ण शरीर, विपमकाल, रोगस्थान, चिन्ता, आदि निमित्तों अनुसार नाना प्रकार के विपाको को धार रहा परिणमन होजाता है। अतः ज्ञान आदि के विरोधी पौद्गिलक द्रव्य ही आवरण मानने पढ़ते हैं अविद्या नहीं। नैयायिक या वैशेपिक के यहां माने गये धर्म, अधर्म संज्ञक गुण भी आत्मा को परतंत्र नहीं कर सकते है जो जिसका गुण है वह उसको परतंत्र नहीं कर सकते हैं। तिस कारण उक्त सूत्र द्वारा श्रीडमास्वामी महाराज का यह निरूपण करना युक्त ही है कि उन म्नान या दर्शन में हुये प्रदोप, निहुव आदिक उन उन ज्ञान दर्शनों का आवरण करने वाले कर्मी के आसव हैं क्योंकि सूत्रकार के इस सिद्धान्तवचन मे युक्तियों का सद्भाव है तथा वाधक प्रमाणों का अभाव है जैसे कि तिस प्रकार के युक्त और निर्वाध अन्य बचनों का कहना समुचित है। प्रन्थकार ने अपनी विद्वत्ता से यह भी एक अनुमान बना दिया है कि सूत्रकार के अन्य बचनों समान (वृष्टान्त) इस सूत्र का निरूपण भी (पक्ष) युक्ति पूर्ण और निर्वाध होने के कारण (हेतु) समुचित ही है (साध्य) ॥

#### अथासद्वेद्यास्रवस्चनार्थमाह ।

ज्ञानावरण और दर्शनावरण के पश्चात् वेदनीय कर्म का नाम निर्देश है। वेदनीय कर्म के सद्देश क्षीर असद्देश दो भेद है। अनुकूछवेदनीय होरहे छौकिक सुख का कारण सद्देश है और असद्देश का उदय होने पर जीवों के प्रतिकूछ वेदनीय दुःख उपजते हैं अब असद्देश कर्म के आस्रव की सूचना देने के छिये श्रीउमास्वामी महाराज उस अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

# दुःखशोकतापाऋंदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्वेद्य-स्य ॥११॥

स्वयं अपने में या पर में अथवा दोनों में स्थित हो रहें दुःख, शोक, ताप, आकंदन, वध, परिदेवन, ये परिणितयाँ असातावेदनीय कर्म के आस्नव हैं। संसारी जीव का पीड़ा स्वरूप परिणाम दुःख है। अनुप्रह करने वाले चेतन या अचेतन पदार्थ के सम्बन्ध का विच्लेद होने पर दीनता परिणाम शोक है। तिरस्कार आदि को निमित्त पाकर हुये कलुषित परिणाम वाले जीव का मानसिक पश्चात्ताप करना ताप कहा जाता है। परिताप से उत्पन्न हुये बहुत रोना, आंसू हालना, विलाप करना, अंग विकार आदि करके प्रकट कन्दन करना आकन्दन है। आयुःप्राण, इन्द्रियप्राण, वलप्राण और श्वासोच्ल्वास प्राण का वियोग कर देना वध है, संक्लेश परिणामों का अवलम्ब कर गुणस्मरण पूर्वक बखानते हुये जो स्वयं और दूसरों को अनुप्रह करने की अभिलापा कराने वाला दयनीय रोना है वह परिदेवन है। ये स्व में होंय या कोप आदि के आवेश से दूसरे में उपजा दिये जांय अथवा कपाय वश दोनों में उपज जांय तब असदेख कर्म का प्रकृत जीव के आसव हो जाता है।

पीड़ालक्षणः परिणामो दुःखं, तच्चासद्वेद्योदये सित विरोधि द्रव्याद्युपनिपातात् । अनुग्राह-कवांधवादिविच्छेदे मोहकर्मविशेषोदयादसद्वेद्ये च वैक्लव्यविशेषः शोकः, स च बांधवादिगता-शयस्य जीवस्य चित्तखेदलक्षणः प्रसिद्ध एव । परिवादादिनिमित्तादाविलांतःकरणस्य तीव्रानुशय-यस्तापः, स चासद्वेद्योदये क्रोधादिविशेषोदये च सत्युपपद्यते । परितापजाश्रुपातप्रचुरविलापांग-विकारामिव्यक्तं क्रंदनं, तच्चासद्वेद्योदये कषायविषयोदये च प्रजायते । आयुरिंद्रियबलग्राणवियोग-करणं वधः, सोऽप्यसद्वेद्योदये च सित प्रत्येतव्यः । संक्लेशप्रवणं स्वपरानुग्रहणं हा नाथ नाथेत्य-नुकंपाप्रायं परिदेवनं, तच्चासद्वेद्योदये मोहोदये च सित बोद्धव्यं ।

पीड़ा स्वरूप परिणति दुःख कहा जाता है। वह दुःख तो असद्वेद कर्म का उदय होते सन्ते विरोधी द्रव्य आदि का प्रसंग मिल जाने से उपज जाता है। अनुप्रह करने वाले बन्धुजन, इष्ट पदार्थ आदि का वियोग हो जाने पर मोहनीय कर्म का विशेप होरहे शोक का उदय होने से और पूर्व संचित असातावेदनीय का उदय होते सन्ते हुआ विक्छव परिणाम शोक है। बांधव आदि में जिस जीव का अभिप्राय संसक्त होरहा है उस बन्धुजन का वियोग हो जाने पर जीव के चित्त को खेद होजाना स्वरूप वह शोक प्रसिद्ध ही है। निंदा, विरस्कार, पराभव आदि निमित्तों से हुये कलुषित अन्तःकरण के धारी जीव का नीव्र पश्चात्ताप करना ताप है तथा उस ताप का होना अन्तरंग में असद्वेद कर्म का उदय होने पर और चारित्रमोहनीय को क्रोध आदि विशेप प्रकृतियों का उदय हो जाने पर बन जाता है। परिताप से उपजे प्रचुर अश्रपात वाले विलाप, अंग विकार आदि करके प्रकट चिल्लाना आक्रन्दन है। वह आक्र-न्दन अन्तरंग में पूर्व संचित असद्वेद्य का उदय होने पर और कवाय विशेष का उदय होते सन्ते ठीक उपज जाता है। आयुः, इन्द्रिय, बल, श्वासोच्छ्वास, इन प्राणों का वियोग करना बध है। वह वघ मी असद्वेदनीय कर्म का उदय होते सन्ते हो जाना समझ छेना चाहिये। तथा संक्छेश परिणामों में तत्पर होरहा और अपने या दूसरों को अनुमह कराने वाला एवं हाय नाथ कहाँ गये, हाय नाथ कहां हो, इस प्रकार बहुमाग अनुकम्पा को लिये हुये प्रलाप करना परिदेवन कहा गया है। और तैसे ही वह परिदेवन भी आत्मा में असद्वेदनीय कर्म का उदय होने पर और मोइनीय कर्म का उदय होते उपज रहा समझ छेना चाहिये।

तदेवं शोकादीनामसद्वेद्योदयापेक्षत्याद्दुःखजातीयत्वेऽपि दुःखात्पृथ्यवचनं मोहविशेषोदया-पेक्षत्वात् तिक्ष्मिपप्रतिपादनार्थत्वात् पर्यायार्थादेशाद्मेदोपपत्तेश्च नानर्थकपुत्प्रेक्षणीयं । तथैवाक्षेपस-माधानवचनात् वातिककारेदुःखजातीयत्वात्सर्वेपां पृथगवचनमिति चेन्न कतिपयिश्वेषपसंवंधेन जात्याख्यानात् कथंचिदन्यत्वोपपत्तेवचेति ।

तिस कारण इस प्रकार यदापि संचित असद्वेदनीय कर्म के उदय की अपेक्षा रखने याहे होने से ये शोक, ताप, आदिक सभी दुःख की ही विशेप जातियां हैं अतः सूत्र में दुःख का प्रहण कर देने से ही सभी दुःख जातियों का संग्रह हो जाता है इन शोक आदिक का पृथक महण करना न्यर्थ पहला है तथापि विशेष-विशेष मोहनीय कर्म के उद्य की अपेक्षा रखने से और उन दृःखों के कितप्य विशेष भेदों के प्रतिपादन स्वरूप प्रयोजन होने से तथा पर्यायार्थिक नय अनुसार निरूपण कर देने की अपेक्षा भेद वन गया होने से सूत्रकार ने शोक आदि का दुःख से पृथक् प्ररूपण कर दिया है। अतः शोक आदि का उच्चारण व्यर्थ है यह बैठेठाले उत्प्रेक्षा नहीं कर लेनी चाहिये, राजवार्चिक प्रन्य को बनाने चाले श्री अक-लंकदेव महाराज ने तिस ही प्रकार आक्षेप का समाधान किया है। राजवार्त्तिक प्रन्य की इस प्रकार चार्त्तिक है "दुःखजातीयत्वात् सर्वेषां पृथगवचनमिति चेन्न कतिपयविशेषसम्यन्वेन तज्जात्याख्यानात" दु:खों की जाति के विशेप होने से सम्पूर्ण शोक आदिकों का प्रथक निरूपण करना न्यर्थ है। श्री अकलंकदेव महाराज कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि दुःख की कितनी ही एक विशेष व्यक्तियों का सम्बन्ध करके उस दुःख जाति का सूत्र में सूचन कर दिया गया है जैसे कि "गीः" कह देने पर यदि कोई मोठा पुरुप उन विशेष व्यक्तियों को नहीं समझता है तो उसको समझाने के लिये खण्ड गाय, मुण्ड गाय, घीली गाय आदि कह दिया जाता है। इसी सम्बन्ध में राजवात्तिककार की दूसरी वार्तिक यह है कि "कथंचिद-न्यत्वोपपत्ते रच" सामान्य से विशेषों का कर्याचित् अन्यपना वन रहा है जैसे कि रूपवान् द्रव्य या मूर्त द्रन्य की अपेक्षा मृत्तिका से घट, कपाल आदि विशेष अभिन्न हैं और नियत आकृति और नियत अर्थ-क्रिया, न्यारी संज्ञा, स्वलक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा सामान्य मृत्तिका से घट, कपाल, आदि भिन्न हैं विसी प्रकार सामान्य की अपेक्षा दुःख से आदि अभिन्न हैं तथा प्रतिनियत कारण, नियत विषय, विशेष प्रतिकृत्वताये आदि की अपेक्षा साधारण दुःख से असाधारण शोक आदि मिन्न भी हैं अतः सूत्र-कार फरके शोक आदि का न्यारा प्रतिपादन करना समुचित है।

दुःखादीनां कर्त्रादिसाधनभावः पर्यायिपर्याययोभेदोपपत्तेः । तयोरमेदे तावदात्मैव दुःख-परिणामात्मको दुःखयताति दुःखं, भेदे तु दुःखयत्यनेनास्मिन्वा दुःखमिति, सन्मात्रकथने दुःखनं दुःखमिति ।

यह भी श्री अकलंक देव महाराज का वार्तिक है "दुःखादीनां कर्त्राविसाधनभावः पर्याय-पर्याययोर्भेदाभेदिविवक्षोपपत्तः" दुःख, शोक, आदि शब्दों की कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण और भाव में सिद्धि करते हुये उनके वाच्य का सद्भाव जान लेना चाहिये क्योंकि पर्यायवान् और पर्याय के भेद और अभेद की विवक्षा वन रही है। जिस समय पर्यायवान् और पर्याय का अभेद मानना विवक्षित होगा तब तो दुःख परिणति स्वरूप हो रहा आत्मा ही दुःख है। कारण कि चुरादि गण की "दुःख तिक्कयायां" धातु से कर्ता में अच् प्रत्यय कर दुःख शब्द को बना लिया गया है। दुःखयित इति दुःखं जो स्वतंत्रतया तदात्मक होकर दुःख परिणत है वह आत्मा ही दुःख है। हाँ जिस समय पर्यायवान् और पर्याय के भेद की विवक्षा है तब तो दुःख किया जिस करके की जा रही है अथवा दुःख किया जहाँ हो रही है वह दुःख है इस प्रकार करण अथवा अधिकरण में भी अच् प्रत्यय कर दुःख शब्द की सिद्धि कर छी जाती है। "विवक्षातः कारकप्रवृत्तः" विवक्षा से कारक प्रवर्त्त जाते हैं सुन्दर पुस्तक स्वयं पढती है, पुस्तक को पढता है, पुस्तक करके पढता है, पुस्तक से पढता है, पुस्तक में पढता है। यों विवक्षा अनुसार कारकों की प्रवृत्ति है। विवक्षा भी कारण बिना यों ही अंटसंट नहीं बन बैठती है। नियत प्राणियों में ही अपने पुत्र, पिता, पत्नी, पित, जामाता, गुरु आदि विवक्षा की जा सकती है। मन चाहे जिस किसी में नहीं। विवक्षा के अवलम्ब भिन्न-भिन्न परिणमन हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से विचारने पर पुस्तक और अध्येता के विशिष्ट परिणमन ही उनमें न्यारे-न्यारे कारकों की विवक्षा का योग करा देते हैं दुःख पर्याय और दुःख पर्याय वाले की अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा अनुसार कर्तृवाच्य, करणवाच्य, आदिक अर्थों में प्रसिद्ध होरहा दुःख शब्द न्याकरण द्वारा न्युत्पन्न कर छिया जाता है। तथा शुद्ध किया स्वरूप अर्थ के सत्तामात्र का कथन करने पर दुःखनं दुःखं यो माव में निरुक्ति करते हुये दुःख राब्द को साध लिया जाता है एवं भूत नय जैसे गी, शुक्ल, जीव, आदि शब्दों के भी अर्थों को गमनात्, शुचि-भवनात्, जीवनात्, यों क्रियाओं की ओर दुलका छे जाती है उसी प्रकार "सन्मात्र' भाविलंगं स्या-दसपृक्तं तु कारकैः, धात्वर्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यिभधीयते" यह भाव वाच्य प्रत्यय भी सन्मात्र कहने में शब्द को खींच छे जाती हैं सब की अन्तरंग भित्तियां पदार्थों की सूक्ष्म परिणतियां है। किसी अकर्मक धात से भी कुदन्त में कर्म वाच्य प्रत्यय हो सकते हैं।

#### शोकादिष्वपि कर्त्वकरणाधिकरणभावसाधनत्वं प्रत्येयं।

दुःख शब्द के समान शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, आदि शब्दों में भी कर्ता, करण, अधिकरण, और भाव में प्रत्यय कर सिद्धि हो जाना जान लिया जा, अर्थात्—भ्वादिगण की "शुचि शोके" इस धातु से कर्ता में घवा प्रत्यय कर शोक शब्द को बना लिया जाय। इष्ट वियोग जन्य दुःख विशेप परिणति का स्वतंत्र कर्ता आत्मा शोक है। शोचित इति शोकः एवं शुच्यते अनेन अस्मिन् वा इति शोकः, शोचनमात्रं वा शोकः, यों निरुक्ति भी की जा सकती है। यद्यपि भाव और कर्म का व्याकरण में विरोध सा दिखलाया गया है सकर्मक धातुओं से कर्म में प्रत्यय हो सकते हैं और अकर्मक घातुओं से भाव में प्रत्यय हो सकते है "लः कर्मणि च मावे चाकर्मकेभ्यः" (पाणिनीय व्याकरणं) तथापि पचनं, गमनं, पठनं, दोहनं, नयनं आदि सकर्मक धातुओं से भी भाव में युद् प्रत्यय छाये गये हैं। इसी प्रकार अकर्मक धातुओं से भी कर्म की विवक्षा होने पर कर्म वाच्य प्रत्यय छाये जा सकते हैं। जब यह नियम कर दिया गया है कि विवक्षाओं अनुसार कर्ता, कर्म, भाव, अधिकरणपन का आरोप होसकता है तो स्याद्वाद सिद्धान्त में कोई दोप ही नहीं आपाता है। ये सब आरोप पदार्थों के अनेक बहिरंग, अन्तरंग, निमित्तों अनुसार हुये सूक्ष्म परिणमनों पर अवलिम्वत हैं 'यावन्ति पररूपाणि तावन्त्येव प्रत्यात्मं स्वभावान्तराणि तथा परिणामात्"। इसी प्रकार "तप दाहे" या "तप उपतापे" धातु से कर्ता, करण, आदि में घन प्रत्यय कर ताप शब्द को साध लिया जाय तथा 'किद आह्वाने रोदने च" या 'किद वेक्लव्ये' धातु से कर्ता आदि अर्थों का द्योतक युद् प्रत्यय कर आक्रन्दन शब्द का निर्वचन कर छिया जाय, एवं भ्वादि गण की "वघ" धातु या अदादि गण की "इन हिंसागत्योः" धातु से वध आदेश करते हुये कर्ता आदि में वध शब्द को वना लिंगा जाय, परि उपसर्ग पूर्वक दिव धातु से कर्त्ता आदि में ल्युद् प्रत्यय कर परिदेवन शब्द साधु सिद्ध कर लिया जाय।

तदेकांतावधारणोऽज्ञपपन्नमन्यतरैकांतसंग्रहात्। पर्यायैकांते हि दुःखादिचित्तस्य कर्तृत्वमंग्रहः करणादित्वसंग्रहो वा स्यान्न पुनस्तदुभयसंग्रहः । तत्र कर्तृत्वसंग्रहस्तावदयुक्तः करणाद्यमावे तदसंभवात् । मनः करणं संतानोऽधिकरणमित्युभयसंग्रहोऽपि श्रेयान्, कर्तृकाले स्वयमसतः पूर्विवज्ञान- लक्षणस्य मनसः करणत्वायोगात् पण्णामनंतरातीतं विज्ञाने यद्वि तन्मन इति वचनात् । संतानो न वस्तु ततोऽधिकरणत्वाज्ञपपत्तेः खरविपाणवत् ।

यदि दुःख आदिकों की कर्ता ही या कर्म हो में निक्कि कर सिद्धि कर देने के एकान्त का अव-धारण किया जावेगा वो अभिश्रेत अर्थ की उपपत्ति नहीं हो सकती है क्यों कि एकान्तवादियों ने पर्याय और द्रव्य आत्मक वस्तु के दोनों अंशों मे से एक ही एकान्त का समीचीनतया प्रहण कर रक्खा है। देखिये केवल पर्याय का ही एकान्त लिया जायगा तब तो दुःख, शोक, आदि स्वरूप चित्त को कर्त्तापने का संप्रह हो सकेगा अथवा दुःख आदि चित्त को करण, अधिकरण, आदिपने का संग्रह हो सकेगा किन्तु फिर उन दोनों का संग्रह तो नहीं हो सकेगा। अब यह विचारना है कि उनमें पहिला कर्तापने का संग्रह करना तो अयुक्त है क्योंकि पर्याय एकान्त में आत्म द्रव्य के विना कर्तापने का संग्रह नहीं हो सकता है। करण आदि का अभाव होने पर उस कत्तीपने का असम्भव है। बीद्धों के यहाँ क्षणिक पश्च अनुसार क्षणभंगी पर्यायों मे कर्तापन, करणपन आदि अवस्थाये नहीं वन पाती हैं। यदि वीद्ध यों कहें कि मन इन्द्रिय को करण और विज्ञान की सन्तान को अधिकरण मानते हुये यों दोनों का संग्रह हो जायगा। ग्रन्थ-कार करते हैं कि यह उपपत्ति करना भी श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि कत्ती कारक के काल में स्वयं अविद्य-मान होरहे पूर्वकालीन विज्ञान स्वरूप मन के करणपन का अयोग है। आपने जैनों के भाव मन समान विज्ञान को ही मन माना है। बौद्ध प्रन्थों में इस प्रकार कथन किया गया है कि छह आयतन या छह विज्ञानों के अन्यविहत पूर्ववर्ती जो विज्ञान है वह मन है। वैशेपिकों के मनोद्रन्य समान या जैनो के द्रव्यमन समान कोई स्वतंत्र मन पदार्थ बौद्धों के यहाँ नहीं माना गया है अतः मन तो करण हो नहीं सकता है जब कि कर्ता के समय में पूर्व क्षणवर्ती विज्ञान स्वरूप मन का ध्वंस हो चुका है। दूसरा विज्ञान की सन्तान को जो अधिकरण कहा गया है वह भी ठीक नहीं पढ़वा है। क्योंकि सन्तान कोई वस्तुमूत पदार्थ नहीं माना गया है पिहले पीछे मरे हुये मुदों की पंक्ति जैसे कोई परमार्थ स्वरूप मनुष्यों की धारा नहीं है तिस कारण खरवियाण के समान अवस्तुभूत सन्तान को अधिकरणपना नहीं वन पाता है।

चक्षुरादिकरणं शरीरमधिकरणिमत्यिप न श्रेयस्तस्यापि तत्काले स्थित्यमावात् । यदि पुनर्दुःखादि चित्तं कर्त्त स्वकार्योत्पादने तत्समानसमयवित्तं चक्षुरादिकरणं शरीरमधिकरण व्यवहार-मात्रात् । परमार्थतस्तु न किंचित्कर्त्तं करणादि वा भूतिमात्रव्यतिरेकेण मावानां क्रियाकारक-त्वायोगात् । भूतियेषां क्रिया सैव चोद्यते इति वचनात् । सर्वस्याकर्तृत्वादिव्यावृत्तेरेव कर्तृत्वा-

दिन्यवहारणादिति मतं, तदिप न दुःखादिचित्तस्य कश्चश्चरादिनं कर्त्तरणाधिकरणे तस्य बहिर्भूत-रूपादिज्ञानोत्पत्तौ करणत्ववचनात् । नापि मनस्तस्य दुःखादिचित्तसमानकालासंभवात् ।

यदि बौद्ध यों कहें कि चक्क आदिक तो करण हैं दुःख आदि चित्त का अधिकरण शरीर है। आचार्य कहते है कि यह कारकों की उपपत्ति करना भी श्रेष्ठ मार्ग नहीं है क्योंकि उन चक्क आदि या शरीर की भी उस दुःख आदि के काल में स्थिति नहीं है। घट की उत्पत्ति करने में कुछ काल तक ठहरने वाले दण्ड, चक्र, मूतल, ही करण या अधिकरण होते है क्षणिक पदार्थ कुछ कार्यकारी नहीं हैं। यदि फिर बौद्धों का यह मन्तव्य होय कि दुःख आदि चित्त ही अपने कार्य उत्पादन करने में कर्ता है और इस कर्त्ता के इसी समान समय में वर्त रहे चक्कुआदि करण है तथा तत्कालीन क्षणिक शरीर अधिकरण होजाता है:। केवल व्यवहार से यों कत्ती, करण, अधिकरण भाव है पारमार्थिक रूप से विचारा जाय तब तो न कोई कर्ता है और न कोई करण, अधिकरण आदि है। जैनों के यहाँ भी निश्चय अनुसार कोई भिन्त-भिन्त कारकों की व्यवस्था नहीं।मानी गयी है। केवल क्षण-क्षण में होते रहने के सिवाय पदार्थी को क्रिया के कारकपन का अयोग है। इस बौद्धों के यहां प्रन्थों में ऐसा कथन पाया जाता है कि जिन पदार्थों की क्षण-क्षण में उत्पत्ति होना ही किया है और वही कारक है तथा वह ही उपजना मात्र व्यव-हार में अनेक व्यपदेशों से कहा जाता है। नैरात्म्यपादी या अन्यापोहमती बौद्धों के यहां अकर्त्तापन. अकरणपन, आदि की ज्यावृत्ति का ही कत्तीपन, करणपन, आदि निर्देशों से ज्यवहार किया जाता है। यहां तक कि सभी विद्वानों के यहां ।अतद्व्याष्ट्रित को ही तत् कहा गया है। धनाह्य का अर्थ "निर्धन नहीं" इतना ही है। नीरोग का अर्थ "अधिक रोगी नहीं" एतावन मात्र है। घट का कत्ती कुळाळ है इसका तात्पर्य यही समझा जाय कि कुम्हार घट का अकर्ता नहीं है, यो बौद्धों का मन्तव्य होने पर आचार्य कहते है कि वह मत भी ठीक नहीं है क्योंकि दुःख आदि चित्त स्वरूप कर्ता के चक्ष आदिक तो करण और अधिकरण नहीं हो सकते हैं कारण कि बौद्धों के यहाँ विज्ञान से बाहर होरहे रूप आदि के ज्ञान की उत्पत्ति में उन चक्क आदि के करणपन का कथन किया गया है। तथा मन भी करण नहीं हो सकता है क्योंकि दुःख आदि चित्त के उसी समान काल में उस अनन्तर अतीत विज्ञान स्वरूप मन का असम्भव है अतः पर्याय का एकान्त करने पर दुःख, शोक, आदि की कत्ती करण आदि में निरुक्ति नहीं हो सकती है। पिहले अनुभूत किये गये अर्थ के नष्ट हो चुकने को चिन्त रहे अन्वयी पुरुप के शोक आदिक होते हैं किन्तु क्षणिकवाद में स्मरण होना नहीं सम्भवता है स्मरण नहीं होने से शोक आदिक नहीं हो सकते है।

ननु रूपादिस्कंधपंचकस्य युगपद्भावादुःखाद्यनुभवात्मकस्य वेदनास्कंधस्य पूर्वस्य कर्तृत्वग्रुत्तरदुःखाद्युत्पत्तौ तस्यैव चाधिकरणत्वं सर्वस्य स्वाधिकरणत्वात् । दुःखादिहेतोर्व- हिर्थ विज्ञप्तिलक्षणस्य वेदनास्कन्धस्य चोत्तरात्कार्यात्पूर्वस्य मनोव्यपदेशमर्हतः करणत्वं युक्तमेवेति चेन्न, निरन्वयनष्टस्य कर्तृकरणत्वविरोधात् । स्वकार्यकाले तदनाशे वा क्षणमं- गविधातः ।

पुनः वौद्ध अपने पक्ष का अवधारण करते हुये कहते हैं कि रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, इन रूप आदि पांचों स्कन्धों की युगपत् उत्पत्ति होती रहती है जब कि

पांच विज्ञानों की धारायें चल रही हैं तो दुःख, शोक, आदि के अनुभव स्वरूप पूर्व समयवर्ती वेदनास्कन्ध को उत्पत्त समयवर्ती दुःख आदि की उत्पत्ति में कर्तापन है और उसी वेदनास्कन्ध को दुःख आदि की उत्पत्ति में अधिकरणपना है। सब को स्व में अपना-अपना अधिकरणपना प्राप्त है साथ ही दुःख आदि के हेतु होरहे विहरंग अर्थ विज्ञान स्वरूप वेदनास्कन्ध को करणपना समुचित ही है जो कि वेदनास्कन्ध उत्तर समयवर्ती उस कार्य से पूर्व समय में वर्त रहा संता मन इस नाम निर्देश के योग्य होरहा है। अन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि अन्वय रिहत होकर नष्ट हो चुके वेदनास्कन्ध के कर्तापन और करणपन का विरोध है। उत्तर समयवर्ती अपने कार्य के काल में पूर्व समयवर्ती उस वेदनास्कन्ध स्वरूप कर्त्ता या करण का नाश नहीं माना जावेगा तव तो बोद्धों के यहां पढ़ार्थों के स्रण में नष्ट हो जाने स्वभाव का मंग होजायेगा जिसको कि वौद्ध कथमपि सहन नहीं कर सकते है।

तथैव स्वभावस्य भावस्य स्वात्मैवाधिकरणिमत्यप्यसंभाव्यं, शक्तिवैचित्र्ये सितं तस्य तदुपपत्तेः तस्याधेयत्वश्चक्त्याधेयता व्यवस्थितेरिधकरणशक्त्या पुनरिधकरणत्वस्थितिः संवृत्या तदुपपत्तौ परमार्थतो न कर्त्रादिसिद्धिरिति न दुःखादीनां कर्तादिसाधनत्वं।

तिस ही प्रकार स्वभाव या माव का अधिकरण स्वकीय आत्मा ही है। यह भी वनना वौद्धों के यहाँ असम्भव है। हां भावों की शिक्त्यों का चित्र विचित्रपना होने पर तो उस भाव का स्वयं अधिकरणपना वन जाता है क्योंकि अपनी आघेयता रूप शक्ति करके उस भाव का आघेयपना व्यवस्थित होरहा है और अधिकरणपन शक्ति करके फिर अधिकरणपना स्व में व्यवस्थित है। तभी तो काच पानी को धार छेता है धाम को नहीं। वस्त्र घाम को रोक छेता है, जल को नहीं। श्री गर्भ धारण कर लेती है पुरुष नहीं, यों गांठ की वास्तविक परिणित अनुसार आकाश में निज की आघेयत्व और अधिकरणत्व शक्ति करके ही स्व प्रतिष्ठा बन रही है। यह बौद्ध वस्तु शून्य कोरी कल्पना करके उस आघेयपने या अधिकरणपन की प्रसिद्ध करेगे तब तो परमार्थ रूप से कत्ती आदि की सिद्ध नहीं हो सकी। इस प्रकार बौद्धों के क्षणिकपक्ष में दुःख, शोक, आदि शब्दों की कत्ती, करण, आदि में सिद्ध नहीं होसकती है। यहाँ तक अनित्य एकान्त पक्ष में या पर्याय का एकान्त स्वीकार करने पर दुःख आदि शब्दों की निकृति नहीं वन सकी कह दी गयी है। अब नित्यपन के एकान्त का अवधारण करने में दोप उठाते हैं।

नित्यत्वैकांतेऽपि न तत्सगच्छते निरितशयात्मनः कर्तृत्वानम्युपगमात् । केनचित्सहकारिणा-ततो भिकस्यातिशयस्य करणे तस्य पूर्वाकर्तृत्वावस्थातोऽप्रच्युतेः कर्तृत्विवरोधात् । प्रच्युतौ वा नित्यत्विचिवात् तदिभिकस्यातिशयस्य करणे तस्यैव क्रतेरिनत्यतैव स्यात् । कथंचित्तस्य नित्य-तायां परमताश्रयणं दुर्निवारं ।

सांख्यमितयों के यहाँ नित्यपन के एकान्त पक्ष में भी वह बुग्ल, शोक, आदि में कर्तापन करण-पन नहीं संगत हो पाता है। क्योंकि शिक्तयों, स्वभाव, परिणितयों स्वरूप अतिशयों से रिहत होरहे आत्मा का कर्तापन स्वीकार नहीं किया गया है। क्रिया में स्वतंत्र होकर व्यापार कर रहा पदार्थ कर्ता कहा जाता है। अतिशयों से रीता कृटस्थ पदार्थ कथमि कर्ता नहीं हो सकता है। किसी एक सहकारी कारण से उस कर्ता में अतिशय किया आना जावेगा, तो प्रश्न उठता है। कि वह अतिशय कर्ता से सिन- किया गया है ? या कर्ता से अभिन्न किया गया है ? प्रथम पक्ष अनुसार सहकारी कारण करके यदि कर्ता से भिन्न अतिशय का किया जाना माना जायेगा तो उस कर्ता की पूर्ववर्तिनी अकर्तापन अवस्था से प्रच्युति नहीं होने के कारण कर्तापन का विरोध है। जैसे तटस्थ असंख्य पदार्थ उस कर्ता से भिन्न पड़े हुये है उसी प्रकार वह नया उपजा अतिशय भी निराला पड़ा रहेगा। पिहले का क्रूटस्थ अकर्तृपन हट नहीं सकता है। यदि गाँठ के अकर्तृपन की प्रच्युति मानोगे तो उस क्रूटस्थ आत्मा के नित्यपन का विघात हुआ जाता है। हाँ द्वितीय पक्ष अनुसार सहकारी कारणों करके उस आत्मा से अभिन्न अतिशय का किया जाना माना जायेगा तव तो उस कर्त्ता आत्मा का ही किया जाना होने से आत्मा का अनित्यपना ही हो जावेगा इन उक्त दोनों दोषों के निवारणार्थ उस आत्मा का कथंचित् नित्यपना इप्ट करोगे तव तो दूसरे स्याद्वा- दियों के मत का आश्रय पकड़ना कथमपि दुःख से भी निवारणीय नहीं हुआ "अंध सपैविल प्रवेश" न्याय से स्याद्वाद को शरण लेना आवश्यक हो जाता है तभी तो कहा गया है "दुःखादीनां कर्त्रादिसाधनभावः पर्यायिपर्याययोभेदाभेदोपपत्तेः"।

एतेन प्रधानपरिणामस्य महदादेः करणत्वं प्रत्युक्तं, स्याद्वादानाश्रयणे कस्यचित्परिणा-मानुपपत्तेः प्रसाधनात् । तत एव नाधिकरणत्वं कर्मता वा तस्येति विचितितं ।

इस उक्त कथन करके सांख्यों के यहाँ माने गये प्रधान के परिणाम हो रहे महत्, अहंकार, तन्मात्राये, आदि का करणपना खण्डित कर दिया गया है कारण कि स्याद्वाद सिद्धान्त का आश्रय नहीं छेने पर किसी भी पदार्थ का परिणाम होना नहीं वनता है। इस को हम कई स्थलों पर भले प्रकार साध- चुके हैं। पूर्व आकार का त्याग और उत्तर आकार का प्रहण तथा ध्रुवत्व स्वरूप परिणामों की उत्पत्ति होना नित्यानित्यात्मक पदार्थ में वनता है। तिस ही कारण से अर्थात्—अनेकान्त का तिरस्कार कर एकान्त पक्ष पकड़ छेने से सांख्यों के यहाँ उन महत्तत्त्व आदि का अधिकरणपना अथवा कर्मपना नहीं सध सकता है इस वात का भी विशेष रूप से चिंतन कर दिया जा चुका है।

पतेन स्वतो भिन्नानेकगुणस्यात्मनः कर्तृत्वं व्यवच्छिनं, नित्यस्यानाघेयाप्रहेयातिश्य-त्वात् । तत एव न मनसः करणत्वं दुखाद्युत्पत्तौ सर्वथाप्यनित्यत्वप्रसंगात् । दुःखाधिकरणत्वम-प्यात्मनोऽनुपपन्नं पूर्वं तदनधिकरणस्वमावस्यात्यागे तद्विरोधात्, त्यागे नित्यत्वक्षतेः सर्वथापनोः । ततोऽनेकात्मन्येवात्मनि दुःखादीनि संसृतौ संमाव्यते नेतरत्र ।

इस उपर्युक्त निर्णय करके अपने से सर्वथा भिन्न हो रहे अनेक गुणों वाले आत्मा का भी कर्वापन निरस्त कर दिया गया है क्यों कि कूटस्थ नित्य पदार्थ के (में) नवीन अविशयों का आधान नहीं होसकता है और पूर्व अविशयों का परित्याग भी नहीं हो सकता है। अर्थात्—वैशेषिकों के यहाँ सर्वथा नित्य आत्मा के बुद्धि आदि चौदह गुण सर्वथा भिन्न माने गये हैं जब तक आत्मा पूर्व अविशयों का त्याग कर उत्तर स्वभावों को प्रहण नहीं करेगा तब तक उसके कर्वापन, करणपन, नहीं वन सकते हैं। परिणामी जल में तो अग्नि का सिन्नधान हो जाने पर शीत अविशय की निवृत्ति और उष्ण अविशय का प्रादुर्भाव होजाता है। नैयायिक या वेशेषिक के यहां आत्मा को परिणामी नहीं माना गया है। तिस ही कारण से दुःख, शोक, आदि की उत्पत्ति में मन भी करण नहीं हो सकता है क्योंकि करण मानने पर

मन को सभी प्रकारों से अनित्यपन का प्रसंग आता है। अनित्य पदार्थ ही पहिछी अकरण अवस्था का त्याग कर किया के साधकतमपन अवस्था को छे सकता है तथा कर्तापन या करणपन के समान आत्मा को दुःखों का अधिकरणपना भी नहीं वन पाता है क्यों कि जब तक पिहछे के उस दुःख के अधिकरणपन स्वभाव हो जाने का त्याग नहीं किया जायगा तब तक उस दुःख के अधिकरणपन स्वभाव हो जाने का विरोध है। हां पिहछे के अकर्तापन, अकरणपन, अनिधकरणपन, स्वभावों का त्याग माना जायेगा तब तो वैशेषिकों के यहां सर्वथा नित्यपन के नष्ट हो जाने की आपत्ति आजावेगी तिस कारण सिद्ध होजाता है कि नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धर्म आत्मक आत्मा में दृःख आदिक परणितयां संसार अवस्था में सम्भव रही हैं प्रकृति, बुद्धि, या अपरिणामी आत्मा, नित्यात्मा अथवा अन्य जढ़ पदार्थों में दुःख, शोक, आदिक परिणाम नहीं सम्भवते हैं।

#### तान्यात्मपरोमयस्थानि क्रोधाद्यावेशवशाद्भवंति स्वघातनवत् स्वदास्यादिताहनवत् स्वाधमणीनरोधकोत्तमर्णवच्च।

क्रोध, अभिमान आदि के आवेश के वश से स्वयं अपने में, पर में और दोनों में वे दुःख आदिक परिणाम स्थित हो जाते हैं जैसे कि आत्महत्या करने वाले जीव के स्वयं को तीव्र क्रोध हो जाने से अपना घात करना हो जाता है यह स्व में स्थित हो रहे क्रोध का उदाहरण है। क्रोध के आवेश से अपने दासी, मृत्य, आदि का ताड़न कर जैसे दूसरों में दुःख आदि उपजाये जाते हैं वैसे ही अन्य मी परस्थ दुःख आदि हैं यह परस्थ दुःख आदि का उदाहरण है। तीसरे उमयस्थ दुःख आदि को यों सम-हिंग्ये कि जैसे अपने अधमर्ण (कर्जदार) को रोक रखने वाला उत्तमर्ण होता है यानी कर्ज देने वाला सेठ कर्ज नहीं चुकाने वाले को देर तक चारक बन्धन (बंदीखाने) में रोक देता है ऐसी किया करने में दोनों को दुःख उपजता है। पाठ को नहीं अभ्यस्त करने वाले उद्दण्ड छात्र को पीटने पर शान्त प्रकृतिक गुरु और शिध्य दोनों को दुःख उपजता है यों "आत्मपरोमयस्थानि" का विवरण कर लेना चाहिये।

असद्वेद्यस्येत्यत्र विद्यादीनामवगमनाद्यर्थत्वादनर्थको निर्देश इति चेन्न, विदेश्चेतनार्थस्य ग्रहणात् विदेश्चेतनार्थे चुरादित्वात्तस्येदं वेद्यते इति वेद्यं न पुनरवगमनलामविचारणसद्भावार्थानां वेत्ति-विद्ति-विनत्ति-विद्यतीनामन्यतमग्रहणं येनानर्थको निर्देशः स्यात् ।

यहाँ कोई आक्षेप करता है कि असच तह्र इति असह्रेश यों यहाँ असद्भेश शब्द में विदि, विद् अविक धातुओं के अर्थ अवगमन, लाम, आदिक हैं इन में से किसी भी अर्थ का संग्रह करनेपर अभीष्ट अर्थ की संगित नहीं मिल सकती है। इस कारण सूत्रकार द्वारा वेश शब्द का निर्देश करना निर्यक है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि चेतन अर्थ में वर्त रही विद धातु का यहां प्रहण है (इकस्तिपौ धातुनिर्देश) चेतन अर्थ में वर्त रही विद धातु चुरादि गण की है। उस धातु से ज्यन्त करते हुये कम में निरुक्ति कर पुनः कृदन्त में वेश शब्द बना लिया जाता है। सातवेदनीय या असातवेदनीय कमों का जीवों को संचेतन होता रहता है इस कारण यह वेश कम है। किन्तु यहाँ फिर विद अवगमने, विद् लु लामे, विद विचारणे, विद सत्तायां, इन ज्ञान, लाम, विचारना, सद्भाव अर्थों वाली वेत्ति (अदादिगण) और विन्दित तुदादिगण) विदन्ति या विन्ते रुघादिगण) विश्वते (दिवादिगण) की धातुओं में से किसी एक का भी प्रहण नहीं है जिससे कि सूत्रकार का निर्देश कर देना व्यर्थ होजाता।

## तदसद्वेद्यमप्रशस्तत्वादनिष्टफलप्रादुर्भावकारणत्वाच विशेष्यते । असच तद्वेद्यं च तदिति ।

जगत् में अनेक प्रकार के दुःखों को देने वाले अप्रशंसनीय पदार्थ से अनिष्ट फलों को उपजाने वाले बहुत प्रकार के कारण है। तदनुसार अप्रशस्त होने से और अनिष्ट फलों की उत्पत्ति के कारण होने से वह असात वेदनीय कर्म विशेष-विशेष प्रकार का होजाता है जो असत् यानी अप्रशस्त होरहा सन्ता चेतना करने योग्य है इस कारण वह तो असद्धे द है। यों कर्मधारय समास वृत्ति कर लेनी चाहिये।

यत्र सत्ते दुःखामिधानामादौ प्रधानत्वात् । तस्य प्राधान्यं तद्विकन्पत्वादितरेषां शोका-दीनां । शोकादिग्रहणस्यान्यविकन्पोपलक्षणार्थत्वादन्यसंग्रहः । के पुनस्तेऽन्ये ? अशुभप्रयोगपेशु-न्यपरपिवादाः कृपाविद्दीनत्वं अंगोपांगछेदनतर्जनसंत्रासनानि । तथा भत्सेनतक्षणविश्वसनबंधन-संरोधनिनरोधाद्यैर्मर्दनमेदनवाहनसंघर्षणानि तथा विग्रहे रौच्यविधानं परात्मनिदाप्रशंसने चैव संक्लेशजननमायुर्बहुमानत्वं च सुखलोमात् वह्वारम्भपरिग्रहविश्रंभविधातनैकशीलत्वं पापिक्रयो-पजीवनिनःशेषानर्थदण्डकरणानि तद्दानं च परेषां पापचारेजनैश्च सह मैत्री तत्सेवासंभाषण-संव्यवहाराच्च संलक्ष्याः ।

इस सूत्र में सब के प्रथम दुःख पद का निर्देश करना तो प्रधान होने के कारण हुआ है क्योंकि उस दुःख से न्यारे कहे गये शोक आदिक तो उसी दुःख के मेद प्रभेद हैं। अतः दुःख ही आदि में प्रधान वोळा जाता है। हा शोक आदि का प्रहण करना तो दुःख के अन्य संग्रहीत विकल्पों का उपलक्षण या प्रहण करने के लिए हैं। इस कारण अनुपातों का भी संग्रह होजाता है। दुःख के वे अन्य मेद प्रभेद फिर कौन से हैं १ इस प्रग्न का उत्तार यों समझिये कि अशुभ क्रियाओं का प्रयोग करना, पैशुन्य (चुगली) करना, दूसरों की निन्दा तिरस्कार करना, कृपा से रहितपना, अंग या उपांगो का छेदना, ताइना, अधिक त्रास देना तथा उरावना, कृत्सित प्रभाव डालना, छीलना, काटना, बांधना, खूब रोक देना, जाने आने में बिन्न डालना, आदि करके मर्दन करना, भेदना, छादना, मार घसीटना, आदि हैं यथा शरीर में रूखापन लाना या लड़ाई करते हुये प्रकृति में रूखापन ले आना परायी निन्दा और अपनी प्रशंसा ही किये जाना एवं सक्लेश उपजावना, आयु को बहुत मानना तथेव सुख के लोभ से बहुत आरम्भपरिमह रखना विश्वास को विघात करने की एक टेव रखना, पाप कियाओ से आजीविका चलाना, सम्पूर्ण अनर्थदण्डों को किये जाना तथा उन पापोपदेश आदि को दूसरों के लिये अर्पण करना, उन पापाचारियों की सेवा करना, पापियों के साथ सम्भाषण करना, और अधिक व्यवहार से भले प्रकार पहिचानने योग्य कियाओं का सेवन करना इत्यादि बहुत सी क्रित्सत क्रियाओं का शोक आदि पदों द्वारा उपलक्षण हो जाता है।

ते एते दुःखादयः परिणामाः स्वपरोभयस्थाः असद्वेद्यस्य कर्मण आस्रवाः प्रत्येतच्याः। प्रपंचतोऽन्यत्र तदभिधानात्।

वे सब ये दुःख शोक आदिक परिणाम यदि स्व में दूसरे में अथवा दोनों में स्थित हो जाते

हैं तो असातवेदनीय कर्म के आस्नव होते हैं ऐसा विश्वास कर छेना चाहिये। इस प्रकरण का विस्तार से निरूपण अन्य प्रन्थों में वहाँ वहाँ कह दिया है।

अथ दुःखादीनामसद्वेद्यास्नवत्वं किमागममात्रसिद्धमाहोस्विदनुमानसिद्धमपीत्याशंकायाम-स्यानुमानसिद्धत्वमादर्शयति ।

इस के अनन्तर अब यहाँ किसी की आशंका उठती है कि दुःख शोक आदिक ये असद्वेदनीय कर्मके आस्रव हैं, क्या यह मन्तन्य केवल जैनों के आगम प्रमाण से ही सिद्ध हैं १ अथवा क्या अनुमान प्रमाण से मी सिद्ध हैं १ वताओ । इस प्रकार आशंका होने पर प्रन्थकार इस सूत्र के प्रमेय की अनुमान से सिद्धि होजाने को दिखलाते हैं।

दुःखादीनि यथोक्तानि स्वपरोभयगानि तु। आस्त्रावयंति सर्वस्याप्यसातफलपुद्गलान् ॥१॥ तज्जातीयात्मसंक्लेश्विशेषत्वाद्यथानले । प्रवेशादिविधायीनि स्वसंवेद्यानि कानिचित् ॥२॥

सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार यथा चक चले आये सूत्र में कहे गये एवं स्वयं पर और उभय में प्राप्त होरहे दुःख शोक आदिक तो (पक्ष) असाता फल वाले पुद्गलों का आस्नव कराते हैं (साध्य) उस-उस दुःख आदि जाति वाले आत्मसंक्लेश विशेष के होने से (हेतु) हम आदि के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा जाने गये कोई-कोई दुःख आदिक जिस प्रकार अग्नि में प्रवेश करना, मुरस जाना, जल मरना आदि क्रियाओं को करा देते हैं (अन्वयदृष्टान्त) यह वात सभी दार्शनिको या लौकिक जनों के यहाँ प्रसिद्ध है यों अनुमान प्रमाण से साध दिया गया है।

दुःखमात्मस्थमसातफलपुद्गलास्नावि दुःखजातीयात्मसंक्षेशविशेषत्वात् पावकप्रवेशकारिप्रसिद्धदुःखवत् । तथा परत्र दुःखमसातफलपुद्गलास्नावि तत एव तद्वत्, तथोभयस्थं दुःखं विवादापन्नमसातफलपुद्गलास्नावि तत एव तद्वत् । एवं शोकतापाक्रंदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसातफलपुद्गलास्नावीण्युत्पादियतुर्जीवस्य दुःखजातीयात्मसंक्षेश्चविशेषत्वाद्विषमक्षणादिविधायिशोकतापाक्रंदनवधपरिदेवनवत् इत्यष्टादशानुमानानि प्रतिपत्तच्यानि ।

चक्त कारिकाओं की टीका इस प्रकार है कि अपने में स्थित होरहा दुःख (पक्ष) असात फल वाले पुद्गलों का आस्नव कर्ता है (साध्यदल) दुःख की जाति वाला विशेष आतम संक्लेश होने से (हेतु) अग्न में प्रवेश कराने वाले प्रसिद्ध होरहे स्वकीय दुःख के समान (अन्वयवृष्टान्त)। भावार्थ—स्व तील्ल दुःख हो जाने पर जैसे कोई आत्मघाती पुरुष अग्नि में प्रवेश कर चारों ओर से अग्नि का आस्नव कर लेता है उसी प्रकार स्वयं को दुःख उपजा कर आत्मा संक्लेश विशेष होने के कारण असातवेदनीय कर्म का आस्नव कर्ता है यह आत्मस्य दुःख करके असातवेदनीय के आस्नव को साधने वाला पहिला अनुमान

हुंआ है। विस हो शकार दूसरों में किया गया दुःख (पक्ष) प्रतिकूछवेदना स्वरूप फल को धारने वाले पुद्गलों का आस्रव कराता है (साध्य) तिस ही कारण से यानी पर को दुःख उपजाने की जाति वाले विशेष आत्मसंक्छेश के होने से (हेतु) उसी के समान अर्थात्-दूसरों को आग में प्रवेश कराने वाछे छोक प्रसिद्ध हो रहे दु:ख के समान (अन्वय दृष्टान्त) यह दूसरा अनुमान हुआ। तथा उभय यानी स्व और पर दोनों में तिष्ठ रहा दुःख (पक्ष) विवाद में प्राप्त होरहे असात फल वाले पुद्गलो का आस्नावक है (साध्य) तत एव अर्थात्—स्व पर दुःख को उपजाने की जाति वाले विशेष आत्मीय संक्लेश होने से (हेत्) उसी के समान मावार्थ-स्व, पर, दोनों के अग्नि में प्रवेश कराने वाले प्रसिद्ध दुःख के समान (अन्वयदृष्टान्त)। यह तीसरा अनुमान हुआ। यो उक्त तीन अनुमानों से स्वस्थ, परस्थ, और उमयस्थ दृःखों में प्रकृत साध्य को साध दिया है। इसी प्रकार स्वस्थ, परस्थ, और उमयस्थ होरहे शोक, ताप, आक-न्द्रन, वध, परिदेवन (पक्ष) शोक आदि को उपजाने वाले जीव के असातफल वाले पुद्गलों का आस्रव कराते हैं (साध्य) दृःख की शोक आदि जातिवाछे विशेप आत्म संक्छेश होने से (हेतु) विष खा छेना, शस्त्र मार छेना, आग छगा देना आदि क्रियाओं को कराने वाछे शोक, ताप, आक्रन्दन, वध, परिदेवन के समान (अन्वयदृष्टान्त) इस प्रकार अठारह अनुमान समझ छेने चाहिये। अर्थीत्-तीन अनुमान तो पूर्व में प्रकट कर दिये गये हैं-शस्वस्थ शोक २ परस्थ शोक ३ डमयस्थशोक ४ स्वस्थ ताप ५ परस्थताप ६ डमयस्थ ताप ७ स्वस्थ आक्रन्दन ८ परस्थ आक्रन्दन ९ उमयस्थ आक्रन्दन १० स्वस्थवध ११ परस्थवध १२ उमयस्थ वध १३ स्वस्थ परिदेवन १४ परस्थ परिदेवन १५ टमयस्थपरिदेवन इन पन्द्रहों को पक्ष कर उक्त साध्य, द्देतु, दृष्टान्त, देते हुये पन्द्रह अनुमान बना कर आगम सिद्ध प्रमेय की प्रतिवादियों के सन्मुख अनुमानों से सिद्धि कर दी गयी है। अब मले ही वे व्यभिचार, आदि दोष चठावे उनको अवसर दिया जाता है कि-न्तु निर्दोष अनुमानों मे कोई क्या दोष छगायेगा ? नहीं। प्रत्यत प्रसन्न होगा।

न तावदत्र दुःखजातीयात्मसंक्लेशिवशेषत्वं साधनमसिद्धं । क्रोधादुपनीतदुःखादीनां विशुद्धिरिति विरोधिनां दुःखजातीयात्मसंक्लेशिवशेषत्वप्रसिद्धेः । नाप्यनैकांतिकं तीर्थकराद्युत्पा- दितकायक्लेशिदिदुःखेन स्वपरोभयस्थेनाप्यसातफलपुद्गलानास्रवणादिति न मंतव्यं, तस्या तज्ञा- तीयत्वादात्मसंक्लेशिवशेषत्वासिद्धेः । तत एव न तीर्थकरोपदेशिवरोधात् दुःखादीनामसद्धेद्यास्रवत्वा- युक्तिः, सर्वेपां स्वर्गापवर्गसाधनानां दुःखजातीनां पापास्रवत्वप्रसंगात् । तपश्चरणाद्यनुष्ठायिनो द्वेषाद्यमावाच ।

इस अनुमान में कहा गया दृःख जाति वाला आत्म संक्लेश विशेष हो जाना हेतु असिद्धहेत्वा-भास तो नहीं हे क्यों कि क्रोध से चला कर प्राप्त कराये गये दुःख आदिकों को दुःखजातीय आत्म संक्लेश विशेषपना प्रसिद्ध है जो कि विशुद्धि इस आत्मीय स्वभाव के विरोधी हो रहे दुःख, शोक, आदि हैं। मावार्थ—कषाय प्रयुक्त हुये दुःख, आदिक सब आत्मा की विशुद्धि के विरोधी हैं अतः वे संक्लेश विशेष हैं यों पक्ष में हेतु ठहर गया। तथा उक्त हेतु व्यभिचारी भी नहीं है कारण कि विषक्ष में हेतु के ठहर जाने का निश्चय नहीं है संदेह भी नहीं है। यदि यहाँ कोई यों मान बैठे कि तीर्थं कर मगवान स्वयं तपश्चरण करते हुये अपने में दुःख उपजाते हैं अन्य दीक्षा लेने वालों को नग्नता, केश हपाटना, उपवास आदि के उपदेश देकर दुःख उपजाते हैं, आचार्य महाराज या पण्डित जी आदि स्वयं

यम, नियम, कायक्लेश करते हुये दूसरों को भी उन क्रियाओं में प्रवर्ताते हैं अतः स्व पर और उमय में स्थित होरहे भी इन तीर्थंकर, आचार्य, आदि द्वारा उपजाये गये कायक्लेश, केशलुंच, आदि दुः लों करके असातफल वाले पुद्गलों का आस्नव नहीं होपाता है यों हेतु के रहते हुये भी साध्य का नहीं ठहरना होने से व्यभिचार प्राप्त हुआ। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं मान वैठना चाहिये क्योंकि कायक्छेश, दीक्षा आदि के उस दुःखं की वह जाति ही नहीं है जो कपाय प्रयुक्त दुःखों की है अतः वे दुःख आत्मा के संक्लेश विशेष ही सिद्ध नहीं हैं। वस्तुतः विचार किया जाय तो कायक्रेश, इन्द्रियदमन, ऑदि ये दुःख ही नहीं हैं तिस ही कारण से उन कियाओं द्वारा पाप कर्म का आस्त्रव नहीं होपाता है अन्यथा तीर्थं कर महाराज के उपदेश देने के विरोध होजाने का प्रसंग आजावेगा। सभी दार्शनिकों के यहाँ दीख्रा, ब्रह्म-चर्य, दान, उपवास, आदि का विधान है धर्म्यध्यान मे लगे हुये जीव के उपवास, केशलुचन, कायक्रेश, आदि में कोई द्वेप नहीं है अतः ऐसे दःख आदिकों के द्वारा असातवेदनीय के आस्नव होने का अयाग है। रोगी को वैद्य अन्न नहीं खाने देता है, डाक्टर फोड़ा को चीरता है, शिष्य को गुरु ताड़ता है इन अनुष्ठानों मे संक्रोश विशेप नहीं है। समाधिमरण कराने वालों को पाप नहीं लगता है। अन्यथा सभी वादी प्रतिवादियों के यहां माने गये स्वर्ग या मोक्ष के साधनो को पाप के आस्रव होजाने का प्रसंग आजावेगा, देवपूजा, अकामनिर्जरा, संयमासंयम, दीक्षा, गुप्तिपालन आदि साधन एक प्रकार से दुःस की जाति वाले भास रहे हैं किन्तु हैं नहीं। दूसरी वात यह है कि तपश्चरण, कायक्रोश, उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले जीव के द्वेष, क्रोध, आदि संक्रोशों का अभाव है। वस्तुतः तप आदि तो अनु-कुछ वेदनीय हैं। चिरकाछ से पुत्र की अभिलाषा रखने वाली श्री को गर्म वेदना बुरी नहीं लगती है इसी प्रकार भव्य को मुक्ति की लिप्सा लग रही है।

आहितप्रसादत्वाच्च दुष्टा प्रसम्भानसामेव स्वपरोभयदुःखाद्युत्पादने पापास्रवत्वसिद्धेः । "प्रामे पुरे वा विजने जने वा प्रासादशृंगे द्रुमकोटरे वा । प्रियांगनांकेऽथ शिलातले वा मनोरतिं सौख्यद्यदाहरति।।" इति । न च मनोरत्यमावे बुद्धिपूर्वः स्वतंत्रः क्वचित्तपःक्लेशमारमते, विरोधात् । ततो न प्रकृतहेतोः तपश्चरणादिभिव्यभिचारः सर्वसंप्रतिपत्तेः । परेषामसद्वेद्यादीनामनिराकरणाच्च निरवद्यं दुःखादीनामसद्वेद्यास्रवत्वसाधन ।

एक बात यह भी हैं कि तपख्ररण आदि में मुनि को संक्रोश नहीं होकर प्रत्युत आत्मा के स्वाभा-विक प्रसाद की प्राप्ति होती है अतः पापों का आसव नहीं होता है हां दुष्ट और अपसम्ममन वाले जीवों के ही स्व पर और उमय को दःख, शोक आदि के उपजाने में पापों का आसव होना सिद्ध है। लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है कि चाहे गाव में रहे चाहे नगर में, अथवा निर्जन एकान्त मे रहे, या जना-कीर्ण स्थान मे रहे एवं महलों की शिखरों पर बनी हुयी अट्टालिकाओं मे रहे चाहे युक्ष के पोले कोटर मे रहे तथा मले ही कोई प्रियस्त्रियों की गोद में ठहरे अथवा शिलातल पर आसन जमावे जहा कहीं मानसिक रित है वहा ही सुख बखाना जाता है। इस पद्य में शृंगार और वैराग्य के विह्मपूर्व साधनों की उपेक्षा कर मानसिक लगन को ही सुख माना गया है। वस्तुतः विचारा जाय तो राग या प्रेम अव-स्था में सुख की कल्पना कर वैराग्य सम्बन्धी सुख के साथ उसकी तुलना करना युक्त नहीं है। प्रकरण में केवल इतना ही कहना है कि जिस प्रकार दृःखों से पीटित होरहे संसारो जीवों की जहा मानसिक रित है वहां ही सुख है उसी प्रकार उपवास, केशलोंच आदि क्रियाओं को कर रहे सुनि के मानसिक आनन्द का सिन्धान है अतः दृश्वादि नहीं है। तभी तो कभी-कभी उक्त शुभ क्रियाओं में यदि क्रोध आदि प्रमाद हो जाये तो प्रायश्चित्त का विधान करना पड़ता है अतः तपश्चरण आदि करने में साधुओं के विशुद्ध मानसिक अनुराग है। मानसिक रित के बिना कोई भी स्वतंत्र जीव बुद्धि पूर्वक क्रियाओं को कर रहा सन्ता कहीं भी कायक्लेश का आरम्भ नहीं करता है क्यों कि विरोध है। जहां मानसिक प्रम नहीं है वहां स्वतंत्र पुरुष को बुद्धि पूर्वक कोई क्रिया ही नहीं है और जहां बुद्धि पूर्वक किया है वहां मानसिक अनुराग अवश्य है अतः मनोरत्यभाव का तपश्किश आदि क्रियाओं के साथ विरोध है। तिस कारण प्रकरण प्राप्त आत्म संक्लेश विशेषत्व हेतु का तपश्चरण कायक्लेश आदिकों करके व्यभिचार नहीं आता है। सभी लैकिक या दार्शनिक विद्वानों के यहां उक्त सिद्धान्त की समीचीन प्रतिपत्ति होरही है। दूसरों के यहां भी दुःख, शोक, आदि क्रियाओं से असद्धे खा आदि कुफल वाले पुद्गलों के आस्रव होने का निराकरण नहीं किया गया है अतः इस अन्वयदृष्टान्त दृःरा भी दृःख, शोक, आदिकों के द्वारा असद्धे ख के आस्रव होने को साधना निर्दोध है।

असातवेदनीय कर्म का आस्रव कराने वाले हेतुओं को कहा अब सद्धे च के आस्रावक कौन है १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# भूतव्रत्यनुकंपादानसरागसंयमादियोगः क्षांतिः शौचिमिति सद्दे-द्यस्य ॥१२॥

भूत यानी प्राणीमात्र और विशेष रूप से व्रती जीवों में अनुकम्पा करना तथा अनुकम्पा पूर्वक दान करना एवं राग सिहत संयम पालना आदि यानी संयमासंयम धारण करना, अकाम निर्जरा करना, बाल तप करना इन तीन का आदि पद से प्रहण करना और योग धारना, क्षमा पालना, निर्लोम होकर शौच धर्म सेवना, इस प्रकार की शुभ क्रियाये तो सातवेदनीय कर्म का आस्नव कराती हैं।

आयुर्नामकर्मोदयवशाद्भवान् सूर्वानि सर्वप्राणिन इत्यर्थः । व्रवाभिसंबंधिनो व्रतिनः सागा-रानगारमेदाद्वक्ष्यमाणाः । अनुकंपनमनुकपा । भूतानि च व्रतिनश्च भूतव्रतिनः तेषामनुकम्पा भूतव्रत्यनुकंपा । 'साधनं कृता बहुल'मिति वृत्तिः गले चोपकवत् मयूरव्यंसकादित्वाद्वा ।

आयुःकर्म और नाम कर्म के चद्य की अधीनता से जो चन-उन गितयों में चपजते रहते हैं वे भूत हैं इसका अथ सम्पूर्ण संसारी प्राणी हैं। अणुव्रतों का और महाव्रतों का सब ओर से सम्बन्ध रखने वाले प्राणी व्रती हैं जो कि सागार-अनगार के भेद से "अगार्यनगारश्च" इस सूत्र द्वारा दो प्रकार के कहें जाने वाले हैं। परायी पीड़ा को मानू अपने में ही कर रहे दयालु पुरुष की अनुकम्पा को यहाँ अनुकम्पा समझा जाय। भूतों और व्रतियों यों इतरेतर द्वन्द्र समास कर "भूतव्रतिनः" पद बना लेना चाहिये, चन भूतव्रतियों के ऊपर जो अनुकम्पा माव है वह भूतव्रत्यनुकम्पा है यहाँ "साधनं कृता बहुलं" इस सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास किया गया है। जिस प्रकार कि गले में चोपक (रोग विश्रेप) ऐसा विग्रह कर तत्पुरुष समास कर लिया जाता है। राजवार्तिक या सर्वार्थसिद्धि में यहाँ सप्तमां तत्पुरुष किया गया है। किन्तु इस प्रन्थ में पष्ठी तत्पुरुष है फिर भी "साधनं कृता वहुलं" इस सूत्र द्वारा वृत्ति करने में गल-चोपक दृष्टान्त प्रतिकूल नहीं पड़ता है। अथवा "मयूरव्यंसकादयश्च" इस सूत्र द्वारा समास कर लिया जाय मयूरव्यंसक आदि में आकृति गण होने से "मूत्व्रत्यनुकपा" भी पढ दिया गया है।

स्वस्य परानुग्रहबुद्ध्यातिसर्जनं दान वश्यमाण, सांपरायनिवारणप्रवणो अक्षीणाशयः सरागः, प्राणींद्रियेष्वशुभप्रवृत्तेविरितः संयमः सरागो वा संयमः स आदिर्येषां ते सरागसंयमादयः । सयमा-संयमाकामनिर्जराबालतपसां वश्यमाणानामादिग्रहणादवरोधतः । निरवद्यक्रियाविशेपानुष्ठानं योगः समाधिरित्यर्थः । तस्य ग्रहणं कायादिदंडमावनिवृत्त्यर्थं । भूतव्रत्यनुकंपा च दान च सरागसंयमा-दयश्चेति द्वंद्वः तेषां योगः । धर्मप्रणिधानात्कोधादिनिवृत्तिः क्षांतिः क्षम् सहने इत्यस्य दिवादिकस्य रूपं । लोमप्रकाराणामुपरमः शौचं, स्वद्रव्यात्यागपरद्रव्यापहरणसांन्यासिकनिद्ववादयो लोमप्र-काराः तेषामुपरमः शौचमिति प्रतीताः । इतिकरणः प्रकारार्थः ।

दूसरों के ऊपर अनुप्रह बुद्धि करके अपनी निज वस्तु का त्याग करना दान है जो कि आगे विस्तार से कह दिया जायगा। दसमें गुणस्थान तक यद्यपि कपाय नष्ट नहीं हुये हैं अतः वह क्षीण-कषाय नहीं है फिर भी साम्पराय कषायों का निवारण करने में उद्युक्त होरहा है वह पुरुष सराग है। प्राण संयम और इन्द्रिय संयम को पाछते हुये जीव की प्राणी और इन्द्रियों में जो अशुम प्रवृत्ति का विराम है वह संयम है। सराग जीव का संयम अथवा सराग स्वरूप जो संयम है वह सराग संयम है। वह सराग संयम जिनके आदि में है वे अनुष्ठान सरागसंयम आदिक हैं यहाँ। आदि पद के प्रहण से भविष्य में कहे जाने वाले संयमासंयम अकामनिर्जरा बालतपस्या का अवरोध है यानी घर लिये जाते हैं। जिस सम्यग्दृष्टि के त्रस वध का त्याग है और स्थावर वध का त्याग नहीं है वह उसका संयमासंयम है। अपने अमिप्रायों से विषयों का त्याग नहीं करने वाळे जीव के परवश होकर मोगों का निरोध होना या साम्य भावों से क्लेशों को सहना अकामनिर्जरा है। अज्ञानी यानी मिध्यादृष्टी जीवों का अग्नितप, ऊंचा हाथ उठाये रखना आदिक बाठतप हैं, निर्दोष क्रिया विशेषों का अनुष्ठान करना योग है। इसका अर्थ समाधि है जो कि मले प्रकार चित्त की एकामतास्वरूप है। काय, वचन आदि के उद्दण्ड भावों की निष्टित्ति के लिये उस योग का प्रहण है। भूतव्रतियों पर अनुकम्पा और दान तथा सराग-संयम आदिक यों इतरेतरद्वन्द्व कर उनका योग यों षष्ठी तत्युरुष वृत्ति कर छी जाय। धर्म अनुष्ठानों मे चित्त की एकामता हो जाने से कोघ छादि की निवृत्ति हो जाना खाति है यह भवादिगण में पढी हुई क्षमूष सहने धातु से नहीं बना है किन्तुं दिवादिगण में पढी गयी क्षमू सहने इस धातु का बना हुआ क्षांति यह रूप है, नहीं तो ष इत् हो जाने के कारण अब प्रत्यय हो जाने से क्षमा पद बन जाता। छोम के मेद प्रमेदों का परित्याग करना शीच है। मोह के वश होकर अपने द्रव्य को नहीं त्यागना और पराये द्रव्य को हरूपना तथा दूसरों के संन्यास छे जाने पर उनकी धरोहर को पा छेना, न्यासापहार करना आदिक छोम के प्रकार हैं। उन छोम के प्रकारों की विरक्ति हो जाना शौच है। इस प्रकार ये सब को प्रतीत हो रहे हैं। प्रकार, हेतु, सम्पूर्णता आदि कितने ही अर्थों में इतिशब्द का प्रयोग आता है। किन्तु यहाँ इति शब्द का प्रयोग करना प्रकार अर्थ में अभिषेत है। इस प्रकार के अन्य भी शुम अनुष्ठान सद्वेदनीय कर्म का आस्रव कराते हैं।

वृत्तिप्रयोगप्रसंगो लघुत्वादिति चेन्न, अन्योपसंग्रहार्थत्वात् तदकरणस्य । इति करणान-र्थक्यमिति चेन्न, उभयग्रहणस्य व्यक्त्यर्थत्वात् ।

यहाँ कोई शंका उठाता है कि संयमादि योग और क्षांति तथा शीच यों द्वन्द्व यृत्ति करते हुये "मूत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगक्षांतिशौचानि" ऐसे प्रयोग का प्रसंग होना चाहिये। इसमें छाघव गुण है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उस समासवृत्ति का नहीं करना तो अन्य प्रकारों का संग्रह करने के छिये है। जैसे कि किसीने अपने मृत्य को आज्ञा दी कि जल छे आना, फल छे आना, मोजन लाना यों पृथक-पृथक कहने से सुपारी, इलायची आदि लाने का संग्रह हो जाता है। यदि जल, फल, मोजन, छे आवो यों मिलाकर कह दिया जाता तो इलायची, ताम्बूल आदि का संग्रह नहीं हो पाता। ऐसी दशा में पुनः शंका उठती है कि तब तो इति पद का प्रयोग करना व्यर्थ पड़ा क्योंकि समास नहीं करने से हो अन्य प्रकारों का संग्रह हो गया जो कि प्रयोजन इति पद द्वारा साथा गया था, आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि अभिग्रेत अर्थ को और मी अभिन्यक्त करने के छिये दोनों का प्रहण किया गया है "द्विचेद्धं सुबद्धं भवति"। स्वतंत्र आचार्य महाराज किसी विपय की अधिक पुष्टि करते हुये उसको दो वार कहते हैं। आचार्य महाराज के चरण कमलों में मिक रखने वाले मुझ मापाटोकाकार ने भी कितने ही स्थलों पर दो दो, तीन तीन बार उसी प्रमेय को कहा है। मले ही विद्वानों को उसमें वैयर्थ जचते हुये अरुचि होय फिर भी स्थूल बुद्धि वाले श्रोताओं के हितलाम का विचार रखते हुये उसी प्रमेय को दो बार, तीन बार लिखना पड़ा है।

के पुनस्ते गृद्धमाणा इत्युपदर्शयामः । ''अर्हत्पूजापरता वैयावृत्त्योद्यमो विनीतत्वं । आर्ज-वमार्द्वधार्मिकजनसेवामित्रभावाद्याः'' । भूतग्रहणादेव सर्वप्राणिसंप्रतिपत्तेव्वेत्तिग्रहणमनर्थकमिति चेन्न,प्रधानख्यापनार्थत्वाद्व्रतिग्रहणस्य नित्यानित्यात्मकत्वेऽनुकम्पादिसिद्धिर्नान्यथा। सोऽयमश्रेष-भूतव्रत्यनुकंपादिः सद्देखस्यास्रवः । कृतो निश्चीयत इति युक्तिमाह—

असमास और इति पद करके प्रहण कियें गये वे अन्य प्रकार फिर कौन से हैं ? इस प्रइन के उत्तर में हम यों उन प्रकारों को पद्य द्वारा दिखलाते हैं- "श्री अरहंत देव मगवान की पूजा करने में। तत्पर रहना, वाल, वृद्ध, तपिनवरों को वैयावृत्य करने में उद्यत रहना, विनय सम्पत्ति रखना, मायाचार का त्याग करते हुये परिणामों में सरलता रखना, अभिमान नहीं करना, धार्मिक जनों की सेवा करना, सब जीवों से मित्रमाव रखना, परोपकार करना, आदि का परिग्रहण हो जाता है। यहाँ कोई शंका पुनः उठाता है कि मूतका अर्थ जगत् के यावत प्राणी हैं अतः भूत शब्द का ग्रहण करने से ही सम्पूर्ण प्राणियों की अच्छी प्रतिपत्ति हो जाती है। फिर सूत्र में त्रवी शब्द का ग्रहण करना व्यर्थ पढ़ता है। सामान्य तो सभी विशेषों में व्यापता है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना कारण कि मूतों में त्रतियों की प्रधानता को प्रसिद्ध कराने के छिये सूत्र में पृथक रूप से त्रती का कथन किया है। मूतों में जो अनुकम्पा है उसमें त्रतियों के उत्पर अनुकम्पा करना प्रधान है। सामान्य रूप से सिद्ध होते हुये भी प्रधानता प्रकट करने के छिये विशेष का पुनः प्रयोग कर दिया जाता है। जैन सिद्धान्त अनुसार पदार्थों के कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य आत्मक होने पर अनुकम्पा, दान, आदि अनुष्ठानों की सिद्धि हो सकती है अन्यथा नहीं। अर्थात् व्या करने वाला या द्यापात्र एवं दाता या दानेपात्र ये दोनों युगल अथवा सरागसंयम

आदि करने वाले जीव ये स्यान् नित्य अनित्य आत्मक होते हुये परिणामी हैं अदावा अवस्थाको छोड़कर दावा परिणाम को ले रहा अन्विव आत्मा ही दावा हो सकता है। यही प्रक्रम पात्र और संयमी आदि में लगा लेना। कूटस्थ नित्य अथवा अणिकैकान्त पक्ष मे अनुकम्पा आदिक नहीं सम्भवते हैं। आत्मा को सर्वथा नित्य माना जाय वो विक्रिया नहीं होने के कारण परिणित नहीं हो सकतो है, कोई दावा मी नहीं वन सकता है। इसी प्रकार आत्मा को अणिक मानने पर अन्विवपना नहीं होने के कारण अनुकम्पा, दान, स्वर्ग प्रापण, आदि नहीं घटित होते हैं किन्तु द्रव्यक्ष्प से नित्यत्व को प्रहण कर रहे और पर्यायक्ष्य से अनित्यवा को प्राप्त हो रहे जीव के अनुकम्पा आदि परिणितयां घटित हो जाती हैं यों ये प्रसिद्ध हो रहे भूतश्रत्यनुकम्पा आदिक सभी सद्धेय कर्म के आस्नव हैं। यहाँ कोई पूंछता है कि इस सूत्रोक्त सिद्धान्त का किस प्रमाण से निश्चय कर लिया जाता है शवताओ। यों ही कथन मात्र से तो चाहे जिस किसो भी प्रमेय को सिद्धि नहीं हो सकती है इस प्रकार तार्किकों की जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्तिकों द्वारा समीचीन युक्ति को स्पष्ट कह रहे हैं।

भूतव्रत्यनुकम्पादि सातकारणपुद्गलान्। जीवस्य ढोकयत्येवं विशुद्धयंगत्वतो यथा॥१॥ पथ्योषधावबोधादिः प्रसिद्धः कस्यचिद्द्वयोः। सदसद्वे चकर्माणि तादृशान् पुद्गलानयं॥२॥

भूत या व्रतियों में जीव के द्वारा किये गये अनुकम्पा, दान, आदिक (पक्ष) सात सुख के कारण हो रहे पुद्गलों का जीव के निकट गमन करा देते हैं (साध्यदल) इस प्रकार पुण्यासन का कारण हो रही विशुद्धि का अन हो जाने से (हेतु) जिस प्रकार कि प्रसिद्ध हो रहे पथ्य मोजन, औषधि, परिज्ञान, आदिक पदार्थ किसी-किसी जीव के कल्याण कारक पुद्गलों का आसन करा देते हैं। यह सिद्धान्त लोकिक परीक्षक, या वादी प्रतिवादी दोनों के यहाँ प्रसिद्ध है। यह जीव भी तिस प्रकार के सुख, द्भ्य फल्लवाले सातवेदनीय और असातावेदनीय कमें स्वरूप पुद्गलों का आसन करता रहता है।

यथा दुःखादीनि स्वपरोमयस्थानि संक्लेशनिशेषत्वाद् दुःखफलानाम्नावयन्ति जीवस्य तथा भृतव्रत्यनुकम्पाद्यः मुखफलान् विशुद्धयंगत्वादुभयवादिप्रसिद्धपथ्यौषधाववोधादिवत् । ये ते तादृशा दुःख-मुखफलास्ते असद्देधकर्मप्रकृतिविशेषाः सद्देधकर्मप्रकृतिविशेषाश्चास्माकं सिद्धाः कार्य-विशेषस्य कारणविशेषाविनामावित्वात् ॥

स्व, पर, और उभय, में स्थित हो रहे दु: ख आदिक जिस प्रकार संक्लेश विशेष होने से जीव के दु:ख फल देने वाले पुद्गलों का आसव कराते हैं ठीक उसी प्रकार भूतव्रतियों के उभर की गयीं द्या, दान, आदिक शुभ कियाये विशुद्धि का अंग होने के कारण सुख फल वाले पुद्गलों का जीव के निकट आसव करा देते हैं जैसे कि दोनों वादी, प्रतिवादियों के यहाँ प्रसिद्ध होरहे पथ्य आहार, औष- धिसेवन, यथार्थज्ञान, प्रसन्नता, निश्चिन्तता, परिमत हास्य,स्वच्छ वायु में टहलना आदिक शुम कियाये सुख उत्पादक पुद्गलों का आगमन कराती हैं जो वे तिस प्रकार के दःख सुख फल वाले पुद्गल हैं वे ही

हम जैनों के यहाँ पाप स्वरूप असद्वेदनीय कर्म की विशेष प्रकृतियाँ और पुण्प रूप सद्वेद्य कर्म की विशेष प्रकृतियाँ सिद्ध है क्यों कि विशेष कार्यों की उत्पत्ति तो विशेष कार्यों के जिना नहीं हो सकती है। जिस जिस जाति के अनेक दुःख सुख जाने जा रहे हैं उतनी असंख्य जातियों के असद्वेद्य और सद्वेद्य कर्म हैं। दोनों प्रकार के वेदनीय कर्म के आस्नावक कारणों को कहकर अब अनन्त संसार के कारण हो रहे दर्शन मोहनीय कर्म के आस्नव हेतु का प्रदर्शन कराने के लिये सूत्रकार इस अगले सूत्र को कहते है।

# केवलिश्रुतसंघधर्मदेववर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥१३॥

कैवली भगवान्, शास्त्र, चतुर्विधसंघ, जिनोक्तधर्म, चतुर्णिकायदेव, इनमें अवर्णवाद यानी असद्भूत दोषों को लगाना तो दर्शन मोहनीय कर्म का आस्रव है।

करणक्रमन्यवधानातिवर्तिज्ञानोपेताः केविलनः प्रतिपादिताः तदुपिदष्टं बुद्धचित्रायगणधराव-धारितं श्रुतं न्याख्यातं, रत्नत्रयोपेतः श्रमणगणः संघः। एकस्यासंघत्विमिति चेन, अनेकत्रतगुणसंहन-नादेकस्यापि सघत्विसिद्धेः। "सघो गुण संघादो कम्माणविमोक्खदो हवदि संघो। दंसणणाण-चरित्ते संघादितो हवदि सघो॥" इति वचनात्। अहिंसालक्षणो धर्मः। देवश्रब्दो न्याख्यातार्थः।

चपयोग लगाने अनुसार चक्षु आदि इन्द्रियों की प्रवृत्ति के क्रम से होने वाले और ज्यबधान का उल्लंघन करने वाले केवलज्ञान से सिहत हो रहे केवली भगवान की पूर्वप्रन्थ में प्रतिपत्ति करा दी गयी है। उन केवली भगवान करके उपदेश किये जा चुके और बुद्धि का अतिशय धारने वाले गणधर महाराज करके निर्णीत कर गूंथे गये श्रुत का भी ज्याख्यान हो चुका है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्द्रान, सम्यक् चारित्र इन तीनों रत्नों से सिहत हो रहा साधुओं का समुदाय तो संघ है। यदि यहां कोई यों कटाक्ष करे कि जब समुदाय को संघ कहा गया है तो एक मुनि को संघपना प्राप्त नहीं हुआ। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि एक मुनि की आत्मा में भी अनेक गुण या व्रतों का समुदाय है अतः अनेक व्रत या गुणों का संघात होने से एक ज्यक्ति का भी संघपना सिद्ध है। शास्त्रों में ऐसा वचन मिलता है कि गुणों का संघात संघ है, कमों का विमोक्ष हो जाने से संघ होता है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनके समुदाय से भी संघ होता है। धर्म का लक्षण अहिंसा सुप्रसिद्ध ही है "देवाख्यतुर्णिकायाः" इस सूत्र में देव शब्द के अर्थ का ज्याख्यान किया जा चुका है।

अन्तःकलुषदोषादसद्भृतमलोद्भावनमवर्णवादः । पिंडाभ्यवहारजीवनादिवचनं केवलिपु, मांसमक्षणानवद्यामिधानं श्रुतं, शूद्रत्वाशुचित्वाद्याविर्मावमावनं संघे, निर्गुणत्वाद्यमिधानं धर्मे, सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवेष्ववर्णवादो बोद्धव्यः । दर्शनमोहकर्मण आस्रवः । दर्शनं मोहयति मोहनमात्रं वा दर्शनमोहः कर्म तस्यागमनहेतुरित्यर्थः ॥ कथमित्याह—

अन्तरंग की कलुषता के दोष से असद्भूत मल या दोषों को प्रकट करना ( झूंठी बुराई करना ) अवर्णवाद है। मुनियों के समान केवलज्ञानी भगवान् भी कौर पिंड बनाकर डटकर आहार कर ही

बोबित रहते हैं, द्रव्य श्री के भी केवल्रह्मान हो जाता है, केवली भगवान त्या रखते हैं, केवली के दर्शन, ज्ञान और चिरत्र का भिन्न-भिन्न समय है, इत्यादि कथन करना केविलयों में अवर्णवाद है। शास में लिखा दिखाकर मांस के मक्षण को निर्दोष कहना, देवी पर चढा हुआ मण्य पित्र हो जाता है. तीव्र काम-पीड़ित जीवों का मैं शुन कर लेना दोषाधायक नहीं है, रात्रि में भोजन करना वेध है, आपित्तकाल में चोरी की जा सकती है, वध किया जा सकता है, इत्यादिक पापमय चेष्टाओं को निर्दोष पुष्ट करना श्रुत में अवर्णवाद है। शुद्रपन, अपिवत्रपन आदि कथन करना संघ में असद्भत दोप प्रकट करना है। गुणरहित-पना, पराधीन कारकत्व, निर्वलता सम्पादकत्व, आदि कहते हुए धर्म के सेवन करने वालों को असुर हो जाना कहना यह धर्म का अवर्णवाद है। देवता मांस खाते है, चन्द्र देव अहिल्या पर आसक्त हुये थे, देवी मनुष्यों या स्त्री देवों का परस्पर मेशुन वर्णन करना, असुरो के सींग, लम्बे दान्त, आदि विश्वत संस्थान वखानना इत्यादिक निरूपण देवों मे अवर्णवाद हुआ समझना चाहिये। यां एक माननीय वस्तुओं में अवर्णवाद करना दर्शन मोहनीय कर्म का आस्त्रव है। सम्यग्दर्शन को मोहित करा रहा अथवा केवल मोह कर देना यह दर्शन मोहनीय कर्म है। उस कर्म के आगमन का हेतु केवली आदिक का अवर्णवाद है। यह इस सूत्र अनुसार आसव का अर्थ है। यहाँ कोई पूंछता है कि एक सूत्र का अर्थ किस प्रकार युक्तियों से सिद्ध हुआ ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर वार्त्तिकों को कहते हैं।

केवल्यादिषु यो वर्णवादः स्यादाश्रये (स्रवो) नृणां । स स्याद्दर्शनमोहस्य तत्त्वाश्रद्धानकारिणः ॥१॥ आस्रवो यो हि यत्र स्याद्यदाधारे यदास्थितौ । यत्प्रणेतिर चावर्णवादः श्रद्धानघात्यसौ ॥२॥ श्रोत्रियस्य यथा मद्ये तदाधारादिकेषु च । प्रतीतोऽसौ तथा तत्त्वे ततो दर्शनमोहकृत् ॥३॥

केवल ज्ञानी, शास्त्र आदि में अवलंब लेकर जो अवर्णवाद है (पक्ष ) वह जीवों के तत्त्वों में अश्रद्धान कराने वाले दर्शन मोह्नीय कर्म का आस्रवहेतु है (साध्य ) जिस कारण कि जो-जो जिसमें और जिस का आधार या आश्रय लेकर उपजे हुये पदार्थ में तथा जिस शास्त्र अनुसार श्रद्धा कर प्रतिज्ञा करने वाले जीवों में एवं जिसके बनाये हुये पदार्थ में अवर्णवाद लगाया जाता है वह उस विपय के श्रद्धान का घात कर देता है। (अन्वयन्याप्ति) जिस प्रकार कर्मकाण्डी श्रोत्रिय ब्राह्मण के मध में और उसके आधार माजन में, उस मद्य के बनाने वाले आदि में वह श्रद्धान का घातक प्रतीत हो रहा है। (अन्वयन्यवृष्टान्त)। तिसी प्रकार जीव आदि तत्त्व या तत्त्वों के प्रणेता आदि में अवर्णवाद किया गया (उपनय) तिस कारण दर्शन मोहनीय कर्म का आस्रव करने वाले केवली आदिका अवर्णवाद है। (निगमन)। यों पाँच अवयव वाले अनुमान प्रमाण करके उक्त सूत्र का अर्थ युक्ति सहित पुष्ट कर दिया गया है।

यो यत्र यदाश्रये यत्प्रतिज्ञाने यत्प्रणेतरि चावर्णवादः स तत्र तदाश्रये तत्प्रतिज्ञाने तत्प्र-

णेतिर च श्रद्धानघातहेतून् पृद्गलानाम्नावयित, यथा श्रोत्रियस्य मद्ये तद्धाण्डे तत्प्रतिज्ञाने तत्प्रणे-तिर श्रद्धानघातहेतून्नासिकादिपिधायककरादीन्, तथा च कस्यचिज्जीवादितन्वप्रणेतिर केवलिनि तदाश्रये च श्रुते तत्प्रतिज्ञापिनि च संघे तत्प्रतिपादिते च धर्मे देवेषु चावर्णवादस्तस्मात्तथेति प्रत्येतव्यम् ।

जो जिसमें और जिसके आश्रय में तथा जिसके अनुसार प्रतिज्ञा करने वालों में एवं जिस प्रणेता के समझाये गये पदार्थ में अवर्णवाद है वह अवर्णवाद उस प्रणेता में और उसके आश्रय में अथवा उसका आश्रय धारने वाले में तथा उसके अनुसार प्रतिज्ञा करने वाले में एवं उसके प्रणयन प्राप्त में श्रद्धान होने के घातक हेनु होरहे पुद्गलों का आस्रव कराता है। जैसे कि श्रोत्रिय ब्राह्मण के हुये मध्य (शराव) में, उसके वर्तन में, उसको अंगीकार करने वाले में और उसके प्रणेता में श्रद्धान घात के हेनु होरहे नासिका आदि को ढंकने वाले हाथ, ऑख आदि का आस्रव कराते हैं (ज्याप्तिपूर्वकदृष्टान्त) यों तिसी प्रकार किसी-किसी जीव आदि तत्त्वों के प्रणेता केवली मगवान में और उनके आश्रय होरहे श्रुत में तथा उनके अंगीकृत संघ में एवं च उन केवली के द्वारा समझाये गये धर्म और देवों में अवर्णवाद है (उपन्य )। तिस कारण से उक्त प्रतिज्ञावाक्य ठीक तिसी प्रकार है अर्थात् केवली आदि में किया गया अवर्णवाद अवश्य ही उस दोषी जीव के दर्शन मोह का आस्रव करा देता है। यों प्रतीति कर लेनी चाहिये।

दर्शन मोहनीय और चारित्रमोहनीय ये मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। तिनमें दर्शन मोहनीयं कर्म के आस्नव का कारण कहा जा चुका है। अब चारित्र मोहनीय कर्म के आस्नवहेतु का प्रतिपादन करने के छिये श्री उमास्वामि महाराज अभिम सूत्र को कहते हैं।

## कषायोदयात्तीवृपरिगामश्चारित्रमोहस्य ॥१४॥

कवाय के उदय से आत्मा की तीव्र परिणति हो जाना तो चारित्र मोहनीय कर्म का आस्नव हेतु है।

द्रव्यादिनिमित्तवशात्कर्मपरिपाक उदयः, तीव्रकषायशब्दावुक्तार्थी, चरित्रं मोहयति मोहनमात्रं वा मोहः । कषायस्योदयात्तीवः परिणामश्रारित्रमोहस्य कर्मण आस्रव इति स्त्रार्थः । कथमित्याह—

द्रव्य, क्षेत्र आदि निमित्तों के वश से कर्म का परिपाक होना उदय कहा जाता है। तीत्र शब्द और कषाय शब्द के अर्थ को हम पिहले कह चुके हैं। कषायाकषाययोः साम्परायिकेयापथयोः" इस सूत्र के विवरण में कषाय शब्द का और "तीत्रमंदझाताझातमावाधिकरणवीर्यविशेषेम्यस्ति हिशेषः" इस सूत्र के भाष्य में तीत्र शब्द का अर्थ कहा जा चुका है। "मुह वैचित्ये" इस धातु से मोह शब्द बनाया गया है। चारित्र गुण को मोहित कर रहा अथवा चारित्र का मोह कर देना मात्र चारित्र मोह है। कषाय आत्मक पूर्व संचित कमों के उदय से क्षोधादि रूप तीत्र परिणित हो जाना चारित्र मोहनीय कमें का आसव है यों इस सूत्र का अर्थ समझा जाय। कोई यहाँ पूछता है कि उक्त सिद्धान्त केवल

आगम के आश्रित हैं ? अथवा क्या उक्त सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिये कोई युक्ति भी है ? यिव हैं। वो वह किस प्रकार है ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिकों को प्रस्तुत करते हैं।

> तथा चारित्रमोहस्य कषायोदयतो नृणां। स्यात्तीव्रपरिणामो यः ससमागमकारणं॥१॥ यः कषायोदयात्तीवः परिणामः स ढौकयेत्। चारित्रघातिनं भावं कामोद्गेको यथा यतेः॥२॥ कस्यचित्तादृशस्यायं विवादापन्नविग्रहः। तस्मात्तथेति निर्बाधमनुमानं प्रवर्तते॥३॥

जिस प्रकार जीव के केविल आदि का अवर्णवाद कर देने से दर्शन मोह का आसव होता है विसी प्रकार कथायों के उदय से हुआ जो वीव्रवा को लिये हुये अभिमान, मायाचार आदि परिणाम हैं वह जीवों के चारित्र मोहनीय कर्म के समागम का कारण हैं। (प्रतिज्ञावाक्य) जो-जो कपायों के उदय से वीव्र परिणाम होगा वह चारित्र गुण का घाव करने वाले पदार्थ का आगमन करावेगा जिस प्रकार कि पिहले संयमी पुनः हो गये भ्रष्ट किसी-किसी असंयमी पुरुष के कामवेदना का वीव्र उदय हो जाना चारित्रघावक खी, बाल आदि के साथ रमण करने के माव का आसावक है (अन्वयन्याप्ति पूर्वक दृष्टान्व)। विस प्रकार के कथायोदय हेतुक वीव्र परिणाम का धारी यह संसारी जीव विवाद मे प्राप्त हो चुके शरीर को धार रहा है (उपनय)। विस कारण वह कथायवान आत्मा विस प्रकार चारित्रघावक कर्म का आसव हेतु हो जाता है (निगमन)। इस प्रकार बाधा रिह्त यह अनुमान प्रवर्त रहा है जो कि सूत्रोक्त आगम वाक्य का समर्थक है।

कषायोदयात्तीव्रपरिणामो विवादापनश्चारित्रमोहहेतुपुद्गलसमागमकारणं जीवस्य कषा-योदयहेतुकतीव्रपरिणामत्वात् कस्यचिद्यतेः कामोद्रेकवत् । न साध्यसाधनविकलो दृष्टान्तः, कामो-द्रेके चारित्रमोहहेतुयोषिदादिपुद्गलसमागमकारणत्वेन न्याप्तस्य कषायोदयहेतुकतीव्रपरिणामत्वस्य सुप्रसिद्धत्वात् ॥

इक्त अनुमान को यों स्पष्ट कर छीजिये कि वादी प्रतिवादियों के विवाद में प्राप्त हो चुका जो कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना है। (पक्ष) वह जीव के चारित्र गुण के मोहने में हेतु होरहें पुद्गछों के समागम को कारण है। (साध्यदछ) पूर्व में संचित किये गये कषाय आत्मक द्रव्य कमों के के उदय को हेतु मान कर हुये भावकर्म स्वरूप तीव्रपरिणाम होने से (हेतु) चारित्र अष्ट होगये किसी यित के काम वासना के प्रवछ उद्देग समान (अन्वय दृष्टान्त)। यह रित क्रिया के तीव्र उद्दे क का दृष्टान्त जो इस अनुमान में अन्वयदृष्टान्त दिया गया है। वह साध्य और साधन से रीता नहीं है क्योंकि काम का तीव्र उद्देग होने पर चारित्रगुण के मोहने में हेतु हो रहे स्त्री, मधपान, आदि पुद्गठों के समागम के कारणपने करके ज्याप्त हो रहे कषायोदय हेतुक, तीव्रपरिणामोंपने की छोक में अञ्ची प्रसिद्धि होरही है। समीचीन ज्याप्ति से हुआ अनुमान ठीक उपरेगा।

मोहनीय कर्म के आस्नावक हेतुओं का निरूपण हो चुका। अब उसके पीछे कहे गये आयुष्य कर्म के आस्नव का हेतु कथन करने योग्य है। उनमें आदि में पड़े हुये नरकआयु 'दुर्जनं प्रथमं सत्कुर्यात्, के आस्नव कारणों का प्रदर्शन करने के लिये यह अगिला सूत्र कहा जाता है।

# बह् वारंभपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥१५॥

बहुत सा प्राणियों के पीड़ा हेतु होरहा व्यापार स्वरूप आरंभ करना और बहुत;सा परिप्रह इकटा करना ये नरक आयु के आस्नव हैं। अर्थात् किसी-किसी जीव का बहुत आरभ से सहितपना और बहुत परिप्रह से सहितपना नरक सम्बन्धी आयु का आस्नव हेतु है। यद्यपि आयुः कर्म का आस्नव सदा नहीं होता रहता है। त्रिभाग में होरहे आठ अपकर्ष काळो मे या अंतिम असंक्षेपाद्धा में आयु कर्म का आस्नव होता है तथापि जब कभी बन्ध होगा तभी उसके आस्नावक हेतुओं के अनुसार ही होगा यह सिद्धान्त कथन करना उपयोगी पड़ता है।

संख्यावैषुन्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहणमविशेषात् । आरंभो हैंस्रं कर्म, ममेदिमिति सं-कन्पः परिग्रहः, बह्वारंभः परिग्रहो यस्य स तथा तस्य भावस्तन्त्वं, तनारकस्यायुषः आस्रवः प्रत्येयः, एतदेव सोपपत्तिकमाह—

संख्या और विपुछता इन दोनों भी अथों के वाचक होरहे बहुशब्द का यहाँ सूत्र में प्रहण है। क्यों कि कोई विशेषता नहीं है। बहुत संख्या वाछा आरंभ या परिप्रह अथवा प्रचुर आरंभ या परिप्रह दोनों एक सारिखे संक्छेश परिणाम स्वरूप है। जहां कहीं एक शब्द के दो विरोधी अर्थ आपड़ते हैं वहां प्रकरण अनुसार एक ही अर्थ को पकड़ा जाता है किन्तु यहां दोनों अर्थों का प्रहण संभव जाता है। हिंसा करने वाछे की टेव रखने वाछे जीवों का कर्म आरंभ कहा जाता है। ये क्षेत्र, धन, धान्य आदिक मेरे हैं। इस प्रकार संकल्प करना परिप्रह है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जिस जीव के हैं वह जीव तिस प्रकार बहुतरंभपरिग्रह है। उसका भाव बहुतरंभ परिग्रहत्व है। यो द्वन्द्वगर्भित बहुनीहि समास कर पुनः तद्धित का त्व प्रत्यय करते हुये उदेश्य पद को साध दिया है। वह बहुत आरंभ परिग्रहों से सहितपना नरक सम्बन्धी आयुः का आस्रव होरहा विश्वास कर छेने योग्य है। इस ही वात को उप-पत्तियों से सहित साधते हुये प्रन्थकार अग्रिम वार्तिक को कह रहे हैं।

नरकस्यायुषोऽभीष्टं बह्वारंभत्वमासूवः। भूयःपरिग्रहत्वं च रोद्रध्यानातिशायि यत्॥१॥ निद्यं धाम नृणां तावत्पापाधाननिबन्धनं। सिद्धं चाग्रडालकादीनां धेनुघातविधायिनां॥२॥

बहुत आरम्भ से सिह्तपना और पुष्कल परिम्ह से मूर्छितपना नरक आयु के आस्नव इष्ट किये गये हैं (प्रतिज्ञा) जो-जो अतिशय सिह्त रुद्रध्यान के धारने वाले निंदनीय स्थान हैं वे-वे जीवों के पाप का आधान कराने के कारण होरहे तो प्रसिद्ध ही हैं। जैसे कि ज्याई हुई गायों के घात को करने

#### रलोक-वार्तिक

वाले चाण्डाल, यवन, कितपय यूरोप वासी मनुष्य, सिंह, न्याघ्र, आदि जीनों के सिद्ध हैं ( न्याप्तिपूर्वक दृष्टान्त )।

तत्प्रर्कषात्पुनः सिद्धयेद्धीनधामप्रक्रव्टता।
तस्य प्रकर्षपर्यन्तात्तत्प्रकर्षव्यवस्थितिः॥३॥
पापानुष्ठा कचिद्याति पर्यन्ततारताम्यतः।
परिमाणादिवत्ततो रौद्रध्यानमपश्चिम॥४॥
तस्यापकर्षतो होनगतेरप्यपक्रव्टता।
सिद्धति बहुधाभिन्नं नारकायुरुपेयते॥५॥

चस आरम्भ परिम्रह की प्रकर्पता से फिर तिर्यच गित से हीन होरहे नरक स्थान की प्रकर्पता सिद्ध हो ही जावेगी क्योंकि उस आरम्भ परिम्रह की प्रकर्षपर्यन्तपन की प्राप्ति से उस हीन स्थान के प्रकर्ष की व्यवस्था हो रही है।

आरंस, परिप्रह आदि पापों का अनुष्ठान (पक्ष) कहीं न कहीं अंतिस पर्यंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है साध्य) तर तम सावरूप से प्रकर्ष हो जाने से (हेतु) परिमाण, दोषहीनता, झान- वृद्धि आदि के समान अन्वय दृष्टांत , तिस कारण एक प्रधान रौद्र ध्यान नरक आयु का आसव सिद्ध हो जाता है। उस रौद्र ध्यान के अपकर्प से हीन गति का भी अपकर्प सिद्ध हो जाता है जिससे कि पहिले, दूसरे आदि नरकों की एक, तीन, आदि सागर स्थिति वाले नरक आयुः कर्म का आसव होता है यों कारणों के अनेक प्रकार होजाने से बहुत प्रकारों से मिन्न होरही नरक आयु का प्रहण कर लिया जाता है। परमाणु से लेकर आकाश पर्यन्त परिमाण का प्रकर्प वढ रहा है। गुणस्थानों में दोष कमती-कमती होरहे है। झान उत्तरोत्तर बढ रहा है।

नरकथायु का आस्नव कह दिया गया अब क्रमप्राप्त तिर्यक् आयु के आस्नावक कारणों का प्रदर्शन कराने के छिये अग्रिम सूत्र कहा जाता है।

#### ्माया तैर्यग्योनस्य ॥१६॥

मायाचार, क्रुटिलता, या कपट करना ये तिर्यंच योनि के जीवों में संमवने वाली तिर्यंच आयु का श्रास्नव है।

चारित्रमोहोदयात् क्रुटिलमावो माया । सा कीदृशी १ तैर्यग्योनस्यायुष आस्रव इत्याह—

चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा के उपना क्रुटिल परिणाम माया कहा जाता है। यहाँ किसी का प्रश्न है कि किस प्रकार की वह माया मला विर्यंचयोनि जीवों के उपयोगी विर्यंक् आयु का आस्नव है १ ऐसी आशंका प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर वार्तिकों को कहते हैं।

## माया तैर्यग्योनस्येत्यायुषः कारणं मता। आर्तभ्यानाद्विना नात्र स्वाभ्युपायविरोधतः॥१॥

जो माया तिर्यक्योनिसम्बन्धी जीवों की आयुः का आस्नावक कारण मानी गयी है। वह यहाँ प्रकरण में आर्तध्यान के विना नहीं संभवती है। क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर अपने स्वीकृत सिद्धान्त से विरोध आजावेगा। अर्थात् आर्तध्यान से विरिष्ट होरहा मायाचार तिर्यंच आयु का आस्रव करावेगा इससे छोक चातुर्य, समादस्ता, धर्मप्रभावना के छिये किये गये मायाचार का विवेक हो जाता है। न्याय शास्त्र में खण्डन मण्डन करने के छिये कई प्रकार के उपाय रचे जाते है। अभद्र, करूर, अभिमानी, मायाचारी, दम्भी जीवों को धर्ममार्ग या न्यायमार्ग समझाने के छिये कितनी ही दस्तता करनी पड़ती है। चौथे, पाँचवे, छठे गुणस्थान वाछे जीवों के कितपय चातुर्य पाये जाते हैं। हाँ सातवे से छेकर उपरछे गुणस्थानों में ध्यान निमग्न अवस्था में कोई बुद्धि पूर्वक दस्तता का उपयोग नहीं है। अतः आर्तध्यान पूर्वक हुआ मायाचार विर्यक् आयु का आस्रव है। जो कि तीत्र मायाचार पहिछे, दूसरे इन दो गुणस्थानों में पाया जा सकता है।

अपकृष्टं हि यत्पापध्यानमार्तं तदीरितं। निंद्यं धाम तथैवाप्रकृष्टं तैर्यग्गतिस्ततः॥२॥ प्रसिद्धमायुषो नैकप्रधानत्वं प्रमाणतः। तैर्यग्योनस्य सिद्धान्ते दृष्टेष्ठाः यामबाधितं॥३॥

जो पापस्वरूप आर्तध्यान जिस कारण से अपक्रष्ट कहा गया है उसी कारण से वह जीवों का निंचस्थान तिसही प्रकार समझा जाता है। उस आर्तध्यान से जीवों की तिर्यग्गित हो जाती है। सिद्धान्त में तिर्यग्योनिसम्बन्धी आयुः का प्रधान कारण माया कही है। यह बात प्रमाणों से प्रसिद्ध है। प्रत्यक्ष और अनुमान से यह सिद्धान्त अवाधित है।

अब क्रमप्राप्त मनुष्य सम्बन्धी आयुः के आस्नव हेतु का निरूपण करने के छिये अगिला सूत्र कहा जाता है।

## ग्रल्पारंभपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥१७॥

अल्प आरंभ से सिहतपना और अल्प परिश्रह से सिहतपना तो मनुष्यों की आयुः का आस्रवण हेतु है।

#### नारकायुरास्रवविपरीतो मानुपस्तस्येत्यर्थः । किं तदित्याह-

्र नरक आयु के आस्रव बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से सिहतपना है। उस नरकआयु से विपरीत यह मनुष्य आयु है। उसका आस्रव अल्प आरंभ रखना और अल्प परिग्रह सिहतपना है। यह इस सूत्र का अर्थ है। कोई पूँछता है कि वह अल्प आरंभ परिग्रह सिहतपना क्या है श या कैसा है श यो गरून उतरने पर प्रन्थकार वार्त्तिकों द्वारा उत्तर कहते हैं।

मानुषस्यायुषो ज्ञेयमल्पारंभत्वमासूवः। मिश्रध्यानान्वितमल्पपरिग्रहतया सह ॥१॥ धर्ममात्रेण संमिश्रं मानुषीं क्रुरुते गतिं। सातासातात्मतन्मश्रफलसंवितंका हि सा॥२॥ धर्माधिक्यात्सुखाधिक्यं पापाधिक्यात्पुननृणां। दुःखाधिक्यमिति प्रोक्ता बहुधा मानुषी गतिः॥३॥

अल्पपरिग्रह से युक्तपने करके सिहत होरहा और केवल पर्म आचरण से मले प्रकार से मिले हुये अशुम और शुम इन मिश्र ध्यानों से अन्वित होरहा जो अल्पआरंम सिहतपना है वह मनुष्यों सम्बन्धी आयुः कर्मे का आस्नावक है। द्या, दान, परोपकार आदि धर्म मात्र करके मिल रहा वह अल्प आरंभ और अल्प परिप्रह जीव की मनुष्य सम्बन्धी गति को कर देता है। जिस कारण कि वह मनुष्य-गित साता स्वरूप और असातास्वरूप उस मिले हुये फल की संपादिका है। धर्म और अधर्म के मिश्रणों में यदि धर्म की अधिकता हो जाती है तो उससे राजा, सेठ, मक्क, विद्वान्, न्यायाधीश, जमीदार आदि मनुष्यों के सुख की अधिकता हो जाती है और दुःख न्यून हो जाता है। हां उस मिश्रण में पाप की अधिकता हो जाने से तो फिर मजूर, दास, विधवा, रोगिणी, अधमर्ण आदि मनुष्यों के दुःख को अधिकता हो जाती है। सुख मंद हो जाता है। यों मनुष्य सम्बन्धी गति बहुत प्रकार की उत्तम, मध्यम, जघन्य श्रेणी के सुख दुःख वाली भले प्रकार कह दी गयी है। चल्लाल धनपति यदि तपस्या न करे तो उनकी अनर्गेल पोडक वृत्ति से जन्य पाप का विनाश नहीं हो सकता है। देवों में सांसारिक सुख की प्रधानता है। इष्टवियोग, ईपी, अधीनता, आदि से जो देवों में स्वल्प दुःख उपजता है वह नगण्य है। मनुष्यों मे सुख दुःख का मिश्रण है। राजा, रईसों को चपरिष्ठात विशेप सुख दीखता है। किन्तु चनको रोग, अपमान, अपयश, सन्तानरिहतपन आदिका कुछ न कुछ दुःख सताता रहता है। पापसेवन भी दुःखरूप ही है। अधिकृतों को ताप पहुंचाना भी परिशेष में दुःखरूप है। निर्धन प्रामीण गुरुषों को त्यौहार के दिन या विवाह, सगाई, मेला आदिके अवसर पर छोटे-छोटे कारणों से ही महान् सुख उत्पन्न हो जाता है। पिसनहारी को पीतल के छला से जो आनंद आता है वह महाराणी के रत्न जड़ित अंग्रठी के सुख से कहीं अधिक है। हॉ कोई -कोई विशेप पुण्यशाली पुरुष अथवा कविपय अत्यन्त दिर्द दु:खो पुरुष इसके अपवाद हो सकते हैं जो कि नगण्य हैं। तिर्यंच गति मे बहुभाग दु:ख और अल्प-माग सुख है। राजा, महाराजों के कोई हाथी, घोड़े, बैळ मछे ही कुछ अधिक सुखी होंय या कोई-कोई भाडेतू घोडा या गघे, बैंळ आदि महान् दुःस्ती होंय किन्तु प्रायः सभी के लिये पपयोगी हो रही उत्सर्ग विधि कतिपय विशेष व्यक्तियों की अपेक्षा नहीं रखती है। नारकी जीवों मे तो महान् दुःख ही है। वहाँ सुख का छेश मात्र नहीं है। यहां प्रकरण में धर्म से मिछे हुये मन्द अशुमध्यानों से गुक्त होरहा अल्प आरंम और अल्प परिप्रह मनुष्य आयुः का आसव बखान दिया गया है।

कोई जिज्ञासु पूछता है कि क्या इतना ही मनुष्य आयु का आसव है ? अयवा कुछ और भी

कहना है ? इसके उत्तर में ही मानू सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

#### स्वभावमार्दवं च ॥१८॥

स्वभाव से ही यानी प्रकृति से ही गुरु के उपदेश विना ही जो मृदुता है अर्थात् मान नहीं करना है वह भी मनुष्य सम्बन्धी आयु का आस्रव है।

उपदेशानपेक्षं मार्दवं स्वमावमार्दवं। एकयोगीकरणिमति चेत्, ततोऽनंतरापेक्षत्वात् पृथक-रणस्य । तेन देवस्यायुषोऽयमास्रवः प्रतिपादियष्यते । कीदृशं तन्मानुषस्यायुष आस्रव इत्याह—

चपदेश के बिना ही जैसे ज्याघ, भेड़िया आदि में स्वभाव से क्रूरता है उसी प्रकार उपदेश की नहीं अपेक्षा रखता हुआ कोमल परिणाम भी किन्ही किन्हीं जीवों में पाया जाता है। उपदेश की नहीं अपेक्षा रखता हुआ मृदुपना स्वभावमार्दव है। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि दो सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है "अल्पारंभपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवं मानुपस्य" दो योग का इस प्रकार एक योग करना ही उपयोगी जचता है। यों आक्षेप करने पर तो प्रन्थकार कहते हैं कि उस मनुष्य आयु के आस्रव से अञ्यवित उत्तर काल में कहे जाने वाले देव आयु की अपेक्षा से इस सूत्र को पृथक किया गया है। तिस कारण यह स्वभाव का मृदुपना देव संबंधी आयु का आस्रव हुआ समझा दिया जावेगा। पुनः कोई प्रश्न उठाता है कि वह स्वभाव का मृदुपना किस प्रकार का मनुष्य सम्बन्धी आयु का आस्रव हो सकेगा १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर वार्त्तिक को कहते हैं।

## स्वभावमार्द्वं चेति हेत्वंतरसमुच्चयः। मानुषस्यायुषस्तद्धि मिश्रध्यानोपपादिकम्॥१॥

"स्वभावमादंवं च" इस सूत्र में पड़े हुये च शब्द का अर्थ समुच्चय है। इस कारण मनुष्य सम्बन्धी आयु के आस्नावक होरहे दूसरे हेतु का भी समुश्चय हो जाता है। अथवा स्वभावमृदुता से मनुष्य आयु और देव आयु का आस्नव होना समझा दिया जाता है। साथ ही विनीतस्वभाव, श्रक्ठतिभद्रता, संतोष, अनसूया, अल्पसंक्लेश, गुरु देवता पूजा आदि कारणों का भी संग्रह हो जाता है। जब कि वह स्वभाव मृदुपना शुभ, अशुभ ध्यानों से मिश्रित होरहे ध्यान से अन्वित होकर उपज रहा हो तब मनुष्य आयु का आस्नावक हो जायगा अन्यथा नहीं।

क्या अल्प आरंभपरिप्रहसहितपना और स्वभाव मार्द्व ये दो ही मनुष्य आयु के आस्नव हैं ? अथवा क्या अन्य भी मनुष्य आयु का आस्नव हैं ? जो कि उपलक्षण मार्ग से नहीं संप्रह किया जा सके ऐसी आशंका प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज अग्निम सूत्र को कहते हैं—

# निःशीलवृतत्वं च सर्वेषाम् ॥१९॥

विग्नत, देशन्नत, अनर्थदण्डन्नत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपमोगपरिमाण, अतिथिसंवि-भाग इन सात शीलों से और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, न्रधाचर्य, परिप्रहत्याग इन पाँच व्रतों से रहितपना तो नरक आयु, तिर्यक् आयु, मनुष्य आयु और देव आयु इन सभी आयुओं का आस्नावक हेतु है।

चश्रब्दोऽधिकृतसमुन्चयार्थः । सर्वेषां ग्रहणं सकलास्रवप्रतिपन्यर्थे । देवायुषोऽपि प्रसग

इति चेन, अतिक्रांतापेक्षत्वात् । पृथक्षरणात् सिद्धे आनर्थक्यमिति चेन्न, भोगभूमिनार्थत्वात् । तेन भोगभूमिनानां निःशीलवतत्वं देवायुषः आस्रवः सिद्धो मवति । क्रुत एतदित्याह—

इस सूत्र में पढा गया च शब्द तो अधिकार प्राप्त हो रहे अल्पारंभपरिप्रहत्व का समुच्चय करने के लिये उपात्त किया गया है। अल्पारंभ परिग्रह सिहतपना मनुष्य आयु का आस्नव है। अथवा शील वर्तों से रहितपना भी मनुष्य आयु का आस्नावक है। तथा इस सूत्र में 'सर्वेषा' इस पद का ब्रहण करना तो सम्पूर्ण चारों आयुओं के आस्रव की प्रतिपत्ति कराने के लिये हैं। यहाँ कोई विनीत शिष्य पूँछता है कि सभी कह देने से तो निःशीछत्रतपने से देवायु के भी आस्रव हो जाने का प्रसंग आजायेगा। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि सूत्रकार ने अभीतक देव आयु का आस्त्रव कहा ही नहीं है। नरक आयु, विर्वक् आयु और मनुष्य आयु इन तीन आयुओं का सूत्रों द्वारा निरूपण हो चुका है। अतः असी तक अतिक्रान्स हो चुकी तीन आयुओ की अपेक्षा सर्वेषां पद कहा गया है। ऐसी दशा मे देवाय का प्रहण नहीं हो सकता हैं । पुनः कोई कटाक्ष करता है कि इस सूत्र का पृथक् निरूपण करदेने से ही अतिक्रांत हो चुकी तीन आयु-ओ की अपेक्षा यह सूत्र सिद्ध हो जायगा। पुनः सर्वेषां पढ का प्रहण न्यर्थ है। आचार्य कहते हैं यह तो नहीं कहना क्योकि सर्वेपां पद से चारो आयुओं का प्रहण है। भोगभू मियों में उपने मनुष्य और तिर्येचों के लिये देव आयु का आस्रव होना यह सूत्र समझा रहा है। तिस कारण यह सिद्ध हो जाता है कि भोगभूमि में उपने हुये जीवों का शील व्रत रहितपना देवसम्बन्धी आयु का आस्नव हेतु है। भोगभूमियाँ जीव मरकर भवनित्रक या सौधर्म, ईशान स्थगों मे जन्म छेते है। कोई तर्की यहाँ आक्षेप करता है कि राजाधा के समान सूत्रकार के कथनमात्र से एक सूत्र का रहस्य जान लिया जाय ? या किसी युक्ति से सिद्धान्त को पुष्ट किया जाता है ? वताओ ? यदि कोई युक्ति है तो किस युक्ति से यह सूत्रोक्त मंतव्य सिद्ध किया जाता है ? प्रमाण संप्छववादियों के यहाँ संवादीज्ञान प्रमाण माना जाता है। अतः आगमा-श्रित विपय मे युक्ति दे देने पर शोभनीय प्रामाण्य आजाता है। यों कटाक्ष प्रवर्तने पर प्रन्थकार अप्रिम वार्त्तिक को कहते हैं।

#### निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषामायुषामिह । तत्र सर्वस्य संभूतेध्यीनस्यासुभृतां श्रितौ ॥१॥

इस सूत्र में कहा गया शीलव्रतो से रहितपना तो (पक्ष ) सभी चारों आयुओं का आसव हेतु है (साध्यदल ) क्यों कि जीवों के उस शील व्रतरहितपने में आसव करने पर सभी आर्त, रौद्र, धर्म्य तीनों ध्यानों की भले प्रकार उत्पत्ति हो जाती है। (हेतु) अर्थात् जैसे रोग रहितपन से मनुष्य कैसी भी भली बुरी देवों मे पढ़ जाता है उसी प्रकार शीलव्रतरहितपना भी बहु आरंभ परिष्रह और मायाचार तथा अल्पारंभपरिष्रह एव जलराजितुल्य रोप, सानुकंपहृत्यता आदि से समन्वित हो रहा सन्ता चारों आयुओं का आस्तावक है। इस दशा मे यथा योग्य तीनों ध्यानों मे से कोई भी एक या दो अथवा शुभ, अशुभ से मिला हुआ ध्यान संभव जाता है। जो कि विशुद्धि या संबलेश का अंग हो रहा तीन पुण्य आयुओं और एक पापस्वरूप नरक आयुः का आस्त्रव है।

ततो यथासंमवं सर्वस्यायुपो मवत्यासवः ॥

तिस कारण यथायोग्य संभव रहा निःशीलव्रतपना सभी आयुओं का आस्नव हेतु हो जाता है। कोई कुतर्क के लिये स्थान नहीं रहता है।

अब तक नरकआयु, तिर्यग् आयु, मनुष्यआयु इन तीन आयुष्य कर्मी के आस्रव की विधि कही जा चुकी है। अब चौथी देव आयुका आस्रव हेतु क्या है १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर भगवान् सूत्र- कार अप्रिम सूत्रको कहते है।

#### सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि दैवस्य ॥२०॥

संसार के कारणों की निवृत्ति प्रति उद्यत होरहा है किन्तु अभीतक कपाय जिसके क्षीण नहीं हुये हैं वह पुरुष सराग कहा जाता है। प्राणी और इन्द्रियों में अग्नुभ प्रकृति का त्याग संयम है। सराग पुरुष का संयम सरागसंयम कहा जाता है। छठे गुणस्थान से प्रारंभ कर दशमें तक सराग संयमस्वरूप महात्रत है किन्तु देव आयु का आस्रव तो निरितशय अप्रमत्त सातवें गुणस्थान तक ही माना गया है। पांचवें गुणस्थान में संभव रहा संयमासंयम का अर्थ श्रावकों का त्रत है। अकामनिर्जरा का तात्पर्य यों है कि कारागृह या किसी बंधन विशेष में पड़ा हुआ जीव पराधीन होरहा यद्यपि दुःख सहना नहीं चाहता है तथापि भूंक रोके रहना, प्यास का दुःख, घोटक ब्रह्मचर्य धारण, भूमिशयन, मलधारण, संताप प्राप्ति, भोगनिरोध इनको सह रहा जो थोड़ी सी कमों की निर्जरा कर रहा है वह अकाम निर्जरा है। यथार्थ प्रतिपत्ति नहीं होने के कारण अझानी मिण्यादृष्टी जीव वाल कहे जाते हैं। इन बालो का अग्निप्तेश, पंचाग्नितप, एक हाथ उठाये रखना, तिरस्कार सहना, एकदंद या तीन दंद लिये फिरना, कान फटवाना आदि प्रचुर काय क्लेश वाला त्रत धारना बालतप कहा जाता है। सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा, बालतप ये चारों कियाये चतुनिकाय सम्बन्धी देवों की आयु के आस्रव हेतु है।

व्याख्याताः सरागसंयमादयः । कीदृशानि सरागसंयमादीनि दैवमायुः प्रतिपादयंती-त्याह—

सराग संयम आदि का ज्याख्यान किया जा चुका है। यहाँ कोई तर्क उठाता है कि किस प्रकार हो रहे संते ये सराग संयम आदिक उस देव संबंधी आयु के आस्रव को इस सूत्र द्वारा प्रति-पादन कर रहे हैं १ बताओ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर वार्तिक को कहते हैं।।

#### तस्यैकस्यापि दैवस्यायुषः संप्रतिपत्तये। धर्म्यध्यानान्वितत्वेन नान्यथातिप्रसंगतः॥१॥

उस एक भी देव सम्बन्धी आयु के आस्नव की समीचीन प्रतिपत्ति कराने के लिए सूत्रकार द्वारा यह सूत्र रचा गया है। धर्म्य ध्यान से अन्वितपने करके सराग संयम आदिक उस देव आयु के आस्नव हैं अन्यथा नहीं क्योंकि अतिप्रसंग हो जायगा। अर्थात् चौथे से सातवे गुणस्थान तक पाये जा रहे मुख्य धर्म्यध्यान और मिध्यादृष्टियों के भी पाये जारहे परोपकार, दयाभाव, अनशन, सद्धर्मश्रवण, असं- क्लेश, धर्मबुद्धि पूर्वक कायक्लेश, रसत्याग, उदासीनता आदि ज्यावहारिक धर्म्यध्यान युक्त सरागसंय- मादिक तो देव आयु का आस्नव करायेगे, हां रौद्र या आर्तध्यान से युक्त हो रहे वालतप आदि से देवायु

का आस्नव नहीं होगा। यही अितप्रसंग है कि अन्यया नरक आयु, तिर्यग् आयु का कारण भी देवायु का आस्नव हेतु वन वेठेगा जो कि इप्ट नहीं है। कोई पूंछता है कि क्या इतना ही देव संवंधी आयु का आस्नव हेतु है श अथवा क्या अन्य भी कोई देवायु का आस्नावक है श ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार अप्रिम सूत्र को कहते हैं।

#### सम्यक्तवं च ॥२१॥

तत्त्वार्थश्रद्धानस्वरूप सम्यग्दर्शन भी देव संवधी आयु का आस्रव है।
अविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मीदिविशेषगितः पृथकरणात्सिद्धेः। किमर्थश्रगव्द इति चेदुच्यते—
इस सूत्र में सम्यक् देव आयु का आस्रव है यों विशेषता सिहत सामान्यरूप से यद्यपि कथन किया गया है तो भी सौधर्म आदि वैमानिक संबंधी आयु के आस्रव की विशेषरूप से इप्ति हो जाती है। सूत्र का पृथक् निरूपण करने से उक्त मंतव्य की सिद्धि हो जाती है क्योंकि यदि सम्यक्त्व को सामान्य रूप से ही देव आयु का आस्रव बखानना इप्ट होता तो सूत्र का पृथक् कहना व्यर्थ पड़ता पिहले के "सरागसंयम आदि" सूत्रों मे ही सम्यक्त्व को कह दिया जाता। अतः सिद्ध है कि पूर्व सूत्र करके सामान्यरूप से देव आयु के आस्रव का निरूपण किया गया है और इस सूत्र करके वैमानिक देवों की आयु का आस्रव कहा गया है। सराग संयम और संयमासंयम तो सम्यक्त्व के बिना होते ही नहीं है अतः सम्यक्त्व, सरागसंयम और संयमासंयम ये तीन तो वैमानिक देवों की आयु के आस्रव हैं। यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि सूत्र में च शब्द कहने का क्या प्रयोजन है १ यों प्रश्न करने पर तो प्रन्थकार द्वारा यह वक्ष्यमाण उत्तर कहा जाता है।

सम्यक्त्वं चेति तद्धेतु समुच्चयवचोबलात् । तस्यैकस्यापि देवायुःकारणत्वविनिश्चयः ॥१॥

"सम्यक्त्वं च" इस सूत्र में इस देव आयु के हेतुओं का समुखय करने वाले वचन के बल से इस एक सम्यक्त्व को भी देव आयु के कारणपन का विशेषतया निश्चय हो जाता है। अर्थात्—च शब्द करके सरागसंयम आदि का समुखय है। किंतु अकेला भी सम्यक्त्व देव सम्बन्धी आयुः का आसावक है। बात यह है कि कर्म भूमि के मनुष्य या तिर्यक्च जीवों के सम्यक्त्व होगा वह वैमानिक देवों मे ही उपजावेगा हा परभव सम्बन्धी मनुष्य आयु या तिर्यक्च आयु को बांध चुके कर्म भूमिस्य मनुष्य तिर्यक्चों का सम्यक्त्वं मोगभूमि मे घर देवेगा इनके अणुष्ठत या महात्रत नहीं हो सकते है। हा देवों या नारिक्यों का सम्यक्त्व तो कर्मभूमि के मनुष्यों में उत्पादक समझा जाय।

सर्वापवादकं सूत्रं केचिद्वचाचक्षते सित । सम्यक्त्वे न्यायुषां हेतोर्विफलस्य प्रसिद्धितः ॥२॥ तन्नाप्रच्युतसम्यक्त्वा जायंते देवनारकाः। मनुष्येष्विति नैवेदं तद्बाधकमितीतरे॥३॥

## तन्निःशीलव्रतत्वस्य न बाधकमिदं विदुः। स्यादशेषायुषां हेतुभावसिद्धेः कुतश्चन॥४॥

कोई-कोई पण्डित इस सूत्र का यों व्याख्यान कर रहे हैं कि यह सूत्र पिहले कहे गये सभी आयुओं के अपस्व प्रतिपादक सूत्रों का अपवाद करने वाला है। क्यों कि सम्यक्त्व के होते सन्ते अन्य नरक आयु, तिर्यक् आयु, मनुष्य आयु के कारणों के विफल हो जाने की पिसिद्ध है। इसके उत्तर में इतर विद्वान कहते है कि वह केचित् का कहना ठीक नहीं है क्यों कि जिनका सम्यक्त्य भला च्युत नहीं होता है ऐसे देव नारकी जीव मरकर मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं। इस कारण यह सूत्र उस मनुष्यायु के आस्त्रव का बाधक नहीं है। देवो के मनुष्य आयुके बंध की न्युच्छित्त चौथे गुणस्थान में होती है। जब कि मनुष्यित्यंचों के मनुष्य आयु की बंध न्युच्छित्त दूसरे गुणस्थान में हो जाती है। तिस कारण "निःशिलव्रतत्वं च सर्वेषां" सूत्र का यह बाधक नहीं है। यो इतर पंडित कह रहे है क्यों कि शीलव्रत रहितपन को किसी न किसी प्रकार से सम्पूर्ण आयुओं के हेतु हो जाने की सिद्धि हो चुकी है।

## पृथक्सुत्रस्य निर्देशाद्धे तुर्वेमानिकायुषः । सम्यक्त्वमिति विज्ञेयं संयमासंयमादिवत् ॥५॥

इस सूत्र का पृथक् निरूपण करने से सम्यक्त्व वैमानिक देवों की आयु का हेतु है। यह समझ छेना चाहिये जैसे कि संयमासंयम आदिक वैमानिक देवों की आयु का आस्रव कराते है। यहाँ आदि पद से सराग संयम का प्रहण है।

> सम्यन्द्रष्टेरनंतानुबंधिकोधाद्यभावतः। जीवेष्वजीवता श्रद्धापायान्मिथ्यात्वहानितः॥६॥ हिंसायास्तत्स्वभावाया निवृत्तेः शुद्धिवृत्तितः। श्रक्तष्टस्यायुषो देवस्यास्रवो न विरुध्यते॥७॥

सम्यग्दृष्टि जीव के अनन्तानुवंधी क्रोध, मान आदि के कषायों का चद्य रूप से अमाव है तथा मिथ्यात्व कर्म के चद्य की हानि हो जाने से जीवों में अजीवपन या तत्त्वों में अतत्त्वपन की श्रद्धा का विनाश हो गया है। अतः उस मिथ्याश्रद्धा की टेव अनुसार होने वाळी हिंसा की निवृत्ति हो जाने से आत्मा की वृत्ति विशुद्ध हो गयी है। विशुद्ध वृत्ति अनुसार समी आयुओं में प्रकृष्ट हो रही देव संबंधी आयु का आस्रव हो जाना विरुद्ध नहीं पड़ता है। यों युक्तिपूर्वक सूत्रार्थ समझा दिया है।

आयुः कर्म के अनंतर नामकर्म का निर्देश है। शुभ और अशुभ यों नामकर्म दो प्रकार का है। उनमें प्रथम अशुभ नामकर्म के आस्नव की प्रतिपत्ति कराने के लिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# योगवऋता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥२२॥

मनोयोग, वचन योग और काय योग की क़ुटिलता तथा अन्यथा प्रतिपादन करना स्वरूप विसंवादन ऐसे-ऐसे कारण अशुभ नाम कर्म के आस्त्रव हैं।

कायवाङ्मनसां कौटिल्येन वृत्तियोंगवक्रता, विसंवादनमन्यथा प्रवर्तनं । योगवक्रतैवेति चेत्, सन्यः, किंत्वात्मांतरेऽपि तद्भावप्रयोजकत्वात्पृथग् वचनं विसंवादनस्य । चश्चब्दोऽजुक्तसम्रु-च्चयार्थः तेन तज्जातीयाशेषपरिणामपरिग्रहः । क्रुतोऽशुभस्य नाम्नोऽयमास्रव इत्याह—

काय, वचन, मनों की क़ुटिलपने करके वृत्ति होना योगवक़ता है यथार्थ मार्ग से दूसरे ही प्रकारों करके दूसरों को प्रवर्तावना विसंवादन है। यदि यहाँ कीई यों आक्षेप करे कि यह विसंवादन तो योगवक्रता ही है क्योंकि दूसरो को धोखा देने में स्व के योगों की कुटिलता हो ही जाती है। प्रन्थ-कार कहते हैं कि यों तुम्हारा कहना सत्य है। जब तक मैं उत्तर नहीं देता हूं तब तक सत्य सारिस्ता जचता है। उत्तर करने पर आक्षेप की धिजायां उड़ जायंगी, बात यह है कि विसंवादन में अवश्य योगवकता होती है फिन्तु दूसरे जीवों में भी उस कौटिल्यभाव का, प्रयोजक होने से विसंवादन का पृथक निरूपण किया गया है। कोई दूसरा जीव स्वर्ग मोक्ष की साधक क्रियाओं में प्रवर्त रहा है। उसको अपनी विपरीत काथिक, थाचिक, मानसिक चेप्राओं से धोखा देता है कि तुम इस प्रकार मत करो यों मेरे कथनानुसार करो। ऐसी कुटिलतया अवृत्ति कराना विसंवादन है। अपनी आत्मा में ही क्कुटिल्रता योगवकता कही जाती है और दूसरों में करायी गयी क्रुटिल्रता विसंवादन है। यह इन दोनों का भेद है। इस सूत्र मे पढ़ा हुआ च शब्द तो नहीं कहे जा चुके कारणों का समुख्यय करने के छिये है तिस च शब्द करके उन योगवक्रता या विसंवादन को जाति वाले अशेषपरिणामों का परिप्रह हो जाता है अर्थात् च शब्द करके पिशुनता, हमाहोल स्वभाव, झूंठे बांट, नाप वनाना, फ्रित्रम सोना, मणि, रत्न बनाना, झूंठी गवाही देना, यत्र, पीजरा आदि का निर्माण करना, ईंट पकाना, कोयला बनाने का व्यापार करना, आदि का समुच्चय हो जाता है। यहाँ कोई तर्क करता है कि किस युक्ति से यह अशुभ नाम कर्म का आस्रव होरहा समझ लिमा जाय इस प्रकार तर्क उपस्थित होने पर प्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर वार्तिक को कहते हैं।

#### नाम्नोऽशुभस्य हेतुः स्याद्योगानां वक्रता तथा । विसंवादनमन्यस्य संक्लेशादात्मभेदतः ॥१॥

अन्य जीव को संक्लेश उपजाने से और अपने में संक्लेश होने से भेद को प्राप्त हो रहे ये योगों की वक्रता तथा विसवादन तो अशुम नाम कर्म के हेतु हो सकते हैं। संक्लेश हो जाने से पाप कर्म का वंघ हो जाना साधा जा चुका है।

अशुस नाम कर्म का आस्रव कहा जा चुका है। अब शुभ नाम कर्म का आस्रव क्या है १ ऐसी जिझासा प्रवर्तने पर सूत्रकार भगवान् अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

### तद्विपरीतं शुभस्य ॥२३॥

उप योगवक्रता से विपरीत अर्थात् काय, वचन, मनों का ऋजुकर्म तथा विसंवादन से विपरीत अविसंवादन ये शुभ नाम कर्म के आस्नव है। पूर्व सूत्र के च शब्द की अनुष्टृत्ति अनुसार उन समुचितों के विपरीत हो रहे साधर्मियों का दर्शन, संसारमीक्ता, प्रमादवर्जन आदि का भी समुचय कर छिया जाता है।

### ऋजुयोगताऽविसंवादनं च तद्विपरीतं । कुतस्तदिखलं शुमस्य नाम्नः कारणमित्याह—

म , वचन, काय के योगों का ऋजुपना और अविसंवादन ये दोनो उस पूर्व सूत्रोक्त से विपरीत हैं जो कि शुभ नाम कर्म के आस्रव हैं। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि किस कारण से वे योगऋजुता आदि सम्पूर्ण इस शुभ नाम कर्म के आस्रव हैं विवाधो। यो तर्क उपस्थित होने पर प्रन्थकार वार्तिक द्वारा उत्तर कहते हैं।

# ततस्तद्विपरीतं यरिंकचित्तत्कारणं विदुः। नाम्नः शुभस्य शुद्धारमविशेषत्वावसायतः॥१॥

तिस कारण उन योग्यवकता आदि से जो कुछ भी विपरीत क्रियाये हैं वे सब शुभ नामकर्म के कारण हैं। ऐसा पण्डित समझ रहे हैं (प्रतिज्ञावाक्य) क्योंकि आत्मा की विशेष शुद्धि का निर्णय हो रहा है। अर्थात् विशुद्धि के अंग होने से योगों की सरछता आदि से पुण्य स्वरूप शुभ नाम कर्म का आस्रव हो जाना न्याय प्राप्त है।

अब कोई पूछता है कि शुभनाम कर्म के आस्रव की विधि इतनी ही है ? अथवा कोई और विशेषता है ? ऐसी दशा में कहा जाता है कि जो अनंत अनुपम प्रमाव वाला, अचित्य विशेष विभूतियों का कारण, वीनों लोक में विजय करने वाला, यह तीर्थकर नाम कर्म है उसके आस्रव की विधि में विशेषता है। तिस पर जिज्ञासु पूंछता है कि यदि इस प्रकार है तो उस तीर्थकर नाम कर्म के आस्रवों को शोध कहिये। इस कारण सूत्रकार तीर्थकर नाम कर्म के आस्रवों का प्रकृपण करने के लिये इस अगिले सूत्रकों कहते है।

# दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वतीचारोऽभीक्ष्ण-ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वैयावृत्य-करगमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापिरहागिर्मार्ग-प्रभावना प्रवचनवत्सलत्विमिति तीर्थकरत्वस्य ॥२४॥

भगवान् अर्ह्त परमेष्ठी द्वारा उपितृष्ट किये गये मोक्षमार्ग मे रुचि होना दर्शन विशुद्धि है। ज्ञान आदि अथवा ज्ञानवान् आदि में आदर करना विनयसम्पन्नता है। अहिंसा आदि व्रतों में और क्षमा आदि शिलों में निर्दोष प्रवृत्ति करना शोलव्रतेष्वनतीचार है। ज्ञान भावना में सदा उपयुक्त बने रहना अमीक्ष्णज्ञानोपयोग है। संसार के दुःखों से नित्य भयभीत रहना संवेग है। दूसरों को प्रीति करने वाले स्व का यथाशक्ति त्याग करना दान है। शक्ति को नहीं छिपाकर मोक्षमार्ग के अविरोधी

कायक्लेश का करना तप हैं। गुणवान् जीवों के ऊपर दुःख पहने पर निर्दोप विधि करके उस दुःख का परिहार करना वैयानृत्य है। अहँत, आचार्य, उपाध्याय और शास्त्र में मावविशुद्धि युक्त अनुराग करना मिक्त है। छह आवश्यक कियाओं में काल का अतिक्रमण नहीं कर प्रवर्तना आवश्यकापरिहाणि है। विलक्षण ज्ञान, उत्कृष्टतपश्चर्या, जिन पूजा आदि विधियों करके जैन धर्म का प्रकाश करना मार्गप्रभावना है। जैसे नयी व्याई हुयी गाय का अपने वछड़े पर अनुपम स्तेह होता है उसी प्रकार अपने साधर्मी माइयों को देख कर या प्रकृष्ट वचन वाले विद्वानों का प्रसंग मिलने पर स्तेहाई चित्त हो जाना प्रवचन वत्सलता है। ये सोलह कारण सम्पूर्ण होयं अथवा दर्शन विशुद्धि के साथ अकेले दुकेले भी होयं, समीचीन मावना किये गये संते तीर्थकर नाम कर्म के आस्रव हेतु समझ लेने चाहिये।

#### के पुनर्दर्शनविशुद्धधादय इत्युच्यते;—

कोई शिष्य पूँछता है कि दर्शन विशुद्धि आदिक फिर कौन हैं १ ऐसा प्रश्न प्रवर्तने पर प्रन्थकार द्वारा उत्तर वार्तिकों करके समाधान कहा जाता है।

> जिनोपदिच्टे नैय थ्यमोक्षवत्मन्यशंकनं। अनाकांक्षणमप्यत्रामुत्र चैतत्फलाप्तये॥१॥ विचिकित्सान्यदृष्टीनां प्रशंसा संस्तवच्युतिः। मौढ्यादिरहितत्वं च विशुद्धिः सा दृशो मता॥२॥

श्री अहूँ त परमेष्ठी भगवान् करके उपदेशे गये निर्श्वन्थपना स्वरूप मोक्षमार्ग में जो शंकादि रिहत रिच करना है वह सम्यग्दर्शन की विशुद्धि मानी गयी है। जिस दर्शनविशुद्धि में सातमय, अथवा यह जिनोपितृष्ट तत्त्व है या नहीं यों शंका का निराकरण कर दिया जाता है। इह छोक और परछोक में अमुक फल की प्राप्ति के लिये भोगोपभोगों की आकांक्षा भी हट जाती है। गुणों में प्रीति करते हुये ग्लानि की च्युति हो जाती है। अन्यमिश्यादृष्टियों की प्रशंसा और मली स्तुति की प्रच्युति हो जाती है। मृदता आदि से रिहतपना है। यों निःशंकितत्व, निःकांक्षता, विचिकित्साविरह, अमृददृष्टिता, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना ये आठ अंग पाये जाते हैं। वह दर्शन की विशुद्धि आम्नायधारा से मान्य चली आ रही है। ये असंख्य जीव जिनशासन के अवलम्ब बिना नरक, निगोद, गर्त में ह्ववते जारहे हैं। इनका उद्धार कैसे किया जाय हिस प्रकार संसार समुद्र से उतारने की तीत्र भावना इसके बनी रहती है।

संज्ञानादिषु तद्वत्यु चादरोऽर्थानपेक्षया। कषायविनिवृत्तिर्वा विनयेर्मुनिसंमतेः॥३॥ सम्पन्नता समाख्याता मुमुक्षूणामशेषतः। सददृष्ट्यादिगुणस्थानवर्तिनां स्वानुरूपतः॥४॥

समीचीन झान, चारित्र, आदि गुणों में और उन गुणवाले पुरुषों में किसी प्रयोजन की नहीं अपेक्षा करके जो आटर करना है वह विनय है। मुनियों के द्वारा श्रेष्ठ मानी गयी विनयों करके जो सम्पत्तियुक्तता है वह विनयसम्पन्नता अच्छी बखानी गयी है। अथवा अभिमान आदि कषायों की विशेपरूप से निवृत्ति होजाना विनय है। सम्यग्दृष्टि, विरताविरत, आदि गुणस्थानों में वर्त रहे सम्पूर्ण मोक्षा-भिलापी जीवों की अपने-अपने अनुरूप योग्यता करके विनय करना आवश्यक माना गया है। अर्थात् जैसे धनसम्पत्ति से युक्त होरहा अभिमानी धनाल्य अपने को सम्पन्न समझता रहता है उसी प्रकार विनीत पुरुष भी अपनी विनय-सम्पत्ति से सदैव आत्मगौरव युक्त समझे। कदाचित् भी गुरु आदि में अविनय का प्रसंग नहीं आने देवे। उसकी दृष्टि, शरीर, क्रिया, मनोवृत्ति में सर्वदा विनय झलकता रहे।

> सच्चारित्रविकल्पेषु व्रतशिलेष्वशेषतः। निरवद्यानुवृत्तिर्यानितचारः स तेषु वै॥५॥ संज्ञानभावनायां तु या नित्यमुपयुक्तता। ज्ञानोपयोग एवासी तदाभीच्णं प्रसिद्धितः॥६॥

समीचीन चारित्र के भेद-प्रभेद होरहे अहिंसादि व्रतों में और उनके परिपालक क्रोधत्याग, मीक्त्वत्याग आदि शीलों में परिपूर्णरूप से जो निर्दोप शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति करना है वह निश्चय कर उन शीलव्रतों में अनतीचार कहा जाता है। श्रावकों को दिग्वरित आदि सात शीलों में अतीचार नहीं लगने देना चाहिये। सम्यग्ज्ञान की भावना में जो नित्य ही उपयुक्त बने रहना है वही तो उस समय अमीक्ष्ण ज्ञानोपयोग प्रसिद्ध होरहा है।

### संसाराद्भीरुताभीक्ष्णं संवेगः सद्धियां मतः। न तु मिथ्यादृशां तेषां संसारस्याप्रसिद्धितः॥७॥

श्रेष्ठ विचारवान् पुरुषों की जो संसार से सदा भयभीतता है वह सम्यग्झानियों के यहाँ संवेग माना गया है। मिध्यादृष्टियों के यहाँ तो संवेग गुण बनता ही नहीं है क्योंकि उन एकान्तवादियों के यहां संसारतत्त्व की प्रसिद्धि नहीं है। पाप से तो वह डरेगा जो पाप को पाप समझेगा। मळ का कीड़ा मळ में ही आसक्त बना रहता है।

#### शक्तितस्त्याग उद्गीतः प्रीत्या स्वस्यातिसर्जनं । नात्मपीडाकरं नापि सम्पत्त्यनतिसर्जनं ॥८॥

शक्ति से त्याग वह कह दिया जाता है जो कि प्रीति से अपने धन का परित्याग करना है। शक्ति से अधिक दान करने पर अपने को पीढ़ा उपजती है और अत्यल्प देने से कृपणता आती है अतः वह दान अपने को पीढ़ा करने वाला नहीं होना चाहिये। साथ ही सम्पत्ति का अत्याग करना भी नहीं होना चाहिये। यथायोग्य दान करना शक्तितस्त्याग है।

## अनिगृहितवीर्यस्य सम्यग्मार्गाविरोधतः। कायक्लेशः समाख्यातं विशुद्धं शक्तितस्तपः॥९॥

अपने वल, वीर्य को नहीं छिपारहे पुरुष का समीचीन मोक्षमार्ग के अविरोध से जो काय-क्लेश का अनुष्ठान करना है वह पूर्व आचार्यों द्वारा विशुद्ध होरहा शक्तितस्तप अच्छा वखाना जा चुका है।

#### भाण्डागाराग्निसंशांति समं मुनिगणस्य यत् । तपःसंरक्षणं साधुसमाधिः स उदीरितः ॥१०॥

जिस प्रकार सम्पत्ति के मण्डार घर में आग लग जाने पर शीव्र ही उसका उपशम किया जाता है क्योंकि अन्य स्थानों की अपेक्षा वह मण्डारा बहुत उपकारक है। इसी के समान मुनि समुदाय के निर्द्रन्द्र तपश्चरण के उत्पर यदि किसी प्रकार से विघ्न उपस्थित हुआ होय तव उस तप का जो समी-चीनतया रक्षण करना है वह साधुसमाधि कही गयी है।

#### गुणिदुःखनिपाते तु निरवद्यविधानतः। तस्यापहरणं प्रोक्तः वैयावृत्त्यमनिंदितं॥१९॥

गुणवाले साधु पुरुषों के ऊपर दुःख पड़ जाने पर निर्दोष विधि से जो उस दुःख का परिहार करना है वह तो निंदा रहित हो रहा वैयावृत्य अच्छा कहा गया है।

> अर्हत्स्वाचार्यवर्येषु बहुश्रुतयतिष्विष । जैने प्रवचने चापि भक्तिः प्रत्युपवर्णिता ॥१२॥ भावशुद्धयायुता शश्वद्नुरागपरेरलं । विपर्यासितचित्तस्याप्यन्यथाभावह।नितः ॥१३॥

श्री अर्ह्न परमेष्ठियों में और श्रेष्ठ आचार्य महाराजों मे तथा बहुत शास्त्रों के जानने वाले उपाध्याय यितयों मे एव जिनोक्त प्रवचन यानी शास्त्रों में भी जो सदा अनुराग में तत्पर होरहे मन्य जीवों करके भावशुद्धि से युक्त होरही अत्यर्थ मिक्त की जाती है वह अर्ह्त आदि की भिक्त बखानी गयी चली आरही है। मिक्त की विशेषता यह है कि जिन पुरुषों के चित्त मिध्याझान करके विपर्यास को प्राप्त होरहे हैं उनके अन्य प्रकारों से होरहे मिध्याभावों की हानि उस भिक्त करके हो जाती है।

#### आवश्यकियाणां तु यथाकालं प्रवर्तना । आवश्यकापरिहाणिः षण्णामपि यथागमं ॥१४॥

सम्पूर्ण सावद्य क्रियाओं का त्याग कर तित्त का एक आत्मानुभव में छगाये रखना सामायिक है। चौबीस तीर्थंकरों के गुणों का श्रद्धापूर्वंक विचार करना स्तव है। वो आसन वाली और वारह आवर्त वाली, तथा चार शिरोनति द्वारा नमस्कार वाली, शारीरिकक्रिया करते हुये मन,वचन, कायकी शुद्धना पूर्वक देव, शास्त्र, गुरु की वंदना करना वन्दना है। पिहले छगे हुये दोपो की निवृत्ति करना प्रतिक्रमण है। भविष्य में आनेवाले संभाल्यमान दोपो का प्रथम से ही त्याग कर देना प्रत्याख्यान है। काल की मर्यादा कर शरीर मे ममत्व माव की निवृत्ति कर देना कायोत्सर्ग है। इस प्रकार इन छैओं भी आवश्यक क्रियाओं का (मे) यथायोग्य काल में आगम विधि अनुसार प्रवृत्ति करते रहना तो आवश्यकापरिहाणि है।

# मार्गप्रभावना ज्ञानतपोऽहत्यूजनादिभिः। धर्मप्रकाशनं शुद्धबोदधानां परमार्थतः॥१५॥

उत्कट झान का अभ्यास करना, उम तपश्चरंण करना, प्रतिष्ठान पूर्वक जिनपूजन करना, विशाल चैत्यालय निर्माण, उद्भट शास्त्रार्थ, प्रकृष्ट वक्तृता, आदि विधानों करके शुद्ध हृदय वाले बुद्धि-शाली पुरुषों का जो जैन धर्म का प्रकाश करना है वह परमार्थ रूप से ठोस मार्ग प्रभावना नाम की मावना है।

## वरसल्रतं पुनर्वरसे धेनुवर्त्संप्रकीर्तितं। जैने प्रवचने सम्यक्छूद्धानं ज्ञानवरस्विप ॥१६॥

जिस प्रकार सकुत्प्रसूता गाय अपने बच्चे में अकृत्रिम स्नेष्ट करती है उसीप्रकार जिनमतानु-यायी अच्छे वचन वाले विद्वानों में और समीचीन श्रद्धान ज्ञान वाले साधर्मी पुरुषों में भी जो पुनः-पुनः प्रमोदबहुलवत्सलता करना है वह प्रवचनवत्सलत्व मावना अच्छी कही गयी है।

अथ किमेते दर्शनविशुद्धचादयः षोडशापि सम्रुदितास्तीर्थकरत्वसंवर्तकस्य नामकर्मणः पुण्यास्त्रवः प्रत्येकं वेत्यारेकायामाह—

अब यहां कोई शंका उठाता है कि क्या ये दर्शन विशुद्धि, विनय सम्पन्नता, आदि सोलहों भी भावनाये समुदित होकर तीर्थकरत्व का सम्पादन करने वाले पुण्यस्वरूप नाम कर्म के आस्रव हैं १ अथवा क्या षोढश भावनाओं में प्रत्येक भो तीर्थकरत्व पुण्यनाम कर्म का आस्रव है १ बताओ। इस प्रकार आशंका उपस्थित होने पर प्रन्थकार उत्तर को कहते हैं।

हग्विशृद्धचाद्यो नाम्नस्तीर्थक्कत्त्रस्य हेतवः। समस्ता व्यस्तरूपा वा हिन्वशुद्धचा समन्विताः॥१७॥ सर्वातिशायि तत्पुण्यं त्रे लोक्याधिपतित्वकृत्। प्रवृत्त्यातिश्यादीनां निर्वर्तकमपीशितुः ॥१८॥

समस्त यानी पूरी सोछहों अथवा व्यस्त यानी प्रत्येक भी दर्शन विशुद्धि आदिक भावनाये तीर्थकरत्व नामकर्म की हेतु हैं किन्तु वे दर्शन विशुद्धि से भछे प्रकार अन्वित होनी चाहिये। "सम्मेव तित्थबन्धो" वह तीर्थकरत्व नाम कर्म का पुण्य, सम्पूर्ण दिव्यविभूतियों में सर्वोत्छ्रष्ट महान् अतिशय को धारने वाछा है और तीनो छोको को जीत कर तीर्थकर भगवान् में जैछोक्य के अधिपतित्व को स्थापित करने वाछा है। साथ ही अनन्त सामर्थ्य युक्त होरहे परमेश्वर जिनेन्द्र देव के प्रवृत्ति करके अतिशय आदिको का सम्पादक भी वह तीर्थकरत्व पुण्य है। अर्थात् तेरहमे, चौदहमे गुणस्थानों में तीर्थकरत्व प्रकृति का उदय है। तीर्थकरत्व के साथ अविनामाव रखने वाछो अन्य प्रशस्तप्रकृतियों का

चदय तो गर्भ, जन्म अवस्था से ही है जिनोंने पूर्व जन्म में ही तीर्थकरत्व को बांघ लिया है उनको कुछ पिहले जन्म से ही विशेषताये होने लग जाती हैं तेरहवें गुणस्थान में तो शतयोजन सुभिक्ष, आकाशगमन, चनुर्भुखदर्शन आदि कितने ही अतिशय उपज जाते हैं। तीर्थकरत्व का सबसे बढिया कार्य तो असंख्य जीवों को तत्त्वोपदेश देकर मोक्षमार्ग में लगा देना है। तीर्थंकर महाराज से ही धर्मतीर्थं की प्रवृत्ति होती है।

अत एव शुमनाम्नः सामान्येनास्रवप्रतिपादनादेव तीर्थकरत्वस्य शुमनामकर्मविशेषास्रव-प्रतिपत्ताविप तत्त्रतिपत्तये स्त्रमिदम्रुक्तमाचार्यैः। सामान्येऽन्तर्भूतस्यापि विशेषार्थेना विशेषस्यानु-प्रयोगः कर्तव्य इति न्यायसद्भावात् ॥

इस ही कारण से अर्थात् इन संसारी जीवों के लिये महान् उपकारक होने से सर्वोत्कृष्ट तीर्थ-करत्व का आस्नावक सबसे बड़ा सूत्र कहा है। यद्यपि "तव्विपरीतं शुमस्य" इस सूत्र द्वारा सामान्य करके शुम नाम कर्म के आस्नव का प्रतिपादन कर देने से ही शुम नाम कर्म के विशेष होरह् तीर्थंकरत्व कर्म आस्नव की प्रतिपत्ति हो सकती थी तथापि उस सर्वातिशायि पुण्य की प्रतिपत्ति कराने के लिये इस सूत्र को आचार्यों ने पृथक् कह दिया है। सामान्य में अन्तर्भूत हो चुके विशेष का भी विशेष के अभिलापी पुरुष करके स्वतंत्रतया उस विशेष का पुनः प्रयोग कर देना चाहिये इस प्रकार के न्याय का सद्भाव है। "न्नाध्रणविशिष्ट न्याय" अथवा "जिनेन्द्रदेवमहावीर" न्याय प्रसिद्ध हैं। इन लैकिकन्यायों अनुसार जगदु-पकारी और जड़ कर्मों की भी प्रशंसा करा देने वाली तीर्थंकरत्व प्रकृति का पृथक् सूत्र द्वारा निरूपण करना सद्भवय सूत्रकार का समुचित प्रयास है।

नामकर्म के आस्नव का कथन कर चुकने पर गोत्र कर्म का आस्नव वक्तन्य हुआ वहां "दुर्जनं प्रथमं सत्कुर्यात्" इस न्याय अनुसार पिहले नीच गोत्र के आस्नव का निरूपण करने के लिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

## परात्मिनदाप्रशंसे सदसद्गुरगच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य ॥२५॥

पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना तथा विद्यमान होरहे गुणों को ढक देना और नहीं विद्यमान होरहे दोषों को प्रकट करना ये सब नीचैगींत्र कर्म के आस्नावक कारण हैं।

दोषोद्भावनेच्छा निंदा, गुणोद्भावनामिप्रायः प्रशंसा, अनुद्भृतवृत्तिता छादनं, प्रतिबंधका-भावे प्रकाशितवृत्तितोद्भावनं, गूयते तदिति गोत्रं, नीचैरित्यधिकरणप्रधानशब्दः । तदेवं परात्म-नोर्निदाप्रशंसे सदसद्गुणयोष्ट्रछादनोद्भावने नीचैगोत्रस्यास्तव इति वाक्यार्थः प्रत्येयः । क्रुन एत-दित्याह—

सत्य अथवा असत्य दोषों के प्रकट करने की इच्छा निंदा कहीं जाती है। सद्भूत या असद्भूत गुणों के प्रकट करने का असिप्राय रखना प्रशंसा है। प्रसिद्ध नहीं होने देना यानी छिपाये रखने का व्यवहार रखना आच्छादन है। प्रतिबंधक कारण का असाव होने पर प्रकाशित हो जाने की प्रवृत्ति करना उद्भावन है। जो व्यवहारी पुरुषों करके बोला जारहा है इस कारण वह गोत्र है। नीचैः यह शब्द अधिकरण की प्रधानता रखने वाला है। तिस कारण इस सूत्र वाक्य का अर्थ इस प्रकार समझ लिया जाय कि पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के सद्गुणों का तिरोभाव करना और अस-द्गुणों का आविर्भाव करना ये आत्मा को नीचे स्थान में करने वाले नीचैगोंत्र कर्म के आस्नव है। यहाँ कोई तर्क उठाता है कि किस युक्ति से ये सूत्रोक्त उद्देश्यविषयदल संगत होरहे है शब्ताओ। ऐसा चोद्य उपस्थित होने पर प्रन्थकार इस अग्निम वार्तिक को कहते है कि—

## परनिंदाद्यो नीचैगोत्रस्यास्रवणं मतं। तेषां तद्नुरूपत्वाद्न्यथानुपपत्तितः॥१॥

परिनंदा आदिक तो (पक्ष ) नीचैगोंत्र कर्म का आस्रव कराने वाले माने गये है (साध्य) क्योंकि उन परिनंदा आदि को उस नीचगोत्र के आस्रव करने की अनुकूलता प्राप्त है। (हेतु) अन्यथा यानी नीचगोत्र के आस्रावक होने के विना उस तद्नुकूलता को असिद्धि है (अविनाभाव प्रदर्शन) यों अनुमान मुद्रा करके सूत्रोक्त सिद्धांत पुष्ट कर दिया है।

नीचगोत्र का आसव कहा जा चुका है। अब उच्च गोत्र के आसव की विधि क्या है १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# तद्विपर्ययो नीचैवृ त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥

चन नीचगोत्र के आस्नावक कारणों से विपरीत होरहे अर्थात् आत्मनिंदा, परप्रशंसा, सद्गुण चद्भावन, असद्गुणछादन, तथा गुणी पुरुषों से विनय करते हुये अवनत रहना और विज्ञान आदि का मद नहीं करना ये उत्तरवर्ती यानी उचगोत्र के आस्नावक हेतु हैं।

नीचैगोंत्रस्यास्रवप्रतिनिर्देशार्थस्तच्छब्दः, विपर्ययोऽन्यथाष्ट्रत्तिः, गुरुष्ववनतिनीचैर्ट्टतिः, अनदंकारतानुत्सेकः । त एते उचैगोंत्रस्यास्रवा इति सम्रुदायार्थः ॥ कथमित्याह—

तत् शब्द पूर्वपरामर्शक होता है। इस सूत्र में पूर्व सूत्रोक्त नीचैगींत्र के आस्रव कारणों का प्रतिनिर्देश करने के लिये तत् शब्द कहा गया है। अन्य प्रकार करके वृत्ति करना विपर्यय है। गुणों से उत्कृष्ट होरहे गुरुजनों में विनय करके अवनित यानी नम्न बने रहना नीचैवृत्ति है। विज्ञान, तपश्चर्या, चारित्र आदि गुणों करके उत्कृष्ट होरहे भी सत्पुरुप का जो विज्ञान आदि प्रयुक्त मद नहीं करना है वह अनुत्सेक कहा जाता है। ये सब लोक प्रसिद्ध होरहे कारण उच्चेगींत्र के आस्रव है। यह इस सूत्र के वाक्यों का समुदाय कर अर्थ कर दिया गया है। यहाँ कोई चोद्य उठता है कि आप जैनों की वात केवल आज्ञा सिद्ध मान ली जाय श्वयवा उक्त सूत्र के अभिमत सिद्धान्त में कोई युक्ति भी है श्विद है तो वह किस प्रकार है ऐसी तर्कणा उपस्थित होने पर प्रन्थकार इस वक्ष्यमाण वार्त्तिक को कहते है।

#### उत्तरस्याम्नवः सिद्धः सामर्थ्यात्तद्विपर्ययः। नीचैर्द्वत्तरनुत्सेकस्तर्थवामलविष्रहः॥१॥

जिस ही प्रकार परिनेदा आदिक नीचगोत्र के अनुरूप होरहे नीचगोत्र के आस्नव हैं उस ही प्रकार उनते निपरीत होरहे परप्रशंसा आदिक तो उत्तर गोत्र के आस्नव हैं। यह वात निशेष युक्ति का प्रतिपादन किये विना सामर्थ्य से सिद्ध हो जाती है। तिस ही प्रकार नीचैर्ट्टीत और अनुत्सेक भी उच्चगोत्र के आस्नव हैं। उक्त सिद्धान्त का शरीर निर्मेल हैं कोई दोष नहीं हैं अथवा निर्दोप साधनों करके सनःशुद्धि और आत्मगुद्धि का कारण शरीर की शुद्धि बनाये रखना यह भी उच्चगोत्र का आस्नव है।

यथैव हि नीचैगोत्रानुरूपो नीचैगोत्रिस्यास्रवः परनिंदादिस्तथोच्चैगोत्रानुरूपः परप्रशंसा-दिरुच्चैगोत्रस्येति न कश्चिद्विरोधः।

कारण कि जिस ही प्रकार नीचगोत्र के अनुकूछ होरहे परनिंदा आदिक नीचगोत्र के आसव कह दिये हैं। तिस ही प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों में पाये जारहे ऊँचे गोत्रों के अनुरूप हुये परप्रशंसा, आत्मनिंदा आदिक तो रखगोत्र के आसव हैं। यों छौकिक और शाखीय न्याय से इस सूत्रोक सिद्धौत का कोई विरोध नहीं आतः है। उक्त वार्तिक में इस सूत्रोक्त का अनुमान बनाया जा सकता है। वर्क-रसिक विद्वानों को प्रत्यक्षित या आगमगम्य विषयों में भी अनुमान प्रयोग अमिरूप जचता है। गोत्र-कर्म के अनन्तर निर्दिष्ट किये गये आठवें अन्तराय कर्म का आस्नव क्या है । ऐसी ब्रुमुत्सा प्रवर्तने पर परोपकारी सूत्रकार इस अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

#### विघ्नकरगमन्तरायस्य ॥२७॥

दान आदि शुभ कार्यों मे विष्न कर देना अन्तराय कर्म का आस्नव है। दानादिविहननं विष्नः तस्य करणं दानाद्यंतरायस्यास्रवः प्रत्येयः। कुत इत्याह—

वान आदि अर्थात् दान, लाम, भोग, अपसोग और वीर्य का विशेषतयां हनन करना विघ्न है उस विघ्न का करना दानान्तराय, लामान्तराय आदि अन्तराय कर्मों का आस्त्रव कारण होरहा समझ लेना चाहिये, किस कारण से या किस युक्ति से इस सूत्र का कहा हुआ विषय पर्यालोचित समझा जाय १ ऐसी जिझासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तरवर्ती दो वार्तिकों को कहते हैं।

सर्वस्याप्यंतरायस्यासूवः स्यात्प्राणिनामिह् । विद्नस्य कारणात्तस्य तथायोग्यत्वनिश्चयात् ॥१॥ प्रवर्तमानदानादि प्रतिषेधस्य भावना । आस्त्रावकोऽन्तरायस्य दृष्टतद्भावना यथा ॥२॥ इन दान, लाभ, आदि में विघ्न कर देने से प्राणियों के सभी अन्तराय कर्मों का आसव हो जायगा (प्रतिज्ञा) तिस प्रकार कार्यकारणभाव की योग्यता का निश्चय होने से (हेतु) जिस प्रकार कि दान आदि में प्रवृत्ति कर रहे पुरुप की क्रियाओं में उन दानादि के प्रतिषेध की भावना करना अन्तराय कर्म का आसावक है देखे जा रहे पदार्थ में उसकी भावना करना भी पौद्गलिकपदार्थ का आसावक है (दृष्टान्त) यों निर्दोप अनुमान से उक्त सूत्र का प्रमेय पुष्ट हो जाता है। विज्ञान की दृष्टि से पौद्गगिलक शक्तियों का विचार करो दीन, नादिदा पुरुप मीठे व्यञ्जन की ओर लालसा से देखता है, कामुक जन सुन्दरी कामिनी की ओर टकटकी लगा कर देखता है, सुन्दर बच्चे को दृष्टि लग जाती है इत्यादि रहस्यों का विन्तन करो।

इति करणानुवृत्तेः सर्वत्रानुक्तसंग्रहः । तेन विघ्नकरणजातीयाः क्रियाविशेषाः । प्रभूतस्वं प्रयच्छति प्रभौ स्वल्पदानोपदेशादयोऽपि दानाद्यंतरायास्रवाः प्रसिद्धा भवन्ति ।

"भूतवृत्यनुकम्पा" आदि सूत्र में इति शब्द उपात्त किया ग्या है। इति का अर्थ प्रकार है यानी इस प्रकार के अन्य भी कारण इन-इन कर्मों के आस्त्रव हो सकते हैं। 'दिहलीदीपक" न्याय से इति शब्द का 'तत्प्रदोप'' "दुःखशोक" "कषायोदयात्" "वह्वारंम" "मायातैर्यग्योनस्य" आदिक सभी कर्मा-स्रव के प्रतिपादक सूत्रों में अन्वय हो जाता है। उन-उन सूत्रों में कहे गये कारण तो उपलक्षण हैं। प्रकार अर्थ वाले इति शब्द करके प्रदोप आदि के साथ आचार्य या उपाध्याय के प्रतिकृत हो जाना, अकाल में अध्ययन करना, श्रद्धा नहीं रखना, मिथ्या उपदेश देना, आदि का प्रहण हो जाता है। दुःख, शोक, आदि के साथ अशुभ प्रयोग, अंगोपांगछेदन, तर्जन, विश्वासघात, विपमिश्रण, यंत्र, पीजरा बनाना, आदि का संप्रह हो जाता है। भूतानुकम्पा आदि के साथ अहैत पूजा, विनण्प्रधानता आदि गुण भी पकड़ लिये जाते हैं। केविल अवर्णवाद के साथ जैनधर्म में अश्रद्धा, जिनोक्त सिद्धान्त में संशय रखना, समीचीन उपदेश से सर्वथा विपरीत ही प्रवृत्ति करना, एकान्त पक्ष का आग्रह किये जाना आदि का प्रहण किया जा सकता है। चारित्रमोह के आस्नावक हेतुओं में तपस्वी जनों की निंदा करना, हास्य-शीलता, शोकप्रधानता, आदि भी गिन लिये जाते हैं। नरक आयु के कहे गये आस्नव कारण भी उपलक्षण है। इति शब्द द्वारा शैल भेद सदृश कोध करना, प्राणिघात, पर धन हरण, आदि भी ले लिये जाते हैं। तिर्यंच आयु का आस्रव माया के कह देने मात्र से, अधर्म का उपदेश, जातिकुळशीळदूषण आदि का संग्रह हो जाता है। अल्प आरंभ और अल्पपरिग्रह के साथ ही प्रकृतिभद्रता, मार्चव, आर्जव, बालुका राजि के सदश क्रोध करना, अधिक घोलने की देव नहीं रखना, उदासीनता आदि भी प्रहण करने योग्य हैं। सराग संयम आदि के साथ सद्धर्म श्रमण, प्रोषघोपवास भी संप्रहणीय हैं। योग वक्रता आदि सूत्र में च शब्द या इति शब्द करके अस्थिरचित्तस्वभाव, झूंठे नाप-तोल रखना, झूंठ बोलने की टेव, अधिक बकवाद, उद्यान विनाश, आदि का समुखय समझ लिया जाय। ''तद्विपरीतं शुभस्य'' इस सूत्र में भी धार्मिक दर्शन, संसारभीरता, प्रमादवर्जन आदि अनुक्त भी परणितयों का संप्रम कर लिया जाता है। दर्शन विशुद्धि आदि सोल्ह भावनाये तो नियत ही है। सदा जैनत्व के बढते रहने की भावना रखना, परोपकार करना, प्रशस्त कार्यों में आत्मवल वढाना, सम्पूर्ण संसारी जीवों के हित की भावना रखना ये परणतियां सोछइ कारणों से ही गर्भित हो जाती हैं। परनिंदा आदि के साथ जाति असिमान, कुलाभिमान, गुरु का तिरस्कार करना, आदि भी पकड़ लिये जाते हैं। उच्चगोत्र के आस्नावक हेतुओं में घर्मात्माओं की सेवा, उद्धतता नहीं करना आदि प्रकार भी छे छिये जाते हैं। इस "विघ्नकरणमंतरायस्य"

सूत्र में भी इति शब्द की अनुषृत्ति हैं अतः पंचेन्द्रियों के विषय में किसी को विष्न ढाल देना, धर्म का व्यवच्छेद करना, पात्र को आश्रय न देना, गुह्य अंग को छेदना, आदि अनुक्त पदार्थों का संग्रह हो जाता है। जब कि इति शब्द के करने की अनुषृत्ति हो जाने से सभी सूत्रों में अनुक्तों का संग्रह हो रहा है तिस कारण विष्न करने की जातिवाले जितने भर क्रियाविशेप हैं उन सन का यहां संग्रह कर लिया जाता है। कोई राजा, महाराजा या सेठ किसी विद्वान् को या परोपकारी धार्मिक पुरुप को यदि बहुत सा धन दे रहा है ऐसी दशा में उस दाता को स्वल्प दान करने का उपदेश करना, मांजी मार देना, पात्र या धार्मिक स्थान के दोप दिखा देना, आदिक भी दानान्तराय, लामान्तराय आदि कर्मों के आसव प्रसिद्ध हो जाते हैं। यह निर्णीत विषय है।

#### सोऽयं विचित्रः स्वोपात्तकर्मवशादात्मनो विकारः शौंडातुरवत् प्रत्येयः।

सो यह विचित्र प्रकार का अपने-अपने उपाजित कर्मों के वश से आत्मा का विकार हो रहा है जो कि मदोन्मच पुरुष या रोगी पुरुप के समान समझ लिया जाता है। भावार्थ "कामादि प्रमविश्चन्नः कर्मवंधानुरूपतः। तच कर्म स्वहेतुम्यो जीवास्ते शुद्धशशुद्धश्वः" श्री समन्तमद्राचार्य ने धनी, निर्धन, मूर्ख, पण्डित, यशस्थी, अपयशवाला, उच्च-नीच, दुःखी-सुखी, कषायी-मन्दकषाय, क्रोधी, मिध्यादृष्टी, मनुष्य, तिर्यंच आदि चित्र-विचित्र प्रकार का जीव का परिणाम हो रहा सभी पूर्वोपाजित कर्मों अनुसार व्यवस्थित किया है। यह जीव अपने योग कपायों करके अनेक प्रकार के कर्मों का समय प्रवद्ध प्रतिक्षण वाधता रहता है। जब तक वास्तिविक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मोह या कषाय के वश यह जीव अनेक विभाव अवस्थाओं को धारता रहता है जिस प्रकार मच पुरुष अपनी मिध्या रुचि से मद, मोह विभ्रमों को करने वाली मिदरा को पीकर उस मद्य के परिपाक की अधीनता से आत्मा, मन, वचन, काय संबंधी अनेक विकारों को धारता रहता है अथवा जैसे लोलुप रोगी, अपध्य पदार्थों को खा-पीकर उनके खोटे परिपाक अनुसार वात, पित्त, कफ के विकारों को प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार यह संसारी जीव अपने प्रदोष आदि कारणों से अनुमाग रस को लेकर आये हुये कर्मों अनुसार नट के समान अनेक विभाग परणितयों को करता रहता है। यह कर्मसिद्धान्त प्रतात कर लेने योग्य है।

अनुपदिष्टहेतुकत्वादास्रवानियम इति चेन, स्वमावामिन्यंजकत्वाच्छास्रस्य । वित्सिद्धिर-तिशयज्ञानदृष्टत्वात् सर्वाविसंवादाच्चोपालंमिनष्टितिः । सर्वेषां प्रवादिनामविसंवाद एव शुमा-शुमास्रवहेतुषु यथोपवर्णितेषु । कृत इत्याह—

यहाँ कोई आक्षेप चठाता है कि तत्प्रदोप, निह्नव, आदि करके झानावरण आदि कमों के आस्रव हो जाने का जो सूत्रकार ने चपदेश दिया है यह बन नहीं सकता है क्योंकि इस कार्यकारणमान में कोई हेतु का निर्देश नहीं है अतः सूत्रों अनुसार किया गया नियम नहीं बन सकेगा, प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि शास्त्र तो पदार्थ के स्वभावों का मात्र प्रकट कर देने वाला है। अग्नि चच्च है, वायु वह रही है, सूर्य प्रकाश रहा है बिना हेतु दिये भी इन वाक्यों से चस्तु के स्वभावों की अभिन्यक्ति हो जाती है। सच बात तो यह है कि "स्वभावों तर्कगोचरः" "अचिन्त्यः कार्यकारणभावः" "वस्तु निर्वि-कल्पकं" यों कार्यकारणभाव में कोई तर्क का अवसर नहीं है। सिद्धान्तशास्त्र केवल स्वभावों का निरूपण कर देते हैं जिस प्रकार प्रदीप झापक घट, वस्त्र आदि के स्वभाव को प्रकट कर देता है उसी प्रकार शास्त्र भी विद्यमान हो रहे ही अथौं का प्रकाशक है पश्चात् बैठा ठाला कोई छोटी बुद्धिवाला गुरुष भी उनके हेतुओं की विचारणा कर सकता है। अग्नि क्यों जलाती है १ कि उसमें दाहकत्व शक्ति है अन्य में वह शक्ति नहीं है। शास्त्र के उस सत् पदार्थों के अभिन्यं जकपने की सिद्धि तो यों हो जाती है कि गुगपत् सम्पूर्ण अर्थो के प्रकाशने में समर्थ हो रहे और सातिशय ज्ञान को धार रहे श्री अर्हेत परमेष्ठी ने उस विषय को देख कर शास्त्र के अर्थ का उपदेश दिया है अतः वक्ता के प्रामाण्य से शास्त्र का प्रमाणपना सिद्ध है। एक वात यह भी है कि इस स्वभावों के निरूपण में सभी प्रवादियों का विसंवाद नहीं है। देखिये वैशेषिक या नैयायिक पण्डित पृथ्वी, जल, तेज, वायु, द्रव्यों के स्वभाव कठिनपना, बहना, उष्णता, चलन मानते हैं। रूप का स्वभाव चक्षु से देखा जाना इष्ट किया है। संयोग और विभाग में किसी की नहीं अपेक्षा कर कारण हो जाना कर्म का स्वभाव इष्ट किया है। सांख्य पण्डितों ने सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणों के स्थिति, उत्पाद, विनाश या प्रसाद, प्रवृत्ति, मोद्द, ये स्वभाव माने हैं "अविद्या प्रत्ययाः संस्काराः" आदि वौद्धौं को भी स्वभाव मानने पहते हैं। अतः सभी पण्डितों का अविसंवाद हो जाने से भी उपाछंभों ( उलाइनों ) की निवृत्ति हो जाती है। आम्नायानुसार सूत्रों में जैसा-जैसा शुभ अशुभ कर्मों के आस्नावक हेतुओं का ठीक-ठीक वर्णन किया जा चुका है उनमें सभी मीमांसक, नैयायिक आदि प्रवादियों के यहाँ भी कोई विसंवाद ही नहीं है। यहां कोई तर्क एठाता है कि उक्त कर्मों के आसावक हेतुओं का "कार्यकारणभाव" किस प्रमाण से नियत कर छिया जाय १ ऐसा आग्रह प्रवर्तने पर ग्रन्थ-कार इस वार्षिक को भी युक्तिसंतोषी जनों के प्रति कहे देते हैं।

## इति प्रत्येकमाख्यातः कर्मणामास्रवः श्रुभः । पुण्यानामशुभः पापरूपाणां शुद्धचश्चद्धितः ॥३॥

इस प्रकार इन अठारह सूत्रों द्वारा आठ कर्मों में से प्रत्येक-प्रत्येक के आसवों को कह रहे सूत्रकार महाराज ने जीवों की शुद्धि से पुण्यकर्मों का शुभ आसव और आत्मा की अशुद्धि से पापस्वरूप कर्मों का अशुभ आस्नव होरहा बहुत अच्छा कह दिया है "शुद्धपशुद्धी पुनः शक्ती ते पाक्यापाक्यशक्ति-वत्। साधनादी तयोर्व्यक्ती स्वभावोऽतर्कगोचरः" इस देवागम की कारिका पर प्रन्थकार श्री विधानंद स्वामी ने अष्टसहस्त्री में इस विषय का अच्छा स्पष्टीकरण कर दिया है।

### ज्ञानावरणादीनां कर्मणां तत्प्रदोषादयोऽशुमास्रवाः प्राणिनां संक्रेशांगत्वात् भूतव्रत्य-नुकम्पादयः सद्वेद्यादीनां शुमास्रवा विशुद्धयंगत्वान्यथानुपपत्तेरिति प्रमाणसिद्धत्वात् ।

प्राणियों के तत्प्रदोष, निद्धव, आदिक तो (पक्ष) पाप प्रकृति होरहे ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदिक कर्मों के अशुम आस्रव हैं (साध्य) संक्लेश का अंग होने से (हेतु) अर्थात् संक्लेश के कारण और संक्लेश के कार्य अथवा संक्लेश स्वरूप को यहां संक्लेशांग पकड़ा गया है। संक्लेशांग होरहे छौकिक सुख या दुःख अथवा दोनों ही यदि स्व, पर और उमय में स्थित हो रहे हैं तो वे अवश्य पापों का आस्रव कराते हैं तथा मूत या व्रतियों में किये गये अनुकंपा, दान आदिक (पक्ष) सद्देदनीय आदिक शुम कर्मों के आस्रव हैं (साध्य) अन्यथा उनको विशुद्धि का अंगपना वन नहीं सकता है (हेतु) विशुद्धि के कारण और विशुद्धि के कार्य तथा विशुद्धि के स्वभाव ये सब विशुद्धि के अंग हैं जो परिणाम सात्मा का विशुद्धि का अंग होगा वह अविनाभावरूप से पुण्य कर्मों का आस्रावक है। इस प्रकार छठे

अध्याय के सूत्रोक्तसिद्धान्त की अनुमान प्रमाण से सिद्धि कर टी जाती है। श्री अकलंकदेव महाराज ने अप्टराती में "आतरीद्रध्यानपरिणामः संक्लेशस्तद्भावो विशुद्धिरात्मनः स्वात्मन्यनस्थानम्" यों कहा है कि आत्ध्यान, या रौद्रध्यान, स्वरूप परिणाम संक्लेश है और धर्म्यध्यान, शुक्लध्यान, स्वभाव वाली विशुद्धि है। यद्यपि एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यंत जीवों के मन नहीं होने के कारण ध्यान नहीं है फिर भी तीत्र अनुभाव को लिये हुये कपायोद्य स्थान हैं अतः वे भी संक्लेशांग समझे जांय। इसी प्रकार चौथे से सातवे गुणस्थान तक संभव रहा धर्म्यध्यान और ऊपर के गुणस्थानों में पाया जा रहा शुक्लध्यान उन मन्द कपाय वाले मिध्यादृष्टियों के नहीं है जिनके कि आत्मविशुद्धि होने से अनेक पुण्य प्रकृतियों का आस्रव हो जाता है अतः संक्लेश या विशुद्धि का अर्थ ऐसा समझ लिया जाय जो कि अल्यभिचरित रूप से सभी पापपुण्य वाले जीवों में पाया जाय।

#### तत्स्वमावाभिन्यजकशास्त्रस्य सर्वसंवादः सिद्ध एव ।

शास्त्र तो उन पटार्थों के स्वभाव का प्रकाशक है अतः राग-द्वेप रहित होकर स्वभावों का ज्याख्यान कर देने से समीचीन शास्त्रोक्त सिद्धान्त में सभी प्रवादियों का संवाद सिद्ध ही है। सफल प्रवृत्ति का जनकपना या निर्वाधपना अथवा अन्य प्रमाणों की प्रवृत्ति, ये सभी संवाद इस कर्मसिद्धान्त में पाये जाते हैं।

ननु तत्प्रदोषादीनां सर्वास्रवत्वानियमाभाव इति चेन्न, अनुमागविशेषनियमोपपत्तेः । प्रकृतिप्रदेशसंवंधनिवंधनो हि सर्वकर्मणां तत्प्रदोषादिभिः सकलोऽप्यास्रवो न प्रतिविभिद्यते । यस्त्वनुमागास्रवः स विशिष्टः प्रोक्तः । अतंएव सकलास्रवाध्यायस्त्रितमत्र विशेषात्सम्रदायतोऽनुमा-गापेक्षयैवोपसंहृत्य दर्शयति ।

यहाँ वहा अच्छा प्रश्न उठता है कि तत्प्रदोष, निह्नव, दुःख, शोफ, आदिफ तो सभी कमों के आस्रव हेतु हो रहे हैं अतः उक्त अठारह सूत्रों द्वारा किये गये नियम का अमाद हुआ। मावार्थ-तत्प्रदोष करके जब झानावरण का आस्रव होना कहा जाता है उसी समय दर्शन मोहनीय, चारित्रमोहनीय, सातवेदनीय कमों का भी आस्रव हो रहा है। आगम में आयु को छोड कर सातों कमें प्रतिक्षण आते रहते कहे गये हैं। दशवें गुणस्थान तक झानावरण का आस्रव है। झानावरण का आस्रव होते सन्ते दूसरों का आस्रव नहीं होना चाहिये जो कि इष्ट नहीं है। इसी प्रकार भूतद्या आदि कारणों द्वारा सद्देख का आस्रव होने के समय, अन्य क्रोध, मान, माया, छोम आदि पाप प्रकृतियों का भी आस्रव होता है अतः आस्रव का कोई नियम नहीं रहा। आस्रव के विशेष हेतुओं का निर्वेश करना व्यर्थ पड़ता है जब कि सूत्रों के उद्देश्य विधेय दछों में एवकार छगा दिया जायगा जो कि विना कहे ही प्रत्येक वाक्य में अनायास से छग बैठता है तब तो अनेक व्यभिचार दोप सपरिकर आ जावेगे। ऐसी दशा मे सूत्रोक्त सिद्धान्तों की अनुमानों से सिद्धि करना कठिन पढ़ जावेगा। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि कर्म प्रकृतियों में फछ देने की शक्ति पढ़ जावेगा। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि कर्म प्रकृतियों में फछ देने की शक्ति स्वरूप अनुमाग विशेप की अपेक्षा नियम करना बन जाता है। यद्यपि तत्प्रदोष आदि करके झानावरण आदि सभी कर्म प्रकृतियों के प्रकृतिवंध, प्रदेशवंध, खीर स्थितिवंधपन का कोई नियम नहीं है तो भी अनुमागवंध के नियम का हेतु होने से तत्प्रदोष

आदिक विभक्त कर दिये जाते हैं मले ही एवकार लगा दिया जाय अथवा हेतु साध्य बनाते हुये अनुमान प्रमाण स्वरूप सूत्र मान लिये जाय किंतु अनुमान वंध की अपेक्षा नियम कर देने से कोई अतिप्रसंग नहीं आता है जिस समय ज्ञान विषय में प्रदोप किया जा रहा है उस समय ज्ञानावरण कर्म में अनुमान शिक्त अधिक पड़ेगी शेष आरहे कर्मों में अनुमान मंद पड़ेगा। दया, क्षमा करते समय सातवेदनीय कर्म में अनुमान रस बहुत अधिक वंधेगा, ज्ञानावरण में मन्द रस पड़ेगा, इस प्रकार तत्प्रदोप आदिकों करके सम्पूर्ण कर्मों का कर्मों की प्रकृति पड़ जाना स्वरूप प्रकृतिवंध और कर्मपरमाणुओं का गणना में न्यून अधिक होना स्वरूप प्रदेशवंध के कारण अनुसार हुये सकल भी आस्रव का कोई प्रत्येक-प्रत्येक रूप से विशेष्ट होरहा उक्त सूत्रों द्वारा अच्छा कह दिया है "व्याख्यानतो विशेपप्रतिपत्तिर्निह संदेहादलक्षणं" जब कि सूत्रकार महाराज का ऐसा माव है। आस्रवतत्त्व के प्रतिपादक इस छठे अध्याय के सम्पूर्ण सूत्रोंक विषय का यहाँ विशेष रूप से अनुमागवंध की अपेक्षा करके निरूपण है समुदाय रूप से सभी सूत्रों में अनुमागवंध लागू कर लिया जाय। इसी कारण से प्रन्थकार उक्त अभिप्राय का उपसंहार अग्रिम वार्तिक द्वारा अनुमागवंध के नियम को स्वागताछन्दः करके दिखलाते हैं।

## यादृशाः स्वपरिणामविशेषा यस्य हेतुवशतोऽसुभृतः स्युः। तादृशान्युपपतंति तममे स्वानुभागकरकर्मरजांसि ॥४॥

जिस प्राणी के हेतुओं के वहा से जैसे-जैसे अपने परिणाम विशेष होंगे तिस-तिस प्रकार की अपने जाति के अनुभाग को करने वाली कर्मस्वरूप घूलियां उस जीव के आगे आ पहेंगीं। अर्थात् आत्म-अदेश परिस्पन्दरूप योग से प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध होते हैं किन्तु कपायों से स्थिति और अनुभाग पहते हैं। दशवे गुणस्थान तक कर्मों का आस्रव हैं आगे तो केवल सातावेदनीय का नाममात्र आस्रव है। दशवे गुणस्थान तक कपाये पायी जाती है। तत्प्रदोष आदि भी कषायों की विशेष जातियों अनुसार हुये परिणाम विशेष है। कपायों में पाये जारहे अनुभागवंधाध्यवसाय स्थान इन प्रदोप आदि में अत्यधिक हैं। अतः अवयभिचारी सूत्रोक्त कार्य कारण माव बन जाता है।

#### इति पष्टाच्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् ।

इस प्रकार छठे अध्याय का श्री विद्यानंद स्वामी करके विरचित प्रकरणों का समुदाय रूप दूसरा आह्निक समाप्त हो चुका है।

इति श्रीविद्यानिन्द-आचार्यविरचिते तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकालंकारे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥६॥

यहां तक श्री विद्यानन्दी आचार्य महाराज करके विशेपतया रचे गये तत्त्वार्थश्लोक-वार्त्तिकालंकार नाम के प्रन्थ में छठवां अध्याय परिपूर्ण हो गया है।

इस अध्याय के प्रकरणों की सूची संक्षेप से यों है कि प्रथम ही योग का परिष्कृत लक्षण कर उसी को आस्नव कहा गया है। योग आत्मा का प्रयत्नविशेष है आत्मा के बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक अनेक प्रकार के पुरुषार्थ होते रहते हैं। कौर बनाना, लील लेना, ये सब पशु, पक्षी, मनुष्यों के बुद्धि पूर्वक

पुरुषार्थ हैं, पेट में जाकर उस खाद्य या पेय पदार्थ का रस, दूघ, रुधिर, मास, मेट, मजा, शुक्र, मछ, मूत्र, पसीना वनना भी विशेष पुरुषार्थ द्वारा ही होता है भले ही उन पुरुषार्थी का जीव पूरा सवेदन नहीं कर सके। अथवा कितने ही पुरुपार्थ सर्वथा अबुद्धि पूर्वक भी होयं। वात यह है कि पढना, चलना, सोना, विचारना, भोजन वनाना, पूजा करना, संयम पालना, हत्या करना, झूठ बोलना, चोरी करना, न्यभिचार, मासमक्षण आदि भछे-चुरे कार्य किये जाते हैं ये भी सब पुरुपार्थ पूर्वक हैं। पुरुपार्थ के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो चार नाम गिना दिये हैं वे शुम कार्यों मे प्रवृत्ति कराने के लिये उपयोगी हैं। आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्ल ये चारां ध्यान पुरुपार्थ हैं। कपड़े पहिनना, गाड़ी पर चढना, खोदना, पानी खेंचना, नाचना, गाना, थप्पड़ मारना, जीना, नसेनी पर चढना, उतरना, यहाँ तक कि हंगना, मूतना, यूकना, छींकना, जंग्हाई छेना ये सव कियाये आत्मा के यत्नविशेष से हुयी पुरुपार्थ ही हैं। जीव का चला कर बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक व्यापार करना, चाहे क्रियात्मक होय या अक्रियात्मक होय सर्व पुरुपार्थ ही समझा जायगा, जो गृहस्थ त्रिवर्ग का साधन नहीं कर कुकृत्यों मे फंसा हुआ है चसको "त्रिवर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुर्विफल नरस्य" यो चपदेश देकर धर्म, अर्थ, काम, पुरुपार्थी की ओर झुका दिया जाता है। जो मुनि आवश्यकों या अपने चरित्र में प्रमाद करता है उसको मोक्ष पुरुषार्थ की साधना के लिये उद्युक्त कर दिया जाता है। कोई-कोई विद्वान् धर्म, अर्थ और काम को धर्म, यश और सुख कहते हुए गृहस्थ के यों तीन पुरुपार्थ स्वीकार करते हैं। उपदेश-प्रणाली मिन्न-मिन्न प्रकार की है। जो गृहस्थ आरंभ का त्यागी है या उदासीन है वह मोक्ष पुरुपार्थ के कारण होरहे सवर और निर्जरा के साधनों का अनुष्ठान करता हुआ एक प्रकार से मोक्ष पुरुपार्थ को पालता है। दान, पूजा, द्या, स्वाध्याय, शूम प्रवृत्तियां आदिक धर्म पुरुपार्थ हैं। तपः, संयम, उत्तमक्षमा, गुप्तियां, आर्किचन्य, शुक्लध्यान, ऊंची श्रेणी का धर्म्यध्यान, यथाख्यात चारित्र, सामायिक इत्यादि माक्ष पुरुषार्थ हैं। मोक्ष को जाने वाला जीव क्षपकश्रेणी मे जैसा बुद्धिपूर्वक चत्कृष्ट पुरुपार्थ शुक्लध्यान कर रहा है वैसा ही सातवें नरक जाने वाला तीव्र पापी जीव भी बुद्धिपूर्वक निक्षष्ट रौद्रध्यानरूप पुरुपार्थ कर रहा है। अभ किया होने से शुक्लध्यान को मोक्ष पुरुषार्थ कह दिया जाता है और तीव्र रौद्रध्यान को त्याज्य होने के कारण पुरुषार्थ नहीं गिनाया जाता है। यहां तात्पर्य यह है कि काय,वचन, मन को बनाने वाली पौद्रग-छिक आहार वर्गणा, तेजो वर्गण, कार्मण वर्गणा, भाषावर्गणा और मनोवर्गणाओं का आकर्षण करने वाला जीव के प्रदेशों का परिस्पन्द स्वरूप योग भी एक पुरुषार्थ विशेष है। आत्मा के सभी पुरुपार्थों का जान इस अल्प जीव को हो ही जाय ऐसा कोई नियम नहीं है। नर्से बनाना, चमदा बनाना, वात, पित्त, कफ, छार, बाल आदि के उपयोगी पदार्थों को बनाना, शरीर में यहां-वहां भेजना, ये सब कार्य ईश्वर को नहीं मानने वाले जैनों ने आत्मा या पौद्गलिक कर्मों के ऊपर ही निर्भर हो रहे माने हैं। कारण बिना कोई कार्य हो नहीं सकता है। लाखों, करोड़ों पुरुषार्थों में से एक आध का हो हमको सवेदन हो पाता है रोने, हंसने, श्री आदि शब्द बोलने में आत्मा को भीतर क्या-क्या करना पढ़ा था इस बात को समझाने के लिये बढ़े-बढ़े यन्त्रालय, कपड़ा बनाने वाले मिल सन्मुख लाने पढ़ेगे । अनेक जीव थीं कार्य करते हैं अतः यह कोई असाधारण या अभिनन्दनपत्र प्राप्त करने योग्य कार्य नहीं समझा जाता है हां भोजन, सामायिक, अध्ययन आदि के कतिपय स्थूल पुरुषार्थों का संवेदन यह अल्पन्न जीव कर लेता है। यह बात लक्ष्य में रखनी चाहिये कि उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में कर्म नोकर्म के आक-र्षक पुरुषार्थ या रस, रुधिरादि बनाने के पुरुषार्थ भले ही अबुद्धि पूर्वक होवे किन्तु चारित्रमोहनीय की इक्कीस प्रकृतियों का उपराम या क्षय करने के लिये हुये अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म-सापराय, मोह उपशान्ति, क्षीण कषायता स्वरूप परणतियां तो सभी पुरुषार्थ पूर्वक हैं। धारहवें गुण-

स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय कर्मी का समूलचूल क्षय करने के लिये बढ़ा भारी एकत्व वितर्क अवीचार नाम का पुरुपार्थ हो रहा है। कोई-कोई भोले मनुष्य कह देते है कि श्रेणियों में अबुद्धि पूर्वक परिणाम है। यह उनकी अक्षम्य त्रुटि है। वस्तुतः देखा जाय तो अध्ययन, सामायिक, सूक्ष्मसांपराय, क्षीण कषाय अवस्थाओं में उत्तरोत्तर बुद्धिपूर्वक पुरुपार्थ बढ रहा माना जाता है। श्रेणियाँ कोई मर्छित अवस्था या गाढशयन दशा सारिखी नहीं है अथवा कोई वैष्णव मतानुसार हठयोगनामक समाधि नहीं है जिसमें कि वायु चढ़ाकर महीने दो महीने तक अचेत (बेहोश ) रहे आते है और नियत समय पर होश में आ जाते हैं। किन्तु श्रेणियों मे आत्मा बुद्धिपूर्वक परिणाम करता सन्ता ही कर्मीं का जपशम या क्षय कर देता है। उपशम सम्यक्त्य के प्रथम तीन करण होते है भले ही साति-शय मिध्यादृष्टि जीव उन करणों के यथाक्रम से प्रवर्तने का या उनकी शक्तियो का वेदन नहीं करें तथापि पांच या सात प्रकृतियों के उपशम कराने के उपयोगी पुरुषार्थों को वह बुद्धिपूर्वक हो करता है। आत्मा के सभी कृत्यों को कर्मोदय पर टाल देना भी ईश्वर कर्तृत्ववाद का छोटा माई है। प्रकरण में यही कहना है कि अनादि काल से प्रारम्भ होकर तेरहवे गुणस्थान तक धारा प्रवाहरूप से आत्मा का योग नाम पुरुषार्थ प्रवर्त रहा है जो कि छद्मस्य जीवों के सर्वदा बुद्धिगम्य नहीं है। योग नामक आस्नव प्रणालिका से यह संसारी जीव कर्मी का आकर्षण करता रहता है। कपायों की सहायता से उन कुर्मों में स्थिति और अणुमाग को डालता हुआ ज्ञानावरणादि का अन्योन्य प्रवेशानुप्रवेश कर लेता है। इसी प्रकार योग द्वारा नोकर्मों का आकर्षण करता हुआ पर्याप्ति नामक पुरुषार्थ करके शरीर, वचन आदि को बना लेता है। पर्याप्ति नामक कर्म तो पर्याप्ति पुरुषार्थ की सद्दायता मात्र कर देता है जैसे कि इवास छेना, निकालना इस पुरुषार्थ की सहायता उच्छ्वास नाम कर्म करता रहता है "पुगाल कम्मादीणां कत्ता ववहार दोदु णिच्छय दो चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं" इस श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्ती की गाथा का ऐदम्पर्य विचार छेना चाहिये। चेतन की शक्ति (पुरुषार्थ) अनन्त है। चना, उरद का अंकुर चोकले को तोड़ कर बाहर निकलता है, आम्रवृक्ष का अंकुर कड़ी गुठली को फाड़ कर निकल आता है, अंकुर या वृक्ष अपनी जड़ों को कठोर मिट्टी में घुसेड़ देता है। मट्टी या पीतल के वर्तन में भरे हुये चनों के अंकुर तो वर्तन को भी फोड़ डालते हैं, बांस का अंकुर भेड़ा के चमड़े में घुस जाता है, बार्डिक गर्भ से निकलता है, वृक्ष पानी को खींचता है यों तो जड़ भाप से छोहे का बौछर भी फट जाता है, पेट से मछ, मूत्र भी निकछते है किन्तु जड़ की शक्ति को प्रयत्न या पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है चेतन के न्यापार पुरुपार्थ है। मल, मूत्र के निकलने में तो चेतन का पुरुषार्थ भी कारण है। गेंडुआ या गुबरीला कीड़ा मिट्टी में अपना गहरा घर बना लेता है, मकड़ी जाला पूरती है। भीत या किवाड़ों के निरुपद्रव भीतरी कोनों को ढूंढ कर वहां अपने अण्डे-बच्चों का संमूर्छन शरीर सुरक्षित रखती है, रेशमी कपड़ा, लट्टा सारिखा बढिया चिकना पाल उस पर तान देती है इसेमें पुरुषार्थ ही तो कारण माना जायेगा कोई पौद्गालिक कर्म तो प्रेरक निर्माता नहीं है। जाला बनाने वाला या जहे घुसेड़ देने वाला कोई कर्म एकसौ अड़तालीस प्रकृतियों में गिनाया नहीं गया है, हॉ बच्चों का जीवनोपयोगी आयुष्य या मकड़ी का स्नेह तो निमित्त मात्र पड़ सकता है। यदि उसको प्रेरक कारण भी मान छिया जाय तो उसी प्रकार समझा जायगा जैसे कि मुख्य जमादार कुछियों या मजूरों से काम छेता है काम बरने में पुरुषार्थ तो मजूरों का ही है। एकसौ अड़तालीस प्रकृतियों या इन के उत्तरोत्तर भेदों के कार्य जातिरूप से परिगणित ही हैं चाहे जिस कार्य में आत्मा के पुरुपार्थ का अपलाप कर देना डिचत नहीं है। संसारी जीव के सभी कार्यों में दैवकृत या परुपार्थकृत ये दो ही तो गतियां हो सकती

हैं ''गत्यन्तराभावात्'', किन्तु क्षपकश्रेणी के प्रयत्न, छेटोपस्थापना संयम, आजीविका के यत्न या कीट, पतंग, पशु, पश्ची, वृक्ष, अंकुरों के असंस्य कार्यों मे कोई कर्म व्यापार दीखता नहीं है हा सिद्ध नहीं हो सकना, पुरुप यो स्त्री हो जाना, पशु-पक्षी वन जाना आदि कार्य कर्मछत कहे जा सकते हैं वस्तुतः इन में भी परुपार्श कुछ तो है ही। गत्यन्तर को जाना, अधिक क्रोध करना, तीव्र काम चेष्टार्ये, यथोचित शरीर बनाना, इन कार्यों को आत्मा और कर्म दोनों कर रहे हैं यो तो शरीर में औपिध, अन्न, जल भी अनेक कार्यों को कर देते हैं। उक्त निरूपण से मेरा छक्ष्य कोई नोकर्म या कर्मी की शक्ति का खण्डन कर देना नहीं है हां जीव के अनेक पुरुपार्थों पर पहुंच जाना चाहिये। स्वामी श्री समन्तमद्राचार्य ने जो "अबुद्धिपूर्वीपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वरैवतः । बुद्धिपूर्वन्यपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौरुपात्" कहा है इसका तात्पर्य भी यही निकलता है। दृष्टांत लीजिये कि देवदन्त ने मन लगाकर आंखे खोलकर श्री जिनेन्द्रप्रतिदिम्ब चाश्चष का प्रत्यक्ष किया, या स्तोत्रों को सुना, यह जानने का पुरुपार्थ ही तो किया यदि यहाँ आत्मा को दैव की सहायता मिली कुछ मानी जा सकती है तो वह ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ही होगा किन्तु कर्मनिष्ठ ध्वंसरूप क्षयोपशम आत्मा की एक विशुद्धिमात्र है जो कि प्रतिवंधकों का अभाव हो जाने से बढिया पुरुपार्ध करने में निदान है। जैनों के यहाँ तुच्छ अमाव माना नहीं गया है। हाँ **धौदयिक भावों में कुछ कर्मविपाक माना जा सकता है किंतु यहाँ भी कर्ता कारक और उपादान** कारण, पुरुषार्थी आत्मा ही कहा जायगा। इन वार्तो को पहिले भी लिखा जा चुका है। फिर मी कर्मसिद्धान्त वाले पुंलिंग आत्मा को नपुंसक (क्रियाहीन) और नपुंसक कर्मी को पुंलिंग पुरुपार्थी नहीं समझ बैठे इस लिये द्विरुक्त, त्रिरुक्त प्रयत्न करना पढ़ता है। जो अल्पलुद्धि श्रोता हैं वे पुरुषार्थ कर इस प्रकरण से लाभ उठायंगे ही विस्तृतबुद्धिशाली पंडित तो प्रथम से ही पूर्ण अभ्यास कर इस पुरुषार्थ के प्रमेय को समझे ही हुये हैं। जिन कमों को वे मोले जीव कर्ता या प्रेरक कारण मान बैठे है उन संचित कर्मों का उपार्जन भी यह जीव स्वयं अपने पुरुपार्थ से करता है, कर्म चेतना या कर्मफळ-चेतना की अवस्था में भी पुरुवार्थ होते रहते हैं, मद्य पीकर भी आत्मा करके अट-संट पागलों के काम तो किये जा सकते हैं। पागल पुरुष या स्त्रियों के लड़का लड़की होते हैं, पागल रोटी खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं ये सब उनके पुरुपार्थ हैं। कोई-कोई वकील या हाकिम तो मद्य पीकर बहुत ऊँचे दर्जे की बहस करते भौर फैसला लिखते सुने जाते हैं। हां मद्यपायी यथायोग्य धर्म्य कार्यों को नहीं कर पाते है। कर्म चेतना या कर्मफल चेतना, भले हो स्वानुभूति, संयम, अधःकरण आदि को रोक लेखें किन्तु लौकिक पुरुषाथों को हो जाने देती हैं। पुरुषार्ध में पुरुप का अर्थ यदि मनुष्य ही किया जायगा तो देव, नारकी, पशु, पिसयों के पुरुषार्थ नहीं संसव हो सकेगा "यच्झातं सत्स्वगृत्तितयेष्यते स पुरुपार्थः" "इतरेच्छानधीनेच्छा विषयत्वं फिलितोऽर्थः" यह पुरुपार्ध का लक्षण निर्दोष नहीं हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों मे ही घटित हो जाने वाला पुरुषार्थ का लक्षण भी किसी अपेक्षा विशेष से है अथवा काम और अर्थ का लक्षण बड़ा न्यापक करना पढ़ेगा तभी आत्मा के सम्पूर्ण प्रयत्नों में सुघटित हो सकेगा। पुरुष यानी जीव का बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक चला कर जो कुल भी क्रियात्मक या अक्रियात्मक अर्थ यानी न्यापार होगा वह सब पुरुषार्ध ही तो है। तीर्थंकर भगवान भन्य जीवों को मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं क्या वह सब तीर्थंकर प्रकृति का ही माहात्म्य है ? पौद्गिलिक तीर्थंकर प्रकृति तो केवल विहरग परिकर को प्रभावशाली बना देती है। प्रश्नानुरूप उपदेश देना, विहार करना, ठहर जाना, अनंत सुख में विराजना, आदि सब फेवल-क्रानी महाराज के अनिच्छबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ हैं। तीर्थंकर या सामान्य केवली के अंतरंग अनंत चत्रष्टय में कोई अंतर नहीं है। सबके केवलज्ञान या अनन्त सुख के अविभागप्रतिच्लेद समान हैं। कहा जा सकता है कि सिद्ध परमेष्ठी बढ़े भारी सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थी हैं जो कि स्वकीय अनन्त वीर्य, चारित्र,

सम्यक्त्व, अनुपम सुख, केवछज्ञान आदि गुणों में तन्मय होकर सर्वदा बिराजते है। ''नमोऽस्तु तेभ्यः परमपुरुषार्शशालिभ्यः" जो कोई राजा या सेठ या भूमिपति अपनी सम्पत्ति को प्रतिष्ठा पूर्वक रखाये रहे, घटने नहीं देवे. ऋण नहीं बढने देवे, यह भी उसका पूरा पुरुषार्थ है। सद्गृहस्थ अपनी प्रतिष्ठा, कुछ गौरव, सम्पत्तिशालिता को बढा छेवे यह तो महान् पुरुषार्थ हे ही किन्तु उतनी की उतनी ही सम्पत्ति, मान-मर्यादा के साथ प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन को तभी रिक्षत रख सकता है जब तक कि तत्पर होकर उसके लिये सर्वदा प्रयत्न करता रहेगा क्षणमात्र भी आलस आ जाने पर दुष्ट, चोर, व्यमिचारी, अकारण शत्र, चसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिछा देगे। पुनः कर्मबंध नहीं होने से मुक्त जीव आवद्ध नहीं होते है इसमें प्रधान कारण सिद्धपरमेष्ठी भगवान् का स्वरूप में सर्वदा निमग्न बने रहने का पुरुपार्थ ही है। अकम्प अहिगा मुनि दृढ़ आसन लगा कर जब इधर-उधर विचलित नहीं होते है इसका कारण उनका स्वांगों में ही दृढ़ बने रहने का या एकाम में मन को लगाये रहने का पुरुषार्थ है। मोटर दुर्घटना के अवसर पर कर्ध्वश्वास छेनेका पुरुषार्ध कर रहे मनुष्य को अल्प चोट लगती है। शरीर को ढीला छोड़ देने वाले को अधिक आघात पहुंचता है। बलवान् मल्ल दूसरे प्रतिमल्ल से नहीं गिराया जाता है। इसका निदान भी उसका स्व शरीर दृढता को सर्वदा बनाये रखने का पुरुषार्थ किये जाना ही है। एक निमेप मात्र भी शरीर को ढीला कर देने पर प्रतिमल्ल झट उसको गिरा देता है। प्रतिमल्ल को कुछ दया भी आजाय किन्तु पीद्गिलक कर्मों को दया या लज्जा नहीं आती है। पुरुषार्थी जीव ही कर्म के आघातों से बचे रह सकते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ में मोक्ष के साधन, दीक्षा, संयम, तपध्यान, पकड़े जाते हैं, वस्तुतः विचारा जाय तो **इत्तम क्षमा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अनंत वीर्य, चारित्र, मार्दव, आर्किचन्य इन परमब्रह्म स्वरूपों के साथ** त्रदात्मक हो रहा मोक्ष तो सर्वोत्तम पुरुपार्थ है जिसकी उपमा ही नहीं मिलती है। यद्यपि पुदुगल में अनंत बल है और आत्मा भी अनंत बलशाली है। कर्मों का तीव उदय होने पर संसारी आत्मा का पुरुषार्थ व्यर्थ (फेल) हो जाता है अतः कर्म को भी प्रेरक कारण माना जा सकता है। दीपक जैसे मनुष्य को अंघेरे में प्रकाश करता हुआ ले जाता है और दीपक को मनुष्य हाथ में ले जाता है। अथवा श्री धनंजय महाराज के शब्दों में 'कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य। त्वं नेतृभावं हि तयोर्भवाब्धी जिनेन्द्र नौनाविकयोरिवाख्यः" नाविक को नाव और नौका को नाविक छे जाते हैं यो दीपक या नाव के समान कर्म भले ही कह दिये जॉय किन्तु पुरुपार्थ जीव का ही कहा जायगा। इस प्रकरण की इतने ही कथन से पर्याप्ति होय इस अवसर पर यह कहना है कि खाने, पीने, छीछने, वायु खैचने आदिमें यह जीव जैसा पुरुषार्थ करता है उसी प्रकार कर्मों को खींचने के छिये यांग नाम का पुरुषार्थ जीव को करना पढ़ता है, जो कि प्रन्थों में योग या आस्रव शब्द से कहा गया है। आत्मा के साव कर्मों के बंध होजाने का कारण आत्मा का ही परिणाम हो सकता है। तभी तो कर्मों से आकाश नहीं बंधता है काय, वचन, मन के चप्योगी वर्गणाओं का अवलंब लेकर हुआ आत्म प्रदेश परिस्पन्द योग कह दिया है। सिद्धों के योग नहीं हैं। इसके आगे योग द्वारा हुये पुण्य के आस्रव और पाप के अनुमान प्रमाण करके साधा है, योग के अपेक्षाकृत संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद समझाये गये हैं। कषाय शब्द की निरुक्ति करते हुये साम्परायिक आस्रव की सिद्धि में अनुमान प्रमाण दिया गया है। पद्म के मध्य मे प्राप्त हुआ भौरा का यह दृष्टान्त बड़ा अच्छा जच गया है। साम्परायिक आस्नव के भेद करते हुए तीत्र भाव आदि की युक्तियों से सिद्धि की है। संरंभ आदिका अच्छा विचार है, पर शब्द की सार्थकता दिखलाते हुये सामान्य रूप से साम्परायिक आस्रव का निरूपण कर प्रथमाहिक समाप्त किया गया है।

अनन्तर द्वितीय आहिक में अकलंक देव महाराज के अनुसार प्रदोष आदि का विचार करते हुये वहे

मुन्दर अनुमानों करके सूत्रोक्त सिद्धान्त को पुष्ट किया गया है। द्रव्य और पर्याय के अनेकांत की पुष्टि करते हुये अनेकान्त में ही दुःख, शोक आदि की व्यवस्था वन जाती साधी गयी है। यहाँ बौद्धों के साथ अच्छा परामर्श किया गया है। अठारह अनुमान प्रमाणो करके असद्वेद्य के आस्रव की पुष्टि की गयी है। इसी प्रकार सद्वेच और दर्शन मोह तथा चारित्र मोह के आस्नावक कारणों को युक्तियों से साधा गया है। चारों आयुओं के आस्रव बोधक सूत्रों को भी अनुमानमूलक साधा गया है। च शब्द करके सर्वत्र सूत्रों-कों को उपलक्षण मानकर अन्य उनके सजातीय परिणामों का संग्रह कर दिया गया समझाया है। देव, नारिक्यों का सम्यक्त्व तो मनुष्य आयु का आस्नावक है, हाँ मनुष्य, तिर्यंचों के सम्यक्त्व को वैमानिक देवों की आयु का आस्रावक हेतु समझा जाय । मुज्यमान आयु के आठ त्रिभागों में संभवने वाले आठ अपकर्ष कार्लो में या असंक्षेपाद्धा यानी मुज्यमान आयु का आवली का असंस्थातवां भाग काल शेष है। उसके पिहले अन्तर्मुहर्त काल में आयु का आस्रव होगा। देव, नारकी और मोगमूमियों के अन्तिम छह महीने और नौ महीने काल मे त्रिभाग पढ़ेंगे। अशुभ नाम और शुभ नाम का आस्नव वखानते हुये तीर्थ-कर प्रकृति के आस्त्रव हेतुओं का सलक्षण निरूपण किया है। नीच गोत्र और उच्च गोत्र तथा अन्तराय के आस्नावक सूत्रोक्त परिणामों का न्याख्यान कर इति शब्द की अनुवृत्ति से सर्वत्र अनुक्त कारणों का संप्रह किया गया समझाया है। आत्मा के परिणामों द्वारा हुआ चिन्न-विचित्र आस्नव पुनः आत्मा के अनेक विकारों का हेतु हो जाता है। वीजाक़ुरवत् यह द्रव्यास्त्रव और भावास्त्रव का परस्पर "हेतुहेतुमद्भाव" अनादि काल से चला आ रहा है। पुरुषार्थ और कर्मपरिणतियों अनुसार हुये विशुद्धि और संक्लेशों से पण्य कर्मों का शुभ और पाप कर्मों का अशुभ आस्रव बखाना गया है। जगत् मे जीव और पुद्गलों का बंहा विचित्र नृत्य हो रहा है। अंतरंग और बहिरंग अनेक कारणों के अनुसार हुये विचित्र परिणामों का प्रदर्शक शास्त्र है। शस्त्र झायक है, कारक नहीं। यदि शास्त्र या सर्वज्ञ विचारे नैयायिकों के ईश्व समान कारक होते तो अनादि काल पूर्व ही ईश्वर से प्रार्थना कर इन पराधीन करने वाले कर्मी को जड़ मूल से चखाइ फिंकवा देते। किन्तु जैनसिद्धान्त में पदार्थों के प्रभावों का मात्र आंभन्यंजक शास्त्र ठहराया गया है। तत्प्रदोष आदिक करके उन-उन कर्मों के अनुमाग बंध विशेष का नियम है। अल्प अनुमाग के छिये प्रकृतिबंध और प्रदेश बंध तो अन्य-अन्य कर्मों का भी हो जाता है। वस्तुतः चारों बंधों मे अनुमागबंध ही बढ़ा है। अतः इस छठे अध्याय में सामान्य रूप से और विशेष रूप से आस्रव का प्रतिपादन किया गया है। अध्याय का विवरण कर अन्त में दूसरा आहिक भी समाप्त कर दिया है।

> योगाकिषतपंचसंख्यकवपुर्भाषामनोवर्गणा— स्तत्तत्कर्मविपाकवंधनियमं चाख्यान् प्रदोषादिभिः। हकशुद्धचन्वितभावनार्जित-शुभश्रीतीर्थकुह्णाभतो भव्यानां हितपद्धतिं प्रकथयन् भूयाज्जिनः श्रोयसे॥१॥

इति अनेकातसिद्धान्तचक्रवर्त्तं श्रीविद्यानन्दिस्वामीविरचित तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकालंकार नामक महान् प्रन्थ की आगरा मण्डलान्तर्गत चावली प्राम निवासी माणिकचन्द्र कौन्देय कृत तत्त्वार्थचिन्तान् मणि नामक देशमाषामय टीका मे छठा अध्याय सम्पूर्ण हुआ।

# अथ सप्तमोऽध्याय:॥

स्याद्वाददीधितिसहसूनिरस्तमिथ्या-वादित्रषष्ठिसहितित्रशतीतिमसूः ॥ निर्दोषवृत्तमहितो जिनपस्य जीयाद् विश्वज्ञबोधतरणिर्जगदेकमित्रम् ॥ १॥

श्री उमास्वामी महाराज ने तत्त्वार्थ सूत्र प्रनथ के छठे और सातवें अध्याय में आस्रव तत्त्व का प्ररूपण किया है। छठे अध्याय में आस्रव पदार्थ का ज्याख्यान किया जा चुका है। स्थूछरूप से साम्परायिक आस्रव के पुण्यास्रव और पापास्रव भेद किये जा सकते है। "शुभः पुण्यस्य" इस सूत्र करके सामान्य रूप से ही शुभास्रव कहा गया है। संसारी जीवों के पुण्यास्रव प्रधान है। मोक्ष भी पुण्यास्रव पूर्वक होता है। अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध परिणितयां होने का क्रम है। अतः विशेष रूप से शुभा- स्रव को कहने के छिये अग्रिम सूत्र कहा जाता है। अथवा सद्धेय का आस्रव बतछाते हुये भूत और व्रतियों के उपर अनुकम्पा करना कहा गया था वहां नहीं प्रतीत हो पाता है वे कौन से व्रत है शिनके कि सम्बन्ध से यह जीव व्रती कहछाता है। इस कारण उन व्रतों का निर्धारण करने के छिये श्री उमा-स्वामी महाराज करके यह अग्रिम सूत्र कहा जाता है।

# हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् ॥१॥

हिंसा, अनृत, स्तेय, अन्नद्धा और परिम्रहों से जो विराम छे छेना है वह न्नत है। अर्थात् हिंसा, हिंस्स, हिंसक, हिसाफल की आलोचना करते हुये द्रव्यहिंसा और भावहिंसा से स्वकीय परिणामों को हटा छेना हिंसाविरित नामक पिहला न्नत है। सत्य वचन और असत्य वचनों का विचार करते हुये अप्रशस्त कथन से विराम छे छेना दूसरा अनृतविरित न्नत है। दान, आदान ज्यवहार के योग्य ज्यापारों की आलोचना कर चोरी करने का परित्याग कर देना तीसरा स्तेयविरित न्नत है। मानुषी, देवी, तिर्यविनी, या चिन्न सम्बन्धी स्त्रियों या इसी प्रकार के पुरुषों की आलोचना कर कुशील का त्याग करते हुये न्नद्धाचर्य में स्थिर हो जाना चौथा अन्नद्धाविरित न्नत है। चेतन, अचेतन, अंतरंग, विहरंग, परिप्रहों की विवेचना कर चनमे मूर्जी का परित्याग करना पांचवां परिप्रहिवरित न्नत है। स्वामीजी ने "अभिसंधिकृताविरित्योंग्याद्विपयाद्वतं भवित" ऐसा कहा है। प्राप्ति योग्य स्वकीय विषयों से अभिप्रायकृत विरित करना न्नत माना गया है। क्वचित्त सेन्य विषय में संकल्प पूर्वक नियम करना और अशुभकर्म से निवृत्ति करना तथा शुभ कर्म में प्रवृत्ति करना न्नत कहा गया है। "संकल्पपूर्वकः सेन्ये नियमोऽशुभकर्मणः। निवृत्तिर्वा न्नतं स्याद्वा पवृत्तिः शुभकर्मणि" इति श्री आशाधरः।

हिंसादयो निर्देश्यमाणलक्षणाः, विरमणं विरतिः व्रतमिसंधिकृतो नियमः । हिंसानृत-स्तैयाब्रह्मपरिग्रहेम्य इत्यपादाननिर्देशः । ध्रुवत्वामावात्तदनुपपत्तिरिति चेन्न, घुद्धधपायाद्ध्रुवत्व-विवक्षोपपत्तेः ।

हिंसा, अनृत, आदि के छक्षण आगे सूत्रों द्वारा निर्दिष्ट करा दिये जावेगे। अर्थात् "प्रमत्त-योगात्प्राणन्यपरोपणं हिंसा" "असद्भिधानमनृतं" इत्यादि सूत्रां द्वारा हिंसा आदि पाँच पापों का छक्षण कह दिया जावेगा। विरमण यानी परित्याग करना या विराम छे छेना ही विरति है। बुद्धिपूर्वक अभि-प्राय को अभिसन्धि कहते हैं। अभिसन्धि करके किया गया नियम व्रत माना जाता है। अतः किसी दरिद्र का हाथी पर चढने का त्याग या रोगी के छंघन में हुआ उपवास व्रत नहीं कहा जा सकता है। "हिंसानृतस्तेयात्रद्मपरिप्रहेभ्यः" यह बहुवचनांत पंचमी विभक्ति के रूप का कथन है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। विरति की अपेक्षा यहाँ पंचमी विभक्ति से व्यक्त हुआ अपादान का निर्देश है "ध्रव-मपायेऽपादानं" निरुचल पदार्थ से किसी का पृथग्माव हो जाने पर वह स्थिरीभूत पदार्थ अपादान कहा जाता है। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि प्राम से देवदंत्त आता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहा प्राम या वृक्ष का ध्रुपपना प्रसिद्ध है किंतु प्रकरण में हिंसा आदि परिणाम तो ध्रुव नहीं हैं अतः अपादान नहीं हो सकेंगे। यदि हिंसा आदि परिणाम वाले आत्मा को हिंसा आदि पद से कहा जायगा एतावता आत्मा का ध्रुवपना तो बन जायगा किंतु उस नित्य आत्मा से विरति होना असंभव है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि बुद्धिकृत अपाय से ध्रवपने की विवक्षा वन रही है। अर्थात् अस्थिर पदार्थ को भी बुद्धि मे स्थिर मान कर उससे निवृत्ति होना बना लिया जाता है। धर्माद्विरमति, धावतोऽश्वात्पर्तात, आदि स्थलों में यही चपाय करना पहता है। व्याकरण के छक्षणों का पुनः परिष्कार कर नैयायिकों द्वारा पुनः अव्याप्ति, अति-व्याप्ति दोषों को टालते हुये निर्वाध लक्षण बनाये जाते हैं। यों ज्ञत का लक्षण निर्दोष कर दिया गया है।

अहिंसाप्रधानत्वादादौ तद्वचनं, इतरेषां तत्परिपालनार्थत्वात्। विषयमेदादिरितमेदे तद्वहुत्वप्रसंग इति चेम्न वा, तद्विषयविरमणसामान्योपादात्। तदेव हिंसानृतस्तेयाब्रक्षपरिप्रहेम्यो विरतिर्वतमिति युक्तोऽयं स्त्रनिर्देशः।

सम्पूर्ण त्रवों मे अहिंसा की प्रधानता है अतः सबके आदि में उस अहिंसा का कथन किया गया है। क्यों के खेत की रक्षा करने वाले घेरे के समान अन्य सत्य, अचौर्य आदि त्रवों का उस अहिंसा का परिपालन करते रहना ही प्रयोजन है। विरति शब्द को हिंसा से, झूठ से, चोरी से, अब्रह्म से, परिप्रह से यों प्रत्येक के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ किसी की शंका है कि पंचम्यन्त विपयों का भेद हो जाने से उनके त्याग स्वरूप घरति का भी भेद हो जानेपर उस विरति के बहुवचन 'विरतयः' हो जाने का प्रसंग प्राप्त होता है। यों कहने पर तो प्रन्थकार कहते हैं कि यह दोप नहीं लगता है क्योंकि उन हिंसा आदि विपयों से विराम हो जाना इस सामान्य अपेक्षा से एकषचन विरति शब्द का प्रहण किया गया है। जैसे कि गुड, तिल, चावलों का पाक हो जाना। यों सामान्य की विवक्षा कर लेने पर पाक शब्द एकषचन कह दिया जाता है। तिस कारण इस प्रकार हिंसा, झूंठ, चोरी, मेंशुन, परिप्रह इन्हों से विरति हो जाना विव है। इस प्रकार सूत्रकार महाराज का यह सूत्र निर्देश करना ससुचित ही है।

निन्वह हिंसादिनिष्टत्तिवचनं निरर्थकं संवरान्तर्भावात्, धर्माभ्यन्तरत्वात् तत्प्रपचार्थ उपन्यास इति चेन्न, तत्रैव करणात् । संवरप्रपंचो हि स संवराध्याये कर्तव्यो न पुनरिहास्रवाध्या- येऽतिप्रसंगादिति कश्चित्। तं प्रत्युच्यते—न संवरो व्रतानि, परिस्पन्ददर्शनात् गुप्त्यादिसंवरपरि-कर्मत्वाच्च।

यहां कोई आजंका उठाता है कि इस आस्नव के प्रकरण में हिंसा आदिक से निवृत्ति हो जाने को व्रत कहना व्यर्थ है क्योंकि निवृत्तियों का संवर में अन्तर्भाव हो जावेगा। जब कि देश प्रकार के धर्मों के भीतर संयम माना गया है उसमें अहिंसादिकों का सुलभतया अन्तर्भाव हो सकता है। यदि कोई यों समाधान करे कि उस संयम के प्रपंच का विस्तार करने के छिये यहां हिंसा निवृत्ति आदि का उपन्यास किया गया है। शंकाकार कहता है कि यह तो न कहना क्यों कि यदि उस संयम का ही प्रपंच दिखलाना था नो वहां ही नवमे अध्याय में संयम के प्रकरण पर यह उपन्यास करना चाहिये था। यहां न्यर्थका प्रकरण वढाने से कोई प्रयोजन नहीं सधता है। संवर का यह प्रपंच तो संवर के प्रतिपादक नवमे अध्याय में करना चाहिये किन्तु फिर यहां आस्रव तत्त्व के प्ररूपक सातवें अध्याय में नहीं। यदि यहां वहां की अप्रकृत बातों को इस अध्याय में लिखा जायगा तो अतिप्रसंग हो जायगा यानी मोक्षतत्त्व के प्रपंच या मुक्त जीवों के चरित्र भी यहां लिख देने चाहिये जो कि इष्ट नहीं है। अतः इन व्रतों का निरूपण करना यहां न्यर्थ ही है। यहां तक कोई पण्डित अपनी शंका को पूरा कह चुका है। उस पण्डित के प्रति आचार्य महाराज करके यह उत्तर कहा जाता है कि अहिंसादिक व्रत तो संवर नहीं है संवर स्वरूप अपरिस्पन्दात्मक क्रियाओं से आस्रव होना रुक जाता है किन्तु यहां अहिंसादिकों में परिस्पन्द किया होना देखा जाता है। सत्य बोछना, दिये हुये को छेना, ऐसी किया करना स्वरूप त्रतों की प्रतीति हो रही है। एक बात यह है कि गुप्ति, समिति आदि स्वरूप संवर कह दिया जावेगा। "आस्रव-निरोधः संवरः" "स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिपह्जयचारित्रैः" इस संवर के ये व्रत परिवार या सहायक हैं। व्रतों में साधु जो परिष्कृत हो जाता है तब संवर को सुखपूर्वक कर छेता है। संवर के अंगों का संस्कार ये व्रत कर देते हैं तिस कारण संवर के प्रकरण से इस शुमास्रव स्वरूप व्रत को प्रथक् कहा गया है।

नतु पंचसु व्रतेष्वनन्तर्मावादिह रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यानमिति चेन्न, भावनांतर्भावात् । तत्रानिर्देशादयुक्तोऽन्तर्भाव इति चेन्न, आलोकितपानभोजनस्य वचनात्। प्रदीपादिसंभवे सति रात्रा-वपि तत्प्रसंग इति चेन्न, अनेकारंभदोगात् । परकृतप्रदीपादिसंभवे तदमाव इति चेन्न, चंक्रमणा-द्यसंभवात् । दिवानीतस्य रात्रौ मोजनप्रसंग इति चेन्न, उक्तोत्तरत्वात् ।

यहाँ कोई पुनः प्रश्न उठाता है कि अहिंसाविक पांच व्रतों में अन्तर्भाव नहीं हो जाने के कारण यहां रात्रिमोजन त्याग नाम के छठे व्रत का उपसंख्यान करना चाहिये। सूत्र में कोई व्रिट रह जाय तो वार्तिक बनाई जा सकती है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि पांच व्रतों की पचीस भावनाये आगे कही जावेगी उन में रात्रिमोजनत्याग का अन्तर्भाव हो जाता है। यदि कोई यों आक्षेप करे कि उन वाग्गुप्ति, कोधप्रत्याख्यान आदि भावनाओं में कण्ठोक्त रात्रिमोजन त्याग का निर्देश नहीं किया गया है अतः बिना कहे ही चाहे जिसका चाहे जहां अन्तर्भाव कर देना युक्त नहीं है। प्रन्थकार कहते हैं कि यों तो न कहना। क्योंकि अहिंसाव्रत की भावनाओं में आछोकितपानभोजन का कंठोक्त निरूपण है। सूर्य का आछोक होता है अतः सूर्य के प्रकाश में ही खाने पीने का जब विधान किया गया है तो रात्रि के खान पान का त्याग अनायास प्राप्त हो जाता है। फिर भी कोई यों चोद्य उठावे कि

आलोक होने के कारण यदि दिन में भोजन का विधान किया गया है तब तो प्रदीप, अग्निशिखा, मणि, चमकनेवाली गिड़ार, जुगनू, विजली, चन्द्रमा, सर्च आदि प्रकाशकों के संभवते संते रात्रि में भी उस भोजन, पान करने का प्रसंग आ जावेगा। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि अग्नि, तेल. आदि के अनेक महान आरंभ करने का दोप लग जावेगा, यदि आक्षेपकर्ता यो कहे कि स्वयं आरम्भ नहीं कर दूसरों के द्वारा किये गये प्रदीप आदि के संभव जाने पर तो आरम्भ का दोप नहीं लगता है। सङ्क पर म्यूनिसपल्टी के प्रवीप जलते रहते हैं, चन्द्रमा, बिजली, आकाश में प्रकाशती रहती हैं, मंसूरी पर्वत पर रात के समय छेदों में से निकल कर कितनी ही गिहारे कीटमक्षणार्थ चमकती रहती हैं। इस में कोई आरम्भ नहीं करना पहला है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि रात्रि मे चंक्रमण करना, शुद्ध भोजन प्राप्त करना आदि का असंभव है। अर्थात् अन्तरंग में स्वकीय शास्त्रज्ञान तथा चिह्ररंग में आदित्य प्रकाश और इन्द्रियों द्वारा हुये परिक्वान से परीक्षित किये मार्ग से चार हाथ भूमि को पिहले देख कर चल रहे यित महाराज शुद्ध मिक्षा को प्रहण करते हैं यह प्रक्रिया रात' में नहीं हो सकती है अतः गमन करने, ज्यर्थ यहां वहां घूमने-फिरने आदि का असंभव है। पुनरिप कोई विश्वेप चठावे कि आचार शास्त्र के चपदेश अनुसार विन के समय प्राम से जाकर किसी पात्र में भोजन या पेय को लाकर रात्रि में अपने स्थान पर उसको खा लेने का प्रसंग आजावेगा प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि इसका उत्तर कहा जा चुका है अर्थात् प्रदीप आदिका आरम्भ करना तदवस्य हैं। संयम साधने की यह पद्धति नहीं है कि बाहर से लाकर घर पर खाना। यतियों के पास वर्तन भी नहीं हैं वे तो परिप्रहरहित है। अन्तराय और दोपों को टाल कर हाथ मे ही दिये हुये आहार को प्रहण करते है। एक स्थान से, दूसरे स्थानमें छे जाने पर और क्रुछ देर तक घरा रहने पर वह भोजन जीवों का योनिस्थान बन जाता है। संयमी मुनि ऐसे भोजन को प्रहण नहीं करते हैं अतः दिन मे लाये हुये को रात में खा छेने का प्रसग नहीं छगता है।

स्फुटार्थामिन्यक्तेश्र दिवामोजनमेव युक्त, तेनालोकितपानभोजनाख्या भावना रात्रि-मोजनविरतिरेवेति नासावुपसंख्येया।

एक बात यह भी है कि सूर्य का प्रकाश ही स्फुटरूप से अथों की अभिन्यक्ति करता है। भूमि, वेश, वाता, गमन करना, अश्र पान में कोई पदार्थ पढ गया या नहीं इत्यादि वाते दिन में स्पष्ट दीख जाती है। दीपक, विजली, चन्द्रमा आदि के प्रकाश में स्पष्ट पदार्थ नहीं दीखता है। रात्रि के समय ध्रद्र कीट अधिक उत्पन्न होते हैं, मोजन, पान, पदार्थों में वे छोटे जीव गिर जाते हैं, त्रसिंहंसा अधिक होती है। रात के खाने वालों में लोलुपता वढ जाती है। चदर की प्राहक शक्ति मंद पढ जाती है। क्योंकि पाचन-शक्ति रात्रि के अवसर पर पूर्वभुक्त के पचाने में अधिक उपयुक्त हो जाती है। मुनिजन एक बार हो मोजन करते हैं अतः दिन में मोजन करना उनको अनुकूल पढ़ सकता है। सभी अथों का स्फुट प्रकाश होता है। सूर्यालोक में योनिस्थान अल्प उपजते हैं अतः दिन में ही मोजन करना समुचित है। तिस कारण आलो-कितपानभोजन नाम की अर्हिसान्नत की पाँचवीं माचना तो रात्रिभोजन त्याग ही है। अतः उस रात्रि-भोजनविरति नाम के त्रत का उपसंख्यान नहीं करना चाहिये।

#### किं पुनरनेन व्रतलक्षणेन व्युदस्तमित्याह ।

सभी लक्षण इतरन्यावर्तक होते हैं। लक्ष्य की अलक्ष्य से न्यावृत्ति करते-रहते है। ऐसी दशा में यहाँ कोई शक्त करता है कि व्रत के इस लक्षण करके किसका न्युदास (निराकरण) किया गया है १ बताओ । इस प्रकर पूँछने पर ग्रन्थकार वार्तिक द्वारा यों उत्तर कहते है ।

## अथ पुरायासूवः प्रोक्तः प्राग्वतं विरतिश्च तत्। हिंसादिभ्य इति ध्वस्तं गुणेभ्यो विरतिवर्ततं॥१॥

छठे अध्याय के प्रारंभ में "शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य" इस सूत्र द्वारा जो पिहले यों ठांक-ठीक कहा गया है कि शुभ योग पुण्य का आस्रव है वह शुभ योग ही तो हिंसा, झूंठ आदि पापों से विराम कर लेना स्वरूप वर्त है। इस प्रकार वर्त का लक्षण कर देने पर क्षमा, व्रह्मचर्य, अहिंसा, सम्यक्तव, चारित्र आदि गुणों से विरति हो जाना वर्त है इस मंतल्य का ध्वंस कर दिया गया है। अर्थात् खारपटिक मतानुयायी हिंसा को धर्म मानती हैं "सधनं हन्यात्" वेश्याये व्यमिचार को धर्म मानती है। झूंठ वोलने, चोरी करने को भी कोई वर्त मानते होंगे अतः उनके मंतल्य की व्यावृत्ति के लिये गुणों से विरति को वर्त हो जाने का प्रत्याख्यान करते हुये सूत्रकार महाराज हिंसादिक से विरति होने को ही वरत कह रहे है।

विरितर्वतिमत्युच्यमाने सम्यक्त्वादिगुणेभ्योऽपि विरितर्वतमनुषक्तं तदत्र हिंसादिभ्य इति वचनात् प्रध्वस्तं वोद्धव्यं। ततो यः पुण्यास्त्रवः प्रागमिहितः शुभः पुण्यस्येति वचनात् संक्षेपत इति सर्वस्तमेव प्रदर्शनार्थोऽयमध्यायस्तत्प्रपंचस्यैवात्र स्त्रितत्वादिति प्रतिपत्तव्यं।।

जो विरित है वह वत है। यदि इतना ही व्रत का छक्षण कह दिया जाय तो सम्यक्त्व, चारित्र आदि गुणों से भी विराम छेने को व्रत हो जाने का प्रसंग प्राप्त हुआ, तिस कारण यहाँ हिंसा, झूंठ आदि से विरित होना इस प्रकार कथन करने से गुणों से विराम छे छेने को व्रत कह देने का भछे प्रकार घ्वंस हो चुका समझ छेना चाहिये, तिस कारण "शुभः पुण्यस्य" इस सूत्र वचन से जो पुण्यास्रव पिहछे छठे अध्याय में संक्षेप से कहा था उस पुण्यास्रव का ही विस्तार से प्रदर्शन कराने के छिये यह सर्व सातवाँ अध्याय है। इस अध्याय में उनताछीस सूत्रों द्वारा उस शुभास्रव के प्रपंच का ही निरूपण किया गया है। यह विश्वासपूर्वक समझ छेना चाहिये।

व्रतिष्वनुकम्पा सद्वेद्यास्त्रव इति प्रागुक्तं, तत्र के व्रतिनो येषां व्रतेनाभिसंबन्धः १ किं तत्क्वतिमिति प्रश्नेन प्रतिपादनार्थोऽयमारंभः प्रतीयताम् ।

चक्त पिह्छे सूत्र का अवतरण हुआ यों समझ लिया जाय कि व्रतियों में अनुकंपा करना साता-वेदनीय कर्म का आस्रव है यों पूर्व में यानी छठे अध्याय में कहा जा 'चुका है। वहाँ ये प्रश्न हो सकते थे किन्तु प्रकरणान्तर हो जाने या प्रकरण बढ जाने के भय से प्रश्न नहीं उठाये गये थे अब छठा अध्याय सम्पूर्ण हो जाने पर प्रश्न किये जाते कि वे ब्रती प्राणी कौन से है श जिनके कि व्रत के साथ सब ओर से संबन्ध हो रहा है। वह व्रत भी क्या है श जिनका कि संबन्ध हो जाने पर वे व्रती हो जाते है। इस प्रकार मूछमूत व्रत के प्रश्न करके उत्साहित किये जाने पर सूत्रकार द्वारा प्रश्न के उत्तर को प्रतिपादन करने के लिये इस सातवे अध्याय का प्रारंभ किया जाना प्रतीत कर लोजियेगा।

पाँच प्रकार के व्रतों के भेदो का परिज्ञान कराने के छिये यह अगिछा सूत्र कहा जाता है।

देशसर्वतोऽगुमहती ॥२॥

हिंसादिकों से एकदेश से विरित हो जाना अणुव्रत है और सम्पूर्ण रूप से हिंसादि पापों से विराम छे छेना महाव्रत है। अर्थात् गृहस्थों का व्रत अणुव्रत है और मुनियों का व्रत महाव्रत है।

कुतिश्विद्दिश्यत इति देशः, सरत्यशेपानवयवानिति सर्वं, ततो देशसर्वतो हिसादिभ्यो विरती अणुमहती व्रते भवत इति स्त्रार्थः कथं व्रते इति १ पूर्वस्त्रस्यानुष्टत्तेरर्थवर्शाद्वभक्तिविपरिणामेना-भिसवंधोपपत्तेः । तत इद्मुच्यते—

किसी न किसी अवयव से जो प्रदेशित कर दिया जाता है इस कारण वह अवयवी का एक दुकड़ा देश कहा जाता है। यह देश शब्द की निरुक्ति है। सम्पूर्ण अवयवों को व्याप्त कर जो गमन करता है वह पूरा अवयवी इस कारण सर्व कहा जाता है। यों "दिश" घातु से देश और "सृ" गतौ धातु से सर्व शब्द की व्युत्पत्ति कर दी गयी है। उन देश और सर्वरूप से जो हिंसादि पापों से विरितयाँ हैं वे अणुक्रत और महाव्रत हो जाते हैं इस प्रकार उक्त सूत्र का अर्थ है। अणु च महच्च, इति अणुमहती यों विप्रह कर दिवचन के साथ अनुवृत्ति किये गये व्रत शब्द के द्विवचन "व्रते" लगा दिया जाता है। यहाँ कोई पूँ लता है कि पिहले सूत्र मे तो "व्रते" एकवचन है उसी की अनुवृत्ति आ सकती है यहाँ द्विवचन "व्रते" यह किस प्रकार अनुवृत्त कर लिया जाता है वाओ। आचार्य उत्तर कहते हैं कि पूर्व सूत्र के व्रत शब्द की अनुवृत्ति हुयी है अर्थ के वश से विमक्ति का विपरिणाम हो जाता है इस कारण "अणुमहतीं" इस द्विवचन के अनुवृत्ति हुयी है अर्थ के वश से विमक्ति का विपरिणाम हो जाता है इस कारण "अणुमहतीं" इस द्विवचन के अनुसार वर्त इस द्विवचन का विषेयदल की और सम्बन्ध हो जाना बन जाता है। नपुंसक लिंग माने गये वर शब्द के अनुसार अणु महत् शब्दों को नपुंससक लिंग कहना पढ़ा साथ ही अणुमहती इस द्विवचन अनुसार वर्त यह द्विवचन करना पढ़ा तिस कारण लिंग और वचन के स्वाग को धार रहे सूत्र से यह अर्थ कहा कहा जाता है कि

#### देशतोऽणुत्रतं चेह सर्वतस्तु महद्वतं। देशसर्वविश्चद्धात्मभेदात् संज्ञानिनो मतं॥१॥

सम्यग्ज्ञानी पुरुप के आत्मा की एकदेश विशुद्धि और आत्मा की सर्व देश विशुद्धि के भेद से हुये यहाँ एकदेश से विरित होना अणुव्रत साना गया है और हिंसादिक पापों की सर्व देश से विरिक्त हो जाना तो महान् व्रत अभीष्ट किया गया है यह सूत्र का तात्पर्य है।

न हि मिथ्यादृशो हिंसादिस्यो विरितर्वतं, तस्य वालतपोच्यपदेशात् सम्यग्जानवत एव तुस्तेस्यो विरितर्देशतोऽणुवतं सर्वतस्तेस्यो विरितर्महावतमिति प्रत्येयं । देशसर्वविशुद्धित्वभाव-मेदाचदेकमपि वतं द्वेधा भिद्यते इत्यर्थः ॥

मिध्यादृष्टि जीव की हिंसा, शूंठ आदि पापों से विरक्ति हो जाना अत नहीं है क्यों कि मिध्यादृष्टियों की उस त्याग आखड़ी को घाळतप शब्द करके कहा जाता है। अझानी या मिध्यादृष्टियों की तपस्या
घाळतप है। हा सम्यग्हान घाळे ही जीव के उन हिंसादिकों से एकदेश से विरित होना अणुवत है और
सम्पूर्णरूप से उन हिंसादिकों से विराम पा जाना महावत है यों प्रतीति कर छेनी चाहिये। सम्यग्रृष्टि
जीव के ही पांचवां और छठे आदि गुणस्थान होते हैं। आत्मा का एक स्वभाव तो एकदेश से विशुद्धि
होना है और दूसरा स्वभाव सर्व ओर से विशुद्धि होना है। वह व्रत म्छल्प से या सामान्यरूप से
एक होता हुआ भी आत्मा की एकदेशविशुद्धि और सर्वदेशविशुद्धि इन दो मिन्न-मिन्न स्वभावों से दो

प्रकार भेद को प्राप्त हो रहा है यह इस सूत्र का अर्थ है। श्रावकों की आत्मा में एकदेशिवशुद्धि है और मिनयों की आत्मा तो सर्वागिवशुद्ध है अतः अन्तरंगकारण अनुसार व्रत के दो भेद किये गये हैं। अब जिस प्रकार उत्तम औपध में भावनाये दी जाकर वह रोग दुःख का विनाश कर देती है उसी प्रकार भावनाओं से भावित हुये व्रत भी कर्म रोगों के विनाशक है जो भावनाओं के भावने में असमर्थ है वह व्रतों का समीचीन पाछन नहीं कर सकता है तिस कारण एक एक व्रत की संस्कारक भावनाओं का प्रयोजन और उनकी संख्या का प्रतिपादन करने के छिये सूत्रकार महाराज अगिछा सूत्र कहते है।

## तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच ॥३॥

उन पांचों वर्तों की स्थिरता करने के लिये एक एक वर्त की पांच-पांच मावनाये हैं। पांचों वर्तों की पच्चीस भावनाये हैं। देशान्तर को जाने वाले पुरुष को यदि कोई यों कह दे कि हमारे लिये वहाँ से सुपारी लेते आना तो वह प्रवासी पुरुष अपनी आत्मा में वैसा संस्कार जमा लेता है जिस भावना के वश हो कर वह बरस, छह महीने पीछे भी सुपारी लाने की स्मृति रखता है। दाल में जीरे की भावना दे दी जाती है। प्राणेश्वर रस में ताम्बूल के रस की भावना दी जाती है और सिन्नपातसूर्यरस में भाग के पत्तों के रस की भावना दी जाती है।

भावनाशब्दः कर्मसाधनः, पंच पंचेत्यत्र वीप्सायां शसः प्रसंग इति चेन, कारकाधि-कारात् । क्रियाच्यारोपात्कारकत्वमासामिति चेन्न, विकल्पाधिकारात् । तेनैकैकस्य व्रतस्य भावनाः पंच पंच कर्तव्यास्तित्स्थरमावार्थमित्युक्तं भवति ॥ तदेवाह—

"भाज्यन्ते यास्ताः भावनाः" जो भाई जावे वे भावनाये हैं यों भावना शब्द की कर्म में प्रत्यय कर सिद्धि कर छी जाय। यहां कोई शंका उठाता है कि इस सूत्र में पंच पंच ऐसी विवक्षा करने पर वीप्सा में शस् प्रत्यय हो जाने का प्रसंग आता है। शस् प्रत्यय कर देने से पंचशः प्रयोग हो जाने में छाघव भी है। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि शस् के विधायक सूत्र में कारक का अधिकार चछा आ रहा है यहाँ कारकपना नहीं है अतः शस् प्रत्यय नहीं हुआ। यदि पुनः कोई आक्षेप करें कि "पंच पंच भावयेत" यों भावयेत् किया का अध्यारोप हो जाने से इन भावनाओं को कारकपना प्राप्त हो जायगा, "क्रियान्वितत्वं कारकत्वं"। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो ठीक नहीं क्योंकि वहाँ विकल्प का अधिकार चछा आ रहा है। वा शब्द की अनुवृत्ति है। अतः शस् नही होता है। तिस कारण एक-एक व्रत की पाँच-पाँच भावनाये उन वर्तों के स्थिर हो जाने के छिये करनी चाहिये। यह अभिप्राय इस सूत्र का कहा जा चुका हो जाता है। उस ही बात को प्रन्थकार वार्तिक द्वारा कहते हैं।

#### तत्स्थेर्यार्थं विधातव्या भावनाः पंच पंच तु । तद्स्थेर्ये यतीनां हि संभाव्यो नोत्तरो गुणः॥१॥

चन व्रतों की स्थिरता करने के लिये पाँच-पाँच भावनाये तो अवश्य करनी (भावनी) चाहिये। कारण कि उन व्रतों में स्थिरता नहीं होने पर मुनि महाराजों के उत्तर गुणों की प्राप्ति की संभावना नहीं हो सकती है। यह निश्चय समझियेगा।

अथाद्यस्य व्रतस्य पंच मावनाः कथ्यन्ते; —

#### रछोक-वार्तिक

अब सबसे प्रथम आदि में होने वाले अहिंसाव्रत की पाँच मावनाये सूत्रकार द्वारा कहीं जो रही है।

# वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपरासिम्हित्यालोकितपानभोजनानि पंच ॥४॥

वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकितपान भोजन ये पाँच अहिंसाव्रत की मावनाये हैं। अर्थात् वचन का गोपन करना, मन का गोपन करना, चार हाथ भूमि निरस्न कर संयम पालते हुये गमन करना, देख कर उठाना धरना, सूर्य प्रकाश में खान-पान करना, ये पाँच भावनाये यानी सद्विचार सर्वदा रहेंगे, तो अहिंसाव्रत स्थिर रहा आवेगा।

#### कथमित्याइ---

कोई तर्क चठाता है कि ये पाँच किस प्रकार अहिंसाग्रत को स्थिर कर देते हैं। वताओ। इस प्रकार जिक्कासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर कहते हैं।

## स्यातां मे वाङ्मनोग्रसी प्रथमव्रतश्चुद्धये। तथेर्याद्गननिक्षेपसमिती वीक्ष्य भोजनः॥१॥

पिं या प्रधान अर्हिसा व्रव की शुद्धि के लिये मेरे वचनगुप्ति और मनोगुप्ति हो जावे तथा ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और दिन मे निरखकर भोजन, पान करना ये कियार्ये होवे ऐसी मावनाये भावने से मेरे या किसी भी मावुक आत्मा के अर्हिसाव्रत पुष्ट होता रहेगा।

#### इति ग्रुडुर्ग्रुडुश्चेतिस संचितनात् ।

इस प्रकार चित्त में वार-बार अच्छा चिंत न करते रहने से मावित आत्मा व्रतों में वृढ हो जाता है।

#### काः पुनर्द्वितीयस्य व्रतस्य भावना इत्याह-

फिर दूसरे सत्यवत की भावनाये कौनसी हैं १ ऐसी जिज्ञासा अवर्तने पर सूत्रकार इस अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# कोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचीभाषरां च पंच ॥५॥

क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भयभीत हो जाने का त्याग, हास्य करने का त्याग और निर्वोष या आपेशास्त्रानुसार भापण करना ये पाँच भावनाये सत्य वत की जान लेनी चाहिये अर्थात् क्रोध के वश होकर जीव झूंठ बोल जाता है। लोभी मनुष्य भी धन आशा के वश असत्य बोल जाता है, हर में आकर झूंठ बोलना प्रसिद्ध ही है। हंसी ( मज़ाक, नकल, विल्लगी) करने में तो प्रायः असत्य ही बोला जाता है। अतः इनका परित्याग करना आवश्यक है। विचार कर अनुकूल बोलने की टेव रखने से सत्य व्रव

#### सप्तमोऽघ्याय

को पुष्टि मिलती है। प्रत्येक वात को बहुत विचार कर बोलना चाहिये। अत्यल्प, गंभीर, सारभूत, हित-वचन कहने चाहिये।

#### कथमित्याह-

उक्त सूत्र के अभिमत को किस प्रकार निर्णीत कर लिया जाय? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार भावनाओं के अनुभव को कहते हैं।

# कोधलोभभयं हास्यं प्रत्याख्यामनृतोद्भवं। तत्त्वानुकूलमाभाषे द्वितीयव्रतशुद्धये॥१॥

सत्यव्रती वार वार विचार करता है कि अनृत से उत्पन्न हुये या अनृत ( झूंठ ) को उत्पन्न फरने वाले कोघ, लोभ. भय और हास्य को मै छोड़ देवूं तथा दूसरे सत्यव्रत की शुद्धि के लिये वत्त्व व्यवस्था अनुकूल चारों ओर भाषण करूं। यों भावना रखता हुआ सत्यवादी अपने व्रत को शुभभावनाओं अनुसार पुष्ट कर लेता है।

#### इत्येवं पौनःपुन्येन चितनात्।

यों इस प्रकार पुनः पुनः रूप से चिन्तन करने से उपात्त किया गया सत्यव्रत परिपूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है।

#### तृतीयस्य व्रतस्य का भावना इत्याह;---

अव तीसरे अचीर्य वृत की भावनाये पांच कीन-सी हैं इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार भगवान् उत्तरसूत्र को कहते हैं।

# शून्यागारिवमोचितावासपरोपरोधाकरगाभैक्ष्यशुद्धिसध-र्माविसंवादाः पंच ॥६॥

सूने घरों में निवास करने का अभिप्राय रखना, दूसरों के द्वारा विशेषतया छोड़ दिये गये स्थानों में निवास करने की इच्छा रखना, दूसरों के प्रति हठ आदि द्वारा उपरोध नहीं करना, भिक्षा-समुदाय की शुद्धि रखना, साधमीं भाइयों के साथ विसंवाद नहीं करना, ये पांच अस्तेय वृत की भावनाये है। अर्थात् पशु, पक्षी, स्त्री, किसान आदि जीवों ते अथवा भूपण, वस्त्र, भोजन, पान, रुपया पैसा आदि जड पदार्थों से रीते हो रहे ऐसे पर्वत की गुफा, बृक्षों के कोटर, सूनी वसतिका आदि स्थानों में निवास करना, दूसरों के छोड़े हुये स्थान में ठहरना, शिला, पुस्तक, काष्टासन आदि को प्रहण कर दूसरों का उपरोध नहीं करना, आचार शास्त्र अनुसार भिक्षाओं को शुद्ध लेना, यह तेरा शास्त्र है, यह मेरा स्थान है आदि टंटों को साधमियों के साथ नहीं करना ये पांच भावनाये अचीर्य वृत को पुष्ट करती हैं। इनके विपरीत आचरण करने से साक्षात् या परम्परया अचीर्यवृत का भंग हो जाता है।

#### कथमित्याह---

अचौर्य प्रत की उक्त पांच भावनाओं को किस प्रकार माया जाय १ ऐसी जिल्लामा प्रवर्तने पर मन्यकार दो वार्तिकों द्वारा उत्तर कहते हैं।

शून्यं मोचितमावासमधितिष्ठामि शुद्धिद्ं। परोपरोधं मुंचामि भेक्ष्यशुद्धिं करोम्यहं॥१॥ सधमीभिः समं शश्वद्विसंवाद्माद्रिये। अस्तेयातिकमध्वंसहेतुतद्व्रतदृद्धये॥२॥

मैं आत्मा की विशुद्धि को देने वाले शून्य स्थान और छोड़े हुये स्थानों मे अधिष्ठित होता हूँ, दूसरों के साथ उपरोध करने को छोड़ता हूँ, मैं भिक्षाओं के समूह की शुद्धि को कर रहा हूँ, समान वर्म वाले जीवों के साथ सदा ही अविसंवाद रखने का आदर करूँ, इस प्रकार अचौर्य वर्त का अविक्रमण करने वाली पापिक्रयाओं के ध्वंस का हेतु हो रहे उस अचौर्य वर की वृद्धि के लिये मैं उक्त पांच माव-नाओं को यों मावता हूँ ॥

#### इत्येवं वहुशः समीहनात् ॥

यों इस प्रकार बहुत बार समीचीन विचार रखन से वर्ती पुरुष का अचीर्य वर्त वृद् हो जाता है। चतुर्थस्य व्रतस्य कास्ता भावना इत्याह—

चौथे ब्रह्मचर्य व्रत की वे पांच भावनार्ये कौन सी है ? इस प्रकार बुभुत्सा प्रवर्तने पर सूत्रकार अप्रिम सूत्र को कहते हैं।

# स्त्रीरागकथाश्रवगतन्मनोहरांगनिरीक्षगापूर्वरतानुस्मर-गावृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पंच ॥७॥

स्त्रियों में राग को उपजाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करना, उन स्त्रियों के या पुरुषों के मनोहर अंगों के निरीक्षण का परित्याग करना, पूर्वकाल में मोगे जा चुके मोगों के अनुस्मरण का परित्याग कर देना, वृषीकरण, बाजीकरण आदि विधियों का त्याग कर उन्मादक वृष्यरस या इन्द्रियों द्वारा अनुराग बढाने बाले इष्ट रस का त्याग कर देना, तथा अपने शरीर संस्कार का त्याग कर देना ये पांच- भावनायें ब्रह्मचर्य व्रत को स्थिर करने के लिये हैं।

#### कथमित्युपदर्शयति;---

उक्त माननार्ये किस प्रकार भावित हुयीं मला ब्रह्मचर्य व्रत को दृढ कर देती हैं ? इस का निर्णय करने के लिये प्रन्थकार उपपत्ति को दिखलाते हैं।

स्त्रीणां रागकथां जह्यां मनोहार्यंगवीक्षणं। पूर्वरतस्मृतिं वृष्यमिष्टं रसमसंशयम्॥१॥ तथा शरीरसंस्कारं रतिचेतोऽभिवृद्धिकं। चतुर्थवृतरक्षार्थं सततं यतमानसः॥२॥ चौथे ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये सर्वदा प्रयत्न करने वाली मानसिक प्रवृत्तियों को धार रहा में स्त्रियों की रागवर्द्धिनी विकथाओं को छोड़ दूँ, न कहूं, न सुनूं, रित करने में चित्त को चारों ओर से बढाने वाले उन स्त्रियों के मनोहारी अंगों के देखने को छोड़ दूं। पिहले रमण किये गये भोगों के स्मरण को छोड़ दूँ, तथा कामवर्द्धक और बल वीर्यवर्द्धक, बृष्य और इष्ट रसों का संशय रिहत होकर त्याग कर दूँ, तथा रित क्रिया में चित्तवृत्ति को बढ़ाने वाले अंजन, मंजन, मर्दन, स्नान, उबटन, पोंछना, झाड़ना आदि शरीर संस्कारों का त्याग कर दूँ। यों ब्रह्मचारी को इन पांचों भावनाओं से युक्त सिद्धचार रखने चाहिये।

#### इत्येवं भृरिशः समीक्षणात् ॥

यों इस प्रकार प्रति समय मूरि भूरि समीचीन विचार करते रहने से चौथा वृत परिपुष्ट हो जाता है। बार बार विचारना ही तो भावना है।

#### पंचमस्य व्रतस्य का भावना इत्याह;---

पांचमे अपरिग्रह या आर्किचन्य त्रत की भावनाये कौन सी हैं १ ऐसी सद्भावना प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

#### मनोज्ञामनोज्ञेंद्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पंच ॥८॥

स्पर्शन इन्द्रिय के मनोज्ञ विषय में राग छोड़ देना और स्पर्शन इन्द्रिय के अमनोज्ञ विषय में होष छोड़ देना १ रसना इन्द्रिय के मनोज़कूल हो रहे रस विषय में राग करने का त्याग और रसना इन्द्रिय के मनः प्रतिकूल विषय में होष का त्याग २ प्राण इन्द्रिय के अनुकूल गंध विषय में राग का त्याग और प्राण इन्द्रिय के प्रतिकूल विषय में होष का परित्याग ३ चक्षुः इन्द्रिय के मनोज्ञविषय में अनुराग धारने का परित्याग और चक्षुः इन्द्रिय के अमनोज्ञ विषयों में होष करने का परित्याग ४ तथा कर्ण इन्द्रिय के मनोज्ञ शब्द विपयों में प्रीति करने का त्याग और श्रोत्र इन्द्रिय के अमनोज्ञ दुःस्वरों में होष करने का त्याग ५ यों ये पांच भावनाये अपरिष्ठह त्रत की हैं।

#### कथमिति निवेदयति ।

अपरिग्रहवरी किस प्रकार भावनाओं को भावे ? इसके उत्तर में प्रन्थकार श्री विद्यानंदस्वामी निवेदन करे देते है।

## सर्वाक्षविषयेष्विष्टानिष्टोपस्थितेष्विह । रागद्वेषौ त्यजाम्येवं पंचमव्रतशुद्धये ॥१॥

इष्ट और आनेष्ट होकर उपस्थित हो रहे इन सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों में मैं पॉचमे आर्किचन्य व्रत की शुद्धि के लिये इस प्रकार सूत्रकार के कथनानुसार राग और द्वेषको छोड़ रहा हूँ। साथ ही छठी । मन इन्द्रिय के पोषक या आविर्भावक मनोज्ञ, अमनोज्ञ, विषयो में राग देषो को छोड़ रहा हूँ।

#### इत्यनेकधावधानात् ।

यों अनेक प्रकार अवधान यानी एकाग्र होकर सिद्धचार करते रहने से आर्किचन्यव्रत दृढ़ हो जाता है।

## प्रत्येकमिति पंचानां वृतानां भावना मताः। पंच पंच सदा सन्तु निःश्रेयसफलप्रदाः॥२॥

यों उक्त प्रकार पांचों त्रतों में से प्रत्येक प्रत्येक की पांच पांच मावनायें आम्नाय अनुसार मानी जा चुकी हैं जो कि मन्य जीवों के लिये सर्वटा मोक्षफल को अच्छा देने वालो हो जाओ। यों व्रतों की सद्भावनाओं से प्रसन्न होकर महाव्रती प्रन्थकार एक प्रकार का आशीर्वाट वचन कहते हैं। यद्यपि प्रन्थकार सर्वटा परानुप्रह करने में ही टक्तचिक्त हैं तथापि प्रमोद भावना और कृपादृष्टि से प्रेरित होकर कदाचित् विशेषतया अनुप्रह करने में दक्तावधान हो जाते हैं।

## किं पुनरत्र भाव्यं ? को वा भावकः ? कश्च भावनोपाय इत्याह---

यहाँ कोई तत्त्वान्वेपी प्रकरणानुसार प्रश्न चठाता है कि फिर यह घवाओं कि यहां मावना करने योग्य मान्य पदार्थ क्या है ? अथवा भावना करने वाला भावक कौन है ? तथा भावनायें भावना स्वरूप चपाय क्या हें ? वताओं । इस प्रकार प्रश्नों के उतरने पर आचार्य महाराज अग्रिम वार्तिक द्वारा उत्तर कहते हैं ।

## भाव्यं निःश्रे यसं भव्यो भावको भावना पुनः। तदुपाय इति त्र्यंशपूर्णाः स्याद्वादिनां गिरः॥३॥

आत्मा की कर्मरहित अवस्था मोक्ष तो यहां भावना करने के योग्य मान्य अर्थ है और मन्य जीव उन मावनाओं का भावक है तथा भावना तो फिर उस मोक्ष का उपाय है। इस प्रकार स्याद्वाव सिद्धान्त को जानने वाळे विद्वानो की भाज्य, भावक, भावना, इन तीन अंशों से परिपूर्ण हो रही वाणियें अवर्त रही हैं।

निह सर्वथैकान्तवादिनां भावना भवति । नित्यस्यात्मनो भावकत्वे विरोधः, ततः प्राग-मावकस्य शश्वदभावकत्वानुषक्तेः, भावकस्य सर्वदा भावकत्वापर्तेः । तत एव प्रधानस्यापि न भावकत्वमनित्यत्वप्रसंगात् । नापि क्षणिकैकांते भावकोऽस्ति, निरन्वयविनाशिनः क्षणादृर्ध्वमवस्था-नाभावात् पौनःपुन्येन चित्तसंतानानामसमवात् सन्तानस्याप्यवस्तुत्वात् ।

सर्वथा नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व आदि एकान्तों का पक्ष छे रहे एकान्तवादी पंढितों के यहाँ भावनाये या उनका चिन्तन करना ही नहीं संभवता है देखिये नित्य आत्मा को भावक मानने में विरोध है। जो पिछ भावक नहीं था वह मावना करते समय भावक वने तव तो भावनायें सिद्ध हो सकती है। क्रूटस्थ नित्य तो सर्वदा एकसा ही रहता है तिस कारण पूर्व अवस्था में नहीं भावना कर रहे नित्य आत्मा के सर्वदा ही अभावक होते रहने का प्रसंग आवेगा। हा वर्तमान अवस्था में मावना कर रहे भावक आत्मा के सर्वदा ही अभावक होते रहने का प्रसंग आवेगा। कारण दशा में ही पढ़े रहो, फलप्राप्ति की अवस्था नहीं आने की है। हॉ पूर्वोकार का त्याग, उत्तर आकार का प्रहण ओर ध्रुवरूप यों त्रितय आत्मक परिणाम वाले नित्यानित्यस्वरूप आत्मा में भावना परिणित बन सकती है तिस ही कारण से यानी सदा अभावकत्व या भावकत्व का प्रसंग आजाने से ही सांख्यों के यहा प्रकृति का मी भावकपना नहीं सघ पाता है। प्रधान को पिछले भावक नहीं मानकर पुनः भावना भावते समय भावक

माना जायगा तो अनित्य हो जाने का प्रसंग आजावेगा। घोद्धों के यहां क्षणिकपने के एकान्त का पक्ष छेने पर भी कोई भावक नहीं होता है क्योंकि वश रहित होकर समूलचूल विनाश को प्राप्त हो रहे पदार्थ की एक समय से ऊपर अवस्थित हो नहीं है अतः पुनः पुनः पने करके चैतन्य संतानों का असंभव है। सन्तान भी तो उनके यहां वस्तुभूत नहीं मानी गयी है अर्थात् कितनी ही देर तक वार-वार विचार करने को भावना कहते हैं। क्षणिक विज्ञान विचारा अनेक क्षण तक ठहरता हो नहीं है। हां, अनेक स्वलक्षणों की सन्तान तो भावना कर सकती थी किन्तु क्षणिकवादी के यहां सन्तान या समुदाय वस्तुभूत नहीं माने है यो एकान्त नित्य और एकान्त क्षणिक पक्षों में भावना नहीं संभवती है।

ततोऽनेकान्तवादिनामेव भावना युक्ता भावकस्य भन्यस्यात्मनः सिद्धेः सर्वकर्मनिमोक्ष-लक्षणस्य च निःश्रेयसस्य भाव्यस्योपपत्तेः । तदुपायभूतायाः सम्यग्दर्शनादिस्वभावविशेषात्मि-कायाः सत्यभावनायाः प्रसिद्धेः । स्याद्वादिनामेव त्र्यंशपूर्णा गिरो वेदितन्याः ॥

तिस कारण अनेकान्तवादी जैन विद्वानों के यहां ही भावना वनना समुचित है क्यों कि भावना फरने वाले परिणामी भन्य आत्मा की सिद्धि हो रही है। और सम्पूर्ण कमों का आत्यन्तिक छूट जाना स्वरूप मोक्ष का भाव्यपना वन रहा है तथा उस मोक्ष के उपायभूत हो रही सम्यग्दर्शन, सम्यग्द्वान आदि विशेपस्वभावस्वरूप सत्यभावना यानी पारमार्थिक भावना की प्रसिद्धि हो रही है इस कारण स्याद्वादियों के यहां ही भावक, भान्य, भावना इन तीन अंशों से परिपूर्ण हो रही वचन पद्धतियां समझ छेनो चाहिये। जिस प्रकार नित्यानित्यात्मक परिणामी आत्मा मे दुःख, शोक, दान आदि परणितयां वनती हैं। उसी प्रकार कर्यंचित् नित्य भन्य आत्मा ही भावनीय मोक्ष की उपाय हो रही सम्यग्दर्शन आदि स्वरूप भावनाओं को भावता है।

#### सकलवतस्थैर्यार्थमित्थं च मावना कर्तव्येत्याह—

व्रतों की विरोधी हो रही पापिकयाओं में भी प्रतिकूल भावनायें भावते हुये सामान्य रूप से सम्पूर्ण व्रतों की स्थिरता के लिये और भी इस प्रकार भावनायें करनी चाहिये इस अभिश्राय से प्ररित हुये सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते है।

# हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनं ॥९॥

हिंसा आदि पापों में इस जनम में अपाय दीखना यों भावना करनी चाहिये और भविष्य जन्मान्तरों में अवद्य देखा जाना भावने योग्य है। अर्थात् हिंसा करने वाला प्राणी इस लोक में जन समुदाय करके नित्य ही ताइने योग्य होता है यहां उससे वेर वाध लिया जाता है। अनेक प्रकार के यथ, वन्ध कोशों को प्राप्त करता है, और मरकर नरकादि गतियों को पाता है, निन्दित होता है इस कारण हिंसा से विरित्त करना श्रेष्ठ है। तिस ही प्रकार झूठ वोलने वाले व्यक्ति की कोई श्रद्धा या विश्वास नहीं राखता है वह जितालेदन, कारागृहवास, को प्राप्त करता है. झूठ वोलने करके दुःखी हो गये प्राणियों से वेर योधकर अनेक विपत्तियों को प्राप्त करता है. मरकर दुर्गति में वाम करता है अतः झूठ वोलने से विरिक्ति रखना श्रेष्ठ है यह भावना रखनी चाहिये। तथा दूसरों के द्रव्य को चुराने वाला जीव मदके त्राम देने योग्य हो जाता है, यहां इस जन्म में वेतों की मार जेल्खाना, हाथ-याव छेदन, मर्वम्य हरण, झादि दुखों को प्राप्त करता है, भवभीत रहता है और मरकर अश्वम गति को प्राप्त होता है, नर्वत्र उसकी

निन्दा होती है अतः चोरी करने से विराम छे छेना चाहिये। तथैव कुशीछ पुरुप यहां वध, वन्धन, मार-पीट, कुवचन सहना आदि दुःखों को प्राप्त करता है, सबसे बेर बांधकर छिंग छेदन, जनहरण आदि अपायों को प्राप्त करता है। और मरकर नरकादि कुगतियों में जाता है पुण्य कर्मों को नहीं कर सकता है, निदित होता है अतः अब्रह्म पाप से विरित करना आत्मा का हित है। तथा परिमह प्रेमी जीव चोर, हाकू आदि कुशब्दों करके ब्रास प्राप्त करने योग्य होता है। धन के अर्जन, रक्षण में अनेक दुःखों को उठाना है, सन्तोष नहीं करता है, छोमपीहित होकर मरता है, दुर्गति को प्राप्त होता है छोमी, कंजूस, मक्खी-चूस, आदि निन्दाओं का पात्र बनता है। अतः परिमह से विरित हो करना श्रेष्ठ है। ऐसी मावनायें मावने से सामान्यक्प से सभी ब्रतों में जीव की स्थिरता होती है। शुभ भावनायें ही सच्चारित्र की प्राण हैं।

अम्युदयिनःश्रेयसार्थानां क्रियाणां विनाशकोपायः भयं वा अवद्यं च गर्धं तयोर्दर्शनमव-लोकनं प्रत्येकं हिंसादिषु भावियतव्यं । कथिमत्याह—

जिन कियाओं से अनेक सांसारिक अभ्युदय और संसारावीत मोक्ष इन प्रयोजनों की सिद्धि हो सकती है उन श्रेष्ठ कियाओं का विनाश करने वाला जो प्रयोग है वह अपाय कहा जाता है अथवा इह लोक संबन्धी आदि सात मय भी अपाय हो सकते हैं और अवद्य का अर्थ निद्यनीय है उन अवद्य और अपायों का दर्शन यानी अवलोकन या परामर्श करना प्रत्येक हिंसादि पापों में भावना करने योग्य है। कोई पूंछता है कि किस प्रकार उक्त सामान्य भावनाओं को भावना चाहिये व बताओ। ऐसा प्रश्न प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर कहते हैं।

## हिंसनादिष्विहापायदर्शनं भावना यथा। मयामुत्र तथावद्यदर्शनं प्रविधीयते॥१॥

जिस प्रकार हिंसा, झूंठ आदि पापों में इस जन्म में अनेक अपाय होना दीख रहा है उसी प्रकार परलोक में अनेक अवध होना देखे जा रहे हैं। यों मुझ करके मावना मले प्रकार की जा रही है।

हिंसादिसकलमव्रतं दुःखमेवेति च मावनां व्रतस्थैर्यार्थमाह—

हिंसा, झूंठ आदिक सम्पूर्ण अत्रत दुःख स्वरूप हो हैं इस निराली मावना की व्रतों की स्थिरता कराने के लिये सूत्रकार कंठोक्त कहते हैं।

# दुखमेव वा॥१०॥

हिंसा, आदिक पांचों पाप दुःख स्वरूप ही हैं यह भावना भी भावनी चाहिये तभी दुःखों से विरक्ति उपनेगी। भावार्थ—क्षमा या ब्रह्मचर्य से सुख नपजता है इस प्रयोग की अपेक्षा क्षमा या ब्रह्मचर्य निश्चयनयानुसार सुखस्वरूप हैं यह वचन मीठा और सत्यार्थ जच रहा है। वस्तुतः विचारा जाय तो क्षमा से सुख होता है यों कार्यकारण भाव बनाना एक प्रकार से परमब्रह्मस्वरूप क्षमा की अवज्ञा करना है। में तो यहाँ तक कहूँगा कि दान, पूजा, संयम, तपश्चरण से सुख होता है इसकी अपेक्षा दान, पूजा आदि ही सुखस्वरूप हैं यह अभिप्राय सुन्दर है। तभी "समरसरसरंगोद्गम" होने पाता है। इसी प्रकार हिंसा करना, झूँठ योळना आदि पापचेष्टाये भी दुःखस्वरूप हैं। इस समय आत्मा को महान दुःख उपज रहा

है अतः हिंसादिकां से जो दुःख होगा वह तो उपजेगा ही साथ ही तादात्विक दुःख का संवेदन भी आत्मा को हो रहा है अतः सूत्रकार का हिंसादिकों को दुःखस्वरूप बताना वहा सुन्दर जच गया है। विद्वान् इसका परिशीलन करेगे। धर्म से सुख होता है। इसकी अपेक्षा यो अच्छा जचता है कि ज्ञानदान, परोपकार, निश्लल ल्यवहार, कषायमान्द्य, आदि धर्म सुखस्वरूप ही हैं। धर्मपालन तत्काल आनन्दस्वरूप है। आत्मा के गुणों में अभेद है।

दुखमेवेति कारणे कार्योपचारो अन्नप्राणवत् कारणकारणे वा धनप्राणवत् । दुःखस्य कारणं द्यव्रतं हिंसादिकमपायहेतुत्वादिहैव दुःखमित्युपचर्यते, कारणे कारणं वा तदवद्यहेतुत्वात् तस्य च दुःखफलत्वात् । तत्परत्र मावनमात्मसाक्षिकं ।

जब कि असातावेदनीयकर्म के उदय से किया गया खेदपरिणाम तो दुःख है और हिंसा करना, स्ं ठ वोलना आदिक आत्मा के पुरुषार्थजन्य क्रिया विशेष है ऐसी दशा में वे हिंसादिक भला दुःखस्वरूप ही कैसे हो सकते है ? बताओ। ऐसा आक्षेप प्रवर्तने पर प्रन्थकार समाधान करते है 'कि "दुखमेव" यों कथन तो कारण में कार्य का उपचार कर किया गया है। जैसे कि "अन्नं वै प्राणाः" अन्न हो निश्चय से प्राण है यहाँ प्राण के सहकारी कारण हो रहे अन्न में प्राणत्व का उपचार कर सामानाधिकरण्य हो रहा है। इसी प्रकार दुःख के कारण हो रहे हिंसा आदिक क्रियाओं में दुःख ही है यह उपचार किया गया समझ छेना चाहिये। जिस प्रकार कि "धनं प्राणाः" धन हो प्राण हैं यहाँ प्राणका कारण अन्न और अन्न प्राप्ति का उपाय धन है। अथवा अन्य भी अर्थ कियाओं के साधक अर्थी की प्राप्ति धन से ही होती है यों प्राण के कारण के कारण धन को प्राण कह दिया जाता है। तिसी प्रकार हिंसा आदिक पापिकयाये तो असदेख के कारण आस्रावक कारण है और असद्वेद्यकर्म पुनः दुःख का कारण है यों दुःख के कारण हो रहे असद्वेद्य कर्म के कारण हिंसादिकों को दुःखस्वरूप ही उपचार से कह दिया है। दुःख के कारण हिंसा आदिक अन्नत हैं क्योंकि वे इस लोक में ही (परलोकमें तो अवश्य ही होवेंगे) अपाय के हेतु होने से दुःखस्वरूप यों उपचार को प्राप्त हो जाते हैं। कारण में जो कारण हो रहा है वह अवद्य के हेतु का हेतु होने से तद्रपेण उपचार को प्राप्त हो जाता है और उसका फल दुःख होने से वहाँ तत्पना आरोपित कर दिया जाता है। भावार्थ-पूर्व सूत्र अनुसार इस जन्म में अपाय का कारण होने से हिंसादिकों को दुःख कहना कारण में कार्यपन का उपचार है। ये हिंसादिक दुःख स्वरूप ही है उस भावना को दूसरों में अपना साक्षी देते हुये भावना चाहिये अर्थात् मारना, पीड़ा देना जैसे मुझ को अप्रिय हैं तिसी प्रकार सर्व जीवों को अप्रिय है। मिध्या-भापण, बहुभापण आदिक वचन सुनने से जैसे मेरे को अतितीव दुःख उपजता है इसी प्रकार सव जीवों को दुःख उपजेगा अतः हम किसी के प्रति मिथ्याभाषण न करे। मेरे इष्ट द्रव्य के वियोग में जैसे मझको आपित आजाती है उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणियों को अभीष्ट द्रव्य की चौरी करने से विपत्ति आती है। दूसरे के द्वारा मेरे स्त्रीजनो का तिरस्कार हो जाने पर जैसे मुझे तीत्र मानसिक पीडा उत्पन्न होती है उसी प्रकार दूसरे की स्त्रियों के साथ काम चेष्टा करने पर दूसरों को अवीव संक्रोश उपजता है। तथा मुझे परिग्रह की अप्राप्ति या प्राप्त के विनाश हो जाने पर जैसे आकांक्षा, रक्षा करना, शोक आदि से उपजे हुये दुःख होते हैं तिसी प्रकार सर्व प्राणियों को होते है। यों हिंसा आदिकों में दुःखस्वरूप की सामान्य भावना को भावते, भावते, जीव की उन पापो से पूर्ण विरक्ति हो जाती है।

ननु चात्रह्मकर्माग्रुत्र दुःखमात्मसाक्षिकं तद्धि स्पर्शसुखमेवेति चेन्न, तत्र स्पर्शसुखवेदना-प्रतीकारत्वात् दुःखानुपक्तत्वाच दुःखत्वोपपत्तेः । एतदेवाह— यहाँ कोई आमन्त्रण करता हुआ आक्षेप करता है कि परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, परपुरुपरमण, अनंग कीड़ा आदि अन्नद्या पापस्वरूप कियाये परजन्मों में दुःखस्वरूप हैं। वे आत्मा को साक्षी छेकर दुःख स्वरूप मावनी चाहिये किंतु अन्नद्या तो इस जन्म में स्पर्शजन्य युखस्वरूप ही प्रतिमासता है। युन्दर अंगना के कोमछ गान्न का संस्पर्श हो जाने से रितयुख उपजता है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि वहाँ स्पर्श युख होना केवछ वेदना प्रतीकार है जैसे कि खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुप नख, कंकड़ी, रूण आदि से खूब खुजाकर रुधिर से गीछा हो गया भी उस महान दुःख को भी युख मान रहा है, तिसी प्रकार मैथुनसेवी पुरुप मोह से अयुख को भी युख मान वैठा है। नद्मचारी या सदाचारी को नद्मचर्य के अनुपम युख का अनुमव है। एक बात यह भी है कि "तत्युखं यत्र नायुखं" दुःख का जहाँ छेश मात्र भी नहीं है वही युख है। कुशीछसेवी जीव के महान दुखों का प्रसंग हो रहा है, अनेक मय सता रहे हैं अतः अनद्म को दुःखपना ही युक्तिसिद्ध है। इस ही सूत्रोक्त वात को प्रन्थकार वार्तिक द्वारा कहते हैं।

## भावना देहिनां तत्र कर्तव्या दुखमेव वा। दुःखारमकभवोद्भृतिहेतुत्वाद्व्रतं हि तत्॥१॥

चन हिंसा आदि अवर्तों में "ये जीवों के दुःखस्वरूप ही हैं" ऐसी मावना मी प्राणियों को करनी चाहिये (प्रतिज्ञा) दुःख आत्मक संसार की उत्पत्ति के हेतु होने से (हेतु) इस कारण वह अब्रह्म नाम का अवत दुःख स्वरूप ही है अन्य अवत भी दुःखस्वरूप ही हैं। जिस प्रकार एक मावनाये मावते मावते वर्तों की पूर्णता होती है उसी प्रकार इस छोक सम्बन्धी प्रयोजन की नहीं अपेक्षा कर ये मैत्री आदिक मावनाये भी यदि भावीं जावे तो व्रत सम्पत्ति स्थिर होती है अतः सूत्रकार सामान्य मावनाओं का निरूपण करते हुये मैत्री आदि भावनाओं का प्रतिपादन करने के छिये अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

## मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुर्गाधिकिक्स्य-मानाविनयेषु ॥११॥

जगत् के सम्पूर्ण प्राणियों में सद्भावपूर्ण मैत्रीभाव करना और गुणों से अधिक हो रहे सम्य-ग्वृष्टि, सम्यग्ज्ञानी आदि भव्यात्माओं मे प्रमोद किया जाय। दुःखी हो रहे क्लेश प्राप्त जीवों में करणाभाव रखा जाय। तथा जिन धर्म से बाह्य हो रहे मिथ्यादृष्टि आदि निर्गुण-अविनीत प्राणियों में मध्यस्थता यानी उदासीनता रखी जाय। इस प्रकार भावना भाव रहे भव्य के अहिंसादिकवत परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि पूर्व पठित प्रन्थों की संस्कार स्वरूप भावना को दृढ कर रहे छात्र की व्युत्पत्ति दृढ हो जाती है।

हिंसादिविरतिस्थैर्यार्थं मावयितव्यानीति मावनाश्रतस्रोऽपि वेदितव्याः । परेषां दुःखातुत्पत्त्यमिलाषो मैत्री, वदनप्रसादादिमिरमिव्यज्यमानांतर्भिक्तरन्तरागः प्रमोदः, दीनानुप्रहमावः
कारुण्यं, रागद्वेषपूर्वकपक्षपातामावो माध्यस्थ्यं, अनादिकर्मवंधवशात्सीदंतीति सन्ताः, सम्यग्जानादिमिः प्रकृष्टा गुणाधिकाः, असद्वेद्योदयापादितक्लेशाः क्लिश्यमानाः, तन्त्वार्थश्रवणग्रहणाम्यामसंपादितगुणा अविनेयाः । सन्त्वादिषु मैत्र्यादयो यथासंख्यमिसंबन्धनीयाः । ता एता भावनाः
सत्यनेकांताश्रयणे संभवति नान्यथेत्याह—

हिंसा से विरति, झूंठ से विरति, आदि प्रतों की स्थिरता करने के लिये मेत्री, प्रमोद, करुणा-भाव और मध्यस्थपना ये भावनाये करे छेने योग्य है। यो वर्तो की चारों भावनाये भी जान छेनी चाहिये। कृत, कारित, अनुमोद्ना, और मन,वचन, काय कर के दूसरों के दुःख की अनुत्पत्ति में अभि-लाषा रखना मेत्री है। मुख को प्रसन्नता, नेत्रों का आह्वाद, रोमांच उठना, वार-वार स्तुति करना, नाम छेना, उपाधियों का वर्णन करना, आदि करके न्यक्त हो रहा अन्तरंगभक्ति स्वरूप अनुराग करना तो प्रमोद है। शारीरिक मानसिक न्याधियों से पीडित हो रहे दीन प्राणियों के ऊपर अनुप्रह स्वरूप परि-णाम हो करणाभाव है। किसी के विषय में राग द्वेष पूर्वक पक्षपात नहीं करना माध्यस्थ्यभाव है। यों विधेय दल का ज्याख्यान कर अब उद्देश्य दल का निरूपण करते हैं। सन्तानरूपेण अनादि काल से लग रहे आठ प्रकार के कमों के बंध की अधीनता से चारों गतियों से जो आक्रलित हो रहे है वे सत्त्व है। सम्यग्ज्ञान, तपस्या, विद्वत्ता, वक्तता आदि गुणों करके प्रकर्प प्राप्त हुये हैं वे जीव गुणाधिक है। तीव असातवेदनीय कर्म के उदय से क्रोश को प्राप्त हो रहे जीव क्लिश्यमान है तथा जिन्हों ने तत्त्वार्थ के उप-देश का श्रवण और तद्तुसार ग्रहण के अभ्यास से कोई भी गुण प्राप्त नहीं कर पाया है ऐसे अविनीत या अपात्र तो अविनय कहे जाते है। सत्त्व आदि में मैत्री आदिक भावने योग्य है। यों चार उद्देश्यदलों का चार विघेय दलों के साथ संख्या का अतिक्रमण नहीं कर ठीक ठीक सम्बन्ध कर लिया जाय। ये सव प्रसिद्ध हो रही भावनाये अनेकान्त्रसिद्धान्त का आश्रय करने पर ही उत्पाद, ज्यय, ध्रौज्य आत्मक परिणाम वाछे सत् पदार्थ में संभवती हैं अन्यथा नहीं। अर्थात् क्षणिकत्व पक्ष, नित्यत्व पक्ष, एकत्व-पक्ष आदि एकान्तों का आग्रह करने पर भावनायें नहीं हो सकती हैं। विशेष विशेष अंशो को छोड़ कर उन्हों विपयों को भावते रहना यह कालान्तरस्थायी परिणामी आत्मा के ही संभवता है जब कि खाना, पीना, हंगना, मृतना, विवाह होना, पुत्र होना, ये छीकिक क्रियाये अथवा हिंसा,झंठ, चोरी आदि पाप क्रियाये एवं पूजा, दान, अध्यापन, जाप्य देना, धर्म्यध्यान ये पुण्यकर्म सब अनेकान्तवाट अनुसार ही रहे बनते है। तो ये विशेष भावनाये और सामान्य भावनाये भी स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार पदार्थ व्यवस्था मानने पर ही मायी जा सकवीं है। इस तत्त्व को और सूत्रोक्त को प्रन्थकार वार्त्तिकों द्वारा कहे देते है।

मैठ्याद्यो विशुद्धचंगाः सत्त्वादिषु यथागमं।
भावनाः संभवंत्यंतनेंकान्ताश्रयणे तु ताः॥१॥
मैत्री सत्त्वेषु कर्तव्या यथा तद्दद्गुणाधिके।
क्लिश्यमानेऽविनेये च सत्त्वरूपाविशेषतः॥२॥
कारुण्यं च समस्तेषु संसारक्लेशभागिषु।
माध्यस्थ्यं वीतरागाणं न क्वचिद्विनिधीयते ॥३॥
भव्यत्वं गुणमालोक्य प्रमोदोऽखिलदेहिषु।
कर्तव्य इति तत्रायं विभागो मुख्यरूपतः॥४॥

यावत् प्राणो और गुणाधिक जीव आदि में ये विशुद्धि के अंग हो रही मैत्री, प्रमोद आदिक भावनाओं को शास्त्रोक्त पद्धित अनुसार भावना चाहिये। वे भावनाये अनेकान्त सिद्धान्त का आश्रय करने पर तो संभवती हैं किन्तु एकान्त पक्ष का कदामह करने पर नहीं सध पाती हैं। जिस प्रकार जग-द्वर्त्ती सम्पूर्ण प्राणियों में मैत्रीभाव फरना चाहिये उसी के समान जीवरूप से विशेषताये नहीं होने के कारण गुणाधिक और क्लिश्यमान तथा अविनीत जीवों मे भी मैंत्री करनी चाहिये। साथ ही 'ब्राह्मणव-शिष्ट" न्याय अनुसार विशेषता की विवक्षा करने पर संसार सचन्धी क्छेशों के भागी हो रहे समस्त जीवों में करुणामान करना चाहिये। क्वचित् अविनीत पुरुषों में वीतराग पुरुषों को माध्यस्थपना रखना नहीं भूल जाना चाहिये। अथवा ''क्वचित्स्यादिवनीतके" यों पाठ कर लेने पर किन्हीं अविनीत प्राणियों में वीतराग व्रतियों को मध्यस्थपना भावनीय है। यह अर्थ कर लिया जाय। भन्यत्वराण का विचार कर सम्पूर्ण प्राणियों में प्रमोदमान करने चाहिये इस प्रकार वहाँ वहाँ मुख्यरूप से यह विभाग कर छिया जाय । प्रन्थकार का अभिप्राय यह जचता है कि सम्पूर्ण प्राणियों में जिस प्रकार मैत्री भाव की भावना की जाती है उसी प्रकार अत्यल्प, जघन्ययुक्तानन्त, प्रमाण अमन्यों को छोड़ कर सम्पूर्ण अक्षय अनन्ता-नन्त जीवों मे वर्त्त रहे भव्यत्व गुण का विचार कर उन सभी गुणाधिक अनन्तानन्त जीवों मे प्रमोद भावना भी भायी जा सकती है, वीतरागमुनि तो अपने मारने वाले का भी उपकार ही चिंतन करते हैं कि प्राणों का ही वियोग करता है। धर्म से तो नहीं डिगाता है। ऋज परिणामी और नीचे: वृत्ति, अनुत्सेकी को घार रहा प्राणी तो दूसरे जीवों को वही सल्भता से गुणाधिक समझ लेता है। वृती विचारता है कि इन सामान्य जीवों की अपेक्षा संभवतः मेरे ही पाप कर्म अधिक होवें इसका कोई ठिकाना नहीं है। भग-वान आदीश्वर महाराज ने हजार वर्ष तपस्या की थी और महावीर स्वामी ने १२ वर्षों में ही चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया था। बाहुबली स्वामी ने मात्र एक वर्ष में और भरत चक्रवर्ती ने चो केवल कुछ अन्तर्महर्तों मे ही कैवल्य प्राप्त कर लिया था। कर्मों के जटिलवन्ध और आत्मविशुद्धि या वपस्या की शक्ति अचिन्त्य है। नरक से निकल कर तीर्थंकर हो जाना तो है नारायण वलमद्र नहीं हो सकता है अतः संचित कर्मोंका कोई ठिकाना नहीं। अभन्य मुनि तपस्याये करते रहते हैं और निकट भन्य भोगों में छवछीन देखे जाते हैं इस अपेक्षा से अपकारी या क्लिइयमान जीव भी गुणाधिक होंय यों सभी जीवों की गुणाधिक मानकर प्रमोदभावना भावने से कोई टोटा नहीं पह जाता है। संसार के सभी प्राणी नाना योनियों में आकुळताओं को भुगता रहे ससार क्लेश से पीहित हो रहे हैं अतः सम्पूर्ण क्लिंग्यमान संसारी जीवों मे करणाभाव माया जा सकता है। वीतरागमुनियों के मध्यस्थता तो अविनीतों मे ही क्या सम्पूर्ण जीवों मे वर्त्ता रही है। रागद्वेष पूर्वक पक्षपात नहीं करना ही तो मध्यस्थता है। यह सभी जीवां के प्रति मध्यस्थता तो श्रतियों में सुलभवा से घटित हो जाती है जब तक उत्तममादेव स्वरूप प्रम-वहा सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त होती तब तक संसारी जीवों की अविनीतता तो कथचित वन ही जाती है। इस प्रकार सामान्यरूप या विशेष रूप से विचार करते हुये चारों भावनाओं से व्रती को अपना आत्मा सर्वदा संस्कारित रखना चाहिये।

नवीन पाप कर्मों के प्रहण की निष्टत्ति में तत्पर हो रहे महाश्रत धारी जीव करके क्या इतना ही क्रियाकलाप करना लक्ष्य में रखना चाहिये ? अथवा कुछ अन्य भी सिंहचार चित्त में विचारते रहना चाहिये ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज पुनरिप अन्य भावनाओं का प्रतिपादन करने के लिये इस अभिम सूत्र को कह रहे हैं।

# जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥१२॥

जरात् का स्वभाव और काय का स्वमाव संवेग और वैराग्य के छिये है। अर्थात् पर्यायस्वरूप

आदिमान् जगत् है और द्रव्य स्वरूप अनादि अनन्त जगत् है। इस अनादि अनन्त संसार में अनन्तानन्त जीव नाना योनियों में दुःख मुगत रहे मटक रहे हैं। यहाँ कोई पदार्थ परिणामस्वरूप स्थिर नहीं
है। जल के वबूला समान जीवित है, विजली या मेघ के समान भोग सम्पत्तियाँ हैं। इह वियोग, अनिष्ट
संयोग की मरमार है, यह जगत् जन्म-जरामृत्युओं से आक्रान्त है। इस जगत् में जीव का इन्द्र, धरणेन्द्र
कोई मी रक्षक नहीं है। इत्यादि प्रकार से जगत् के स्वभावों का चिन्तन करने से इस जीव को संवेग
होता है। संसार से भय चपजता है, धर्म में प्रीति होती है। तथा काय अशुद्ध है, यावत् दुःखों का कारण
है, रोगों से भरपूर है, आत्मा से भिन्न है, अनित्य है, कुपण या कृतस्त सेवक के समान समय पर काम
नहीं आता है, धोखा देता है, दुर्गन्ध है, मल मूत्रों का स्थान है, पाप के चपार्जन में दक्ष है, अत्यल्पकारण
से रोगी होने या मरने को तैयार हो जाता है, यथायोग्य भाड़ा देते रहने पर भी दीन भिक्षुक के सदृश
सटा मोगोपभोगों की याचना करता रहता है। इत्यादि शरीर के स्वरूपों का चिन्तन करते-करते विषय
मोगों की निवृत्ति होजाने से वैराग्य उपजता है। तिस कारण जगत् और काय के स्वभावों की भावनाय
भावनी चाहिये।

मावियतच्यो व्रतस्थैर्यार्थमिति शेषः । संवेगवैराग्ये हि व्रतस्थैर्यस्य हेत्, जगत्कायस्व-मावभावनं संवेगवैराग्यार्थमिति परंपरया तस्य तदर्थसिद्धिः । जगत्कायशब्दायुक्तार्थौ स्वेनात्मना मवनं स्वभावः, जगत्काययोः स्वभावाविति संवेगवैराग्यार्थं ग्राह्यं । संसाराद्भरुता संवेगः । रागी-कारणाभावाद्विषयेग्यो विरंजनं विरागः तस्य भावो वैराग्यं संवेगवैराग्याम्यां संवेगवैराग्यार्थमिति द्वयोः प्रत्येकम्भूमयार्थत्वं प्रत्येतच्यं ॥

''सोपस्काराणि वाक्यानि भवन्ति'' इस नियम अनुसार व्रतों की स्थिरता के छिये भी इन दोनों की भावना करनी चाहिये इतना अंश शेष रह जाता है। पक्षान्तर का सूचक वा शब्द इस प्रयोजन को भी ध्वनित करता है। सूत्र के उपात्त शब्दों और शेष शब्दों को मिलाकर यों अर्थ कर देना चाहिये कि वर्तों की स्थिरता के लिये तथा संवेग और वैराग्य के लिये जगत् और काय के स्वभावों की भावनाये करते रहना चाहिये। संसार संवन्धी दुःखों से नित्य ही भयभीत रहना संवेग है और इन्द्रियों के विषयों से विरक्त हो जाना वैराग्य है। जब कि संवेग और वैराग्य दोनों ही वर्तों की स्थिरता के हेत हैं अतः जगत् और काय के स्वभावों की भावना करना संवेग और वैराग्य के छिये है यों परंपरा से उस भावते रहने को उन संवेग और वैराग्य स्वरूप प्रयोजनों की सिद्धि का साधकत्व है। अर्थात जगत और काय के स्वमाव का चिन्तन करने से व्रती जीव की अहिंसादि व्रतों में स्थिरता होती है पूनः व्रतों में स्थिरता हो जाने से संवेग और वैराग्य ये प्रयोजन सधते है। जगत् शब्द और काय शब्द के अर्थों को कहा जा चुका है। गच्छित इति जगत्, चीयते इति कायः जो अपने परिणामों द्वारा अनादि से अनन्तकाल तक चलता जा रहा है वह जगत है। शरीर नाम कर्म का उदय होने पर जीवों के निकट एकत्रित हो गया पुदुगल तो काय है। जगत् का अर्थ यदि लोक मान लिया जाय तो लोक का अर्थ या संसार का अर्थ पहिले सूत्रों में कहा जा चुका है। काय का अर्थ भी पिहले प्रकरणों में आ चुका है। अन्तरंग बहिरंग कारणों अनुसार स्वकीय आत्मस्वरूप से होते रहना स्वमाव है। जगत् और काय के जो दो स्वमाव हैं इस प्रकार द्वन्द्व गर्भित पष्टीतत्पुष समास कर "जगत्कायस्वभावी" यो शब्द साधु वना छिया जाता है। इस कारण जगत् और काय के स्वभाव यों संवेग और वैराग्य के छिये प्रहण करने योग्य हैं। जन्म, जरा, मृत्यु क्षुघा, रोग आदि अनेक दुःखमय संसार से मयमीत होना संवेग है। राग के कारणों का अभाव हो

जाने से यानी चारित्रमोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम हो जाने पर स्पर्श, रस, गंध,रूप, शब्द, सुख, संकल्प, विकल्प, इन ऐन्द्रियिक विषयों से विरक्ति हो जाना विराग है। उस विराग का जो भाव हैं सो वैराग्य है। संवेग और वैराग्य के लिये जो होय वह संवेगवैराग्यार्थ है। चतुर्थी का अर्थ ताद्ध्य हैं। इस प्रकार दोनों में से प्रत्येक का दोनों के लिये होना समझ लेना चाहिये, अर्थात् जगत् के स्वभाव का चिन्तन करना संवेग के लिये और वैराग्य के लिये भी है तथैव काय के स्वभाव का चितन करना भी संवेग और वैराग्य दोनों के लिये हैं। वस्तुतः यही बात सर्वाग सत्य है। थोडी भी विचार बुद्धि को धारने वाला पुरुष जब कभी जगत के स्वभाव को विचारेगा तो उसे सवेग हुये विना नहीं रहेगा। जो आज धनी है वह कल निर्धन हो जाता है। बाबा बैठे रहते है नाती की मृत्य हो जाती है। कहीं शोक, कहीं रोग, क्वचित् खेद की भरमार सुनाई दे रही है। जगत् में कहीं भी सुख नहीं है, केवलजानी महा-राज ही अठारह दोषों से रिहत हैं। देव और भोगभूमियाँ जीव भी व्यक्त या अव्यक्त रूप से ध्रुधा आदि अठारह दोषों करके आकान्त हैं। उनमे विचारशील सम्यग्दृष्टि यही भावना भावते रहते हैं कि कब कर्म मूमि की मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर संयम धारते हुये चार आराधनाओं को प्राप्त करे। इसी प्रकार शरीर की अवस्थाओं का विचार करने पर वैराग्य ही चपनता है। जगत् पव से तीन सौ तैंवाळीस घनराजू प्रमाण तीनों छोक और उसमें अनित्य, अशरण होकर वर्त्त रहे सभी परिणामी पदार्थ पकड छिये जाते हैं। फिर भी संसारी जीव का काय से घनिष्ठ संबन्ध है। अतः भूत, व्रती, न्याय अनुसार या सामान्य विशेष नीति से काय का पृथक् उपादान करना पढ़ा है। जगत् की अनेक परिणतियों से जितना कहीं संवेग चपजता है उससे कितना ही गुना अधिक काय के स्वभाव का चिन्तन करने से वैराग्य उप-जता है। सूत्रकार ने यह बहुत बढिया मोक्समार्गोपयोगी अमृल्य सूत्र कहा है। इसमे अपरिमित प्रमेय भरा हुआ है "सम्यग्दर्शनझानचारित्राणि मोक्षमार्गः" इस सूत्र के पश्चात् यदि एक ही सूत्र बनाने का विचार किया जाय तो वह सौभाग्य इस "जगत्कायस्वभावी वा संवेगवैराग्यार्थ" सूत्र को हो प्राप्त होगा। इस सूत्र में शिक्षा, उपदेश, सिद्धान्त और साधु तत्त्वों का सार एकचित्र कर दिया गया है। मोक्ष के कारण संवर तत्त्व और निजरा तत्त्व को यहाँ ठूंस कर भर दिया गया है।

### केषां पुनः संवेगवैराग्यार्थं जगत्कायस्वभावभावने कृतो वा भवत इत्याह-

यहाँ कोई प्रश्न उठाता है फिर यह बताओं कि जगत् के स्थमांव की भावना और काय के स्थमांव की भावना और काय के स्थमांव की भावना ये दोनों किन-किन जीवों के संवेग और बैराग्य के छिये उपयुक्त होती हैं १ और यह भी बताओं कि किस कारण से ये भावनाये जीवों के होती हैं १ इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर वार्तिक को कहते हैं।

## जगत्कायस्वभावो वा भावने भावितात्मनां । संवेगाय विरक्त्यर्थं तत्त्वतस्तत्प्रबोधतः ॥१॥

जिन जीवों ने आत्मा के स्वरूप का मले प्रकार चिन्तन किया है। जगत् के स्वमाव और काय के स्वमाव अवश्वा उनकी भावनाये करना ये उन भावित आत्मक जीवों के संवेग गुण के लिये और वैराग्य के लिये उपयोगी हो रहे हैं यह पहिले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न जो यह था कि किस कारण से वे उक्त प्रयोजनों को पुष्ट कर देते हैं ? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक रूप से उन जगत् और काय का विद्या बोध हो जाने से यानी उनके वास्तविक स्वरूपों का चिन्तन करने से संवेग और वैराग्य हो ही जाते हैं। कलहकारिणी स्त्री से या अन्यायी राजा अथवा मलम्त्रों से अक्चि होने का

हैत उन घृणित पदार्थों का झान ही है। जगत् और काय में कोई मी स्वभाव आसक्त हो जाने का नहीं है। अतः जगत् तत्त्व और काय तत्त्व का समीचीन बोध हो जाने से संवेग और वैराग्य का होना अनिवार्य है। हाँ जो आत्म झान से शून्य हैं वे भले ही उक्त गुणों को प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उन्हें तत्त्व- झान ही नहीं है। बालक ही सांप या अग्नि से खेलना चाहता है विचारशील नहीं। अतः आत्म झानी जीव के इस सूत्रोक्त अनुसार तत्त्व प्रबोध पूर्वक हुई भावनाओं से संवेग और वैराग्य हो जाने का अविनाभाव है।

तत्त्वतो जगत्कायस्वभावाभावबोधवादिनां तु तक्कावनातो नाभिष्ठेतार्थसिद्धिरित्याह—

वास्तविक रूप से जगत् और काय के स्वभावों का अभाव मान कर विज्ञान का अद्वेत मानने वाले बौद्धों के यहां तो उन जगत् और काय के स्वभावों की भावना से अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है इसी बात को प्रन्थकार वार्त्तिकों द्वारा कह रहे हैं।

भावना कल्पनामात्रं येषामधीनपेक्षया। तेषां नार्थस्ततोऽनिष्टकल्पनात इवेप्सितम् ॥२॥ अनन्तानन्ततत्त्वस्य कश्चिद्रर्थेषु भाव्यते। सन्नेवेति यथार्थेव भावना नो व्यवस्थिता ॥३॥

जिन बौद्ध पण्डितों के यहां अनित्य, अशरण आदि मावनाये या पांच व्रतों की पच्चीस विशेष भावनाये अथवा अपाय, अवधदर्शन और दुःखस्वरूप तथा मैत्री आदि एवं जगत् काय स्वभाव चिन्तन ये सामान्य भावनाये केवल कल्पनास्वरूप ही मानी गयीं हैं। बौद्ध समझाते है कि इनमें वस्तुभूत अथों की कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे कहानी, किंवदन्तियां, उपन्यास, किस्सा यों ही गढ लिये जाते हैं इसी प्रकार जगत् के स्वभावों की भावना या काय स्वभाव का चिन्तन ये सब वस्तुस्पर्शी न होकर कोरी कल्प-नाये है। दीन छोकरा अपने मन में राजापने की कल्पना कर छेवे या मूर्ख बालक अपने को पण्डित मान बैठे, इन्द्र नाम का बालक अपने को प्रथम स्वर्ग का अधिपति चिन्तता रहे, मिट्टी के बने हुये झोंपड़े में स्वर्णनिर्मित प्रासाद की मावना करता रहे, ऐसे निकम्मे मिध्याज्ञानी को कोई अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। अब आचार्य कहते हैं कि भावना को अवस्तु विषयिणी मानने वाले उन वौद्धों के यहां उस भावना से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जैसे कि अनिष्ट की कल्पना से ईप्सित पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है अर्थात् मट्टी की बनी गाय से अभीष्ट दुग्ध प्राप्त नहीं होता है। यहाँ कहना यह है कि सर्वथा असत् कल्पनाओं से भछे ही इष्ट प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होय किंत्र वास्तविक कल्पनाओं से इष्ट प्रयोजन सधता है जब कि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय अनुसार मेरे पुत्र, दारा आदिक हैं, वस्त्र, अलंकार, सोना, चांदी मेरे हैं, देश, राज्य दुर्ग मेरे, है इत्यादिक कल्पनाये भी कथंचित् वस्तुपरिणतियो को छुकर हुयी है। बहुरूपिया, चित्र, नाटकप्रदर्शन, बनावटी सिंह, सर्प, भूत, प्रेत आदिक की झूंठी कल्पना, अपने में रोग या नशा आ जाने की भावना ये बहुभाग असत्य भावनाये भी अनेक परिणितयों को उपजा देती है। पांव के "हाथीपांव" रोग पर सिंह की प्रतिकृति लाभ देती है, भील मट्टी के कृत्रिम द्रोणाचार्य से धनुष विद्या पढा था, "यथा कूर्मः स्वतनयान् ध्यानमात्रेण तोपयेत्" कछवी अपने वच्चों को शुभभावना मात्र से पुष्ट करती रहती है यह बात सर्वांग असत्य नहीं है। माता पिता गुरुजन अपने पुत्र या छात्रों को शुमभावनाओं से अलंकृत करते रहते हैं। तो वस्तुमूत परिणतियों की मित्ति पर हुई भावना तो कोरी कल्पना नहीं कही जा सकवी है। प्रत्येक पदार्थ में अनन्तानन्त स्वभाव भरे हुये हैं न जाने किस नैसि-

त्तिक या स्वाभाविक स्वकीय परिणित की भावना भा कर यह जीव संसार कारण या मोक्ष कारण की आराधना किया करता है। कुकर्म या सत्कर्म का छोटा सा वीज ही फल काल मे महान् वृक्ष हो जाता है। अनेक अर्थों में से कोई न कोई अनन्तानन्त स्वभाव वाछे पदार्थ का सत्स्वरूप अर्थ भावना किया जाता है। इस कारण हम स्याद्वादियों के यहाँ वस्तुस्पर्शिनी भावना यथार्थ हो व्यवस्थित हो रही है। कुशिक्षा का स्वल्प कारण मिल जाने पर पापी जीव उस न्यसन की भावना भाते भावे एक दिन महादु-र्व्यसनी हो जाता है इसी प्रकार सत् शिक्षा का स्वल्प वीज पाकर भन्य जीव शुभ भावनाओं को भाकर एक दिन चारित्रवानों में क्षप्रणी वन जाता है। मावनायें मावने से विद्यार्थी पाठ को अभ्यस्त कर छेता है। भावना अनुसार वक्ता अच्छी वक्तृता देता है। रागवर्धक भावनाओं के वश माता अपने पुत्र पर स्तेह करती है। जगत् को और शरीर की परिणतियां बहुत सी प्रत्यक्षगोचर है। उनका अवलंब लेकर सत्या-र्थभावना भावने से संवेग और वैराग्य परिणाम इपजेंगे ही। हा जो भावना को परमार्थ नहीं मानते हैं उनके यहां प्रतीतियों से विरोध आवेगा। भावना के विना स्मृति नहीं हो सकती है, वालक अपनी माता को नहीं पहिचान सकेगा, पक्षी छौट कर अपने घोंसले में नहीं आ सकेगा, परीक्षाये देना असंमव हो जायगा, मुख मे कौर नहीं दे सकोगे, ज्याप्तिस्मरण या संकेत स्मरण अनुसार होने वाले अनुमान और आगमप्रमाण चठ जायंगे, किसी का शुभ अशुभ चिन्तन कुछ कार्यकारी नहीं होगा अतः उक्त सामान्य भावनाओं और विशेष भावनाओं को वस्तुभूत यथार्थ मानना चाहिये वास्तविक अर्थ कियाओं को कर रही मावनाओं पर कुचोद्यों का अवकाश नहीं हैं।

ततो यथार्था अवितथसकलमावनाः प्रतिपन्नव्रतस्यैर्यहेतवस्तत्प्रतिपश्चस्वीकारनिराकरण-हेतुत्वात्सम्यक् स्त्रिताः प्रतिपत्तच्याः ।

तिस कारण सत्य अथौं का अवलंव छेकर हुयी उक्त सम्पूर्ण भावनायें यथार्थ हैं। प्रतिहात किये गये अहिंसा आदि वर्तों के स्थिरपन की कारण हैं उन व्रतों के प्रतिपक्ष हो रहे हिंसा, शूंठ आदि के स्वीकारों की निराकृत का हेतु होने से सूत्रकार महाराज करके मले प्रकार उक्त सूत्रों में ने भावनायें सूचित कर दी गयी है। यों मन्यों को विशेष भावनाओं और सामान्यभावनाओं की प्रतिपत्ति कर छेनी चाहिये अलं विस्तरेण।

#### अथ के हिंसादयो येभ्यो विरतिर्वतिमिति शंकायां हिंसां तावदाहः--

अब यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि वे हिंसा आदिक कौन से हैं १ जिनसे कि विरित होना व्रत है यों सातवे अध्याय के प्रथम सूत्र द्वारा कहा गया है। इस प्रकार शंका प्रवर्तने पर सबसे प्रथम आदि में कही गयी हिंसा को उक्षण सूत्र द्वारा श्री उमास्वामी महाराज कहते है।

## प्रमत्तयोगात् प्राराव्यपरोपरां हिंसा ॥१३॥

प्रमाद युक्त परिणित का योग हो जाने से स्व या पर के प्राणों का वियोग कर देना हिंसा है। अर्थात् प्रमादी जीव करके कायवादमनःकर्म रूप योग से स्वकीय, परकीय, मावप्राण द्रव्यप्राणों का वियोग किया जाना हिंसा कही जाती है।

अनवगृहीतप्रचारविशेषः प्रमत्तः अभ्यंतरीभृतेवार्थो वा पंचदशप्रमादपरिणतो वा, योग-शब्दः संवन्धपर्यायवचनः, कायवाङ्मनःकर्म वाः, तेन प्रमत्तसंवंधात् प्रमत्तकायादिकर्मणो वा प्राणव्यपरोपणं हिंसेति स्त्रितं भवति । पाँच इन्द्रिय और छठे मन के निर्गेछ हुये प्रचार विषयों का नहीं अवधारण कर (को नहीं गिन कर) अयलाचार पूर्वक प्रवंत्ते रहा जीव प्रमत्त है। अथवा प्रमत्त का अर्थ यों कर छिया जाय कि प्रमत्त इव प्रमत्तः यों प्रमत्त शब्द में इव शब्द का अर्थ सदृशपना भीतर गिमत हो रहा है। अर्थात् जैसे मध्य पीने वाला कार्य, अकार्य, वाच्य, अवाच्य, इष्ट, अनिष्ट आदि को नहीं जानता है उसी प्रकार जीवस्थान, योनिस्थान, स्वीय, परकीय, युख, दुःख आदि को नहीं जान रहा कपायोदय वशिकृत जीव मदोन्मत्त के समान प्रमत्त का तीसरा अर्थ पन्द्रह प्रमादों से युक्त हो कर परिणित कर रहा जो जीव है सो प्रमत्त है। स्त्रीकथा, मक्तकथा, राष्ट्र कथा, राजकथा, कोध, मान, माया, लोभ, स्पर्शन, रसना, घाण, चक्कः, श्रोत्र, निद्रा और स्तेह इन पन्द्रह प्रमादों के साथ रम रहा जीव प्रमादी कहा जाता है। सूत्र में पढ़ा हुआ योग शब्द तो संबन्ध का पर्यायवाची है। युजि योगे धातु से बने हुये योग शब्द का अर्थ संबंध हो जाता है। अथवा काय, वचन, मन का अवलंब लेकर हुआ आत्मप्रदेशपरिस्पंद भी योग हो सकता है। तिस कारण इस सूत्र से यह सूचित हो जाता है कि प्रमत्त का संवन्ध हो जाने से अथवा प्रमत्त जीव के काय आदि परिस्पन्दों से हुआ स्वी संबन्धी या पर सम्बन्धी प्राणियों का वियोग करना हिंसा है।

किं पुनर्च्यपरोपणं १ वियोगकरण प्राणानां व्यपरोपणं प्राणव्यरोपपणं । प्राणप्रहणं तत्पूर्वकत्वात् प्राणिव्यपरोपणस्य । सामर्थ्यतः सिद्धेः । प्राणस्य प्राणिम्योऽन्यत्वादधर्मामाव इति चेन, तद्दुःखोत्पादकत्वात् प्राणव्यपरोपणस्य । प्राणानां व्यपरोपणे ततः शरीरिणोऽन्यत्वाद्दुःखा-माव इति चेन, इष्टपुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात्, तेनान्यत्वस्य व्यमिचारात् प्राणप्राणिनोर्बधं प्रत्येकत्वाच सर्वथान्यत्वमसिद्धमिति न दुःखामावसंमवः शरीरिणः साधयतो यतो हिंसा न स्यात् ।

यहाँ कोई पूँछता है कि प्रमत्त योग का अर्थ समझ लिया फिर यह बताओ कि यह व्यपरोपण क्या पदार्थ है ? उसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि व्यपरोपण का अर्थ वियोग करना है। पॉच इन्द्रिय प्राण, तीन बल प्राण, आयुः और इवासोश्वास, इन प्राणों का वियोग कर देना प्राणव्यपरोपण है। यों पष्टी तत्पु-रुष समास है। प्राणों का प्रहण इस लिये किया गया है कि प्राणी का न्यपरोपण उस प्राणन्यपरोपण होने को पूर्ववर्त्ती मान कर होता है। पहिले प्राणों का वियोग होता है पश्चात् प्राणी का वियोग हो जाता है यह बात बिना कहे सामर्थ्य से सिद्ध हो जाती है। जीव के प्राणों का वियोग हो जाने से इष्ट बन्धुओं के साथ उस जीव का वियोग हो जाता है अथवा आस्रव पूर्वक बंध होता है। फिर भी आस्रव और वंध का जैसे एक समय है उसी प्रकार प्राण वियोग और प्राणी वियोग का समय मेद नहीं है। यहाँ कोई आक्षेप चठाता है कि प्राणियों से प्राणो का जब भेद है तो प्राणों का वियोग कर देने से आत्मा का कुछ बिगाइ नहीं होता है। अतः हिंसक को अधर्म नहीं लग सकेगा। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि प्राणों का न्यपरोपण करना उस जीव के दुःखों का उत्पादक है प्राणों का वियोग कर देने पर प्राणी जीव को महान् दुःख उपजता है इस कारण दुःखोत्पादक हिंसक जीव के अधर्म हो जाने की सिद्धि हुई। पुनः कोई सर्वथा भेदवादी आक्षेप उठावा है कि शरीरधारी आत्मा जब प्राणों से सर्वथा मिन्न है तो प्राणों का न्यपरोपण होते हुये भी भिन्न हो जाने के कारण उससे आत्मा को दुःख नहीं होना चाहिये जैसे कि शरीर से मल मूत्र का वियोग हो जाने से किसी को दुःख नहीं होता है। अब आचार्य कहते है कि यह तो नहींकहना क्योंकि इष्ट हो रहे भिन्न-भिन्न पुत्र, स्त्री, धन, पशु, गृह, अधिकार, आजी-विका आदि का वियोग हो जाने पर जीव के संताप हो रहा देखा जाता है अतः भिन्नत्व हेतु का तिस पुत्र आदि के वियोग करके व्यभिचार हुआ। अर्थात् प्राणव्यपरोपणं (पक्ष ) जीवस्य न दुखद्देतुः (साध्य )

तदन्यत्वात् ( हेनु ) शत्रु वियोगवत् ( दृष्टान्त ), इस आक्षेप कर्ता के अनुमान में पड़े हुये वदन्यत्व हेनु का इष्ट पुत्रादि वियोग करके व्यभिचार आता है। एक वात यह भी हैं कि प्राण और प्राणी आत्मा का वंघ के प्रति एकपना है। दोनों वंघ कर एकम एक रस हो रहे हैं अतः सर्वथा भेद असिद्ध है यों अन्यत्व हेनु स्वरूपासिद्ध भी हुआ ( वंधं पि एयत्तं छक्खणदो हवइ तस्स णाणत्तं ),, इस कारण एकपना हो जाने से प्राणों का वियोग हो जाने पर आत्मा के दुःख के अभाव का असंभव है। शरीर वाछे आत्मा को साध रहे सर्वथा भेदवादी वैशेपिक के यहाँ आत्मा के दुःखाभाव नहीं संभवता है। जिससे कि प्राणों का वियोग कर देने पर आत्मा की हिंसा न होती। अर्थात् प्राणों का व्यपरोपण हो जाने से प्राणी की हिंसा और प्राणी को दुःख उपजना तथा हिंसा से अधर्म होना सिद्ध हो जाते हैं।

एकान्तवादिनां तदनुपपितः सबंधामावात् । प्राणप्राणिनोः संयोगिवशेषसंवन्ध इति चेत्, कुतस्तस्यांतरसंयोगाद्विशेषः १ तददृष्टविशेषादिति चेत्, तस्याप्यात्मनोऽन्यत्वे कुतः प्रतिनिय-तात्मना व्यपदेशः तत्र समवायोदिति चेत्, सर्वात्मस्र कस्मान्न तत्समवायः १ प्रतिनियतात्मिन धर्मा-धर्मयोः फलानुभवनात्तत्रैव समवायो न सर्वात्मस्विति चेत्, तदेव सर्वात्मस्र किं न स्यात् १ सर्वात्मशरीरेष्वमावादिति चेन्न, शरीरस्यापि प्रतिनियतात्मस्वामाविकत्वायोगात् सर्वात्मसाधारण-त्वात् । यददृष्टविशेषेण कृतं यच्छरीरं तत्त्वस्यैवेति चेत्, तद्धदृष्टस्यापि ततोऽन्यतैवेत्येकांते कृतः प्रतिनियतात्मना व्यपदेश इति स एव पर्यनुयोगश्चक्रकं च ।।

सर्वथा नित्यपन, सदा शुद्धता, सर्वगतपन, क्रियारहितपन आदि एकांतों का पक्ष छे रहे नैया-यिक, सांख्य आदि पण्डितों के यहाँ उन दुःख, मरण, जीवन, आदि की सिद्धि नही हो सकती है। क्योंकि आत्मा का शरीर या प्राण अथवा दुःख आदि के साथ कोई संबन्ध नहीं वनता है। यदि नैयायिक यों कहें कि वायु द्रव्य प्राण और प्राण वाले आत्मा द्रव्य का सम्बन्ध संयोग विशेष है। जैनों के यहां भी कर्म, शरीर, स्वकीयपुत्र कळत्र आदि के साथ विशेष जाति का संयोग माना ही गया है। यों कहने पर वो आचार्य पूंछते हैं कि उस संयोग की अन्य अन्तर वाछे भिन्न पदार्थों के हुये संयोग की अपेक्षा किस कारण से विशेषता हो रही है ? बताओ। अर्थात् आत्मा का घट से, पुस्तक से, छेखनी से, भी संयोग हो रहा है। ऐसी दशा में प्राण के साथ हुये संयोग में भला किस कारण से विशेषता आ गयी जिस से कि प्राण का न्यपरोपण हो जाने पर प्राणी आत्मा का न्यपरोपण हो सकेगा। इसके उत्तर में यदि नैयायिक यों कहें कि उस प्राण वाले आत्मा के पुण्य, पाप, नामक अदृष्ट विशेष से संयोग की अन्य बहिरंग संयोगों की अपेक्षा विशेषता हो गयी है। यों कहने पर तो जैन उलाहना देगे कि उस अवृष्ट को भी आत्मा से भिन्न मानने पर किस कारण से प्रतिनियत आत्मा के सम्बन्धीपने करके न्यपदेश होंगा अर्थात् नैयायिकों के यहां आत्मा से जैसे प्राण भिन्न पड़े हुये हैं उसी प्रकार अदृष्ट विशेष भी भिन्न पड़ा हुआ है। अनन्तानन्त न्यापक मानी गयी आत्माओं में से किसी एक आत्मा का वह अदृष्ट नियत नहीं कहा जा सकता है। यदि वेशेषिक या नैयायिक इसके उत्तर में यों कहें कि उस नियत आत्मा ही में अदृष्ट का समवाय सम्बन्ध हो गया है इस कारण नियत आत्मा का यह नियत अहप्ट है यों स्वस्वामिसम्बन्ध का न्यपदेश हो जायगा। इस पकार कहने पर तो हम जैन कटाक्ष करेगे कि जब समवाय न्यापक और एक माना गया है तो सम्पूर्ण ही आत्माओं में किस कारण से उस अवृष्ट का समवाय नहीं हो जाता है ? वताओं। इसके उत्तर में वैशेषिक यदि यों कहे कि प्रतिनियत हो रहीं एक आत्मा में हो धर्म और अधर्म

#### सप्तमोऽध्याय

के सुख, दुःख आदि फलों का अनुभव होता है इस कारण उस एक ही आत्मा में अदृष्ट का समवाय संबन्ध हो सकेगा। सम्पूर्ण आत्माओं में अदृष्ट नहीं समवेत होगा। यो वैशेपिकों के कहने पर तो पुनः हम जैन उपालंभ देगे कि वह धर्म अधर्मों के फल का अनुभवन ही मला क्यों नहीं सम्पूर्ण आत्मा में हो जाता है १ फूछ की फैछी हुई सुगन्ध को सभी निकटवर्त्ती पुरुष सूंघ छेते है जब कि अनेक आत्मायें एक स्थान पर इट रही है। सभी आत्माओं से अदृष्ट और उसका फलानुभवन सर्वथा भिन्न पड़ा हुआ है तो एक ही आत्मा उस अदृष्ट सुख दुःख फल का अधिपति नहीं हो सकता है। इस पर वैशेषिक यदि यों समाधान करे कि सम्पूर्ण आत्माओं के शरीरों में अदृष्ट के फल का अनुभव नहीं हुआ है। एक ही आत्मा के शरीर में सुख दु:ख अनुभवा गया है अतः एक हां नियत आत्मा में धर्माधर्म फलानुभव, एवं अनुभव नियामक समवाय, और समवाय के वश हो रहा नियत अदृष्ट तथा अदृष्ट हेतुक नियत प्राणों का संयोग बन जायगा। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कह त्यकते हो क्योंकि आधारभूत नींव हो रहे अन्तिम हेतु के बिगड़ जाने से आपका बना बनाया सम्पूर्ण प्रासाद गिर जाता है। शरीर भी सभी आत्माओं से भिन्न पड़ा हुआ है अतः प्रतिनियत एक ही आत्मा के स्वभावों से सम्पादित होनापन प्रकृत शरीर के भी नहीं बन पाता है। क्योंकि वह शरीर भी सम्पूर्ण आत्माओं का साधारण है। साधारण वस्तु पर सम्पूर्ण आत्माओं का समानरूप से अधिकार है अतः शरीर का नियतपना ( प्रकृत आत्माधिकृतत्व ) नहीं होने से सुख दुःखानुभवन नियत नही हो सका। फलानुभव के नियत हुये विना उसी एक आत्मा में अदृष्ट का समवाय नियत नहीं हो सका और नियत समवाय नहीं होने से अदृष्ट विशेष नियमित नहीं हो सका जो कि प्राण और प्राणी के संयोग विशेष का नियामक होता। अन्तिम नींव को सुधारने के छिये वैशेपिक यदि यों कहें कि जिस आत्म। के अदृष्ट विशेष करके जो शरीर बनाया गया है वह शरीर उसी आत्मा का होगा अन्य पड़ौसी आत्मा का नहीं। यों कहने पर तो आचार्य चलाहना देते है कि तब तो भेदवादियों के ऊपर रुपालंगमाला आपद्ती है। शरीर के नियामक अदृष्ट को भी उस आत्मा से मिन्न होने का ही एकांत मानने पर भला किस कारण से उस अदृष्ट का प्रतिनियत आत्मा के सम्बन्धीपने करके पष्टी विभक्तिवाला न्यवहार होगा १ बताओ । यो बहका वही पर्यनुयोग यानी समाधान आक्षेपों का प्रवर्त्तन चालू रहेगा। वैशेषिक ने अन्तिम नियामक अदृष्ट माना है। प्रारम्भ में भी अदृष्ट विशेष से संयोग विशेष की न्यवस्था करी थी किंतु अदृष्ट भी आत्मा से भिन्न ही माना गया है अतः वह अदृष्ट इस आत्मा का है ऐसा नियम कौन करें ? तत्र समवाय से नियम करोगे तो उस भिन्न पड़े हुये समवाय का नियम कौन करें १ कि इसी आत्मा में उस अदृष्ट का यह समवाय है। यदि फलानुभवन से समवाय को नियत किया जायगा तो सम्पूर्ण आत्माओं को टालकर एक ही प्रकृत आत्मा में उस भिन्न पढ़े हुये फलानुभवन के स्वामिसंवन्ध को प्रतिनियति कौन करें ? प्रतिनियत शरीर में फलानुभवन के होने से अनुभव का नियम किया जायगा तो आत्माओं से सर्वथा भिन्न पहे शरीर का ही नियतपना कौन करें ? भेट्वादियों के यहाँ बड़ी कठिनता आ पड़ती है। यदि जिस आत्मा के अदृष्ट से शरीर बनाया गया है वह शरीर उस आत्मा का यो प्रतिनियत व्यवस्था करोगे तो फिर अदृष्ट विशेप के ऊपर प्रश्न उठता है कि भिन्न पहे हुये उस अदृष्ट को ही सभी आत्मार्ये क्यों नहीं हृद्ध छेगी। इसके छिये फिर वही समाधान और आक्षेप चलते रहेंगे कोई संतोपजनक उत्तर वैशेषिकों की ओर से नही हो सकता है। एक बात यह भी है कि यों करते करते वैशेपिकों के उपर चक्रक दोप आता है। प्राणो और प्राणी का संयोग विशेप हो जाने में सब से पहिले अदृष्ट विशेष को हेतु कहा, उसका नियामक समवाय कहा, समवाय का नियामक फलान-भवन कहा, फलानुभवन का नियामक प्रतिनियत शरीर में होना कहा, शरीर का नियामक पुनः अदृष्ट विशेष कहा, और अदृष्ट विशेष का नियामक समवाय कहा इत्यादि रूप से चक्कर वंध जाता है। कार्क

पक्ष या ज्ञापक पक्ष का चक्रक गर्भित अनवस्था दोप किसी भी कार्य को नहीं होने देता है। पदार्थ सम-झने भी नहीं देता है। तद्पेक्षापेक्ष्यपेक्षितत्वनिवंधनोऽनिष्टप्रसंगश्चककम्।

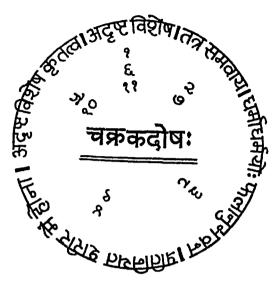

ततः सुद्रमिष गत्वा यत्रात्मिन भावादृष्टं कथंचित्तादात्म्येन स्थितं तस्य तरकृत द्रव्यादृष्टं पीद्गिलिकं कर्म व्यपदिश्यते । तत्कृतं च श्ररीरं प्राणात्मकं तद्वयपदेशमईति पुत्रकलत्रादिवदेवेति स्याद्वादिनामेव प्राणव्यपरोपणे प्राणिनो व्यपरोपणं दुःखो-त्पत्तेर्युक्तं न पुनरेकान्तवादिनां यौगानां सांख्या-दिवत् ।

विस कारण अनेकांतवाद में ही प्राणों या उनके संयोगविशेष, अवृष्ट विशेष एवं शरीर आदि की सिद्धि ससुचित वनती है। नैयायिकों को बहुत दूर भी जाकर कथंचित् तादात्म्य की ही शरण छेनी पढ़ेगी। अन्यशा

चक्रक प्रह् या अनवस्था पिशाची से नैयायिक अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। जिस आत्मा में मिथ्यादर्शन, अविरति, क्रोध, प्रदोष आदिक आत्मपरिणति स्वरूप भाव, पुण्य, पाप कथंचित्-तदात्मकपने करके स्थित हो रहे हैं उस आत्मा के उस मान अवृष्ट से किये गये द्रव्य अवृष्ट स्वरूप, पुद्रा-छोपादेय अष्टिविध कर्म का स्वस्वामी व्यवहार कर दिया जाता है। तथा उपादान कारण पुद्गछ से बनाये गये उस अष्टविध कर्म स्वरूप द्रव्यादृष्ट करके प्राणस्वरूप शरीर किया जाता है। जो कि उसी नियत आत्मा का शरीर है इस प्रकार षष्ठी विभक्ति अनुसार व्यवहार करने के योग्य है जैसे कि अपने पुण्य पाप अनुसार प्राप्त हुये पुत्र, स्त्री, भ्राता आदिक उस उस आत्मा के कह दिये जाते हैं। मावार्थ-भेदवादी नैयायिकों के यहाँ चक्रक दोष आता है किंत्र मिध्यात्व, अविरित, कपाय आदि माव अदृष्टों के साथ भात्मा का कथंचित् तादात्म्य संबंध मानने पर कोई होष नहीं आता है जिस भात्मा का भाव अदृष्ट है उस अदृष्ट को निमित्त पाकर संचित हुआ ज्ञानावरण आदि पौद्गिलिक द्रव्यादृष्ट भी उसी आत्मा का कहा जावेगा और उस द्रव्यादष्ट के उदय अनुसार बन गया शरीर प्राण, भी उसी आत्मा का समझा जायगा, पुत्र, स्त्री, आदिक भी नियत आत्मा के तभी न्यवहृत होते है जब कि उन पुत्रादिकों के संपादक द्रव्यादृष्ट के भी संपादक हो रहे भावादृष्ट का उस नियत आत्मा के साथ कथंचित् तादात्म्य सबंघ बन रहा है आत्मा के साथ सबंध रहे पौदुगिळक द्रव्यादृष्ट का भी कथंचित् तादात्स्य हो सकता है इस तत्त्व का निर्णय "प्रमेयकमलमार्जण्ड" में समझ लिया जाता है। इस प्रकार स्याद्वादियों के यहाँ ही प्राणों का वियोग कर देने पर प्राणी आत्मा का ज्यपरोपण हो जाना आत्मा को दुःख की उत्पत्ति होने से समुचित बन जाता है किंतु फिर एकांतवादी हो रहे यौग यानी नैयायिकों के यहाँ शरीरधारी आत्मा का व्यपरोपण नहीं हो सकता है जैसे कि सांख्य, बौद्ध आदि पण्डितों के यहां शरीरी का व्यपरोपण नहीं हो सकता है। यद्यपि योग दर्शन पर्वजिछ का बनाया हुआ न्यारा है फिर भी क्वचित् नैयायिकों को यौग कह देते हैं। नैयायिक या वैशेषिकों के यहां शरीर, प्राणवायु, या दुःख को आत्मा से सर्वथा भिन्न मान रक्खा है। सांख्यों ने प्राकृतिक प्राणों को शुद्ध उदासीन आत्मा से मिन्न अमीष्ट किया है। बौद्धों के यहां तो आत्म-

कदो वा कारिदो वा किरंतो वा समणुमणदो वा तस्स मिच्छाये दुक्कहं" यहाँ झात, अझात, प्रमाद, अप्रमाद समी दोषों का प्रायश्चित्त किया है। अतः अकेला प्राणन्यपरोपण ही हिंसा कह दिया जाओ। तिस कारण हम चोध करते हैं कि सूत्रकार ने उन प्रमत्तयोग और प्राणन्यपरोपण दोनों का प्रहण सूत्र में किसिल्ये किया है विताओं "सूत्र' हि तन्नाम यनो न लघीयः" यहां तक कोई दूसरा कह रहा है। ऐसा शास्त्रार्थ निर्णय का अवसर उपस्थित होने पर प्रन्थकार द्वारा यहाँ समाधान कहा जाता है कि—

उमयिवशेपोपादानमन्यतरामावे हिंसा मावज्ञापनार्थं । हिंसा हि द्वेधा मावतो द्रव्यतश्च । तत्र मावतो हिंसा प्रमत्त्योगः सन् केवलस्तत्र मावप्राणव्यपरोपणस्यावश्यंमावित्वात् । ततः प्रमत्तर्यात्मनः स्वात्मघातित्वात् रागाद्युत्पत्तेरेव हिंसात्वेन समये प्रतिवर्णनात् । द्रव्यहिंसा तु परद्रव्य-प्राणव्यपरोपणं स्वात्मनो वा तद्विधायिनः प्रायाश्चित्तोपदेशो मावप्राणव्यपरोपणामावात् प्रमत्त्योगः स्यात् तर्हि तत्पूर्वकस्य यतेरप्यवश्यंमावात् । ततः प्रमत्तयोगः प्राणव्यपरोपणं च हिंसेति ज्ञापनार्थं तदुभयोपादान कृतं स्त्रे युक्तमेव ।

प्रमत्तयोगात् और प्राणन्यपरोपण इन दोनों विशेषों का प्रहण करना तो दोनों से एक का मी अभाव हो जाने पर हिंसा के अभाव का जापन करने के लिये हे अर्थात् न केवल प्रमादयोग ही हिंसा है और इकल्ला प्राणव्यपरोपण भी हिंसा नहीं है किंतु जहाँ प्रमाद के योग से प्राणव्यपरोपण हुआ है वह हिंसा है इस तत्त्व को समझाने के लिये दोनों पद कहे गये है। देखिये हिसा दो प्रकार की है एक तो स्व या पर के क्षमा, वीतरागता आदि भावों की हत्या हो जाने से हिंसा होती है। दूसरी स्व या पर के द्रव्य-प्राणों का वियोग कर देने पर जो होती है वह द्रव्य से हिंसा मानी गयी है। भावहिंसा और द्रव्य हिंसा ये भेद जैन सिद्धान्त में ही सुघटित हो रहे हैं। उनमें पिह्छी भाव से हिंसा तो केवछ प्रमत्त जीव के योग का सद्भाव है क्यों कि उस प्रमाद योग में अपने भाव प्राणो का व्यपरोपण होना अवश्यंभावी है तिस कारण कि प्रमादी जीव अपनी आत्मा का घातक है। पन्द्रह प्रमादों में से किसी भी प्रमाद के उप-जते ही धात्मा के चैतन्य, तत्त्वज्ञान, अहिंसा आदि भावों का घात हो जाता है कारण कि प्राचीन शास्त्र में राग, द्वेष आदि की उत्पत्ति को हिंसारूप से आम्नाय अनुसार वर्णन किया गया है। अर्थात "स्वय-मेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमाववान्, पूर्वं प्राण्यतराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः" "अप्रादुर्मावः खलु रागादीनां भवत्यिहसेति । तेपामेवोत्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः।" हॉ द्रव्य हिंसा तो पराये द्रव्य-प्राणों का वियोग करना अथवा अपनी आत्मा के द्रव्य प्राणों का वियोग करना है। उस माय प्राण के न्यपरोपण को करने वाले जीव को प्रायठिचत्त प्रहण करने का उपदेश दिया गया है। अपने अज्ञान से भी फभी-कभी किवाहों को छगाते खोछते, समय अथवा भूछ से जछ, मिष्टाझ, आदि में जीवों का वध हो जाता है वहाँ भी प्रमाद योग है। कभी जात भावों की अपेक्षा अज्ञात भावों से पापवंघ अधिक हो जाता है अज्ञान भी विशेष अपराध है। एक प्रकार के अज्ञान को मिथ्यात्यों मे गिनाया गया है। सम्यग्टृष्टि जीव घैपयिक सुखों को हैय जानता हुआ भी सेवता है। ज्ञातभाव होने पर भी इसके पापर्वध अल्प होता है और मिथ्याझानी तथा अझानो जीव के विषय सेवन से तीत्र पापवंघ होता है। किसी पक्ष का पकान्त पकड़े रहना ठीक नहीं कि ज्ञातभावों से ही पापों में तीन अनुभागवन्य पड़ता है। प्रकरण में यों फहना है कि भायप्राणों का वियोगकरण नहीं होने से उम हिंसा का या प्रायश्चित्त छेने का असंभव है। यदि मुनि के प्रमत्तयोग होगा तय वो प्रमत्तपूर्वक यति के भी हिंसा अयस्य हो जायगी। तिस कारण

प्रमत्तयोग और प्राणव्यपरोपण ये दोनों होंयगे तभी हिंसा है इस बात को समझाने के लिये उक्त सूत्र में उन प्रमत्तयोग और प्राणव्यपरोपण दोनों पदों का ब्रह्ण किया गया समुचित ही है। कही-कही सम्यग्दृष्टि के भी वंध नहीं होना लिखा है वह भी तीव्र अनुभाव बंध की अपेक्षा से है। अविरित, प्रमाद, कपायों धनुसार सम्यग्दृष्टि के भी पाप प्रकृतियों का मन्द अनुभाग को लिये हुये बंध हो ही जाता है और पुण्य-प्रकृतियों के तो बन्ध होते ही हैं "सम्मेव तित्थबंधो प्रमादरहिदेसु" तीर्थ कर और आहारदिक बंध तो सम्य-ग्वृष्टि के ही होता है। मुख छार, मसूड़े, दॉतों आदि में त्रसजीवों की सभावना है। किसी-किसी दॉतों में रक्त निकलता रहता है, बुरी दुर्गंघ आती है, पाइरिया रोग हो जाता है, सूक्ष्मवीक्षकयंत्र द्वारा वे त्रस जीव देख छिये भी जाते हैं फिर भी अशक्यानुष्ठान होने से खाने पीने का त्याग नहीं करा दिया जाता है। छन्ने से छान छेने पर भी जल में यदि अस जीव रह जाते है तो यहाँ भी आचारशास्त्र की आज्ञा या अशक्यानुष्ठान का सहारा लिया जता है। करणानुयोग, द्रव्यानुयोग के शास्त्रीं अनुसार विचारने पर अशक्यानुष्ठान कोई कर्मबंध से छूट जाने का बहाना नहीं प्रतीत होता है। उन सावद्य क्रियाओं से पाप का बंध अवश्य होता है। तथा जिनागमानुकूछ प्रवृत्ति करने वालों के कपायों की अतिमन्दता हो जाने से इसमें रस मंद पड़ेगा। दशमे गुणस्थान तक पापों का बंध होता रहता है। हाँ चरणानुयोग अनुसार अशक्यानुष्ठान विचारा मात्र इतना सहारा दे सकता है जिससे कि अशुद्ध अन्न, जल, के खाने पीने का परित्याग कर व्यर्थ की आत्मिहिंसा करने से जीव बचे रहें, बारहवे गुणस्थान तक इस मानुष शरीर में बादर निगोद और अनेक त्रस जीव उपजते, मरते, रहते हैं, मल, मूत्र, मांस, रक्त आदि में प्रति अन्तर्भु-हूर्त जीवों के जन्म मरण की धारा लग रही है। चाहे मुनि होंय अथवा सामान्य मनुष्य हो उसके बैठते इठते, बात चीत करते, खाते, पीते, श्वास छोड़ते, शरीर की उष्णाता निकालते आदि कियाओं में जीवों का वध हो जाना अनिवार्य है, थोड़ा भी शास्त्र को जानने वाले ज्ञानी से यह बात छिपी नहीं है अतः जैन सिद्धान्त अनुसार वास्तविक जो कोई भी हिंसा हो सकती है उसकी ओर छक्ष्य रखते हुये प्रन्थकार ने इस सत्र का तात्पर्य कह दिया है।

येषां तु न कश्चिदात्मा विद्यते क्षणिकचित्तमात्रप्रतिज्ञानात् पृथिव्यादिभूतचतुष्टयप्रतिज्ञानाद्वा तेषां प्राण्यमावे प्राणामावः कर्तुरमावात्, निह चित्तलक्षणः प्राणानां कर्ता तस्य निरन्वयस्यार्थिक्रयाहेतुत्विनराकरणात्। नापि कायाकारपरिणतो भूतसंघातो मृतश्चरीरस्यापि तत्कर्तृत्वप्रसंगात्। ततो जीवच्छरीरस्यात्माधिष्ठितत्वमन्तरेण विश्वेषाव्यस्थानसाधनात् जीवति प्राणिनि
प्राणसंभवात् तद्वथपरोपणं प्रमत्तयोगात् स्याद्वादिनामेव हिंसेत्यावेदयति—

जिन बौद्ध पण्डित या चार्वाक पण्डितों के यहाँ कोई आत्मतत्त्व विद्यमान ही नहीं क्यों कि बौद्ध तो खणमात्रस्थायी केवल विद्यानात्मक चित्त को ही प्रतिज्ञापूर्वक मान रहे हैं और चार्वाकों ने पृथिवी, जल, आदि चारों भूतों के समुदाय की प्रतिज्ञा कर रखी है इन दोनों के मत में स्वतंत्र आत्मतत्त्व कोई नहीं माना गया है। इन बौद्ध या चार्वाकों के यहाँ तो प्राणी आत्मा का अभाव हो जाने पर प्राणों का अभाव है क्योंकि कोई कर्ता ही नहीं है न प्राणों का व्यपरोपण है और प्राणी का भी व्यपरोपण नहीं बनता है। देखिये बौद्धों के यहाँ माना गया चित्तस्वरूप विज्ञान तो प्राणों का कर्ता नहीं हो सकता है क्योंकि इस निरन्वय नष्ट हो रहे क्षणिक चित्त को अर्थ क्रिया के कारणपन का निराकरण कर दिया गया है जो पदार्थ कुछ देर तक ठहरे वे तो अर्थ क्रिया को कर सकते हैं। द्वितीय क्षण में ही मर गया क्षणिक पदार्थ किसी अर्थिकिया को नहीं कर सकता है। प्रदीपकिलका, वब्ला, विजली, ये पदार्थ भी सैकड़ों क्षण

तक ठहर रहे संते स्थूछ प्रकाशांि कार्यों को करते हैं। अतः वीद्वों के यहाँ माना गया चित्त प्राणों का अधिष्ठायक कर्ता प्राणी नहीं हो सकता है। तथा आकृति से परिणत हुआ भृत यानी पृथिवी, जल, तेज, वायुओ का संघात भी प्राणों का कर्ता नहीं है। क्योंिक यों तो मरे हुये शरीर को भी उन प्राणों के कर्ता-पन का प्रसंग आजावेगा जो कि चार्वाकों को इप्ट नहीं है तिस कारण स्यादादी विद्वानों के यहां हो हिंसा होना ठीक वनता है। जीवित शरीर की आत्मा करके अधिष्ठित हो रहेपन के सिवाय अन्य कोई विशेष व्यवस्था नहीं है इस बात को साधा जा चुका है। अर्थात् अधिष्ठायक कर्ता आत्मा कर के जीवित शरीर अधिष्ठित हो रहा है। जीवित हो रहे प्राणों में द्रव्यप्राण या मावप्राण संभवते हैं अतः उन प्राणों का प्रमादयोग से वियोग करना हिंसा है। यों परिणामी आत्मतत्त्व और उसके अधिष्ठित हो रहे शरीर आदि द्रव्य प्राणों तथा तत्त्वज्ञान आदि भाव प्राणों को मानने वाले स्थाद्वादियों के यहाँ ही हिंसा होने की विवेच्या ठीक हो सकती है। हिंस्य,हिंसक, हिंसा और हिंसाफल की आलोचना किये विना हिंसा का परित्याग नहीं हो सकता है कारण कि अन्य दर्शनों में हिंसा तत्त्व ही सुघटित नहीं हो सका है, स्याद्वादियों का अभियेत यह सूत्रोक्त हिंसा का लक्षण सुव्यवस्थित है इसी बात का प्रन्थकार वार्तिक द्वारा निवेदन करे वेते हैं।

### हिंसात्र प्राणिनां प्राणव्यपरोपणमुदीरिता। प्रमत्तयोगतो नातो मुनेः संयतनात्मनः॥१॥

प्रमाद के योग से प्राणी आत्माओं के प्राणों का वियोग कर देना इस सूत्र में हिंसा कही गयी है इस कारण संयम पालन करना जिनका आत्मस्वरूप हो रहा है ऐसे मुनि के वह हिंसा नहीं लग सकती है। मुनि महाराज के रागादिक भी नहीं हैं और प्राणों का ज्यपरोपण भी नहीं है अतः हिंसा नहीं लग कर अहिंसा महाव्रत पलता रहता है।

रागादीनामनुत्पादास हिंसा स्वस्मिन् परत्र वास्तु न हिंसक इति सिद्धान्ते देशना, तस्य क्वचिदपि मावद्रव्यप्राणव्यपरोपणामावात् तद्भाव एव हिंसकत्वव्यवस्थितेः रागादीनाम्रुत्पचिहिं-सेति वचनात् ॥

सिद्धान्त शास्त्रों में सर्वद्म काम्नाय अनुसार ऐसी देशना मिछती है कि स्वमें अथवा पर में रागादिकों का उत्पाद नहीं होने से हिंसा नहीं हो पाती है ऐसी ज्यवस्था रही अतः वह हिंसक नहीं हो पाता है अथवा इस वाक्य का अर्थ यों कर छिया जाय कि समाधिमरण कर रहा जीव शरीर को त्यक करता है यहा अन्न जछ निरोध, औषि त्याग प्रक्रिया से मछे ही स्वशरीर की हिंसा हो रही है। रत्नत्रय को रक्षा का छक्ष्य रखने वाछे को अशुद्ध, अधम्य, उपायों से शरीर रक्षा करना अभिन्नेत नहीं है। रत्नों का पिटारा मछे ही नष्ट हो जाय रत्न नहीं नष्ट होने चाहिये यों समाधिमरणार्थी जीव अपने में रागाविकों की उत्पत्ति नहीं करने से हिंसक नहीं माना जाता है, "न चात्मघातोऽस्ति दृषक्षतौ वपुरुपेक्षितुः। कषायान् वेशतः प्राणान् विषाधौहँसतः स हि" तथा ईर्यासमिति पूर्वक गमन कर रहे मुनि के पाँनों के नीचे खद्र जीव आ पढ़े और मर जाय तो हिंसा नहीं है। कमी कभी वैद्य या डाक्टर के हाथों से औपिध प्रयोग या चीर, फाड़, करते हुये रोगी मर जाता है किंतु रागादिकों की उत्पत्ति न होने से वह हिंसक नहीं समझा जाता है। रागादिका उत्पाद नहीं होने से उस संयमी मुनि के द्वारा कहीं मी मावन्नाण या द्रव्यन्नाणों का ज्यपरोपण नहीं हो सकता है। उस द्वय न्नाण और भाव न्नाण के ज्यपरोपण का सद्भाव होने पर ही,

हिंसकपना व्यवस्थित हो रहा है क्योंकि रागद्वेष आदिकों की उत्पत्ति ही हिंसा है ऐसा शास्त्रकारों का वचन है। "रागादीणमणुष्पा अहिंसगत्तेति भासिया समये, तेसि चेदुप्पत्ती हिंसेदि जिणेहि णिहिट्टा।" यहाँ तक हिंसा के छक्षणघटकावयव पदों का साफल्य दिखाते हुये स्याद्वाद सिद्धान्त में ही प्राणप्राणियों का वियोग किया जाना साध दिया गया है।

### किं पुनरनृतमित्याह—

हिंसा का लक्षण निर्णीत किया उसके अनन्तर कहे गये अनृत यानी झूँठ का लक्षण फिर क्या है १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अग्रिम सूत्र को कहते है।

# श्रसदिभधानसनृतम् ॥१४॥

सूत्र का अर्थ यह है कि असत् यानी अप्रशस्त वाच्यार्थों का निरूपण करना तो अनृत अर्थात् क्षूंठ है। भावार्थ-अशोभन या स्वपर पीड़ा को करने वाले अथवा काणे को चिढाते हुये काणा कहना, दिवालिये को दुःखित करने के लिये दिवालिया घोषित करना ये सब क्षूंठ है। प्रमादयोग का सर्वत्र संबन्ध लगा हुआ है अतः हितशिक्षक, गुरु, माता, पिता, या राजा के अशोभन वचनो में यदि प्रमादयोग नहीं है तो वे असत्यभाषी नहीं कहे जा सकते है।

असदिति निर्जातसत्त्रतिषेघेनार्थसंत्रत्ययप्रसंग इति कश्चित् । न वा सच्छव्दस्य प्रशंसार्थ-वाचित्वात् तत्प्रतिषेघे अप्रशस्तार्थगतिरित्यन्वयः । तदिइ हिंसादिकमसदिभिष्ठेतं । अभिधानशब्दः करणाधिकरणसाधनः, ऋतं च तत्सत्यार्थे तत्प्रतिषेधादनृतं । तेनेदम्रुक्तं भवति प्रमत्तयोगाद-सदिभिधानं यत्तदनृतिमिति ।

यहाँ कोई आपेक्ष करता है कि इस सूत्र के उद्देश्यदल में असत्शब्द पड़ा हुआ है। प्रसच्य नव्य अनुसार नहीं जो सत् वह असत् है यों सम्पूर्ण ज्ञात हो रहे सत् पदार्थों का प्रतिषेघ करने पर असत् शब्द करके खर विषाण आदि सर्वथा असत् हो रहे अनर्थों की प्रतीति हो जाने का अच्छा प्रसंग वन बैठेगा। ऐसी दशा में शून्यवाद का निरूपण यानी जगत् में छुछ नहीं है "सर्वशून्यं शून्यं" आदिक वचन ही झूंठ हो सकेगे। यहां तक कोई कह रहा है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह अनर्थ प्रत्यय हो जाने के प्रसंग का दोष हमारे यहां नहीं आता है। क्योंकि इस सूत्र में प्रशंसा अर्थ के वाचक सत् शब्द को कहा गया है। उस प्रशस्त सत् का पर्युदास नव्य अनुसार प्रतिषेघक करने पर अप्रशस्त अर्थ की झप्ति हो जाती है इस कारण अप्रशस्त अर्थ का कथन करना अनृत है यों अन्वय कर दिया जाता है। तिस कारण यहां हिंसा, चोर, आदिक पदार्थ असत् हुये अभिप्रेत किये गये हैं। सूत्र में पड़े हुये अभिधान शब्द की करण और अधिकरण में सिद्धि कर ली जाय जिस करके कथन किया जाय अथवा जिस में निरूपण किया जाय वह अभिधान है। माव में भी युट् किया जा सकता है। तथा ऋत जो पद है वह सत्य अर्थ में देखा गया है उस सत्यार्थ का प्रतिषेध करने से अनृत शब्द बना लिया जाय, तिस कारण उक्त सूत्र से यह तात्पर्य कह दिया जाता है कि प्रमत्तजीव के योग से जो अप्रशस्त कथन किया गया है वह अनृत है। यहाँ तक सूत्र का अर्थ कह दिया गया है।

मिध्यानृतमित्यस्तु लघुत्वादिति चेन्न, विपरीतार्थमात्रसंप्रत्ययप्रसंगात् । न च विपरीतार्थमात्रमनृतमिष्यते सर्वथैकांतविपरीतस्यानेकात्मनोऽर्थस्यानृतत्वप्रसंगात् । एतेन मिध्यामिधानमनृतमित्यपि निराकृतमितव्यापित्वात् । यदि पुनरसदेव मिध्येति व्याख्यानमाश्रीयते तदा यथावस्थितमस्तु प्रतिपत्तिगौरवानवतरणात् ॥ तदेवं—

यहां कोई कटाक्ष कर रहा है कि "मिध्या अनृतं" मिध्याभाषण करना झूंठ नाम का पाप है इतना ही सूत्र वनाया जाओ क्योंकि इसमें अर्थकृत और परिमाणकृत छाघव गुण है। जहां तक होय सूत्र छोटा ही होना चाहिये, प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि यो तो केवल विपरीत अर्थ की ही समीचीन प्रतीति हो जाने का प्रसग आजायेगा किन्तु केवल विपरीत अर्थ को ही झूंठ घोलना नहीं इष्ट किया गया है कारण कि अविन्याप्ति दोप आजावेगा। देखिये सर्वथा एकांतों से विपरीत हो रहे अनेकांत आत्मक अर्थ को भी अनृतपने का प्रसंग आता है जो कि इप्ट नहीं है। अर्थात् क्वचित् परोपकार, हितोपदेश, अहिंसा, को पुष्ट कर रहा मिथ्यावाद भी सत्य समझा जाता है। कदाचित् नित्यैकांतवादी कदाग्रही वादी अनेकांत पर झुकाने के लिये अनित्येकांत पक्ष को पुष्ट करना पहला है। सर्वदा पढ़ने में ही शारीरिक और मानसिक योगों का न्यय कर रहे विद्यार्थी के लिये खेलना, विश्राम लेना, विनोद करना कादि का निपरीत उपदेश भी दिया जाता है। अतः मिध्या या निपरीत कथन सर्वथा झूंठ नहीं कहा जा सकता है। इस उक्त कथन करकं मिथ्या भाषण करना अनृत है इस मन्तव्य का भी निराकरण कर दिया गया है क्योंकि इसमे अतिन्याप्ति दोप आता है। क्वचित् सत्य मे भी मिध्या कथन पाया जाता है, जनपद्सत्य, सम्मातिसत्य आदि द्स प्रकार के सत्यों मे क्वचित् . मिथ्यामिधान देखा जाता है अतः अलक्ष्य मे लक्षण के चले जाने से "मिध्याभिधानं" यह अनृत का लक्षण करना अतिन्याप्ति दोपप्रस्त है। यदि फिर मिथ्याशन्द का प्रसिद्ध अर्थ छोड़ते हुये पारिभापिक अर्थ कर यों न्याख्यान करने का आश्रय छिया जायगा कि अप्रशस्त ही मिथ्या कहा जाता है। तव तो जिस प्रकार आम्नाय अनुसार सूत्रकार महाराज ने कहा है वही तदवस्थ रहा आओ ऐसा करनें से प्रतिपत्ति में गौरव हो जाने का अवतार नहीं है अर्थात् मिथ्या कह कर उसका सांकेतिक अर्थ असत् यानी अप्रशस्त किया जाय इसकी अपेक्षा वो असत् शब्द का ही प्रथमतः उचारण करना विदया है। तिस कारण इस प्रकार होने पर जो व्यवस्था हुई उसको वार्त्तिकों द्वारा सुनिये।

> अप्रशस्तमसद्बोध्यमभिधानं यतस्य तत् । प्रमत्तस्यानृतं नान्यस्येत्याडः सत्यवादिनः ॥१॥ तेन स्वपरसंतापकारणं येद्वचोंगिनां । यथाद्दष्टार्थमप्यत्र तद्सत्यं विभाव्यते ॥२॥ मिथ्यार्थमपि हिंसानिषेधे वचनं मतं । सत्यं तत्सत्सु साधुत्वादहिंसाव्रतश्चुद्धिदं ॥३॥

असत् अब्द का अर्थ अप्रशस्त समझना चाहिये, प्रमाद युक्त जीव के जो इस अप्रशस्त अर्थ का कथन करना है वह अनृत है अन्य जो प्रमाद रहित है उस अप्रम्त जीव का अप्रशस्त कथन करना झंठ नहीं है। इस प्रकार सत्यवादी ऋषि महाराज कह रहे है तिस कारण यहाँ यों विचार कर लिया जाता है कि प्राणियों का अपने और दूसरों के संताप का कारण हो रहा जो वचन है भले ही वह यथार्थ देखे हुये पदार्थ का निरूपण भी कर रहा है तो भी वह यहाँ असत् विचार छिया जाता है (समझा जायगा )। कोई शिकार खेलने वाला हिंसक यदि यथार्थद्रष्टा पुरुप को पूंछे कि हिरण या शशा किस ओर गया है भले हो उस द्रष्टा पुरुष ने अपनी ऑखों से हिरण आदि का पश्चिम दिशा को जाना देख लिया होय तो भी वह सत्यवादी पुरुष यों कह देगा कि इधर पश्चिम दिशा को हिरण नहीं गया है। यहाँ प्रमाद योग नहीं होने से झूंठ बोलना ही सत्य है और सत्य बोलना प्रमाद योग हो जाने से असत्य समझा जायगा। भले ही कोई वचन मिध्या अर्थ को भी विषय कर रहा होय किंतु हिंसा, चोरी, व्यभि-चार आदि के निषेध करने में वह मिथ्या वचन प्रवर्ता रहा है तो वह सत्य ही माना गया है। कारण कि 'सत्सु साधु सत्यं' यहाँ "तत्र साधुः" इस सूत्र से यत् प्रत्यय कर छिया जाकर सञ्जन जीवों मे जो साधु यानी हितस्वरूप कथन पढ़े वह सत्य है ऐसा सत्य शब्द व्युत्पन्न किया गया है वही अहिंसा व्रत की शुद्धि को देने वाला है। वस्तुतः व्रत एक अहिंसा ही है उसके परिरक्षक सत्य, अचीर्य आदि हैं। जिस निस्सार सत्य से अहिंसा की हिंसा हो जाय वह असत्य ही है। प्रमाद्योग की अनुवृत्ति से इस सूत्र का यह सव अर्थ निकल आता है। विशेष यह कहना है कि साधु अनुमह, दुर्जन दण्ड, स्वरूप न्याय की रक्षा के लिये दूसरी प्रतिमा तक यह वर्ती निप्रह भी करता है, प्रमाद योग नहीं होने के कारण वे निप्रह कारक वचन सत्यव्रत में दूषण नहीं लगने देगे, किंतु तीसरी प्रतिमा से ऊपर तो स्वपर संताप का कारण कोई भी वचन होगा वह असत्य ही समझा जायगा ऐसी प्रन्थकार की आझा है, हजारों लाखों में दो चार ही न्यायाधीश होते है, राजा की ओर से यह विभाग भी अहिंसा की ही रक्षा के छिये हैं किंतु जो संसार से उदासीन है अथवा महाव्रती मुनि हैं उनके छिये तो यह निरपवाद देशना है कि यथादृष्ट अर्थ को कह रहा भी वचन यदि स्व और पर के संताप का कारण है वह असत्य ही है और जो मिथ्या अर्थ को कह रहा भी यदि हिंसा आदि के निषेध में प्रवर्ता रहा है वह वचन सर्वांग सत्य है, कारिका में कहे ह्ये स्वपद से स्वकीय कषायपृष्टि या इन्द्रिय संबन्धी भोगोपभोंगों की अनुकूळता नही पकड़ना अन्यथा अत्याचारों की वृद्धि हो जायगी। जीवों को अत्याचारों से नहीं रोका जा सकेगा, सर्वत्र प्रमाद योग का रहस्य मनन करने योग्य है, अछं विचारशीछेभ्यः।

#### स्तेयं किमित्याह—

अव अनृत के अनंतर कहे गये स्तेय का छक्षण क्या है ? ऐसी तत्त्व जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

### श्रदत्तादानं स्तेयं ॥१४॥

स्व के लिये नहीं दिये जा चुके पदार्थ का प्रहण कर लेना स्तेय यानी चोरी है, यहां भी प्रमाद, योग की अनुवृत्ति हो रही है अतः देने लेने न्यवहार के योग्य पदार्थ को बिना दिये हुये ही प्रमाद योग से प्रहण करना चोरी समझा जायगा।।

सर्वमदत्तमादानस्य स्तेयत्वकल्पनायां कर्मादेयमात्मसात्क्वर्वतः स्तेयित्वप्रसंग इति चेन्न, दानादानयोर्यत्रैव प्रवृत्तिनिवृत्ती तत्रैवोपपत्तेः, इच्छामात्रमिति चेन्न, अदत्तादानग्रहणात्। अदत्त-स्यादानं स्तेयमित्युक्ते हि दानादानयोर्यत्र प्रवर्तनमस्ति तत्रैव स्तेयव्यवहार इत्यभिहितं भवति।

यहाँ कोई आक्षेप जठाता है कि नहीं दिये गये सभी पदार्थों के ब्रह्ण को यदि चोरी रूप से कल्पित किया जायगा तो दूसरों करके नही दिये गये आठ प्रकार के कमीं या आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तैजसवर्गणास्वरूप नोकर्मों को प्रदण कर अपने अधीन कर रहे अन्नती, अणुन्नती, महान्नती, सभी जीवों के चोरी कर छेने सिहतपन का प्रसंग आ जावेगा, प्रन्थकार कहते है कि यह तो न कहना क्यों िक जिन ही रुपया, पैसा, वस्त्र, मणि, छन्न आदि में दान और ग्रहण की प्रवृत्ति के व्यवहार समव रहे हैं उन कपया आदि मे ही अदत्त का ग्रहण कर छेने पर चोरी करने की उपपत्ति मानी गयी है। कर्म या नोकर्मी में देने छेने का व्यवहार ही नहीं है अतः अपना कटाक्ष उठा छो, अदत्त और आदान शब्द की शक्तियों पर लक्ष्य रक्खो, रूखे आक्षेपों का फेंकना उचित नहीं है। पुनः कोई विना समझे कुचोच उठाता है कि सूत्रकार ने तो यो कहा नहीं है कि जिसमें देना छेना संभव होय वहाँ चोरी है। यह आप टीकाकार केवल अपनी इच्छा से स्वतंत्र व्याख्यान कर रहे हैं कि किसी का नहीं दिया हुआ देने योग्य रुणमात्र भी नहीं लेना चाहिये। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि सूत्रकार ने अद्तादान शब्द का प्रहण किया है, अव्त पदार्थ का प्रहण कर छेना चोरी है, इस प्रकार कह चुकने पर जहाँ ही दान, आदान, की प्रवृत्ति होगी वहाँ ही चोरी का व्यवहार है यो उक्त सूत्र द्वारा तात्पर्य कह दिया गया हो जाता है। दौंत कुरेवने के लिये या पीठ के करप्राप्त्यशक्य स्थान को ख़ुजाने के लिये किसी गृहस्थ को यदि तृण की आवश्यकता है तो वह उसी तृण को विना विये हुये है सकता है जिसको कि सर्व साधारण अपने उप-योग में ला सकते हैं। अन्यथा प्रमाद योग हो जाने से तृण की चोरी समझी जायगी। मट्टी, जल, या वायु जहाँ नियत हो रही हैं या माँगकर अथवा मूल्य देकर देने छेने के न्यवहार मे आ रही हैं वहाँ अदत्त का आदान करने वाला अथवा नियत पुरुप के लिये चल रहे विजली के पंखे की वायु को हडपने वाला अपने अचौर्य व्रत की रक्षा नहीं कर सका है। प्रमादयोग ही पापों में इवोता है।

तत्कर्मापि किमर्थं कस्मैचिन दीयते इति चेन, तस्य हस्तादिग्रहणविसर्गासंभवात् । स एव कृत इति चेत्, स्रह्मत्वात् । कथं धर्मो मयास्मै दत्त इति व्यवहार इति चेत्, धर्मकारणस्यायतनादे-दीनात् कारणे कार्योपचाराद्धर्मस्य दानसिद्धेः । धर्मानुष्ठानात् मनःकरणात् वा तथा व्यवहारोपपचे-रन्नपालंभः ।

तव तो आक्षेप कर्ता पुनः कहता है कि कर्म किसी के लिये भी नहीं दिये जाते हैं यह वात भी क्यों प्रहण कर ली जावेगी ? लोक में प्रसिद्ध है कि शृक्षों के फल दूसरों के लिये जलसंचन करके दिये जाते हैं। यह सिद्ध हमको वायु दे रही है। प्रन्थकार कहते हैं कि यों तो न कहना क्यों कि हाथ, जाते हैं। यह सिद्ध हमको वायु दे रही है। प्रन्थकार कहते हैं कि यों तो न कहना क्यों कि हाथ, संकल्प, रिजस्टरी करके दे देना आदि ज्यापारों से कर्मों का प्रहण करना या दान करना असम्मव है। संकल्प, रिजस्टरी करके दे देना आदि ज्यापारों से कर्मों का प्रहण करना या दान करना असम्मव है। जैसे कि क्या, वस्त्र, गाय, गृह, प्राम आदि को हाथ आदि करणों करके दूसरों के लिये दे विया जाता है तिस प्रकार हाथ आदि करके दूसरों के लिये कर्म नहीं दिये जाते हैं। यदि यहां कोई यों पूंछे कि हाथ आदि करके लिये जाय। उन कर्मों के प्रहण या विसर्ग का वह असंमव ही किस कारण से हैं श्वताओं। यों कहने पर तो जैनों की ओर से यह उत्तर है कि वे कर्म सूक्ष्म है हाथ आदि करके लेने से हैं श्वताओं। यों कहने पर तो जैनों की ओर से यह उत्तर है कि वे कर्म सूक्ष्म है हाथ आदि करके लेने से योग्य नहीं हैं। "पुढवी जलं च छाया चलरिद्य विस्थकम्म परमाण्" इनको "वादर बादरवादर देने योग्य नहीं हैं। "पुढवी जलं च छाया चलरिद्य विस्थकम्म परमाण्" इनको "वादर बादरवादर होने से हाथों द्वारा पकदें हो नहीं जाते हैं। यदि यहां कोई यों आपित उठावे कि हाथ आदि करके होने से हाथों द्वारा पकदें हो नहीं जाते हैं। यदि यहां कोई यों आपित उठावे कि हाथ आदि करके होने से हाथों द्वारा पकदें हो नहीं जाते हैं। यदि यहां कोई यों आपित उठावे कि हाथ आदि करके होने सि हाथों हो सकता है वही दान, आदान का व्यवहार माना जायगा तव तो मैंने इस

जीव के लिये धर्म दिया है यह व्यवहार किस प्रकार घटित किया जा सकेगा १ धर्म का तो वस्त्र आदि के समान देना, लेना, नहीं संभवता है। यों आपित करने पर तो आचार्य उत्तर कहते हैं कि धर्म के कारण हो रहे मन्दिर, शास्त्र, पुस्तक, मंत्र उच्चारण, दीक्षा, आदि के देने से कारण में कार्य का उपचार हो जाने से धर्म का दान किया जाना सिद्ध हो जाता है। वस्तुतः धर्म तो उपकारी या उपकृत की आत्माओं में प्रविष्ट हो रहा है गुरु स्वयं अपने श्रुतज्ञान को या सर्वज्ञ अपने केवलज्ञान को दूसरों के लिये छव-मात्र भी नहीं दे सकते है। हाँ क्षयोपशम को बढाने वाले प्रधान कारणों की योजना कर देते है। यहां धर्म के कारणों को धर्म कह दिया गया है यह कारण में कार्य का उपचार है। धर्म के उपयोगी अनुष्ठान करा देने से अथवा धर्म में मन के कर देने से भी तिस प्रकार धर्म के देने का न्यवहार बन जाता है। अतः हम जैनों के उपर कोई उलाहना नहीं आता है। जगत् में अनेक लक्ष्मणिक प्रयोग हो रहे देखे जाते हैं।

कथमेवं कर्मणा जीवस्य वंधस्तद्योग्यपुद्गलादानलक्षणः स्त्रित इति चेत्, शरीराहार-विषयपरिणामतस्तद्वंधः शरीरिणो न पुनः स्वहस्ताद्यादानतः तेषामात्मिन शुभाशुभपरिणामढौकनस्यै-वादानशब्देन व्यपदेशात्।

पुनरिप कोई चोद्य उठाता है कि यदि इस प्रकार कर्मों का दान, आदान ही नही माना जायगा तो कर्मों के साथ जीव का बंध किस प्रकार होगा ? जो कि "सकषायत्वाज्ञीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गळा-नादत्ते स बंधः" इस सूत्र द्वारा सूत्रकार ने सूचित किया है कि कर्म के योग्य पुद्गळों का प्रहण करना स्वरूप वह वंध है। यो कहने पर तो प्रन्थकार कहते है कि यहां भी आदान का मुख्य अर्थ नहीं पकड़ा जाय, शरीरों में, आहारों में और शब्द आदि विषयों में राग द्वेषक्ष परिणाम हो जाने से शरीरघारी आत्मा के साथ उन कर्मों का बंध हा जाता है किंतु फिर अपने हाथ, ळिखित, आदि द्वारा आदान करने से उन कर्मों का आत्मा में प्रहण नहीं हुआ है। आत्मा में प्रेरित होकर शुभ, अशुभ, परिणतियों के प्राप्त हो जाने को ही उन कर्मों का आदान इस शब्द करके व्यवहार कर दिया जाता है। अतः कर्मों का मुख्य आदान नहीं होता है ऐसी दशा में कर्मों का प्राप्त कर लेना चोरी नहीं कहा जा सकता है। बात यह है कि जहां ही इस छोक सम्बन्धी उपकार विशेष हो जाने से दान का अभिप्राय है वहां ही अदत्तादान की व्यवस्था अनुसार चोरी समझी जायगी अन्यत्र नहीं।

ति शब्दादिविषयाणां रथ्याद्वारादीनां वादत्तानामादानात् स्तेयप्रसंग इति चेन्न, तदा-दायिनो यतेरप्रमत्तत्वात् तेषां सामान्येन जनैर्दत्तत्वाच्च ॥

पुनः कोई आपत्ति उठाता है कि तब तो किसी करके नहीं दिये जा चुके शब्द, रूप, गंध, आदि विषयो अथवा गछी के द्वार, जिन मन्दिर प्रवेश, वसतिक प्राप्ति आदि का आदान कर छेने से मुनि महाराज के चोरी करने का प्रसंग आ जावेगा। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि उन शब्द आदि को प्रहण कर रहे मुनि के प्रमादयोग नहीं है। उन शब्द आदिकों को सामान्य रूप से जीव साधारण के छिये मनुष्यों करके दिया जा चुका है। जो वस्तु सब के छिये दी जा चुकी है उसके छे छेने में चोरी नहीं है हाँ जो रहस्य के वा टेडीफोन के शब्द नियत व्यक्ति के छिये प्रयुक्त किये गये हैं उनको चछा कर सुन छेने में चोरी अवश्य है यही वात परदा वाछी खी के रूप देखने या गंधीगर विकेता करके नियत व्यक्ति को इत्र को गंध सुंघाने अथवा सेठ या राजा के नियत कोमल पछंग के छू छेने आदि में समझ छेनी चाहिये। यदि विना प्रमादयोग के शब्द या रूप यो ही सुनने, देखने, में आजांय तो हम

क्या करें पतावता चोरी नहीं कही जा सकती हैं। सिनेमा, नाटक के दृश्य, गोप्यअंग इनके रूपों के देख छेने में भी प्रमादयोग हो जाने पर चोरी छग बैठेगी अन्यथा नहीं।

देववंदनादिनिमित्तधर्मादानात् स्तेयप्रसंग इति चेन्न, उक्तत्वात् तत्र दानादानव्यवहारा-संभवाद्धर्मकारणातुष्ठानादिग्रहणाद्धर्मग्रहणोपचाराद्वा तथा व्यवहारसिद्धेरिति । प्रमत्ताधिकारत्वा-दन्यत्राप्रसंगः स्तेयस्य । देववंदनादौ प्रमादामावात्तिभित्तिकस्य धर्मस्य परेणादत्तस्याप्यादाने कृतः स्तेयप्रसगः १ एतदेवाह—

यि पुनः कोई कटाक्ष करें कि देव वंदना, तीर्थ यात्रा, जिन पूजन, स्तोत्र अवण आदि निमित्तों करके धर्म का प्रहण करने से तो चोरी कर छेने का प्रसंग आता है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि इसका उत्तर हम कह चुके हैं। वहाँ पुण्यप्राप्ति या धर्मछाम में दान और आदान के व्यवहार का असम्भव है। धर्म के कारण हो रहे आयतन या धर्म के अनुष्ठान आदि का प्रहण कर छेना होने से अथवा कारण में कार्य का उपचार कर धर्म प्रहण के उपचार से तिस प्रकार धर्म के छेने के व्यवहार की ओं सिद्धि हो जाती है। एक बात यह भी है कि "प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" इस सूत्र से यहाँ प्रमत्त योग का अधिकार चला आ रहा है अतः अन्यत्र यानी जहाँ प्रमाद्योग नहीं है वहाँ उसके प्रहण कर छेने पर भी चोरी कर छेने का प्रसंग नहीं आता है। देव वंदना आदि मे आत्मा का प्रमाद नहीं है अतः उन देववंदना आदि को निमित्त पाकर हुये धर्म को यद्यपि दूसरों ने दिया नहीं है तो भी उसके प्रहण कर छेने मे मला कैसे स्तेय का प्रसंग आ सकता है ? अर्थात् नहीं। इस ही सिद्धान्त को प्रन्थकार स्वयं वार्त्तिकों द्वारा स्फुट कह रहे हैं।

प्रमत्तयोगतो यत्स्याद्द्ताद् । सतेयं तत्सूत्रितं दानादानयोग्यार्थगोचरं ॥१॥ तेन सामान्यतो दत्तमाद्दानस्य सन्मुनेः । सिरिन्निर्झरणाचंभः शुष्कगोमयखंडकं ॥२॥ भस्मादि वा स्वयं मुक्तं पिच्छालाबूफलादिकं । प्रासुकं न भवेत्स्तेयं प्रमत्तत्वस्य हानितः ॥३॥

देने और छेने योग्य अथों के विषय में हो रहा जो आत्मा के प्रमत्तयोग से अदत्त का भादान करना है वह सूत्रकार ने इस सूत्र में चौर्य कहा है। तिस कारण सामान्य रूप से सब के छिये विये जा चुके नदी जल आदि को प्रहण कर रहे श्रेष्ठ मुनि के चोरी का दोष नहीं छगेगा क्यों कि इनको छेने में प्रमाद की हानि है, यदि प्रमादयोग से नदी जल आदि को छिया जाता तो चोरी छग बेठती। नियत न्यक्तियों के स्वामित्व को पा रहे नदी जल, कुल्याजल, को छे छेने से चोरी हो हो जाती है। किसी अनुपाय विशेष अवस्था में मुनि के छिये नदी, झरना, बावड़ी आदि के जल को छे छेने का विधान होगा। इसी प्रकार बहिरंग शुद्धि के छिये सूखे अरणा गोबर के दुकड़े को प्रहण करने का भी विधान क्वचिन होगा। भस्म, मट्टी आदि भी छिये जा सकते हैं अथवा मयूर या किसानों द्वारा स्वयमेष छोड दिये गये पिच्छ, तुम्बी फल, शिलापट आदिक पदार्थ भी छे छिये जॉय तो चोरी नहीं है किन्तु ये सब प्रामुक यानी जीव रहित होने चाहिये। सचित्त हो रहे जल, गोबर, पिच्छ, तुम्बी, मट्टी, हण आदि को मुनि नहीं छे सकते हैं।

विशेष यह कहना है कि कदाचित् कमण्डलु में प्राप्तक जल न रहे या दूसरे मुनि की समाधिमरण किया के लिये अथवा अपनी शारीरिक शुद्धि के लिये इन पदार्थों की आवश्यकता पड़े तो शून्य स्थान में पड़े हुये इन प्राप्तक हो चुके पदार्थों को मुनि ले सकते हैं यह आचार शास्त्र का उपदेश काटाचित्क और क्वाचित्क हैं सार्वदिक नहीं। फंकड़, पत्थरों से आस्फालित हुआ या वायु, घाम, आदि से अनेक वार छूया गया वहुत जल केवल अंग शुद्धि के लिये क्वचित् प्राप्तुक मान लिया गया है, पोने के लिये नहीं। इसी प्रकार सूखा गोवर भी मात्र मूँ शुद्धि या उपाङ्गशुद्धि के लिये उपयोगी ले लिया गया है अन्य धार्मिक क्रियाओं में गोवर को शुद्ध नहीं मान छेना चाहिये। अनेक गनुष्य तो कंडों की सिकी वाटियों, रोटियो, को नहीं खाते हैं। गोवर पंचेन्द्रिय का मल ही तो है, अनेक सन्मूर्छन त्रस जीवो का योनिस्थान है। जैन शास्त्रों मे प्रमादवश वहुत सा भ्रष्टसाहित्य घुस पढा है अतः कितने ही भोले पण्डित उन-उन प्रन्थो का प्रमाण देकर गोमय को शुद्ध मानने का घोर प्रयत्न करते है। वैष्णवों का सहवास रहने से ईश्वरवाद की गंध या गोवर गोमूत्र की पवित्रता भो जैनों में विना बुलाये घुस पड़ी हैं। बुदेलखण्ड, राजपूताना, आगरा प्रान्त आदि के अनेक वैष्णव बाह्मण और वैश्य मांस का भक्षण नहीं करते है। पूर्वदेशीय शाक्त पंडित यदि वेदों का प्रमाण दे देकर उनको मांसभक्षण की ओर प्रेरित करे तो भी वे उनके उपदेश को अग्राह्य समझते है। इसी प्रकार दक्षिण देश के कतिपय पण्डित कई शास्त्रों का प्रमाण देकर उत्तर प्रांत वाले या मध्य प्रान्त वाले अनेक तेरह पंथी जैनों को गोमय की पवित्रता सनवाने के छिये झुकाते है किंतु पद्मावतीपुरवाल, परवार वहुभाग खण्डेलवाल, अप्रवाल आदि जातियों से सैकड़ों, इजारों, वर्पों से गोमय को धार्मिक क्रियाओं में नहीं लिया गया है। आम्नाय भी कोई शक्तिशाली पदार्थ है। आचार्यों ने भी सर्वज्ञ भापित अर्थ को चली आई आम्नाय अनुसार ही शास्त्रों में लिखा है। अतः शास्त्र भी आम्नाय की भित्तिपर डटे हुये है। फ़ुलो जातियों या मनुष्य समुदायों में जो क्रिया आम्नाय अनुसार चली आ रही है उन अच्छी कियाओं से जनता को च्युत कर भ्रष्ट चारित्र पर झुका देना जैन विद्वानों का कर्तव्य नहीं होना चाहिये। नय विवक्षाओं से जैन प्रन्थों की कथनी को समझ कर उसके अन्तस्तल पर पहुच रहा पंहित ही विचार-शाली कहा जायगा। राजाओ या छौकिक परिस्थितियों के वश कितने ही जैन मंदिरों में अजैन देवों की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हो गयी हैं : कहीं-कहीं तो बीतराग जिन मूर्तियों के सन्मुख जीव हिंसा तक निंदा कर्म होते हैं। क्वचित् जिन मन्दिरों को छीन कर शैवनन्दिर या वेष्णव मन्दिर, मस्जिद भी वना डाला गया हैं। इस जैनों की निर्वलता का भी क्या कोई ठिकाना है। इतिहास प्रमाण और अनुमान प्रमाण वतलाते हैं कि जैनों के ऊपर वहे-वहें घोर संकट के अवसर आ चुके हैं। प्रन्थों में निकृष्ट साहित्य का घुस जाना इन्हीं धार्मिक क्रांतियों का परिणाम है। "आडी देवं परीक्षेत" इसी के समान प्रन्थों की भी परीक्षा कर आगम प्रामाण्य मानना समुचित है। चाहे किसी भी आचार्य का नाम दे कर गढ लिये गये चाहे जिस मन्थ को आँख मीच कर प्रमाण मान छेना परीक्षाप्रधानी का कर्तव्य नहीं है। इस प्रन्य के आदि भाग मे ताकिक शिरोमणि श्री विद्यानंद स्वामी ने परीक्षाप्रधानिता को पुष्ट किया है। प्रकरण मे यह कहना है कि प्रमाट योग नहीं होने से प्राप्तक नदी जल आदि का प्रहण करना चोरी नहीं है।

#### अथ किमन्रहोत्याइ—

हिंसा. शुंठ, घोरी इन तीन पापा का लक्षण कहा जा चुका है। अब चीथे अब्रह्म नामक पाप का लक्षण क्या है ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा उपजने पर सूत्रकार उस अगले सूत्र का निरूपण करते हैं।

# सैथुनसब्रह्म ॥१६॥

चारित्रमोहनीय कर्म का उद्य होने पर राग परिणित में आसक्त हुये खी और पुरुप की परस्पर स्पर्श करने के लिए इच्छा करना मिथुन है और मिथुन का कर्म मेथुन तो अब्रह्म कहा जाता है। श्री और पुरुष की इच्छा उपलक्षण है नपुंसक जीवों के भी माया, लोभ, रित, हास्य, वेद, इन चारित्र मोहनीय कर्मों का उदय या उदीरणा हो जाने पर मैथुनाभिलापाये उपजती है जो कि इप्ट पाक की अग्नि के समान तीव्र वेदना को लिये हुये है। कोई कोई पण्डित नपुंसकों को श्री नपुंसक या पुरुप नपुंसक यों गिना कर पुरुपों या स्त्रियों में ही गर्मित कर लेते हैं। अतः प्रमादयोंग से स्त्री, पुरुप, नपुंसक जीवों के रमण करने की अभिलापा प्रयुक्त हुआ ज्यापार मैथुन समझा जायगा। एकेन्द्रिय, द्रीन्द्रिय आदि जीवों के भी अपने अपने इन्द्रियजनित भोगों की अभिलापा की अपेक्षा मैथुन मान लेना चाहिये अन्यथा पांचर्ष गुणस्थान तक सभी ससारी जीवों में पायी जाने वाली मैथुन सज्ञा के अभाव हो जाने का उन में प्रसंग आवेगा। एकेन्द्रिय, विकलित्रय, असज्ञी जीव या सन्मूर्छनपंचेन्द्रिय जीव भी मैथुन पाप में आसक्त हो रहे हैं।

मिथुनस्य मावो मैथुनमिति चेन्न, द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसंगात्। मिथुनस्य कर्मेति चेन्न पुरुषद्वयनिर्वत्यक्रियाविशेषप्रसगात्। स्त्रीपुंसयोः कर्मेति चेन्न, पच्यादिक्रियाप्रसंगात्। स्त्रीपुंसयोः परस्परगात्रश्चेपे रागपरिणामो मैथुनमिति चेन्न, एकस्मिनप्रसंगात्। उपचारादिति चेन्न, मुख्यफला-मानप्रसगात्। ततो न मैथुनशन्दादिष्टार्थसंप्रत्यय इति कश्चित्।।

यहाँ कोई (किश्चत्) क्षाचार्य महाराज से मैथून शब्द का अथ कराने के लिये चोध चठा रहा है कि प्रथम ही यदि यहाँ कोई मेथुन का यों अर्थ करें कि-मिशुन यानी स्त्री पुरुष दोनों या अन्य कोई दोनों पदार्थों का जो भाव है वह मैथून है। किइचत् या आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि यों तो चाहे किन्हीं भी ढोनों द्रव्यों के परिणाम होने मात्र का प्रसंग आ जावेगा। चदासीन अवस्था में बैठे हुये राग रहित दोनों स्त्री, पुरुपों को कन्याविषाह चिन्ता, भोजन, वस्त्रचिता, मुनिवान विचार आदि को भी मैथुन हो जाने का प्रसंग आ जावेगा। जो कि इष्ट नहीं है। पुनः कोई चोच उठावा है कि मिशुन का कर्म मैं शुन कह दिया जाय। किरचत् या मन्थकार कहते है कि यह मंतन्य भी तो ठीक नहीं पहेंगा क्योंकि दो पुरुपो कर के बनाने योग्य किसी भी क्रिया विशेष को मैथुन हो जाने का प्रसंग आवेगा। क्वचित् दो विद्यार्थी मिल कर पाठ लगा रहे हैं, दो कहार होली को हो रहे हैं, दो मल्ल लड़ रहे हैं, स्त्री, पुरुष, दोनों घर्म चर्चा कर रहे हैं, ये क्रियाये तो मैश्रुन नहीं हैं। पुनः कोई सम्हळ कर आक्षेप करता है कि स्त्री और पुरुष का जो कर्म है वह मैथुन है। किश्चत् या आचार्य समझाते हैं कि यह तो ठीक नहीं है क्यों कि स्त्री और पुरुष यदि मिलकर कर्दाचित् या यात्रा में रसोई बनाते हैं, दोनों देव वंदना करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, यों पाक करना आदि कियायें भी मैथुन हो जावेगी जो कि मैथुन नहीं मानी गयी हैं। पुनरपि कोई अपनी पण्डिवाई दिखलाता हुआ व्याकरण की निकक्ति अनुसार मैथुन का छक्षण करता है कि स्त्री और पुरुषों का परस्पर में शरीर का गाढ आखिंगन होते संते जो राग परि-णित हुई है वह मैथुन है। कश्चित पंडित या प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो ठीक नहीं, कारण कि अन्याप्ति दोष हैं अकेले स्त्री या पुरुष में मैथुन परिणाम नहीं हो सकने का प्रसंग आजावेगा अर्थात् जव कि हाथ, पाव या अन्य पुद्रालों के संघट्ट आदि करके कुशील सेव रहे या खोटे माव कर रहे अकेले पुरुष अथवा स्त्री में भी मैशुन परिणाम इप्र किया गया है वह मैशुन सिद्ध नहीं ही सकेगा। यदि इस पर कोई यों समाधान करें कि जिस प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म का उदय हो जाने पर कामवेदना से पांडित हो रहे

स्त्री पुरुप दोनों का कर्म मैथुन है तिस प्रकार अन्तरंग में चारित्र मोहनीय की उदीरणा होने पर और बहिरंग में इस्त आदि द्वारा संघर्षण करने पर अकेले पुरुप या स्त्री के भी उपचार से मैथुन होना वन जावेगा। किश्चत् या प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि अकेले अकेले में उपचार से मैथुन मान लेने पर मुख्यफल के अभाव का प्रसंग हो जावेगा। अर्थात् जैसे वालक में सिंह का उपचार करने पर मुख्य सिंह में पायी जा रही क्रूरता, शूरता, बलात्यता, चंचलता आदि की प्रवृत्ति नहीं है उसी प्रकार मुख्य रूप से दोनों में ही पाई जा रही रागपरिणित को यदि एक में भी उपचार से धरा जायगा तो अन्नद्धा हेतुक आ रहे तीत्र कर्मों का वंध नहीं हो सकेगा। उपचार की राग परिणित कर्मवंध नहीं कराती है। तिस कारण अब तक किसी भी ढंग करके मैथुन शब्द से अभीष्ट अर्थ की समीचीन प्रतीति नहीं हो सकी है। यहाँ तक कोई आक्षेप पूर्वक चोद्य कर रहा है।

तत्त्रतिक्षेपार्थग्रुच्यते-न च स्पर्शवद्द्रच्यसंयोगस्याविशेषाभिधानादेकस्य द्वितीयत्वोपपत्तौ मिथुनत्वसिद्धेः, प्रसिद्धिवशाद्वार्थप्रतीतेः पूर्वोक्तानां चानवद्यत्वात् सिद्धो मैथुनशब्दार्थः।

उस किश्चत् के आक्षेप का निराकरण करने के छिये प्रन्थकार महाराज करके कहा जाता है कि उक्त आक्षेप उठाना ठीक नहीं हैं क्योंकि स्त्री और पुरुष का परस्पर शरीरालिंगन होने पर राग परिणति होना मैथुन है यह लक्षण अच्ला है। स्पर्शवान् द्रव्यां के संयोग को विशेपतारहित कहा गया है इस कारण अकेले को भी द्वितीयपन की सिद्धि हो जाने पर मिथुनपना सिद्ध है। वैशेपिक तो दो आदि में रहने वाळे संयोग, विभाग, द्वित्व, त्रित्व, आदि पर्याप्त गुणों को एक ही मान छेते हैं। जैन सिद्धान्त अनुसार धर्म, अधर्म, काल, आकाश, आत्मा इन द्रव्यों के संयोग न्यारे न्यारे माने गये है जैसे दो पदार्थों में समवाय सम्बन्ध से वर्त्त रही न्यारी न्यारी दो द्वित्व संख्याये है। आकाश और आत्मा इन विजातीयद्रव्यों का संयोग धर्म एक नहीं हो सकता है। परिशेष में जाकर वे दो ही संयोग सिद्ध होंगे किंतु उनमे कोई विशेपता नहीं है हाँ संसारी जीव और उसके साथ भिड़ गये पुद्गलों का अथवा अशुद्ध पुद्गल पुद्गलों का जब तक , संयोग है तब तक वे अनेक ही संयोग मानने पहुंगे। बंध हो जाने पर एकत्व परिणति हो जाती है जो कि संयोग परिणाम से निराली है। प्रकरण में यह कहना है कि स्त्री पुरुष में से अकेले को भी स्पर्शजन्य आभिमानिक सुख तुल्य है। अतः अकेले में भी मैथून शब्द की मुख्य रूप से ही प्रवृत्ति है और राग, द्वेष, मोह, परिणतियों अनुसार प्रत्येक को कर्मों का वंध हो जाता हैं। छोक और शास्त्र में जो प्रसिद्धि हो रही है उसके वश से मैथुन शब्द के अर्थ की प्रतीति हो जाती हैं इस कारण पहिले कहे जा चुके सभी मैथुन शब्द के अर्थ निर्दोष है। इस प्रकार मैथुन शब्द का अर्थ सिद्ध हो चुका है। अर्थात् छोंक में तो बाल गोपाल आदि सभी जन स्त्री पुरुषों की रित किया को मैथुन कह रहे हैं। ज्याकरणशास्त्र में भी "अश्वस्यति वडवा, वृपस्यति गीः" इन प्रयोगो को" "अश्ववृषभयो-मैं थुनेच्छायां" इस सूत्र से सिद्ध किया है। अन्य शास्त्रों में भी मैथुन का अर्थ स्त्री पुरुष विषयक रति ही पकड़ी जाती है। मिथुन का माव मैथुन, मिथुन का कर्म मैथुन, स्त्री पुरुपों का कर्म मैथुन, स्त्री पुरुपों का परस्पर शरीर संसर्ग होने पर राग परिणाम मैथुन, ये सव छक्षण दोप रहित है। देखिये सबसे पहिले जो यह कहा था कि मिथुन का भाव मैथुन तो ठीक नहीं क्योंकि दो द्रव्यों के भवनमात्र का प्रसंग आ जायगा यह कहना प्रशस्त नहीं है क्योंकि अंतरंग परिणाम नहीं होने पर बाह्य हेतु निष्फल हो जाते हैं। जैसे कि कंकड़ चने, टोरा, उर्दटोरा मौठ, कुदित्ती आदि के अभ्यन्तर में पाकविक्छेदन शक्ति के न होने पर विहरंग अग्नि, जल का संवन्ध न्यर्थ हो जाता है। तिसी प्रकार अभ्यन्तर चारित्र मोहनीय फर्म के चदय से होने वाले स्त्री के पुरुपरमण भाव और पुरुष के स्त्रीरमण में भाव यदि नहीं है तो वाह्य

दो द्रव्यों के होते हुये भी मैं शुन नहीं कहा जा सकता है। अतः मिशुन का भाव में शुन है यह छक्षण बुरा नहीं है दूसरा छक्षण जो मिशुन का कर्म में शुन कहा था वह भी अच्छा है। दो पुरुपों की भार वहन, पानी खेचना आदि किया विशेष को में शुन का प्रसंग नहीं आ सकता है क्यों कि वहां अन्तरंग कारण चारित्र मोह की उदीरणा नहीं है हां चारित्र मोह का प्रयछ उदय होने पर दो पुरुप या दो छड़के अथवा दो पुरुप, पशु भी यदि कोई राग किया करेंगे तो वह मैं शुन समझा जायगा। तीसरा भी जो स्त्री पुरुपों का कर्म में शुन कहा गया था वह छक्षण भी चोखा है। रसोई पाक आदि तो फिर अन्य करके भी किये जा सकते हैं अतः स्त्री पुरुपों की रित विषयक किया मेशुन कही जा सकती है कोई वाधा नहीं है। सबसे यदिया वात यह है कि प्रमत्त योग की अनुवृत्ति चली आ रही है अतः चारित्र मोह के उदय से प्रमत्त हो रहे केवल स्त्री का या पुरुप का अथवा दोनों का यहां तक कि एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय आदि जीवों का भी जो रित स्वरूप परिणाम है वह मैं शुन है। यह सिद्ध हुआ।।

अहिंसादिगुणचृंहणाद् ब्रह्म तद्विपरीतमब्रह्म तच्च मैथुनमिति प्रतिपत्तच्यं रूढिवशात्। ततो न प्राणच्यपरोपणादीनां ब्रह्मविपरीतत्वेऽप्यब्रह्मत्वप्रसिद्धिः। तदिदमब्रह्म प्रमत्तस्यैव संम-वतीत्याहः—

"बृह्द बुद्धी" धानु से ब्रह्म शब्द वनाया है। अहिंसा, सत्य, आदिक गुणों की बृद्धि कर देने से ब्रह्म नाम का ब्रत कहा जाता है। उस ब्रह्म से जो विपरीत है यह अब्रह्म है और यों रुढि के वश से वह में शुन परिणाम हुआ इस प्रकार प्रतिपत्ति कर छेनी चाहिये। तिस कारण प्राणों का वियोग करना, असत्य वोळना, जुआ खेळना आदि पाप क्रियाओं को यद्यपि ब्रह्म से विपरीतपना है तो भी रुढि का आश्रय छेने से अब्रह्मपने की प्रसिद्धि नहीं है। अर्थात् 'गच्छित इति गौः' यों यौगिक अर्थ का अवळव छेने पर मनुष्य, घोड़ा, रेळगाड़ी, वायु आदि भी गौ हो सकती है और नहीं चळ रहीं गाय या पृथिवी तो गौ नहीं हो सकेगी किंतु "योगादू दिवंळीयसी" इस नियम अनुसार बळवती रुढि का आश्रय करने पर गौः शब्द पशु में ही प्रवर्ताता है या वाणी, पृथ्वी, दिशा आदि दश अर्थों में भी प्रवर्त्त जाता है चसी प्रकार यहाँ पर भी अब्रह्म शब्द कुशांळ में रुढ है अतः हिंसा, झूंठ आदि की निवृत्ति हो जाती है। तिस कारण यों सिद्ध हो चुका यह अब्रह्म नाम का पाप तो प्रमादी जीव के ही संभवता है प्रमाद रिहत जीव के नहीं इस सिद्धांत को पृष्ट करते हुये ग्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक को कह रहे है। इसको ध्यान छगा कर समझ छीजियेगा।

### तथा मेथुनमब्रह्म प्रमत्तस्यैव तत्पुनः । प्रमाद्रहितानां हि जातुचित्तद्संभवः ॥१॥

जिस प्रकार हिंसा, अनृत आदिक पाप क्रियाये प्रमत्त जीव के ही हो रही मानी गयी हैं विसी प्रकार वह अब्रह्म यानी कुशीछ सेवन भी फिर प्रमादी जीव के ही संभवता है। कारण कि प्रमाद रहित जीवों के कटाचित भी उस अब्रह्म के होने का असंभव है।

न हि यथा प्रमादामावेपि कस्यचित् सयतात्मनः प्राणव्यपरोपणादिकं संमवति तथा मैथुनमपि, तस्य प्रमादसद्भाव एव मावात् । वरांगनालिंगनमात्रप्रमत्तस्यापि मवतीति चेस्न, तस्य मैथुनत्वाप्रसिद्धेः पुत्रस्य मात्रालिंगनवत् ।

जिस प्रकार कवाय, इन्द्रियछोलुपता आदि प्रमादों का अभाव होते संते किसी भी संयमी जीव

के प्राणव्यपरोपणस्वरूप हिंसा, अनृत आदिक पाप नहीं संभवते हैं तिसी प्रकार मैंथुन भी प्रमाद नहीं होने पर िक्सी के नहीं संभवता है क्यों कि उस मैंथुन की प्रमाद का सद्भाव होने पर ही उत्पत्ति मानी गयी है। तीव्र अनुभाग वाली पाप क्रियाओं का प्रमाद के साथ अन्वयन्यतिरेक हैं "प्रमादाभावेऽपि" यहाँ अपि शब्द का कोई विशेप अर्थ नहीं हैं। अथवा यों अर्थ कर लिया जाय कि मले ही संयमी मुनि करके किसी जीव का प्राणवियोग भी कर दिया जाय तथापि प्रमाद नहीं होने पर मुनि को हिंसा नहीं लगती है यों अपि का प्राणव्यपरोपणादिक के साथ न्युत्क्रम से अन्वय किया जायगा। यहाँ कोई कुचोद्य उठाता है कि तीर्थ यात्रा, मेला, पंचकल्याणक आदि में भीड़ के अवसर पर सुन्दर स्त्रियों का केवल आर्लिंगन हो जाना तो प्रमाद रहित मुनियों के भी संभव जाता है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि चारित्रमांह का उदय हुये विना उस आर्लिंगन मात्र को मैंथुनपने की जब लोक में भी प्रसिद्ध नहीं है तो शास्त्र में आत्म संक्लेश स्वरूप कुशील तो वह कैसे भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे कि पुत्र का माता के साथ आर्लिंगन करना कुशील नहीं माना गया है "येनैवालिंग्यते कान्ता तेनैवालिंग्यते मुता, मन एव मनुष्याणां कारणं वंधमोक्षयोः" इस नीति का लक्ष्य रखना चाहिये अतः मात्र अंगना के अंग का आर्लिंगन हो जाने से अप्रमत्त मुनि के कुशील सेवन का प्रसंग नहीं आ सकता है।

स्पर्शनमैश्रुनदर्शनादि वा केषांचित् प्रसिद्धमिति चेन्न, तस्य रिरंसापूर्वकस्योपगमात् । न च संयतस्यांगनालिंगितस्यापि रिरंसास्ति, असंयतत्वप्रसंगात् । तदंगनाया रिरंसास्तीति चेत् तस्या एव मैश्रुनमस्तु लेपमयपुरुषालिंगनवत् । प्रायश्रिचोपदेशस्तत्र कथमिति चेत्, तस्यापि प्रसंगनिष्टस्यर्थत्वात् । विस्नन्धालोकनादावपि तदुपदेशस्याविरोधात् ॥

यहाँ कोई आक्षेप उठाता है कि किन्हीं-किन्हीं संयमी जीवो के अंगना स्पर्शन करना या मैथून-दर्शन करना आदि प्रसिद्ध हो रहे हैं। स्त्री परीपह को जीत रहे किसी मुनि के उपसर्ग के अवसर ऐसी समस्या हो सकती है। अर्थात् किन्हीं किन्हीं मतावलंवियों के यहाँ स्पर्शन करना, मैथुन किया को देखना आदिक प्रसिद्ध है। आचार्य कहते है कि यह तो न कहना क्योंकि उन स्पर्श करना या मेथुन देखना अथवा हाव, नर्म, आदिक परिणतियों का रमण करने की अभिलापापूर्वक ही होना स्वीकार किया गया है 'रंत' इच्छा रिरंसा, पहिले स्त्री या पुरुष के रमण करने के लिये अभिलापा होती है पुनः रागपूर्ण स्पर्शन, मैथून दर्शन, आदिक हो सकते हैं। कितने ही मनुष्य कवतरों को पालते है उनकी कामचेष्टाओं को देखते हैं। अन्य पशु, पिह्यों की छीछाओं को देख कर प्रसन्न होते है। ये सन्न क्रियाय रिरंसापूर्वक हैं फिंतु अंगनाओं करके गाँढ आर्लिंगन किये जा चुके भी उपसर्ग प्राप्त संयमी सुनि के रमण अभिलापा नहीं हैं। रमण अभिलापा हो जाने पर मुनिवत रिक्षत नहीं हो सकता है। असंयमीपने का प्रसंग आ जावेगा। अतः संयमियों के रिरंसापूर्वेक स्पर्शन आदिक कभी नहीं संभवते है । कदाचित् स्त्रीपरीपह जय कर रहे सुनिको यदि अंगनायें आर्टिंगन भी कर हेये तो भी मुनि महाराज के रमण अभिलापा नहीं हैं। घोर उपसर्ग सहते हुये वे उस समय आत्मध्यान मे एकाम रहे आते हैं। भले ही एक नहीं चार स्त्रियां उनको आलिंगन करती रहें संयमों के अणुमात्र रिरंसा नहीं उपजती है। यदि यहां कोई यों विक्षेप करे कि मुनि के साथ आहिंगन फर रही उस अंगना फी तो रिरंसा है ही। अतः मैथून समझ लिया जाय। यों कहने पर तो आचार्य फहते हैं कि तब तो उस रमणी के ही मैथुन पाप होनेगा। जैसे कि काम, पापाण, गृद्दा, रयह आदि के पने हुये जढ़ पुरुष, मृत्ति या लेपमय पुरुष के माथ आलिंगन फरने पर उस अंगना के ही हुईगिल करने फा प्रसंग आता है। जढ़, मूर्ति या चित्र के नहीं। उसी प्रकार उपल समझ कर मृनीं करके स्वझरीर

की खाज मिटाने के अवलंब हो रहे संयमी साधु के शरीरको रित पूर्वक गाढ आलिंगन कर रही रमणी के ही मेंथुन पाप होनेगा। सुदर्शन सेठ का मदोन्मत्त कामग्रस्त रानी ने आर्छिगन किया एतावता सेठ को रागी नहीं कहा जा सकता है वह रानी ही व्यभिचारिणा समझी गयी। अतः अंगना से आछिंगित हो रहे मुनि को अणुमात्र पाप नहीं लगता है। यदि यहां कोई यों आक्षेप करे कि पनः उस दशा में मनि महाराज के लिये प्रायश्चित्त करने का उपदेश क्यों दिया गया है ? जब मुनि को पाप ही नहीं लगता वो अंगना के चुपट जाने पर उनको प्रायश्चित्त नहीं छेना चाहिये था। यो कहने पर तो तो प्रन्थकार कहते हे कि वह प्रायश्चित्त का उपदेश भी प्रसंग की निवृत्ति कराने के लिये हैं। प्रायश्चित्त को देने वाले आचार्य उन संयमी जितेन्द्रिय मुनि को उपदेश देते हैं कि तुम ऐसे प्रसंग को टाल दो जहां कि स्त्रियां आकर वाधा दे सके। तुमको इसका प्रायश्चित्त देकर आगे के लिए सूचित किया जाता ह कि स्त्री-पशु, पक्षी जहां उपद्रव मचावे ऐसे प्रसंगों का निवारण कर दिया करो। प्रायः देखा जाता है कि सन्दर स्त्रियों को देखकर जैसे कामी पुरुप अनेक क्रचेष्टाये करते हैं उसी प्रकार अभिरूप पुरुपों को देखकर कमनीय कामिनिया उनको उपद्वत करती हैं। बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती आदिक यदि मुनि भी हो जाते हैं तो भी वे अत्यधिक सुन्दर जर्चेते है। वसुदेव की कथा का स्मरण कीजिये। ऐसी दशा में चलचित्त अंगनाये उनको अपनी मनःकामना पूर्ण करने के लिये हिगाती हैं किन्तु "किं मन्दराद्विशिखरं चलितं कटाचित्" अहिगा मुनि आत्मध्यान से अविभाग प्रतिच्छेदमात्र भी नहीं चलायमान होते हैं फिर भी ऐसे ऐसे प्रसंगों का निवारण करने के छिये मुनि को प्रायश्चित्त छेने का उपदेश हैं। विश्वास पूर्वक आछोकन हाव, विछास, शृंगार, प्रार्थना आदि में भी उस प्रायश्चित्त विधान के उपदेश करने का कोई विरोध नहीं है अर्थात् किसी सयमी को स्त्रिया, यदि विश्वस्त आलोफन करें या शृंगार प्रार्थना के लिये काम चेष्टा पूर्वक अव-लोकन करे तो ऐसी दशा में भी मुनि को ऐसे प्रसंगों की निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्त लेने का उपदेश हैं। यहां यह भी विशेष कह देना है कि वीर्य संसर्ग या अझस्पर्श से स्त्रियों की आत्मा में नैमित्तिक क्रुत्सिव परिणाम अवश्य उपज जाते हैं अतः बलात्कार दशा में स्त्रियों के रिरंसा नहीं होते हुये भी स्त्रियों के विषय में एक सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता है।।

#### कः प्रनः परिग्रह इत्याहः

हिंसा आदिक चार पापों के विशेष लक्षण समझ लिये हैं। अब पांचवे परिग्रह का लक्षण फिर क्या है १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्त्त ने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कहते है।

## मूर्छा परिग्रहः ॥१७॥

चेतन, अचेतन बहिरंग परिप्रहों में और राग आदि अन्तरंग परिप्रहों मे जो मूर्छा यानी गृद्धिविशेष है वह परिप्रह है।।

वाद्याभ्यन्तरोपधिसंरक्षणादिन्यापृतिर्मूर्छा । वातिपत्तश्लेष्मविकारस्येति चेन्न, विशेषितत्त्वात्, तस्याः सकलसंगरहितेऽपि यतौ प्रसंगात् । वाद्यस्यापरिग्रहत्वप्रसंग इति चेन्न, आध्यात्मि-कप्रधानत्वात् मूर्छीकारणत्वाव्वाद्यस्य मूर्छीन्यपदेशात् ।

गाय, भैंस, घोड़ा आदि बहिरंग चेतन परिम्रह और वस्त्र, मोती, भूपण, गृह, आदि अचेतन वहिरंग परिम्रह तथा राग आदिक अन्तरंग परिम्रहों के समीचीन रक्षण, उपार्जन या राग आदि अनुसार

वीब्र इच्छाओं के संस्कार आदि ज्यापार करना मूच्छी है जो कि एकेन्द्रिय से छेकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पयत जीवों के परिग्रह संज्ञा पायी जाती है। यहाँ कोई वैद्यक विषय की छटा दिखा रहा आक्षेप करता है कि जिस जीव के वात, पित्त, और कफ का विकार हो गया है उसके मूर्छा पायी जाती है। उन्माद, मृगी, सन्निपात आदि रोगों में मूर्छी हो जाती है "क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः। वेगाघातादिभघाता-द्वीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ करणायतनेषुगाः बाह्येष्वाभ्यंतरेषु च । निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूर्छन्ति मानवाः ॥ संज्ञावहासु नाहीषु पिहितास्वनिलादिभिः। तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखन्यपोहकृत्।। सुखदुःखन्यपोहाच नरः पति काष्ठवत् । मोहो मूर्केति तामाहुः पद्विधा सा प्रकीर्तिता ।। वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च। षट्स्वप्येतासु पित्तन्तु प्रमुत्वेनावतिष्ठतें"।। इत्यादि । आचार्य कहते है कि यह तो नही कहना क्योंकि मूर्छा में विशेष कर दिया गया है "मूर्छी मोहससुद्धाययोः"। इस धातु से बना मूर्छी शब्द सामान्य रूप से मोह में वर्त्त रहा है। किन्तु यहां प्रकरण अनुसार बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों के रक्षण, वर्द्धन, आदि में हुये ''ममेदंभाव'' को मूर्छा कहा गया है। सामान्य वाचक शब्द अवसर अनुसार विशेष अर्थों में प्रयुक्त कर लिये जाते है। यदि मूर्छा पद से वात, पित्त, कफो के विकार से उपजी मूर्छा पकड़ी जायगी ऐसी मूर्छा का तो सम्पूर्ण परिप्रहों से रहित हो रहे मुनियों में भी प्रसंग है। पूर्व संचित कमों के अनुसार वीवरोग हो जाने पर मुनियों के भी वह वात, पिच, कफ जन्य मूर्छी हो सकती है। किन्तु मुनि के अन्तरंग, विहरंग परिप्रहों की अभिकाक्षा स्वरूप मूर्छा कदाचित् नहीं पायी जाती है। यदि यहाँ कोई यों आक्षेप करें कि यों अभिकांक्षा स्वरूप आमीय गृद्धि को यदि परिप्रह कहा जाय तो राग आदि अन्तरंग परिणाम तो परिग्रह हो जायंगे किन्तु विहरग क्षेत्र, प्रासाद, आदिक चेतन अचेतन पदार्थों को परिग्रह-पना नहीं हो सकने का प्रसंग आ जावेगा। आचार्य कहते है कि यह तो प्रसंग नहीं उठाना क्योंकि मुर्छा पद करके आध्यात्मिक राग आदि परिप्रद्द पकड़े जाते हैं। अन्तरंग परिप्रद्द ही प्रधान हैं। मूर्छी के कारण होने से वाह्यक्षेत्र आदि को मूर्जी का व्यपदेश कर दिया गया है जैसे कि प्राण के कारण हो रहे अन को प्राण कह दिया जाता है। यदि अन्तरंग में मूर्छी नहीं हैं तो बहिरंग क्षेत्र, धन, वस्त्र, आदि के होते हुये भी परिप्रही नहीं है। किसी अज्ञानी जीव करके वस्त्र या कम्बल द्वारा उपसर्ग को प्राप्त हो रहे मुनि परिप्रही नहीं है। ध्यानारूढ मुनि महाराज के निकट कोई चोर यदि भूषणों का ढेर छगा दे एतावता मुनि परिमही नहीं बन जाते हैं। उदासीन चक्रवर्ती उतना मूळीवान नहीं हैं जितना कि अर्जन, रक्षण आदि की अभिकाक्षाये कर रहा स्मश्रुनवनीत परिग्रही है। अतः आध्यात्मिक यानी अन्तरंग परिग्रह के होने पर हो बहिरंग परिग्रहों को मूर्छोपन का मात्र व्यवहार है।

ज्ञानदर्शनचारित्रेषु प्रसंगः परिग्रहस्येति चेन्न, प्रमत्तयोगाधिकारात् । ततः स्रक्तं मूर्छी परिग्रहः प्रमत्तयोगादिति ।

यहाँ आशंका और उत्पन्न होती है कि आत्मा में पाये जा रहे राग आदि परिणामों को यदि परिमह कहा जायगा तब तो झान, दर्शन, और चारित्रगुणों में भी परिम्रह हो जाने का प्रसंग आवेगा। झानादिक तो वहुत अच्छे प्रकारों से आध्यात्मिक है। आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि "प्रमत्त-योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" इस सूत्र से प्रमत्त योग का अधिकार चला आ रहा है। झान, दर्शन, चारित्रों को घार रहे जीवों के प्रमाद योग नहीं है तिस कारण मूर्छा नहीं होने से झान आदि के परिम्रहपना घटित नहीं होता है। एक वात यह भी है कि आत्मा के तदात्मक स्वभाव होने के कारण झानादिक त्यागने योग्य नहीं हैं। हॉ रागादिक तो कर्मोदय के अधीन हैं अतः आत्मीयस्वभाव नहीं होने के कारण उन रागादिकों में "मेरे ये" ऐसा संकल्प स्वरूप परिम्रहपना बन जाता है यों सूत्रकारने वहुत अच्छा कहा था कि प्रमादके

योग से मूर्जी परिणाम परिग्रह है।

तन्मूलाः सर्वदोपानुपगाः । यथा चामी परिग्रहम्लास्तथा । हिसादिमूला अपि हिंसादीनां पंचानामपि परस्परमविनाभावात् ॥ तदेवाहः,—

चस परिप्रह को मूल कारण मान कर ही सम्पूर्ण हिंमा, झूंठ, चोरी, कुशील, जुआ आदि दोषों का प्रसंग का जाता है। परिप्रही जीव हिंसा करता है, झूंठ गोलता है, चोरी करता है, छुशील सेवता है। चूत कीडा मे प्रवर्ताता है। "लोभ पाप का वाप बखाना" ऐसी लोक प्रसिद्धि मी है। जिस प्रकार वे सम्पूर्ण दोप इस परिप्रह को मूल मान कर एकत्रित हो जाते हैं उसी प्रकार हिंसा आदि मूल मान कर मी अन्य सभी दोप समुदित हो जाते हैं। क्यों कि हिंसा आदिक पाँचों भी पापा का प्रस्पर मे अविनामाव हो रहा है। अर्थात एक बढिया गुण के साथ जैसे दश गुण अन्य भी लगे रहते हैं। उत्तम क्षमा को धारने वाला उत्तम मार्वव, आर्जव, आदि को भी थोड़ा बहुत अवश्य पालता है। इसी प्रकार एक प्रधान दोप के साथ अन्य कितपय दोप लग ही बैठते हैं। एक गुण्डे ज्यसनी धनाढ्य के साथ चार गुण्डे अन्य भी लग जाते हैं। "गुणाः गुणज्ञेषु गुणीभवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोपाः, मुस्वादु तोय प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः" "ज्यालाश्रयापि विफलापि सकटकापि वकापि पंकजभवापि दुरासदापि, एकेन वंधुरिस केतिक सर्वजन्तोः एको गुणः खलु निहन्ति समस्तदोपं॥।।।।" "एको हि दोपा गुणसिन्निपाते निमञ्जतीन्तोः किरणेष्विवाकः" इत्यादि नीति उक्तियाँ विचारणीय हैं। एक बड़ी आपित्त में जैसे छोटी छोटी आपित्त्यों लगी रहती हैं। एक महान् रोग के साथ खद्र रोग पढ़ जाते हैं उसी दंग से हिंसा आदिक पापों में से किसी भी एक पाप का छद्रेक हो जाने पर उसके अविनामावी अन्य पाप भी सग लग चैठते हैं। उस ही सिद्धान्त को ग्रंथकार स्पष्ट कर कह रहे हैं।

यस्य हिंसानृतादीनि तस्य संति परस्परं। अविनाभाववद्भावादेषामिति विदुबुधाः॥१॥ ततो हिंसाव्रतं यस्य तस्य सर्वव्रतक्षतिः। तदेव पंचधा भिन्नं कांश्चित् प्रति महाव्रतं॥२॥

जिस जीव के हिंसा पाप प्रवर्ता रहा है उसके अनृत, चोरी आदिक अवश्य हैं (प्रतिज्ञा) क्यों कि इन हिंसा आदिकों का परस्पर में अविनाभाष हैं (हेतु) जिस प्रकार कि अहिंसा आदि गुणों का परस्पर में अविनाभाव हैं (दृष्टात) हिंसा आदि पाप कियाओं का अविनाभाव को रखते हुये सद्भाव रहता है इस प्रकार विद्वान् पुरुष समझ रहे हैं। तिस कारण जिस पुरुष के हिंसा नाम का अन्नत है उसके सम्पूर्ण सत्य, अचौर्य, आदिक न्नतों की क्षांति हो जाती हैं अथवा जिसके अहिंसा न्नत हैं उसके सम्पूर्ण सत्य, अचौर्य, आदिक न्नतों की क्षांति हो जाती हैं अथवा जिसके अहिंसा नत हैं उसके सम्पूर्ण सत्य आदि नतों की अक्षांति हैं। कारण कि वह अकेला अहिंसा नत ही तो किन्हीं विस्तर रुचि या जहम्मति शिष्यों के प्रति पाच प्रकार भेदों को प्राप्त हुआ महान्नत कह दिया जाता है। अर्थात् मध्य पिंडमूत शरीर के दो हाथ, दो पैर, और मध्यपिंड यों पाँच भेद मान लिये जाते हैं। इसी प्रकर मूलमूत अहिंसा के ही अहिंसा, सत्य, अचौर्य, न्नहाचर्य, परिप्रहत्याग, ये पाँच भेद कर दिये जाते हैं। साथ ही हिंसा के भी हिंसा, सूंठ, चोरी, कुशील, परिप्रहर्या दे पाच भेद जड बुद्धि विनीतों की अपेक्षा कर दिये जाते हैं।

यस्मादतिजङ्गन् वक्रजङ्गंश्र विनेयान् प्रति सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणमहिंसावतमेकमेव

सुमेधोभिरभिमन्यमानं पंचधा छिन्नं तस्माद्यस्य हिंसा तस्यानृतादीनि संत्येव तेषां परस्परमविनाभा-वादहिंसायाः सत्यादविनाभाववत् ॥

जिस कारण कि अतीव जड़ हो रहे और वक्रजड़ हो रहे शिष्यों के प्रति श्रेष्ठधारणा बुद्धिशाली विद्वानों करके ठीक ठीक मान लिये गये सम्पूर्ण सावद्यक्रियाओं की निवृत्ति कर देना स्वरूप एक ही अहिंसा व्रत को पांच प्रकार से छेद भेद ढाला है तिस कारण जिसके हिंसा पायी जाती है उसके अनत आदिक अविरितयां हैं हो, क्यों कि उन हिंसा, झूंठ, आदि का परस्पर में अविनामाव है जैसे कि अहिंसा का सत्य से अविनामाव हो रहा है। भावाय "आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत्, अनृतवचनादि केवलसुदाहृतं शिष्यबोधाय। (पुरुषार्थसिद्धयुपाय) "झूठ, चोरी आदि सभी पाप क्रियाओं में प्रमाद योग घुसा हुआ है और प्रमादयोग हिंसा है अतः सभी पाप हिंसामय है। इसी प्रकार सभी धर्म अहिंसा मय है जब कि "अहिंसा मूतानां जगित विदितं ब्रह्म परमं" प्राणियों की अहिंसा ही जगत् में परमब्रह्म जानी गयी है परमब्रह्म शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। केवलज्ञान, चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व, अनन्तवीर्य, ये सभी परिणास अहिंसा मय है ? यदि केवछज्ञान, उत्तम क्षमा, आदि को अहिंसास्वरूप कह दिया जाता है तो सत्य, अचीर्य, आदिक बड़ी सुलभता से अहिंसा आत्मक हो जाते है। अतीव मंदबद्धि. जड़शिष्यों को समझाने के लिये अहिंसा के पांच भेद कर दिये गये है। हिंसा के भी झंठ, चोरी, आदि मेद मी तो मात्र समझाने के छिये है। आज कल के मिण्यादृष्टि दार्शनिक या कुचोद्य करनेवाले पापी पुरुषों को यहां वक्र जड़ समझना चाहिये। इन को विनेय यानी विनय करने वाला शिष्य यो कह दिया गया है कि समझा देने पर हिसा के साथ संभव रहे झूंठ, चोरी आदि पापों को ये शिरसा पाप रूपेण बुद्धिप्राह्म कर छेते हैं। एक पण्डित जी ने अमरूद बेचने वाले कूंजड़ा से कहा कि माई चौमासे में अमरूदों में कीड़े पड़ जाते है अतः हम मोछ नहीं छेते है। कूंजड़ा विनय पूर्वक कहता है कि महा-राज पण्डित जी फलों के कीड़े कोई नुकसान नहीं करते है। एक क्रान्तिवादी हठी लड़का डांका डाल कर उस धन को देशहित के कार्य में लगाना चाहता है। तीसरा जड़ पुरुष कामा सक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्णं कर देने में पाप नहीं समझता है। वेश्याय पुरुषों के चित्तविनोद को पुण्यकर्म समझ बैठी है। इस प्रकार अपनी अपनी ढपछी और अपना अपना राग गा रहे विनीत अनेक अतिजद और वक्र जह जीवों के प्रति विचारशोछ विद्वानों ने हिंसा या अहिंसा के ही पांच भेद कर दिये हैं। अहिंसा या हिंसा के पांच भेद मानने में किसी को कुछ खटका भी होय तो भी इन पांचां का अविना भाव तो बही प्रसन्नता के साथ सब को मान्य हो जावेगा ही।

ननु च सित परिग्रहे तत्संरक्षणानंदादवश्यंमाविनी हिंसानृते स्यातां स्तेयाब्रह्मणी तु कथिमिति चेत् सर्वथा परिग्रहवतः परस्य स्वग्रहणात् स्त्रीग्रहणाच निवृत्तेरभावात् । तिनवृत्तौ देशतो विरितिष्रसंगात् सर्वथाविरोधात् ।

यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि आपने परिप्रह मूळक सम्पूर्ण दोषों का प्रसंग हो जाना वतलाया, परिप्रह के होते सन्ते अन्य झूँठ आदि चारों पापों का अविनाभाव कहा, किन्तु यहाँ यह पूँछना है कि परिप्रह के होते संते उस परिप्रह के संरक्षण अनुसार हुये आनंद से हिंसा और झूंठ तो अवश्य हो जावेंगे क्योंकि परिप्रही, रौद्रध्यानी अवश्य जीवों की हिंसा करता है। झूंठ भी वोछता है किन्तु परिप्रह होते संते चोरी और कुशीछ दोष किस प्रकार संभवेंगे बताओ जिससे कि पांचों पापों का अविनाभाव कह दिया जाय। यों प्रश्न करने पर प्रन्थकार कहते है कि परिप्रहवाछे जीव के दूसरे धन का परिप्रह कर छेने से

और स्त्री का प्रहण कर छेने से सर्वथा निष्टुत्ति हो जाने का अमाव है। अर्थात् परिप्रह को इकट्टा करने वाला पुरुष चोरी का त्याग नहीं कर सकता है। वेश्याये या कितपय ज्यिमचारिणी स्त्रिया पुरुषों से धन के प्रहण का उदेश्य कर कुशील सेवन करती है। कितपय पुरुष भी क्षेत्र, गृह, धन, खाद्य, पेय आदि परिप्रह की प्राप्ति का लक्ष्य कर मनचली धनाह्य स्त्रियों के साथ गमन करते हैं। कितपय परिप्रही जीव स्त्रियों, लडिकयों आदि का क्रय, विक्रय, कर धन उपार्जन करते हैं, कितने ही घुद्ध परिप्रही जीव चोरी या परित्रियों की अनुमोदना करते हैं। यो कृत, कारित, अनुमित से अनेक दोप लगते रहते हैं अतः परिप्रही के चोरी करने या स्त्रीप्रहण करने का परित्याग नहीं है। यि उन चोरी और स्त्रीप्रहण की निष्टृत्ति मानी जायगी तो एक देश से हिंसादिक पापों से भी विरित हो जाने का प्रसंग आवेगा और ऐसी दश में एक देशविरित और अविरत परिप्रहीपन का सर्वथा विरोध है जो एक देशविरित को धारण करता है वह परिप्रह संप्रह में आसक्त नहीं है किन्तु परिमितपरिप्रही होता संता अनेक परिप्रहों से विरक्त है।

एतेन सर्वथा हिंसायामनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाणामवश्यभावः प्रतिपादितस्तत्रानृतादिस्यो हिंसांगेस्यो विरतेरसंभवात् संभवे वा सर्वथा हिंसानवस्थितेः ॥

पाँचों पापों का अविनाभाव होकर प्रवर्तन को कथन कर रहे इस प्रकरण करके यह सिद्धान्त मी समझा दिया गया है कि हिंसा नामक पाप किया में अन्य झूंठ, चोरी, कुशील, परिप्रह इन चारों कियाओं का सभी प्रकारों से अवश्य हो जाना नियत है क्योंकि उस हिंसा आनन्दी जीव में हिंसा के अह्य हो रहे अन्त आदिकों से विरति हो जाने का असम्भव है। यदि विकल्प रख कर हिंसारत पुरुष में अन्त आदिकों से विरति हो जाने का संभव माना जायगा तो उस जीव की सभी प्रकारों से हिंसा में अवस्थिति नहीं हो सकती है। अर्थात् जो अन्त आदि से विरति कर रहा है वह जीव सर्वथा हिंसा में आसक्त नहीं है। सत्याणुत्रत, अचौर्याणुत्रत आदि के साथ उसके अहिंसाणुत्रत भी सम्भव रहा है। यों हिंसा के साथ चारों पापों का अविनाभाव दशी दिया गया है।।

तथैवानृते सर्वथा हिंसास्तेयाब्रह्मपरिग्रहाणामवश्यम्भावः प्रकाशितः हिंसांगत्वेनानृतस्य वचनात्तत्र तस्याः सामर्थ्यतः सिद्धेः। स्तेयाब्रह्मपरिग्रहाणामपि सिद्धेस्तदंगत्वान्यथानुपपत्तेः॥

जिस प्रकार परिप्रह में या हिंसा मे शेष चारों अवतों का अविनामाव है तिस ही प्रकार अन्त नामक पाप में भी शेष हिंसा, झूंठ, चोरी, कुशील, परिप्रहों का सम्पूर्ण प्रकारों से अवश्यम्माष प्रकाशित कर दिया गया है क्योंकि प्रन्थों मे अन्त का हिंसा के अंगपने कर के कथन किया गया है। अर्थात् "सर्विसम्भयस्मिन् प्रमत्तयोगैक हेतुकथनं यत्, अनृतवचनेऽपि तस्मानियतं हिंसा समय-सरित"॥ (पुरुषार्थसिद्ध्युपाय) स्वयं प्रन्थकार ने असत्य का निरूपण करते समय कहा था "तेन स्वपर-संवापकारणं यहचोगिना। यथा दृष्टार्थमप्यत्र तदसत्यं विभाव्यते"॥ अनृत भाषण करना हिंसा का अंग है, अतः अनृत में उस हिंसा की विना ही सामर्थ्य से सिद्धि हो जाती है। साथ ही अनृत में चोरी, कुशील परिप्रहों की भी सिद्धि है कारण कि झूंठ को चोरी आदि का अंगपना अन्यथा वन नहीं सकता है। अथवा चोरी, कुशील परिप्रहों को झूंठ का अंग हो जाना अन्यथा यानी अवश्यम्भाव के बिना वन नहीं सकता है। जो जिसका अंग है उस अंग का अंगी भी वहाँ विद्यमान है, यों झूंठ घोलने वाले जीव के शेप चार अवतों की सत्ता भी पायी जाती है॥

तथास्तेये सर्वथा अवश्यंभाविनी हिसा द्रविणहरणस्यैव हिंसात्वात् द्रविणस्य वाह्यप्राणा-तमकत्वात् । तथाचोक्तं-''यावचद्द्रविणं नाम प्राणा एते वहिस्तरां । स तस्य हरते प्राणान्

#### यो यस्य हरते धनं ॥ इतिहिंसाप्रसिद्धी चानृताब्रह्मपरिग्रहाणां सिद्धिस्तदंगत्वात् ॥

तिस ही प्रकार चोरी में भी सभी प्रकारों से हिसा अवश्य हो जावेगी, क्यो कि धनका हरण करना ही हिंसा है। यद्यपि बाह्यप्राण तो इन्द्रिय आदिक दश है तथापि धन को बाह्याप्रणस्वरूप माना गया है, और तिसी प्रकार आपंत्रयों में कहा जा चुका है कि जो कुछ वे प्रसिद्ध हो रहे रुपया, भूमि, भूपण, प्रासाद आदिक धन नाम धारी है ये सब बिढया बाहरले प्राण है, जो चोर जिस जीव के धन को हर लेता है वह उसके प्राणों को ही हर लेता है—अर्थात् धन की चोरी हो जाने से हजारों जीवों की मृत्युये हो जाती हैं। धन का वियोग हो जाने पर हाय करके अनेक जीव मर जाते है, असंख्य अधमरे हो जाते हैं, कितने ही चिन्ता, आधिव्याधियों से पीड़ित हो कर कुछ काल में मर जाते हैं। पुरुषार्थसिद्ध प्राप में भी कहा है। "अवितीर्णस्य प्रहणं परिप्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत्। तत्प्रत्येयं स्तेयं सेव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात्॥१॥ अर्था नाम य एते प्राणा एते वहिश्चराः पुंसां। हरित स तस्य प्राणान् यो यस्य जनो हरत्यर्थान्॥२॥" इस प्रकार चोरी करने में हिंसा की प्रसिद्धि हो जाने पर अनृत, कुशील, परिग्रह इन पाप कर्मो की भी सिद्धि हो जाती है, क्यों कि उन अनृत आदि अंगियों का यह चोरी अंग है अथवा अंगी चौर्य कर्म के ये अनृत आदिक सव अंग हैं। अंग और अंगी का अविनाभाव प्रसिद्ध है॥

एवमब्रह्मणि सित हिसायाः सिद्धि स्तस्या रागाद्युत्पत्तिलक्षणत्वात् स्वभोग्यस्त्रीसंरक्षणा-नंदाच्च हिंसायां च सिद्धायां स्तेयानृतपरिग्रहसिद्धिस्तदंगत्वात् तेषां तद्विरत्यभावाद्विरतौ वा सवैथा तद्भावविरोधाद् देशविरतित्रसंगात् ॥

परिम्रह, हिंसा, झंठ और चोरी इन एक एक में शेप चारों अन्नतो का अविनाभाव जैसे कह दिया है इस ही प्रकार अबदा के साथ भी शेष चारों पाप वर्त रहे है देखिये अबदा यानी कुशील के होते सन्ते हिंसा की सिद्धि है ही क्योंकि राग आदि की उत्पत्ति होना उस हिंसा का लक्षण माना गया है-''अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति । तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥" यो रागादिक की उत्पत्ति होने से मैंशुन में तीव्र मावहिंसा होती है। एक बात यह भी है कि स्वकीय भोगने योग्य स्त्रियों के संरक्षण में वैषयिक आनन्द मानने से भी भाव हिंसा बढ जाती है। द्रव्यहिंसा तो क़ुशील में जगत्प्र-सिद्ध है। पुरुपार्थसिद्धय पाय में लिखा है-"यद्वेदरागयोगान् मैशुनममिघीयते तदब्रह्म, अवतरित तत्र हिंसा व्षस्य सर्वत्र सद्भावात् ॥१॥ हिंस्यंते तिळनाल्यां तप्तायसि विनिहिते तिळा यद्वत्, वहवो जीवा योनी हिंस्यन्ते में भुने तद्वत् ॥२॥ यद्पि क्रियते किंचिन्मद्नोद्रेकादनंगरमणादि, तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्तितन्त्रत्वात् ॥३॥ मेथुन में प्रवृत्ति कर रहा प्राणी थावर जंगम जीवों का विष्वंस कर रहा है। श्रुतसागरी में छिखा है-"तथाचोक्तं मेथुनाचरणे मृढ म्रियन्ते जन्तुकोटयः । योनिरन्ध्रसमुत्पन्ना छिंगसंघट्टपीडिताः । घाते घाते असंख्येया कोटयो जन्तवो म्रियन्ते इत्यर्थः तथा कक्षाद्वये, स्तनान्तरे, नाभौ, स्मरमन्दिरे च स्त्रीणां प्राणिन ज्लबन्ते तत्र कर।दिव्यापारे ते म्रियन्ते, मैथुनार्थं मृषावादं वक्ति अदत्तमप्यादत्ते वाद्याभ्यन्तरपरिप्रहं च ॥" यों मशुन किया में तीव्रमाविहसा और द्रव्यिहसा प्रसिद्ध हो जाने पर चोरी, असत्य और परिप्रह की सिद्धि तो अनायास हो जाती है क्यों कि वे उसके अंग है। मैथुन करने से भी जीव के उन चोरी, ह्यंठ आदि से विरति हो जाने का अभाव है। अथवा क़ुशील वाले जीव के चोरी आदि से विरति मानी जायगी तब तो सर्वथा उस कुशील परिणाम के होने का विरोध हो जाने के कारण देशविरति ब्रह्मचर्य अणुवत हो जाने का प्रसंग आ जावेगा। ऐसी दशा में कुशील कथमपि नहीं हो सकता है। यों पॉचों-में से प्रत्येक का इतर चारों अविरतियो के साथ अविनाभाव बन रहा वखान दिया गया है।।

तदेवं वस्त्रपात्रदण्डाजिनादिपरिग्रहाणां न परिग्रहो मूर्छीरहितत्वात् तत्त्वज्ञानादिस्वीकर-णवदिति वदतं प्रत्याह।।

यहाँ कोई कटाक्ष करता है कि सूत्रकार ने परिप्रह का लक्षण मूर्छा कहा सो ठीक है, जैनमुनि परिप्रहों का सर्वथा त्याग कर रहे आकि छन्य धर्म मे दृढ हैं। हा संयम का उपकरण होने से वे मुनि कमण्डलु, पिच्छिका, पुस्तकों को प्रहण कर छेते वताये गये हैं। जब कि क्रमण्डलु आदि का परिप्रह मुर्च्छा का कारण न होने से परिम्रह नहीं माना जाता है, तब तो इसी प्रकार वस्त्र (कपड़ा) पात्र (पायड़ा) दण्ड ( त्रिदण्ड, एक दण्ड आदि ) आर्जन ( मृग, न्याच्न, सिंह का चमड़ा ) आदि माला, चरमा, घड़ी, जटा, कन्था, चीमटा, आदि परिग्रहों को भी परिग्रह पाप नहीं माना जाय ( प्रतिज्ञा ) मूच्छीरहित होने से (हेतु ) तत्त्वज्ञान, क्षमा, पिन्छिका आदि के अंगीकार करने समान (अन्वयदृष्टान्त ) यह अनुमान ठीक है। अर्थात् छजा दूर करने के लिये वस्त्रका ब्रह्ण हैं जो कि कामुक स्त्री, पुरुषों, विकारों की निष्टति के **छिये आवश्यक हैं । स्वयं की छज्जा का** भी निवारण हो जाता है । साधु को जनता निर्छउज नहीं कहने पाती है। शुद्धभोजन या भेक्ष्यशुद्धि अनुसार अनेक भिक्षाओं को प्राप्त करने के लिये अथवा गुरु या रुग्ण-व्रती को भिक्षा का भाग देने के लिये पात्रकी आवश्यकता हो जाती है रुपया, पैसा धरने के लिये पात्र नहीं बाधा जाता है जिससे कि मुच्छी हो सक । इसी प्रकार कुत्ता, विल्छी या सहचरियों को मारने के लिये दण्ड नहीं है केवल त्रिदण्डी या एक दण्डी साधु को अपना चिह्न दण्ड हाथ मे चठाये रखना पड़ता है। अज़ुद्ध स्थल पर चमड़े को विल्लाकर ध्यान लगा दिया जाता है। मयूरपिच्लिका के समान मृगचर्म, चमरी रह, शंख आदि मे सन्मूच्छन जीव नहीं उपजते हैं। जाप देने के लिये माला भी चाहिये। छोटे अक्षरों को देखने के लिये चक्षुरोगी साधु को उपनेत्र (चश्मा) धारना पढ़ता है। सामायिक का समय देखने के लिये घड़ी की आवश्यकता है। जटायें तो अपने आप वढ जाती हैं। शरीर से उपजी उष्णता करके अनेक जीव मर जाते हैं। कन्था या वस्त्र से उन जीवो की रक्षा हो सकती है। इस प्रकार वावदूर कता पूर्वक कह रहे कटाक्षकर्ता के प्रति आचार्य महाराज समाधान वचन को कहते हैं।

### मृच्र्ञी परिमहः सोपि नाप्रमत्तस्य युज्यते । तथा विना न वस्त्रादिमहणं कस्यचित्तः ॥३॥

म्च्छी करना परिमह है, यों इस सूत्र द्वारा परिमह का निर्दोष लक्षण किया गया है। वह परिमह भी अप्रमत्त जीव के नहीं पाया जाता है यह युक्ति पूर्ण सिद्धान्त है क्यों कि प्रमादरहित जीव के मूच्छी नहीं है तिस कारण उस मूच्छी के बिना किसी भी जीव के वस्त्र, पायहा, आदि का प्रहण करना नहीं सम्भवता है यों सिद्धान्त हो चुकने पर वस्त्र, आदि को प्रहण करने वाले साधुवेशी या अन्य जीव सभी परिप्रह दोपवान है। अर्थात वस्त्र के रक्षण सीवन, घोवन, प्राप्ति, आदि में अनेक आरम्भ करने पड़ते हैं। प्रमेयकमलमार्तण्ड में लिखा है कि "द्वीशीतार्तिनष्टत्यर्थ वस्त्रादि यदि गृह्यते। कामिन्यादि स्तया किन्न कामपीहादिशान्तये॥ येन येन बिना पीढा पुंसा समुपजायते। वत्तत्सर्वमुपादेयं लावकादि पलादिकम्॥" यों राग का कारण हो रहा वस्त्र तो परिप्रह ही है। मोजन या भिक्षा के लिये पात्र रखना भी परिप्रह है। मुनि एक ही स्थान पर आवक के घर जा कर पाणिपान्न द्वारा निर्दोष आहार लेते हैं। हाँ बहिरंग शुद्धि के लिये जलाघार कमण्डलु को रखना पड़ता है। साधु की कंची अवस्था में कमण्डलु और पिच्छी का त्याग हो जाता है। तीर्थंकर मुनि को कमण्डलु और परिहारविशुद्धिसयमी को पिच्छिका की आवश्यकता नहीं है, चिह्नरूप से मले ही लिये रहें। इसी प्रकार दण्ड रखना तो परिप्रह ही है यह

कोई रत्नत्रय या आत्मशुद्धि का चिह्न नहीं हैं। चर्म तो साक्षात् त्रस जीवों का उत्पत्तिस्थान हैं। अपवित्र, अस्पृश्य ऐसे चर्म को देखने या छूने से जब गृहस्थ भी भोजन करना छोड़ देता है तो साधु ऐसे त्रस जीवों के घात से उपजे निकृष्ट पदार्थ को अपने पास कैसे रख सकते हैं ? अन्य चीमटा, घड़ी, आदिक भी संयम के उपकरण नहीं सम्भवते हैं। अतः मुनिजन मूर्छो के कारण हो रहे वस्त्र आदि उपविचों को परिग्रह मानकर उन से विरक्त रहते हैं।

लजापनयनार्थं कर्पटखण्डादिमात्रग्रहणं मूर्छीविरहेपि संभवतीति चेन, कामवेदनापनप-नार्थं स्त्रीमात्रग्रहणेपि मूर्छीविरहप्रसंगात् तत्र योषिदिभिष्यंग एव मूर्छेति चेत्, अन्यत्रापि वस्त्राभि-लापः सास्तु केवलमेकत्र तु कामवेदना योषिदिभिलापहेतु परत्र लज्जा कर्पटामिलापकारणमिति न तत्कारणनियमोस्ति, मोहोदयस्यैवांन्तरंगकारणस्य नियतत्वात् ॥

कोई पर वादी कह रहा है कि छजा का निवारण करने के छिये केवछ कपड़े का खण्ड, काठ की बनी हुई कौपीन, पीतल, मूंज का बना हुआ उपकरण आदि का प्रहण करना मूर्च्छो से रहित होने पर भी सम्भव जाता है। प्रनथकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि यों तो कामजन्य वेदना का निराकरण करने के लिये मात्र स्त्री के प्रहण करने में भी मूर्छोरिहतपन का प्रसंग आ जायगा। अर्थात् जो कोई यों कहता है कि मूर्छी के न होने पर मी लज्जा के निवारणार्थ कपड़े आदि का प्रहण है, वह यह भी कह सकता है कि मूर्जी के नहीं होने पर भी काम पीड़ा को दूर करने के लिये स्वल्पकाल पर्यन्त केवल खी का प्रहण है। वस्त्र से लज्जा दूर हो जाती है, स्त्री से कामपीड़ा निष्टुत्त हो कर आकुलता मिट जाती होगी, धूतकीड़ा को कण्डूया जुआ खेलने से अलग हो जायगी। इसी प्रकार अपमान, क्षुधा, निर्व-ळवा, हास्य, कण्ड्या, कारागृह वास, रिरंसा, दीनता, दरिद्रता आदि के निवारणार्थ हिंसा, झूंठ, चोरी, कुशील, परिप्रह इन पाप कियाओं में निमग्न हो सकता है। अपमान आदि का निवारण करने वाला जीव मूंड़ा छगा देगा कि उक्त हिंसा आदि क्रियाओं में मेरे प्रमादयोग नहीं है जैसे कि छज्ञा को दूर करने के लिये वस्त्रखण्ड आदि के प्रहण में मूर्छा नहीं मानी जा रही है। इस पर यदि आक्षेपकार यों कहे कि वहां खीमात्र के प्रहण में तो स्त्री का प्रेमालिंगन करना ही मूर्छी है अतः कोई भी साधु कामवेदना के प्रती-कारार्थ स्त्रीमात्र को प्रहण करने में मूर्छा रहित नहीं कहा जा सकता है। यों कहने पर प्रन्थकार कहते है कि तव तो अन्य स्थल पर भी यानी लज्जानिवारणार्थ वस्त्रखण्ड आदि के ग्रहण करने में भी वस्त्र की अभिलापा करना ही वह मूर्जी समझी जाओ। केवल इतना ही अन्तर है कि एक स्थल पर तो स्त्री की अभिलापा होने का कारण काम वेदना है और दूसरे स्थल पर कपड़े की अभिलापा का कारण लज्जा हो रहा है। कहीं प्रतिहिंसा की अभिलापा का कारण अपमान हो सकता है। सुवर्ण की अभिलापा का कारण दरिद्रता हो सकती है। इस प्रकार उस मूर्छा के कारणों का कोई नियम नहीं है कि स्त्री प्रसंग करना, वस्त्राभिलापा करना, कौत्कुच्य करना आदिक ही मूर्ला के नियत कारण होवें। मूर्ला के विहरंग फारण असंख्यात हो सकते हैं। हां अन्तरंग कारण एक मोहनीयकर्म का उदय होना तो नियत है। वस्त्र-खण्ड आदि के प्रहण करने में अंतरंग कारण और विह्ररंग कारण विद्यमान है अतः मुर्छा अवश्यंभा-विनी है। तभी तो परिप्रह् रहित साधु वस्त्र आदि का प्रहण नहीं करते है।।

एतेन लिंगदर्शनात् कामिनीजनदुरिमसंधिः स्यादिति तिज्ञवारणार्थं पटखण्डग्रहणिमिति प्रत्युक्तं, तिज्ञवारणस्यैव तदिमलाषकारणत्वात् । नयनादिमनोहरांगानां दर्शनेपि वनिताजनदुर-मिप्रायसंभवात् तत्प्रच्छादनकर्पटस्यापि ग्रहणप्रसिक्तश्च तत एव तद्वत् ।

इस उक्तसयुक्तिक कथन से इस मन्तन्य का भी खण्डन हो चुका है कि लिंग के दर्शन से अलवेली कामिनी जनों के हृद्य में कामवासना प्रयुक्त खोटे अभिप्राय उपजेंगे इस कारण उन कामिनियों के निकृष्ट अभिप्रायों की उत्पत्ति या छिंग देखने के निवारणार्थ साधु को वस्त्रखण्ड का प्रहण करना उचित है। वस्त्रद्वारा गुद्ध अंग का गोपन हो जाने से मनचली, अलवेली, नवेली, कामिनियों के दुरिमप्राय नहीं रपज सकेंगे। प्रथकार कहते है कि उसका निवारण करना ही वस्तुतः उनकी दनी, चौगुनी अभिलापाओं की उत्पत्ति का कारण है। अंगों को वह कामुक जीव गुप्त रखता है जिस के हृदय में कामवासना नागिन लहरे ले रही है। बालक अपने गुप्त अंगों को नहीं ढकता है, क्योंकि बालक के कपायमाव नहीं है। अनेक पुरुप, या स्त्रियां दूसरों के सुन्दर अंगों के निरीक्षणार्थ आनखिशिख प्रयत्न करते हैं मले ही वे उस में सफल मनोरथ न हो सके किन्तु मूर्की या कुशील को हेतु मानकर पापास्रव तो हो ही जाता है। एक बात यह भी है कि कहां तक अंगों को ढका जायगा, नेन्न, दन्तावली, वक्षःस्थल, नाभि, हाथ, आदि मनोहर अंगों के देखने पर भी पुंश्चली वनिवाजनों के कुत्सित अभिप्रायों का ही जाना सम्भवता है। ऐसा हो जाने उन नेत्र आदि को भले प्रकार ढक देने वाले कपड़े के भी प्रहण करने का प्रसंग आ जावेगा कारण कि उस ही हेतु से यानी कामिनी जनों की निक्रप्ट अभिलाषाओं का निवारण कर देने वाला होने से ही उस लिंग आच्छादक वस्त्र के समान नयन आदि का आच्छादक वस्त्र भी रखना पहेगा। ऐसी दशा मे सुन्दर नेत्रवाले साधु की भला ईर्यासमिति फैसे पल सकेगी १ सुन्दर हाथ पांव वाले सुनि के एषणासमिति नहीं पछ सकेगी। सुन्दरता की परिभाषा मी बड़ी विखक्षण है। किसी को कुरूपा का अग ही देवांगना का सा स्वरूप जनवा है, अन्य को अत्यन्त सुन्दर रूप भी विषवत् प्रतीत होता है। किस किस की अपेक्षा साधु अपने अंग को छिपाते फिरेंगे। चलूक को सूर्य नहीं रुचता है, कमल को रात्रि नहीं रचती है। कनैटा दूसरे की अच्छी आख पर ईर्ष्या करेता है। दरिद्रपुरुष मेला को बुरा समझता है। पण्डितों को मूर्खजन शत्रु समझते हैं। निर्घन पुरुषों की मावनाओं अनुसार बजाजखाना, सराफा, हल-वाईह्टा, नाजमण्डी, मेवाबाजार आदि सुन्दर वस्तुओं के क्रय विक्रय स्थान मछे ही जन्म जन्मान्तरों के छिये भी मिट जाय उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वस्तुतः विचारा जाय तो अपनी पवित्र आत्मा में दुर्भावनाओं को नहीं उपजने देना ही स्वाधीन कर्तव्य है। जगत् की प्रक्रिया टाले नहीं टल सकती है। वालक के समान मुनि की निर्विकार चेष्टा होती है। दूसरों के अमिप्रायों को रोकने के लिये मुनि महाराज ने ठेका नहीं छे रखा है। टरिद्रों के खोटे अभिप्राय उत्पन्न होवेगे एतावता वाजार या वस्त्र, आभूपणों का पहनना वन्द नहीं हो सकता है। तभी तो चारित्र मोह के उदय होने पर धुई मूर्छा को परिग्रह माना है। वस्त्रग्रहण में अवश्य मूर्का है।

सोऽयं स्वहस्तेन बुद्धिपूर्वकपटखंडादिकमादाय परिदधानोपि तन्मूर्छारहित इति कोशपानं विधेयं, तन्वीमाश्लिष्यतोऽपि तन्मूर्छारहितत्वमेवं स्यात्। ततो न मूर्छामन्तरेण पटादिस्वीकरणं संमवति तस्य तद्धेतकत्वात्। सा त तदमावेपि संमाव्यते कार्यापायेपि कारणस्य दर्शनात्। धूमा-मावेपि मुर्मुराद्यवस्थपावकवत्।

सो यह प्रसिद्ध हो रहा रक्तवस्त्रघारी संन्यासी या शुक्तवस्त्रघारी श्वेताम्बर साधु अपने हाथ करके बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न पूर्वक वस्त्रखण्ड, लंगोटो आदि को ग्रहण कर पुनः पहनता हुआ भी उसकी मूर्छों से रहित है यों कहते रहने मे कोशपान कर लेना चाहिये। भावार्थ-सद्गृहस्थ यदि सामायिक करने बैठे उसका वस्त्र वायु आदिक से यहाँ घहाँ हट जाय पुनः वह यदि उस वस्त्र को वहाँ का वहीं अंग पर सरका छेता है तो वह अवश्य मूर्जीवान है। आर्यिका भी यहाँ वहाँ खिसक गये वस्त्र को अपने हाथ करके लज्जावश बुद्धिपूर्वक पुनः पहन लेती है तो वह भी मूर्लीयुक्त हो रही सामायिक भावों में स्थिर नहीं रह पाती है। किन्तु यहाँ वैष्णव सम्प्रदाय वाले या श्वेताम्बर जैन यों कहते है कि अपने हाथ द्वारा बुद्धि पूर्वक पटखण्ड आदि को प्रहण कर पहिन रहा भी साधु मूर्छा रहित है ऐसे असत्यभाषण की उन वैष्णव या इवेताम्बरों ने सौगन्ध छे रखी है अहिफेन खाने वाछे या उदुआन्त पुरुष उन्माद पूर्वक ऐसी रही वातों को कहते है। यदि बुद्धिपूर्वक वस्त्रधारण कर रहा भी मूर्छी रहित है तो इसी प्रकार तन्वी (पतली तरुणी) का प्रेमालिंगन कर रहे साधु के भी उस तन्त्री की मूर्छी से रहितपन का प्रसंग आ जावेगा। तिस कारण यह यिद्ध हो जाता है कि मूर्छी के बिना कपड़ा, दण्ड, पात्र आदिका स्वीकार करना कथमपि नहीं सम्भवता है क्योंकि **उस मूर्छा को हेतु मान कर ही उस क**पड़े आदिका स्वीकार करना कार्य उपजता है । हॉ वह मूर्छो तो उन पट आदि का प्रहण के अभाव हो जाने पर भी सम्भावित हो रही है। अनेक पशु पक्षी यां द्रव्यिंगी साधुओं के प्रबल मूर्की पायी जाती है। कार्य के न होने पर भी कारण देखा जाता है जैसे कि घूम के नहीं होने पर भी मुर्मुर आदि अवस्थाओं में अग्नि देखी जा रही है अर्थात् "न कारणानि अवश्यं कार्यवन्ति भवन्ति" कारणों से अवश्य कार्य हो जाने ही चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। (मत्वर्थों जनकत्वं, हाँ "सामध्यीप्रतिबन्धकारणान्तरावैकल्ये" सामध्यं का प्रतिबन्ध नहीं होना और अन्यकारणों की परिपूर्णता हो जाने पर समर्थ कारण उत्तर क्षण में कार्य को अवश्य कर देता है। किन्तु "कार्याणि त अवश्यं कारणवन्ति भवन्ति" कार्य तो अवश्य ही कारण वाले होते हैं। ( जन्यत्वं मत्वर्थीयार्थः ) कारणों के विना कार्य का आत्मलाभ ही नहीं हो सकता है। अनन्तानन्त कारण अन्य सहकारी कारणों के नहीं मिलने पर कार्यों को किये बिना ही मर जाते हैं। सभी बीज अंकुरों को नहीं उपजा पाते हैं, लाखवां, करोड़वां भाग बीज अंकुर होकर उपजते हैं शेष बहुभाग खाने, कूड़े. खात, आदि में व्यय हो जाते है। गर्भोत्पादक शक्तियाँ बहुभाग नष्ट हो जाती हैं। सभी अंतरंग बहिरंग कारणों की यही दशा है। सभी कारण यदि कार्यों को कर बैठे तो स्थान ही नहीं मिले। यों "अर्थिकियाकारित्वं वस्तुतो लक्षणम्" प्रत्येक कारण कुछ न कुछ तो कार्य करता ही रहता है, स्थान घेरना, भार रख देना, अपने ठलुआपन का ज्ञान करना, भगदि साधारण कार्य होते रहते है जो कि अगण्य है। अतः कारण को कार्यवान् होने का नियम नहीं है। धानों के तुषों की अग्नि भीतर ही भीतर धधकती रहती है। वाहिर धुये रूप कार्य को नहीं उपजाती है। अयोगोलक अंगार, मूमद की आग भी धुंये को नहीं उत्पन्न करती है। इसी प्रकार प्रकरण में यह कहना है कि वस्त्र, पात्र आदि परिग्रहों का प्रहण किये बिना भी अंतरंग कारण वश मूर्छो सम्भव जाती है। किन्तु जहाँ इच्छा प्रयत्न पूर्वक वस्त्र, दण्ड, चर्म, आदि का प्रहण हो रहा है वहाँ तो मूर्छी अवश्य ही है।

नन्वेवं पिच्छादिग्रहणेपि मूर्छी स्यात् इति चेत्, तत एव परमनैर्ग्रन्थ्यसिद्धौ परिहारविशुद्धि-संयमभृतां तत्त्यागः सक्ष्मसांपराययथाख्यातसंयमभृनम्गृनिवत् । सामायिकछेदोपस्थापनसंयम-भृतां तु यतीनां संयमोपकरणत्वात् प्रतिलेखनस्य ग्रहणं सक्ष्ममूर्छीसद्भावेपि युक्तमेव, मार्गा-विरोधित्वाच्च ।

अपने वस्त्र, आदिको प्रहण करने के पक्ष का अवधारण कर रहा कोई पण्डित आक्षेप कर रहा है कि इस प्रकार तो जैनो के यहाँ पिच्छी, क्मण्डलु, आदि के प्रहण करने में भी साधु के मूर्छो हो जायगी। यों कहने पर तो ग्रन्थकार समाधान करते हैं कि तिस ही कारण से यानी पिच्छ आदि के प्रहण में स्वल्प मूर्छो का अंश होने से ही जब परम उत्कृष्ट निर्भन्थपन की सिद्धि हो जाती है तब परिविशुद्धि नाम के

संयम को धारने वाले मुनियों के उस पिच्छ आदिका त्याग हो जाता है। जैसे कि सूक्ष्ममांपराय और यथाख्यात संयम के धारी मुनियों के पिच्छ आदि का त्याग है। अर्थात्-"तीसं वासों जम्मे वासपुधत्त खु तित्थयरमूले । पच्चक्खाणं पहिदो, संझ्या दुगाउपविहारों" जन्म से तीस वर्ष पर्यन्त पूर्ण आनन्द पूर्वक ठहरे पुनः दीक्षाग्रहरण कर तीर्थंकर के सित्रकट सात, आठ वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करे उन मुनि के परिहारविशृद्धि संयम होता है। इनके वर्पाकाल में एक स्थान पर ही ठहरने का नियम नहीं है। परिहारविशुद्धि संयमवाले मुनि करके किसी जीव को वाधा नहीं पहुँचर्ता है। प्रत्युत ये किसी जीव के ऊपर यदि वैठ भी जावे तो उस जीव को विशेष आनन्द मिछेगा। रोग, शोक दूर हो जावेंगे। अतः इनको पिच्छीप्रहण की आवश्यकता नहीं हैं "तित्थयरा तप्पयरा हरुधर चक्की य वासुदेवा य। पहिवासुदेव भोमा आहारं णित्थ णीहारो॥" तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वलभद्र, आदि के आहार है नीहार नहीं, ये मुनि हो जाते है तव भी इन मुनियों के मलमूत्र आदिका संसर्ग नहीं हैं अतः अंग शुद्धि के लिये राखे गये कमण्डलु की आवश्यकता नहीं। मात्र चिन्ह स्वरूप भले ही रख लिया जाय। विशेष ज्ञानी या अग-वेत्ता मुनि महाराज शास्त्र भी नहीं रखते हैं। ज्ञान अल्प भी होय किन्तु कपायों का मन्द करना ही जिन का छक्ष्य होय वे भी शास्त्रों को रखने में उत्सुक नहीं रहते हैं। वीतरागभावों की रुद्धि हो जाने पर स्वयं श्रुतज्ञान वढ जाता है जो कि प्रकृष्टध्यान या श्रेणियों में उपयोगी है। लोक में भी देखा जाता है कि शास्त्र-म्नान थोड़े निमित्त से हो जाता है। छोटी आयु के पण्डित वड़े वृढ़े पचासों वर्ष स्वाध्याय करने वालों को पढ़ा देते हैं। मुनि अवस्था में घटाटोपों की आवश्यकता नहीं है। भेट विज्ञान हो गया यस बुद्धि पुरुपार्थ पूर्वक तेरह प्रकार चारित्र को पाछते हुये कदाचित् उपाध्याय से अत्यल्प अध्ययन कर तत्त्रवेत्ता वन जाते हैं। उपराम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में भी पिच्छ, कमण्डल नहीं हैं। हाँ छठवें गुणस्थान और निरविशय अवसत्त सातमे गुणस्थान मे मुनियों के पिच्छ आदि का प्रहण है। यों सामायिक और छेदोपस्थापना नामक संयमों को धारने वाले मुनिमहाराजों के तो संयम साधने का उपकारी उपकरण होने से प्रमार्जन करने वाछे प्रतिलेखन यानी पिच्छिका का प्रहण करना समुचित ही है। भले ही पिच्छ या कमण्डलु के प्रहण में सूक्ष्म मूर्छी का सद्भाव है तो भी प्राण संयम का विशेष उपकारी होने से पिच्छी का प्रहण है। एक बात यह भी है कि संयम के उपकरण का ग्रहण करना मुनिमार्ग का विरोधक नहीं है प्रत्युत साधु-मार्ग के अनुकृत है। हाँ वस्त्र, पात्र, आदि का प्रहण करना तो मोटी मूर्छा के अनुसार हुआ है और मुनिमार्ग निर्प्रन्थता का विरोधी भी है।

नत्वेव सुवर्णादिग्रहणप्रसंगः तस्य नाग्न्यसंयमोपकरणत्वाभावात् तद्विरोधित्वात् । सक-लोपमोगसम्यग्निवन्धनत्वाच । न च त्रिचतुरिपच्छमात्रमलाब्फलमात्र वा किंचिन्मून्यं लमते यतस्तद्प्युपमोगसपत्तिनिमित्तं स्यात् । न हि मून्यदानक्रययोग्यस्य पिच्छादेरिप ग्रहणं न्याय्यं, सिद्धान्तविरोधात् ॥

जिस प्रकार संयम का उपकरण हो रही पिन्छिका का प्रहण है इस प्रकार सोना, चौदी, मोहर, नोट, गिन्नी, आदि के प्रहण कर छेने का तो प्रसंग नहीं आता है। क्यों कि उस सुवर्ण आदि के प्रहण को नग्नता या स्यम के उपकरणपन का अमाव है प्रत्युत सुवर्ण आदि का प्रहण करना उस संयम या नग्नता का विरोधी है। एक बात यह भी है कि सुवर्ण, रुपया आदि का प्रहण करना तो सम्पूर्ण भोग उपभोगों का बहुत अच्छा कारण है। सोना, रुपया, आदि से अनेक उपभोग मोछ छिये जा सकते है। आजकछ सुवर्ण ही राष्ट्रकी अदृट सम्पत्ति मानी गयी है जिसके पास अधिक सोना है वही देश दूसरे देशों को

द्वाकर सब के उत्पर प्रभाव जमाता है। किन्तु केवल तीन, चार, पिच्छों की वनी एक पिच्छिका अथवा मात्र शुष्क तूंबीफल (कमण्डलु) को यिं वेचा जाय तो कुछ भी मूल्य हाथ में नहीं प्राप्त होता है जिस से कि वह पिच्छिका या तूंबीफल भी उपभोग सम्पत्ति का निमित्त हो जाता। अर्थान् मयूर की तीन, चार, छह ढंढीरें या तूंबीपात्र का कुछ भी मूल्य नहीं मिलता है। ऐसे संयमोपकरण रखने में मुनि के कोई मूर्छा नहीं है। हां मूल्य देकर कय विक्रय योग्य हो रहे अर्थात् जिन मूल्यवान् कमण्डलु, पिच्छिका को वेचकर भोग्य पदार्थ खरीदें जा सकते हैं ऐसे पिच्छी कमण्डलु आदि का भी प्रहण करना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि सिद्धान्त से विरोध हो जायगा। इस कथन से जो साधुवेशी मूल्यवान् उपकरण रखते हैं उनके रागपूर्ण मन्तन्यों का प्रत्याख्यान हो जाता है। मूल्यवान् उपकरणों में अवश्य मूर्छा हो जाती है। उन के संयोग वियोग में महान् राग-देष उपजते हैं सुवर्ण आदि की तो बात ही क्या है।।

नतु मुर्च्छविरहे क्षीणमोहानां शरीरपरिग्रहोपगमान तद्धेतुः सर्वः परिग्रह इति चेन्न, तेपां पूर्वभवमोहोदयापादितकर्मवधनिवन्धनशरीरपरिग्रहाभ्युपगमात्। मोहक्षयात्तत्त्यागार्थं परम-चारित्रस्य विधानादन्यथा तत्त्यागस्यात्यंतिकस्य करणायोगात्।

यहाँ कोई पण्डित अनुनयपूर्वक आपित्त उठाता है कि मूर्छा के नहीं होने पर भी बारहवे गुण-स्थान वाले क्षीणमोह मुनियों के औदारिक शरीर या कर्म शरीर हिपी परिग्रह स्वीकार किया गया है। इस कारण सभी परिप्रह उस मूर्छी को कारण मानकर होते है यह वात नही माननी चाहिये, सूक्ष्मराग का सद्भाव होने से दशमे गुणस्थान तक कथंचित् मूर्छी मानी जा सकती है। ग्यारहवे गुणस्थान मे मूर्छा के कारण हो रहे चारित्र मोहनीय कर्म की सत्तामात्र है किन्तु वारहवे, तेरहवें, चौदहवे, गुणस्थानों मे सर्वांगमूर्ज नहीं होते हुये भी शरीर का परित्रह हो रहा देखा जाता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि मोह को क्षीण कर चुके उन जीवों के पूर्वभवों में मोह के उदय से अनचाहे आ गये कर्मवन्ध को कारण मानकर शरीर का परिग्रह हुआ स्वीकार किया जाता है। आठ कर्म शरीरों मे से मोहनीय कर्म या चार घातिया कर्मी का क्षय हो जाने से शेप रहे उन चार अघाति कर्मी और नो कर्मी का परित्याग करने के छिये क्षीणमोह मुनि पुनः चत्कुष्ट चारित्र का पुरुपार्थ पूर्वक विधान करते हैं। अन्यया यानी उस परम चारित्र के किये बिना उन कर्म नोकर्मी का अनन्तानन्त काल तक के लिये होने षाछे त्याग का किया जाना नहीं हो सकेगा। अर्थात् वारहवे गुणस्थान के आदि मे चारित्र मोह-नीय का क्षय हो जाने पर यद्यपि चारित्र गुण प्रगट हो गया है तथापि आनुपंगिक दोपों के लग जाने पर वह परम चारित्र नहीं हो सका है। तेरहवें, चौदहवें में कुछ कर्मी का भोग करके और कितपय कर्म वन्धों को तपश्चरण नामक पुरुपार्थ या केविछसमुद्घात द्वारा समस्थिति अनुसार क्षय कर चौदहवें गुण-स्थान के अन्त में परमचारित्र प्राप्त कर छिया जाता है उस से सम्पूर्ण परिग्रहों का त्याग कर दिया जाता है। सिद्ध अवस्था मे अनन्त काल तक वह परमचारित्र नामक पुरुपार्थ सुदृढ वना रहता है अतः पुनः फर्मनोकर्म शरीरों का ग्रहण नहीं हो पाता है। प्रथम अध्याय में ग्रन्थकार ने इस परम चारित्र का अच्छा विवेचन कर दिया है॥

तिहं तनुस्थित्यर्थमाहारग्रहणं यतेम्ननुमूर्छाकारणक्षमं युक्तमेवेति चेन्न, रतन्नयाराधन-निवन्धनम्यैयोपगमात् । तिद्वराधनहेनाम्नम्याप्यिनष्टः । न हि नवकाटियियुद्धमाहारं भेच्य-शुद्धधनुमारिनया युक्तन् मुनिर्जातुचिद्रतन्नयविराधनविधाया, ततो न किचिन्पदार्थग्रहणं कस्य-चिन्मूर्छाविरहे संभवतीति सर्वः परिग्रहः प्रमत्तस्यैवात्रहावत् ॥

जय कि पिच्छिका का ग्रह्ण सूक्ष्मम् हीं को कारण मानकर हुआ बताया गया है और झोणमोह या जीवनमुक्तों के भी पूर्व भवसम्बन्धी मोह के उदय अनुसार हुये कर्मवन्ध करके शरीरों का परिग्रह स्वीकार किया गया है तब औटारिक शरीर की स्थिति के लिये पष्ठ गुणस्थानवर्ती मुनि का कवलाहार ग्रहण करना भला शरीर मे हो रही मूर्छा को कारण मान कर हुआ यों यति के मोह सिद्ध करने में वह आहार ग्रहण समर्थ है यह वात समुचित ही मानी जायगी। अर्थीन मुनि जो आहार छेते है वह भी मूर्छी को कारण मान कर हुआ परिग्रह ही समझा जायगा। "मूर्छीकरणक्षम" पाठ होने पर मुनि का आहार ग्रहण करना मुर्छी का कारण और कार्य हो जाने से अच्छा परिग्रह समझा जायगा। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीनों रत्नों की समी-चीन आराधना के कारण हो रहे ही आहार ग्रहण को जिनागम में स्वीकार किया गया है हां उस रतन-न्नय की विराधना के हेत हो रहे उस अनिष्ट, अनुपसेन्य, अभक्ष्य, आदि आहार का ग्रहण करना तो अमीष्ट नहीं किया गया है। मन, वचन, काय, सम्बन्धी प्रत्येक के कृत, कारित, अनुमोदना अनुसार हुई नी कोटियों से विशुद्ध हो रहे आहार को भेंक्य शुद्धिज्ञापक आगम की अनुकूछता से ग्रह्ण कर रहा मुनि कदाचित् भी रत्नत्रय की विराधना को करने वाला नहीं है। स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, के लिये शरीर चपयोगी है और शरीर मे वल की प्राप्ति आहार पूर्वक है अतः दोपों और अन्तरायों को टालकर मुनि महाराज दिन में एक वार लघुभोजन करते हैं। अतः तत्त्वज्ञान के समान आहार का ग्रहण करना कोई मूर्छी का कार्य या मूर्छी का कारण नहीं है। अत्यल्प मूर्छी गणनीय नहीं है परमनिर्प्रन्थपन की ज्पासना करेने वाले तो आहार को भी छोड देते है। सन्यास मरण कर रहा श्रावक ही आहार और शरीर को परिग्रह मानकर छोड देता है। वस्त्र, पात्र आदि का ग्रहण करना पक्का परिग्रह है तिस कारण सिद्ध हुआ कि किसी भी मोही जीव या श्रावक या मुनि के किसी भी पदार्थ का ग्रहण करना मूर्छी के विना नहीं सम्भवता है। इस प्रकार सम्पूर्ण परिग्रह प्रमादी जीव के ही सम्भवते हैं। जैसे कि अन्नह्म यानी कुशील किया प्रमादी जीव के ही सम्भवती है। यों प्रमाद योग पूर्वक हुई मूर्छी परिग्रह है यह सूत्रकार का तात्पर्य निरवध है।

अथैतेम्यो हिंसादिम्यो विरितर्वितमिति निश्चित तदिमसंबंधाचु यो वती स कीदृश इत्याह;—

हिंसा आदि के उक्षण अनन्तर इन हिंसा आदिकों से विरित हो जाना वर है। यों सातवे अध्याय के आदि सूत्र में कहे गये वर के उक्षण का निश्चय किया जा चुका है। अब आत्मा में उन वर्तों का चारों ओर सम्बन्ध हो जाने से जो वर्ती हो जाता है वह वर्ती जीव तो कैसा है १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अप्रिम सूत्र को ज्यक्त कर रहे हैं।

### निःशल्यो व्रती॥१८॥

मायाशल्य, मिध्यादर्शन शल्य और निदान शल्य इन तीनों से रिहत हो रहा जो वर्तों से युक्त है वह वर्ती है। अर्थात् शल्यरिहतपन और व्रतों के सम्बन्ध से व्रती होता है मात्र शल्यरिहतपन व्रती नहीं है चौथे गुणस्थान वाला जीव कदाचित् निष्कपट, निर्निदान अवस्था प्राप्त हो जाने पर भी वर्ती नहीं हो जाता है इसी प्रकार मिध्यादृष्टि भी केवल बाह्य वर्तों के धार लेने से व्रती नहीं समझ लिया जायगा॥ अनेकधा प्राणिगणशरणाच्छन्यं वाधाकरत्वादुपचारिसद्धिः। व्रिविधं माया, निदान,

## मिध्यादर्शनमेदात् ।

अनेक प्रकारकी शारीरिक मानसिक वेदना स्वरूप पैनी सलाइयों करके प्राणीसमुदाय की हिंसा करने से शल्य समझी जाती है। वाण का अप्रफलक जैसे शरीर में घुस कर अनेक बाधाओं को करता है तिसी प्रकार माया आदिक शल्य भी शारीरिक, मानसिक, वाधाओं की कारण होने से शल्य के समान हो रहीं शल्यरूप से उपचरित हो जाती है यों माया आदिक में शल्यपने के उपचार की सिद्धि हो जाती है। "शल्यमिव शल्यं"। यह शल्य मायाशल्य, निदानशल्य, मिथ्यादर्शनशल्य, के भेद से तीन प्रकार है। छल्करना, ठगना, घोखा देना इत्यादिक माया शल्य है, विपय भोगों की आकांक्षा करना निदान शल्य है। तत्त्वों का श्रद्धान नहीं कर अतत्त्वों का श्रद्धान किये वैठना मिथ्यादर्शन शल्य है। शरीर में या मसूड़ों में छोटी सी फांस लग जाती है वही खटकती रहती है सलाई शूल या बाण घुस जाय तब तो महान दुःखपूर्ण खटका लगा रहता है। इसी प्रकार ये तीन शल्ये सदा अत्रती जीवों के चुभती रहती है। तीन शल्यों से रहित हो कर ही त्रतों को धारने वाला त्रती कहा जा सकता है।

कश्चिदाह—विरोधाद्विशेषणानुपपितः; मिथ्यादर्शनादिनिष्टतेर्वितत्वामावात् सद्दर्शना-दित्वसिद्धेर्वताभिसंवंधादेव त्रतित्वघटनात् । विरुद्धं त्रतित्वस्य निःश्वन्यत्वं विशेषणं दिण्डत्वस्य चिक्रत्वविशेषणवत् । तदिवरुद्धेपि विशेषणस्यानर्थक्यं वान्यतरेण गतार्थत्वात् । निःश्वन्य इत्यनेनैव त्रतित्वसिद्धित्रतिप्रहणस्यानर्थक्यं त्रतीति वचनादेव निःश्वन्यत्वसिद्धेस्तद्वचनानर्थक्यवत् । विकन्प-इति चेन्न, फलविशेषामावात् निःश्वन्य इति वा त्रतीति वा स्यादिति । विकन्पे हि न किं चित्फलग्रुपलमामहे । न च व्यपदेशद्वयमात्रमेव फलं । संशयनिवृत्तिः फलमित्यपि न सम्यक्, तद-विनामावादेव संशयनिवृत्तेविपर्ययानध्यवसायं निवृत्तिवदिति ।

यहाँ कोई तर्कबुद्धि पण्डित छम्बा चौड़ा पूर्वपक्ष उठाकर कह रहा है कि शल्यरहितपना और व्रतसिंहतपना यों ये दोनों ही विरुद्ध है। शल्य रहित होने से कोई व्रती नहीं हो सकता है। जैसे कि पुस्तक रहित हो जाने से कोई विद्यावान नहीं हो सकता है या दण्ड रहित हो जाने से कोई छत्र सहित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार मिध्यादर्शन आदि तीनों शल्यों की निवृत्ति हो जाने से व्रती हो जाने का अभाव है। सम्यग्दर्शन अथवा समीचीनरीत्या प्रथम प्रतिमाधारी दार्शनिक आदिपन की सिद्धि हो जाने के कारण वर्तों का आत्मनिष्ठ सम्बन्ध हो जाने से ही व्रतीपना घटित हो जाता है। एक वात यह भी है कि त्रती होने का निःशल्यपना विशेषण विरुद्ध है जैसे कि दण्डधारीपन का चक्रसिहतपना विशेषण विरुद्ध हैं। यदि उन शल्यरिहतपन और व्रतसिहतपन विशेपणों को अविरुद्ध भी मान लिया जाय तथापि एक विशेषण का व्यर्थपना है क्योंकि निश्शल्यपन और ब्रतीपन दोनों में से एक करके ही अभीष्ट अर्थ प्राप्त हो जावेगा। जैसे कि "उपयोगवान् आत्मा" यहां आत्मत्व या उपयोग दोनों मे से एक ही करके इष्टसिद्धि हों जाती है दोनों एक ही तो है। जब कि निःशल्य यो इस कथन कर के ही व्रतीपन को सिद्धि हो जाती है ऐसी दशा होने पर सूत्र में वर्ती का प्रहण करना व्यर्थ हे जैसे कि वर्ती यो कथन करने से ही जब निश्शल्य-पना सिद्ध हो जाता है अतः उस निःशल्यपन का वचन व्यर्थ पढ़ता है। यदि यहां कोई यों कहे कि यहां विकल्प है शल्यरिहत भी उत्तरवर्ती सूत्र करके अगारी या अनगार हो सकता है अथवा व्रती भी अगारी वा अनगार हो सकता है यों विशेषणविशेष्यसम्बन्ध भी वन जाता है। उत्तर में किश्चत् कहता है कि यह तो नहीं कहना क्योकि यो विकल्प करने में विशेषफल का अभाव है। एक पक्ष में निश्शल्य

यों कह दिया जाय, अयवा द्वितीय पक्ष में व्रती यों हो जावे इस प्रकार विकल्प करने में जब कि हम किसी भी फल को नहीं देख रहे हैं। मात्र दो न्यवहारों के लिये अन्द वोल देना ही कोई फल नहीं हो जाता है। देवदत्त को दाल से या दही से अथवा घी से भोजन करा देना यहा विकल्पों का न्यारा फलविजेप हैं। किन्तु निश्शल्य अथवा व्रती यो नाममात्र दो के कथन करने का कुल भी फल नहीं हैं। यदि कोई कहे कि संशय की निष्टित्त हो जाना फल हैं। कोई निश्शल्य को व्रती से भिन्न हो जाने का यदि संशय कर ले तो इस संशय की निष्टित्त "निश्शल्यों व्रती" कहने से हो जाती हैं। कश्चित् पण्डित कहते हैं कि यह समाधान करना भी समीचीन नहीं हैं। क्योंकि उन निश्शल्यपन और व्रतीपन का अविनाभावसम्बन्ध होने से ही संशय की निष्टित्त हो जाती है जैसे कि दोनों के अविनाभाव का निर्णय हो जाने से विपर्यय और अनध्यवसाय नाम के समारोपों की निष्टित्त हो जाती है। यहां तक कश्चित् पण्डित पूर्व पक्ष कर रहा है।

अत्रामिधीयते—न वांगांगिमावस्य विविधितत्वात् । निःश्वन्यव्रतित्वयोद्धेत्रांगांगिमावो विविधितः । प्रधानानुविधानाद्प्रधानस्य प्रधानं हि व्रतित्वमिगि । तिन्नःश्वन्यत्वमप्रधानमंगभूतम् नुविधत्ते, यत्र व्रतित्व तत्रावश्यं निःश्वन्यत्वं भवतीति न तस्य तेन विरोधो नापि विशेषणं तदनर्थ- कं । न विकन्पोपगमो । न च फलविशेषामावोपि प्रधानगुणदर्शनेन मतांतरव्यवच्छेदस्य फल्स्य सिद्धेः । तेन कृतनिदानस्यापि मायाविनो मिध्यादृष्टेश्च हिंसादिस्यो विरतावपि व्रतित्वामावः सिद्धः । मायानिदानमिध्यादर्शनरहितस्यापि चासंयतसम्यग्दृष्टेव्रतित्वामावः प्रतिपादितः स्यात् ततः ।।

अब यहाँ आचार्य महाराज करके समाधान वचन कहा जाता है, कि एक रोष देना ठीक नहीं, कारण कि यहाँ अंगभाव और अंगीभाव की विवक्षा की जा चुकी है। निश्शल्यपन और व्रतीपन का यहाँ निरचय से अंग-अगीमाव मानना विवक्षा प्राप्त हो रहा है। व्रतीपना अंगी है उसका अंग निर्शल्यपना हैं। शल्य हटेगी और व्रत आवेगे तब व्रती कहा जायगा। जैसे कि बहुत दूघ, घी वाले गोपाल को गोमान् कहा जाता है। अनेक ठल्छ गोओं के होने पर भी गायवाला कहना शोभा नहीं देता है। जो निश्शल्य हो कर बती है वही सच्चा बती है। अप्रधान पदार्थ अपने अंगी प्रधान का अनुविधान यानी अनुकृष्ट आच-रण किया करता है। जब कि व्रतीपना यहाँ प्रधान है अंगी है वह निश्शल्यपन, अप्रधान, अंग भूत चस व्रतीपन का अनुविधान करता रहता है निश्शल्यत्व और व्रतित्व मे अंग अंगीमाव सम्बन्ध है कोई भी किसी का उपकार कर सकता है यहाँ विशेषत्या व्रतीपन में निश्शल्यपना उपकार करता है ॥ किखत् का निश्शल्यत्व और व्रतित्व में विरोध दोष उठाना ठीक नहीं। क्योंकि जहाँ व्रतीपना है वहाँ निश्शल्य-पना अवश्य होता है। इस कारण उस व्रतित्व का उस निश्शल्यत्व के साथ विरोध नहीं है। कश्चित् ने जो उस ज़तीपन का विशेपण हो रहे उस निश्शल्यपन को न्यर्थ कहा था वह भी ठीक नहीं है क्योंकि ज़ती का शल्यरिहतपना विशेषण सार्थक है। शल्यरिहत होते हुये ही व्रती हो सकता है अन्यथा नहीं। निश्शल्य अथवा व्रती यों विकल्प का स्वीकार करना भी बुरा नहीं है। जैसा किश्चत् ने विकल्प का निपेध करते हुये विशेषफळ का अभाव कहा था, जब कि यहां फळविशेप दीख रहा है तो फळविशेष का अभाव कहना भी समुचित नहीं है। व्रतीत्व और निश्रत्यत्व की प्रधानता और गौणता दिखळाने करके अन्यमतों का न्यवच्छेद हो जाना रूप फल की सिद्धि हो जाती है। तिस कारण निदान कर चुके भी भायार्चीर और मिध्यादृष्टि जीव के हिंसा आदिकों से विरित होने पर भी व्रतीपन का अमाव सिद्ध हो चुका।

क्यों कि शल्यों के होते हुये व्रतों के सद्भाव से व्रती नहीं हो सकता है। वात यह है कि शल्यों के होते सन्ते वस्तुतः वे व्रत ही नहीं हैं व्रतामास हैं तभी तो निश्शल्यत्व और व्रतीत्व का सामानाधिकरण्य वन रहा है। दूसरी बात यह है कि माया, निदान, मिध्यादर्शन इन तीनों शल्यों से रहित हो रहे भी किसी असंयत सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानवाछे जीव के व्रतों के नहीं होने पर व्रतीपन का अभाव है। अप्रत्यास्थानावरण और प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन कषायों के उदय अनुसार मायाचार यद्यपि चौथे गुणस्थान में पाया जाता है, निदान भी पांचवे गुणस्थान तक सम्भवता है किन्तु यहां शल्यों में तीव्रमायाचार और प्रव्यक्त निदान अभिप्रेत है यों "निश्शल्यों व्रती" इस प्रकार विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध अनुसार कहने पर विशेषफळ समझा दिया गया हो जाता है तिस प्रकार विवरण करने से जो निष्कर्ष निकला उस को वार्तिक द्वारा यों समझिये किः—

## निःशल्योऽत्र व्रती ज्ञेयः शल्यानि त्रीणि तत्त्वतः । मिथ्यात्वादीनि सद्भावे, व्रताशयविपर्ययः ॥१॥

प्रकरण अनुसार यहाँ सूत्र में कहा गया जो निश्शल्य जीव है वह व्रतधारी व्रती समझ छिया जाय। तान्विकरूप से मिध्यात्व आदिक शल्य तीन मानी गयी हैं। जीवों के उन शल्यों का व्यस्त या समस्तरूप से सद्भाव होने पर व्रतधारण के अभिप्रायों का विपर्यय हो जाता है। अर्थात् व्रती होने के छिये निश्शल्यपन रंगभूमि है। निश्शल्यता होना ही कठिन है पुनः व्रतों का धारण सुलभ साध्य है। व्रतीशब्द का योगविभाग कर "निश्शल्यो व्रती व्रती" यों वाक्य वनाते हुये शल्यरहित होकर व्रतधारी को व्रती कहना अक्षुण्ण वन जाता है।

## स पुनर्वती सागार एवानगार एवेत्येकांताया कृतये सूत्रकारः प्राह;---

वह त्रती फिर गृहस्थ ही है अथवा गृहरिहत साधु ही त्रती है इस प्रकार के एकान्तों का निरा-करण करने के लिये सूत्रकार महाराज बहुत बढिया निर्णय कह रहे है।

## म्रगार्यनगारश्च ॥१९॥

वह ब्रती आगारी, अनगार, यों दो भेदों में विभक्त है। भावरूप से पकड़ा गया घर जिसके विद्यमान है वह गृहस्थ अगारी नाम का ब्रती है और जिस त्यागी मुनि के भावरूपेण घर नहीं है वह अनगार ब्रती है। यहाँ भी मात्र गृहसहितपन और गृहरहितपन से अगारी और अनगार की लक्षण व्यवस्था नहीं है किन्तु भविष्य सूत्र अनुसार अणुवर्तों के धारण से अगारीपना निर्णीत समझा जाय और दिना कहे ही सामर्थ्य से महाब्रतों के धारण अनुसार अनगारपना व्यवस्थित हो रहा मान लिया जाय।

प्रतिश्रयार्थितयांगनादगारं । अनियमप्रसंग इति चेन्न, भावागारस्य विविधितत्वात् तद-स्यास्तीत्यगारी । व्रतीत्यभिसंवन्धः व्रतिकारणसाकल्याद्गृहस्थस्याव्रतित्वभिति चेन्न । नेग-मसंग्रहच्यवहारच्यापाराच्नगरवासवद्राजवद्वा । नैगमच्यापाराद्धि देशतो विरतः सर्वतो विरतिं प्रत्यभिष्ठखसंकल्पो व्रती च्यपदिश्यते नगरवासत्वराजत्वाभिष्ठखस्य नगरवासराजच्यपदेशवत् ।

प्रतिष्ठय यानी ठहरने के छिये स्थान की छिप्सा को कर रहे जीव की अभिलापा करके जी प्राप्त किया जाता है वह अगार है यों अगार शब्द की निरुक्ति कर घर अर्थ निकाला गया है। एमा घर

जिस के विद्यमान है वह अगारी है। जिसके घर नहीं वह अनगार मुनि है। श्रावकाचारों में गृहस्थ की पहली छह प्रतिमाओं में गृह का अर्थ स्त्री किया गया है शेष पाच प्रतिमाओं में गृह का अर्थ घर या घरसरीखा उपवन है। गृह का अर्थ गृहिणी करते हुये भी घर को छोडा नहीं गमा है। अतः यहाँ सामान्य-रूप से अगार का अर्थ घर लिया जाय। यहाँ शंका उठवी है कि घर सहितपन या घर रहितपन से कोई गृहस्थ, व्रतीया मुनिव्रती का नियम नहीं है अतः उक्त सूत्र अनुसार कोई निव्रती या मुनिव्रती का नियम नहीं है अतः एक सूत्र अनुसार कोई नियम नहीं हो सकने का प्रसंग आया। देखिये सूने घर या देवस्थान आदि मे कुछ देर तक निवास कर रहे मुनि को गृह सिह्तपना प्राप्त हुआ। गृहस्थों के घर मे भी आहार करते समय मुनि ठहरते हैं। परचात् भी कुछ धर्मोपदेश देते हुये ठहर जाते है। तथा जिसकी विपयरुष्णायें दूर नहीं हुई हैं ऐसा गृहस्थ भी किसी कारण से घर को छोड़कर वन में निवास करता है। अाजीविका के वश हजारों मनुष्य घर छोड़ कर वाहर वनों में, खेतों में, पहाड़ों में पड़े हुये है एतावता वे अगार रहित हो रहे हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह शंका तो नहीं करना क्योंकि यहाँ हृदय मे विचार लिये गये भाव-स्वरूप घर की विवक्षा की गयी है। अन्तरंग में चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होते सन्ते घर के सम्बन्ध से जो रुष्णा का नहीं हटना है वह भावागार है इस श्रावक के वह भावागार है इस कारण अगारी कहा जाता है। भले ही वह वन मे, पहाड़ मे, समुद्र में, आकाश, पाताल, में निवास करे तो भी वह अगारी हैं और मुनि महाराज चाहे घन घान्य जन पूर्ण घर में ही कुछ समय तक ठहरे रहें वे मावागार नहीं होने से अनगार ही हैं। यहां सूत्र मे पूर्व सूत्र से ब्रती का दोनों ओर से सम्बन्ध कर छेना चाहिये। अगारी त्रवी और अनगारी त्रवी यो दो त्रवी हैं। यहा कोई आशंका उठावा है कि त्रवी होने के कारणों की असंपूर्णता होने से गृहस्थ को ब्रती नहीं कहना चाहिये। अर्थात जब "हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिब्रहेभ्यो विरितर्वर्तं" यों व्रतों का लक्षण माना है तो सकल व्रतों की पूर्णता नहीं होने से श्रावक को व्रती नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि एक या दो हरी वनस्पति का त्याग कर देने से या दिन मे चोरी का त्याग कर देने से कोई बती नहीं हो जाता है। पूरा लाख, पचास हजार रुपये होने से धनी कहा जा सकता है एक पेसा या एक रुपया के धन से कोई धनी नहीं हो जाता है। पूर्ण विद्याये होने से विद्वान कहना ठीक है किसी एक विद्या में मात्र चक्क्यप्रवेश हो जाने से विद्यावान् नहीं। आचार्य कहते हैं कि यह नहीं कहना क्योंकि नैगम, संप्रह, और व्यवहार, इन नयों के व्यापार से असकछन्नती गृहस्थ को भी व्रती कह दिया गया है। जैसे कि पूरे नगर में नहीं ठहर कर एक ढेरे या घर के कोने मे ठहरता हुआ कोई मनुष्य केवल नगर के एक देश में निवास करता है फिर भी वह कलकत्ता निवासी, आगरा वासी, सहारनपुर वासी, कहा जाता है। इसी प्रकार वर्तों के एक देश में अधिष्ठित हो रहा गृहस्य वर्ती कहा जा सकता है। अथवा राजा होने योग्य राजपुत्र को जैसे राजा कह दिया जाता है इसी प्रकार मुनिधर्म मे अनुराग करने घाला श्रावक होता है। कालान्तर में पूर्ण वर्तों को धारेगा अतः नैगम नयकी अपेक्षा वर्तमान मे भी वर्ती कहा जा सकता है। और भी नैगम नय के ज्यापार से विशेषतया यों समझिये कि एक देश से हिंसा आदि का परित्याग करता हुआ गृहस्थ अवश्य ही सम्पूर्ण रूप से हिंसा आदि की विरित के प्रति अभिमुख हो कर संकल्प कर रहा सन्ता ही वर्ती इस शब्द करके ज्यबहृत होता है जैसे कि नगर के बहुमागों मे नियास करने के अभिमुख हो रहा पुरुप नगरावास शब्द कर के कहा जाता है। और राजपने के अभिमुख हो रहे राजपुत्र को राजापन का व्यपदेश कर दिया जाता है। अथवा वत्तीस हजार देशों के अधिपति को सार्वभीम राजा कहते हैं। फिर भी एक देश का अधिपति भी राजा कहा जा सकता है। विसी प्रकार अठारह हजार शोल और चौरासी लाख उत्तर गुणों का घारी अनगार ही पूर्णविती है किन्तु अणुवर्ती का धारी श्रावक मी वर्तो कहा जा सकता है। अन्यथा धनी, विद्यावान्, कलावान्, तपस्वी, कुलवान्,

आरोग्यतावान्, रूपवान्, बळवान् आदि की कोई व्यवस्था नहीं बन सकेगी। जगत् में एक से एक बढ़ कर धनी आदि हो चुके है। पूर्ण धनी आदिक तो बिरळ है। अल्पज्ञान, अल्पधन आदि से भी ज्ञानवान् धनवान् की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी॥

संग्रहनयाद्वाणुत्रतमहात्रतच्यक्तिवर्तित्रतत्वसामन्यादेशादणुत्रतोऽपि व्रतीष्यते नगरैकदेश-वासिनो नगरवासच्यपदेशवत् देशविषयराजस्यापि राजच्यपदेशवच ।

तैगम नय अनुसार श्रावक का त्रती हो जाना समझा दिया गया है क्योंकि नैगम नय संकल्प मात्र को प्रहण करता है श्रावक के सकळत्रती होने का संकल्प हो रहा है। तथा सामान्य रूपसे कच्चे, पक्के, छोटे, अधूरे, हेटे, आदि सभी विशेपों का संप्रह करने वाली संप्रह नय से तो अणुत्रत और महाव्रत इन सम्पूर्ण व्रतन्यक्तियों में वर्त रहे व्रतत्व सामान्य का कथन कर देने की विवक्षा से तो छोटे वर्तों का धारी गृहस्थ भी त्रती कहा गया इष्ट किया जाता है जैसे कि नगर के एक देश में निवास कर रहे पुरुष का "नगरवासी" यों ज्यवहार कर दिया जाता है। तथा जैसे मालवा, पंजाब, मेवाइ, ढूँढाइ, गुजरात, वंगाल, बिहार, सिन्ध, काठियावाइ, आदि प्रान्त या सर्विया, बलगेरिया, पैटोगोनिया, व्रजील, पैरू, स्कोट-लेण्ड, मिश्र आदि द्वीप एवं प्राम नगर समुदायस्वरूप एक प्रान्त या एक देश के राजा को भी राजापने का व्यवहार कर दिया जाता है। जबकि बत्तीस हजार देश या पचासों विषयों के सार्वभीम राजा को राजा कहना चाहिये। मारतवर्ष में क्वचित् एक प्रान्त में कतिपय राजा विद्यमान है। अकेले बुन्देल-खण्ड में पचास, चालीस राजा होंगे। मारवाइ में ही दश, बास राजा है। थोड़ी सी रियासत के अधि-पित या जमीदार अथवा किसी किसी सेठ को भी राजा पदवी दे दो जाती है। यो सम्पूर्ण रूप से राजा नहीं होते हुये भी पचास, सौ गाँवों के अधिपित को जैसे राजापना न्यवहृत हो जाता है उसी प्रकार संग्रहन्य से अणुत्रती का भी वितयों में संग्रह हो जाता है।

## व्यवहारनयाहेशतो व्रत्यय्पगारी व्रतीति प्रतिपाद्यते तद्वदेवेत्यविरोधः ।

तीसरे व्यवहार नय से संव्यवहार करने पर एक देशसे व्रती हो रहा भी गृहस्थ व्रतो है यों व्यवहारियों में कह दिया जाता है। उस के ही समान अर्थात् जैसे एक देश या आघे विषय अथवा दश बीस प्रामों के अधिपित को भी राजा कह दिया जाता है। यां नैगम संप्रह व्यवहारनयों अनुसार गृहस्थ को भी व्रती कह देने में कोई विरोध नहीं आता है। यहाँ तक अगारी शब्द की टीका हो चुकी है।

न विद्यते अगारमस्येत्यनगारः स च व्रती सकलवतकारणसद्भावात् । ततो अगृहस्थ एव व्रतीत्येकांतोऽप्यपास्तः ॥

अब अनगार का अर्थ कहा जाता है। जिस किसी इस जीव के अगार यानी घर नहीं विद्य-मान है, इस कारण अनगार कहा जाता है। वह अनगार हो रहा सन्ता अर्तों का धारी है क्यों कि मुनियों के सम्पूर्ण अर्तों के कारणों का सद्भाव है। तिस कारण यानी गृहस्थ और अगृहस्थ दोनों को अतित्व के कारणों का सद्भाव हो जाने से इस एकान्त आग्रह का भी निराकरण किया जा चुका है कि गृहस्थ मित्र हो रहा मुनि ही बती होता है गृहस्थ अती नहीं होता है। अथवा दोनों के ब्रतीपन का विधान हो जाने से गृहस्थ हो ब्रती होता है, मुनिजन ब्रती नहीं इस कदाग्रह का प्रत्याख्यान कर दिया जाता है॥ इस अपरंपार छोछा के धारी जगत् में ऐसे भी सम्प्रदाय हैं जो कि साधुओं को नहीं मानकर गृहस्थ अवस्था से ही निःश्रेयस प्राप्ति हो जाने को अमीष्ट करते हैं। और गृहस्थ को अल्प भी ब्रती नहीं मानकर केवल साधुओं को ही वर्ती मानने वाली आम्नायों की भी कमी नहीं है। जैन सिद्धान्त अनुसार अगारी और अनगार दोनों भी वर्ती समझे जाते हैं।

#### नन्वेवंमनगारस्य पश्चिकादेः व्रतित्वं स्यादित्याशंकामपास्यकाह-

अनगार पनि का इस प्रकार गृहरहितपना छक्षण करने पर यहाँ आशंका उपजवी है कि तय तो अगार रहित हो रहे पथिक (वटोही या रास्तागीर) कृपक, नाविक, प्रवासी, अनाथ, निर्वासित, (निकाछ दिया गया) आदि जीवों के भी वती हो जाने का प्रसंग आ जावेगा। इस प्रकार हुई आशंका का निराकरण कर रहे प्रन्थकार उत्तर वार्तिक को कह रहे हैं।

## सोऽप्यगार्यनगारश्च भावागारस्य भावतः । अभावाच्चेति पांथादेर्नीनगारत्वसंभवः ॥१॥

वह शल्य रिहत हो रहा वर्तों का धारी वर्ती भी गृहस्थ और अनगार इन दो भेदों से दो प्रकार है यह सूत्रकार द्वारा कह दिया है। अगार पद से यहां भाव घर यानी परिणामों में घर का अनुराग रखना छिया गया है। उस भावघर के सद्भाव से अगारी और भावघर के अभाव से अनगार वर्ती हुआ समझना चाहिये। इस कारण पथिक आदि को अनगारपने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि पथिक आदि के तत्काछीन गृहवास नहीं होते हुये भी अभ्यन्तर परिणामों में गृहवास का तीव्र अभिष्वंग हो रहा है। तथा घर में वैठकर आहार कर रहे या किंचित् काछ उपदेश दे रहे मुनि महाराज के घर का सम्बन्ध होते हुये भी घर की भाव गृद्धि नहीं होने से उसी प्रकार गृहस्थपना नहीं है जैसे कि वस्त्रधारीपन का उपसर्ग सह रहे वेछोपसृष्ट मुनि के तन्तुमात्र भी परिम्रह नहीं माना जाता है।

#### कः प्रनरगारीत्याहः

यहाँ कोई प्रश्न चठाता है कि क्रम अनुसार वर्तों की दृढता के चपासक होने से आदि में कहें गये अगारी का छक्षण फिर क्या है १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्रकों कह रहे हैं॥

## **प्रागुव्रतो**जारी ॥२०॥

जिस के पॉचों वर अल्प हैं वह जीव अगारी यानी आवक कहा जाता है। अर्थात् हिंसा आदिक पॉचों पापों में से किसी एक या दो पापों की निषृत्ति हो जाने से ही अणुव्रती नहीं समझा जाय, किन्तु पॉचों ही वर्तों की विकळता हो जाने से अणुव्रती बनने की विवक्षा है। अणु शब्द का अन्वय विरति के साथ है।

अणुश्चदः सूक्ष्मवचनः सर्वसावद्यनिष्ट्रच्यसंभवात् । स हि द्वीन्द्रियादिव्यपरोपणे निष्टचः, स्नेहद्वेषमोहावेशादसत्यामिधानवर्जनप्रवणः, अन्यपीद्याकरात् पार्थिवभयाद्युत्पादितिनिमित्तादप्यद-त्तात् प्रतिनिष्ट्चः, उपात्तानुपात्तान्यांगनासंगाद्विरतिः; परिच्छिन्नधनधान्यक्षेत्राद्यविधगृ ही प्रत्ये-तव्यः ॥ सामर्थ्यात् महावतोऽनगार इत्याह—

सूत्र में पड़ा हुआ अणुज्ञव्य सूक्ष्म अर्थ को कह रहा है। जिस जीव के पॉचों वर अणु यानी सूक्ष्म हैं वह अणुव्रत यानी अणुव्रती है। अणूनि व्रतानि यस्य स अणुव्रतः (बहुवीहि समास) सम्पूर्ण पाप सहित क्रियाओं से निवृत्ति होने का असम्भव हो जाने इस गृहस्थ के त्रत छोटे कहे जाते हैं। वह अणुत्रती श्रावक नियम से द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आदि प्राणियों की संकल्प पूर्वक हिंसा करने में निवृत्त हो रहा है। इतना ही इसके अहिंसाणुवत है। अपने कार्य के लिये वह पृथिवी, जल, तेज, वायुकायिक जीवा की और अनन्तकायवर्जित वनस्पति जीवों की विराधना कर देता है तथा वह स्नेह, द्वेप और मोह का आवेश हो जाने से असत्य बोलने के परित्याग में प्रवीण रहता है। ह, अनेक स्थलों पर सूक्ष्मझूँठ बोल देता है, यह गृहस्थ का सत्याणुवत है। अन्य को पीड़ा करने वाले अदत्तादान से और राजभय, पंचभय से उप-जाये गये निमित्त स्वरूप अद्त्त से भी जो प्रतिनिवृत्त हो रहा है वह तीसरा अचीर्याणुवत है। अर्थात् जो धन अपना भी है किन्तु वह महान् संक्षेश से प्राप्त हो सकता है ऐसे परायी पीड़ा को करने वाले धन को जो प्रहण नहीं करता है। तथा जो धन राजा के डर या पख्रों के भय अनुसार निञ्चय करके छोड़ दिया गया है उस धन को भी ब्रह्ण करने में जिसका आदर नहीं है वह श्रावक अचीर्याणुवती है। अन्य सूक्ष्म चोरियो का इसके परित्याग नहीं हैं। घर में डाल कर स्वीकार कर ली गयी अथवा नहीं भी स्वीकार की गई ऐसी गृहीत और अगृहीत परस्त्रियों के प्रसंग से विरति करना चौथा ब्रह्मचर्याणुवत है। यह मात्र स्वकीय स्त्री में रित को करता है। यों यावत् स्त्रियों का परित्याग नहीं होने से ब्रह्मचर्य व्रत उसका अणु समझा गया । गाय, भैंस, अन्न, खेत, मकान, चॉडी, सोना आदि का अपनी इन्छा सं परिमाण फर उस अवधि का नहीं अतिक्रमण कर रहा गृहस्थ परिश्रहपरिमाण व्रती समझ छेना चाहिये। परिमित खेत आदि का प्रहण कर रहा गृहस्थ यावत् परिप्रहों का त्यागी नहीं है। अतः इसके पाँचवां अपरिप्रहवत अण् यानी छोटा समझा जाता है। यहाँ पाँचो स्थानों पर पुँल्लिंग पद उपलक्षण है। कर्म भूमि की तीनों लिहवाले कतिपय मनुष्य स्त्रियां या नपुंसक अथवा तिर्यद्ध भी अणुव्रतों को धारण कर सकते है। यो अणु यानी सूरम वर्ती का धारी अगारी कहलाता है। सूत्र में कहे विना ही केवल "अणुव्रतोऽगारी" इस सूत्र की सामर्थ्य से परिशेष न्याय अनुसार यह वात सिद्ध हो जाती है कि जिस पुर्क्षिग पुरुष के वे पाँचों वत महान ए यानी परिपूर्ण रूप से हैं वह अनगार नाम का दूसरा त्रती है इस वात को प्रन्थकार स्वयं अग्रिम धार्तिक द्वारा स्पष्ट रूप से कहे देते हैं।

## तत्र चाणुव्रतोऽगारी सामध्यीत्स्यान्महाव्रतः । अनगार इति ज्ञेयमत्र सूत्रांतराद्विना ॥१॥

वहाँ अगारी और अनगार दो व्रतियों का निरूपण करने के अवसर पर सूत्र द्वारा एक सूक्ष्म प्रत्याले को अगारी कह देने की सामर्थ्य से यहाँ अन्य सूत्र के विना ही "महान् व्रतों का धारी पुरूप अनगार हैं" यो दूसरा वर्ती समझ होना चाहिये। अतिसंक्षेप से अमेय प्रमेय का कथन कर रहे सूत्र हार गढ़ाराज सामर्थ्य सिद्ध तत्त्व की प्रतिपत्ति कराने के लिये पुनः अन्य सूत्रों को नहीं रचते फिरने हैं। गरभीर बक्ताओं को ल्याल्याकारों के लिये भी बहुत सा मामर्थ्य सिद्ध प्रमेय न्पष्टोक्ति नहीं किये छोड़ना पट्ता है। उद्यान गृहस्थ परोसने यांग्य सभी भोजनों को नहीं हड़प जाता है।

#### दिग्विरत्यादिसंपन्नः स्यादगारीत्याहः,—

गहाँ प्रश्न उठता है कि अणुष्रती और महायती में क्या इतना ही अन्तर है कि एक के पर दांते हुवे सीट पाँच वन हैं और दूसरे के गृहपरित्याग के साथ पाँचों नहान पत हैं। अथवा क्या अन्य-भी पोई यिहोष है इस प्रकार प्रश्न उत्तरने पर दिग्विरति, देशविरित आदि मात शीलों से भी सम्दित्युक अगारी होगा। इस घात को सूत्रकार महाराज स्पष्टरीत्या कर रहे हैं।

# दिग्देशानर्थदंडविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोग-परिमारगातिथिसंविभागव्रतसंपन्नश्च ॥२१॥

१ दिग्विरति नाम के व्रत से सम्पन्न, २ देशविरति नामक व्रत से युक्त, ३ अनर्थदण्ड विरित नामक व्रत से सिहत ४, सामायिक व्रत से आलीढ, ५ प्रोषघोपवास से परिपूर्ण, ६ उपमोगपरिमोग परि-माणवृत से उपचित, ७ और अतिथिसंविभागवृत से आढ्य भी अगारी होना चाहिये। सूत्रोक्त समुच्चा-यक च शब्द करके आगे कही जाने वाली सल्लेखना से भी गुक्तगृही होना चाहिये। अर्थात् चार दिशाये चार विदिशाएँ, कर्घ, अधः यो दश दिशाओं में प्रसिद्ध हो रहे हिमालय, विन्ध्यपर्वत महानदी आदि की मर्यादा करडससे वाहर मरण पर्यन्त जाने, मगाने अदि का नियम प्रहण करना दिग्वरित व्रत कहा जाता है। नियत क्षेत्र से बाहर स्थित हो रहे त्रस और स्थावर सभा जीवीं की विराधना का अभाव हो जाने से गृहस्य भी महाव्रती के समान आचरण करता है। उस दिग्विरित के ही भीतर गाँव, नदी, खेत, घर आदि प्रदेशों की सीमा तक ही गमन, प्रेषण, ज्यापार, आदि का परिमित काल तक नियम करना देशवि-रित त्रत है। इन वर्तों से परिणामों में सन्तोष होता है और छोम का निराकरण होता है। उपकार न होते हुये पाँच प्रकारके अनर्थदण्डों का परित्याग करना अनर्थ दण्डविरति वृत है। सम्पूर्ण जीवों मे साम्य-माव रखते हुये शुममावनाओं को बढाकर आर्त्त, रौद्र, ध्यान का परित्याग करना अथवा बिहर्मावों का परित्याग कर रागद्वेप नहीं करते द्वये पुरुपार्थ पूर्वक आत्मीय भावों मे ध्यान युक्त बने रहना सामायिक वत है। सामायिक करते समय अणु और स्थूछ हिंसा आदिक कदाचारों की निष्टत्ति हो जाने से गृहस्थ भी उपचार से महावर्ती हो जाता हैं। प्रत्याख्यानावरण का उदय है अतः दिगम्बर दीक्षा प्रहण, केशलेंच, सातमें गुणस्थान का ध्यान नहीं होने से मुख्य महाव्रत नहीं कहे जा सकते है। प्रत्येक महीने की दो क्षष्टमी, दो चौद्श, को साम्यभावों की दृढता के लिये अन पान खाद्य लेश स्वरूप चार प्रकार के आहार का परित्याग करना प्रोपधोपवास है। सम्पूर्ण पापिकयार्थे आरम्भ, शरीर संस्कार पूजन प्रकरणातिरिक्तस्नान, गन्धमाल्य, भूपण, आदि का त्याग करता हुआ पवित्र प्रदेश, या मुनिवास, चैत्यालय के निकट स्थल, स्वकीय प्रोपधोपवास गृह, प्रशृति में ठहर रहा धर्मकथा को सुनकर आत्म चिन्तन कर रहा एकाम मन हो कर उपवास करने वाला श्रावक शोपधोपवास वती है। भोजन, पान, माला, आदिक उपमोग, और वस्त्र, गृह, वाहन, ढेरा आदिक परिभोगों मे परिमाण करना भोग परिमोग परिमाण है। जैन सिद्धान्त में त्रस घात, वहुवध, प्रमाद विषय, अनिष्ट, अनुपसेन्य इन विषयों के भेद से पाँच प्रकार भोग परिसंख्यान माना गया है। जिस का कि मोग्य अमोग्य में विचार करना पड़ता है। त्रस घात और वहुस्थावरघात वो जीव हिंसा की अपेक्षा अभोग्य है। शेप तीन शुद्ध होते हुये भी प्रमाद का कारण, प्रकृति को अनिष्ट और छोक मे अनुपसेन्य होने से परित्यजनीय हैं। अतिथि के लिये मिक्षा, उपकरण, औपघ, आश्रय, के भेट से निर्दोप द्रव्यों का प्रदान करना अविथि संविमाग है। अपने लिये वनाये गये शुद्ध भोजन का देना अथवा धर्म के उपकरण पिच्छिका पुस्तक कमण्डलु, आर्थिका के छिये वस्त्र आदि रत्न-त्रय वर्द्धक पटार्थी का देना परम धर्म की श्रद्धा कर के औपघ और आवास का प्रदान करना अतिथि संविभाग वत है। इन सात शीलों से सम्पन्न भी गृही होना चाहिये। यहाँ सम्पन्न शब्द साभिप्राय है जैसे कोई वहा श्रीमान् (धनाट्य) निज सम्पत्ति से अपने को भाग्यशाली मानता रहता है, मेरे कभी छक्ष्म का वियोग नहीं होवे ऐसी सम्पन्न वने रहने की अनुक्षण भावना भावता रहता है। उसी प्रकार गृहस्य इन वर्तोंसे अपने को महान् सम्पत्तिशाली वने रहने का अनुभव करता रहे।

#### सप्तमोऽध्याय

आकाशप्रदेशश्रेणी दिक्, न पुनर्द्रच्यान्तरं तस्य निरस्तत्वात् । आदित्यादिगतिविभक्त-स्तद्भेदः पूर्वादिदेशधा । ग्रामादीनामवधृतपरिमाणप्रदेशो देशः । उपकारात्यये पापादानिमित्त-मनर्थदण्डः विरतिशब्दः प्रत्येकमभिसंवष्यते । विरत्यग्रहणमधिकारादिति चेन्न । उपसर्जनानिभ-संवंधत्वात् ।

अखण्ड आकाश में परमाणु के नाप से न्यारे न्यारे विभक्त गढ लिये गये प्रदेशों की पंक्ति को विज्ञा कहते हैं। किन्तु फिर वैशेपिकों के मत समान कोई दिशा निराष्टा द्रव्य नहीं है। उस दिशा के द्रव्यान्तरपने का निराकरण किया जा चुका है। अर्थात् वैशेषिकों ने संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग, विभाग इन पांच गुणों वाले दिशा द्रव्य को स्वतन्त्रतया नी द्रव्यों मे गिनाया है। किन्तु सुदर्शन मेरु की जड़ से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्घ्व, अधः की ओर कल्पित कर छी गयी सूधी आकाश प्रदेश श्रेणी के अतिरिक्त कोई दिशा द्रव्य नहीं ठहरता है। सहारनपुर से श्री सम्मेद शिखरजी तक की पूर्व दिशा ही कलकत्ता वालो के लिये पश्चिम दिशा वन जाती है। जम्बू द्वीप के सभी स्थानों से सुदर्शन मेरु पवंत उत्तर में पड़ता है। इस ढंग से दिशाओं में आपेक्षिक परिवर्तन होता देखा जा रहा है। ऐसी आकाश द्रव्य में किल्पत कर छी गयी दिशाये या चिदिशाये कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं। सूर्य का उद्य होना, सूर्य का अस्त हो जाना इस से नाप ली गयी सूर्य चन्द्र आदि की गति करके उस दिशा के भेद विभाग को प्राप्त हो रहे हैं। पूर्वा आदि यानी पूर्वदिशा, दक्षिणदिशा, पश्चिमदिशा, उत्तरितशा, अर्घ्वदिशा, अघोदिशा, ईञानदिशा, आग्नेयदिशा, नैऋत्यदिशा, वायव्यदिशा यों दश प्रकार की वह दिशा है। ध्रुव तारे से भी उक्त दिशा का परिज्ञान कर पुनः चारों दिशाओं की परिच्छित्ति कर ली जाती है।। नियत परिमाण वाले प्राम, नगर, घर, नदी, आदिकों का प्रदेश तो देश कहा जाता है। कुछ भी उपकार नहीं करते हुये मात्र पापों को प्रहण करने का निमित्त हो रहा पदार्थ अनर्थदण्ड है। दिशय्च, देशाय्च, अनर्थदण्डाश्च यो द्वन्द्वसमास कर पुनः दिग्देशानर्थदण्डेभ्यो विरतिः। यह पछ्च भी तत्पुमप समास कर लिया जाय, तीनों पदों मे हुये द्वंद्व के अन्त में पड़े हुये विरति शब्द का प्रत्येक पद के साथ पिछली ओर सम्वन्ध कर लिया जाता है। यों पहिले के तीन वर्तों के नाम दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदण्डविरति हो जाते हैं। यहाँ कोई शंका करवा है कि उक्त सूत्र में विरति पद का ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि "हिंसानृतस्तेयात्रहापरिग्र-हैभ्यो विरतिर्वतम्" इस सूत्र का अधिकार चला आ रहा होने से विरति शब्द को अनुवृत्ति हो जाती है यो विरित का ग्रह्ण करना व्यर्थ पड़ता है। प्रन्थकार कहते हैं कि यों तो न कहना क्योंकि उपसर्जन हो रहे दिग्देश, और अनर्थपदो के साथ उस विरति शब्द का सम्बन्ध नहीं हो सकता है अर्थात् "दिग्देशा" आदि सूत्र में सम्पन्नः पर्यन्त एक समसित पद है। पूरे पद के साथ तो विरित शब्द की अनुवृत्ति की जा सकती थी किन्तु गीण हो रहे केवल एक देश के साथ अधिकृत पर को त्रीच ही मे नहीं जोड़ा जा सकता है। तिस कारण सूत्रकार को पुनः विरति शब्द का कण्ठोक्त ग्रहण करना पढ़ता है।

एकत्वेन गमनं समयः, एकोऽहमात्मेति प्रतिपचिद्रेर्च्यार्थादेशात् कायवाङ्मनःकर्म पर्यागर्थानपंणात्, सर्वसावद्ययोगनिवृत्त्येकनिश्चयनं वा व्रतमेदापंणात्, समय एव सामयिकं समयः
भयाजनमस्येति वा। उपेन्य स्वस्मिन् वसंतीद्रियाणीत्युपवासः। स्वविषयं प्रत्यच्यापृतत्वात्
श्रोपधे पर्वण्युपवासः श्रोपधोपवासः।

तीन गुणवर्तो का विचरण कर दिया है अब आचार्य महाराज शिक्षाव्रतों ने से पहिले सामा-

यिक का निरूपण करते हैं एकपने करके गमन होना समय है। सम् उपसर्ग पूर्वक "अय् गतौ" धातु से समय शब्द बनाया गया है। यहाँ सम् उपसर्ग एकीमाव अर्थ में प्रवर्तता है। जैसे कि चून में घी मिल गया दूध मे बूरा एकम एक होकर संगत हो गया है। इन स्थलों पर पर सम् का अर्थ एकम एक मिल जाना है "अय्" घतुका अर्थ गमन यानी प्राप्ति हो जाना है। "समता सर्वभूतेषु, संयमे शुभभावना,—आर्व रीद्र परित्यागस्तद्धि सामायिकं त्रतम्' स्वातिरिक्त परद्रव्य को भिन्न समझते हुये औपाधिक विभाव परिण-तियों से हटा कर आत्मा की स्वयं में एकपने से प्राप्ति करलेना समय है। द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा से और शरीर वचन मनोंकी क्रियायें स्वरूप पर्यायों को जतानेवाली पर्यायार्थिक नयकी अविवक्षा से मैं अकेला ही आत्मा हूँ इस प्रकार एकपने से जानते रहना समय है। अथवा अहिंसा आदि वृतों के भेद की अर्पणा करने से आत्मा का सम्पूर्ण सावद्य योगों से निवृत्ति स्वरूप एक निश्चय करना समय है। समय ही सामायिक है यह स्वार्थ में ठण प्रत्यय कर छिया है। अथवा प्रयो-जन अर्थ में भी ठण प्रत्यय कर लिया जाय पूर्वीक समय होना वत का प्रयोजन है वह सामायिक है यों सामायिक शब्द साधु वन जाता है "अय्" से घन प्रत्यय कर समीचीन आय को समाय बना-लिया जाय पुनः ठण् प्रत्यय कर भी सामायिक शब्द बन जाता है। शब्द, गंध, आदि के प्रहण में निरु-त्सक होकर जहाँ पाँचों इन्द्रियों स्व में ही निवास करने लग जाती हैं इस कारण यह उपवास है। खाद्य लेहा, पेय इन चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाना इसका अर्थ है। क्यों कि इन्द्रियां अपने अपने स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, विषयों के प्रति व्यापार नहीं कर रही हैं। प्रोपध यानी अष्टमी, चतुर्दशी इन दो पर्वों में उपवास करना प्रोषधोपवास है। जघन्य आठ प्रहर के उपवासों में भी दो रात्रि और बीच का पूर्ण दिन यों वारह प्रहर तक चार प्रकार के आहार का त्याग करना पड़ता है, चतुर्दशी या अप्रमी के प्रातः काल से नवमी या पन्द्रस के प्रातः काल तक उपवास की प्रतिह्या लेता है अतः वह उपवास आठ प्रहर का समझा जाता है यह उपवासी सम्भवतः सार्वे या तेरस की रात को क्रळ ग्रहार म्स कर छेवे इस कारण चौदस को प्रातः उपवास माइता है।

उपेत्य मुज्यत इत्युपमोगः अश्चनादिः, परित्यज्य इति परिमोगः पुनः पुनर्भुज्यत इत्यर्थः स वस्त्रादिः । परिमाणशब्दः प्रत्येकमुभाभ्यां संबंधनीयः । संयममविराधयन्त्रतिथिः । न विद्यतेस्य तिथिरिति वा तस्मै संविमागः प्रतिश्रयादीनां यथायोगमितिथिसंविभागः ।

उपेत्य यानी अपने अधीन कर जो एक वार में ही मोग लिया जाता है इस कारण मोजन, पान पुष्पमाला, चन्द्रनलेप आदिक उपभोग पदार्थ हैं। और एक वार मोग के छोड़ कर पुनः उसी को मोगा जाता है इस कारण भूपण आदि परिभोग हैं। पुनः पुनः पदार्थ भोगा जा रहा है यह इस परिभोग का अर्थ है। वे परिभोग वस्त्र, भूपण, पलंग, घोड़ा, गाड़ी, मोटरकार, घर, तम्बू आदिक हैं। एक घनात्य राजा एक वार जिस वस्त्र को पहन लेता था उसको दुवारा नहीं पहनता था ऐसी दशा में वस्त्र उसके उपभोग में गिना जायगा परिभोग में नहीं। परिमाण शब्द का दोनों के साथ प्रत्येक प्रत्येक में सम्बन्ध कर लेना चाहिये। उपभोग का परिमाण और परिमोग का परिमाण ये होनों एक व्रत हैं। "अत सातत्यगमने" धातु से अतिथिशब्द जनाया गया है। व्रतधारण, समितिपालन, कपायनिग्रह, दण्डत्याग, इन्द्रियजय, स्वरूप संयम की नहीं विराधना करता हुआ जो सर्वदा प्रवर्तता है इस कारण वह अतिथि है, अथवा तिथि शब्द के साथ नव्य समास कर अतिथि शब्द वनाया जाय। जिस के कोई अप्रमी, चौदस, द्विनीया, पद्धमी, एकादशी आदि तिथियों का विचार नहीं है अतः वह अतिथि है। उस अतिथि के लिये वसति-

का, शास्त्र, कमण्डलु आदिकों का जो यथायोग्य समीचीन विभाग यानी दान करना है वह अतिथि-संविभागत्रत है।

व्रतशब्दः प्रत्येकमिसंबध्यते, सम्पन्नशब्दश्च तेन दिग्विरतिव्रतसम्पन्न इत्यादि योज्यम् । व्रतग्रहणमनथंकमिति चेत्, उक्तमत्र चोपसर्जनानिससंबन्धादिति । तत इदग्रुच्यते—

इस सूत्र में द्वन्द्वसमास के अन्त में पड़े हुये व्रत शब्द का प्रत्येक के साथ सात पदों के पीछे सम्बन्ध कर छिया जाता है तथा सम्पन्न शब्द का भी प्रत्येक के साथ योग छग रहा है, तिस कारण दिग्विरतिव्रतसम्पन्न, देशविरतिव्रतसम्पन्न इत्यादि योजना कर छेना योग्य है। आदि पद कर छिये गये अनर्थदण्डविरतिव्रतसम्पन्न, सामायिकव्रतसम्पन्न, प्रोपधोपवासव्रतसम्पन्न, उपभोगपिसोगपिसाणव्रतसम्पन्न, अतिथिसंविभागव्रतसम्पन्न ऐसा उक्त सात व्रतोवाछा भी गृहस्थ होना चाहिये। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि इस सूत्र में व्रत शब्द का प्रहण करना व्यर्थ है। क्योंकि उपिस सूत्रों से व्रत की अनुवृत्ति हो ही जायगी यों आक्षेप प्रवर्तने पर तो व्रन्थकार बोछते है कि इस विषय में हम उत्तर कह चुके हैं कि उपसर्जन यानी गौण हो चुके पद का पुनः काट छोट कर सम्बन्ध नहीं हो सकता है। "हिंसानृतस्त्येयाव्रद्वापरिष्रहेभ्यो विरतिव्रतम्" इस सूत्र का व्रत शब्द वहुत दूर पढ़ चुका है। तथा व्रतस्पन्नः इस अर्थ को कहने के छिये वह छस्त्यमूत स्वतन्त्र व्रत शब्द उपयोगी भी नहीं पड़ता है। "निश्शल्यो व्रती" इस सूत्र में यद्यपि व्रत शब्द है तथापि प्रधानमृत व्रती में वह गौण हो चुका है अतः व्रत शब्द यहां कण्ठोक्त किया गया है। अब तक सूत्रोक्त पदों का विवरण किया जा चुका है। तिस कारण इसको वार्तिकों द्वारा यों कहा जा रहा है कि—

दिग्देशानर्थदण्डेभ्यो विरितर्या विशुद्धिकृत्। सामायिकं त्रिधा शुद्धं त्रिकालं यदुदाहृतं ॥१॥ यः प्रोषधोपवासश्च यथाविधि निवेदितः। परिमाणं च यत्स्वस्योपभोगपरिभोगयोः॥२॥ आहारभेषजावासपुस्तवस्त्रादिगोचरः। संविभागो व्रतं यत्स्याद्योग्यायातिथये स्वयं॥३॥ तत्संपन्नश्च निश्चेयोऽगारीति द्वादशोदिताः। दीक्षाभेदा गृहस्थस्य ते सम्यक्त्वपुरःसराः॥४॥

दिशाओं, देशों, और अनर्थदण्हों से जो विरित है वह आत्मा की विशुद्धि को करने वाली है। और आत्मविशुद्धि को करने वाला तीनों कालों में शुद्ध किया गया तीन प्रकार जो सामायिक कहा गया है वह पौथा वह है। एवं शास्त्रोक्त विधिका अतिक्रमण नहीं कर जो प्रोषध में उपवास होता है वह प्रोषधोपवास समझा दिया गया है। तथा अपने उपभोग और पिरमोग पदार्थों का जो पिरमाण करना है वह उपमोगपिरमोगपिरमाण नाम का छठा शील है। सम्यग्दृष्टि, अणुत्रती, महीत्रती आदि योग्यतावाले अतिथि के लिये जो स्वयं अपने हाथों से आहार, औषधि, निवास स्थान, पुस्तक, वस्त्र, कमण्डलु आदि यथायोग्य विषयों में हो रहा समीचीन विमाग करना है वह अतिथिसंविमाग त्रत है। उन अहिंसािट पाँच व्रतों से और इन सात त्रतों (शीलों) से भी सम्यन्न हो रहे अगारी का निश्चय कर लेना चाहिये। इस प्रकार

गृहस्थ की दीक्षा के भेद बारहं कहे गये हैं। इन बारह व्रतों को गृहस्थ के उत्तर गुण भी कहते हैं। वे सब बारहों व्रत सम्यत्क्व को पूर्ववर्ती मान कर होने चाहिये। अर्थात् सम्यत्क्व पूर्वक होंगे तभी वे व्रत। या गृहस्थ दीक्षा के भेद कहे जा सकते हैं। मिध्यादृष्टि के कदाचित् पाये जा रहे भी अहिंसा आदिक परिणाम कथमि व्रत नहीं कहे जाते हैं।

कुतः कारणाहिग्विरतिः परिमिताच्च समाश्रीयते यतो विशुद्धिकारिणी स्यादिति चेत्, दुष्परिहारश्रुद्रजन्तुप्रायत्वाद्विनिवृत्तिस्तत्परिमाणं च योजनादिभिर्ज्ञातवद्भिः। ततो आगमनेऽपि प्राणिवधाद्यभ्यनुज्ञातमिति चेन्न, निवृत्त्यर्थत्वात्तद्वचनस्य कथिन्तप्राणिवधस्य परिहारेण गमन-सम्मवात्। तृष्णाप्राकाम्यनिरोधनतन्त्रत्वाच्च तद्विरतेर्महालामेऽपि परिमितदिशो वहिरगमनात्। ततो वहिर्महात्रतसिद्धिरिति वचनात्।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि-किस कारण से परिमित स्थान से दिग्विरति वर्त का मले प्रकार आश्रय लिया जा रहा है <sup>१</sup> जिस से कि वह दिग्विरति अणुव्रती के लिये आत्मविशुद्धि को करने वाली हो सके। यो प्रश्न करने पर तो प्रन्थकार एत्तर कहते हैं कि जिन का वही कठिनता से रक्षार्थ परिहार हो सकता है ऐसे छोटे-छोटे जन्तुओं करके ये दिशायें प्रायः मरपूर हो रही हैं इस कारण अहिंसा व्रतकी पुष्टि के लिये उन दिशाओं की विशेषतया निवृत्ति करनी चाहिये। अर्थात् छोटे छोटे जन्तु सर्वत्र भरे हुये हैं अतः अवधिमृत दिशाओं के वाहर गमनागमन नहीं करने से उन जन्तुओं की रक्षा हो जाती है। तथा लोक प्रसिद्धि अनुसार जाने जा चुके अथवा प्रसिद्ध हो रहे योजन, समुद्र, नदी, वन आदि चिन्हीं करके उन दिशाओं का परिमाण कर छैना चाहिये। विग्विरति करके सीमाके वाहर सम्पूर्ण पापों की निवृत्ति हो जाने से गृही मुनि के समान भासता है। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि उस दिशा का परि-माण फरने से भले ही वर्ती सीमा के बाहर गमन नहीं करता है तो भी उन परिमित दिशाओं के भीतर स्थित हो रहे प्राणियों के वध आदि को उस वती ने अवश्य स्वीकार कर छिया है अन्यथा दिशाओं का परिमाण करना व्यर्थ पढ़ता है। प्रन्थकार कहते है कि यह तो न कहना, क्योंकि व्रती पुरुष के प्रति उस दिग्विरति का कथन करना निवृत्ति के छिये हैं। सीमा के भीतर भी यथा योग्य प्राणियों के वध का परिहार करते हुये उस व्रती का गमनागमन करना सम्भवता है। दिग्विरति की सीमा के घाइर जीव वध की निवृत्ति के छिये जो उदात हो रहा है और सीमा के भीतर भी पूर्णक्ष से निवृत्ति फरने के लिये अशक्य है वह बहुत प्रयोजन के होते हुये भी परिमित अवधि से बाहर क्यमपि गमन नहीं करूँगा ऐसा प्रणिधान कर रहा है अतः कोई दोष नहीं आता है। जो महाबत धारण करने के छिये भावना कर रहा गही आज दिग्विरंतिव्रत को पाल रहा है तो कुल दिनों पश्चात् वह सर्वेत्र अहिंसा महाव्रत पालने के छिये समर्थ हो जायगा। क्रम क्रम से चढ़ने वाले अभ्यासी के छिये उतावलापन करना उचित नहीं। एक बात यह भी है कि उस दिग्नत का पालन यथेच्छ बढी हुई उद्या के रोके जाने की अधीनता से हुआ है। मणि, रत्न, आदिका महान् लाम होने पर भी परिमित दिशा के वाहर उस व्रती का गमन नहीं होता है। तिस कारण अहिंसाणुअत के धारी इस व्रती के परिमित अवधि के बाहर नवभंगों करके हिंसा आदि सर्व पापों की निष्टित्त हो जाने से महाव्रव की सिद्धि हो जाती है ऐसा आचार शास्त्रों में फथन किया गया है। अर्थात् दिग्विरत अणुष्रती भी महाष्रती के समान समझा जाता है "अववेर्षहिं-रणुपापप्रतिविरतेर्षिग्वतानि घारयताम् पद्भमहाव्रतपरिणतिमणुव्रतानि प्रपद्यन्ते, प्रत्याख्यानतसुत्वान्मन्दर्न तराहचरणमोहपरिणामाः सत्त्वेन दुरवधारा महाअवाय प्रकल्पन्ते" (रत्नकरण्ड श्रावकाचार) "दिग्न-

वोद्रिक वृत्तघ्न कषायोद्यमान्द्यतः महाव्रतायतेऽछक्ष्यमोहे गेहिन्यणुव्रतम्" (सागारधर्मामृत) अन्य प्रन्थों का भी यही अभिप्राय है।।

तथैव देशविरतिर्विशुद्धिकृत् । अनर्थदण्डः पश्चधा अपन्यानपापोपदेशप्रमादचरितिहसाप्र-दानाशुमश्रुतिमेदात् । ततोऽपि विरतिविंशुद्धिकारिणी । नरपतिजयपराजयादिसंचितनलक्षणादप-<u>ष्यानात्</u> क्केशतिर्यंग्वणिज्यादिवचनलक्षणात्पापोपदेशात् निःप्रयोजनवृक्षादिछेदनभूमिक्कद्वनादिल-क्षणात्प्रमादाचरितात् विषशस्त्रादिप्रदानलक्षणाच्च हिंसाप्रदानात् हिंसादिकथाश्रवणशिक्षणव्यापृति-

लक्षणाच्चाशुमश्रुतेविरतेविशुद्धपरिणामोत्पत्तेः॥

जिस प्रकार दिग्वरित विशुद्धिकारिणी है उस ही प्रकार देशविरित भी विशुद्धि को करनेवाळी है। मृत्युपर्यन्त की गई दिग्वरित के भीतर ही घर, पर्वत, प्राम आदि देशों की अवधि कर प्रतिदिन, पक्ष, महीना, चार महीना, वर्ष आदि कुछ काल तक मर्यादा करता है वह देशव्रती है। इस के भी मर्यादा के वाहर सर्वसावद्य की निवृत्ति हो जाने से महाव्रतीपना उपचरित है। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसाप्रदान, अशुभश्रुति, के भेद से अनर्थदण्ड पांच प्रकार का है। उन अनर्थदण्डों से भी विरित करना आत्मविशुद्धि को करने वाला है। तहाँ राजाओं का जय, पराजय, अंगच्छेदन, धनहरण आदि का बार बार चिन्तन करना स्वरूप आर्त, रौद्र अपध्यान से विरित हो जाने पर आत्मा के विशुद्धपरिणाम उपजते है। एवं क्रोशवणिज्या, तिर्यग्वणिज्या हिंसा, आरम्भ आदि का कथन करना स्वरूप पापोपदेश से विरति हो जाने के कारण विशुद्ध परिणामों की उत्पत्ति होती है। प्रयोजन के विना ही वृक्ष आदि का छेदन करना, मूमि खोदना, आग बुझाना, पानी सींचना, वायु का आरम्भ करना, व्यर्थ यहां वहां डोलना, आदि स्वरूप प्रमादाचरित से विरक्ति हो जाने पर आत्मा में विशुद्ध परिणामों की उत्पत्ति होती है। तथा हिंसा के उपकरण हो रहे विप, शस्त्र, अग्नि, लह, चाबुक, लेज आदि का प्रदान करना स्वरूप हिंसा प्रदान से गृहस्थ की विरित हो जाने पर आत्मा में विशुद्ध परिणितयां उपजती है एवं चित्त में कलुषता को करने वाली हिंसा आदि की कथाओं को सुनना या उनको सीखने, सिखाने का न्यापार करना आदि स्वरूप अशुभ श्रुति नामक अनर्थदण्ड से विरति हो जाने से भी विशुद्ध परिणामों की उत्पत्ति होती है।।

मध्येऽनर्थदण्डग्रहणं पूर्वोत्तरातिरेकानर्थक्यज्ञापनार्थं तेनानर्थदण्डात्पूर्वयोदिंग्देशविरत्योरु-त्तरयोश्रोपमोगपरिमाणयोरनर्थकं चंक्रमाणादिकं विषयोपसेवनं च न कर्तव्यमिति प्रकाशितं भवति ततो विशुद्धिविशेगोत्पत्तेः । सामायिकं कथं त्रिधा विशुद्धिदमिति चेत् , प्रतिपाद्यते । सामा-यिके नियतदेशकाले महावतत्वं पूर्ववत् ततो विशुद्धिरणुस्यूलकृताहिंसादिनिवृत्तेः। संयमप्रसंगः सयतासंयतस्यापीति चेन्न, तस्य तद्घातिकमीदियात् । महावतत्वामाव इति चेन्न, उपचाराद्रा-

जकुले सर्वगतचैत्रवत् ।

पूर्ववर्ती दिग्वत और देशवत तथा उत्तरवर्ती उपभोगपरिमाण और परिमोग परिमाण के मध्य में अनर्थद्ण्ड का प्रहण करना तो पूर्ववर्ती और उत्तवर्तीव्रतों के अतिरेक का अनर्थक्पना समझाने के लिये हैं तिस करके अनर्थदण्डविरतिके पूर्व में कहे गये नियत परिमाण वाले दिग्वरित और देश विरति तथा अनर्थदण्डवत से पीछे उत्तरवर्ती हो रहे नियत कर लिये गये उपमोगपरिमाण और परिमोगपरिमाण वर्तों में भी न्यर्थ का भ्रमण चंक्रमण आदि करना और निरर्थक विपयों का सेवन करना आदि कर्म नहीं : फरने चाहिये यह मध्य में अनर्थद्ण्डव्रत के डाळने से प्रकाशित हो जाता है। उस अनर्थदण्डविरति से आत्मा में विशुद्धि विशेष की उत्पत्ति होती है। यहां सामायिक व्रत में कोई प्रश्न उठाता है कि उक्त वार्तिकों मे सामायिक को किस प्रकार तीन प्रकार शुद्ध या तीन भेद से विशुद्धि को देने वाला कहा गया है <sup>१</sup> बताओ । यों कहने पर आचार्य महाराज समझाये देते हैं कि इतने देश और इतने काल में साम्यमाव करना इस प्रकार नियत कर लिये गये सामायिक में स्थित हो रहे व्रती पुरुष के पूर्व के समान महाव्रत सहितपना समझ छेना चाहिये अर्थात् दिग्वत देशवत में जैसे सीमा के बाहर महाव्रतपना है उसी प्रकार नियतदेश नियतकाल तक सामायिक में उधुक हो रहे व्रती के उतने समय तक महाव्रतीपना है, उस सामा-यिक नामक मोक्षोपयोगी पुरुषार्थ से आत्मा में विशुद्धियां, निर्मछताये, उपजती हैं क्योंकि सामायिक-व्रती के अणुरूप से किये गये और स्थूल रूप से किये गये हिंसा, झूठ आदि सम्पूर्ण पापों की निवृत्ति हो रही है। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि तब तो त्रस वधत्याग की अपेक्षा संयत और स्थावर वध के नहीं त्याग की अपेक्षा असंयत हो रहे सयतासयत गृहस्थ के भी महाव्रत हो जाने के कारण संयम धार छेने का प्रसंग आ जावेगा। आगम में छठे गुणस्थान से ऊपर संयम माना गया है, पांचवे गुणस्थान में सयम नहीं। प्रंथकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि सर्वसावद्य निवृत्ति स्वरूप सामायिक में स्थित हो रहे उस व्रती के उस संयम का घात करने वाले प्रत्याख्यानावरण कर्मे का उदय हो रहा है। इस कारण संयमभाव नहीं कहा जा सकता है। अन्तरंग में प्रत्याख्यानावरण कर्म का अनुदय होने पर और बहिरंग में दिगम्बरदीक्षा, केशलोंच आदि विधि के साथ जब आत्मास्वरूप चिन्तन किया जायगा तभी सयम बन सकता है अतः गृहस्थ के एक देश सयम माना गया है। इस पर कोई पुनः कटाक्ष करता है कि अन्तरंग में यदि प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय हो रहा है तब तो निष्टित्त रूप परिणाम नहीं हो सकते है अतः सामायिक मे आगूर्ण हो रहे श्रावक के महाव्रवीपना नहीं बन सकता है, जो कि आपने अभी कहा था। आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि अणुव्रती के उपचार से महाव्रतीपना कहा गया है जैसे कि राजा के कुछ यानी परिवार में चैत्र यानी विद्यार्थी का सभी स्थानों पर चछे जाना कह दिया जाता है। अर्थात् महाराज के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रख रहा कोई विनीत विद्यार्थी अनेक स्थानों पर पहुच जाता है या लघुवयस्क उपनय ब्रह्मचारी भिक्षा के लिये अन्तःपुर में भी चला जाता है जहा कि साधारण पुरुष नहीं जा पाते हैं किन्तु स्नानगृह, शयनगृह, अन्तरंग भाण्डागार आदि गुप्तस्थानों पर नहीं जा पाता है। फिर भी बिहरंग छोक उस ब्रह्मचारी को "राजकुछ में सर्वत्र इस की गति है" ऐसा न्यवहार कर देते हैं। उसी प्रकार यहां भी अणुष्रवी श्रायक को उपचार से महाव्रत धारकपना न्यवद्भत है।

कः पुनः प्रोपधोपवासो यथाविधीत्युच्यते—स्नानगन्धमान्यादिविरिह्तोऽवकाशे शुचा-धुपवसेत् इत्युपवासविधिर्विशुद्धिकृत्, स्वशरीरसंस्कारकरणत्यागाद्धर्मश्रवणादिसमाहितान्तःकरणत्वात् तिसम् वसति निरारम्मत्वाच्च ।

यहाँ कोई फिरपूँछता है कि पाँचवा शीछ प्रोषघोपवास मछा क्या है १ यों जिज्ञासा प्रवर्तने पर वार्तिक में कहे गये और निकिष्ठ अनुसार प्राप्त हो चुके प्रोषघोपवास को शास्त्रोक्त विधि अनुसार यों वस्ताना जाता है, प्रोपघोपवास की विधि इस प्रकार है कि जितेन्द्रिय पुरुष रागवर्द्धक स्नान करना, गन्ध-माछा पहिरना, मूषण-वस्त्र घारण करना आदि करके विरिहत हो कर पवित्र अवकाश स्थल में छप- वास मोहे, अथवा साधुओं के निवासस्थल या चैत्यालय एवं अपने घर मे न्यारे बने हुये प्रोपघोपवास गृह में धर्म कथा को सुनता सुनाता हुआ या ध्यान करता सन्ता आरम्भ परिग्रह रहित हो रहा आवक एपवास करे। इस प्रकार उपवास की विधि है, जो कि परम विशुद्धि को करने वाली है क्यों कि अपने

शरीर सम्बन्धी संस्कारों के करने का त्याग हो रहा है और धर्म श्रवण, आत्मध्यान, स्वाध्याय, आदि में मन एकाम हो कर लग रहा है। अतः "डपेत्य वसति तस्मिन्" इन्द्रियों की स्वतन्त्र वृत्ति का संकोच कर शृद्ध आत्मीय स्वरूप में यह जीव निवास करता है। एक बात यह भी है कि आरम्भ परिग्रहों से आञ्चलता या संक्लेश बढते हैं। उपवास में आरम्भरहित हो जाने से भी आत्म विशुद्धि वढती है।

भोगपरिमोगसंख्यानं पञ्चिवधं, त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्टानुपसेच्यविषयमेदात् । तत्र मधुमांसं त्रसघातजं तद्विषयं सर्वदा विरमणं विशुद्धिदं, मद्यं प्रमादिनिमित्तं तद्विषयं च विरमणं संविधेयमन्यथा तदुपसेवनकृतः प्रमादात्सकलव्यतिलोपप्रसंगः । केतक्यर्जनपुष्पादिमान्यं जन्तु-प्रायं शृंगवेरमूलकाद्रहिरद्वानिम्बकुसुमादिकस्रुपदंशकमनन्तकायच्यपदेशं च बहुवधं तद्विषयं विरमणं नित्यं श्रेयः । श्रावकत्यविशुद्धिहेतुत्वात् । यानवाहनादियद्यस्यानिष्टं तद्विपयं परिभोगिविरमणं यावज्जीवं विधेयं । चित्रवस्त्राद्यनुपसेच्यंमस्पमिशिष्टसेच्यत्वात् तदिष्टमपि परित्याज्यं श्रवदेव । तत्तोऽन्यत्र यथाशक्ति स्वविमवानुह्रपं नियतदेशकालतया भोक्तव्यं ।

जैन सिद्धान्त में त्रसों के घात और प्रमादवर्द्धक विपय तथा बहुस्थावरवध एवं अनिष्ट तथैव अनुपसेन्य विषय इन पांच विषयों के भेद से मोगोपभगों की परिसंख्या करना पांच प्रकार है। बाईस अमध्य केवल इन्हीं का विस्तार कहा जा सकता है। साधारण जीवों का बाईस में नाम भी नहीं है तथा अनिष्ट अनुपसेव्य और मादक पदार्थों के त्याग का भी यथेष्ट वर्णन नहीं है अतः प्राचीन आम्नाय अनु-सार अमस्य पाँच ही मानने चाहिये। पाँच उदुंबर, तीन मकार, ओळा, विदल, रात्रिभोजन, बहुबीजा, वैगन, कंद मूळ, अज्ञातफळ, अचार, विप, मांटी, बरफ, तुच्छफळ, चळितरस, मक्खन, इन में कुछ पुन-रुक हैं और फितने ही असस्य इनमें गिनाये नहीं गये है। मांसत्यागवत, मधुत्यागवत और मद्यत्याग-मत के अतीचारों में से या यहाँ वहाँ के अप्रासंगिक कुछ अमध्यों का नाम छे देने से बाईस की संख्या भर छी गयी है जो कि अल्याप्ति और अतिप्रसंग दोषों से खाछी नहीं है। किन्ही का अनुकरण किया गया दीखता है, आस्तां। इन पाँच अभक्ष्यों में प्रथम मधु और मांस तो त्रस जीवों के घात से उपजते हैं अतः उन मधु मांस में सर्वदा विरति करना आत्मविशुद्धि को देने वाला है। मद्य यानी शरात्र तो प्रमाद का निमित्त है अतः उस मध के विषय में हो रहा परित्याग भी भछे प्रकार करना चाहिये अन्यथा यानी मचको त्यागे बिना उस मद्य के उपसेवन से किये गये प्रमाद ते अहिंसा, सत्य आदि सम्पूर्ण ब्रतों के विळोप होने का प्रसंग आ जायगा। गुड़, जी, धाय के फूछ, अंगूर, धत्रा, आदि को सड़ा गळाकर बनाया गया मद्य तो असंख्य त्रस जीवों के घात का हेत् भी है। किन्तु प्राप्तक निर्जीव वना छिया मद्य मी मादक होने से अमध्य है। जैसे कि सूखी भांग, धतूरा, अहिफेन आदि अमध्य हैं। केतकी (केवड़ा), अर्जुन के फूल आदि की मालाये प्रायः बहुत से त्रस जन्तुओं के अवलम्ब है। वहु स्थावर वध भी होता हैं। अतः केवड़ा आदि के उपभोग का विरमण करना श्रेष्ठ है। तथा सचित्त हो रहे शृंगवेर यानी सोंठ, मूलक यानी मूली, गाजर आदि मूल पदार्थ, अदरक, हल्टी, निम्बपुष्प आदिक और उपदंशक कन्द ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियाँ अनन्तकाय नाम को धारती हैं। इनके खाने या वर्तने से बहुत से (अन-न्तानन्त। स्थावर जीवों का वध होता है। अतः गृहस्य को उनमे आखड़ी कर सर्वदा विरक्ति करना श्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि श्रावकपने की विशुद्धि का हेतु वह बहुवध का त्याग है। गाड़ी, मोटर, रेलगाडी आदिक यान पदार्थ और घोड़ा, हाथी, ऊँट आदि वाहन पटार्थ एवं गृह, नदीजल, मिरच आदि जो जो पदार्थ जिसको अनिष्ट पढ़ते है या प्रकृति को अनुकूछ नहीं हैं उन उन विषयों के परिभाग का जीवन पर्यन्त

परित्याग करना चाहिये मले ही इन अनिष्ट पदार्थों में प्रस घात या वहुस्थावरघात नहीं है तथापि प्रकृति को अनुकूछ नहीं पड़ने से आत्माके संक्छेशागां की वृद्धिका कारण होने से अनिष्ट पदार्थों का यावज्ञीव त्याग कर देना चाहिये। भोजन में भी जो वहीं, दूध, मका, केला, आदिक यदि शरीर प्रकृति को अनिष्ट पहते हैं तो वे उस व्यक्ति के लिये अभक्ष्य हैं। जिन वस्त्रों पर नाना पशु पक्षियों के कढाव हो रहे हैं अथवा चमक, दमक, जिनकी खटकने योग्य है, पंचरंगे पट्टी, सीवाराम, आदि शब्दों से अद्भित आदि विकृत हो रहे चित्रवस्त्र, विभिन्न प्रकार के निन्दनीय भूपण, शृगार, विकृत वेश, छार, उगाछ, मृत्र, आदि त्यागने योग्य है। क्योंकि उक्त निन्दनीय परिभोग शिष्ट पुरुपों द्वारा सेवनीय नहीं हैं। गुण्हे, शृंगारी, नट, बहुरूपिया आदि अशिष्ट पुरुप ही ऐसे खटकने योग्य परिभोगो को सेवते हैं अतः वे चित्र-वस्त्र आदि मले ही जीव वध पूर्वक नहीं होते हुये इष्ट भी होंय तो भी आत्म विशृद्धि में क्षति पहुंचाने वाले होने से सर्वदा ही सब ओर से त्यागने योग्य है। यदि यावज्ञीव त्यागने की शक्ति नहीं है तो उसके सिवाय शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर अपने विभव या परिस्थिति के अनुकूछ हो कर नियत देश की मर्यादा और नियत काल की मर्यादा करके भोगना चाहिये, त्यागने की ओर लक्ष्ये रखना चाहिये। स्त्रियों के वस्त्र, आभूषण, तो पुरुपों के लिये अनुपसेन्य पड़ जाते है और पुरुपों के वस्त्र, गायन, परिधावन, प्रकाण्ड अर्थोपार्जन आदि कार्य स्त्रियों के लिये अनुपसेन्य हो जाते है। इन कृतियों से आत्मा मे उपहास, रागद्वेष परिणितयां, निर्वलताये, स्वकर्तव्यक्षति, आदि सक्लेश हो जाते हैं। अतः इन का परित्याग करना आवश्यक बताया है। "स्वविभवानुरूपं" पट से यह भी ध्वनित हो जाता है कि आपक या संक्रेश को वढाने वाले सट्टा, लाइट्री, वायटा आदि वाणिज्यो को त्याग करते हुये आत्मविशुद्धिको करने वाला भोगोपभोग संख्यान करना चाहिये। भगवान् श्री समन्तभद्राचार्य ने श्रावकाचार में भोगोपभोग संख्यान को पाँच प्रकार गिनाया है। "त्रसहतिपरिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये, मद्यं च वर्जनीयं जिन-चरणौ शरणमुपयातैः ॥ १ ॥ अल्पफलबहुविघातान्मूलकमार्द्राणि शृंगवेराणि । नवनीतनिम्बक्कसुमं कैतक-मित्येवमवहेयम् ॥ २ ॥ यद्निष्टं तद्वत्रतयेषच्चानुपसेव्यमेतद्पि जद्मात्, अभिसन्धिकृताविरतियोग्याहि-पयाद्वतं मवति ॥३॥ राजवार्त्तिक मे भी ऐसा ही निरूपण है ॥

अतिथिसंविमागश्रतिविधो मिक्षोपकरणौषधप्रतिश्रयमेदात् । तत्र मिक्षा निरवद्याहारः रत्नत्रयोपबृंहणम्चपकरणं पुस्तकादि, तथौषध रोगनिष्टस्यर्थमनवद्यद्रव्यं, प्रतिश्रयो वसितः । स्नी-प्रवादिकृतसम्बन्धरिहता योग्या विद्वेया । एवंविधोदितव्रतसंपन्नोऽणुव्रतो गृहस्थशुद्धात्मा प्रति-पत्तव्यः । चश्चब्दः स्त्रेऽनुक्तसम्बयार्थः प्रागुक्तसमुचयार्थात् । तेन गृहस्थस्य पञ्चाणुव्रतानि सप्त शीलानि गुणव्रतशिक्षाव्रतमांजीति द्वादशदीक्षामेदाः सम्यक्त्वपूर्वकाः सक्लेखनान्ताश्च महाव्रत-तच्छीलवत ।

सातवां शील अविधिसंविभाग व्रव तो भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रविश्रय इन भेगों से चार प्रकार का है। उन चार भेगों मे पिहली भिक्षा तो संयम में तत्पर हो रहे अविधि के लिये शुद्ध चिच से निर्दोप आहार देना है। रत्नव्रय धर्म की वृद्धि के कारण हो रहे पुस्तक, कमण्डलु आदि उपकरण देने चाहिये। आर्यिका के लिये शाटिका वस्त्र देना उचित है। तथा रोग की निष्टित के लिये निर्दोप द्रव्य वाला औपध देना चाहिये। प्रविश्रय का अर्थ यहा वसविका है। मुनि, आर्यिका या साधुजनों के योग्य निवास स्थान का धर्म की श्रद्धा से दान दिया जाय। की, पशु, पक्षी, चोर, आदि जीवों द्वारा किये गये सम्बन्ध से रहित हो रही योग्य वसविका समझ लेनी चाहिये। इस प्रकार कहे गये सात वर्तों से सम्यन्न

हो रहा और पांच अहिंसा आदि अणुव्रतों से भूषित हो रहा गृहस्थ शुद्धात्मा है ऐसी प्रतिपत्ति कर छेनी चाहिये। इस सूत्र में च शब्द पढ़ा हुआ है जो कि अनुक्त का समुच्चय करने के छिये हैं। आठ मूछ गुणों का धारण और सप्त व्यसनों के त्याग का भी प्रहण कर छिया जाता है। एवं पूर्व में कहे जा चुके पांच अणुव्रतों का समुच्चय करना इसका प्रयोजन है। भविष्य में कही जाने वाछी सल्छेखना का भी आकर्षण कर छिया जाता है। तिस कारण सिद्ध हो जाता है कि गृहस्थ के अहिंसादि पांच अणुव्रत हैं और गुणव्रत, शिक्षाव्रत, इन नामों को धार रहे सात शीछ है। इस प्रकार सम्यक्त्व पूर्वक और सल्छेखनान्त थे मध्यवर्ती बारह दीक्षा के भेद गृहस्थ के है। जैसे कि मुनियों के महाव्रत और उनके परिरक्षक शीछ पाये जाते है। भावार्थ—जैसे मुनियों के सम्यक्त्व पूर्वक अट्टाईस मूछ गुण और चौरासी छाख उत्तर गुण तथा अन्त में सल्छेखना यों व्रतों की व्यवस्था है। उसी प्रकार सम्यक्त्व पूर्वक वारहवृत और अन्त में सल्छेखनामरण ये पूरा श्रावक धर्म है। माननीय पण्डित आशाधरजी ने कहा है कि "सम्य-क्त्वमम्छम्मछान्यणुगुणशिक्षाव्रतानि मरणान्ते, सल्छेखना च विधिना पूर्णः सागारधर्मीऽयम्॥"

### कदा सल्लेखना कर्तव्येत्याह—

च शब्द करके समुचय करने योग्य सल्छेखना भछा कव करनी चाहिये ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्निम सूत्र को कहते है।

## मारगान्तिकों सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥

तद्भवमरना स्वरूप अन्त है प्रयोजन जिसका ऐसी सल्लेखना की प्रीति को रखने वाला और समय था जाने पर उसका सेवन करने वाला वर्ती होता है। अर्थात् मरण के उपान्त्य में हो रही समी-चीन रीत्या अन्न, ईहा, शरीरों की लेखना यानी पतला करना रूपी सल्लेखना में प्रीति करने वाला और सेवन करने वाला वृती होना चाहिये॥

त्रतीत्यिमसंबन्धः सामान्यात् । स्वायुरिंद्रियवलसंक्षयो मरणं, अन्तग्रहणं तद्भवमरण-प्रतिपत्त्यर्थं ततः प्रतिसमयं स्वायुरादिसंक्षयोपलक्षणिनत्यमरणन्युदासः। भवांतरप्राप्त्यज्ञह-द्श्चपूर्वभवनिष्टत्तिरूपस्यैव तद्भवमरणस्य प्रतिपत्तेः मरणमेवान्तो मरणान्तः, मरणान्तः प्रयो-जनमस्या इति मारणान्तिकी ।

सामान्यरूप से प्रकरण में चले आ रहे "व्रती" अवद का यहां विषेय दल की ओर सम्बन्ध कर लेना चाहिये। अजर, अमर नित्य, हो रहे आत्मद्रव्य का तो मरण होता नहीं है किन्तु अपने आत्मीय परिणामों से प्रहण किये गये आयुःप्राण, इन्द्रियप्राण, इनासोछ्यास, और वल प्राणों का कारण वश से संक्ष्य यानी वियोग हो जाना मरण है। इस सूत्र में अन्तश्च का प्रहण करना तो उस कालान्तरस्थायी पर्याय स्वरूप तद्भव के मरण की प्रतिपत्ति को कराने के लिये हैं। तिस कारण आद्य जीवन, मध्यजीवनों में भी प्रत्येकप्रत्येक समय तें हो रहे स्वकीय आयुः, इन्द्रिय आदि का संक्ष्य करके उपलक्षित हो रहे नित्यमरण का निराकरण हो जाता है। अन्य भव की प्राप्ति हो जाना और अनेक मवा तक व्याप रहे भीव्य स्वभावों को नहीं छोड़ कर वर्तना तथा प्रहीत पूर्व भव सम्बन्धी स्वभावों को निवृत्ति हो जाना स्वरूप हो रहे ही तद्भवमरण की प्रतिपत्ति हो रही है। अर्थात् नित्यमरण और तद्भवमरण यो मरण दो प्रकार का है। सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय अनुसार सम्पूर्ण पूर्व पर्यायों का उत्तर क्षण में विष्वंन होना जान लिया जाता है। यो वाल अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था पर्यंत असंक्णते नित्य मरण हो रहे हैं किन्तु

यहां तद्भवमरण का ग्रहण है अन्यथा यानी नित्यमरण की विषक्षा करने पर अन्त शब्द का ग्रहण करना व्यर्थ ही पढ़ता क्यों कि नित्यमरण कोई अन्तस्वरूप नहीं है। आदि में, मध्य में सदा ही होते रहते हैं। यहां स्थूल ऋजुसूत्रनय अथवा व्यवहार नय अनुसार असंख्यात समयों की एक स्थूल पर्याय का पूरी मुन्यमान आयुः के अन्त में क्षय हो जाना स्वरूप तद्भवमरण लिया गया है। प्रत्येक सत् में उत्पाद, व्यय, घ्रीव्य, तीनों धर्म घटित हो जाने चाहिये। पूर्वभव में असंख्यात समयों की स्थितिवाली बांधी गयी आयु का वर्तमान भव मे उद्य आ जाने के समय से प्रारम्भ कर उद्य या उदीरणाकरणों करके हुये मुज्यमान आयुः के सम्पूर्ण निपेकों की पूर्णता हो जाना तद्भवमरण है। यहां आयु का अन्त हो जाने पर भवान्तर की प्राप्ति स्वरूप उत्पाद है और पूर्व भव की निवृत्ति हो जाना व्यय है, और अनेक भवों तक व्याप रहे ज्ञान, संसरण, कर्न्टत, भोकृत्व आदि परिणतियों का स्थिर रहना घ्रीव्य है। यों जैन सिद्धान्त में मरण की परिभाषा युक्ति आगम अनुसार कर दी गयी है। वह तद्भव मरण स्वरूप ही जो अन्त है वह मरणान्त है। जिस सल्लेखना का प्रयोजन मरणान्त है इस कारण सल्लेखना मारणान्तिकी कही जाती है। यो समासवृत्ति और तद्भित वृत्ति अनुसार सूत्रोक्त "मारणान्तिकी" शब्द को व्युत्पन्न कर दिया गया है।

सम्यक्कायकपायलेखनावाद्यस्य कायस्याम्यंतराणां च कषायाणां यथाविधि मरण-विमक्त्याराधनोदितक्रमेण तन्क्ररणमिति यावत् । तां मारणान्तिकीं सन्लेखनां जोषिता प्रीत्या सेवितेत्यर्थः ॥ किं कर्तुमित्याह—

समीचीन रीति से काय और कषायों की छेखना यानी पतला करना सल्लेखना है। बिहरंग हो रही काय और अभ्यन्तर में वर्त रही क्रोघादि कषायों का यथाविधि मरणविभक्ति आराधना प्रकरणों में कहें गये क्रम करके तक्षण (पतला) करना यह सल्लेखना का फलितार्थ है। अर्थात् जो जीव शास्त्रोक्त विधि अनुसार समीचीन रीति से काय और कपायों की भी छेखना करता है वह सात, आठ, भवों में मुक्ति को प्राप्त कर छेता है। समाधिमरण के प्रज्ञापक कतिपय प्रन्थ हैं। गुरुपरिपाटी से चला आया श्रेष्ठ प्रक्रम विशेष हितकर है। "घादेण अघादेण व, पिंदरं चागेण चत्तमिदि" कदलीघात सिहत अथवा कदली घात के विना समाधिरूप परिणामों में शरीर का छोड़ देना त्यक्त कहा जाता है। भक्तप्रतिक्रा, इंगिनी, और प्रायोग्य विधि से त्यक्त के तीनभेद हैं। सल्छेखना मे शरीर आहार, और संकल्प विकल्पों के त्याग करते हुये ध्यानशुद्धि से आत्मा का शोधन किया जाता है। समाधिमरण के लिये दिगम्बर दीक्षा ले ली जाय तो वहुत ही अच्छा है। श्रावक भो समाधिमरण कर सकता है। समाधिमरण करते समय कदछीघात मरण भी हो जाय तो भी आत्मघात दोप नहीं लगता है क्योंकि कपायों के आवेश से विप, वेदना, आदि करके अपने प्राणों की हिंसा करने वाल अत्मघाती है। किन्तु यहाँ अत्यन्तदुर्लभ धर्म की रक्षा के लिये अवश्यनाशी शरीर की रक्षा का लक्ष्य न भी रखा जाय इस में कोई प्रमाद दोप नहीं है। हां संयम या तप के साधने के लिये शरीर को वनाये रखना आवश्यक है किन्तु उपसर्ग, दुर्भिक्ष आदि की प्रतीकार रहित अवस्था मिल जाने पर काय को हेय समझकर धर्म ही संरक्षणीय हो जाता है। देह आदि की विकृति, उप-सर्ग, निमित्तशास्त्र, ज्योतिप, शक्कन, स्वप्न आदि करके शीघ्र क्षय हो जाने वाली आयु का निश्चय कर आराधनाओं मे अपने विचार को मग्न करना चाहिये। उस समय इन शुमविचारों की भावना करे कि जन्म, मृत्यु, बुढापा, रोग, ये त्यव शरीर के हैं आत्मा नित्य, अजरामर, रत्नत्रयस्थरूप उत्तमक्षमावि वश-धर्म रूप है सल्लेखना करने वाला शरीर को इस प्रकार अलग छोड़ देवा है जैसे कि कपड़े को उतार कर

अलग धर दिया जाता है, सॉप कॉचली को उतार कर पृथक हो जाता है। सुना जाता है कि जयपुर में अमरचन्द्र जी दीवान ने जयपुर के जैन मन्दिरों की रक्षा और जयपुर को तोपों से उड़ाये जाने की आज्ञानुसार होने वाली लाखों जीवों की हिंसा का निवारण करनेके लिये स्वयं अपना मरण विचार लिया था तद्नुसार प्राणदण्डप्राप्ति के प्रथम ही समाधिको भावते भावते अपने शरीर को त्यक्त कर दिया था। धन्य हैं ऐसे सज्जन जो कि जीवदया या प्रभावना का लक्ष्य रख अपने ऊपर आये हुये तीव्र उपसर्ग की अवस्था में समाधिमरण कर जाते हैं। इसीलिये वो समाधिमरण होने की प्रतिदिन मावना माई जावी है कि हे भगवन् ! हमारा समाधिमरण होय। "दुःखक्खडकम्मक्खडसमाहिमरणं च बोहिलामो य। सम होर जगद्गान्धव, तव जिणवर चरणशरणेण" आज कल के वैज्ञानिक युगमें रेलगाड़ी, मोटरकार, बिज-लियाँ, जहाज, खानों के धड़ाके, पुछ वनाना आदि में सैकड़ों मनुष्य प्रतिदिन मरते हैं। मकान गिर जाना, ष्ठंग, अग्निदाह, विष्चिका आदि रोग, नदी प्रवाह, सॉप, बिच्छू, न्याघ्र आदि के काटने से यों प्रतिदिन सेंकड़ों मनुष्य मर जाते है। ऐसे मरणों में आर्त रौद्र ध्यान ही सम्भवते हैं। छाखों, करोड़ों में से संभवतः एक आध को ही धर्मध्यान होता होगा। अतः "दुःखक्खच कम्मक्खच समाहिमरण जिन गुण सम्पत्ति होच मज्झं" ऐसी प्रतिदिन भावना भाई जाती है। चिरकाल से धर्म की आराधना की होय और मरण अव-सर पर परिणाम बिगड़ जॉय तो यह बड़ा भारी टोटा है। योद्धा को युद्ध में स्वलित नहीं होना चाहिये। देखो जिसने पूर्व काल में आराधनाओं का अभ्यास किया है वह मरणकाल मे अवश्य धर्मात्मा वना रहेगा। हां अत्यन्त तीव्र पाप कर्म का उदय आ जाने पर उसका भी समाधिमरण विगढ़ जाता है। किन्तु धर्मात्मा के प्रथम ही कर्म वन्धन ढीले पड़ जाते है। समाधिमरण के समय हुये विशुद्धपरिणाम या संक्रोश परिणाम मविष्य में अनेक वर्षी तक वेसी ही शुम, अशुम, वासनाओं को वनाते रहते है अतः मिथ्यात्व का त्याग कर अन्न, पान के त्यागक्रम से संयम पूर्वक शरीर का त्याग करने के लिये उद्युक्त वने रहना पाहिये, न जाने कब मरण का प्रकरण प्राप्त हो जाय, आजकल वहुमाग होने वाली अकाल मृत्युओं का किसे पता है १ अच्छा हो समाधिमरणार्थी किसी तीर्थस्थान या अतिशयक्षेत्र पर जाकर अपना समाधि-मरण करे जहां कि समाधिमरण कराने वाले निर्यापकों का सत्संग होय। प्रथम ही देना (कर्ज) लेना, क्रदुम्बीजन, आश्रित संस्थाओं आदि की व्यवस्था कर चुकने पर निरुशल्य हो जाय, अनन्तर समाधि-मरण के साधक उपायों में छंगे। समाधिमरण कराने वाले पुरुष भी अतीव सज्जन और देश, काल, न्यक्ति, परिणाम, शरीर, आदि की परीक्षा में निपुण होंच। समाधिमरणार्थी को आहार या पुदुगलों में अनुराग न हो जाय इस लिये मिष्ट उपदेशों से दृष्टान्तपूर्वक उसको समझा दिया जाय कि हे भाई! ऐसा कोई भी पुद्-गल नहीं है जो कि तुमने भोगकर न छोड़ दिया होय यदि किसी गुद्गल में आसक्त हो कर मर जाओंगे वों निदानवश क्षुद्रकीट हो कर परजन्म में उसको खाओंगे। हाँ यदि त्यागी वने रहोगे तो स्वर्ग के सुख भोग कर निर्वाण को प्राप्त करोगे। इत्यादिक रूप से समाधिमरण की प्रथम अवस्थाओं, मध्यम अव-स्थाओं और अन्त्य अवस्थाओं का जैनग्रन्थों मे वर्णन पाया जाता है। श्रीरत्नकरण्डश्रावकाचार, सागार धर्मामृत आदि में अच्छा स्पष्टीकरण है। समाधितंत्र में भी वहुत अच्छा सिंहचार है-अभिप्राय यह है कि शास्त्रोक्तरीति से काय और कपायों का समीचीनतया छेखन करना सल्छेखना है। उस मरणान्तस्वरूप भयोजन को रखने वाली सल्लेखना को "जोपिता" यानी प्रीति करके सेवन करने वाला व्रती है। यह इस सूत्र का अर्थ है। अब कोई पूँछता है कि क्या कर ने के लिये सूत्रकार ने उक्त सूत्र कहा है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तनेपर प्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम वार्त्तिकों द्वारा इसका समाधान कहते हैं॥

### सम्यक्कायकषायाणां त्वचा सल्लेखनात्र तां।

## जोषिता सेविता प्रीत्या स व्रती मारणांतिकीं ॥१॥ मृत्युकारणसंपातकालमास्थित्य सद्वतं। रक्षितुं शक्यभावेन नान्यथेत्यप्रमत्तगं॥२॥

सल्छेखना शब्द मे सत् शब्द का अर्थ समीचीन है और छेखना का अर्थ तथा यानी तनूकरण (पतळा करना) है। यहाँ प्रकरण में समीचीन रूप से काय और कोधादिकपागों को क्षीण करना ("त्वक्ष तनूकरणे" धातु से त्वक्षा शब्द बना छिया जाय) सल्छेखना माना गया है। वह पूर्वोक्त वर्तों का धारी अणुव्रती या महाव्रती जीव उस मरण रूप अन्त नाम के प्रयोजन को धारने वाळी सल्छेखना को जोषिता यानी प्रीति करके सेवन करने वाळा होवे। स्वल्पकाळ में ही मृत्युके कारणों का संपात होने वाळा है ऐसे अवसर का समीचीन निमित्तों द्वारा विश्वास पूर्वक निश्चय कर सविचार प्रतिज्ञा पूर्वक गृहीत किये जा चुके अहिंसा, आदि श्रेष्ठ व्रतों की रक्षा करने के छिये पुरुपार्थ पूर्वक समाधिमरण कर सकने के अमिप्रायों से सल्छेखना को जाती है अन्यथा नहीं। अर्थात् समाधिमरण में जिसको प्रीति नहीं है या व्रतों की रक्षा का छक्ष्य नहीं है उसका समाधिमरण नहीं हो सकता है इस प्रकार सल्छेखना को प्रतिपन्न हो रहे अप्रमत्त जीव के यह सल्छेखना नाम का विरमण प्राप्त हो रहा है, मावार्थ—सल्छेखना करने वाछ के आत्मवध दोप नहीं आता है क्यों कि प्रमाद्योग से अपने प्राणो का वियोग करने वाछा आत्मिहिसक है किन्तु जिस व्रती के रत्नव्रय की रक्षा का उद्देश है उसके रागादि का अभाव हो जाने से प्रमाद्योग नहीं होने के कारण स्वात्मघातीपन नहीं है॥

सेवितेति ग्रहणं स्पष्टार्थमिति चेन, अर्थिवशेषोपपचेः । प्रतिसेवनार्थो हि विशिष्टो जोषि-तेति वचनात्प्रतिपद्यते ।

कोई यहाँ आक्षेप करता है कि सूजकार को सरलपदों का प्रयोग करना चाहिये। क्रिष्टशब्दों द्वारा प्रतिपत्ति करने में बढ़ी कठिनता पढ़ती है। जोषिता के स्थान पर विशेषतया स्पष्ट कथन करने केलिए "सेविता" इस पद का प्रहण करना अच्छा है। वर्ती पुरुष मरणान्त प्रयोजन वाली सल्लेखना का सेवन करे यह अर्थ सेविता कह देने से स्पष्ट झलक जाता है, प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्यों कि सेविता को लोख कर जोषिता कहने में स्प्रकार को विशेष अर्थ की सिद्धि हो रही है चूंकि जोषिता ऐसा कथन करने से प्रीति पूर्वक कथन करना यह विशिष्ट अर्थ समझ लिया जाता है "जुषी प्रीतिसेवनयोः" प्रीति और सेवा करना दोनों ही जुषी धातु के अर्थ हैं। समाधिमरण में प्रीति के नहीं होने पर बलात्कार से सल्लेखना नहीं कराई जाती है रुचि होने पर वर्ता स्वयमेव सल्लेखना को करता है अतः "जोषिता" पर ही यहाँ सुन्दर जचा।

विषोपयोगादिमिरात्मानं व्रत एव तक्कावात् तत्र स्वयमारोपितगुणक्षतेरमावारप्रीत्युत्पचा-विष मरणस्यानिष्टत्वात्, स्वरत्नाविघाते माण्डागारविनाक्षेऽपि तद्धिपतेः प्रीतिविनाक्षानिष्टवत् । उभयानिमसंधानाचाप्रमत्तस्य नात्मवधः । नद्यसौ तदा जीवनं मरणं वामिसंधचे "नामिनन्दामि मरणं नामिकांक्षामि जीवितं । कालमेव प्रतिक्षेऽहं निदेशं सृतको यथा ॥" इति संन्यासिनो माव-नाविशुद्धिः । ततो न सन्लेखनायामात्मवध इति वचन युक्तं ॥

यदि यहाँ कोई कटाक्ष करे कि आहार, पान, औषिघयों के निरोध से काय को क्षीण कर रहे

समाधिमरणार्थी जीव के स्वाभिप्रायपूर्वक आयुःकर्म के निषेकों की निवृत्ति हुई है अतः अपने को मार हालना रूप आत्मवध दोष प्राप्त होता है। इस पर आचार्य महाराज कहते हैं कि विष का उपयोग शस्त्रा-घात, श्वासनिरोध आदि करके अपनी हत्या कर रहे ही द्वेपी, प्रमादी जीव के उस आत्मवध दोप का सद्भाव है किन्तु उस सल्लेखना में तो स्वयं उत्साह पूर्वक घार लिये गये गुणो की क्षति का अभाव है अतः सल्छेखना में प्रीति की उत्पत्ति होने पर भी यों ही मर जाना इष्ट नहीं है। अर्थात-अप्रमादी, रागद्वेपरहित जीव के अपने रत्नत्रय या वर्तों की रक्षा का लक्ष्य है। मर जाना उसको अभीष्ट नहीं है। उपसर्ग, दुर्भिक्ष, असाध्यरोग, शस्त्राघात आदि अवस्थाओं में गुणों की विराधना नहीं करता हुआ शरीर की अपेक्षा नहीं रखता है, मरण की भी अभिलापा नहीं रखता है। जैसे कि अपने अमूल्य रत्नो का विघात नहीं होते सन्ते भछे ही भण्डारे का विनाश हो जाय तो भी उनके प्रभु हो रहे सेठे को प्रीति होते हुये भी भण्डारे का विनाश इप्ट नहीं है। भावार्थ-सोना, चाँदी, रत्न, मोती, आदि अमूल्य या बहुमूल्य पदार्थों से भरपूर हो रहे सेठ या महाराजा को यद्यपि रत्नों और रत्नों के स्थान कोठार का विनाश होना इष्ट नहीं है किन्तु कारण वश उस कोठार के विनाश का कारण उपस्थित हो जाय तो वह धनपति उन विनाशक कारणो का यथाशक्ति परिहार करता है यदि भण्डारे की रक्षा करना असाध्य हो जाय तो अनर्घ्य बहुमूल्य वस्तुओं का नाश नहीं होय वैसा प्रयत्न करता है। इसी प्रकार गृहस्थ भी व्रत, शील, पुण्य संचय, ध्यान, कायोत्सर्ग में प्रवृत्ति कर रहा सन्ता व्रत आदिके अवलम्ब हो रहे शरीर का पात हो जाना कथमपि नहीं चाहता है। हॉ उस शरीर के अनेक कारण वश नाश की प्रस्तुति हो जाने पर अपने गुणों की विराधना नहीं करता हुआ उन नाशक उपायों का परिद्वार करता है। यदि शरीर का पात अनिवार्य हो नाय तो अपने गुणों का नाझ नहीं होने देता है। अतः सल्छेखना करने वाले जीवके आत्मवध दोष नहीं है। एक बात यह भी है कि प्रमाद रहित जीव के जीवित रहने और मर जाने इन दोनों में कोई भमादपूर्वक अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय रखते हुये जब सुख दुःखों में रागद्वेप हो जाता है तव प्रमादी जीव के कर्म बन्ध होता है किन्तु श्री जिनेन्द्र भगवान् करके उपदेशी गयी सल्छेखना को कर रहे जीव के जीवित या मरण का अभिप्राय नहीं है अतः आत्म वध दोष नहीं आता है। वह संन्यासमरण क्र रहा जीव उस समय जीवन अथवा मरण का अभिप्राय नही रखता है वह तो यों विचार रहा हैं कि मैं मरण का प्रशंसापूर्वक स्वागत नहीं कर रहा हूं। और मै जीवित रहने की भी विशेष अभिलापा नहीं रखता हूं मैं तो केवल रत्नत्रय पूर्वक समाधिकाल की ही प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस प्रकार कि आजीविका करने वाला सेवक मात्र प्रमुके निदेश ( हुक्म ) की प्रतीक्षा किया करता है इस प्रकार संन्यास घारने वाले की भावनाओं में विशुद्धि हो रही है तिस कारण सल्लेखना करने में आत्मवध रोष नहीं है यह कथन करना युक्तिपूर्ण है।।

तथा वदतः स्वसमयविरोधात् । सोऽयं ना संचेतितं कर्म बध्यत इति स्वयं प्रतिज्ञाय वधक-चित्तमन्तरेणापि संन्यासे स्ववधदोषमुद्भावयन् स्वसमयं बाधते स्ववचनविरोधाच सदा मौन-व्रतिकोऽहमित्यिमधानवत् । मरणसंचेतनामावे कथं सल्लेखनायां प्रपन्न इति चेन्न, जरारोगेन्द्रिय-हानिभिरावश्यकपरिक्षयसंप्राप्ते तस्य स्वगुणे रक्षणे प्रयत्नस्ततो न सल्लेखनात्मवधः प्रयत्नस्य विशुद्धयङ्गत्यात् तपश्चरणादिवतः ।

एक बात यह भी है कि उस समय सल्छेखना करते तिस प्रकार आत्मवध दोप को कह रहे वादी के यहाँ अपने स्वीकृत सिद्धान्त से विरोध पड़ता है। प्रसिद्ध हो रहा यह वौद्ध प्रतिज्ञा करता है कि संचेतना किये गये विना कोई कर्म बंधता नहीं है ऐसी स्वयं प्रतिज्ञा कर वध करने वाले चित्त के विना भी संन्यास में आत्मवध दोष को उठा रहा सीगत अपने अभीष्ट सिद्धान्त की वाधा कर रहा है। भावार्थ-सणिक वादी यदि सभी भावों को नित्य कह वैठे तो उस के ऊपर स्व समय विरोध दोप लग बैठता है तथा बौद्ध मानते है कि जब सत्त्व तथा सत्त्वसंज्ञा और वधक एवं मारने का चित्त यों इन चार प्रकार की चेतना को पाकर हिंसक जीव के हिंसा लगती है अन्यथा नहीं, किन्तु सल्लेखना करने वाले त्रती के अपनी हिंसा करने का चित्त नहीं हैं ऐसी दशा में आत्मवध का दोप उठाना अपने सिद्धान्त से च्युत होना है। दूसरी वात यह है कि कोई वड़े वल से चिल्लाकर यों पुकारे कि में सर्वटा मीन रहने के व्रत को धारे हुये हूं जैसे इस कथन में अपने वचनों से तिरोध आता है। मीन व्रती कभी पुकार नहीं सकता है उसी प्रकार नैरात्न्य वादी वौद्ध आत्मवत्त्व को ही नहीं मानते हैं तो संन्यासी के ऊपर आत्मा के हिंसक-पन का दोष नहीं उठा सकते हैं अन्यथा स्ववचन विरोध हो जावेगा। यदि यहां वौद्ध यो कहें कि मरण में भ**छे प्रकार चित्तविचार हुये विना वह संन्या**सी किस प्रकार सल्छेखना करने मे प्राप्त हो जायगा <sup>१</sup> या सल्छेखना में प्रयत्न करने लग जायगा ? वताओ। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना, कारण कि बढापा, असाध्यरोग, नेन्न आदि इन्द्रियों की हानि, चर्या किया की हानि, आदि करके आवश्यक रूप मे शरीर के परिख्रय का निःप्रतीकार प्रकरण प्राप्त हो जाने पर उस व्रती का अपने गुणों की रक्षा करने में प्रयत्न है भरण में संचेतना नहीं है तिस कारण सल्छेखना में आत्मवध दोष नहीं लगता है। सल्छे-खना कोई आत्मिहिंसा नहीं है किन्तु पुरुपार्थ पूर्वक उपान्त किये गये व्रतशीलों की रक्षा करना है। प्रयत्न कर रहे संन्यासी के विशुद्धि का अंग होने के कारण सल्छेखना एक बलवत्तर पुरुषार्थ है जैसे कि तपख्र-रण, केशछुंचन, कायक्छेश आदि हैं अतः प्रासुक भोजन, पान, उपवास आदि विधि करके मरणपर्यन्त भुभभावनाओं का विचार कर रहा संन्यासी शास्त्रोक्त विधि करके सल्लेखना का प्रीतिपूर्वक सेवन करता है।

एकयोगकरणं न्याय्यं इति चेन्न क्वचित्कदाचित्कस्यचित्तां प्रत्यामिम्रुख्यप्रतिपादनार्थत्वात् वेश्मापरित्यागिनस्तदुपदेशात् । दिग्विरत्यादिस्त्रोण सहास्य स्त्रस्यैकयोगीकरणेऽपि यथा दिग्विरत्या-दयो वेश्मापरित्यागिनः कार्यास्त्रथा सन्लेखनापि कार्या स्यात् । न चासौ तथा क्रियते क्वचिदेव समा-ध्यतुक्ले क्षेत्रे कदाचिदेव संन्यासयोग्ये काले कस्यचिदेवासाध्यव्याध्यादेः सन्न्यासकारणसिन्नपा-तादप्रमत्तस्य समाध्यथिनः सन्लेखनां प्रत्याभिम्रुख्यज्ञापनाच सागारानागारयोरविशेषविधिप्रति-पादनार्थत्वाच्च सन्लेखनायां पूर्वत्वादस्य तंत्रस्य पृथ्यवचनं न्याय्यं ।। एतदेवाह—

यहाँ कोई आक्षेप करता है कि पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र का एक योग कर देना न्यायोचित है "दिग्देशानर्थवण्डविरितसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिमाणािविथसंविभागव्रतमारणािन्तकी सल्डेखना-संपन्नरच" यों मिलाकर एक सूत्र कर देने में लाघव है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह आक्षेप ठीक नहीं कारण कि किसी एक पवित्र क्षेत्र में किसी नियत समय में किसी नियत व्यक्ति के हो उस सल्डेखना के प्रति अभिमुखपना है। इस का प्रतिपादन करने के लिये प्रथक् योग किया गया है। एक बात यह भी है कि पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र को मिला देने से घर का नहीं परित्याग करने वाले ब्रावक को ही उस सल्लेखना करने का उपदेश समझा जाता। मुनि के सल्लेखना का कर्तव्य नहीं समझा जाता, किन्तु मुनिमहाराज को भी सल्लेखना करना सिद्धान्त में अभीष्ट किया गया है अतः दो सूत्रों को एक में जोड़ देना ठीक नहीं है "दिग्देशानर्थदण्डविरित" इत्यादि सूत्र के साथ इस "मारणान्तिकीं" आदि सूत्र का

अनेकों का एक योग कर देने पर भी जिस प्रकार दिग्विरति आदिक व्रत उस गृह के अपरित्यागी गृहस्थ को करने योग्य माने जाते हैं उसी प्रकार सल्छेखना भी गृहस्थ को ही करने योग्य होती। साथ ही जैसे सर्वत्र, सर्वदा सभी गृहस्थ दिग्विरति आदि व्रतों को पाछते हैं उसी प्रकार सल्छेखना भी सभी स्थानो पर सभी कालों में सभी गृहस्थों के पालने योग्य हो जाती, किन्तु अहिंसा, दिग्विरति, आदि के समान घह सल्लेखना तो तिस प्रकार सर्वत्र सर्वदा सब करके नहीं की जाती है किन्तु समाधि के अनुकूल हो रहे तीर्थस्थान, धर्मशाला, वसतिका आदि किसी एक पावन क्षेत्र में ही और संन्यास के योग्य हो रहे किसी विशेष काल में ही तथा असाध्य न्याधि तीक्ष्ण अस्त्राघात आदि परिस्थितियों से उपद्भुत हो रहे किसी सप्तशीलधारी जीव के सल्लेखना होती है अतः संन्यासमरण के कारणों का सन्निपात हो जाने से सल्छेखना के छिये सदा अप्रमादी हो रहे उस समाधि के अभिछाषुक प्राणी के सल्छेखना के प्रति अभि-मुखपन को ज्ञापन करना भी पृथक योग की सार्थकता है। एक बान यह भी है कि अणुव्रती सागार और महावती अनगार दोनों को विशेषता रहित यह सल्छेखना करने की विधि है। इस को समझाने छे छिये सूत्रकार महाराज ने न्यारा सूत्र किया है। दिग्विरित आदि सूत्र में मात्र श्रावक की विधि है और इस सूत्र में सामान्य रूप से श्रावक और मुनि दोनों के लिये सल्लेखना का विधान किया गया है। यह अभिप्राय न्यारा सूत्र करने से ही झलक सकेंगा। गृहस्थ भी तभी सल्लेखना करता है जब कि दिग्विरति षादि सातों शील उस सल्लेखना में पिहले पल जाते हैं अतः कारण कार्यभाव अनुसार भी इस सूत्र नामक तंत्र का पृथक वचन करना न्याय मार्ग से अनपेत है। इस ही वात को आचार्य महाराज वार्तिक द्वारा कहते हैं।

## पृथकसूत्रस्य सामर्थ्याच्च सागारानगारयोः। सल्लेखनस्य सेवेति प्रतिपत्तव्यमञ्जसा॥१॥

सागार और अनगार दोनों व्रतियों के सल्छेखना का सेवन है। इस सिद्धान्त को इन दो सूत्रों के प्रथक् करने की सामर्थ्य से बिना कहे ही निर्दोष रूप से समझ छेना चाहिये।

तदेवमयं साकन्येनैकदेश्चेन च निवृत्तिपरिणामो हिंसादिम्योऽनेकप्रकारः क्रमाक्रमस्वमाव-विशेषात्मकस्यात्मनोऽनेकान्तवादिनां सिद्धो न पुनर्नित्याद्येकान्तवादिन इति ॥ तेषामेव बहुविधव्र-तम्रुपपत्रं नान्यस्येत्युपसंहृत्प दर्शयन्नाह—

तिस कारण यह सकछ रूप करके हिंसादिक से निवृत्ति होने का अनेक प्रकार मुनियों का परिणाम और हिंसादिकों से एक देश करके निवृत्ति हो जाना स्वरूप श्रावकों का अनेक प्रकार का परिणाम
तो क्रममावी और सहभावी स्वमाव िषशेपों के साथ तदात्मक हो रहे आत्मा के ही हो सकता है अतः
अनेकान्तिसद्धान्त का पक्ष छे रहे अनेकान्त वादी जैनों के यहाँ ही परिणामी आत्माका अनेक प्रकार परिणाम हो जाना सिद्ध है किन्तु फिर आत्मादि पदार्थों को सर्वथा नित्य मानने वाछे या आत्मा को सर्वथा
अनित्य (श्वणिक) मानने वाछे आदि एकान्तवादियों के यहाँ हिंसादिक से निवृत्ति हो जाना आदि
परिणतियाँ नहीं सिद्ध होने पाती हैं। और उन अनेकान्तवादियों के यहाँ ही वहुत प्रकार के अहिंसा,
सामायिक, दान, आदि वत भी वन सकते है। अन्य एकान्तवादी के यहाँ वत करना ही नहीं वन सकता
है। अर्थात् सहक्रमभाव से अनेक विवर्तों रूप करके परिणमन कर रहे आत्मा के पहिले हिंसापरिणित
थी पुनः उसी परिणामी आत्मा के अंतरंग विहरंग कारण वश अहिंसाणुतत या अहिंसामहावत परिणाम

डपज जाते हैं। क्षणस्थायी और कालान्तरस्थायी स्वभावों के साथ तदात्मक हो रहा आत्मा उन हिंसा, अहिंसाणुव्रत, अहिंसामहाव्रत, परिणामों के फलस्वरूप नारकी, देव, मोक्ष, अवस्थाओं को मोगता है। यदि आत्मा को सर्वथा नित्य माना जायगा तो वह सदा एक सा ही रहेगा। हिंसक है तो सवा हिंसा ही करता रहेगा और अहिसक आत्मा सदा अहिंसक ही रहेगा। इसी प्रकार खणिक पक्ष में हिंसक आत्माको नरक नहीं मिला दूसरे ने ही नारकीय दुःखों को भोगा आदि अनेक दोष आते हैं। हॉ अनेकान्त सिद्धान्त में कोई दोष नहीं हैं इसी बात को उपसंहार कर दिखलाते हुये प्रनथकार वसंतितलका छन्द में गूँथे हुये पद्य को कह रहे हैं।

नानानिवृत्तिपरिणामविशेषसिद्धे -रेकस्य नुर्बेहुविधव्रतमर्थभेदात् । युक्तं क्रमाक्रमविवर्तिभिदारमकस्य नान्यस्य जातु नयवाधितविमहस्य ॥१॥

कथि ब्रिह्म होरहो कममावी और अक्रममावी विशेष पर्यायों के साथ तदात्मक हो रहें वित्यानित्यात्मक एक परिणामी आत्मा के तो अनेक प्रकार के निवृत्तिक् परिणाम विशेषों की सिद्धि है अतः उसी आत्मा के सर्वक्ष से या एक देश से हिंसादिकों की विरित्त करना रूप प्रयोजनों के मेद से बहुत प्रकार के वर्तों का धारण युक्ति सिद्ध हो जाता है। किन्तु अन्यवादियों के यहाँ नयों से बाधित हो रहं सर्वथा क्षणिकत्व, नित्यत्व, आदि कल्पित शरीरों को धारने वाले आत्मा के कदाचित् भी वर्तों का पालन नहीं हो सकता है। मावार्थ-सत्त्वं अर्थिकियया न्याप्तं, अर्थिकिया च क्रमयौगपद्याभ्यां न्याप्ता, क्षणिके नित्ये वा क्रमयौगपद्यो न स्तः। कम और युगपत्पने करके अर्थिकियाओं को कर रहा पदार्थ ही जगत् में सत् है सर्वथा नित्य या क्षणिक पदार्थ तो आकाशपुष्पसमान असत् है। पिहले प्रवृत्ति परिणाम को हटाकर पुरुपार्थ पूर्वक निवृत्ति परिणाम करना ये सव अर्थिकियायों अनेकान्तसिद्धान्ती स्याद्वादियों के यहाँ ही सुघटित होती है। इसका विस्तार अष्टसहस्त्री में विशेष आनन्द के साथ समझ लिया जाता है।

#### इति सप्तमाध्यायस्य प्रथममाह्निकम्।

इस प्रकार सातमें अध्याय का प्रकरणों का समुदाय स्वरूप पहिला भाहिक समाप्त हुआ।

चिद्र्पसिद्धपरमात्ममयान्यहिंसा,— दीनि व्रतानि पुरुषार्थमरात्प्रपन्नः। मैत्री-प्रमोद-करुणादिसुमावनाट्यः, स्वर्गापवर्गे सुखमेति गृही यतिश्च॥

अथ सह्र्भनादीनां सल्लेखनान्तानां चतुर्दशानामप्यतीचारप्रकरणे सम्यक्त्यातिचार-प्रतिपादनार्थं तावदाहः—

अव इस के अनन्तर सम्यग्दर्शन को आदि छेकर सल्छेखना पर्यंत चौदहों भी गुणों के अितचारों के निरूपण का प्रकरण प्राप्त होने पर सबसे प्रथम सम्यक्त्व गुण के अतीचारों की प्रतिपत्ति कराने के छिये सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हैं। अर्थात्-सम्यक्त्वममलममलान्यणुगुणशिक्षाव्रतानि मरणान्ते। सल्छे-खना च विधिना पूर्ण: सागारधर्मोऽयम्। सम्यग्दर्शन, अहिंसाव्रत, सत्यत्रत, अचौर्यव्रत, शोछव्रत, परि-

मृहत्याग, दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदण्डविरति, सामायिक, प्रोषघोपवास, उपभोग परिभोग संख्यान, अतिथिसंविभाग, सल्छेखना, यों श्रावकों के पाये जा रहे सम्यक्त्व और पॉच अणुव्रत, तथा सात शीछ, एक सल्छेखना इन चौदहों गुणों के अतीचारों का वर्णन द्वितीय आह्निक में किया जायगा।।

# शंकाकांक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेर-तीचाराः ॥२३॥

शंका करना, आकांक्षा करना, ग्लानि करना, अन्यमिथ्यादृष्टियों की मन से प्रशंसा करना और मिथ्यादृष्टियों के विद्यमान अविद्यमान गुणों का संस्तवन कहना ये पांच सम्यग्दर्शन के अतीचार है। अर्थात् निर्मन्थों की मोक्ष होती है ? या संग्रन्थों की भी मुक्ति हो जाती है ? अथवा क्या गृहस्थ मनुष्य, पशु, स्त्री भी कैवल्य को प्राप्त कर छेते हैं ? इस प्रकार शंकाय करना अथवा अनेक शुभ कार्यों में मय करने की देव रखना शंका है। इस लोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी भोगों की आकांक्षा करना कांक्षा नाम का दोप है। रत्नत्रययुक्त शरीरधारियों की घृणा करना, उनके स्नान नहीं करना, दन्तधावन नहीं करना आदि को दोप रूप से प्रकट करना विचिकित्सा है। जैन धर्म से वाह्य हो रहे पुरुपों के ज्ञान, चारित्र, गुणों की मन से प्रशंसा करना अन्यदृष्टि प्रशंसा है। अन्यमतावलिम्वयों के सद्भूत असद्भूत गुणों को वचन से प्रकट करना संस्तव कहा जाता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतीचार, और अनाचार, ये चार दोष माने गये हैं। "क्षतिं मनःशुद्धिविधेरतिकमं, व्यतिकमं शीलवतेविलंघनं, प्रमोतिचारं विपयेषु वर्तनं, वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्।।" मानसिक शुद्धि की हानि हो जाना अतिक्रम है। विपयों की अभि-छापा होना न्यतिक्रम है। वर्ती की एक देश रक्षा का अभिप्राय रखते हुये एक अंश की क्षति कर देना अतीचार है। विचार पूर्वक प्रहण किये गये व्रतों की रक्षा का लक्ष्य नहीं रख कर पापिकयाओं मे उच्छुं-खल प्रवृत्ति करना अनाचार है। दर्शन मोहनीय कर्म की देशघाती सम्यक्त प्रकृति का उदय हो जाने पर क्षयोपशम सम्यक्तव में ये अतीचार संभवते है। शंका आदि करने वाले जीव के सम्यग्दर्शन गुण की रक्षा रही आती है और एक देश रूप से सम्यक्त्य का भंग भी हो जाता है।।

जीवादितन्वार्थेषु रत्नत्रयमोक्षमार्गे तत्प्रतिपादके वागमे तत्प्रणेतिर च सर्वज्ञे सदसन्वा-म्यामन्यथा वा संग्रीतिः ग्रंका, सद्दर्शनफलस्य विषयोपमोगस्येद्दाम्चत्र चाकांक्षणमाकांक्षा, आप्ता-गमपदार्थेषु संयमाधारे च जुगुप्सा विचिकित्सा, सुगतादिदर्शनान्यन्यदृष्ट्यस्तदाश्रिता वा पुमांस-स्तेषां प्रश्रंसासंस्तवौ । त एते सम्यग्दृष्टेर्गुणस्य तद्वतो वातीचाराः पश्च प्रतिपत्तव्याः ।

जीव, अजीव आदिक तत्त्वार्थों में या रत्तत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग में अथवा उन जीवादि और रत्तत्रय के प्रतिपादक आगम में एवं उन तत्त्वों के प्रणेता सर्वज्ञभगवान में विद्यमान अविद्यमान पने कर के अथवा अन्य प्रकारों से संशय करना शंका है। अर्थान् सातवत्त्व, रत्तत्रय, जिनागम, सर्वज्ञ देव, ये हैं या नहीं। अथवा इन के स्वरूप विपर्यास के विकल्पों अनुसार शंकाये करना शंका दोप है। सम्यग्दर्शन के फल हो रहे विषय भोगों के इहलोक और परलोक में हो जाने की आकांक्षा करना कांक्षा है। आप्त, आगम, और पदार्थों में तथा समय के आधार हो रहे साधुओं में जुगुप्सा यानी घृणा करना विचिकित्सा है। अन्याश्च या दृष्टयः अन्यदृष्टयः अथवा अन्या दृष्टिर्येषां ते अन्यदृष्टयः यों समास कर दुद्ध, किपल,

कणाद आदि के दर्शनशास्त्र अथवा उन दर्शनों के आश्रित हो रहे बौद्ध, सांख्य, वेशेषिक मतावलम्बी पुरुप अन्य दृष्टि हैं। उन दर्शनों या दार्शनिक पुरुपों की प्रशंसा और समीचीन स्तुति करना तो अन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तव है। ये प्रसिद्ध हो रहे शंकादिक दोष इस सम्यग्दर्शन गुण के अथवा सम्यग्दर्शनगुण वाले जीव के पाँच अतीचार समझने चाहिये, सूत्रोक्त अन्यदृष्टि में जैसे कर्मधारय और बहुन्नीहि समास किये गये हैं उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिपद का भी सम्यक् (सभीचीना) चासी दृष्टिरिति सम्यग्दृष्टिः। अथवा समोची दृष्टिर्यस्य स सम्यग्दृष्टिस्तस्य सम्यग्दृष्टेः यों निरुक्ति कर सम्यग्दर्शन गुण अथवा सम्यग्दर्शन गुणवाले सम्यग्दृष्टि जीव के शंकादि पाँच अतीचार जान लिये जाते हैं।

कः पुनः प्रशंसासंस्तवयोः प्रतिविशेषः १ इत्युच्यते-वाङ्मानसविषयमेदात् प्रशंसासंस्त-वयोर्भेदः । मनसा मिध्यादृष्टिज्ञानादिषु गुणोद्भावनाभिप्रायः प्रशसा, वचसा तद्भावनं संस्तव इति प्रत्येयम् ।

यहाँ कोई प्रतिवादी कटाक्षपूर्वक प्रश्न उठाता है कि प्रशंसा और संस्तव में भछा फिर क्या सूक्ष्म अन्तर है विवाओ, यो कटाक्ष प्रवर्तने पर प्रन्थकार करके समाधान कहा जाता है कि वचन और मन की विपयता अनुसार भेद से प्रशंसा और संस्तव में भेद है (विषयत्वं सप्तम्यथं:) मन करके मिण्यादृष्टि जीवों के ज्ञान, चारित्र, श्रद्धान, तपः, आदि में प्रकृष्ट गुणपना प्रकट करने का अभिप्राय तो प्रशंसा है और वचन से मिण्यादृष्टियों के उन विद्यमान अविद्यमान गुणों का भावना करते हुये उच्चारण करना संस्तव है इस प्रकार दोनों में अन्तर निर्णय कर छेना चाहिये।।

प्रकरणादगार्यवधारणमिति चेक, सम्यग्दृष्टिग्रहणस्योमयार्थत्वात् । सत्यप्यगारिप्रकरणे नागारिण एव सम्यग्दृष्टेरितीष्टमवधारणं । सामान्यतः सम्यग्दृष्टचिषकारेऽपि पुनरिह सम्यग्दृष्टिग्रह-णस्यागार्यनगारसंवंधनार्थत्वात् । एतेनानगारस्यैवेत्यवधारणमपास्तं, उत्तरत्रागारिग्रहणानुष्ट्रचेः ।

यहाँ किसी आक्षेपक का मंत्रव्य है कि गृहस्थ के व्रत और शीलों का यह प्रकरण है अतः उस गृष्ठस्थ मे पाये जा रहे सम्यग्दर्शन के ही ये पांच अतीचार हैं ऐसा अवधारण हो सकेगा, मुनियों के सम्यग्दर्शन में ये पांच अतीचार नहीं लग सफेंगे। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि सूत्रमें सम्यग्दृष्टि पद् का प्रहुण है। अतः श्रावक और अनगार दोनों के सम्यग्दर्शनों के ये अतीचार माने जाते हैं। सम्यग्वृष्टि पद का प्रहण करना सामान्यरूप से दोनों के लिये लागू है, यदि श्रावक संबंधी सम्यग्द-र्शन के ही ये अतीचार इष्ट होते तो सम्यग्दृष्टि पद देने की कोई आवश्यकता न थी, अगारी का प्रकरण होते से ही अगारी के सन्यग्दर्शन की बिना कहे ही प्रतिपत्ति हो जाती, यों सन्यग्दृष्टिपद व्यर्थ हो कर ज्ञापन करता है कि वष्ठ, सप्तम, गुणस्थानवर्ती मुनि और पद्भम गुणस्थानवर्ती श्रायक दोनों के संमव रहे क्षयोपशम सम्यक्त्व के ये पाच अतीचार हैं। अतः अगारी यानी गृहस्थ का प्रकरण होते सन्ते भी ये अगारी हो सम्यग्दृष्टि के अवीचार हैं यह अवधारण इप्ट नहीं किया जा सकता है जब कि यहां सामा-न्यरूप से सम्यग्वृष्टि का अधिकार चला आ रहा है, क्योंकि अहिंसादि अणुव्रत और सात शील सम्य-ग्दृष्टि जीव के हीं संभवते हैं। वो भी यहां फिर सम्यग्दृष्टिपद का ग्रहण करना तो अगारी, अनगार, दोनों का संबंध करने के लिये है। प्रत्युत चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव के भी ये अतीचार लग जाते हैं। इस फयन करके इस अवधारण का भी प्रत्याख्यान किया जा चुका है कि ये अतीचार अनगार (मुनि) ही के सम्यग्दर्शन के हैं। क्योंकि व्रतशीलेषु, वन्ध, वध, मिध्योपदेश,, आदि अग्रिम सूत्रों में भी "अणुत्रतोऽगारी" सूत्र के अगारी पद के प्रहण की अनुषृत्ति चली आ रही है अतः अगारी पद का

अधिकार निवृत्त नहीं हुआ है अतः अगारी के ही या अनगार के ही ये दोनों अवधारण उचित नहीं है। दर्शनमोहोदयादितचरणमतीचारः तत्त्वार्थश्रद्धानातिक्रमणमित्यर्थः।

दर्शन मोहनीय कर्म के मिण्यात्व, सम्यहिम्ण्यात्व और सम्यक्तव ये तीन भेद है "जंतेण कोदवं वा पढमुवसमसम्ममाय जंतेण, मिच्छं दन्त्रं तु तिधा असंखगुणहीणदन्वकमा" इन में से पहिला सर्वधाती है, दूसरा जात्यन्तर सर्वधाती है, तीसरी सम्यक्त्व प्रकृति देशधाती है। सम्यक्त्व नामक दर्शनमोह कर्म का उदय हो जाने से जो अतिचरण यानी अतिक्रमण करना है वह अतीचार है। तत्त्वार्यश्रद्धान का अतिक्रमण हो जाना इस का अर्थ हैं चल, मल, अगाढता ये तीन दोष क्षयोपश्रम सम्यक्त्व में कदाचित् पाये जाते है। उक्त सूत्र में मलों को दिखला दिया है।

नतु च न पंचातिचारवचनं युक्तमष्टांगत्वात् सम्यग्दर्शनस्यातिक्रमणानां तावच्वमिति-चेन, अत्रैवान्तर्भावात्, निःशंकितत्वाद्यष्टांगविपरीतातिचाराणामष्टविधत्वप्रसंगे त्रयाणां वात्स-न्यादिविपरीतानामवात्सल्यादीनामन्यदृष्टिप्रशंसादिना सजातीयानां तत्रैवान्तर्भावात् । त्रताद्यती-चाराणां पंचसंख्याव्याख्यानप्रकाशाणामपि पंचसंख्याभिधानात् ।

यहाँ कोई शंका उठाता है कि सम्यग्दर्शन के निशंकितत्व १, निःकांक्षितत्व२, निर्विचिकित्सा ३, अमृददृष्टि४, चपगृह्न५, स्थितीकरण६, वात्सल्य७, प्रभावना८, ये खाठअंग हैं तो सम्यग्दर्शन के अतिक्रमण मी उतने परिमाण वाले आठ ही होने चाहिये, केवल पॉच ही अतीचारों का कथन करना तो सूत्रकार को रिचत नहीं है, युक्ति रिहत है। प्रन्थकार कहते है कि यह तो न कहना क्यों कि इन पॉचों में ही उन आठों का अन्तर्भाव हो जाता है। निःशंकित आदि आठो अंगों के विपरीत हो रहे अतीचारों को भी आठ प्रकारपने का प्रसंग होना चाहिये तो भी वात्सल्य आदिक से विपरीत हो रहे अवात्सल्य आदिक वीन का उन पांच में ही अन्तर्भाव हो जाता है। क्योंकि अवात्सल्य आदिक तीन तो अन्यदृष्टिप्रशंसा आदि की जाति के समान जाति को धारने वाले सजातीय है। अर्थात् आद्य तीन गुणों के प्रतिपक्ष हो रहे तीन शंका, कांक्षा, विचिकित्सा दोषों को तो कण्ठोक्त सूत्र में कह दिया ही है शेष रहे मूढदृष्टि, अनुप-गृहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना इन पाँच दोषों को अन्यदृष्टिप्रशंसा, संस्तव, इन दो दोषों में गर्मित कर छेना चाहिये, देखिये जो पुरुष मिध्यादृष्टियों की मन से प्रशंसा करता है, और वचन से स्तुति करता है वह मूढदृष्टि दोष वाला है। वैसा मूढदृष्टि जीव उन रत्नत्रयमंहित पुरुषों के दोषों का उपगृह्न नहीं करता है, दर्शन या चारित्र से डिगते हुओं का स्थितीकरण भी नहीं कर पाता है वात्सल्य-भाव तो उस के निकट आता ही नहीं है। जिनशासन की प्रमावना करना तो कथमपि उसको अभीष्ट नहीं हैं। विसकारण मे पॉच दोम सूत्रोक्त चौथे, पाँचवे, दोमों के सजातीय होने से उन्ही में गर्भित कर छिये जाते हैं। एक वात यह भी है कि व्रत आदि यानी पॉच व्रतों, सात शीलो और सल्लेखना के भी पांच संख्या वाले पाँच प्रकार अतीचारो का व्याख्यान किया जावेगा। अतः सभी के पाँच अतीचारों की विवक्षा रखने वाले सूत्रकार ने सम्यग्दर्शन के भी अतीचारों को पांच संख्या में कथन कर दिया है। विशेप यह है कि शंका आदि पांच सूत्रोक्तदोष बढ़े बलवान है। जो सर्वेझ या आगम में ही शंका कर रहा है अथवा वीतराग धर्म का श्रद्धालु होकर भी मोगोपमोगों की आकांक्षा कर रहा है, मुनियों के पिवत्र शरीर में भी घृणा उपजाता है, जैनमतबाह्य दार्शनिकों के गुणामासों की प्रशंसा स्तुतियो के पुछ बांघता है वह दीन पुरुष, मूढवृष्टि या अनुपगृह्दन तथा अस्थितीकरण तथा अवात्सल्य और अप्रमावना को तो बड़ी सुलमता से आचरेगा इतना लक्ष्य रखना कि क्षयोपशम सम्यग्टृष्टि जीव इतनी

व्यक्त शंका आकांक्षाये आदि नहीं करता है कि सर्वेज्ञ कोई है या नहीं, मुझे परभव में स्त्री, पुत्र, धन बहुत मिले, मुनिशरीर बहुत घिनामना हैं, वाममार्गी, हिंसक, न्यमिचारी आदि बढ़ें अच्छे हांते हैं, नदी, सांगारस्नान से मुक्ति हो जाती है धर्मात्माओं की वाच्यता की जानी चाहिये, धर्मन्युत का और भी गिरा देना चाहिये, किसी से वत्सलता करने की आवश्यकता नहीं है, अज्ञान अन्धकार की क्यां हटाया जाय इत्यादि। सच वात तो यह है कि ये शका दिक प्रकट दोप मिथ्यादृष्टियों के ही पाये जाते हैं। हां सम्यग्दृष्टि के तो अन्यक्त रूप से कचित् कदाचित् संभव जाते हैं। वहें पुरुप का यत्किंचित् भी दोप वहुत खटकता है, छोटा ही परिपाक में वड़ा हो जाता है अतः निर्टोप उपशमसम्यक्त्व या क्षायिक-सम्यक्त्व को धारने का लक्ष्य कराने के लिये अनुद्भूत शंकादिक छोटे दोपों का संभवना सम्यक्त्य प्रकृति के उदय से क्षयोपशमसम्यक्तव में कटाचित् हो जाता है। नाना प्रकार संकल्पविकल्पा में फसे हुये प्राणियों के आजकल सम्यक्त्व होना अतीव दुर्लभ है हा असंभव तो नहीं है जब कि असंख्यात योजन चौड़े अन्तिम स्वयभूरमण द्वीप की परली ओर के अर्धभाग में असंख्याते तिर्यद्ध देशवती पाये जाते हैं तो जिनालय, जिनागम, तीर्थस्थान, गुरुसंगति, संयमिसत्संग, आदि अनेक अनुकृत्वताओं के होते हुये यहां भरतक्षेत्रसंबंधी आर्यखण्डके मध्यप्रान्तों में सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाना दुर्लभ नहीं है। सूक्ष्म-विचार के साथ पर्यवेक्षण किया जाय तो छाखो करोडो जीवो मे से एक टो जीव के ही शकाये करना नहीं मिलेगा शेप सभी जीव प्रायः हृदय मे न्यक्त, अन्यक्त, रूप से शंका पिशाचियो से प्रसित हो रहे परलोक है या नहीं ? वड़े वड़े स्नेही जीव भी मरकर पुनः अपने प्रेमपात्रो को आकर नहीं सम्हालते हैं। तीत्र-कोधी भी परलोक से आकर अपने शत्र को को त्रास देते नहीं सुने जाते हैं। कचित् भवस्मरण कर पूर्व सव की कुछ कुछ बातों को कहने वाले छड़का, लड़की, देखे सुने जाते हैं। किन्तु उन से भरपूर सतीप नहीं होता है। कई पुरुप अभिमान के साथ उपकार या अपकार करने की प्रतिज्ञा कर सरते है वे भी भूतकाल में लीन हो जाते हैं। यो अनेक जीव परलोक के विषय में या सर्वेझ, ज्योतिरचक मूश्रमण में शंकित रहना, चींटी मक्खी भोंरी मकड़ी आदि के मानसिक विचार पूर्वक किये गये चमत्कार कार्यों की आलोचना कर नैयायिकों के अभिमत समान चींटी आदि मे मन इन्द्रिय के होने की शका वनाये रखते हैं इसी प्रकार जैन धर्मात्माओं या तीयंस्थानों अथवा जिनविम्व, जिनागम आदि के ऊपर कई प्रकार की विपत्तियाँ आ रही जानकर भी असंख्याते सम्यग्दृष्टि देव या जिन शासन रक्षक देवों के होते हुये भी कोई एक भी देव यहाँ आर्य खण्ड मे आकर दिगम्बर जैन घर्म का प्रकाण्ड चमत्कार क्यों नहीं विखाता है १ स्वर्ग, मोक्ष, असंख्यात द्वीप समुद्र भला कहाँ हैं १ कुछ समझ मे नहीं आता है जब पुण्य पाप की न्यवस्था है तो अनेक पापी जीव सुखपूर्वक जीवन विताते हुये और अनेक धर्मात्मापुरुष क्रोशमय जीवन को पूरा कर रहे क्यों देखे जाते हैं ? वेश्याओं की अपेक्षा कुलीन विधवाये महान् दुःख भोग रही हैं. शिकार खेलने वाले या घीवर, वधक, बहेलिया, शाक्किन मासिक आदि को कोई भी जीव पुनः आकर नहीं सताता है। कतिपय बड़े बड़े धर्मात्मा मरते समय अनेक क्रोशों को मुगतते हैं जब कि अनेक पापी जीव सुख पूर्वक मर जाते हैं। धर्म का रहस्य अन्धकार में पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार बड़े बढे धर्मात्माओं को भी आकृष्टियों हो जाती हैं। नीरोग शरीर, वृद्ध सुन्दर शरीर पुत्र स्त्री धन कुछ प्राप्ति, प्रभुता, यश, लोकमान्यता का मिलना, प्रकृष्टझान, बल राजप्रतिष्ठा की पूर्णता आदि में से जिस किसी भी महस्वाधायक पदार्थ को त्र टि रह जाती है उसी की आकांक्षा आजकल के जीवों के कचित्कदाचित् हो हो जाती है. दिनरात कळह करने वाली स्त्री से मले मनुष्य का भी जी ऊब जाता है बिचारा कहा तक संतोष करे। कुरूप, रोगी, क्रोधी, आजीविकाहीन, दरिद्र, मूर्फ, पित में सुन्दर युवती का चित्त कहाँ तक रमण कर सकता है उसको स्वानुकूल पति की आकांक्षा कदाचित् हो ही जाती है, चक्रवर्ती विद्याघर, देव, इन्द्र, अहमिन्द्रो के

सुखों को सुन कर अनेक भद्र पुरुषों के सुख में पानी आ जाता है। आतुर विद्यार्थी कदाचित अच्छे व्याख्याता के व्याख्यान को सुन कर व्याख्याता बनने के छिये और अच्छे छेखक के छेखों को बांचकर प्रसिद्ध छेखक बनने के छिये एवं चित्रकार, अभिनेता, व्यापारी, शासक, आदि बनने के छिये जैसे छाछा-यित हो जाता है उसी प्रकार कतिपय दानी पूजक पुरुषों का भी चित्त अन्य विभित्तयों को देखकर अधी-नता से बाहर हो जाता है ॥ तीसरे विचिकित्सादोष पर भी यह कहना है कि कितने बहिरंग धर्मात्माओं में घृणा के भाव पाये जाते हैं। कितने पुरुष दुखी जीवों पर करुणा करते हैं ? या बीमार धार्मिक पुरुषों के मलमूत्र धोकर उनकी परिचर्या में लग जाते है १ बताओ। घृणाओं के मय के मारे कितने जीव अन्य मनुष्यों की चिकित्सा या समाधिमरण कराने के लिये उद्युक्त रहते है १ हजारों लाखों मे से कोई एक आध ही होगा। जैनेतर पुरुषों की प्रशंसा और स्तुति करना अनेकभद्र पुरुषों में भी पाया जाता है हां कोई उटासीन श्रावक या मुनि इस अतीचार से वच गया होय, बहुत से जीवों में यह दोष अधिकतया पाया जाता है। जैन पण्डित, ब्रह्मचारी, मुनियों की सन्मुख प्रशंसा करने वाले जैन सदस्य ही पीछे उन्हीं की निन्दा करते हुये देखे जाते हैं और वे ही मिध्यादृष्टियों की उच्छ्वास छिये विना प्रशंसा के गीत गाते रहते है। जैनों द्वारा व्यवहार में अनेक अजैन जन प्रतिष्ठा प्राप्त हो रहे है जैनों को उन अजैनों की टहल करनी पड़ती है। भले सम्यग्दृष्टि कहे जाने वालों के घर में भी एक मिध्यादृष्टि पुरुष उच्चकोटि की प्रशसा स्तुतियों को पा रहा है। अजैन राजवर्ग या प्रमुओं की प्रशंसा करते हुये छोक अघाते नहीं जव कि साधर्मी भाई से जयजिनेन्द्र या सहानुभूति सूचक दो एक शब्द कहने में ही ऊपर डिलियों आलस्य चढ बैठता है। यही दुर्दशा अमृढदृष्टि गुण की है लोकमृढता, देवमृढता, गुरुमृढताओं के फुन्दे में अनेक जैन स्त्री पुरुष फंस जाते हैं प्रकट अप्रकट रूप से वे उन कार्यों में आसक्ति कर बैठते हैं। रामछीछा, रासक्रीड़ा, नाटक, सीनेमा, कद्दानियाँ, गंगास्तान, क्रुतपस्विदर्शन, देवताराधन, मंत्र तन्त्र क्रियाये, आदि उपायों द्वारा कितने ही श्रोता मृढदृष्टि क्रियाओं में सम्मति दे देते है ।स्थिती-करण करना भी वहा कठिन हो रहा है। अजैनो को या राजवर्ग को या यशः संवन्धी कार्यों मे धन लुटाने के लिये अनेक धनिक थैलियों के मुँह खोले हुये है किन्तु निर्धन धार्मिकों या दरिद्र विधवाओं अथवा दीन छात्रों के उदर पोपणार्थ स्वल्पन्यय करने की उनके आय न्यय के चिट्ठे ( बजट ) में सौकर्य (गुज्जाइश) नहीं है। विद्वान् जन भी अपने स्वार्थ या यश की सिद्धि के स्थान पर तो व्याख्यानों को शाहते फिरते है किन्तु आवश्यक स्थलों पर दर्शनच्युत या चारित्रपतित जीवों को जिनमार्ग पर लाने के छिये उन को अवसर नहीं मिछता है। व्रतीपुरुष भी जैनत्वको बढाने और स्थितीकरण करने में उतने उद्योगी नहीं है जितने कि होने चाहिये। उपगृहन अंग की भी यही विकट स्थिति है साम्यवाद के युग में दोषों का छिपाना दोष समझा जाता है, खोटी टेवों को धार रहे अनेक ठलुआ पुरुष जव दूसरों के अस-दुभूत दोपों को प्रसिद्धि में छा रहे हैं तो सद्भूत दोपों को प्रकट करने में उनको क्यों छउजा आने छगी। आजकल न्यर्थ के संकल्प विकल्पों और झूंठी निन्दा, प्रशंसा का न्यवहार बड़े वेग से वढ रहा है। साध-मिंयों के अल्पीयान् दोषों का परोक्ष में या एकान्त में त्रियोग से छिपा छेना वहा भारी पुरुषार्थ पूर्वक किया गया गुरुतर कार्य हो गया है। निन्दा किये विना चुपके वैठा नहीं जाता, परितोप देने पर भी जनता बुराई करने से नहीं चूकती हैं भले ही उलटा हम से ही कुछ ले लो किन्तु दूसरों के सद्भूत, असद-भूत, दोषो की निन्दा किये विना हमारी कण्हूया मिट नहीं सकती है। तथा वात्सल्य परिणाम भी होयमान हो रहा है। अपने साधर्मी भाइयो के साथ निष्कपट प्रतिपत्ति करने का व्यवहार कचित् ही पाया जाता है। मले से मला मनुष्य भी यदि किसी लाक्ति से बात चीत करता है तो उस न्यक्ति को प्रथम यही भान होता है कि यह कोई स्वार्थ सिद्धि के लिये कपट व्यवहार कर मुझ को आर्थिक, मानसिक

क्षतियां पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। विश्वास और वात्सल्यदृष्टियां न्यून होती जा रही हैं। ठोस प्रभा-वना अंग का पालना तो विरल पुरुषों में ही पाया जाता है। यहाँ की प्राप्ति और कुछ धर्मलाम का लक्ष्य रख कर यद्यपि कृतिपय सभाये, प्रतिष्ठाएँ, तीर्थयात्राये, जिनपूजा, तपश्चरण, आदि कार्य होते हैं फिर भी परम पवित्र, जिनशासन के माहात्म्य का प्रकाश करना अभी बहुत दूर है। यदि दशवर्ष तक भी ठोस प्रभावनाये हो जार्ये तो साढ़ेबारहलाख जैनों की संख्या बढ कर दोकरोड़ हो सकती है और ये साढ़े वारह लाख भी पक्के जैन बन जावे । तात्पर्य यह है कि अष्टांगसम्यग्दर्शन की प्राप्ति अतीव दुर्लभ है, उन्तीस अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों में मात्र सात सौ करोड असंयत सम्यग्वृष्टि, तेरह करोड़ देश संयमी और तीन कम नौ कोटि संयमी, यों सम्पूर्ण सात सौ इक्कीस करोड, निन्यानवेळाख, निन्यानवे हजार, नौ सौ सतानवे मनुष्य ही सम्यग्दृष्टि हैं यानी वीस अंक प्रमाण सौसंख मनुष्यों में एक मनुष्य के सम्यग्दृष्टि होने का स्थूल परिगणन आता है। हां असंभव नहीं है क्षयोपशमसम्यक्त और उपशमसम्यक्त कभी कभी आधुनिक धर्मात्मा जैनों के हो जाते हैं। उस समय थोड़ी देर के छिये निक्षां कितपन आदि गुण भी चमक जाते हैं। हाँ पुनः मिध्यात्व का चदय भा जाने पर शंका आदि दोप स्थान पा जाते हैं। क्षयोपशम सम्यक्तव में एक पाँच अतीचार मन्द या अन्यक्त हो कर समव जाते हैं। रत्नस्थान दुर्छम होय इसमे आइचर्य नहीं करना चाहिये किसी भी जीव के जब कभी निःश कितत्व, वात्सल्य आदि पाये जॉय तभी अच्छा है जीवो को पापप्रधान पुण्यरिहत बहुभाग परणितयों का परित्याग कर रत्नत्रय पाने में उद्योगी होना चाहिये यह जिनशासन का उपदेशत्रिकोक, त्रिकाल, में अबाधित है।

### कुतः पुनरमी दर्शनस्यातिचारा इत्याह-

सम्यग्दर्शन के वे शंका आदि पाच अतीचार फिर किस कारण से हो जाते है अथवा किस युक्ति से सिद्ध हो जाते है १ वताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार इस समाधान कारक अगछे वार्तिक को कहते है। उसको सुनो।

### सम्यग्दष्टे रतीचाराः पञ्च शंकादयः स्मृताः । तेषु सत्सु हि तत्त्वार्थश्रद्धानं न विशुद्धणति ॥१॥

क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव के शंका आदिक पाच अतीचार सर्वद्रक्षयाम्नाय पूर्वक आचार्य परंपरा द्वारा स्मरण किये जा चुके माने गये हैं। कारण कि आत्मा मे उन शका आदि पाच अतीचारों के होते सन्ते तत्त्वार्थों का श्रद्धान करना रूप सम्यग्दर्शन गुण की विशुद्धि नहीं हो पाती है। अर्थात् देशघाती सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो जाने से आत्मा में चल, मल, अगाढ दोपों की उत्पत्ति होने के कारण तत्त्वार्थ श्रद्धान उतना विशुद्ध नहीं हो पाता है।

शंकादयः सद्दर्शनस्यातीचारा एव मालिन्यहेतुत्वात् ये तु न तस्यातीचारा न ते तन्मा-लिन्यहेतवो यथा तद्विशुद्धिहेतवस्तन्वार्थश्रवणाद्यर्थास्तद्विनाशहेतवो वा दर्शनमोहोदयादयस्तन्मा-लिन्यहेतवश्रेव ते तस्मात्तदतीचारा इति युक्तिवचनं प्रत्येयम्।।

यहाँ अनुमान का प्रयोग यों समिक्षिये कि शंका, आष्टिक पांच (पक्ष ) सम्यग्दर्शन के अतीचार हैं (साध्यदछ) मिलनता के कारण होने से (हेतु) जो परिणाम तो उस सम्यग्दर्शन के अतीचार नहीं हैं वे उस दर्शन की मिलनता के कारण भी नहीं हैं जैसे कि उस दर्शन की विशुद्धि के हेतु हो रहे तत्त्वार्थ

श्रवण, निस्तरण, आत्मध्यान, अमूढता, स्वानुमूति आदि अर्थ है। अथवा उस सम्यग्दर्शन के विनाश के कारण हो रहे दर्शनमोहनीय कर्म, अनन्तानुबन्धी कर्मों का उदय, उदीरणा, कुदेवमिक्त, जिनदेवा-वर्णवाद आदि हैं ये तो सर्वथा अनाचार हैं। व्यतिरेक व्याप्तिप्रदर्शन पूर्वक व्यतिरेक वृष्टान्त)। वे शंका-दिक उस सम्यग्दर्शन की मिलनता के कारण हो रहे हैं। उपनय तिस कारण उस दर्शन के अतीचार शंका आदिक पांच हैं। निगमन)। इस प्रकार पांच अवयवों वाले अनुमान प्रमाण स्वरूप युक्ति का वचन समझ लेना चाहिये। भावार्थ-इस सूत्र में कहे गये प्रमेय की अनुमान प्रमाण से सिद्धि कर दी गयी है, सम्यग्दर्शन का एक देश करके भंग हो जाना स्वरूप मिलनपन को साधने में सम्यग्दर्शन के विशोधक उत्त्वार्थश्रवण आदि और सम्यग्दर्शन के विशादक दर्शन मोहोद्य आदि दोनो प्रकार के भले बुरे परिणाम व्यतिरेक दृष्टान्त बन सकते है। वस्त्र को शुद्ध करने वाले साखन, सोहा, रेह, रीठा आदि पदार्थ और वस्त्र का नाश करने वाले अग्न, कीढ़े, तेजाब आदि पदार्थ ये दोनों ही उस कपड़े को मिलन नहीं करते है। मिलन अवस्था में पदार्थ की विश्वद्धि नहीं रहती है, और सर्वाहण नाश भी नहीं हो जाता है।

### व्रतशीलेषु कियंतोऽतीचारा इत्याह;—

आदि में आत्मसात् किये गये सम्यग्दर्शन के अतीचारों को समझ लिया है अब ब्रत और शीलों में कितने कितने अतीचार संभवते है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

# वतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्।।२४।।

गृहस्थ के अहिंसा आदि पांच अणुत्रतों में और दिग्विरित आदि सात शीलों में भी अग्रिम सूत्रों में अनुक्रम से कहे जाने वाले पांच अतीचार यथाक्रम करके समझ लेने योग्य है। गृहस्थसम्बन्धी बारह क्रतों के साठ अतीचार हो जाते है। सम्यग्दर्शन और सल्लेखना के पांच पांच अतीचार तो श्रावक और संयमी दोनों व्रतियों के संभव जाते हैं।

अतीचारा इत्यनुवृत्तिः । वतग्रहणमेवास्त्वित चेन, शीलविशेषद्योतनार्थत्वात् शीलग्रह-णस्य।दिग्विरत्यादीनां हि व्रतलक्षणस्यामिसंधिकृतनियमरूपस्य सद्भावाद् व्रतत्वेऽपि तथामिधानेऽपि च शीलत्वं प्रकाश्यते, व्रतपरिरक्षणं शीलमिति शीललक्षणोपपत्तेः ।

पूर्व सूत्र से अतीचार इस शब्द की अनुवृत्ति कर छी जाती है, यहाँ कोई शंका छठाता है कि सूत्र अत्यन्त छघु होना चाहिये अतः सूत्र में व्रत पद का ही ग्रहण किया जाय दिग्वरित आदिक सात शोछ भी व्रत ही हैं। तभी तो "व्रतसंपन्नश्च" सूत्रकार ने कहा था। ग्रन्थकार कहते हैं यह तो न कहना क्योंकि दिग्वरित आदि में शीछपन यानी व्रत परिरक्षकपन की विशेषता का द्योतन करने के छिये शीछपद का शहण किया गया है क्योंकि दिग्वरित आदि शीछों के यद्यपि व्रत के "अभिसंधि अर्थात् विचार पूर्वक चलाकर अभिप्रायों से किये गये प्रतिज्ञात नियम स्वरूप" छक्षण का सद्भाव है अतः शीछो में व्रतप्ता होते हुये भी सूत्रकार का तिस प्रकार शीछ रूप से कथन करने में भी कुछ रहस्य है जो कि दिग्वरित आदि में शीछपने का प्रकाश कर रहा है। व्रतों की चारो ओर से रक्षा करने वाला शीछ होता है। इस प्रकार सातों में शीछ का छक्षण सुघटित वन रहा है। वात यह है कि आरम्भी, परिग्रही होने से गृहस्थों के वर्तों की रक्षा के छिये शीछ पाछना आवश्यक है मुनियों के नहीं। तभी तो तीर्थ यात्रा के छिये दिग्वरित या देश व्रत के नियमों की अपेक्षा नहीं की जाती है अथवा गृहस्थ के तीसरी, दूसरी प्रतिमाओं में

पाये जा रहे सामायिक वृत और सामायिक शील में जैसे विशेषता है उसी प्रकार यहां गृहस्थ के सात शील भी पांच प्रतों के रक्षक नात्र समझे जाते हैं। व्रतों की रक्षा करते हुये शीलों का परिपालन गीण भी हो जाय तो कोई विशेष क्षति (परवाह) नहीं है। हां व्रतों को भी गीण कर शीलों के ही नियम बनाये रखने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिये।

सामर्थ्याद्गृहिसंप्रत्ययः, बन्धनादयो द्यतीचारा वक्ष्यमाणा नानगारस्य संभवंतीति सामर्थ्याद्गृहिण एव व्रतेषु शीलेषु पच पचानीचाराः प्रतीयते । पच पंचेति वीप्सायां द्वित्व व्रत-शीलातीचाराणामनवयवेन पंचसख्यया व्याप्यत्यात् । पंचश इति लघुनिदेशे समवत्यपि पच पचेति वचनमभिव्यक्त्यर्थं, यथाक्रमवचन वक्ष्यमाणातीचारक्रमसंवंधनार्थं ।

सूत्र में बिना कहे ही वक्ष्यमाण सूत्रों की सामर्थ्य से यहाँ गृहस्थ का समीचीन वोध हो रहा है, कारण कि वध आदिक अतीचार जो भविष्य में कहे जाने वाले हैं वे गृहस्थ के ही संभवते हैं गृहस्यागी सयमी के नहीं संभवते हैं इस कारण प्रकरण सामर्थ्य से गृहस्थ के ही प्रतों और शीलों में पॉच पॉच अतीचार कवित्त पाये जा रहे निर्णीत कर लिये जाते हैं। इस सूत्र में "पंच पंच" यों वीप्सा में दोपना किया गया है क्यों कि व्रत और शीलों के अतीचारों को पूर्ण रूप से पॉच संख्या करके न्याप लिया जाता है "अनवयवेन द्रन्याणां अभिधानमेव वीप्सार्थं।" यद्यपि वीप्सा अर्थ में शस् प्रत्यय कर पंचशः इस प्रकार लघुरूप से निर्देश करना संभव था तो भी सूत्रकार का पच पंच यों वहे रूप से कथन करना तो अभियक्ति के लिये हैं अर्थात् लघुबुद्धि शिष्यों को पंच पंच कहने से सुलमतया स्पष्ट अर्थ की प्रकटता हो जाती है। सूत्र में यथाक्रम शब्द का कथन करना तो भविष्य में कहे जाने वाले अतीचारों का क्रम अनुसार संवन्ध कराने के लिये हैं अर्थात् पूर्व सूत्रों में व्रत और शीलों का जिस क्रम से निरूपण किया गया है उस क्रम का चल्लंघन नहीं कर वक्ष्यमाण सूत्रों में उनके अतीचार कहे जायंगे।

अत एवाइ;---

इस ही कारण से चक्त सूत्र का अभिप्राय प्रकट करते हुये प्रन्थकार इस अप्रिम वार्त्तिक को कह रहे हैं।

### पंच पंच व्रतेष्वेवं शीलेषु च यथाक्रमं। वच्यंतेऽतः परं शेष इति सूत्रेति दिश्यताम्॥१॥

इस प्रकार वर्तों में और शिलों में क्वचित् पाये जा रहे पाँच पाँच अतीचार मिविष्य में सूत्रों द्वारा यथाक्रम से कहे जायंगे ऐसी सूत्रकार प्रतिक्वा करते हैं। इस सूत्र का वाक्यार्थ बनाने में "अतः परं वक्यन्ते" यानी इस सूत्र से परली ओर सूत्रों में कहे जावेंगे इतना पद शेष रह गया आया ततः अन्यित हो रहा समझ लेना चिह्ये। "सोपस्काराणि वाक्यानि मवंति" वाक्यों को यहां वहां से आवश्यक पदों को खींच लेनेका अधिकार प्राप्त है। आवश्यक हो रहे अनुपात्त पद का प्रयोजन वश अन्यत्र संवन्ध कर लेना अतिदेश है। "अतः परं व्रतशिलेषु पंच पंच यथाक्रमं वक्ष्यंते" यों सूत्र का वाक्य बना लिया जाय वड़ा सुन्दर जंचता है।

तत्राद्यस्याणुत्रतस्य केऽतीचारा इत्याहः,—

उन अत और शीलों में सब के आदि में कहे गये या प्रधान हो रहे अहिंसाणुव्रत के अवीचार

कीन हैं १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कह रहे है।

## बंधवधच्छेदातिभारारोपगान्नपाननिरोधाः ॥२५॥

अमीष्ट देश में जाने के लिये उत्सुक हो रहे जीव के प्रतिबन्ध हेतु हो रहे हथकड़ी, लेज आदि से उस जीव को बांघ देना बंध है। इंडा, चाबुक, छड़ी आदि करके प्राणियों का ताइन करना वध है। कान, नाक, अण्डकोष आदि अवयवों को छेद देना छेद है। न्यायोचितभार से अधिक वोझ लादना अतिभारारोपण है। उचित समय पर या भूख, प्यास लगने पर गाय आदि के खाद्य, पेय पदार्थी का रोक छेना अन्नपान निरोध है। ये अहिंसाणुवर के प्रमादयोग से किये गये बन्ध आदि पांच अतीचार हैं। यदि प्रमादयोग नहीं है और हितैपिता है तो कुँआ, गड्डा आदि में गिर जाने को रोकने के लिये पश को हेज आदि से बांध देना, अथवा पागल स्त्री या पुरुप को स्वपरघात के निवारणार्थ सांकल आदि से वांध देना दोषाधायक नहीं है। कोई कोई पागल या भूतावेश की चिकित्सा तो थप्पड़ या बेत से ताड़ना और कान, नाक, को दबाना आदि उपायों से की जाती है। उपद्रवी या अनभ्यासी छात्र का गुरु भी ताहन करते है माता-पिता भी बच्चों को कदाचित् पीट देते है। शल्य चिकित्सा करने वाले डाक्टर या जरीह फोड़ा को चीर देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अंगुली, टांग, आदि उपाड्गों का छेद भी कर डालते है। वायु का रोग या अंगश्न्यता की चिकित्सा के लिये शीशा का भारी कड़ा हाथ-पांव में डाल दिया जाता है। हितेच्छु वैद्य रोगों के खाने पीने को रोक देता है। उपवास करने का उपदेश देने वाछे पण्डित भी दूसरों के अन्नपान का निरोध कर देते हैं। बात यह है कि विशुद्धि के अंग हो रहे वंध आदिक मल नहीं है और संक्लेशजनक हो रहे बंध आदिक उस अहिंसाविरति के अतीचार है। जीव के संपूर्ण प्राणों का वियोग नहीं करूंगा इतने मात्र अहिंसा ब्रत को एक देश पाछ रहा है फिर भी क्रोधवश वांधता, ताड़ता, छेदता, अतिमार लादता और खाना पीना रोकता हुआ प्रमादी जीव निर्दय होने के कारण वत, को सर्वोद्ध्य नहीं पाछ रहा संता अतीचार दोप का भागी हो जाता है।

अभिमतदेशे गतिनिरोधहेतुर्बंधः प्राणिपीडाहेतुर्वधः, कशाद्यमिघातमात्रं न तु प्राणन्यप-रोपणं तस्य व्रतनाश्रह्भपत्वात्, छेदोंऽगापनयनं, न्याय्यभारातिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणं, शुत्पिपासावाधनमन्नपाननिरोधः। क्रुतोऽमी पचाहिसाणुव्रतस्यातीचारा इत्याह—

जाने आने के लिये अभीष्ठ हो रहे देश में स्वच्छन्द गमन के निरोध का हेतु हो रहा वन्ध है। वाहन आदि द्वारा प्राणियों की पीड़ा का कारण हो रही वध किया है जो कि चाबुक, लीदरी, वेंत आदि फरके अभिघात कर देना मात्र है। किन्तु वध शब्द करके यहां सम्पूर्ण प्राणों का वियोग कर मार डालना अर्थ नहीं पकड़ना क्योंकि वह हत्या करना तो अहिंसाव्रत का हो नाश कर देना रूप है "सापेक्षस्य व्रते हिं स्थादितचारोंऽशभजनम्" ॥ कान, नाक आदि अवयवों का छेद डालना छेद हैं। न्याय से अनपेत (समु-चित) हो रहे वोक्ष से अधिक वोक्ष लादना अतिभारारोपण है। भूख, प्यास की वाधा उपजाना अन्नपान निरोध है। यो ये पांच अतीचार हुये। यहां कोई पूछता है कि अहिंसाणुत्रत के वे वन्ध आदि पांच अतीचार भला किस युक्ति से सिद्ध हो जाते हैं श्वाताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्तिक द्वारा उत्तर कहते हैं।

तत्राहिंसाव्रतस्यातीचारा बंधाद्यः श्रुताः। तेषां क्रोधाद्जिन्मत्वात्कोधादेस्तन्मलत्वतः॥१॥ उन त्रतों या अवीचारों में अहिंसात्रत के वन्ध आदिक पाँच अवीचार आचार्य परंपरा द्वारा सुने जा रहे माने गये हैं (प्रतिज्ञा) क्योंकि वे वन्ध आदिक तो क्रोध, लोभ आदि कपाय भाषों से उपजते है। और क्रोध आदि उस अहिंसात्रत के मल हैं। अंतरंग मलो अनुसार हुई वहिरंग की वन्धन, वध आदि निन्धिकियार्थे अतीचार मानी जाती है यों अनुमान प्रयोग वना दिया है।

#### पूर्ववदनुमानप्रयोगः प्रत्येतव्यः ॥

जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि के अवीचारों का निरूपण करते हुये "मालिन्यहेतुत्वात्" हेतु देकर पूर्व में अनुमान का प्रयोग रचा था उसी प्रकार यहां अहिंसाव्रत के अवीचारों में भी अनुमान का प्रयोग इस वार्त्तिक अनुसार समझ लेना चाहिये।

### अथ द्वितीयस्याणुव्रतस्य केऽतीचाराः पंचेत्याहः,—

अव दूसरे सत्य अणुष्रत के पांच अतीचार कीन से हैं ? ऐसी निर्णिनीषा प्रकट होने पर महा-विद्वान सूत्रकार समाधान कारक अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

## मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखिकयान्यासापहारसाकारमन्त्र-भेदाः ॥२६॥

इन्द्रपद्ची या तीर्थंकरों के गर्म अवतार, जन्म अभिषेक, साम्राज्य प्राप्ति, चक्रवित्व, दीक्षा कल्याण अथवा मण्डलेश्वर आदि राज्य, सर्वार्थ सिद्धिपर्यन्त अहमिन्द्र पद, ये सव सांसारिक सुख अम्युद्ध कहे जाते हैं तथा तीर्थंकरों के केवल्रज्ञान कल्याण, मोक्षकल्याणक अनन्तचतुष्ट्य या अन्य सामान्य केवलियों की निर्वाण प्राप्ति ये सब निःश्रेयस माने जाते हैं। अम्युद्य और निःश्रेयस को साधने वाले क्रियाविशेषों में अज्ञानादि के वश हो कर अन्य को अन्य प्रकारों से प्रवृत्त करा देना या उग लेना मिथ्योपदेश है। स्त्री पुत्रषों या मित्रों आदि कर के एकान्त में की गयी या कही गयी विशेषक्रिया को गुप्तरीति से प्रहृण कर दूसरों के प्रति प्रकट कर देना रहोभ्याख्यान है। अन्य के द्वारा नहीं कहे गये विषय को उसने यों कहा था या किया था इस प्रकार उगने के लिये जो द्वेषवश लिख दिया जाता है वह कूटलेख किया है। सोना, चाँदी, कपया, मोहरे किसी के यहाँ धरोहर रख दी गयी उन कीपूरी संख्या को मूल कर पुनः प्रहृण करते समय अल्पसंख्यावाले द्वाय को माँग कर प्रहृण कर रहे पुत्रच के प्रति सोने आदि का अधिक परिमाण जान कर भी जो थोड़े द्वाय की स्वीकारता दे देना है वह न्यासापहार है। अर्थ, प्रकरण, अंगविकार आदि करके दूसरों की चेष्टा को देखकर ईच्यां, लोम, आदि के वश होकर जो अन्यपुत्रषों के सन्युत्व उस गुग्न मन्त्र का प्रकट कर देना है वह साकार मन्त्रभेद है। यो थे मिथ्योपदेश झातिक उस सत्यव्रत के पाँच अतीचार हैं। यहां भी सत्यव्रत का एक देश भंग और एक देश रक्षण होता रहने से अतीचारों की ल्यवस्था है।

गिथ्यान्यथाप्रवर्तनमितसंधापनं वा मिथ्योपदेशः सर्वथैकान्तप्रवर्तनवत्, सच्छास्नान्यथा-कथनवत् पराविसंधायकशास्त्रोपदेशवच्च, संष्ट्रतस्य प्रकाशनं रहोभ्याख्यानं, स्नीप्ररुपानुष्टित-गुप्तक्रियाप्रकाशनवत्, परप्रयोगादन्यानुक्तपद्धविकमे कृटलेखिकया एवं तेनोक्तमनुष्टित चेति वंच-नामिप्रायलेखनवत्, हिरण्यादिनिक्षेपे अन्पसंख्यानुज्ञावचनं न्यासापहारः शतन्यासे नवत्यनु- ष्टानवत्, अर्थादिभिः परगुह्मप्रकाशनं साकारमन्त्रभेदः अर्थप्रकरणादिभिरन्याकृतग्रुपलम्यास्या-दिना तत्प्रकाशनवत् ॥ कथमेते अतीचारा इत्याह—

जिस प्रकार बौद्ध धर्म का पक्ष छेकर सर्वथा क्षणिक एकान्त में प्रवृत्ति करा दी जाती है एवं सर्व को नित्य मानने का पक्ष छे रहे एकान्तीपण्डित के अनुसार सर्वथा नित्यैकान्त मे प्रवृत्ति करा दी जाती है। आदि, या समीचीन शास्त्र का अन्य प्रकारों से निरूपण करा दिया जाता है। तथा दूसरों की धन आदि के छिये वंचना कराने वाले शास्त्रों का उपदेश दे दिया जाता है उसी प्रकार मिथ्या यानी अन्यया प्रवृत्ति करा देना, अथवा दूसरों के अभिप्राय को सुमार्ग से हटाकर कुमार्ग पर लगा देना मिथ्यो-पदेश है। ढके हुये यानी गुप्त हो रहे किया विशेष का जो दूसरों की हानि करने के लिये प्रकाशित कर देना है वह रहों भ्याख्यान है, जैसे कि स्त्री पुरुषों करके एकान्त में की गई कियाविशेषको प्रकट कर दिया जाता है। दूसरों करके नहीं कहे गये किन्तु पर प्रयोग से इडिग़तों द्वारा समझ कर ठगने के छिये छेखन क्रिया के मार्ग को पकडना क्रटछेखिक्रिया है। जैसे कि उस मनुष्य ने मरते समय यों असुक को भाग देने के लिये कहा था, इस प्रकार अंगचेष्टा करी थी इस प्रकार ठगने के अभिप्राय अनुसार लिख विया जाता है। सोना, चांदी आदि की धरोहर किसी महाजन के यहां रख देने पर पुनः संख्या भूल गये स्वामी का अल्पसंख्यक द्रव्य मांगने पर थोड़ी संख्यावाले हीन द्रव्य के धरोहर की स्वीकारता की कह देना न्यासापहार है। जैसे कि किसी बोहरे के यहां सौ मोहरों की धरोहर जमा कर देने वाले भोले जीव का संख्या भूल कर अपनी कुल नब्बे मोहरों को ले रहे भोले जीव के प्रति तुम्हारी नब्बे ही मोहरे थीं यों कह कर अधिक जान कर भी नव्बे मोहरों के देने का उस वोहरे करके अनुष्ठान कर दिया जाता है। अर्थ, प्रकरण, अंगविकार, भ्रविक्षेप आदि करके दूसरों के गुद्य इतिनृत्तों का प्रकाश कर देना साकार-मन्त्रभेद है। जैसे कि अर्थ, प्रकरण आदि करके दूसरों की चेष्टा को दक्षता पूर्वक जान कर ईर्ष्या, द्वेप आदि करके उस गुप्त किया को प्रकाश में छा दिया जाता है।। यहाँ कोई पूछता है कि सत्यवत के ये पांच अतीचार मला किस प्रकार हो जाते हैं इस में युक्ति भी क्या हे १ वताओ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर मन्यकार समाधान कारक अग्रिम वार्त्तिक को कहते है।

## तथा मिथ्योपदेशाद्या द्वितीयस्य व्रतस्य ते । तेषामनृतमूलत्वात्तद्वत्तेन विरोधतः ॥१॥

जिस प्रकार अहिंसान्नत के संक्रोश वश पांच अतीचार होप लग जाते हैं उसी प्रकार दूसरे सत्याणुन्नत के वे मिध्योपदेश आदिक पांच का अतीचार संम्भव जाते हैं (प्रतिज्ञा) क्यों कि प्रमाद युक्त हूं वोलने के मूल मानकर वे मिध्योपदेश आदि उपजते हैं (हेतु) जैसे कि वंचक शास्त्रों का उपदेश या दम्पतियों की रहस्य किया का प्रकाश करना आदि अनृतमूलक होने से सत्य का होप है (प्रज्ञान्त-क्यांप्तिपूर्वक दृष्टान्त) उस सत्यन्नत या आत्मविशुद्धि के साथ मिध्योपदेश आदि का उसी प्रकार विरोध है जैसे अहिंसा न्नत का बन्ध आदि के साथ विरोध ठन रहा है। अतः एकदेश मंग और एकदेश रह्मण हो जाने से उक्त अतीचार सम्भव जाते हैं। अर्थात् अतीचार वाला विचारता है कि जैसे जेन पण्डित अपनी आम्नाय अनुसार जैन शास्त्रों का उपदेश सुनाते हैं उसी प्रकार मैंने यजुर्वेद अनुमार हिंसा का या बौद्ध मत अनुसार हालिक एकान्त पक्ष का अथवा "वाराइ गना राजसभा प्रवेशः" इम नीति शास्त्र के अनुसार वेश्या के यहां जाने का एवं डाकुओं के अभिप्राय अनुमार सभी पापों के मृलभृत धनिकों के धन को मार पीट कर के भी हहन लेने का उपदेश दे दिया है कोई मनमानी यान नहीं कह ही हैं। इमी

प्रकार दम्पतियों के रहस्य की भी सच्ची ही बात कही हैं, झूँठी वात एक भी नहीं कही है इत्यादि, यों व्रत की रक्षा कर रहा भी व्रत का पूर्णपालन नहीं कर सका है।

यथाद्यवतस्य मालिन्यहेतुत्वाद्धंधादयोऽतीचारास्तथा द्वितीयस्य मिथ्योपदेशादयस्तद-विश्लेषात् । तन्मालिन्यहेतुत्वं पुनस्तेषां तच्छुद्धिविरोधित्वात् ।

निस प्रकार सब के आदि में कहे गये अहिंसा त्रत के मालिन्य का कारण हो जाने से वंघ, वध आदिक पांच अतीचार हैं। उसी प्रकार दूसरे सत्याणुत्रत के मिध्योपदेश आदिक पांच अतीचार हैं। क्योंकि उस मिलिनता के कारण हो जाने का दोनों में कोई अन्तर नहीं है। हां उन मिथ्योपदेश आदिकों को त्रत की मिलिनता का कारणपना तो उस सत्य करके हुई आत्मविशुद्धि का विरोधी हो जाने से नियत है।

अथ तृतीयस्य व्रतस्य केश्तीचारा इत्याहः,—

पिहले और दूसरे वर्तों के अतीचार ज्ञात हो चुके हैं अब तीसरे अचौर्य ब्रत के अतीचार कौन हैं १ ऐसी निर्णेतुं इच्छा प्रवर्तने पर सूत्रकार महोदय अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

## स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिऋमहोनाधिकमानोन्मा-नप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥२७॥

कोई पुरुष स्वयं तो चोरी नहीं करता है किन्तु दसरे स्तेन यानी चोर को प्रेरणा कर देता है यह स्तेनप्रयोग है। उन चोरों करके चुराये गये बहुमूल्य द्रव्य को अल्पमूल्य द्वारा क्रय करने के अभिप्राय से प्रहण कर छेना तदाहृतादान है। उचित न्याय से अन्य प्रकारों करके देना छेना अतिक्रम कहा जाता है, विरुद्ध राज्य के होते सन्ते अतिक्रम करना, राजा या स्वामी की घोषणा का उल्छघन कर अन्य प्रकारों से छेना देना जैसे कि कर देने योग्य अपने पदार्थ को महसूछ बिना विये ही राज्य से बाहर कर देना, पूरी टिकट के स्थान पर आधी टिकट और आधी टिकट वाछे की टिकट नहीं खरीदना, रेळगाड़ी में सामान अधिक छे जाना, इत्यादि विरुद्धराज्यातिक्रम है। नापने, तोळने, के िलये काष्ठ, पीतळ आदि के बनाये हुये सेर, ढय्या, पंसेरी आदि नाप या तखरी के पठआ, दुसेरी, आदि बांट एवं गज, फुटा, आदि को न्यून या अधिक रखना हीनाधिकमानोन्मान है। न्यून हो रहे मान, उन्मानों से खोटा बनियां दृसरों के लिये देता है और अधिक हो रहे मान, उन्मानों , करके वह बनियां अपने लिये नापता, तोळता है कृत्रिम बनाये गये नकळी सोने, चांदी, मोती, घृत, दघ, चून आदि करके ठगने के विचार अनुसार ज्यवहार करना प्रतिक्रपक व्यवहार है ये पांच अचीर्याणुव्रत के अतीचार हैं।

मोषकस्य त्रिधा प्रयोजनं स्तेनप्रयोगः । चोरानीतग्रहणं तदाहृतादानं, उचितादन्यथा दानग्रहणमतिक्रमः, विरुद्धराज्ये सत्यतिक्रमः विरुद्धराज्यातिक्रमः, क्टप्रस्थतुलादिभिः क्रयविक्रय-प्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानं, कृत्रिमहिरण्यादिकरणं प्रतिरूपकञ्यवहारः । कुतोऽमी तृतीयस्य व्रतस्यातीचारा इत्याहः,—

चोरी करने वाछे जीव को तीन प्रकार यानी मन, वचन, या काय करके अथवा दूसरे पुरुष द्वारा प्रयुक्त कराता है, कृत, कारित, अनुमोदना अनुसार प्रेरणा करता है वह कृत्यतः स्तेनप्रयोग है,।

चोर करके छाये गये द्रव्य का ग्रहण कर छेना तदाहतादान है। उचित रीति से अन्य प्रकार अन्याय द्वारा दान या ग्रहण करना अतिक्रम बोछा जाता है। विरुद्धराज्य के होते सन्ते जो अतिक्रम करना है वह विरुद्धराज्यातिक्रम है। झूंठे नाप, तोछ, आदि करके क्रय विक्रय का प्रयोग करना हीनाधिकमानोन्मान है, यहाँ आढि पद से घोड़े की, मोतियों की जल की गर्मी की विजली की वर्षा को भाप की पाण्डित्य आदिकी भिन्न-भिन्न प्रकारों से होने वाली नाना नाप तोलों का ग्रहण है। कृत्रिम (नकली) सोना, चाँदी आदिका बनाना या इन का दूसरों को ठगने के लिये ज्यापार करना प्रतिरूपकव्यवहार है।। यहाँ कोई पूंछता है कि तीसरे अचीर्य व्रत के स्तेन प्रयोग आदि पाँच अतीचार मला किस युक्ति से सिद्ध हुये मान लिये जाँय १ ऐसी जिज्ञासा प्रवितने पर ग्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक को कह रहे हैं।

### प्रोक्ताः स्तेनप्रयोगाचाः पंचास्तेयव्रतस्य ते । स्तेयहेतुत्वतस्तेषां भावे तन्मलिनत्वतः॥१॥

अचीर्य व्रत के वे चोर प्रयोग आदिक पांच अतीचार सूत्रकार महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से कह दिये हैं क्योंकि वे स्तेनप्रयोग आदिक तो चोरी के परम्परा हेतु हो रहे है। उन चोर प्रयोग आदि के होते सन्ते उस अचीर्यव्रत प्रयुक्त हुई आत्मविशुद्धि को मिलनता हो जाती है। एक अंश अचीर्यव्रत की रक्षा वनी रहती है कि मैंने गात्र चोरी का नौ भंगों से प्रयोग करना वता दिया है चोरी भो नहीं की है हत्यादि विचार अनुसार इन स्तेन आदि प्रयोग को अतीचारपने की व्यवस्था है।

### अय चतुर्थस्याणुव्रतस्य केऽतीचारा इत्याहः—

अब चौथे स्वदारसंतोष या ब्रह्मचर्याणुवत के अतीचार कौन कौन हैं १ ऐसी जिज्ञासा उपजने पर सूत्रकार महाशय इस अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

## परिववाहकरगोत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानंगक्रीडा-कामतीव्राभिनिवेशाः ॥२८॥

अपनी संतान के अतिरिक्त अन्यदीय पुत्र या कन्याओं का विवाह करना पिहला अतीचार है। परपुरुषों के साथ गमन यानी क्रीड़ा करने की जिन स्त्रियों की देव हैं वह खोटी स्त्री इत्वरिका कही जाती है वह सधवा हो या विधवा हो किसी पित के द्वारा गृहीत हो चुकी सन्ती इत्वरिका परिगृहीता मानी गई है। ऐसी परिगृहीत इत्वरिका के साथ जो गमन करना अर्थात् उसके जघन माग, स्तन, मुख, उदर आदि का निरीक्षण करना, सराग मापण करना, हाथ, अकुटी, चक्षः आदि करके संकेत करना इस प्रकार रागी होकर अनेक रमण कुचेष्टाये करना, द्वितीय अतीचार है। परपुरुषों के साथ गमन करने की देव (आदत) को धार रही जो किसी पित कर के गृहीत नहीं हो चुकी है ऐसी गणिका या पुंश्चली स्त्री इत्वरिका अपरिगृहीता है। परपुरुषगामिनी अपरिगृहीत वेश्या या पुंश्चली (खानगी), स्त्रियों में स्तन निरीक्षण, हास्य, उपरिष्टात्कीड़ाये आदि कुक्तियायें करना तीसरा अतीचार है। स्व पुरुप या स्व स्त्री में भी अंग यानी जननेन्द्रिय के अतिरित अंगों में क्रीड़ा करना चौथा अतीचार है। स्व स्त्री में मी काम रित का प्रवृद्ध परिणाम होना यानी संतुष्ट नहीं होकर कामकोड़ा में अविराम प्रवृत्ति करना कामतीन्ना-मिनिवेश नाम का पाँचवां अतीचार है। यों परिववाह करण १ इत्वरिकापरिगृहीतागमन २ इत्वरिका अपरिगृहीता गमन ३ अनंगक्रीडा ४ कामतीन्नाभिनिवेश ५ थे स्वदारसंतोष या परदारिनष्टित्तवत के पांच अतीचार हैं।

#### रेलोक-वार्तिकं

सद्वेद्यचारित्रमोहोदयाद्विवहनं विवाहः परस्य विवाहस्तस्य करणं परविवाहकरणं, अयन-शीलेत्वरी सैव कुत्सिता इत्वरिका तस्यां परिगृहीतायामपरिगृहोतायां च गमनिमत्वरिकापरिगृही-तापरिगृहीतागमन, अनगेषु क्रीडा अनगकीडा, कामस्य प्रवृद्धः परिणामः कामतीव्राभिनिवेशः। दीक्षितातिवालातिर्यग्योन्यादीनामनुपसंग्रह इति चेन्न, कामतीव्राभिनिवेशग्रहणात् सिद्धेः। त एते चतुर्थाणुव्रतस्य क्रुतोऽतोचारा इत्याह—

सातावेटनीय कर्म और चारित्रमोह ( माया, लोभ, रित, हास्य, वेद ) कर्म का उटय हो जाने से विवाह किया द्वारा वैध जाना विवाह है, पर का जो विवाह सो परविवाह है उस परविवाह का करना परविवाहकरण है यों परविवाह शब्द की निकक्ति कर दी गई है। परपुक्ष के निकट गमन करने की टेव को धारने वाली खी इत्वरी हैं। इत्वरी जव्द से क़ित्सवा इत्वरी यों खोटे अर्थ मे क प्रत्यय कर देने पर वही कुत्सिता इत्वरी इत्वरिका कही जाती हैं। उस परिगृहीत हो रही इत्वरिका में और किसी नियत भर्ता करके नहीं परिगृहीत हो रही इत्वरिका में गमन करना इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमन है। काम सेवन के अंगों से भिन्न अंगों मे कीड़ा करना अनंगकीडा है। रित किया का अतिशय करके वढ रहा परिणाम कामवीत्राभिनिवेश है। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि दीक्षा ले जा चुकी खी या छोटी अवस्था की अतिवाला लहको अथवा छिरिया, हरिणी आदि तिर्यक्रिनी एवं काष्ट्र, चित्र, रवह, रुई आदि की वनी हुई अनेक प्रकार की अचेतन स्त्रिया अथवा स्त्रियों की अपेक्षा से तिर्यद्ध पुरुप, दीक्षित, कृत्रिम पुरुष चित्र आदि का इस सूत्र में उपलक्षण रूप से भी संग्रह नहीं हो सका है ऐसी दशा में दीक्षिता आहि आदि के साथ क्रीडा करने को किस दोप में गिना जायगा ? प्रन्थकार कहते हैं यह तो न कहना क्योंकि पांचवे अतीचार कामतीत्राभिनिवेश का ग्रहण कर देने से उनके सग्रह की सिद्धि हो जाती है। कामकी तीवता से ही अपनी दीक्षिता स्त्री अथवा अपने लिये कल्पित की गई अतिवाला कन्या एवं तिर्येखिनी आदि त्यागने योग्य स्त्रियों मे प्रवृत्ति होती है। यों ये पाँच अतीचार क्रळ व्रत की रक्षा का अभिप्राय रख-कर ब्रत का भंग कर देने से गृहस्थ के संभव जाते है। यहां कोई तर्क कर रहा है कि प्रसिद्ध हो रहे ये पांच अतीचार मला चौथे अणुवत के किस युक्ति से सिद्ध कर लिये जाय ? ऐसी तर्कणा उपजने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक को कहते हैं।

### चतुर्थस्य व्रतस्यान्यविवाहकरणाद्यः पंचैतेऽतिक्रमा ब्रह्मविघातकरणक्षमाः ॥१॥

अन्यविवाहकरण आदिक ये पॉच (पक्ष) चौथे व्रत के अतीचार हैं (साध्य) क्योंकि व्रध-चर्याणुव्रत का वहुभाग विघात करने में समर्थ हो रहे हैं (हेतुदल )। यों अनुमान प्रयोग वना कर उक्त सूत्र के प्रमेय को प्रमाणसंप्लव द्वारा पुष्ट कर दिया है।

### स्वदारसंतोषव्रतविद्दननयोग्या हि तद्तीचारा न पुनस्तद्विघातिन एव पूर्ववत् ॥

पूर्व मे जैसे अहिंसाणुवत, सम्यग्दर्शन आदि के अतीचार उन को माना गया है जो कि व्रतों की सर्वाझ विशुद्धि होने के कारण नहीं हैं और व्रत का सर्वांग विनाश करने वाले भी नहीं हैं जो विशुद्धि के कारण हैं वे तो व्रतों के संरक्षक हैं जो व्रतों के विनाशक हैं वे अनाचार या अविरितस्वरूप हैं हां व्रतों को मिलन कर देने वाले अतीचार कहें जाते हैं। उसी प्रकार स्वदारसंतोषव्रत में विष्न करने

योग्य परिणाम ही उस चौथे अन के अतीचार हैं किन्तु फिर उस अद्यानत का ही सर्वाग विघात करने वाले तो अतीचार नहीं हो सकते हैं यों इस कारिका में कहें गये अनुमान के ज्यतिरेकदृष्टान्त तो अद्यानत के विशोधक स्त्रीराग कथा अवण त्याग, नवधा ब्रह्मचर्यत्रतपालन आदि और ब्रह्मविघातक परस्त्रीरमण, वेश्यामैथुन आदि है तथा परिववाहकरण आदिक अन्वयदृष्टान्त हो सकते हैं। अन्तर्व्याप्ति को मानने वाले पण्डित पक्ष के भीतर भी न्याप्ति प्रहण कर उसको अन्वयदृष्टान्त बना लेते हैं। अन्यथा सभी हेतु साध्य वालों को पक्ष कोटि में धर देने पर अन्वयदृष्टान्त का मिलना असंभव है।

### अथ पंचमव्रतस्य केऽतीचारा इत्याहः—

वत और शोलों में पांच पांच अतीचार हैं इस प्रतिक्वा अनुसार पहले चार वर्तों के अतिचार क्वात कर लिये इनके अनन्तर अब पांचवे परिप्रहपरिमाण अत के अतीचार कौन है १ ऐसी तत्त्व बुमुत्सा प्रवर्तने पर सूचकार अग्रिम सूच को कह रहे है।

## क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्गाधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमागाति-

#### कमाः ॥२९॥

क्षेत्र-वास्त, आदिक पांच परिग्रह्परिमाणव्रत के अतीचार हैं अर्थात् क्षेत्र और वास्तु का अति-क्रमण कर छेना पिहला अतीचार है। घान्यों की उत्पत्ति के स्थान को क्षेत्र कहते है। कुटिया, हेरा, कोठी, इवेछी, घर, प्रासाद, प्राम , नगर आदि ये वास्तु कहे जाते है। इनका छोभ के आवेश से अतिक्रम कर-लिया जाता है। सीमा करने वाली मीत या बाद आदि को हटाकर दूसरे घर या खेत को मिला लेने से यह अतीचार संभव जाता है। मैने घर आदि को बढा लिया है उनकी परिमित संख्या का अतिक्रम नहीं किया है यों इस वती के व्रत की एकदेश रक्षा का अभिप्राय है। रूपा, चांदी, मोहर, गिन्नी, पैसा, सिका आदि न्यवहार में क्रय विक्रय उपयोगी यानी वस्तु के अदल बदल का विनिमय करने वाले पदार्थ हिरण्य हैं। और सोना तो प्रसिद्ध ही है। परिमित किये गये हिरण्य, युवर्णों, का अतिक्रमण कर लेना दसरा अतीचार है। अपने व्रत के समाप्त हो जाने पर तुम से इतना सिक्षा या सोना छे छूंगा इस अभियाय कर के अधिक छन्ध को अन्य के छिये अर्पण करदेने से छोमवश यह अतीचार संभव जाता है। गाय, र्भेंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, छिरिया आदिक धन है। और गेहूं, चावल आदिक धान्य हैं। परिमित धन और धान्य का अतिक्रम करना तीसरा अतीचार है। यह अतीचारी विचारता है कि अपने घर मे प्राप्त हो रहे धनधान्यों का विक्रय या व्यय कर देने पर पुनः तुम आसामियो से छे छूंगा इस भावना करके नियन्त्रण कर देने से यह दोष संभव जाता है। संख्या किये गये दासीदासों को अतिक्रम करना चौथा अतीचार है। गाय, घोड़ी, तोता, मैना, सिपाही, दासियां, चाकर, इनमें गर्भवाली की अपेक्षा अथवा कुछ काल पश्चात् अपने व्रत को यथावस्थित कर लूंगा । यों विचार कर नियत संख्या का अतिक्रम कर देने से यह अतीचार संभवता है। वस्त्र, भाण्ड, गाड़ी, पलंग, हल, आदिक सभी कुप्य में गर्भित हो जाते हैं। नियत काल के पश्चात् में तुम से ले लूंगा या अन्य को दिला द्ंगा इस अभिप्राय से यह कुप्यों का अतिक्रमण संमव जाता है यो क्षेत्र वास्तुओं की सीमा को बढ़ाना १ हिरेण्य सुवर्णों का अतिक्रम २ धनधान्यों की मर्यादा का उल्लंघन ३ दासीदासों की संख्या का अविरेक ४ और कुप्यपदार्थों की मर्यादा का उल्लंघन ये पाच परिमित परिग्रह्बत के अतीचार है।

क्षेत्रवास्त्वादीनां द्वयोद्धयोर्द्धन्द्वः प्राक् क्रुप्यात्, तीव्रलोमाभिनिवेशात् प्रमाणातिरे-

#### कास्तेषामतिक्रमाः । पंच क्वतोऽतीचरा इत्याह;---

क्षेत्र वास्तु आदिक पदों के दो दो पदों का द्वंद्व समास हो गया है। क्रुप्य से पहिले आठ पटों के चार युगलो का न्यारा न्यारा समाहारद्वंद्व कर लिया नाय। "क्षेत्रं च वास्तु च क्षेत्रवास्तु" खेत और घर का समाहार कर एकवचन पद क्षेत्रवास्तु वना लिया गया है "हिरण्यं च सुवर्ण च" यो कपया आदि और सोने का समाहार कर 'हिरण्यसुवर्ण' पद एकवचन कर दिया है ( समाहारे एकवत स्यात्)। "वनं च धान्यं च" यों का द्वंद्व कर गाय आदिक धन और धान गेहूं आदिक धान्यों को कह रहा "धनधान्यं" पद बना लिया जाता है। "वासी च दासरच" यों (गवारवप्रभृतीनि च) सूत्र करके समास कर टहलुआ, टह्न् लनी स्त्री पुरुपों को कह रहा "दासीदासं" पद साधु बन जाता है। पुनः "क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवर्ण च धनधान्यं च दासीदासं च कृष्यं च" यों क्षेत्रवास्तु-हिरण्यसुवर्ण-धनधान्य-दासीदासकृष्यानि एतेपा प्रमाणानी अतिक्रमाः" यों निरुक्ति कर सूत्र वाक्य वन जाता है। तीव्रलोभ का चारों कोर आवेश हो जाने से इन के प्रतिज्ञात प्रमाणों का अतिरेक होना संभव जाता है। उन क्षेत्र आदिकों के पाँच अतिक्रम अतीचार हैं। यहाँ कोई आगमोक्त विपय का वर्क द्वारा निर्णय करने के लिये आरेका चठाता है कि परिप्रह परिमाण वत के ये सूत्रोक्त पाँच अतीचार मला किस युक्ति से सिद्ध हो जाते हैं ? वताओ। ऐसी निश्चकीषा प्रवर्तने पर प्रन्थकार अप्रम वार्त्तिक को स्पष्टीकरणार्थ कह रहे हैं।

### क्षेत्रवास्त्वादिषूपात्तप्रमाणातिक्रमाः स्वयं। पंच संतोषनिर्घातहोतवोंत्यव्रतस्य ते ॥१॥

क्षेत्र, वास्तु, आदिक मे (पक्ष) स्वयं प्रतिज्ञा पूर्वक ग्रहण किये प्रमाण के ये पॉच अतिक्रम हो जाते हैं (साध्य) क्यां कि ये पॉच अतिक्रम संतोष का एकदेश से घात करने में कारण हो रहे हैं (हेतु) अतः पॉच व्रतों के अन्त में पड़े हुये परिप्रहपरिमाणव्रत के वे क्षेत्रवास्तु अतिक्रम आदिक पॉच अतीचार हैं।

### संतोषनिर्घातानुकुलकारणत्वाद्धि तदतीचाराः स्युनी पुनः समर्थकारणत्वात् पूर्ववत् ।

पूरे संतोष के घातने में अनुकूछ कारण हो जाने से उस परिग्रह परिमाणव्रत के ये पांच अतीचार नियम से संमव जायेंगे किन्तु फिर समूछ चूछ संतोष का घात करने मे समर्थ कारण होने से ये अतीचार नहीं हैं जैसे कि पिहछे सम्यग्दर्शन या अहिंसा आदि व्रतों मे समझा दिया गया है अर्थात् एक देश वर्ष की रक्षा और कुछ अंगों मे व्रत का मंग हो जाने से पिहछे अतीचार निर्णीत कर दिये गये हैं उसी प्रकार संतोष की भित्ति पर जो परिग्रहों का परिमाण किया था उस संतोष का जो परिपूर्णरूप से घाठ कर देते हैं ऐसी आगक के साथ हो रहीं गृद्धियां या उच्छु खछ होकर मार परिग्रहोंको इक्हा करते रहना अतीचार नहीं है किन्तु अनाचार है। और संतोप का जो किंचित् भी घात नहीं करते हैं ऐसे दान, पूजन, आदि मी अतीचार नहीं प्रत्युत संतोषवर्षक और परिमाणव्रत के पोषक गुण हैं। ये क्षेत्र वास्तु अविक्रम आदिक पांच तो संतोष को घातने मे एकदेश अनुकूछ हो रहे हैं अतः अतीचार मान छिये गये हैं।

#### अथ दिग्विरतेः केऽतिक्रमाः पश्चेत्याह;—

पांच अणुवर्तों के अतीचार कहें सो जाने अब इस के अनन्तर सात शीलों में से पहिली दिग्वि-रित के पांच अतीचार कौन हैं १ ऐसी जिक्कासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

## ऊध्वधिस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यंतराधानानि ॥३०॥

व्यविक्रम शब्द को पिहले तीन शब्दों में जोड़ दिया जाय यों ऊर्घ्व व्यविक्रम १ अघोव्यविक्रम १ विर्यन्यितिक्रम १ क्षेत्रवृद्धि ४ स्मृत्यन्तराधान ५ ये पांच अतीचार दिग्वरमणवृत के हैं। पर्वत, वृक्ष, मीनार आदि पर ऊपर चढ जाना, नीचे कूँआ बावड़ी आढि में उतरना, और तिरले बिल, गुहा, आदि में प्रवेश करना ये नियत प्रदेश से परली ओर किये जांय तो इनका उल्लंघन करना यों तीन अतीचार हो जाते हैं। प्रयोजन बिना या अज्ञानसे इनका अविक्रम किया जायेगा तब तो अतीचार हैं अन्य प्रकारों से अविक्रम करने पर तो अनाचार ही है। अज्ञानवश ये अविक्रम हो जांय तो पुनः संमल कर वर्तों की रक्षा कर ली जाती है पीले वहां अविक्रान्त स्थल में जाने का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है अन्य को मी नहीं मेजा जाता है वहां अविक्रान्त स्थान से किसी वस्तु का लाम किया जाय तो उसका त्याग कर दिया जाता है। क्षेत्र की वृद्धि कर लेना अथवा पूर्व देश की अविध में से घटाकर उसको पश्चिम देश की अविध में लामवश जोड़ देना यह क्षेत्र वृद्धि है। नियत सीमा को मूल कर अन्य न्यूनाधिक स्मृतियों का अभिप्राय रखना स्मृत्यन्तराधान है। अज्ञान, अचातुर्य, सन्देह, अविव्याकुलता, अन्यमनस्कता, अविल्लोभ आदि करके स्मृति का भ्रंश हो जाता है। किसी ने पूर्व विशा में सौ योजन का परिमाण किया था, गमन करते समय स्पष्टक्प से स्मरण नहीं रहा कि मैने सौ योजन का परिमाण किया था, या पचास योजन का नियम किया था, उस अताचार हो जायेगा यों ये पांच दिग्वरित शील के अतीचार हैं।।

परिमितिद्दगविषव्यतिलंघनमितिक्रमः, स त्रेधा ऊर्घ्वाधिस्तर्यग्विषयमेदात्। तत्र पर्वता-द्यारोहणाद्घ्वीतिक्रमः, कृपावतरणादेरधोऽतिष्वत्तिः, बिलप्रवेशादेस्तर्यगतीचारः, अभिगृहीताया दिशो लोमावेशादाधिक्यामिसिधः क्षेत्रवृद्धिः। इच्छापरिमाणेंऽतर्मावात्पौनरुक्त्यमिति चेन्न, तस्या-न्याधिकरणत्वात्। तद्तिक्रमः प्रमादमोह्यासंगादिभिः। अननुस्मरणं स्मृत्यंतराधानं।

परिमाण की जा चुकी दिशा की अवधि का उल्लंघन कर देना अतिक्रम कहा जाता है। विशेषरूप से अतिक्रम करना न्यतिक्रम है। वह न्यतिक्रम ऊर्विद्शा, अधोदिशा, और तिर्यग्दिशा के विषयों की
भिन्नता से तीन प्रकार का है उन तीनों में पर्वत स्तुप, टीला आदि के ऊपर चढ़ जाने से उल्वंतिक्रम
संगव जाता है। कुँआ में उतर जाना, दर्रा में नीचे आ जाना आदि कियाओं से अधोअतिक्रम हो जाता
है। बिल में घुस जाना, सुरंग में प्रवेश कर जाना आदिक से तिर्यक्त अतिक्रम स्वरूप अतीचार हो जाता
है। चारों ओर प्रहण कर ली गई दिशा का लोभ के आवेश से अधिकपने का अभिप्राय रखना क्षेत्रवृद्धि
है। यहाँ कोई शंका करता है कि "धनधान्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु। निस्पृहा, परिमितपरिग्रहः
स्यादिच्लापरिमाणनामापि" इस प्रमाण अनुसार पांचवे अणुव्रत माने गये परिमित परिग्रह का दूसरा
नाम इच्लापरिमाण भी है। फैली हुई इच्लाओं का संकोच कर नियत परिमाण कर लेना पांचमा अणुव्रत
है। जब क्षेत्र के अतिक्रम को पांचवे व्रत के अतीचारों मे गिन लिया है उस में क्षेत्रवृद्धि का अन्तर्भाव हो
सकता है तिस कारण यहां उस को पुनः कथन करना तो पुनरुक्त दोप है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो
नहीं कहना क्योंकि वह इच्ला परिमाण तो अन्य क्षेत्र, वास्तु, आदिक अधिकरणों में हो रहा है और यह
दिग्वरति अन्य के लिये है। वहाँ परिग्रहबुद्धि से क्षेत्र के प्रमाण का अतिक्रम कर दिया जाता है किन्तु
यहां दिग्वरमण में मात्र दिशा के परिमाण का लक्ष्य है अतः उस क्षेत्र को वढाकर अतिक्रम रूप से
गमन कर लिया है यों अर्थ में अन्तर है। प्रमाद, मोह, अन्यगतचित्तपना, उद्भान्ति, आदि करके थे

तीन अतिक्रम या क्षेत्रषृद्धि हो जाती हैं। गृहीत मर्यादा का पीछे स्मरण नहीं रहना या न्यून अधिक रूप स्मरणान्तर कर छेना स्मृत्यन्तराधान है।

#### कस्मात् पुनरमी प्रथमस्य शीलस्य पंचातीचारा इत्याहः —

किस कारण से फिर पिहले विग्वरितशील के वे ऊद्ध्वीतिक्रम आदि पाँच अतीचार संभव जाते है १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार इस समाधान वचन को कहते हैं।

### कर्ध्वातिक्रमणाद्याः स्युः शीलस्याद्यस्य पंच ते । तद्विरस्युपघातित्वात्तेषां तद्धि मलत्वतः ॥१॥

आदि में हो रहे दिग्वरित शील के वे कर्ष्विद्शा अतिक्रमण आदिक पाँच अतीचार संमव जाते हैं (प्रतिक्षा) क्यों कि वे उस दिग्विरित क्रत का ईपद्घात करने वाले हैं। तिसकारण नियम से वे उसके मल हैं। अतः व्रत का समूलचूल घात नहीं कर देने से और व्रत के पोपक भी नहीं होने से उन मिलनता के कारणों को व्रत का एकदेश मंग कर देने की अपेक्षा अतीचार कहा गया है।

#### अथ द्वितीयस्य केऽतीचारा इत्याह;—

अब दूसरे कहे गये देशविरित के अतीचार कीन कीन हैं ? ऐसी संगति अनुसार बुमुत्सा प्रव-र्तने पर सूत्रकार इस अगळे सूत्र को कह रहे हैं।

### म्रानयनप्रेव्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलःक्षेपा ॥३१॥

अपने संकल्पित देश में स्थित हो रहा भी श्रावक प्रतिपिद्ध देश मे रक्खे हुये पदार्थों को प्रयोजन वश किसी से मंगा कर कय, विक्रय आदि करता है यह आनयन है। परिमित देश के वाहर स्वयं नहीं जाकर मृत्य आदि द्वारा इस प्रकार करो, यों प्रेष्यप्रयोग करके ही अभिप्रेत ज्यापार की सिद्धि कर छेना प्रेष्यप्रयोग है। देशावकाशिक वर्त जब हिंसा से बचने के छिये छिया गया है तो स्वयं करना और दूसरे से कराना एक ही बात पढ़ती है, प्रत्युत स्वयं गमन करने में कुछ विवेकपूर्वक ई्यापथ शुद्धि भी हो सकती थी किन्तु द्सरे चाकरों से ईर्यासमिति नहीं पछ सकेगी यों यह प्रेष्यप्रयोग अतीचार हो जाता है। सर्वन्न व्रत रक्षा की अपेक्षा रखते हुये पुरुष का व्रत में दोष छग जाने से अतीचारों की ज्यवस्था मानी गई है। निपिद्ध देश में बैठे हुये कर्मचारी पुरुषों का चह शकर खांसना, मठारना, टेलीफोन मेजना शब्दानुपात है। अपने रूप को दिखला कर शीव्र ज्यापार साधने के अभिप्राय से रूपानुपात दोप हो जाता है। इसमें कपट का संसर्ग है। गृहीत देश से बाहर ज्यापार करने वालों को प्रेरणा करने के छिये ढेल, पत्थर आदि का फेक देना, टेलीग्राफ करना पुद्गलक्षेप है। ये पांच देशविरतिशील के अतीचार है।

तमानयेत्याज्ञापनमानयन, एवं क्वविति विनियोगः प्रेष्यप्रयोगः, अम्युत्कासिकादिकरणं शब्दानुपातः, स्वविप्रद्वप्ररूपण रूपानुपातः, लोष्ठादिपातः पुद्गलक्षेपः। क्वतः पंचैते द्वितीयस्य शीलस्य व्यतिक्रमा इत्याह—

अपने संकल्प किये गये देश में स्थित हो रहे देशवरी का प्रयोजन के वश से उस किसी विविधित पदार्थ को लाओ इस प्रकार मर्यादा के बाहर देश से मंगा लेने की काझा देना क्षानयन दोष है। तुम इस प्रकार करो यों परिमित देश से बाहर स्वयं नहीं जाकर किंकर को भेज देने से प्रेष्य प्रयोग द्वारा अभिग्रेत पदार्थ को प्राप्त कर छेना पेष्य प्रयोग हैं। न्यापार करने वाछे पुरुषों का उद्देश छेकर खांसना, मठारना, इस्तसंकेत आदि करना, जिससे कि मर्यादा के बाहर देश में से इष्टिसिद्धि हो सके वह शब्दान तुपात हैं। मेरे तत्परताशाछी रूप को देख कर शीघ्र ही वाहर देश से न्यापार संपादन हो सकता है, यो विचार कर शरीर को दिखलाना, झण्डी, ध्वजा, आदि दिखलाना रूपानुपात है। कर्मचारी पुरुपों का उद्देश छेकर वाहिर देश में डेल, पत्थर, चिट्ठी, टेलीग्राम आदि को फेकना पुद्गलक्षेप है। ये देशविरमणशिख के पाँच अतीचार हैं। यहाँ कोई तर्क उठाता है कि दसरे विन्वरित शील के पाँच व्यविक्रम भला किस युक्ति से सिद्ध हुये मान लिये जांग्र ? कोरे आगमवाक्य को मान लेने की तो इच्ला नहीं होती है इस प्रकार सविनय तर्क के उपस्थित होने पर ग्रन्थकार इस अग्रिम वार्त्तिक को कहते हैं।

### द्वितीयस्य तु शीलस्य ते पञ्चानयनाद्य: । स्वदेशविरतेर्बोधा तैः संक्लेशविधानतः ॥१॥

ये आनयन आदिक पांच तो (पक्ष ) अपनी मर्यादा िकये हुये देश के बाहर नहीं जाना स्वरूप दूसरे शोल हो रहे देशिवरित को एकदेश वाधा पहुँचाते हैं (साध्यदल ) क्यों कि नव ९ मंगों से देश-विरित जन्य विशुद्धि को धार रहे जीव के उन आनयन आदि क्रियाओं करके संक्षेश कर दिया जाता हैं (हेतु)। इस अनुमान करके पूर्व सूत्रोक्त आगमगम्य प्रमेय की सिद्धि कर दी जाती है। इस अनुमान में कहें गये साध्य के साथ हेतु की ज्याप्ति तो स्वयं में या किसी सत्याणुवती में प्रहण कर ली जाती है। व्रतों करके शुद्ध हो रही आत्मा में स्वल्पसंक्षेश करने वाले परिणाम उस व्रत के अतीचार समझे जाते हैं यहां भी पूर्ववत् व्रतशोधक और व्रतसंघातक परिणामों से न्यारे थोड़ी मलिनता के कारण हो रहे दोप अतीचार समझ लिये जाय।

#### अथ तृतीयस्य शीलस्य केऽतीचारा इत्याह—

इसके अनन्तर अब तीसरे अनर्थटण्डविरति व्रत के अतीचार भला कौन हैं १ ऐसी निर्णयेच्छा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस वक्ष्यमाण अग्रिम सूत्र को सुरपष्ट कर रहे हैं।

## कंदर्पकौत्कुच्यमौखयसिमीक्षाधिकरगोपभोगपरिभोगानर्थ-क्यानि ॥३२॥

राग की तीव्रता होने पर हॅसी दिल्लगी के साथ मिला हुआ गुण्डे पुरुषों का सा अइलील बचन प्रयोग करना फंदर्ष है। तीव्र रागपरिणित और अशिष्ट वचन के साथ मिली हुई भी मटकाना, कमर हिलाना, ओठ नचाना, हाथ पांच फढ़काना. अंगहार, आदि कायिकया करना की कुच्य है। ढीठता से मर्पूर होकर जो छुठ भी यहा. तहा. अंट संट, व्यर्थ का बहुत वकवाद करना मी खर्य है। जिसको सुनते हुवे दूसरे मनुष्य उपता जावें, प्रयोजन साधकत्व का नहीं विचार कर चाहे जिन मन वचन काय गत विषयों की अधिकता फरना असर्गीक्याधिकरण है। जितने अर्थ से भोग. उपभोग सब सध मकते हैं उनसे अतिरिक्त अनर्थक पहार्थों को अधिक मृत्य देकर भी प्रहण कर लेने की टेच अनुसार संप्रह कर लेना उपभोग परिभोगान पंक्य है। ये पांच अनर्थदण्डत्यान होल के अतीचार हैं।

रागोद्रेकात् प्रहासमिश्रोऽशिष्टवाकप्रयोगः कंदर्पः, तदेवोभयं परत्र दुष्टकायकर्मधुक्तं कीत्कु-

च्यं, धार्ष्टेचप्रायोऽसंबद्धवहुप्रलापित्वं मौखर्यं, असमीच्य प्रयोजनाधिक्येन करणं असमीक्ष्याधि-करणं, तत्त्रेधा, कायवाङ्मनोविषयमेदात्। यावतार्थेनोपमोगपरिभोगस्यार्थस्ततोऽन्यस्याधिक्य-मानर्थक्यं, उपमोगपरिभोगवतेऽन्तर्मावात्पोनरुक्त्यप्रसंग इति चेन्न, तदर्थानवधारणात्।

उदीरणा प्राप्त राग की अधिकता से प्रमुद्ध हंसी से मिला हुआ जिप्टविहर्भृत वाक्यों का प्रयोग करना कंदर्भ है। वे तीव्रराग प्रयुक्त हास्यवचन और अशिष्ट वचन यों टानो ही दसरें उपहासपात्र में यदि दुष्ट काय किया से संयुक्त हो जाय तो हास्यवचन, अशिष्ट चचन और दुपित काय चेष्टाये इन तीनों का मिश्रण परिणाम कौट्कच्य कहा जाता है जैसे कि भांड़, विद्यक, किया करते हैं। जिसमे ढांठता वहुत पाई जाती है ऐसा पूर्वापर संवन्ध विना अधिक वकवक करना मीखर्य है। विचारे विना प्रयोजन नहीं होने पर भी अधिकता करके पदार्थों का निर्माण करा छेना असमीक्ष्याधिकरण है। काय गोचर, और वचन गोचर तथा मनोविषय, पदार्थों के भेव से वह असमीक्ष्याधिकरण तीन प्रकार है। मिध्यादृष्टियों के फाल्य, ज्याकरण आदि का अनर्थक चिन्तन करना मनोगत है, और विना प्रयोजन परपीहा को करते वाला फ़ल भी वकते रहना वाग्विपय असमीक्ष्याधिकरण है। तथा विना प्रयोजन चलते वैठते हुये सचित्त अचित्त फल, फूलों को छेदना भेदना, भूमि खोदना, अग्नि देना, विप देना, आदि आरंस सभी काय गोचर असमीक्ष्याधिकरण हैं। जितने पदार्थों से उपभोग, परिभोग, प्रयोजन सध जाता है उतने पटार्थ का संग्रह करना अर्थ समझा जाता है उससे अतिरिक्त अन्यपदार्थों का अनर्थक आधिक्य रखना उप-भोग परिभोगानर्थक्य है। यहाँ कोई शंका चठाता है कि इस उपमोग परिभोग आनर्थक्य अतीचार के परिहार का लक्ष्य रख जब इसका उपमोग परिमोग परिमाण नाम के छठे शील में अंतर्माव हो जाता है वो यहां अतीचारों मे निरूपण कर देने से पुनरुक्तपन दोप का प्रसंग आवा है, प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उस छठे व्रत के अर्थ का आप निर्णय नहीं कर पाये हैं। वात यह है कि उस छठे शांल में अपनी इच्छा के वश से उपभोग परिभोग पदार्थों का परिमाण कर मर्यांग कर ली जाती हैं-किन्तु यहा फिर मर्यादा लिये हुये ही पदार्थी से पूर्णरीत्या अधिक रख देने का अभिप्राय है जैसे कि चार गाहियों के रखने की मर्यादा की थी किन्तु एक या दो गाड़ी से प्रयोजन सघ जाता है फिर भी चारों गाहियों को व्यर्थ रक्खे रहना आनर्थक्य समझा जायेगा। विशेष यह है कि इन पांच अतीचारों में पहिले हो तो प्रसादचर्याविरति के अतीचार हैं और पापोपदेश विरति का अतीचार सौखर्य है। असमी-क्ष्याधिकरण हिंसोपकारी पदार्थ दान विरित का दोष हो सकता है। प्रमादचर्यात्याग से भी यह दोष संभव जाता है। पांचवां भी प्रमादचर्या का ही अंग है। यों ये पांच अतीचार तीसरे अनर्थदण्ड विरित शील के हैं।

#### कस्मादिमे वृतीयशीलस्यातिचारा इत्याह;—

किस कारण से मला तीशरे अनर्थदण्डविरित शील के ये पांच अतीचार हो जाते हैं १ वताओ। "युक्त्यापन्नघटामुपैति तदहं दृष्ट्वापि न अह्षे" जो युक्ति से घटित नहीं हो पाता है उसका प्रत्यक्ष देख कर भी में अद्धान नहीं करता हूं। संमवतः द्विचन्द्रदर्शन के समान वह प्रत्यक्ष आन्त हो गया हो "प्रत्यक्ष-परिकलितमप्यर्थमनुमानेन बुमुत्सन्ते तर्करसिकाः, करिणि दृष्टेऽपि तं चीत्कारेणानुमिन्वतेऽनुमातारः" प्रत्यक्ष से मले प्रकार निर्णय किये जा चुके भी अर्थ को अनुमान प्रमाण करके जानने की अभिलाषा रखना तर्क रसिक प्रमाणसंप्लय वादियों की देव हैं। अच्छा तो अब ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार युक्ति पूर्ण अनुमानप्रमाण को प्रस्तुत करते हैं।

### कंद्रपीचास्तृतीयस्य शीलस्येहोपसूत्रिताः। तेषामनर्थद्ण्डेभ्यो विरतेबीधकत्वतः॥१॥

उपसंद्दार कर इस सूत्र में सूचित कर दिये कंदर्भ आदिक पांच (पक्ष) तीसरे अनर्थदण्डत्याग शील के अतीचार हैं (साध्यदल) क्योंकि उन कंदर्भ आदि को अनर्थदण्डों से विरित हो जाने का बाधक-पना है। (हेतु) यों अनुमान द्वारा व्रत को एकदेश रूप से दूषित करने वाले परिणामों को अतीचार-पना व्यवस्थित कर दिया है।

अथ चतुर्थस्य शीलस्य केऽतिक्रमा इत्याहः—

अब चौथे सामायिक शील के पांच अतीचार कौन से है १ ऐसी विनीत शिष्य की जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री उमास्वासी भगवान् इस अग्रिम सूत्र को कह रहे है।

## योगदुःप्रशिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३३॥

काय, वचन, और मन का अवलम्ब लेकर जो आत्म प्रदेश परिस्पन्द होता है वह योग है। योग की दुष्टप्रवृत्तियाँ करना अथवा सामायिक के अवसर पर योगों को दूसरे अनुपयोगी प्रकारों से एकाम करते रहना योगदुःप्रणिधान है। उन में शरीर के अवयव हाथ, पांव, सिर, आदि को निश्चल नहीं धारे रहना या शान्तिपरिणतियों के उपयोगी हो रहे नासाग्रनयन और खड़ी अवस्था में पाँवों की दोनो एड़ियों को मिलाकर दोनों अंगूठों में चार अंगुल का अन्तर रखना, तथा पाठ पढ़ते हुये सिर हिलाना आदि ध्याना-नुकूछ आकृतियों का स्थिर नहीं रख सकना कायदुःप्रणिधान है। बीच-बीच में गाने छग जाना, संस्कार रिहत होकर अर्थ को नहीं समझाने वाले वर्ण या पद का प्रयोग कर देना, अतिशोध, अतिबिलम्ब, अशुद्ध, भृष्ट, स्विंहित, अन्यक्त, पीडित, दीन, चपल, नासिकास्वरमिलित, शब्दों का प्रयोग करना वचनदुःप्रणि-धान है। पुरुषार्थपूर्वक किये जाने योग्य विशुद्ध मानसिक विचारो के करने में उदासीनता धार कर क्रोधादि के अनुसार या अन्य सावद्य कार्यों में ज्यासंग हो जाने से मन की अन्यप्रकारों करके प्रवृत्ति करना मनोदुःप्रणिधान है। सामायिक करने में उत्साह नहीं रखना प्रातः मध्याह्न, सायंकाल, नियत समयों में सामायिक नहीं करना अथवा जैसे-तैसे उद्देगचित्त से सामायिक पूरा करना, अनादर है। करने के अनन्तर ही झट मोजन, व्यापार, क्रीडन, आदि में सोत्साह लग जाना, भो सामायिक का अनादर समझा जाता है। सामायिक करने मे चित्त की एकामता नहीं रखना स्मृत्यनुपस्थान है अथवा सामायिक मुझ को कर्तव्य है अथवा नहीं करूं, सामायिक मैने किया अथवा नहीं किया, यों प्रबल प्रमादसे स्मरण नहीं रखना भी पांचवां अतीचार है। मंत्र या पदों का भूछ जाना छोक का चिन्तन करते हुये उसका ऊंचाई चोंडाई आदि का भूळ जाना भी अस्मरण कहा जा सकता है। मनोदुःप्रणिधान और स्मृत्यनुपस्थान में यही अन्तर है कि क्रोंघ आदि का आवेश हो जाने से सामायिक में देर तक चित्त को स्थिर नहीं रखना स्मृत्यनुपस्थान है और मानसिक चिन्ताओं का परिस्पन्द होने से एकाम्रता करके मन का अवधान नही करना मनोदुष्प्रणिधान है यों ये पांचु सामायिक शील के अतीचार है।

योगशब्दो च्याख्यातार्थः, दुष्प्रणिधानमन्यथा वा दुःप्रणिधानं, अनादरोऽनुत्साहः अनै-काम्यं स्मृत्यनुपस्थानं । मनोदुःप्रणिधानं तदिति चेन्न, तद्वतादन्याचितनात् । क्रुतश्रतुर्थस्य ग्रीलस्यातिक्रमा इत्याह—

योग शब्द के अर्थ का ज्याख्यान पहिले छठे अध्याय की आदि में "कायवाड मनः कर्म योगः"

इस सूत्र को बखानते हुये हो चुका है। दुःप्रणिधान शब्द में दुर् रपसर्ग का अर्थ दुष्टता अथवा अन्य सावध प्रकारों से परणितयां करना है। दुष्टिकयाओं का प्रणिधान अथवा अन्य पापव्यापारों में चित्त को छगाना दुःप्रणिधान है। इतिकर्तव्य यानी अवश्य यों यह शुम कर्म करना है इस शुम प्रयत्न के प्रति पूर्णक्प से चत्साह नहीं करना अथवा च्यों त्यों टाल कर अनुत्साह रखना अनादर है। एकाप्रपने से चित्त का समाधान नहीं रख सकना स्पृत्यनुपस्थान है। यदि यहां कोई यों शंका करे कि वह स्पृत्यनुपस्थान तो मनोदुःप्रणिधान ही ठहरा। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्यों कि उस प्रकरणप्राप्त सामाध्यक वत्त से अन्य का चिन्तन कर देने से तो मनोदुःप्रणिधान है। और भूल जाना स्पृत्यनुपस्थान है। यहां कोई तर्क उठाता है कि चौथे सामायिक शील के ये सूत्रोक्त अतीचार भला किस युक्ति से सिद्ध हुये समझ लिये जांय १ ऐसी जिझासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार अगली वार्तिक में समाधान वचन कहते हैं।

### योगदुःप्रणिधानाद्याश्चतुर्थस्य व्यतिक्रमाः। शीलस्य तद्विघातित्वात्तेषां तन्मलतास्थितेः॥१॥

योगदुःप्रणिधान आदि पांच (पक्ष ) चौथे सामायिक शील के न्यतिक्रम हैं (साध्य ) क्यों कि एकदेश करके उस सामायिक के विधातक होने से उन पांचों को उस सामायिक व्रत का मलपना न्यव-स्थित हैं (हेतु ) इस अनुमान से उक्त सूत्र के विधय को पुष्टि दी गई है। अर्थात् सामायिक का एकदेश भंग होते हुये भी इनसे सामायिक व्रत का अभाव नहीं हो सका है। अतः व्रत के विशोधक या सर्वाद्य घातक भी नहीं होसकने से ये पांच सामायिक व्रत के मलमात्र है पोपक या विनाशक नहीं हैं।

#### पंचमस्य श्रीलस्य केऽतीचारा इत्याह—

पांचवें प्रोषघोपत्रास शील के अतीचार कौन कौन है <sup>१</sup> ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महा-राज अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

## ग्रप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपत्रमगानादरस्मृत्यनु-पस्थानानि ॥३४॥

अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितोत्सर्ग १ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान २ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित संस्तरोपक्रमण ३ अनाटर ४ स्मृत्यनुपस्थान ५ ये पांच प्रोपघोपवास शोछ के अतीचार हैं। अर्थात् यहां प्राणी
विद्यमान हैं १ या नहीं इस प्रकार विचार पूर्वक अपनी चक्क से द्या के पाछने का उद्देश कर जो पुनः
पुनः निरीक्षण करना है वह प्रत्यवेक्षण है। कोमछ वस्त्र मयूरिपच्छ आदि करके जीवों को हटाकर
प्रतिछेखन करना प्रमार्जन है। प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन नहीं कर चुकने पर प्रमादयोग से झट मूिम में
मूत्र आदि छोड़ देना यानी मूतना, हंगना, नाक छिनक देना, आदि सावद्य व्यापार करना पिहछा अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्ग नाम का अतीचार है। देखे बिना और आधार शुद्धि किये विना ही जिन पूजा, आचार्यपूजा के उपकरण हो रहे जछ, चंदन, आदि पदार्थ अथवा अपने पिहनने, ओढने, वस्त्र, पात्र, मूढा,
आदि को झट खींचकर प्रहण कर छेना, अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान है। बिना देखे और बिना शुद्ध किये
हुये ही हुपट्टा, बिछौना, आदि का उपयोग करने के छिये स्वीकार कर छेना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित संस्तरोपक्रमण है। दूर की ओर देखते रहना अथवा निष्ठष्ट प्रतिछेखन से मार्जन करना भी अतीचार इन्हीं में
गर्मित हो जाता है। नस्त्र का अर्थ खोटा भी है जैसे कि क्रुत्सित विद्यार्थी को अविद्यार्थी कह दिया जाता

है। भूख प्यास आदि से कुछ आक्तुलता उपजने पर ये तीन अतीचार संभव जाते हैं। भूख, प्यास, लगने के कारण अपने जिन पूजा आदि आवश्यक कर्मों में उत्साह नहीं रखना अनादर है। एकामता नहीं रखना स्मृत्यनुपस्थान है।

प्रत्यवेक्षणं चक्षुषो व्यापारः, प्रमार्जनम्रुपकरणोपकारः, तस्य प्रतिषेधविशिष्टस्योत्सर्गादिभिः संबंधस्तेनाप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितदेशे क्वचिदुत्सर्गस्तादृशस्य कस्यचिदुपकरणस्यादानं तादृशे च क्वचिच्छयनीयस्थाने संस्तरोपक्रमणमिति त्रीण्यमिहितानि मवंति, तथावश्यकेष्वनादरः स्पृत्यनु-पस्थानं च क्षुदर्दितत्वात् प्रोषधोपवासानुष्ठायिनः स्यादिति तस्यैते पंचातीचाराः कृत इत्याह—

द्यार्ट्र पुरुष का, जन्तु है, क्षथवा नहीं है, इस प्रकार विचार पूर्वक देखना नेत्र इन्द्रिय का न्यापार है। कोमल उपकरण करके जो उपकार यानी प्रतिलेखन किया जाता है वह प्रमार्जन है। प्रतिषेध से विशिष्ट हो रहे उन प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन दोनों का उत्सर्ग आदि तीनों के साथ प्रत्येक मे संबन्ध कर लिया जाय तिस कारण सूत्र द्वारा यों तीन अतीचार कह दिये गये हो जाते हैं कि नहीं देखे जा चुके और नहीं शुद्ध किये जा चुके कचित् देश में मल, मूत्र, पुस्तक, पात्र आदि का पटक देना और किसी भी उपकरण का तिस प्रकार के अदृष्ट और अमुष्ट स्थान में प्रहण कर लेना तथा कहीं सोने, बैठने, योग्य स्थान में बिछीना, ओढना आदि का झाड़े, पोंछे बिना उपक्रम कर देना यो तीन अतीचारों का द्योत्य कान्य वना कर कह दिया गया है। तथा स्वाच्याय, संयम, आदि आवश्यक कर्मों में आदर नहीं रखना अनादर है। प्रोषधोपवास शील का अनुष्ठान करने वाले जीव के मूख प्यास से पीड़ित होने के कारण स्मृतियों की स्थिति नहीं कर पाना हो सकता है। यों उस प्रोषधोपवास शील के पांच अतीचार संपूर्ण कह दिये गये हैं। यहाँ कोई पूंछता है कि उस प्रोषधोपवास के ये पांच अतीचार मला किस युक्ति से सिद्ध हुये समझे जांय शवताओ। ऐसी जिक्कासा प्रवर्तन पर प्रन्थकार युक्तिप्रदर्शक अग्रिम वार्तिक को कह रहे हैं।

### अप्रत्यवेक्षितेत्याद्यास्तत्रोक्ताः पंचमस्य ते। शीलस्यातिक्रमाः पंच तद्विघातस्य हेतवः ॥१॥

अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जिवोत्सर्ग, आदिक पांच अतीचार जो उस सूत्र में कहे गये है वे (पक्ष) पांचवे प्रोषधोपवास शील के अतिक्रम है (साध्य) क्यों कि वे उस प्रोपधोपवास व्रव का एक देश विघात करने का कारण हो रहे हैं (हेतु)। इस अनुमान से उक्त सूत्र का प्रतिपाद्य विपय पुष्ट हो जाता है।

#### यत इति शेषः।

कारिका में "यतः" पद शेष रह गया है। अर्थात् उक्त कारिका में हेतुदल प्रथमान्त पढ़ा हुआ है अतः अनुमान प्रयोग बनाने के लिये "यतः" यानी जिस कारण से कि यह पद शेप रह गया समझ लिया जाय। भावार्थ "गुरवो राजमाषा न भक्षणीयाः" इस वाक्य का "राजमाषा न भक्षणीयाः गुरु-त्वात्" राजमाष नहीं खाने चाहिये क्यों कि वे पचने में भारी होते हैं। यो प्रथमान्तपद को भी हेतु बना लिया जाता है। इसी प्रकार यहां भी "तद्विधातस्य हेतवः" इस प्रथमा विभक्ति वाले पद को चाहे "तद्विधातस्य हेतुत्वात्" यों हेतु में पंचमी विभक्तिवाला बना लिया जा सकता है अथवा इस हेतुदल को प्रथमान्त ही रहने दो इस के साथ यतः पद को जोड़ दो जोिक वार्तिक में नहीं कहा जा सका था अर्थ यों हुआ कि "यतः तद्विधातस्य हेतवस्ते सन्ति, अतः अप्रत्यवेक्षिताद्यः पंचमस्य शीलस्य अतिक्रमा मवन्ति" जिस कारण कि उस पांचवें शील के विधात के कारण वे है इस कारण अप्रत्यवेक्षित आदिक

ये पांचवें शील के अतीचार हैं। इस ग्रन्थ में यह वहा सीष्ठव है कि श्री विद्यानन्द स्वामी ने ही वार्तिक वनाये हैं और उन्होंने ही विवरण लिखा है अतः स्वोपज्ञ अलंकार स्वरूप विवरण में ही वे वार्तिक से कुछ शेप रह गये पद को जोड़ देने की ये प्रेरणा कर रहे हैं जो वे कहें वह हमको शिरसा मान्य है।

षष्ठस्य शीलस्य केऽतीचारा इत्याहः—

यहाँ कोई १२न उठावा है कि सूत्रकार महाराज ने पाच अव और साव शीलों मे पाच-पांच अवीचार कहने की प्रविज्ञा की थी ववनुसार पाच वर्व और पांच शीलों के अवीचार कहे जा चुके हैं अव संगति अनुसार छठे उपभोगपरिभोगपरिमाण शील के अवीचार कौन से है ? ववाओ। ऐसा विनीव शिष्य का जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न उतरने पर तत्त्वनिर्णेता सूत्रकार महाराज उत्साहसहित इस अग्रिम सूत्र को स्पष्ट कह रहे हैं।

## सचित्तसंबंधसंमिश्राभिषवदुःपक्वाहाराः ॥३५॥

द्वंद्वसमास के अन्त मे पड़े हुये आहार शब्द का पाचों मे अन्वय कर देना चाहिये १ सचित्ता-हार २ सचित्तसंबन्धाहार ३ सचित्तसंमिश्राहार ४ अभिपवाहार ५ दुःपक्काहार ये पाच भोगोपभोगसंख्यान व्रत के अतीचार है अर्थात् "चिती संज्ञाने" धातु से चित्त शब्द बना कर उस चित्त के साथ जो वर्तता है वह सिचत्त समझ लिया जाता है। वर्त की एफदेश रक्षा करते हुये किसी जीव का हरितकाय पदार्थ को खा छेना अवीचार है। यद्यपि सचित्त खाने का त्याग कर चुके त्रवी का पुनः सचित्त का अक्षण कर छेने पर अनाचार हो जाना चाहिये तथापि अज्ञान या चित्त की अनैकाप्रता से सचित्तमक्षण हो जाने पर भी व्रतरक्षण की अपेक्षा है अतः सचित्ताहार को भी अतीचार में गिना दिया है। तथा सचेतन हो रहे वीज, फलखण्ड, पत्र, अंक्रर, आदि करके संसर्ग मात्र किये जा रहे पदार्थ का भक्षण कर लेना सचित्त-संवन्धाहार है। स्वय अचित्त हो रहा भी आहार दूसरे सचित्तद्रव्य का संघट्टमात्र हो जाने से द्वित हो गया है। एव सचेतन पदार्थों से समिछित हो रहे द्रन्य का आहार कर छेना सचित्तसम्मिश्राहार हैं जिस अचित्तका कि सचित्त द्रव्य के छोटे प्राणियों से पृथग्माव नहीं किया जा सकता है। छोटे-छोटे वनस्पति कायिक जीवों की अवगाहना घनाइगुल के असख्यातवें या संख्यातवें भाग मात्र है। छू जाने से ही खाद्य पदार्थ में अनेक जीव आ जाते हैं। बात यह है कि सचित्त संबन्ध में अचित्त के साथ सचित्त का केवल संसर्ग हो जाना विवक्षित है और यहां संमिश्र मे अचित्त का सचित्त से अविभाग-स्वरूप मिल जाना अभिप्रेत है। किसी किसी त्यागी पुरुष के भी भूख, प्यास, की आकुलता हो जाने पर मोह या प्रमाद से सचित्त आदि द्रव्यों में भक्षण, पान, छेपन आदि की प्रवृत्ति हो जाती है। कुछ देर तक गळाकर जो सौवीर आदिक बना लिये जाते हैं वे द्रव पदार्थ कहे जाते हैं तथा इन्द्रियों के बल को बढाने वाले उर्द के मोदक, रसायन, वशीकरण पदार्थ, पौष्टिकरस, ये ष्टब्य हैं। इन मे से कोई पदार्थ भले ही अचित्त या शुद्ध भी होंय किन्तु इन्द्रियमद्युद्धि के कारण होने से व्रतियों को इनका त्याग करना चाहिये। अधकचा या अतिपक पदार्थ का आहार करना दुःपकाहार है उर्द की दाल या भात आदि को भीतर अधपका रहने देने पर अथवा अधिक गलाकर, जलाकर, खाने से और मोटे चावल, गेहूं की मोटी, गरिष्ठ रोटी, वाटी, भापला, एवं प्रकृति से भारी हो रहे कतिपय फल लादि का सेवन करने से शरीर में अनेक रोग या आलस्य उपजते हैं साथ ही आत्मसंक्लेश हो जाने के कारण धार्मिक क्रियाओं मे क्षति पहुंचती है। इस प्रकार उपमोगपरिमोग संख्यावत के ये पाच अतीचार है।

सह चित्तेन वर्तत इति सचित्तं, तदुपिरलष्टः संवन्धः, तद्वयतिकीर्णस्तन्मिश्रः । पूर्वेणावि-

शिष्ठ इति चेन्न, तत्र संसर्गमात्रत्वात् । प्रमादसंमोहाभ्यां सचित्तादिषु वृत्तिर्देशविरतस्योपभोग-परिमोगविषयेषु परिमितेष्वपीत्यर्थः । द्रवो वृष्यं चाभिपवः, असम्यक् पक्को दुःपक्तः । त एतेऽति-क्रमाः पंच कथमित्याह—

चित्त का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान के साथ वर्तता है इस कारण जीवित हो रहा चेतना वाला पदार्थ सचित्त है १ उस सचित्त द्रव्य के साथ पृथक् कर्तु योग्य संसर्ग को प्राप्त हो रहा पदार्थ सचित्त संबद्ध है २ तथा उस सचित्त द्रव्य करके एकरस हो कर मिश्रित हो रहा आहार्य पदार्थ सचित्तसंमिश्र है ३। यहाँ कोई शंका करता है कि यह सचित्तसंमिश्र तो पूर्ववर्ती सचित्त संबन्ध से कोई विशेपता नहीं रखता है संसर्ग हुये और मिल गये में कोई अन्तर नहीं है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो न कहना क्योंकि उस सचित्त संबन्ध में केवल स्पर्श कर लेना मात्र संसर्ग है और संमिश्र में दोनों का एकरस होकर मिल जाना है। सिद्ध भगवान् का पुद्राल वर्गणाओं के साथ मात्र संसर्ग है बंध या संमिश्रण नहीं है। बोतल में मद्य या विष का केवल उपरुष्ठेप है हां पेट में खा पी लेने पर उनका शरीरावयवों के साथ संमिश्रण हो जाता है। प्रमाददोप और छोछ्पता पूर्ण वहे हुये मोह कर के देश विरित वाछे श्रावक की उपभोग और परिभोग के विपयों का परिमाण कर चुकने पर भी सचित्त आदि पदार्थी में प्रवृत्ति हो जाती है यह इसका तात्पर्य अर्थ निकलता है। विशेष यह कड़ना है कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक माने गये आम्रवृक्ष के फल या पत्ता को कोई कोई मन्दबुद्धि पुरुष अचित्त कहते हैं क्योंकि वृक्ष का एक जीव वहां वृक्ष में ही रहा आया, दूटा हुआ फल या पत्ता तो उसके आत्मप्रदेश निकल जाने पर अचित्त ही हो गया। इस पर यह समझना चाहिये कि शुक्क, पक्क, तप्त हो जाने पर या आम्छ, तीक्ष्णरसवाछे पदार्थ के साथ संमिश्रण हो जाने की दशा मे अथवा शिल, चाकी आदि यन्त्रों करके चकनाचूर कर देने पर अचित्त हो जाने की न्यवस्था आगमोक्त है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक होने पर भी आम, अमरूद, केला, आदि के फल, पत्ते, शासा, आदि अवयवों में अन्य भी छोटे छोटे वनस्पति काणिक जीव पाये जाते है जैसे कि प्रत्येक कर्म का उदय होने पर भी कर्मभूमि के तिर्येख, मनुष्यों, के शरीर में अनेक त्रसजीव आश्रित हो रहे हैं। श्री गोम्मटसार का परामर्श करने पर वनस्पति कायिक जीवों की छोटी छोटी अवगाहनाओं का निर्णय हो जाता है। एकेन्द्रिय जीवों मे पृथिवीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय के जीवों में ही बादर निगोद का आश्रितपना टाला गया है वनस्पतिकाय मे बादर निगोद पाया जाता है। अतः संघट्ट करने पर भी शिल या चाकी के लेदों में घुस गये वनस्पति के उर्द, मूंग, बराबर के दुकड़े भी जब सचिच सम्भव सकते हैं तो गीछे फल, पत्ते, आदिक अवश्य ही सचित्त होने चाहिये। अतः व्रती उन त्यागे हुये सचित्त पदार्थी के आई फल पत्ते आदि का मक्षण नहीं कर सकता है। द्रव पदार्थ और वृषीकरण, बाजीकरण के उपयोगी बुष्यपदार्थ अभिपव है। समीचीन रूप यानी अन्यूनानतिरिक्त रूप से नहीं पका हुआ पदार्थ दु:पक है। यहां कोई पूंछता है कि वे प्रसिद्ध हो रहे सचित्त आहार आदि ये पांच अतीचार भला किस प्रकार सिद्ध हुये समझ लिये जांय १ ऐसी जिल्लासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्तिक को कह रहे है।

### तथा सचित्तसंबंधाहाराद्याः पंच सृत्रिता: । तेऽत्र षष्ठस्य शीलस्य तद्विराधनहेतवः ॥१॥

तथा सचित्तसंबंधाहार आदिक पांच जो यहां सूत्र द्वारा कहे जा चुके हैं वे (पक्ष) छठे शील

माने गये मोगपरिभोगसंख्यान के अवीचार हैं (माध्य) क्यों कि उस छठे शीछ की विराधना करने के कारण हो रहे हैं (हेतु) तिसी प्रकार अर्थात् जैसे अहिंसादि व्रतों का एक देश रक्षण और एक देश मंग कर देने वाले दोप उन व्रतों के अतीचार हैं उसी प्रकार व्रत का एक अंशरूप से मंग कर देने वाले सचित्त संबन्धाहार आदिक पाच इस छठे शीछ के अतीचार हैं (दृष्टान्त)।

#### सप्तमस्य शीलस्य केऽतिक्रमा इत्याह---

अब सातमे अतिथि संविभाग शील के अवीचार कौन हैं ? ऐसी वीव्रनिर्णिनीपा प्रवर्तने पर सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज अप्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

### सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमासर्त्यकालातिक्रमाः ॥३६॥

सचित्तनिक्षेप १ सचित्तापिधान २ परन्यपदेश ३ मात्सर्य ४ और कालातिक्रम ५ ये पांच अतिथि-संविभाग शील के अतीचार हैं। अर्थात् सचित्त यानी सजीव हो रहे कमलपत्र, पलाशपत्र, कदलीपत्र आदि में खाद्य, पेय पदार्थ को घर देना अथवा गीली पृथिवी की बनी हुई चूलि पर मोज्य, पेय पदार्थी को राधना, सचित्त जल से आई हो रहे वर्तनों में खाद्यपदार्थ रख देना आदि सचित्तनिक्षेप है। कोई तुच्छबुद्धि पुरुप विचारता है कि सचित्त पर धरे हुये पदार्थ को संयमीजन महण नहीं करते है यो दान नहीं देना पढ़े इस अभिप्राय से वह देय पदार्थ को सचित्त पर घर देता है जैसे कि आजकल भी कतिपय धनपतियों के वैद्यानिक रसोइया परोसने में कृपणता करते हैं। सचित्त पदार्थ करके ढक देना तो सचित्ता-पिधान है। संयमी ग्रहण नहीं करेंगे तो भी मुझे लाभ है ऐसा मान रहा यह तुच्छ पुरुष भोन्य पदार्थ को सचित्त से दक देता है अथवा उस मोज्य पदार्थ को त्वरा वश मैने सचित्त से दक दिया है संयमी तो इस बात को जानते नहीं हैं यो विचार कर उस सचित्तपिहित वस्तु का संयमी के छिये दान कर देना भी सचित्तापिधान हो सकता है। दूसरे दाता के देय द्रव्य का अर्पण कर देना अर्थात् दूसरे के पदार्थ को छेकर स्वयं दे देना अथवा मुझे कुछ कार्य है तू दान कर देना यह परन्यपदेश है। अथवा यहाँ दूसरे वाता विद्यमान हैं मैं यहां दाता नहीं हूं यह कह देना भी परव्यपदेश हो सकता है। धनलाम या किसी प्रयोजन सिद्धि की अपेक्षा से द्रव्यादिक के उपार्जन को नहीं त्यागता सन्ता योग्य हो रहा भी दूसरे के हाथ से दान दिलाता है इस कारण यह परन्यपदेश महान् अतीचार है जो कार्य स्वयं किया जा सकता हैं किसी रोग, सूतक, पातक आदि का प्रतिबंध नहीं होते हुये भी उस को दूसरों से कराते फिरना अनु-चित है। दान को देता हुआ भी आदर नहीं करता है अथवा अन्य दाताओं के गुणों को नहीं सह सकता है वह उसका मात्सर्य दोष है। संयमियों के अयोग्यकाळ मे दान करने का अभिप्राय रखना कालातिकम है, ये पाच अतीचार अतिथि संविमाग शील के हैं।

सचित्ते निक्षेपः, प्रकरणात् सचित्तेनापिधानं, अन्यदातृदेयार्पण परव्यपदेशः, प्रयच्छतो-प्यादराभावो मात्सर्यं, अकाले मोजनं कालातिक्रमः ॥ इत एतेऽतिचारा इत्याह;—

मुनिदान योग्य अचित्तपदार्थों का सचित्तपदार्थ पर धर देना सचित्तनिक्षेप हैं "सचित्ते निक्षेपः" यों विम्रह् कर िव्या जाय। प्रकरण के वश से सचित्त करके अपिघान यों विम्रह् कर "सचित्तापिधान" शब्द बना िव्या जाय "अर्थवशाद्विमक्तिविपरिणामः" इस परिमाषा अनुसार सप्तमी विमक्ति वाले सचित्त शब्द का अपिधान पद के साथ अन्वय करने पर प्रकरणवश उतीयान्त सचित्तेन पद के साथ विम्रह् करना चाहिए, अन्यथा पिहले अधिकरणपने से कहें गये सचित्त का उतीयान्त पद कर से अनुवृत्ति

रोगों के चपद्रव से आकुलित होने के कारण जीवित में महान् संक्लेश हो जाने से मरने के लिये एकाप्र हो कर मानसिक विचार करना मरणाशंसा है। पूर्व अवस्थाओं में किये गये मित्रों के साथ धूलि कीडा, उद्यान मोजन, नाटक प्रदर्शन, सहमोजन, सहविहार आदि का पुनः स्मरण करना मित्रानुराग है। पिहले अनुभवे गये प्रीतिविशेषों की स्मृतियों की वारवार अभ्यावृत्ति करना सुखानुवध है। विद्याघर, चक्रवर्ती, देव, इन्द्र, अहमिन्द्र आदि के मोगों की आकांक्षा करके नियत हो रहा चित्त उस निदान में दिया जाता है अथवा उस मोगाभिप्राय करके चित्त की टकटकी लगी रहती है इस कारण वह निदान कहा जाता है। करण या अधिकरण में सुद्यस्त्रय कर दिया गया है "करणाधिकरणयोश्च युद्र"। ये पांच सिद्ध हो रहे संन्यास के अतीचार हैं। कोई समाधिमरण करने वाला यदि अभक्ष्य औपधियों का मक्षण, प्रत्याख्यात पदार्थों का निर्गल सेवन, आकुलित होकर पुकारना, तीव्ररोद्रध्यान, इत्यादि परिणितया करे तो अनाचार है। केवल अज्ञान या प्रमादवश होकर मन्दरूप से यह जीवित की आशा आदि करता है अतः ये पांच कुल संक्रेश सम्पादन के हेतु होने से अतीचार माने गये हैं। यहां कोई पूंलता है कि किस प्रकार सिद्ध हुये ये पांच अतीचार मान लिये जाँय वताओ। ऐसी तर्क प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्तिक द्वारा समाधान वचन कहते हैं।

### विज्ञे या जीविताशंसाप्रमुखाः पंच तत्त्वतः । प्रोक्तसल्लेखनायास्ते विशुद्धिक्षतिहेतवः ॥१॥

छक्षण कर मछे प्रकर कह दी गई सल्छेखना के जीविताकांक्षा प्रभृति पांच वास्तविक रूप से अतीचार समझने चाहिये (प्रतिझा) कारण कि वे समाधिमरण के उपयोगी हो रही उत्कृष्ट आत्म विशुद्धि की क्षिति के कारण हैं (हेतु) ये जीविताशंसा आदिक दोष न तो समाधिपूर्वक मरण का समूलचूल घात करते हैं और न उस समाधिमरण में कुछ विशुद्धि उत्पन्न करते हैं अतः समाधिमरण का एक देश घात और एक देश संरक्षण करने वाले होने से इन का अतीचार मान लिया है।

तदेवं शीलवतेष्वनितचारस्तीर्थकरत्वस्य परमशुमनाम्नः कर्मणो हेतुरित्येतस्य पुण्या-स्रवस्य प्रपश्चतो निश्चयार्थे व्रतशीलसम्यक्त्वमावनातदितचारप्रपंचं व्याख्याय संप्रति शक्ति-तस्त्यागतपसी इत्यत्र प्रोक्तस्य व्याख्यानार्थम्यपक्रम्यते;—

विस कारण इस प्रकार यहां तक "शील अवेष्वनतीचारः" यानी सास शील और पांच अतों के अवीचार नहीं लगने देना यह परमशुम नाम कर्म हो रहें तीर्थ करत्व का एतीय आसन हेतु हैं। यों इस पुण्यास्नव का विस्तार से निश्चय करने के लिये इस सातवे अध्याय में पाच अत, सात शील, सम्यक्त्व, सल्लेखना, पच्चीस मावनायों, और उन चौदहों के अवीचारों के प्रपंच का व्याख्यान किया जा चुका है। अब वर्तमान में उन्हीं षोडश कारण मावनाओं में जो शक्ति से त्याग और तपश्चरण करना सूत्रित किया है "शक्तितस्यागतपसी" इस प्रकार यहाँ मले प्रकार कहे जा चुके त्याग यानी दान का व्याख्यान करने के लिये सूत्रकार महाराज उपक्रम यानी जानकर प्रारंम करते है। मावार्थ—तीर्थ कर नामकर्म के आसवों को कहते हुये सूत्रकार ने शील अधा में अतीचार नहीं लगने देना कहा था। तदनुसार अतों का लक्षण उन अतों को पोषक सामान्य विशेष मावनायें अतों के प्रतियोगियों के लक्षण अवधारियों के भेद तथा सात शील और सल्लेखना एवं अत और शिलों की नींव हो रहे सम्यक्त्व के अतीचार तथेंव अत शीलों के कित्रा हो। अब सोलह कारण मावनाओं में जो शक्ति अनुसार त्याग (दान ) कहा गया था तथा कर दिया है। अब सोलह कारण मावनाओं में जो शक्ति अनुसार त्याग (दान ) कहा गया था तथा

सात शीलों में भी अतिथिसंविभाग शब्द करके दान कहा गया है उस दान का न्याख्यान करने के

## श्रनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥३८॥

स्व यानी अपना अनुप्रह और पर अर्थीत् दूसरों का अनुप्रह करने के छिये धन का त्याग करना दान है। भावार्थ-दाता का अपना अनुप्रह तो आत्मीय आनन्द के साथ पुण्यसंचय करना है और पात्र के सम्यक्तान, चारित्र, आरोग्य, शरीर शक्ति, आदि की वृद्धि करना है। यों दोनों प्रयोजनों का छक्ष्य रख जो सर्वोश ममत्व को छोड़ते हुये अपने धन का परित्याग कर देना है वह दान है।

स्वपरोपकारोऽनुप्रहः, स्वशब्दो धनपर्यायवचनः । किमथोऽयं निर्देश इत्याह---

यहाँ सूत्र में कहे गये अनुमह शब्द का अर्थ अपना और पर का उपकार करना है। दान देने से अपने को स्वकर्तव्यपालन, पुण्यसंचय और दानान्तराय के क्ष्योपशम अनुसार हुए आध्यात्मिक आनन्द विशेष की प्राप्ति होती है तथा पात्र को आहार, औषि, आदि देने से उनके ज्ञान, चारित्र, शरीर की पुष्टि होकर इन से ज्ञानाम्यास करना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, मावपूर्ण धर्मीपदेश करना, कायक्रेश कर सकना आदि सत्कर्म प्रवर्तते हैं, औषि, वसतिका, पुस्तक, कमण्डलु, पिच्लिका, दे देने पर अथवा गृहस्थ पात्र को अन्य पदार्थों का भी स्व हस्त से दान करने पर धार्मिक कृत्यों की दृद्धि होती है। स्व शब्द के आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन ये चार अर्थ हैं किन्तु सूत्र में कहे गये स्व शब्द का पर्याय वाची शब्द केवल स्वकीय धन ही लिया जाय, दान के प्रकरण में आत्मा या आत्मीय बन्धुजन अथवा अपने जातीय वर्ग के देने का तात्पर्य नहीं है। आहार, औषि, पुस्तक, वसतिका, रुपया, गृह आदि धनों का ही मुनिमहाराज और गृहस्थ के लिये यथा योग्य दान दिया जाता है। पात्रदत्ति और करणा-दित्त में पुण्यवृद्धि के अर्थ अनेक धर्माद्मपेत पदार्थों का दान किया जाता है। पात्रदत्ति और अन्वय-दित्त में पुण्यवृद्धि गौण होकर यशस्यता, स्व कर्तव्य और कुटुम्ब रक्षा धार्मिक लेकिक कार्यों का परि-पालन करना प्रधान फल हो जाता है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि दान के लक्षण का यह कथन यहां किस लिये किया गया है वताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तन पर प्रन्थकार वार्त्तिक द्वारा उत्तर को कहते हैं।

### स्वं धनं स्यात्परित्यागोऽतिसर्गस्तस्य नुः स्फुटः। तद्दानमिति निर्देशोऽतिप्रसंगनिवृत्तये ॥१॥ अनुमहार्थमित्येतिद्दशेषणमुदीरितं। तेन स्वमांसदानादि निषद्धं परमापकृत्॥२॥

स्व शब्द का अर्थ धन समझा जाय उस अपने धन का अतिसर्ग यानी स्फुट होकर जो परि-त्याग करना है वह दान हैं जो कि आत्मा का स्वकर्तन्य है। लक्षण के घटकावयव हो रहे पदों करके इतर न्याष्ट्रित कर दी जाती है अतः अपने और पर के अपकार के लिये जो दिया जायेगा वह दान नहीं समझा जायेगा अथवा धन के अतिरिक्त जीवित रहने, शीर्ष आदि का त्याग करना कोई दान नहीं है। सूत्र-कार महाराजने "अनुप्रहार्थ स्वस्य" यों यह विशेषण कहा है उस करके अपने मांस का देना, शिर चढ़ा देना, पशुविल करना, इत्यादिक दान करना, निषेषे जा चुके समझे जांय, क्योंकि ये अपने और दूसरे के बढ़े मारी अपकारों को करने वाले है यह धन का दान भी नहीं है।

नहि परकीयवित्तस्यातिसर्जनं दानं स्वस्यातिसर्ग इति वचनात् । स्वकीयं हि धनं स्व-मिति प्रसिद्धं धनपर्यायवाचिनः स्वश्चव्दस्य तथैय प्रसिद्धेः । न चैवं स्वदुःखकारणं परदुःखनि-मित्तं वा सर्वमाहारादिकं धनं भवतीति तस्याप्यतिसर्गो दानमिति प्रसज्यते, सामान्यतोऽनुग्रहा-र्थमिति वचनात् । स्वानुग्रहार्थस्य परानुग्रहार्थस्य च धनस्यातिसर्गो दानमिति व्यवस्थितेः । तेन च विशेषणेन स्वमांसादिदानं स्वापायकारणं परस्यावद्यनिवंधनं च प्रतिक्षिप्तमालक्ष्यते तस्य स्वपरयोः परमापकारहेतुत्वात् ॥

दूसरे के धन को दे देना तो दान नहीं है क्योंकि श्री उमास्वामी महाराज दान के लक्षण मे अपने धन का परित्याग करना ऐसा कण्ठोक्त निरूपण किया है जब कि अपना उपास किया गया धन ही ख है ऐसा लोक में प्रसिद्ध हो रहा है। चार अर्थों मे से यहां धन के पर्यायवाची हो रहे स्व शब्द की तिस ही प्रकार यानी अपने धन स्वरूप से प्रसिद्धि हो रही है, स्व का भी धन ही होना चाहिये मांस, रक्त, प्राण, आदि नहीं। यों स्व शब्द की सफलता हुई। इस प्रकार कहने पर भी प्रसंग उठाया जा सकता है कि अपने दुःख के कारण हो रहे अथवा दूसरों के दुःख के निमित्त हो रहे सभी आहार, औपिध, आदि कभी धन हो जाते हैं इस कारण उन का भी परित्याग करना दान हो जाओ, प्रन्थकार कहते हैं कि यह प्रसंग नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि सूचकार ने दान के लक्षण मे सामान्यरूप से अनुप्रहार्थ ऐसा कथन किया है अतः अपना अनुप्रह करना स्वरूप प्रयोजन को धारने वाले अथवा दूसरों का अनुप्रह होना स्वरूप प्रयोजन को धार रहे धन का संविभाग करना दान है ऐसी सूचानुसार व्यवस्था हो रही है। तिस अनुप्रहार्थ विशेषण करके अपने अपाय का कारण हो रहा और पर के पापवंध का कारण हो रहा स्वकीय मांस आदि का दान करना तो निरस्त कर दिया गया समझ लिया जाता है। क्योंकि वह स्वकीय मांस आदि का देना वो अपने और दूसरों के परम अपकार करने का हेतु हो रहा है।

#### कुतस्तस्य दानस्य विशेष इत्याइ---

सूत्रकार महाराज के प्रति कोई जिझासु प्रश्न चठाता है कि उस दान की या उस दान के फल की किन कारणों से विशेषता हो जाती है ? अथवा दान में कोइ विशेषता ही नहीं है ? ऐसी प्रच्छा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अगिम सूत्र को कह रहे हैं।

### विधिद्रव्यदातुपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥३९॥

विधिविशेष, द्रव्यविशेप, दार्वाविशेष और पात्रविशेष इन विशेषताओं से उस दान की विशेषता हो जाती है। दान के फल में भी अन्तर पढ़ जाता है। अर्थात् श्रेष्ठ पात्र का प्रतिग्रह करना, कैंचे आसन पर बैठाना, पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना, नमस्कार करना अपने मन की शुद्धि करना, वचन शुद्धि, कायशुद्धि और मोजन, पान शुद्धि इत्यादि पुण्योपार्जन किया विशेषों का ठीक ठीक क्रमविधान करना विधि कही जाती है। उस विधि की आदर अनादर अनुसार विशेषता हो जाती है। देय द्रव्य की विशेषता अनुसार द्रव्यविशेष व्यवस्थित है। जो द्रव्य मद्य, मॉस, मधु, के संसर्ग से रहित है, चर्म से छुआ हुआ नहीं है, पात्र के तपः, स्वाध्याय, निराकुलता, शुद्ध परिणतियां आदि की दृद्धि का कारण है वह द्रव्य विशेष विशिष्ट पुण्य का संपादक है अन्य प्रकारों के द्रव्य से वैसा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। दाता भी शुद्ध आचरण का होय, पात्र में ईच्यों नहीं करे, दान देने में उत्साह रखता हो, शुमपरिणामी होय, दृष्टफलों की अपेक्षा नहीं रखता हो, शद्धा, तुष्टि, मिक्त, विक्षान, अलेलुपता, क्षमा और शक्ति इन सात गुणों को धार रहा हो ऐसा

अनेक कार्यों की विशेषतार्ये अपने अपने अंतरंग, विहरंग कारणें अनुसार हो रही देखी जाती हैं छोक में भी ऐसी प्रसिद्धि है कि "पाग, भाग, वाणी, प्रकृति, सूरत ( मूरत ) अर्थ विवेक । अक्षर मिछें न एक से दृंढो नगर अनेक" भूत, भविष्य, वर्तमान काल के या देशान्तरों के अनेकानेक मनुष्यो की सुरतें, मूरते, एक सी नहीं मिलतीं है। एक मनुष्य की भी वाल्य, कुमार, युवा, अर्धयृद्ध और वृद्ध अवस्थाओं की आकृतियों में महान् अन्तर है सुक्ष्मदृष्टि से विचारने पर प्रत्येक वर्ष, मास, दिन, घंटाओं की सुरतें न्यारी जचेगी। हर्प, विपाद, क्रोध, क्षमा, भूख, तृप्ति, टोटा, लाभ, रोग, आरोग्य आदि अवस्थाओं मे झट न्यारी न्यारी आकृतियां हो जाती हैं। ये ही दशायें परा, पक्षी, मक्खिया, चींटे,चीटियां, वृक्ष, आदि में समझ लीं जाय। स्थूलदृष्टि से मिवलयाँ एक सी दीलती हैं किन्त उनमे अंतरंग विहरंग, कारण वश अनेक अन्तर पड़े हुये हैं। भले ही एक साँचे में ढले हुये, रुपये, पेसे, खिलीनों, में अन्तर नहीं है किन्तु सद्ग परिणाम स्वरूप सामान्यवाले मनुष्य, घोड़ा, आदि चक्त दृष्टान्तों से चना, गेहूँ, चावलों प्रशृति मे भी व्यक्तिशः अन्तर मानने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार द्रव्य आदि मे वहिरग, अन्तरंग कारणों अनुसार विशेषताये हो जाती हैं। पूर्ण आदर उत्साह के साथ प्रतिग्रह आदि के करने मे और मन्द उत्साह के साथ विधि करने मे अन्तर पड़ जाता है। गरिष्ठ पदार्थ, अति उष्ण, औपिध, रुक्ष भोजन, आदि द्रव्यों की अपेक्षा, लघुपाच्य, अनुष्णाशीत द्रव्यों का दान करने में अन्तर है, शुद्धहृद्य, निष्कपट, दाता मे और ईर्ष्यां लु, अनुत्साही, दाता मे महान् अन्तर है। तीर्थकर, मुनि, ऋद्विधारी मुनि, सामान्य-द्रव्यिलेगी, उत्तम श्रावक, पाक्षिक श्रावक, आदि पात्रों के अन्तर अनुसार दान फल की विशेषतार्ये हो जातीं है।

विधिद्रव्यदातृपात्राणां हि विशेषः स्वकारणविशेषात् । तच्च कारणं वाह्यमनेकधा द्रव्य-क्षेत्रकालमावमेदात् । आन्तरं चानेकधा श्रद्धाविशेषादिपरिणामः । कः पुनरसी विध्यादीनां विशेषः प्रख्यातो यतो दानस्य विशेषतः फलविशेषसंपादनः स्यादित्याह—

अपने अपने कारणों की विशेषताओं से विधि, द्रव्य, दाता और पात्रों का विशेष हो रहा निय-मित है और द्रव्य, क्षेत्र, काल, माब, इनके भेद से वे विहरद्ग कारण अनेक प्रकार के हैं। उन के अनुसार कार्यों में भेद पढ़ जाता है। तथा श्रद्धाविशेष, उत्साहविशेष, क्षयोपशम, विशुद्धि, आदिक परिणाम स्वरूप अंतरंग कारण भी अनेक प्रकार हैं इन अंतरंग कारणों से भी कार्यों में अनेक अन्तर पढ़ जाते हैं। जैसे कि विद्यालय, अध्यापक, मोजन, श्रेणी, पुस्तकों, समय, परिश्रम आदि के समान होने पर भी छात्रों की अन्तरंग कारण वश अनेक प्रकार ल्युत्पत्तियां देखी जाती हैं। कारणों की बड़ी अचिन्तनीय शिंक है। जिस से कि कार्यों में वस्तु भूत अनेक विशेषताये उपज बैठती हैं। यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि वह विधि आदिकों की विशेषता फिर कौन सी प्रसिद्ध हो रही हैं। जिस से कि सूत्रोक्त अनुसार दान की विशेषता से वह विधि आदिकों का विशेष मला फलविशेषों का सम्पादन करनेवाला हो सके १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तन पर प्रन्थकार अग्निम वार्तिकों को कह रहे हैं।

> पात्रप्रतिग्रहादिभ्यो विधिभ्यस्तावदास्रवः। दातुः पुण्यस्य संक्लेश्ररहितेभ्योऽतिशायिनः॥३॥ किंचित्संक्लेश्युक्तेभ्यो मध्यमस्योपवर्णितः। बृहत्संक्लेश्युक्तेभ्यः स्वल्पस्येति विभिचते॥४॥

## निक्कष्टमध्यमोत्क्रष्टविशुद्धिभ्यो विपर्ययः। तेभ्यः स्यादिति संक्षेपादुक्तं सूरिभिरञ्जसा ॥५॥

पात्रों का प्रतिप्रह करना, ऊंचा स्थान देना, पादप्रक्षालन करना, पूजा रचना आदिक संक्लेश रहित हो रही नवधा विधियों से तो दाता को सातिशय पुण्य का आसव होता है तथा बहुभाग विशुद्धि और किंचित्संक्छेश करके युक्त हो रहे प्रतिप्रह आदि विधियों से दानकर्ता जीव को मध्यम श्रेणी के पुण्य का आसन होना कहा है एवं अत्यल्पविशुद्धि और बढ़े हुये संक्लेश करके युक्त हो रहे पात्र प्रतिप्रह, आदि विधियों से दाता की स्वल्प पुण्य का आसव होता है। इस प्रकार विधियों की विशेपता से यों उक्त प्रकार उत्तम, मध्यम, जबन्य जाति के पुण्यों का आस्त्रव होना कह दिया गया है। सूत्र में विधियों की विशेपता से जो उस दान का विशेष कहा था उसका अभिप्राय यही है कि यों विशेष रूप से दानजन्य गुण्यास्तव के भेद कर दिये जाते है। निकृष्ट विशुद्धि, मध्यम विशुद्धि और उत्कृष्ट विशुद्धियों से किये गये उन प्रतिप्रह् आदि विधियों से दाता को विपर्यंय होगा यानी स्वल्प पुण्य का आस्रव, मध्यम पुण्य का आसव और उत्कृष्ट अनुभागवाले पुण्यका आस्रव होगा। इस प्रकार आचार्य महाराज सूत्रकार ने संक्षेप से एक सूत्र में तात्त्विक रूप करके यों निरूपण कर दिया है। अर्थात् श्री समन्तमद्राचार्य ने "विशुद्धि संक्लेशार्गं चेत्स्वपरस्यं सुखासुखं, पुण्यपापास्रवो युक्तो न चेद्वयर्थस्तवाईतः" यो आप्तमीमांसा में विशुद्धि और संक्लेश के अंडगों को पुण्य और पाप का आसव इष्ट किया है। दशवे गुणस्थान में भी ईपत्संक्छेश पाया जाने से ज्ञानावरण आदि पाप प्रकृतियों का आस्रव होना रहता है और पिहले गुण-स्थान में भी स्वल्प विशुद्धि अनुसार कतिपय पुण्य प्रकृतियां आ जातीं हैं। प्रथम गुणस्थान से प्रारम्भ कर तेरहवे गुणस्थान तक के जीव दान कर सकते हैं, जो जीव सर्वथा संक्लेश रहित हैं उनके उत्कृष्ट विशुद्धि है हां जो किंचित् संक्लेश युक्त है उनके मध्यमविशुद्धि पाई जाती है। वढ़े हुये संक्लेश से परि-पूर्ण हो रहे जीवों के निकृष्ट विशुद्धि हो सकती है अथवा थोड़ी भी विशुद्धि पायों जा सकती है। इस प्रकार दान की विधि से हुये विशेष का ग्रन्थकार ने समर्थन कर दिया है।

### गुणवृद्धिकरं द्रव्यं पात्रे पुरायकुद्पितं। दोषवृद्धिकरं पापकारि मिश्रं तु मिश्रकृत्॥६॥

द्रव्य की विशेषता यों है कि पात्रों में गुणों की यृद्धि को करने वाला द्रव्य यदि अर्पित किया जायेगा तो वह दाता को पुण्य का आस्रव करने वाला है और शारीरिक दोपों या आत्मीय दोषों की यृद्धि को करने वाला द्रव्य यदि पात्रों के लिये समर्पित किया जावेगा तो दाता को वह द्रव्यपापास्रव का करानेवाला होगा, हाँ कुछ गुणों की और कुछ दोपों की यों मिश्रित हो रही वृद्धि को करने वाला द्रव्य तो दाता को पुण्यपाप में मिश्रण का आस्नावक है। यह द्रव्य की विशेषता से दानफल की विशेषता हुई।

दाता ग्रणान्वितः शुद्धः परं पुण्यमवाप्नुयात् । दोषान्वितस्त्वशुद्धात्मा परं पापमुपैति सः ॥७॥ ग्रणदोषान्वितः शुद्धाशुद्धभावौ समश्नुते । बहुधा मध्यमं पुण्यं पापं चेति विनिश्चयः ॥८॥ णनकर्ता जीव जो श्रद्धा आदि गुणों से अन्वित हो रहा मुद्ध परिणामों वाला है वह दानकिया से उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त कर सकेगा हाँ ईपी, द्वेप. आदि दोपों से अन्वित हो रहा अगुद्धात्मा है
वह दाता तो बढ़े भारी पापास्रव को प्राप्त करता है हो जो गुण और दोप होनों से अन्वित हो रहा है।
वह दाता अगुद्ध परिणितयों के हो जाने पर बहुत प्रकार के मध्यम पुण्य और पापकर्मी के आस्रव को
यथायोग्य प्राप्त कर लेता है यो दाता की विशेषता से दान फल की विशेषता का विशेषहप से निर्णय
कर दिया गया है।

दत्तमन्नं सुपात्राय स्वल्पमप्युरुपुण्यकृत् । मध्यमाय तु पात्राय पुण्यं मध्यममानयेत् ॥र्द॥ कनिष्ठाय पुनः स्वल्पमपात्रायाफलं विदुः । पापापापं फलं चेति सूरयः संप्रचक्षते ॥१०॥

पात्रों की विशेषता इस प्रकार हैं कि श्रेष्ठ ।पात्र के लिये दिया गया अन्न या औपिघ, ज्ञान, आदिक थोड़े भी होंय परिपाक में विपुल पुण्य का आस्नव कराते हैं हां मध्यम पात्र के लिये दिये गये अन आदि तो मध्यम पुण्य को प्राप्त करायेंगे पुनः जघन्य पात्र के लिये दिये गये अन्न आदि तो दाता को स्वल्प पुण्य का आस्रव करायेंगे किन्तु व्रतहीन और दर्जनहीन अपात्र के लिये दिया गया द्रन्य निष्फल ही होता है ऐसा विद्वान् जान रहे हैं अथवा अपात्रदान का फल पाप और अपाप भी हो जाता है अर्थात हिंसक या न्यसनी जीवों के लिये उनके अनुकूल हो रहे दूपित द्रन्यों के देने से महान् पाप का आसव होता है और उन व्यसनी या दूरिममानी जीवों के लिये योग्य द्रव्य देने वाले को पाप नहीं लगना वस यही फल पर्याप्त है। सम्यग्वर्शन रहित होकर उपरिष्ठात् त्रती वन रहे कुपात्र में दान करने से कुमोगमूमि के सुख मिलना फल कहा है। इस प्रकार आचार्य महाराज उक्त सूत्र मे दान का निर्दोष रूप से बढिया व्याख्यान कर रहे हैं। मावार्थ-गृहस्थ की कतिपय क्रियाये ऐसी हैं जिनके करने पर पुण्य नहीं लगता है किन्तु नहीं करने पर पाप लग बैठता है जैसे कि वाल-यच्चों, को पालने या शिक्षित करने से माता-पिता को कोई पुण्य नहीं लगता है हाँ उक्त कर्तन्य के नहीं पालने से संक्लेश, अपकीर्ति, कर्तन्यच्युति अनुसार पापवंध अवश्य होगा, तथा गृहस्थ के कतिपय कर्म ऐसे भी हैं जिनके करने पर पाप नहीं लगता है किन्तु नहीं करने पर पुण्य लग बैठवा है जैसे कि न्यापार में एक रुपये पर चौअन्नी, दुअन्नी, का मोटा लाम चठा रहे ज्यापारी को कोई पाप नहीं लगता है वेचने वाले और खरीदने वाले की चाहे जो कुछ राजी होय किन्तु सन्तोपी व्यापारी यदि थोड़े लाभ से ही वेचे तो संतोप, परोपकार, मितव्यय, सत्कीर्ति, वात्सल्य, अनुसार हुई आत्मविशुद्धि से उसको पुण्य अवश्य हो जायेगा । यहाँ पुण्यपाप पद से तीव्र अनुमाग शक्ति वाले पुण्यपाप, लिये जॉय यों तो गृहस्य की चाहे किसी भी किया से पुण्य पाप यथा योग्य लगते ही रहते हैं। पहिले गुणस्थान से लेकर दशवें तक अनेक पुण्यपाप कभीं का बन्ध होता रहता है। सनातनी पण्डितों के यहाँ भी "नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवायजिहासया" तथा "अकुर्वन्विहतं कर्म प्रत्यवायेन लिप्यते" यों नित्य नैमित्तिक कर्मों करके कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं मानी गई है। हॉ संच्यावन्दन आदि कर्मी को नहीं करने वार्ली को पापवंध अवश्य हो जायेगा, प्रत्यवायामाव मले ही फल समझ लिया जाय राजा करके नियत करीं गई घाराओं (कानूनों ) के पालने से प्रजाको कोई इनाम या साटींफिकिट नहीं मिलता है हाँ कानून नहीं पालने वालों को दण्ड अवश्य प्राप्त होता है। यवनों के यहाँ ज्याज नहीं खाने वालों को कोई खुदा की छोर से पुण्य नहीं बटता है हॉ न्याज खाने वालों का नरक जाना उन्होंने माना

है। इत्यादि युक्तियों से अपात्र दान का फल पाप और अपाप समझ लिया जाय जैसे कि किसी कुपात्र दान से पुण्य और अपुण्य हो जाते हैं। वेश्याओं के सुख, रईसों के पशु पिक्षयों के सुखों की प्राप्ति, पापमिश्रित पुण्य से हो जाती है इसी प्रकार किचद्धामिकों को दुःख या सज्जनों को क्लेश की प्राप्ति भी पूर्वजन्मार्जित पुण्यमिश्रित पाप से हो जाती है। यह पुण्यास्त्रव या पापास्त्रव का अचिन्तनीय कार्य कारणमाव
विशुद्धि संक्लेशाद्यों पर अवलिन्तत है जो कि परिशुद्ध प्रतिभावालों को स्वसंवेद्य भी है। शेष युक्ति,
आगम, गम्य है। "पापापायं" ऐसा पाठ होने पर तो आचार्य महाराज दान का फल पाप के अपात्र हो
जाने को भी बखानते हैं। यों अर्थ कर सकते हैं।

### सामग्रीमेदाद्धि दानविशेषः स्यात् कृष्यादिविशेषाद्बीजविशेषवत् ।

दान की सामग्री के भेद से दानिक्रया में अवश्य विशेषता हो जायेगी जैसे कि कृषी यानी जोतना अथवा पृथिवी, जल, घाम आदि कारणों की विशेषता से बीज के नाना प्रकार फलविशेष हो जाते हैं। नागपुर का संतरा, भुसावल का केला, बनारसी लाम, काबुली अनार, सहारनपुर का गन्ना, छोटा खीरा आदि पदार्थ उन नियत स्थानों में ही सुस्वादु, कोमल फलित होते हैं अन्यस्थानों में बीज बो देने से वैसे फल की प्राप्ति नहीं होती है इसी प्रकार ऋतुओं, मेघ जल, सूर्यातप, द्वारा भी अनेक अन्तर पढ़ जाते हैं। तद्वत् विधि आदि की सामग्री द्वारा हुई दान क्रिया के विशेषों अनुसार दानफल का तारतम्य है।

### निरात्मकत्वे सर्वभावानां विष्यादिस्वरूपामावः क्षणिकत्वाच्च विज्ञानस्य तदिमसंबंधा-भावः।

न्यायपूर्वक युक्तिपूर्ण जैन सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे श्री विद्यानन्द स्वामी इस सातवे अध्याय के प्रमेय की स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार ही सिद्धि हो सकने का प्रतिपादन करते हैं कि हिंसा करना या उसका त्याग करना एवं विशेष सामान्य भावनायें भावते रहना तथा अतीचारों के प्रत्याख्यान का प्रयत्न करना और दान अथवा उसके विधि आदिक अनुसार हुये फळविशेपों की संपत्ति ये सब अनेकान्त का आश्रय कर स्याद्वादसिद्धान्त में ही सुघटित होते हैं। परिणामी हो रहे नित्यानित्या-त्मक जीव के तो अनगार धर्म और उपासकाचार पछ जाते है किन्तु बौद्ध, नैयायिक, सांख्यों के यहाँ एकान्त पक्ष अनुसार वर्त विधान नहीं आचरा जा सकता है। देखिये नैरात्न्यवादी बौद्धों ने प्रथम तो आत्मद्रव्य को ही स्वीकार नहीं किया है तथा स्वलक्षण या विज्ञान को उन्हों ने स्वभाव, क्रिया, परिण-वियों, से रहित स्वीकार किया है। ऐसी दशा में सम्पूर्ण पदार्थों को निरात्मक, निस्स्वरूप, मानने पर बौद्धों के यहां विधि द्रन्य आदि के स्वरूपों का ही अमाव हो जाता है। सात्मक, स्वभाववान, पदार्थ तो प्रतिप्रह कर सकता है मुनि महाराज को ऊंचे आसन पर बैठा सकता है या प्रतिप्रहीत हो जाता है, ऊंचे आसन पर बैठ 'जाता है, स्वभावों से शून्य हो रहा क्या दान देवे ? और क्या छेवे ? दूसरी वात यह है कि वौद्धों ने विज्ञान को ही आत्मा स्वीकार किया है, एक क्षण ही ठहर कर दूसरे क्षण में नष्ट हो चुके विज्ञान के क्षणिक हो जाने के कारण उन दान महण, स्वर्गप्राप्ति आदि परिणतियों का चहुं ओर से सम्बन्ध नहीं हो पाता है कारण कि पूर्वक्षण और उत्तर क्षण में पाये जा रहे विपयों के संस्कार अनु-सार अवमह करने में समर्थ हो रहे एक अन्वित ज्ञान का अभाव है। सत् का सर्वथा विनाश और असत् का ही उत्पाद मान रहे बौद्धों के यहां पूर्वोत्तर समीपवर्ती परिणामों का अन्वय नहीं माना गया है। अर्थात् क्षणिक विज्ञान का पक्ष छेने पर यह पात्र है, ऋषि है, तपःस्वाध्याय में तत्पर रहेंगे मेरे पहिले

दान करने की भावना थी अब वही में नवधा भक्ति से टान कर रहा हूं दान का फल गुझ कर्ता को ही प्राप्त होगा, इसी प्रकार यह द्रव्य वही शुद्ध है जिसको कि घन्टों पिहले से शोधन, प'चन, आदि कियाओं से संस्कृत किया गया है, इत्यादिक अन्वित संवन्ध नहीं हो सकते हैं। टान का संरम फरने वाला न्यारा है, फलभोक्ता भिन्न है, शुद्ध खाद्य, पेय, तव न्यारे थे अब न जाने नये उत्पन्न हुये केसे हैं १ यो वन्त्यों को क्षणिक मानने पर कोई नियम, आखड़ो, त्रत, टान, नहीं पाले जा सकते हैं। अष्टसहस्री में इसका विशेष स्पष्टीकरण है।

नित्यत्वाज्ञत्वनिःक्रियत्वाच्च तदमावः । क्रिया गुणसमवायादुपपत्तिरित चैन्न, तत्परि-णामाभावात् । क्षेत्रस्य वा चैतनत्वात् । स्याद्वादिनस्तदुपपत्तिरनेकान्ताश्रयणात् । तथाहि —

दूसरे वैशेपिक या नैयायिकों के प्रति यह कहना कि उन्होंने है आत्मा को सर्वथा नित्य स्वीकार किया है "सदकारणविज्ञत्यं" सत् होफर जो स्वकीय उत्पादक कारणों से रहित है वह नित्य है। वैशेषिकों ने आत्मा को मूलरूप से ज्ञानरिहत भी इष्ट किया है। धन के योग से धनवान के समान सर्वथा भिन्न हो रहे ज्ञान के समवाय से आत्मा को ज्ञानवान माना गया है। मूल मे आत्मा अज्ञ है तथा नैया-यिकों ने आत्मा को सर्वव्यापक होने के कारण किया शुन्य अभीष्ट किया है। जो यिचार सर्वत्र यहाँ वहाँ ठसाठस भरा हुआ है वह एक स्थान से दूसरे स्थान को कथमपि नहीं जा सकता है "सर्वमूर्तिमद्द्रव्य-संयोगित्वं विमुत्वं" यह वैशेपिकां के यहाँ विमुत्व का पारिभापिक लक्षण है। यों जिस दर्शन में आत्मा का नित्यपन, अज्ञपन, क्रियारिहतपन, इप्ट किये गये हैं उस दर्शन मे तित्य, अज्ञ और निष्क्रिय होने के कारण उन विधि आदि के स्वरूप का अभाव है जो नित्य है वह पहिले यदि अदाता था तो सर्वेदा अदावा आत्मा ही बना रहेगा तथा जो दावा है वो सदा दाता ही रहेगा। पात्र का गोचरी, भ्रामरी, गर्वेपूरण, अक्षम्रक्षण व्रतियों अनुसार दाता के घर पर आना, और दाता का प्रतिप्रह आदि करना ये सब बाते सर्वथा नित्य आत्मा रे नहीं सुघटित होती हैं। जो ज्ञान गुण से सर्वथा भिन्न है वह अज्ञ आत्मा विचारा घट, पट आदि के समान क्या विधि, श्रद्धा, आदि को करेगा ? कथमपि नहीं। इसी प्रकार निष्क्रिय हो रहे न्यापक आत्मा में आहार, विहार, वच्चासन, अर्चन, भक्ति, आदि कुछ भी धार्मिक फ़त्य नहीं बनते हैं। अतः क्षणिकवादी बौद्ध के समान आत्मा को नित्य मान रहे नैयायिकों के यहां भी विधि, श्रद्धा, अहिंसा, आदि कोई भी व्रत या शील नहीं सिद्ध हो सकते हैं। यदि यहां वैशेषिक यों कहे कि ''अयुत्तसिद्धानामाधार्याधारभूतानामिहेदंप्रत्ययहेतुः संबंधः समवायः'' यो सर्वथा भिन भा हो रहे किया और गुणों का एकपन के समान समवाय सबन्ध हो जाने से आत्मा के विधि, श्रद्धा, अहिंसावत, दिग्विरतिशील, आदि अनुष्ठान वन जायेंगे। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि सर्वथा भिन्न हो रहे ज्ञान, श्रद्धा, तुष्टि, प्रतिप्रह, आदिक उस आत्मा के परिणाम नहीं कहे जा सकते है। सद्याचल का परिणाम विन्ध्य पर्वत नहीं हो सकता है। बात यह है कि देवदत्त को वस्त्र का योग हो जाने से वस्त्रवान् कह सकते हो किन्तु आत्मा का स्वभावपरिणाम वस्त्र नहीं है विसी प्रकार आत्मा को किया गुणों के समवाय से औपाधिक क्रियावान्, गुणवान्, कहा जा सकता है किन्तु आत्मा की किया या गुणों के साथ एकरसपरिणति नहीं होने के कारण इन प्रस्तावप्राप्त दान, प्रहण, अहिंसा, मैत्री, आदि स्वरूप परिणतियां नहीं हो सकती हैं। अथवा सौख्यों के प्रति हमें यों कहना है कि उनके यहां प्राकृतिक क्षेत्र को अचेतन स्वीकार किया गया है "प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः। तस्माद्पि घोडशकात्यंचभ्यः पंचमूतानि" सन्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमय प्रकृति से महत्तत्त्व प्रकृट होता है उस बुद्धि या महान् से अहंकार होता है अहंकार से पांच कर्मेन्द्रिय और पांप क्रानेन्द्रिय एक

I

मन तथा रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, शब्दतन्मात्रा यों ये सोछ ह विवर्त आविर्भूत होते हैं। पुनः पांच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पांच मूत अमिन्यक्त हो जाते हैं। यों एक प्रकृति और तेईस विकृतियां इस प्रकार चौबीस तत्त्वों को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र की चैतना करने वाला पुरुष पच्चीसवां तत्त्व है यों पच्चीस तत्त्वों को इप्ट कर रहे सांख्यों के प्रति आचार्य कहते हैं कि आपने प्रकृति को ही कर्ता अभीष्ट किया है प्रकृति के ही व्रत, आखड़ी, उपवास, दान, श्रद्धा, अहिंसा, सामाध्यक, आदि विकार माने हैं किन्तु जब चौबोसों प्रकार का क्षेत्र अचेतन है ऐसी दशा में घट, पट आदि के समान इस अचेतन क्षेत्र के विधि आदिक विवर्त कथमि नहीं बन सकते है। प्रतिग्रह, व्रत, आदिक तो चेतन आत्मा के परिणाम है जो कि अचेतन के असंमव है। यदि क्षेत्र के विधि आदिक परिणितयां मानी जायेगी तो वह अचेतन नहीं हो सकता है। नैयायिकों के समान सांख्यों ने भी आत्मा को नित्य, ज्ञानरहित, क्रियाशून्य, शुद्ध, स्वीकार किया है इस कारण आत्मा के भी विधि आदि के होने की उपपत्ति नहीं है। हाँ स्याह्यादियों के यहां तो उन विधि, दान, आदि का होना सिद्ध हो जाता है क्योंकि जैनों के यहां अनेकान्त पक्ष का आश्रय किया जा रहा है। आत्मा नित्य अनित्य आत्मक हो रहा परिणामी है कितपय पूर्व परिणितियों को छोड़ता संता उत्तर विवर्तों को आत्मसात् कर ध्रुव बना रहता है अतः उत्तराद, त्यय, ध्रीत्य, स्वरूप आतमा के सर्व पुण्य पाप क्रियायें या शुद्ध परिणितयें बन जाती हैं इसी स्याह्याद सिद्धान्त को ग्रन्थकार शिखरिणी छन्द में वार्तिक द्वारा स्पष्टरूप से कह कर दिखलाते हैं।

अपात्रेभ्यो दत्तं भवति सफलं किंचिद्परं। न पात्रेभ्यो वित्तं प्रचुरमुदितं जातुचिदिह। अदत्तं पात्रेभ्यो जनयति शुभं भूरि गहनं जनोऽयं स्याद्वादं कथमिव निरुक्तं प्रभवति ॥१॥

यहाँ लौकिक या शास्त्रीय न्यवस्थाओं में कोई कोई पदार्थ यदि अपात्रों के लिये भी दे दिया गया होता है तो यह सफल यानी दाता या पात्र के लिये श्रेष्ठ फल का देने वाला है तथा कोई दूसरा पदार्थ या धन यदि अत्यधिक भी पात्रों के लिये दिया जाय तो भी वह कदाचिदिप सफल नहीं हुआ कहा गया है तथा पात्रों के लिये नहीं दिया गया या दिया गया भी दान परचात् आपत्तिकाल में शुभ और वहुत तथा दुरिधगम्य फल को उत्पन्न करता है ऐसी अनेकान्तपूर्ण दशा में स्याद्वाद शब्द की निरुक्ति से लब्ध हुये कथंचित् पक्ष परिग्रह अर्थ की यह विचारशील मनुष्य मला किसी भी प्रकार आद्योत्पत्ति कर ही लेता है। अर्थात् अनेक स्थलों पर पात्र को देना न्यर्थ कहा गया है किन्तु स्याद्वाद मत अनुसार विशुद्ध परिणामों से अपात्र को भी दिया गया दान सफल है और संक्रेश परिणामों अनुसार पात्र के लिये भी अपित किया गया दान निष्फल है। इसी प्रकार कदाचित् रोग आदि अवस्थाओं में पात्रों के लिये नहीं भी देना पुण्य को उपजाता है, जब कि पात्र के लिये अशुद्ध पदार्थ का दान या क्लेशवर्द्धक खाद्य, पेय, का दान पाप को उपजाता है। स्याद्वाद का सर्वत्र साम्राज्य छा रहा है स्याद्वाद के प्रमुत्व की छाप सर्वत्र लग रही है।

किंचिद्धि वस्तु विशुद्धान्तरमपात्रेभ्योऽपि दत्तं सफलमेव, संक्लेशदुर्गतं तु पात्रेभ्यो दत्तं न प्रचुरमपि सफलं कदाचिदुपपद्यतेऽतिप्रसंगात्, तथा दत्तमदत्तमपि पात्रेभ्योऽपात्रेभ्यश्च शुभमेव फलं जनयति संक्लेशांगाप्रदानस्येव श्रेयस्करत्वात्। ततः पात्रायापात्राय वा स्याद्दानं सफलं, स्याददानं, स्यादुभयं, स्यादवक्तव्यं च स्याद्दानं वाऽवक्तव्यं चेति, स्याद्वादिनयप्रमाणमयज्योतिः प्रतानो अपसारितसकलकुनयतिमिरपटलः सम्यगनेकान्तवादिदिनकर एव विभागेन विभाव-यितुं प्रभवति न पुनरितरो जनः कूपमण्डूकवत्पारावारवारिविजृंभितमिति प्रायेणोक्तं पुरस्तात्प्रति-पत्तव्यं।।

जिस वस्तु से दाता और पात्र का अंतरंग विशुद्ध हो जाय ऐसी कोई भी खाद्य, ज्ञान, पुस्तक, पेय वस्तु होय वह वस्तु अपात्र के लिये भी दे वी जाय तो परिपाक मे नियम से सफल ही होगी। हॉ जो संक्लेशों द्वारा दाता या पात्र की दुर्गति कर देने वाली वस्तु है वह पात्रों के लिये अत्यधिक भी दे दी जाय तो भी कदाचित् सफल नहीं वन सकती है। क्योंकि अतिप्रसंग दोप लग जायंगा, यानी क्रोघी राजा, या डाकू, वेश्या, अफीमची, मद्यपायी, आदि को दिया गया अथवा दुष्ट लोभी दाता कर के दिया गया पदार्थ भी सफल हो जाना चाहिये, जो कि किसी को इप्ट नहीं है। तथा पात्रो के लिये और अपात्रों के छिये कोई भी पदार्थ दिया गया होय अथवा नहीं भी दिया गया होय विशुद्ध भावनाओं अनुसार परिपाक से शुभ ही फल को उत्पन्न कराता है कारण कि संक्लेशागों करके नहीं प्रदान करना ही जैन सिद्धान्त में श्रेयस्कर यानी पुण्यवर्द्धक या परंपरया मुक्ति संपादक अमीष्ट किया है। आत्मा की यावत् परिणतियों में विशुद्धि और संक्लेश अनुसार शुभ अशुभ न्यवस्थाये नियमित की गई हैं तिसकारण उक्त छदः मे कहा गया स्याद्वादसिद्धान्त यों पुष्ट हो जाता है कि पात्र के छिये अथवा अपात्र के लिये अपित किया गया कथंचित् सफल हो रहा दान है (प्रथम मंग)। और पात्र,अथवा अपात्र के लिये संक्लेश पूर्वक दिया गया विफल हो रहा कथंचित् अदान है ( द्वितीय मंग )। एवं क्वचित् दिया गया दान कम से अर्पणा करने पर दान, अदान, उभय स्वरूप है विशुद्धि और संक्लेश का मिश्रण हो जाने पर उमय धर्म सध जाता है ( तृतीय भंग ) तथा दानपन, अदानपन, इन दोनो धर्मों को युगपत् कहने की विवस्ना करने पर 'स्यात् अवक्कय'' धर्म सधता है। विरोधी सारिसे प्रतिमास रहे दो धर्मी को स्वामाविक शब्दशक्ति अनुसार कोई भी एक शब्द युगपत् कह नहीं सकता है संकेत करने का साहस करना भी व्यर्थ पहता है ( चतुर्थ भंग ) विशुद्धि अंश का आश्रय करने पर और एक साथ दोनों विशुद्धि, संक्लेशों, की अर्पणा करने पर "स्यात्दानं अवक्लयं च" यह पांचवा मंग घटित हो जाता है (पांचवा मंग) तथैव व्यस्तरूप से संक्छेश और समस्तरूप से विशुद्धि संक्छेशों का आश्रय करने पर ''अदानं च अवक्तव्यं च' भंग सध जाता है ( षष्ठ भंग )। न्यारे न्यारे कम से अर्पित किये गये विशुद्धि सक्छेशों और समस्त-रूप से सह अपित किये गये विशुद्धि संक्लेशों का आश्रय कर सातवां भंग व्यवस्थित है (सप्तम भंग)। इस प्रकार यह समीचीन, अनेकान्तवादी, विद्वान् सूर्य के समान हो रहा ही अनेक सप्तमंगियों की विमाग करके विचारणा करने के लिये समर्थ हो जाता है। जिस अनेकान्तवादी सूर्योपम पण्डित का स्याद्वाद से परिपूर्ण हो रहे नय और प्रमाणों की प्रचुरता को लिये हुये प्रकाश मण्डल चारों ओर फैल रहा है और उस अनेकान्त वादी सूर्य ने संपूर्ण कुनयों स्वरूप अंघकार पटल को नष्ट कर दिया है। किन्तु फिर दूसरे कूपमण्ह् क के समान बौद्ध, वैशेषिक, नैयायिक आदिक जन तो सिद्धान्त स्वरूप गम्मीर, विशाल, समुद्र के जल की विजु भणाओं पर प्रमुता प्राप्त करने के लिये थोग्य नहीं हैं इस वात को हम पूर्व प्रकरणों में बहुत स्थलों पर कह चुके हैं वहां से न्युत्पत्तिलाम कर अनेकान्तसिद्धान्त की प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिये। भावार्थ-यहाँ दान के प्रकरण में आचार्यों ने स्याद्वाद सिद्धान्त की योजना करते हुये दानपन, आदान-पन, इन दो मूळ मंगों की अपेक्षा सप्तमंगी को लगाया है। अदान में पड़े हुये नवा का अर्थ कुत्सित भी हो जाता है। यों कुदान से भी कुमोग के छीकिकसुखों की प्राप्ति हो जाती है तब तो कुदान करना भी

सफल रहा और कदाचित् संक्लेशों अनुसार किया गया पात्रदान भी अदान समझा गया। ये सर्व अंतरंग परिणामों के वश हुईं व्यवस्थायें अनेकान्तवादियों के यहां तो सुश्रंखिलत बन जाती है। यहाँ ग्रन्थकार ने अनेकान्तवादी पण्डित को धार्मिक किया और लौकिक कर्तन्यों के प्रकृष्ट उपकारक सूर्य का रूपक दिया है। सूर्य का प्रकाशमण्डल हजारों योजन इधर उधर फैलता है उसी प्रकार स्याद्वादसिद्धान्त के अनेक नय भौर प्रमाणों की प्रचुरता विश्व में विस्तृत हो रही है। सूर्य जैसे अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार अनेकान्तवादी विद्वान् भी क्षणिकत्व, कूटस्थ नित्यत्व आदि एकान्तों का प्रतिपादन कर रहीं कुनयों को निराक्तत कर देता है। जिन पुद्गाल स्कन्धों का अन्धकारमय परिणमन हो रहा था सूर्य का सिष्ठान मिलने पर उन्हीं पुद्गलस्कन्धों का प्रकाशमय ज्योतिःस्वरूप परिणाम होने लग जाता है। इस ही ढंग से क्षणिकत्ववादी बौद्ध या पच्चीस तत्त्वों को कह रहे कपिल मतानुयायी एवं घोडशपदार्थवादी नैयायिक तथा सात पदार्थी को मान रहे वैशेषिक आदि के कुनय गोचरों का कथंचित् अनेकान्त सूर्य करके सुनय गोचरपना प्राप्त हो जाता है तभी तो सिद्धचक्रविधान के मन्त्रों मे कपिल, वैशेषिक, षोडश-पदार्थवादी, आदि को सिद्धस्वरूप मान कर नमस्कार किया है। भगवान के सहस्रनामों मे भी इस का **जामास पाया जाता है। भूतप्रज्ञापननय अनुसार अथवा सुनययोजना से, पच्चीस, सोल्ह, सात, एक** अहैतमझ, शब्दाहैत, ज्ञानाहैत, आदि तत्त्वों की भी सुव्यवस्था हो जाती है। तभी वो देवागम स्तोन्न के अन्त में श्री समन्तभद्र आचार्य महाराज ने "जयति जगति क्लेशावेशप्रपंचिह्मांशुमान् विद्त विष-मॅंकान्तध्वान्तप्रमाणनयांशुमान् । यतिपतिरजो यस्या भृष्यान्मताम्बुनिषेर्छवान् , स्वमतमतयस्तीर्थ्या नाना परे समुपासते" इस पद्य द्वारा जिनेन्द्रमतरूप समुद्र के ही छोटे छोटे अंशों को अपना मत मान कर षपासना कर रहे अनेक दार्शनिकों को वताया है। श्री अकलंक देव ने भी आठवे अध्याय मे "सुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिषु" इत्यादि पद्य का उद्धरण कर एकान्तवादियों के तत्त्वों को जिनागम का ही अंश स्वीकार किया है। जिस प्रकार भांग पीनेवाला भांग पीने की यों पुष्टि कर देता है कि गधा ही भांग को नहीं पीता है यानी गंधे से न्यारे जीव भाग को पीते ही है, उसी प्रकार भांग को नहीं पीने वाळा उसी दृष्टान्त से यों अपने ब्रत को पुष्ट करता है कि गधा भी भांग नहीं पीता है तो अन्य छोग भांग को कथं-चित् भी नहीं पियेगे। इत्यादि ढंगों से एवकार और अपिकार मात्र से एकान्त अनेकान्त का अन्तर है। वस्तुतः समीचीन एकान्तों का समुदाय ही तो अनेकान्त है। इस ग्रन्थ में अनेक वार अनेकान्त प्रक्रिया को कहा जा चुका है। अप्टसहस्री तो अनेकान्तसिद्धि का घर ही है। जगत्यसिद्ध निर्दोप स्याद्वादसिद्धान्त को समझाने के लिये थोड़ा संकेतमात्र कर देना पर्याप्त है। स्याद्वादसिद्धान्त से सम्पूर्ण तत्त्वों की यथा-योग्य विभाग करके विचारणा कर छी जाती है। हां, कुनयों के गाढ अन्धकार में उद्भान्त हो रहे एकान्त-वादी मुग्ध जीव विचारा उसी प्रकार सिद्धान्त रहस्य का पता नहीं लगा सकता है जिस प्रकार कि दो तीन हाथ तक ही उछलने की शक्ति को धार रहा कुंगे का दीन मेंडक अनेक योजनों लम्बे, चौड़े, गहरे ससुद्र जल की सीमा को नहीं पा सकता है। अनेक भरूगोवाली प्रक्रिया को नय विशारद पुरुप शीव समझ छेता है। श्री अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में "एकेनाकर्पन्ती रलथयन्ती वस्तुतत्त्व-मितरेण, अन्तेन जयित जैनी, नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी" इस पद्य द्वारा अनेकान्त सिद्धान्त पर प्रकाश बाला है। परिशुद्ध प्रविभावालों को सुलभवा से अनेकान्त की प्रवीति कर लेनी चाहिये।

इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम् ।

यहाँ तक तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्र के सातवे अध्याय के प्रकरणों का दूसरा आहिक समाप्त हो चुका है।

#### श्लोक-वार्तिक

### इति श्री विद्यानिन्द-आचार्यविरचिते तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकारे सप्तमोध्यायः

समाप्तः ॥७॥

इस प्रकार अव तक अनेक गुणगरिष्ठ पूज्य श्री विद्यानन्द स्वामी आचार्य के द्वारा विरचित तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकालंकार नामक महान् प्रन्थ में सातवां अध्याय पूर्ण हुआ।

सातवें अध्याय का साराश

इस सातवे अध्याय के प्रकरणों की सूची इस प्रकार है कि छठे और साववें में आस्नवतत्त्व के निरूपण करने की संगति अनुसार पुण्यास्त्रव का निरूपण करने के छिये प्रथम ही व्रत का सिद्धान्त लक्षण किया गया है। बुद्धिकत अपाय से ध्रवत्व की विवक्षा कर सूत्र मे अपादान प्रयुक्त पंचमी विमक्ति का समर्थन कर संवर से पृथक प्ररूपण का उद्देश्य बताते हुये रात्रि भोजनविरति का मावनाओं मे अन्त-भीव बता दिया है। आत्मा की एक देश विशुद्धि और सर्वोग विशुद्धि नामक परिणितयों के अनुसार अणु-व्रतों महात्रतों की न्यवस्था कर वर्तों की पच्चीस भावनाओं का युक्तिपूर्ण समर्थन किया है। भान्य, भावक, भावनाओं, का दिग्दर्शन कराते 'हुये सामान्य भावनाओं में हिंसादि द्वारा अपाप और अवद्य देख-ने की पुष्टिकर हिंसादि में दुःखपन साथ दिया है। मैत्री, प्रमोद आदि के न्यतिकीर्ण रूप से सामञ्जस्य को दिखलाते हुये संवेग चैराग्यार्थ मावना को सुन्दर हृदयग्राही शब्दों द्वारा निर्णीत किया है। भावना कोई कल्पना नहीं किन्तु वस्तुपरिणति अनुसार हुये आत्मीय परिणाम है पश्चात् व्रतों के प्रतियोगी हो रहे हिंसा आदि का लक्षण करते हुये प्राणन्यपरोपण को हिंसा बताकर प्राणी आत्मा के दुःख हो जाने प्रयुक्त पापबंध होना बखाना गया है। नैयायिक, सांख्य, आदि के यहाँ प्राणव्यपरोपण होने पर प्राणी का व्यपरोपण नहीं सथता है। सूत्र की मनीषा भाषहिंसा और द्रव्यिहंसा दोनों का छक्षण करने में तत्पर है। बौद्ध या चार्वाकों के यहाँ हिंसा, या अहिंसा, नहीं बनती है "प्रमन्तयोग" पद से अनेक तात्पर्य पुष्ट होते हैं। सॅठ के लक्षण में भी प्रमादयोग लगाना अत्यावश्यक है। अप्रशस्त कहने को झूंठ माना गया है यह बहुत बढिया बात है। अपने या दूसरे के सन्ताप का कारण जो वचन है वह सब असत्य है और हिंसा आदि के निपेध करने मे प्रवर्त रहा कैसा भी वचन हो सत्य ही है पाप का कार्य या कारण जो हिंसापूर्ण वचन है वह असत्य है। अतः अपराधी जीव अपने को बचाने के लिये या स्वार्थी मनुष्य अमध्यमक्षण, परस्त्रीसेवन आदि के लिये यदि मनोहर भी वचन बोलेगा तो वह असत्य ही माना जावेगा, निकुष्ट स्वार्थों से भरा हुआ वचन सूँठ है जब कि परोपकारार्थ सूँठ भी एक प्रकार का सत्य है। न्यायवान राजा या राजवर्ग मात्र भविष्य में अहिंसा को रक्षा के लिये दण्डविधान करते हैं जो कि अपराधी के अभ्यन्तर परिणामों और अपराधों की अपेक्षा से वाड़न, वध, बंधन, कारावास, ज़ुरमाना, आदि करना पड़वा है। किसी किसी

फांसी के अपराधी को भी क्षमा कर दिया जाता है "अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं" जगत् में अहिंसा ज्याप जाय इस का पूर्ण लक्ष्य है। इसी प्रकार चोरी, अब्रह्म और परिप्रह के लक्षणों में कति-पय सिद्धान्तरहस्य प्रकट किये गये है। वृती के अगारी और अनगार भेदों को बखान कर दिग्विरित आदि का आत्मीय विशुद्धि पर अवलंबित रहना पुष्ट किया है। व्रतशीलों के अन्त में सल्लेखना का व्याख्यान कर प्रथम आहिक को समाप्त कर दिया है। इसके अनन्तर सम्यग्दृष्टि के अतीचारों की व्याख्याकर आठ अंगके विपरीत दोपों को पांच अतीचारों में ही गतार्थ कर अनुमान प्रमाण द्वारा शंकादि अतीचारों को साध दिया है। आगे वर्तों और शीलों में पांच पांच अतीचारों के कहने की प्रतिज्ञा कर पांच वर्त और सात शील तथा सल्लेखना के अतीचारों को कह रहे सूत्रों का ज्याख्यान किया है। सभी अतीचारों में व्रतों का एक देश भंग और एक देश रक्षण का छक्ष्य रक्खा गया है। ब्रतों को सर्वथा नष्ट कर देने वाले या व्रतों के पोपक परिणामों को अतीचारपना नहीं है। दान के लक्षण सूत्र में पड़े हुये पदों की सार्थकता करते हुये विधि आदि की विशेषता से दान की हो रही विशेषता को युक्ति पूर्वक साध दिया है पश्चात अनेकान्त सिद्धान्त की छगे हाथ "जयदुंदुिम" बजाई गई है जिस प्रकार अनेकान्त की पृष्टि करने के लिये सूर्य का पश्चिम में भी उदय होना या जल की उब्णता एवं अग्निकी शीतता आदि को पुष्ट कर दिया जाता है पसी प्रकार दान में स्याद्वादसिद्धान्त को जोड़ते हुये क्वचित् अपात्रों के लिये भी दिये गये किसी ज्ञान, पुस्तक, भक्ष्य, पेय औषधि आदि के दान को सफल बताया है जब कि कदाचित् पात्रों के लिये भी दिया गया किसी अनुपयोगी या संक्लेशकारक पदार्थ का दान निष्फल समझा गया है। यों दान, अदान के दो मुल्रमंगों अनुसार सप्तभंगी प्रक्रिया का अयोजन कर अनेकान्तवादी विद्वान् को सूर्य का प्रतिरूपक वनाते हुये एकान्ती पण्डितों को कूपमण्डूक के समान जताकर अनेकान्त सिद्धान्तसागर की प्रतिपत्ति कर छेने के लिये तत्त्वान्वेषी जिज्ञासुओं को उत्साहित किया गया है। एक दन्तकथा वृद्ध विद्वानों से सुनी जा रही है कि समुद्र तट का निवासी एक हुंस किसी समय एक कुएँ के पास उड़ कर जा बेठा कुएँ के मेढक ने प्रसंग पा कर हंस से पूछा कि आपका समुद्र कितना वड़ा है ? हंस ने हंसकर उत्तर दिया कि प्रिय भात ! समुद्र वहत बढ़ा है । मेढक हाथपांव पसार कर कहता है कि क्या सागर इतना बढ़ा है ? राजहंस उत्तर देता है कि नहीं इस से कहीं बहुत बढ़ा है। पुनः झूँझलाता हुआ मेंढक सविस्मय हो कर कुएँ के एक वट से दूसरे तट पर चछल कर समझाता है कि क्या इस से भी वड़ा है १ हंसराज गम्भीर होकर वहीं कहता है कि भाई! समुद्र इस से भी अत्यधिक छम्बा, चौड़ा है, तव मेंढक उस हंसोक्ति को असत्य समझ कर हंस की प्रतारणा करता है कि कोई भी जलाशय कुएँ से वड़ा नहीं हो सकता है। हंस उस मेंढक को हठी समझ कर स्वस्थान को चला जाता है और कदाचित् मेंढक को ले जाकर समुद्र का दर्शन कराता है तब कहीं मेंढक को अगाध पारावार का परिज्ञान होता है और उस का मिथ्या अभि-निवेश नष्ट हो जाता है। इसी दृष्टान्त अनुसार एकान्तवादियों को कूपमण्डूक की उपमा दी गई है। परमपूज्य श्री विद्यानन्दी आचार्य स्याद्वादसिद्धान्त के उद्भट प्रतिपादक हैं। श्री विद्यानन्द स्वामी के अष्ट-सहस्रो मन्य का यह अतिशय विख्यात है कि "अष्टसहस्री को हृद्यंगत करने वाला विद्वान् अवश्य ही स्याद्वादिसद्धान्त का अनुयायी हो जाता है। वस्तुओं के अंतरंग विहरंग कारणवश अथवा स्वाभाविक हुये अनेक धर्मो की योजना अनुसार अनेकान्त की न्यवस्था है और शब्दों के वाच्यार्थ अनुसार कहें गये वस्तु के धर्मों मे सप्तमंग नय की विवक्षा द्वारा स्याद्वादसिद्धान्त की प्रतिष्ठा है। यों अनेकान्त की भित्ति पर सध रही स्याद्वाद सिद्धान्त की जयपताका को फहराते हुए प्रन्थकार ने सातवें अध्याय के द्वितीय आह्निक को समाप्त कर दिया है॥

ख्यातुं वीर्थकरास्रवेषु पठितां शीलव्रतादुष्टतां, सामान्येतरभावना अहितकृद्धिसादिलक्ष्माणि च । सम्यक्त्वादिसुलेखनान्ततदतीचारान् जगौ यां श्रयन् सानेकान्तसरस्वती विजयते स्याच्चिह्नता स्त्रकृत् ॥१॥

इति आचार्यवर्यं श्री विद्यानन्द स्वामी विरचित तत्त्वार्थंश्लोकवार्तिकालंकारनामक महान् प्रन्य की आगरामण्डलान्तर्गत चावलीग्रामनिवासी न्यायाचार्यं माणिकचन्द्रकृत हिन्दीदेशमापामय तत्त्वार्थं-चिन्तामणि टीकामें सातवां अध्याय परिपूर्णं हुआ।

॥ इति सप्तमोध्यायः ॥

# श्लोक वर्णानुक्रमणिका

### पंचमाध्याय

| अध्याय               | स्त्र                                                            | क्लोक नं०     | पृष्ठ न०                          | अध्याय        | स्त्र                                                                                | श्लोक नं०       | प्रष्ठ नं०                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                      | अ                                                                |               |                                   |               | ਰ                                                                                    |                 |                                              |
| <b>५</b><br>५<br>५   | ३५ अजघन्य गुणाना<br>१ अजीवानावजीवा<br>२५ अणव पुद्गला             | १<br>२<br>१   | ३ <b>८ ५</b><br>२<br>६ <b>१</b> ६ | ष<br>ष<br>ष   | २६ उत्पद्यंतेणव.<br>३० उत्पादव्यय घ्रौव्यं<br>२२ उत्पादव्यय घ्रौव्य<br>१८ उपकारोवगाह | r               | <b>३२१</b><br>३ <b>५५</b><br>१५९<br>१४६      |
| ų<br>ų               | २४ अत प्रकाशरूपस्तु<br>२३ अतिशयित (उत्थानि                       | ४<br>का) १    | २२२<br>२०९                        | ч             | ए                                                                                    | <b>१</b>        | <b>,                                    </b> |
| ५<br>५<br>५          | २३ अथ स्पर्शादिमंत<br>१ अथाजीव विमागादि                          | •             | २१ <b>१</b><br>१                  | q<br>q        | प्रकारीयवन्तः<br>६ एकद्रव्यमयं                                                       | ४<br>३          | ७६<br>३६                                     |
| ų<br>ų               | २२ अन्तर्नितैक समयः<br>८ अनन्त देशता<br>९ अनन्तास्तु प्रदेशा     | १<br>३<br>१   | १५८<br>७४<br><b>९</b> १           | ч<br>ч<br>ч   | ६ एक सस्याविधिष्ट<br>२२ एवं प्रतिचणादि<br>२२ एवं सर्वानुमेयार्थ                      | १<br>५३<br>५=   | ३५<br>२०५<br>२०६                             |
| <b>4</b><br><b>4</b> | २२ अमूर्तास्तद्वेद<br>४ अस्थाणीति                                | ४६<br>३       | २०१<br>२ <b>५</b>                 | <b>,</b><br>4 | <b>क</b><br>७ कथंचिन्निष्क्रियत्वे                                                   |                 | ٠<br>١                                       |
| 4                    | ५ अरूपित्वापवादो<br>११ अष्टप्रदेश रूपाणु                         | १<br>२        | ३४<br>१०७                         | ų<br>ų        | ७ कर्यंचिन्निष्क्रियत्व<br>७ कर्यंचिद्भिन्नयो                                        |                 | ७२<br>६६                                     |
| la .                 | आ                                                                |               |                                   | ų<br>ų        | ७ कथचिद्वादीन<br>७ करोति वह्निसयोग                                                   |                 | ६९<br>६१                                     |
| ų<br>ų<br>ų          | ६ आआकाशादिति<br>९ आगमज्ञान संवेध<br>२२ आदित्यादि गति             | २<br>५        | ३५<br>९५                          | ч<br>ч        | २२ कल्लादिमि<br>३ कल्पिताश्चित्त                                                     | ३१<br>१         | १७६<br>२२                                    |
| •                    | र जायत्याव गत                                                    | ११            | १६०                               | ų<br>ų<br>ų   | ३९ क्रमवृत्ति पदार्थाना<br>२२ क्रमाक्रम प्रसिद्धि<br>२३ क्व वाम्युपगम                | े ३<br>४३<br>२१ | ४०६<br>१९६<br>१६३                            |
| ب<br>ب               | ७ इत्यपास्त<br>३० इत्यसत्सर्वधा                                  | ۶<br>ع        | ५५<br>३५५                         | ر<br>بر       | ७ कायक्रियानिमित्त<br>३९ कालस्चद्रव्य                                                | ३२<br>१         | ६ १<br>६ १<br>४०५                            |
| ५<br>५<br>५          | २२ इत्येवं वर्तमान<br>२२ इति स्वसविदा<br>२६ इति सूत्रे वहुत्वस्य | १९<br>२४<br>२ | १६२<br>१६३<br>३२२                 | ५<br>५<br>५   | २२ कालस्योपग्रहा ७ कालादिवृत्तर्यैव ७ कालोऽसर्वगतत्वेन                               | २८<br>२१<br>६   | १६४<br>५८<br><b>५</b> ३                      |
| 4                    | ७ इदानीतनता                                                      | ĘĘ            | 90                                | 4             | ७ क्रियाकारित्वम्                                                                    | ४३              | £8                                           |

### श्लोकवातिक

| संस्याय  | स्त्र                   | इस्रोक र्न० | पृष्ठ नं०  | अध्याद | । स्य                   | इटोक मं० | पृष्ट मं०   |
|----------|-------------------------|-------------|------------|--------|-------------------------|----------|-------------|
| ų        | २२ क्रियाक्षणक्षयै      | ४२          | १९६        | 4      | १४ तथा चैक प्रदेशा      | २        | ११७         |
| 4        | ७ क्रियाक्रियावतो       | ሄፍ          | ६६         | 4      | २२ तया यनस्पतिजीय       | 32       | १७६         |
| <b>પ</b> | ७ क्रियावत्व प्रसंगो    | <b>१</b> ३  | 40         | ų      | २२ तथा यनस्पतिर्जीन     | =        | १७९         |
| ५        | ७ क्रिया हेतगुणत्वाद्वा | ሄ           | ४९         | ų      | २२ तथावस्यित काला       | 48       | २०४         |
| 4        | ७ क्रियाहेतुयया         | ४०          | ξ¥         | ષ      | २७ तथाम्यविष्ट          | ζ.       | 333         |
| 4        | २२ क्रियैवकाल           | ५६          | २०६        | ų      | २२ तथैन च स्वयं         | २२       | १६३         |
| 4        | ७ कुट प्राप्त कय        | ३९          | ६३         | ų      | २४ तयैयावातरं           | v        | 388         |
| 4        | २२ फुतिइचत् परिन्छ      | ሄፍ          | २०३        | ų      | १७ तथैय स्यादधर्मस्य    | २        | <b>१</b> 35 |
|          |                         |             |            | ષ      | २२ तथैव स्वात्मसद्भावा  | •        | १६०         |
|          | ग                       |             |            | ષ      | २२ तर्यय स्वामावाना     | 24       | 121         |
| ષ        | २२ गत म गम्यते          | १८          | १६२        | ų      | ७ तथोत्पादव्यय          | 6        | ५५          |
| 4        | ७ गतिस्थित्यावगाहाना    | १२          | ५६         | ų      | २ तद्गुणादि स्वभावत्व   |          | १९          |
| 4        | २४ गम रूप रस स्पर्ध     | 4           | २२२        | ų      | ४२ तद्भाव परिणामो       | 8        | 446         |
| 4        | ३८ गुणपर्व्ययवत्        | 8           | ३९४        | ų      | ३१ तद्भावेनाव्ययं       | ę        | ३५९         |
| 4        | ३८ गुणवद्द्रव्य         | २           | ३९६        | 4      | २२ सप्तायस्पिडवत्तो     | 36       | १७९         |
| <b>પ</b> | ७ गुणा कर्माणि          | २२          | ५९         | ષ      | ६ तस्य नाना प्रदेशत्व   | ų        | ३७          |
|          | घ                       |             |            | 4      | ७ तस्या प्रेरकतासिद्धे- | W        | ξĶ          |
| 4        | २७ घनकार्यासपिण्डेन     | Ę           | ३३२        | ų      | १४ तस्यैवैक प्रदेशे     | १        | ११७         |
|          | 뒥                       | •           | ***        | 4      | ७ सृणादि कर्मणी वस्तु   | 16       | 40          |
| ų        | •                       | _           |            | 4      | ४२ तेन नैव प्रसज्येत    | 3        | ४१९         |
| `        | २८ चाक्षुपोवयवी         | 8           | ३४०        |        | द                       |          |             |
|          | <b>ज</b>                |             |            | 4      | ९ द्रव्यतु परिशेपास्    | ٧        | ९२          |
| 4        | ९ जगत सावघस्ता          | २           | ९२         | ų      | ४ द्रव्यायिकन्यात्तानि  | 8        | २६          |
| 4        | ८ जीवस्य सर्वनद         | Ę           | ७८         | 4      | ३२ द्रव्यार्थादपित      | २        | १३६         |
| 4        | २१ जीवानामुपकार         | १           | १५५        | ų      | ४१ द्रव्याध्या इति      | १        | ३३५         |
|          | त                       |             |            | 4      | ३६ क्षचिकादि गुणाना     | 8        | ७८६         |
| 4        | ७ तत्स्वरूप वदिन्येके   | ५५          | ६८         |        | ঘ                       |          |             |
| <b>પ</b> | २२ तत्स्वसवेदनस्यापि    | २६          | १६४        | ų      | २२ घर्मादिवर्गवत्कार्य  | ५७       | २०६         |
| <b>લ</b> | ३३ तत्सविन्मात्र        | b           | ३७२        | ષ      | १ धर्मादि शब्दतो        | ₹        | १९          |
| <b>પ</b> | ३० तत्रोत्पादव्यय       | *           | <b>३५१</b> | 4      | ७ धर्मादीना परत्रा      | १६       | ५७          |
| <b>પ</b> | ७ तत एव तदा             | ५१          | ६७         | ષ      | ७ घर्मादीना स्व         | १४       | 40          |
| 4        | ४ ततो द्रव्यातरस्यापि   | २           | २४         | ષ      | २२ घर्मादीना हि         | ₹        | १५९         |
| ષ        | २२ तसो न भाविता         | १७          | १६२        | ષ      | २ धर्माधर्मी मती        | २        | २०          |
| 4        | २२ ततस्त्रैविष्य        | ४९          | २०३        | 4      | १३ धर्माधर्मी मती       | १        | ११५         |
|          |                         |             |            |        |                         |          |             |

## क्लोक वर्णानुक्रमणिका

| अध्याय   | स्त्र                     | इस्रोक मं० | पृष्ठ नं०   | <del>ध</del> ्याय | स्त्र                                | इलोक न०    | पृष्ठ न०  |
|----------|---------------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|          | न                         |            |             |                   | प                                    |            |           |
| 4        | ९ न गुण कस्यचित्त         | ą          | ९२          | ષ                 | ४२ पर्याय एव च''''                   | २          | ४१९       |
| 4        | २२ न चैवमनवस्था           | १९         | १६०         | 4                 | ७ पर्यायार्थतया "                    | ६१         | 90        |
| 4        | ३४ न जघन्यगुणाना          | 8          | १७९         | ų                 | २२ परिस्पदात्मको                     | ३९         | १९५       |
| ч        | १६ न जीवानामसंस्थो        | १          | १२१         | ų                 | ७ परिस्पंदक्रिया                     | १०         | ५५        |
| ષ        | ७ न तस्य प्रेरणा हेतु     | ષ          | ४९          | ų                 | २२ परापरिचर                          | ५५         | २०५       |
| ų        | २२ न दृश्यमानतैः          | १४         | १६१         | ч                 | २२ प्रत्यक्षतो असि                   | Ę          | १५९       |
| <b>લ</b> | ७ नन्वेवं नि क्रियत्वेऽपि | ७ ७        | ५५          | q                 | २२ प्रत्याक्षसभाव                    | १५         | १६१       |
| 4        | ७ न युक्ता तस्य           | ४६         | ६५          | 4                 | ८ प्रतिदेशं जगद्                     | १          | ७४        |
| ц        | २४ न शब्द खगुणो           | २          | २२१         | 4                 | ७ प्रतीतिवाधना                       | २९         | ६१        |
| 4        | २२ न संवित्सविदे ' '      | २५         | १६४         | ų                 | ४२ प्रतीयतामेवम                      | 8          | ४२१       |
| ધ        | २४ न स्फोटात्मापि         | 3          | २२२         | ų                 | ७ प्रतीयनेयदानत्य                    | 46         | ६९        |
| ષ        | ७ न सिद्धमन्यदेश          | 40         | ६८          | ष्                | १६ प्रतीपवदिति                       | २          | १२१       |
| ų        | ७ न हि प्रत्यक्षतः        | ६२         | 00          | 4                 | ३२ प्रमाणार्पणत                      | 3          | ३६३       |
| ų        | २ न होतोराश्रयासिद्धि     | <b>₹</b>   | २०          | ५                 | ७ प्रयत्नादिगुण                      | ą          | ४८        |
| ષ        | ६ नाना द्रव्यमसौ ""       | 8          | ३७          | ų                 | २२ प्रयोगविस्त्रसो                   | <b>%</b> ሮ | १९५       |
| ષ        | ७ नानुमानाच्च             | ६४         | ७१          | ų                 | २२ प्रयोजनं तु भाव                   | ષ          | १५९       |
| ų        | २२ नाभावोऽन्यतम "         | २          | २१२         | ų                 | २२ प्रसिद्ध द्रव्यपर्याय             | १०         | १६०       |
| ષ        | २२ नालिकादिश्च            | ५४         | २०५         | ष                 | ७ पाकजान् जन                         | ३३         | ६२        |
| 4        | ७ नित्यत्वात्सर्व         | ६८         | ৬१          | ų                 | ७ पुंस स्वयं                         | १५         | <i>५७</i> |
| 40       | ३२ नित्यं रूपं विरुध्यते  | १          | ३६ <b>१</b> | ų                 | ७ पूर्वाकार परित्या                  | ३६         | ६२        |
| 4        | ४१ निर्गुणा इति           | २          | ४१६         | <b>બ</b>          | ३३ पूर्वीपरविदा                      | K          | ३७२       |
| 4        | ७ नि.प्रयत्नस्य           | २३         | ५९          | ų                 | २४ प्रोक्ता शब्दादि                  | *          | २२०       |
| 4        | ३३ निरंशत्व न             | ų          | ३७२         | ų                 | ७ प्रो <del>त</del> ौतेन प्रपत्तव्या | ५४         | ६८        |
| ષ        | २२ निरस्त नि शेष          | ५९         | २०८         |                   | ق                                    |            |           |
| લ        | ३९ नि शेषद्रव्य '         | २          | ४०६         | ų                 | ३७ बन्वेविको गुणी                    | 8          | ३८९       |
| ષ        | १ नि.शेषाणाम              | ¥          | २           | ų                 | २४ वन्घो विशिष्ट सयोगो               | ६          | ३०४       |
| 4        | ७ निष्क्रियत्वाराया       | ४३         | ६५          |                   | भ                                    |            |           |
| 4        | ७ निष्क्रियाणि च          | १          | <b>አ</b> ጸ  | t.                | २२ भूतादि व्यवहारोत.                 | ५२         | २०४       |
| 4        | ७ निष्क्रियेतरता          | १७         | ξυ          | ų<br>ų            | २७ भेदादणुरिति                       | ł (        | ३२५       |
| 4        | २२ निपिद्धमनिषिद्धं       | २०         | १६२         | 7                 | •                                    | •          |           |
| <b>4</b> | ७ नु क्रियाहेतुता सिर्द   |            | ६२          |                   | म<br>•                               | <u>.</u> - |           |
| <b>ų</b> | ३३ नैकदेशेन कात्स्न्येन   | Ę          | <i>900</i>  | ۹                 | २२ मनुष्यनामकर्मा                    | २९         | १७६       |
| 4        | ११ नोणोरिति निपेष         | * *        | १०४         | 4                 | २२ मुख्योपचारभेदै                    | ૪૫         | २०१       |

### **रलोकवार्तिक**

| अप्याय   | स्त्र                 | क्लोक नं०    | पृष्ठ न० | सन्यार   | र सूत्र                  | क्लोक न०   | पृष्ठ नं•   |
|----------|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------------------|------------|-------------|
|          | य                     |              |          |          | হা                       |            |             |
| 4        | ११ यथाणुरणुभिर्ना     | ą            | १०९      | ષ        | १६ शरीर वर्गणादीना       | ٤          | ५०          |
| ų        | २२ यथा तंदुल ''       | 6            | १५९      | 4        | ७ शरीरायोगिनो            | २४         | 48          |
| ų        | २२ यथा प्रतिसद        | ५०           | २०४      | ų        | २७ हिल्यावयवकर्पास       | 9          | ३२२         |
| ષ        | २२ यथा मनुष्य नामायु  |              | १७९      | •        | स                        | · ·        | ***         |
| ų        | ३० यथोत्पादादय • • •  | 2            | ३५५      | ų        | ९० संस्येया स्यु         | १          | ९७          |
| ų        | ९ यद्विज्ञान परिच्छे  | Ę            | ९६       | ų        | २७ सयोग परमाणूना         | Ę          | ३२६         |
| ų        | २२ यस्मात् कर्मणि ः ः | ₹            | १५८      | ų        | ३३ सविदद्वैतसत्व         | Ę          | ३७२         |
| ષ        | ७ यैस्तेपि च'         | २०           | 46       | ષ        | २२ सवेदनाद्वय ' '        | ₹₹         | १६३         |
|          | र                     | •            | ,-       | ų        | १७ सकृत्सर्वपदा          | ₹          | १३८         |
| ų        | ५ स्पादि परिणामस्य    | २            | ३४       | ષ        | ७ सिक्रयत्य प्रसक्त      | ४५         | Ęų          |
| ų        | ७ रूपादीन् पाकजान्    | २७           | Ę        | ų        | ७ सक्रिस्यैव             | १९         | 46          |
|          | ल                     | -            | •        | 4        | २२ सजीवत्व मनुष्य        | ąо         | १७६         |
| <b>લ</b> | २२ लोकाकाश प्रभेदेषु  | . <b>8</b> 8 | २०१      | 4        | ७ सत्वेनामिन्नयोरेव      | ५३         | ६७          |
| 4        | ८ लोकाकाशवदेव         | २            | ७४       | 4        | २९ सद्द्रव्यलक्षण        | ₹.         | ३४≒         |
| <b>પ</b> | १२ छोकाशस्य           | २            | ११४      | ષં       | ८ सप्रदेशा इमे           | ų          | ৩৬          |
| ų        | १२ लोकाकाशेवगाह •     | 8            | ११३      | ų        | ७ समवायत्तवो             | ३३         | ६२          |
| 4        | ४० लोकाब्रहिरमावे     | <b>ર</b>     | ४१२      | 4        | ७ सर्वया तन्मतम्ब        | Ę <b>S</b> | ७२          |
|          | व                     |              | • •      | 4        | ७ सर्वया निष्क्रियस्या ' | १७         | ५७          |
| <b>પ</b> | ७ वह्ने पाकन रूपादिष  | ारि ३५       | ६२       | <b>પ</b> | ११ सर्वात्मना च "        | ¥          | १०९         |
| ų        | ७ वन्हे पाकज रूपादिस  |              | ६२       | 9        | ७ सह्यविध्यवदि           | ሄ९         | ĘĘ          |
| 4        | २२ वर्तनैव प्रसिद्धा  | २७           | १६४      | <b>લ</b> | ७ साधनस्य च विज्ञेया     | ६०         | ६९          |
| 4        | ७ व्यवहार नयासेषा …   |              | ७१       | 4        | ७ सामर्घ्यात्सक्रियो     | २          | ४५          |
| ષ        | २२ व्यवहारात्मक काल   | <b>3</b> 0   | २०२      | 4        | ३१ सामध्यत्सिव्य         | २          | <b>३५</b> ९ |
| <b>લ</b> | ७ वातातपादिमिस्त      | ५६           | ६८       | ધ        | २० सुखाद्युपग्रहा        | 8          | १५२         |
| 4        | २७ विमाग परमाणूना     | २            | ३२६      | <b>લ</b> | २२ सूर्यातपादि सापेक "   | ३५         | १७९         |
| 4        | ११ विद्यादजीवकायस     | ષ            | १११      | <b>પ</b> | २२ सूक्य तदुलपाको        | 6          | १५९         |
| ų        | ७ विरुद्ध वा भवेदिष्ट | ५२           | ६७       | <b>પ</b> | ४० सोनत समय प्रोक्तो     | १          | ४१०         |
| <b>પ</b> | ७ विच्छाविषया तस्य    | ६५           | ७१       | ų        | २६ स्कंघस्यारमका         | ₹          | ३२२         |
| <b>પ</b> | २२ विवर्षते निजाहार " | ३६           | १७९      | 4        | ३३ स्कघो वघात्स ***      | १          | ३६९         |
| ષ        | २७ विवाद गोचरा        | 4            | ३३२      | 4        | ३३ स्निग्धाःस्निग्धः '   | २          | ३६९         |
| 4        | २७ विवादाष्यासित      | 8            | ३३२      | ષ        | ७ स्यादेवविषम            | ३०         | ६१          |
| 4        | २२ विस्रसोत्पत्तिका   | ४१           | १९६      | 4        | ७ स्वपर प्रत्ययी         | ११         | ५५          |
| 4        | ७ विरोघादि प्रसग      | ७१           | ७२       | 4        | ७ स्वपर प्रत्ययाय        | <b>Y</b> o | ६५          |

| अध्याय | स्त्र                               | क्लोक न०      | पृष्ठ न०    | अध्याय | . सूत्र                               | श्लोक नं॰  | प्रष्ठ नं•             |
|--------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| Ę      | ७ तत्राधिकरण                        | १             | ४७१         |        | भ                                     |            |                        |
| Ę      | ६ सीव्रत्वादि विशेषे                | १             | ४६७         | Ę      | २४ भाण्डागाराग्नि                     | १०         | ५२८                    |
|        | व                                   |               |             | Ę      | २१ भावशुद्धभायुता                     | <b>१</b> ३ | ५२८                    |
| Ę      | ११ दु खादीन यथोक्त                  | १             | ५०४         | Ę      | १२ भूतव्रत्यनुकम्पायि                 | <b>?</b>   | ५१०                    |
| Ę      | ५ दु स्रोत्पादनतत्रस्य              | १०            | ४५६         | •      |                                       | `          | 111                    |
| Ę      | १७ दुग्विशद्धयादयो                  | १७            | ५२६         | Ę      | म<br>% <del>********</del>            | 8          | 1.9.                   |
| Ę      | ३ द्वैविष्यात्तत्फल                 | ₹             | 888         | Ę      | १७ मानुषस्यायुपो<br>२४ मार्गप्रभावना  | १<br>१५    | ५१८<br>५ <del>२९</del> |
|        | ঘ                                   | -             |             | Ę      | १६ मायातैर्यग्योनस्ये                 |            | 480                    |
| Ę      | ्<br>१७ घर्ममात्रेण समिश्र          | २             | ५१८         | Ę      | ६५ नायात्रयायानस्य<br>५ मिथ्यादिकारणा | ₹<br>26    | <b>849</b>             |
| Ę      | १७ घर्माघिक्यात्सुस्रा              | ₹             | 486         | ٩      |                                       | २५         | • ( )                  |
| •      |                                     | •             | 110         | Ę      | थ र स्वाप्येक्स                       | २          | 488                    |
| -      | न<br>**                             | •             |             | Ę      | १४ य कवायोदय<br>१० यत्प्रदोवादयो      | ٠<br>٦     | <b>Y</b>               |
| Ę      | १५ नरकस्यायुषो                      | 8             | ५१५         | Ę      |                                       | 8          | ५३७                    |
| Ę      | २२ नाम्नोऽशुमस्य हेतु               | 8             | ५२४         | Ę      | २७ यादृशा स्वपरि<br>४ योगमात्रनिमित्त | 9          | 886                    |
| Ę      | २० नि शीलवतत्वं च                   | 8             | ५२०         |        | ४ योगमात्रीनीमत्त<br>८ योगैस्तन्नवधा  | <b>२</b>   | ₹eγ                    |
| Ę      | १५ निषधाम नृणा                      | <b>ર</b><br>- | ५१५         | Ę      | ट यागस्त्रन्यम्य                      | •          | 001                    |
| Ę      | ५ नु कायवाङ्मनो                     | ч             | ४५५         | Ę      | ५ रागाद्रस्य प्रमत्तस्य               | १२         | ४५६                    |
|        | ч                                   |               |             | *      | १ रागाप्रस्य प्रगतस्य<br>व            | **         | - ( (                  |
| Ę      | १२ पध्योषघावबोघादि                  | २             | ५१०         | Ę      | २४ वत्सलस्य पुनर्वस्से                | १६         | ५२९                    |
| Ę      | २६ पर्रानदादयो                      | १             | ५३१         | Ę      | २४ विचिकित्सान्य                      | <b>२</b>   | ५२६                    |
| Ę      | ५ परनिर्वर्त्यस्य                   | १७            | ४५७         | Ę      | १० विशेषेण पुनर्जान                   | <b>?</b>   | 860                    |
| Ę      | ५ पराचरितसावद्य                     | १९            | 846         | Ę      | ५ वृत्तमोहोदयास्                      | २६         | ४५९                    |
| Ę      | ५ परिग्रहाविनाबार्घा                | २४            | ४५९         | `      | र पुरास्त्राक्ष<br><b>श</b>           | • • •      |                        |
| Ę      | ५ पापप्र <mark>वृत्त</mark> वन्येषा | १८            | ४५८         | Ę      | २४ शक्तिसस्त्याग                      | 6          | ५२७                    |
| Ę      | १५ पापानुष्ठा क्वचिद्यारि           | r 8           | ५१६         | Ę      | ५ चाठ्यासस्यवशाद                      | <b>२</b> १ | ४५८                    |
| Ę      | २१ पृथक्स्त्रस्य                    | ષ             | ५२३         | Ę      | ३ शुमाशुमफ्छामा                       | २          | ४४२                    |
| Ę      | ५ प्रदुष्टस्योद्यमो                 | 9             | ४५६         | Ę      | ३ शुभ पुष्यस्य                        | 8          | ४४२                    |
| Ę      | २७ प्रवर्तमानदानादि                 | १             | ५३२         | Ę      | १३ धोत्रियस्य यथा                     | ą          | ५१२                    |
| É      | १६ प्रसिद्धमायुषो                   | ₹             | ५१७         | -      | स                                     |            |                        |
| Ę      | <b>३ प्रादुर्भावाद</b> मस           | ષ             | ४४५         | Ę      | २ स भास्रव इह                         | १          | ሪቓሄ                    |
| Ę      | ५ प्राणाविपाविकी                    | <b>१</b> १    | ४५६         | Ę      | १४ सच्चारित्रविकल्पेपु                | ų          | ५२७                    |
|        | ध                                   |               |             | Ę      | ४ समसत परामूति                        | ¥          | 880                    |
| Ę      | ९ बाघकाभावनिर्णी                    | Ę             | ४८२         | Ę      | २४ सम्पन्नता समाख्याता                | ¥          | ५२६                    |
| Ę      | १० बीजाकुरवदनादी                    | १             | <b>४८</b> ४ | Ę      | २१ सम्यक्त्व चेति                     | १          | ५१२                    |

| षण्याय   | सूत्र                             | इकोक नं०        | વૃષ્ઠ નં ૰  | <b>अध्याय</b> | स्त्र                  | इस्रोक नं० | पृष्ठ मं० |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------|-----------|
| Ę        | २१ सम्यग्वृष्टेरनन्तानुवं         | बी ६            | ५२३         | ৬             | ३२ कदर्पाद्यस्तृतीयस्य | 8          | ६४१       |
| Ę        | ६ स युक्तः सूचित                  | २               | ४६८         | <b>v</b>      | ३९ किंचित्संक्लेश      | 8          | ६५२       |
| Ę        | ६ सर्वातिशायि                     | रेट             | ५२९         |               | ग                      |            |           |
| Ę        | २७ सर्वस्याप्यतराय                | 8               | ५३२         | <b>U</b>      | ३९ गुणदोषान्त्रितः     | ۷          | ६५३       |
| Ę        | १० सर्वापवादकं सूत्रं             | २               | ५२२         | 9             | ३९ गुण वृद्धिकरं       | Ę          | ६५३       |
| Ę        | ४ ससापरायिकस्य                    | १               | ४४६         | J             |                        | `          | 111       |
| Ę        | ५ सयतस्य सतः                      | Ę               | ४५५         |               | च                      |            |           |
| Ę        | २४ ससाराद् भीक्ता                 | ৬               | ५२७         | ঙ             | २८ चतुर्थस्य व्रतस्या  | १          | ६३४       |
| Ę        | २४ संज्ञानादिषु तद्वत्सु          | ₹               | ५२६         |               | <b>ল</b>               |            |           |
| Ę        | २४ संज्ञानमावनाया                 | Ę               | ५२७         | ૭             | १२ जगत्कायस्वामावी     | १          | ५३२       |
| Ę        | ५ सापरायिकम                       | १               | ४५३         |               | त                      |            |           |
| Ę        | १८ स्वभावमार्दवं चेति             | . 8             | ५१९         | ৬             | २० तत्र चाणुव्रतोजारी  | १          | ६०३       |
| Ę        | ५ स्त्र्यादि संपाति               | १५              | ४५७         | ও             | २५ तत्रहिंसावतस्य      | १          | ६२९       |
|          | <del>u</del>                      |                 |             | ø             | ३ तत्स्थैयिथं          | *          | ५४९       |
| Ę        | 20 Earning                        | <b>.</b>        | 6.55        | ৩             | २१ तत्संपन्नक्च        | 8          | ६०६       |
| •        | २१ हिंसायास्तत्स्वभाय             | T 6             | ५२३         | <b>9</b>      | १७ ततो हिंसावत         | २          | ५८६       |
| e        | গ্ল                               |                 | _           | ø             | २६ तथा मिथ्योपदेशा     | १          | ६३१       |
| Ę        | ३ ज्ञानावरणवीयाँत                 | <b>7</b>        | ४४५         | <b>9</b>      | १६ तथा मैथुनमक्रहा     | 8          | ५८२       |
|          | 334734Fe-n                        | r <del>i-</del> |             | ø             | ७ तथा शरीर सस्कार      | २          | ५५२       |
|          | सप्तमाध्य                         | ।।प             |             | ø             | ३५ तया सचित्तसंबधा     | 8          | ६४५       |
|          | भ                                 |                 |             | <b>6</b>      | ३९ तिद्विशेषः प्रपंचेन | 8          | ६५१       |
| 9        | १ अथ पुण्यास्रव                   | १               | ሂ <i>ሄ७</i> | <b>v</b>      | १४ तेन स्वपरसंताप      | २          | ५७४       |
| b        | १२ अनन्तानन्ततस्य                 | 3               | ४६३         | <b>6</b>      | १५ तेन सामान्यतो       | २          | ५७८       |
| 9        | ३८ अनुप्रहार्थमित्ये              | 8               | ६४९         |               | द                      |            |           |
| 9        | ३९ अपात्रम्यो दत्तं               | ११              | ६५७         | ø             | ३९ दत्तमन्नं सुपात्राय | 9          | ६५४       |
| 9        | ३४ अप्रत्यवेधितेत्य               | १               | ६४३         | 9             | ३९ दाता गुणान्वितः     | 9          | ६५३       |
| v        | १४ अप्रशस्तमसद्वोध                | १               | ५७४         | 9             | २१ विग्देशानर्थंदण्ड   | १          | ६९७       |
|          | आ                                 | _               |             | <i>9</i>      | २ देशवोऽणुत्रसं        | 8          | 486       |
| 9        | २१ बाहार मेषजावास                 | ; <del>3</del>  | ६०७         | <b>6</b>      | ३१ व्रितीयस्य सु       | १          | ६३९       |
| •        | <b>अ</b><br>३० अध्वतिक्रमणाद्या   | •               |             |               | न                      |            |           |
| G        |                                   | १               | ६३८         | <b>9</b>      | २२ नानानिवृत्ति        | 8          | ६२०       |
| હ        | की<br>३० क्रमियाम एक              | •               |             | હ             | १८ नि घल्योऽत्र व्रती  | १          | ५९९       |
| <u>u</u> | ३९ कनिष्ठाय पुन.<br>११ कारुण्यं च | १०              | ६५४`        | હ             | ३९ निक्कष्टमध्य        | 4          | ६५३       |
| ø        | ११ कोच लोममयं                     | , इ             | ሂሂና         |               | q                      |            |           |
| *        | न भगत कार्यसत                     | 8               | ५५१         | 9             | २४ पंच पंच वृतेष्वेवं  | <b>?</b>   | ६२८       |

#### **रलोकवातिक**

| अध्याय   | स्त्र                  | रुलोक नं० | पृष्ठ नं॰ | अध्याय   | स्त्र                    | इछोक गं० | पृष्ठ नं ०  |
|----------|------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|----------|-------------|
| •        | ३९ पात्र परिग्रहादि    | Ę         | ६५२       |          | व                        |          |             |
| ঙ        | ८ प्रत्येकमिति         | ₹         | ५५४       | ৬        | ३७ विन्नेगाजीविताशंसा    | <b>t</b> | <b>६</b> ४८ |
| ৬        | २२ पृथक्सूत्रस्य       | Ę         | ६१९       | ঙ        | ३९ विष्यादीना विशेष      | २        | <b>६</b> ५१ |
| હ        | १५ प्रमत्तयोगतो        | ۶         | ५७८       |          | হা                       |          |             |
| <b>6</b> | २७ प्रोक्ता स्तेनप्रयो | १         | ६३३       | ঙ        | ६ शून्यं मोचितमावास      | १        | ४४२         |
|          | भ                      |           |           |          | स                        |          |             |
| હ        | ११ भव्यत्वं गुण        | 8         | ५४९       | ৬        | ६ संघर्माभिसमं           | २        | ४१२         |
| ৩        | १५ भस्मादि वा स्वय     | ₹         | ४७८       | ૭        | २२ सम्यक्कायकवायाण       | 8        | ६१५         |
| ঙ        | १२ भावना कल्पना        | २         | ५६३       | v        | २३ सम्यग्दृष्टेरतीचाराः  | १        | ६२६         |
| 6        | ८ मान्य नि श्रेयस      | ₹         | ५५४       | ৬        | ४ सर्वाक्षविषये          | १        | ξXX         |
|          | स                      |           |           | 9        | १६ सोज्यगायंनगारहच       | १        | ६०२         |
| હ        | १४ मिष्यार्थमपि        | ą         | ५७४       | ø        | १७ स्त्रीणा रागकषा       | 8        | ५५२         |
| <b>o</b> | १७ मूच्छी परिग्रह      | ₹         | ५९०       | ø        | ३६ स्मृता सचित्त         | *        | ६४७         |
| હ        | २२ मृत्युकारण सपात     | २         | ६१६       | ৬        | ४ स्याता मे वाड्         | १        | XXo         |
| ও        | ११ मैत्र्यादयो         | 8         | ५५९       | <b>ড</b> | १८ स्वषन स्यात्परित्यागे | १        | ६४९         |
| હ        | ११ मैत्री सत्त्वेषु    | 7         | ५४९       |          | ह                        |          |             |
|          | य                      |           |           | ৩        | ९ सिंहनादिष्विष्ठ        | १        | ४४६         |
| હ        | १६ यस्य हिंसानृतादीनि  | 8         | ५८६       | ৩        | १३ हिंसात्र प्राणिना     | १        | ४७२         |
| •        | २१ य प्रोषघोपवास       | 7         | ६०७       |          | क्ष                      |          |             |
| હ        | २३ योगदु प्रणिषाना     | १         | ६४२       | ও        | २९ क्षेत्रवास्त्वादिषु   | 8        | ६३६         |